प्राचीनाचार्यकृतभाष्योपेतं, श्रीविसाहगणिमहत्त्रणीतम्त

# निशीथ-सूत्रमें

ग्राचार्यप्रवर् श्री जिनदासमहत्तरविरचिनया

विशेषचृण्यां समलंकृतम्

विश्तितमोद्देशकस्य सुवीधारूयया संस्कृत-च्यारूयया सहितञ्च

चतुर्थों विभागः

उदेशकाः १६-२०

सम्पादकः उपाध्याय कवि घ्रमर सुनि सुनि कन्हैयालाल 'कमलं



श्रागम - प्रतिष्ठान १ ज्ञान - पर्द, श्रागरा प्रकाशक:

मन्मित ज्ञान - पीठ. लोहामंडी : ग्रागरा

प्रथम मंस्करण मन् १६६० बीर मंबत् २४=६ विक्रम मंबत् २०१६

> मृन्य: चार भाग राज-संस्करण १००) साधारण संस्करण ६०)

मुद्रकः प्रेम द्रिटिंग प्रेम, राजामंत्री, प्रांगना

आचार - शास्त्रिकेट के सतर्क एवं सजग ममीं अध्येताओं को

—૩વાદયાય અભર સુનિ

#### प्रकाशकीय

निशीयचूणि का यह चतुर्थ ख़राड, पाठकों की सेवा में पहुँच रहा है। आशा की थी कि तीसरे ख़ग्ड के अनन्तर शीघ्र ही चतुर्थ ख़ण्ड का प्रकाशन किया जा सकेगा, किन्तु आशा के ठीक विपरीत इसके प्रकाशन में विलम्ब हो गया है।

वात यह हुई कि श्रद्धे य उपाध्याय श्री ग्रमरमुनि जी महाराज को वीच में एक चातुर्मास के लिए ग्रालवर जाना पड़ा ग्रीर इस चातुर्मास के लिए ग्रागरा में ठहरे भी, तथा सम्पादन के शेप कार्य की पूर्णाहुति के लिए सोत्साह उपक्रम भी किया; किन्तु दीर्घ काल तक ग्रस्वस्थ रहने के कारण सम्पादन-कार्य में यथेष्ठ प्रगति न हो सकी। उचर दूसरे सम्पादक मुनि श्री कर्न्ह्यालाल जी 'कमल' ग्रपने श्रद्धे य गुरुदेव स्थिवर श्री फतेहचन्द जी महाराज की ग्रस्वस्थता के कारण सुदूर राजस्थान की ग्रीर विहार कर गये। ग्रस्तु, हम प्रतिज्ञात समयाविध के ग्रन्दर पाठकों की उत्सुकता का यथोचित स्वागत करने में ग्रसमर्थ रहे।

श्राप जानते हैं, ज्ञानपीठ के साधन वहुत सीमित हैं। हमें यह स्वीकार करने में जरा भी श्रापित नहीं कि ज्ञानपीठ इतने बड़े महान् ग्रन्थ को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखता है; फिर भी कुछ साहित्य-प्रेमी सज्जनों का, जो श्रपने नामोल्लेख की भी श्रपेक्षा नहीं रखते, कुछ ऐसा उत्साहवर्षक सहयोग रहा है कि हम इस भगीरथ कार्य को श्राञ्चातीत सफलता के साथ सम्पादित कर सके।

निशीय-चूणि के प्रस्तुत प्रकाशन ने देश एवं विदेश के विद्वज्ञगत् में काफी समादर का स्थान प्राप्त किया है, ग्रीर इसके लिए हमें ग्रनेक स्थानों से मुक्त हृदय से साधुवाद मिला है तथा हमें श्रन्य श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। संभव है, हम प्रस्तुत ग्रन्थ के जैसे ही श्रन्य विराट् ग्रन्थों का यथावसर प्रकाशन कर सकें एवं भारतीय साहित्य की श्री-बृद्धि में श्रपना श्रभीष्ट योग दे सकें।

सोनाराम जैन मन्त्री, सन्मति ज्ञानपीठ ग्रागरा

यह निशीथचूर्णि का चतुर्थ खगड है, श्रार अब निशीथचूर्णि अपने में पूर्ण है। इनने बड़े भीमकाय ग्रन्थ का सम्पादन एवं प्रकाशन इतनी शीघ्रता के साथ पूर्ण होना, बस्तुनः एक श्रारचर्य है। जिस गति से प्रारम्भ में सम्पादन एवं मुद्रण चल रहे थे, योदे वही गिन ग्रन्त नक वनी रहती, तो संभव था, इतना विलम्ब भी न होता। परन्तु कुछ ऐसी विघन-परम्परा उपस्थित होती रही कि हम चाहते हुए भी तदनुसार कुछ न कर सके।

निशीयचूिण ग्रद्याविध कहीं भी मुद्रित नहीं हुई है। यह पहला ही मुद्रण है। ग्रनः सम्पादन से सम्बन्धित सभी प्रकार की सतर्कता रखते हुए भी, हम, ग्रीर तो क्या, श्रपनी कल्पना के श्रनुसार भी सफल नहीं हो सके। कारण यह था कि लिक्टिन पुस्तक-प्रतिया श्रधिकतर श्रयुद्ध मिलीं, श्रीर ताडपत्र की प्रति तो उपलब्ध ही न हो नकी । वात यह भी थी कि इस प्रकार का सम्पादन-कार्य हमारे लिए पहला ही था, जिला, जिल 'सर्वारग्या हि दोपेण धूमेनाग्निरिवावृताः' कहा गया है। ग्रस्तु, नम्पादन में बुटियां नहीं है, जो हमारे भी ध्यान में हैं, परन्तु, एतदर्थ क्षमायाचना के अतिरिक्त, अब हम अन्य कुछ, कर भी तो नहीं सकते।

प्रस्तुत सम्पादन का विद्वज्ञगत् में बड़ा ग्रादर हुग्रा है । विष्वविद्यालय नथा तस्तनः श्रन्य सर्वोच्च शिक्षा-संस्थास्रों ने श्रपने पुस्तकालयों के लिए इस ग्रन्थ की प्रतियां मॅगाई है , अध्ययन के बाद मुक्त भाव से प्रशंसा-पत्र प्रेषित किये हैं। भुवनेश्वर (उड़ीमा) में, ग्रवहृत्र में आयोजित 'अन्वित भारतीय प्राच्य विद्या-परिषद्' (आन इंडिया धोरिएंटन के बीसवें अधिवेशन के प्राकृत एवं जैन धर्म विभाग के सम्बद्ध डा॰ गांडेनरा ने भी कि प्रिभाषण में प्रस्तुत सम्पादन को 'नोंध-पात्र' गिना है। विद्वान मुनियरों के प्रि

ग्रौर उस युग में भी वह कहाँ तक ग्रौचित्य की सीमा में था? हमारे ग्रपने साम्प्रदायिक पक्षवद्ध मनोवृत्ति के व्यक्ति क्या कहेंगे ग्रौर क्या नहीं? उनसे प्रशंसा प्राप्त होगी ग्रथवा निन्दा? यह सब सोचना साहित्यकार का काम नहीं है। साहित्यकार का काम है, शुद्ध भाव से ज्ञान-साधना करना। ग्रौर वह हमने 'यावद्वुडिवलोदयं' की है। वस, ग्रपना कार्य पूरा हुग्रा।

निशीथ-चूणि को हम जैन-साहित्य का, जैन-साहित्य का ही नहीं, भारतीय साहित्य का एक महान् ग्रन्थ मानते हैं। जैन-ग्राचार का यह शेखर ग्रन्थ है। ग्राचार-शास्त्र की गुत्यियों का रहस्योद्घाटन, जैसा इस ग्रन्थ में हुग्रा है, वैसा ग्रन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय इतिहास तथा लोक-संस्कृति की प्रकट एवं ग्रप्रकट विपुल सामग्री का तो एक प्रकार से यह विश्व-काप ही है। इसके ग्रध्ययन के विना, निशीथ-सूत्र एवं ग्रन्थ छेद-सूत्र कथमपि चुद्धिगम्य नहीं हो सकते; यह हमारा ग्रधिकार की भाषा में किया जाने वाला सुनिश्चित दावा है, जो किसी के भी मिथ्या प्रचार से भुठलाया नहीं जा सकता। निशीथ-चूणि क्या है, ग्रौर उसमें ऐसा क्या कुछ है, जो वह पौर्वात्य एवं पाश्चात्य, तथेव जैन एवं जैनेतर सभी विद्यानों के ग्राकर्षण का केन्द्र वनी हुई है? इसके लिए पं० दलसुखभाई मालवणिया (प्राध्यापक—जैन-दर्शन, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी) की विस्तृत प्रस्तावना 'निशीथ: एक ग्रध्ययन' का ग्रवलोकन किया जा सकता है। पिगडत जी ने गम्भीर ग्रथच तलस्पर्शी ग्रध्ययन के साथ जो तत्कालीन ऐतिहासिक स्थिति का विश्लपण किया है, वह विद्वल्यात् को चिकत कर देने वाला है। हम यहाँ इस सम्बन्ध में स्वयं ग्रौर कुछ लिखकर पुनर्शक नहीं करना चाहते।

यह ठीक है कि चूणि एक मध्यकालीन प्राचीन कृति है, एक विशेष संप्रदाय एवं परम्परा से सम्बन्धित है, वह उग्र साध्वाचार की अपकान्ति के एक विलक्षण मोड़ पर शब्दबह हुई है, उस पर देश एवं काल की बदली हुई परिस्थितियों का भी अनेकिवध प्रभाव पड़ा है। अस्तु, चूणि की कुछ वातें ऐसी हैं, जो अटपटी सी हैं, जेन धर्म की सूल परम्परा काफी दूर जा पड़ी हैं। परन्तु इस सबसे क्या! पाठक को अपनी बुद्धि का उपयोग करना हैंस के नीर-क्षीर-विवेक से काम लेना है। किसी भी छद्मस्य ग्राचार्य की सभी वातें पूर्ण संग्राह्म हों, एवं सर्वप्रकारेण सभी को मान्य हों; यह तो न कभी हुआ है, और न कभी "पन्नासिमक्तए धम्मं" का उत्तराध्ययनसूत्रीय सन्देश आखिर किस काम आयेगा! इस पनिशीयचूर्णि के प्रथम भाग की प्रस्तावना (सन् १६५७) में पहले से ही पाठकों का स्थान प्रके लिए, वह भी काफी स्पष्टता के साथ, लिख चुके हैं। अस्तु हम समभते हैं, तथा हमें अन्य चूर्णि की तद्युगीन कुछ अटपटी वातों को ही अग्रस्थान देकर अनर्गल है, हम प्रस्तुत ग्रं वे अपने कलुपित यह का ही कुप्रदर्शन कर रहे हैं। यदि कोई गुलाव पुप्प में केवल कांटे ही देखता है; यदि कोई निर्मल चन्द्र में मात्र कलंक यह उसके 'दोषदृष्टिपरं मनः' का ही दोष कहा जायगा, और क्या?

भाव से निजीय-चूर्णि का अध्ययन करना चाहिए। ग्राचार्य गात् की सूक्ष्मताओं का, उतार-चढ़ावों का वड़ी कुशलता के ठोर, कठोरतर एवं कठोरतम चर्या को ग्रग्रस्थान देते हुए पाघक को, कथंचित् ग्रपवाद-प्ररूपणा के द्वारा, सर्वथा श्रपश्रष्ट होने से संरक्षण भी दिया है। श्राम्बर 'जीवन्नरो भद्रशतांनं पश्येत्' के यथायंवादी सिद्धान्त को कोई कैसे सहसा अपदस्य कर मकता है? साधना और जीवन का प्रामाणिक विक्लेपण करने की दिया में, चूिण, एक महत्त्वपूर्ण उपादेय सामग्री प्रस्तुत करती है। कुछेक प्रतिकूल वातों को छोड़कर, शेप समस्त ग्रन्थ सूत्रार्थ की गंभीर एवं उच्चतर विपुल सामग्री से श्रटा पड़ा है। श्रास्तिर, २० × ३० श्रठपेजी १६७३ पृष्ठों के महाग्रन्थ की ग्रमूल्य चिन्तन सामग्री से, कुछेक प्रतिकूल वातों की कल्पित भीति से वंचित रहना, विचारमूढ़ता नहीं तो और क्या है? 'श्रल्यस्य हेतार्वह हातुमिच्छन्, विचार-मृद्धः प्रतिभासि में त्यम्।' श्रस्तु, श्राद्या है श्राज का चिन्तनशील तटस्थ साधक, श्रपनी तत्त्वसंग्राहिणी प्रतिभा के उज्ज्वल प्रकाश में, सारा-सार का ठीक मूल्यांकन करके, स्वपर की संयम-साधना को निरन्तर उज्ज्वल में उज्ज्वलनर वनायेगा।

मुनि श्री ग्रखिलेशचन्द्र जी का, प्रस्तुत सम्पादन-कार्य में, प्रारंभ से ही उत्साहवद्ध के सहयोग रहा है। उनकी व्यवस्था-चुद्धि के द्वारा, समय-समय पर काफी सुविधाएँ उपलब्ध हुई है। श्रस्तु, उनकी मधुर स्मृति का समुल्लेख, यहां हमारे लिए ग्रानन्द की वस्तु है।

महावीर-दीक्षा-कल्याणक, मार्गशिर कृ० दशमी, वीराव्द २४५६ —उपाध्याय श्रमरमुनि –मुनि कन्हेंयालाल

# साधना का अनेकान्त

जे ग्रासवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते ग्रासवा।

—जो ग्रालव के हेतु हैं वे कभी संवर के हेतु हो जाते हैं, ग्रीर जो संवर के हेतु हैं वे कभी ग्रान्यव के हेतू भी वन जाते हैं।

—ग्राचारांग मूत्र १।४।१

ने नित्तग्रा य हेऊ, भवस्स ते चेव तित्तग्रा मुक्खे। गराणाईया लोगा, दुण्हवि पुन्ना भवे तुल्ला ॥२४२॥

--- ग्रज्ञानी एवं रागहेंपी जीवों के लिए जो संसार के हेतु हैं, वे ही समभावी एवं विवेकी ग्रात्माग्रों के लिए मोक्ष के हेतु हो जाते हैं। ये भव तथा मोक्ष सम्बन्धी हेनु, संख्या की दृष्टि से, परस्पर तुल्य असंस्थात लोकाकाश परिमाण है।

—- त्राचार्य हेमचन्द्र, पूष्पमाला प्रकरण्

कल्प्याकल्प्यविधिज्ञः संविग्नसहायको विनीतात्मा । दोपमलिनेऽपि लोके प्रविहरति मुर्निनिरुपलेपः ॥१३६॥

—जो कल्पनीय और अकल्पनीय की विधि को जानता है, संसार से भयभीत संयमी जन जिसके सहायक है, और जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार-विनय से युक्त कर लिया है, वह साधु राग द्वेष से दूषित लोक में भी राग-द्वेष से ग्रह्ता रहकर विहार करता है।

> किञ्चिच्छद्धं कल्प्यमकल्प्यं स्यात्स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम्। पिएड: शय्या वस्त्रं पात्रं वा भेपजाद्यं वा ॥१४५॥

-भोजन, शय्या, वस्त्र, पात्र श्रयवा श्रीपध श्रादि कोई वस्तु कभी शुद्ध, श्रताएव कल्पनीय होने पर मी अकल्पनीय हो जाती है और कभी अकल्पनीय होने पर कल्पनीय हो जाती है।

> देशं कालं पुरुपमवस्यामुपघातशुद्ध परिणामान्। प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्यं नैकान्तात्कल्प्यते कल्प्यम् ॥१४६॥

—देश, काल, क्षेत्र, पुरुप, अवस्था, उपयात ग्रीर शुद्ध परिणामों की अपेक्षा से अकल्पनीय वस्तु यनीय हो जाती है। श्रीर कोई कल्पनीय वस्तु भी सर्वथा कल्पनीय नहीं होती।

—श्राचार्य उमास्त्राति, प्रशमरति प्रकरण

ोजन, वस्त्र, तथा मकान ग्रादि जो कुछ पदार्थ साधु को दान देने के उद्देश्य से ने ग्राघाकर्म कहलाते हैं। ऐसे ग्राघाकर्म ग्राहार ग्रादि का उपभोग करने वाला प होता ही है, ऐसा एकान्त वचन न कहना चाहिए; क्योंकि-ग्राधाकर्मी ्विधि के अनुसार अपवाद-मार्ग में कर्मवन्ध के कारण नहीं होते हैं। किन्तु 'न करके **आहार की गृद्धि से जो आधाकर्मी आहार** लिया जाता है ैना है। }ः

—श्राचार्य जवाहरलाल जी म० के तत्त्वावधान में सम्पादित सूत्रकृताङ्ग, द्वितीय श्रुतस्कंव, पृ० २६६

निर्माप चृषि : भाषप्रस्कृत सन्दीयू द पुना से प्राप

,,ਆਏ ਸਾਡਿਸਤਾ ਸੁਹਤ ਜਾਵਤ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸਿੰਕ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰ ਜਿਸ ਸੰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਜਸ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸ त्रित्रमात्रितात्रामाव्यमाव्यमात्रियमत्रिमग्रीहरमाण्गिरित्रमाय्रियम् सम्मानाव्यम् सम्मायमाव्यमात्रियात्रिमात्र ट्या (क्याद्राट्टा त्र त्रवण मत्रवस्त्र स्वयंत्र मित्र मित् रत्र भुत्र प्रत्याव्यत्मात्रमात्रामात्रामात्रामात्राम् । विषयिष्टं मुस्तामान्यमान्यमान्यमान्यमान्यम् । विषयिष् गम्। अस्मार्थरमा एउड कुमार्गक मिश्राजनित्र मार्थर सम्बन्ध स्मयनम्भातम्बर्गित्रम्भित्राणानामामामाष्ट्रात्नावत्र्वित्रम्भित्रम् पाण ख्वयग्रज्ञा मिलास्ट्रातास्त्रा विज्ञास्य विज्ञास्य स्वत्रा स्वापा 5 २२ स्म। जिनिक्यन लिक्सिमा ज्युरादण मामभ्यामा त्रद्र विद्यान ज्ञान ज्ञान ्रस्थित्यामाज्ञान्त्रमान्द्रतित्रत्रमानम् इतिमाञ्चलन्त्रमान्यमावित्रमा । वित्रम्यनामान्यमानान्त्रम् । विद्यम् तायक्ष्यामाण्यव्यक्षमान्त्रमामान्यमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्। सम्बन्धिनावित्रमान्त्रमान्त्रमाण्याप्ति विमाञ्जास भु स्टान इस हाम हा मार्थ ता वस विकास विकास कि ग्रहिणि मित्र ग्रिमित्र ग्रिमित्र मित्र मित् । गविज्ञात्वातामा १५३ वर्षमध्यममा ग्रामिय म्यायम् ने पार्यात नियम् स्टिश्म स्विक्षिम मामाना मामान स्वासी माहि सिवि बाद्या हो माने स्वासी हो माहि सामाना सामाना माने माने माने मान गाउम्प्रतमा इप्रस्कितामा मामामा मामा व नामा द्रमामा इम्मामा व नामा मामाम मामाम मामाम नामामा मामामा मामामा मामाम क्षांत्रभात्रभित्रमामानमाविनात्वाम् मुग्टमाराग्माम् मुग्नमात्रमानानानामामात्रमा कप्पानपानानामायनामानामामा प्राचनसम्बद्धाना सम्बद्धान सम्बद्धान सम्बद्धान सम्बद्धान सम्बद्धान सम्बद्धान सम्बद्धान सम्बद्धान सम्बद्धान सम १.११ ५५३ म् १५५५ म् १५५५ मा मार्गात ज्ञान निष्या ज्ञान निष्या ज्ञान निष्या स्टम्स्नित भवाय धन्यता अज्ञाम् वयम् सार्वात्र स्टम्स्

# निशीय भाष्य मूल : भाण्डारक्तर इन्स्टीयूट पूना से प्राप

|एकामग्रिक्षामुम्पर्यक्षेत्रम्यवन्त्रचाम्याम्बान्यांकाविस्डनत्त्वाव्ववास्राहोमासिक्पविद्यत्वयम्बास्यम्पत्रमातासाक्षात्रवर् दिमामायारियातात्रयं मजलय्मनादाद्वत्राज्याजातात्री *नगरका* माग्य नं मुचानि म्यान महिका एका राजा विक्र दतका स्त्रगात दिलिषि णा। रिवाना । इति ज्ञान मान्ना निक्र प्रा |म्वनुम्मामाननामानानानामानामानप्रवित्रमिनिहिममितारुमुणमेष्त्रात्रयाहेतागर्यम् ग्रापनित्रम् । यंमिणद्या इदाणि व्रात्ता उमग्रे मिषिणद्या ज्ञाना च अत्राज्ञात्य ग्रहेन माननागनाग्री नाद्याम् मार्गम् द्रत्रातम् नामस्य स्थात्रमा ॥ नमस्य द्रायः। प्रमामय्। प्रमामय्। ज्ञाप्ता नेन्न र जनत्त्र अद्याग्काय हा नामाना नामा स्थान नामात्र का ति। तमाद त्याप्काप्त या विष्ण क्या ज्ञान सिदाबि निगरिति ९मः तर्गटे णामं सर्वजन्म यमदिसंबग णित्रमहत्त्र मंब तस्म बहिद्या विस क्ष्मात्र णाविमे मनामारासी दमानामा मध्याप्यनीतित्वास्य्यात्। विचमभ्राप्यातित्रमात्रामस् *ऋ*ट**ा**णतिच्<u>च</u>ण्णञ्डभवमातिष्णतिगञ्जस्कगाव्नेत्ताभ्यम् *वि*ताते व्पत्नाकम्मित्रम्बामित्वा नवत्ता ऋष्णमा निव्यं गममा क्षियाग्ता १५ वर्षा १५ जाव है । स्थापित स्थापित मजनम् युमक्तनना बाद्म प्लागव द्विष्वा लेने गाऽदाणिमय्तिदारोणिङ्माण्लाञ्चानङ्गिधा त्त्वात्मात्तात्वावग्गात्यायनग्रमात्त्रा 

E COL

| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|-----------------------------------------|--|
| ,                                       |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |

# निशिथं : एक ऋध्ययन

लेखक:

पं० दलसुख मालविणया

प्राध्यापक – जैन दर्शन

हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी



यागम-प्रतिष्ठान सन्मति ज्ञान पीठ, त्र्यागरा

## षोडश उद्देशकः

उक्त पचदशमोद्देशक । इदानी षोडश प्रारभ्यते, तत्रायं सम्बन्ध -देहविभृसा वंभस्स त्र्रगुत्ती उज्जलोवहित्तं च । सागारिते य (वि) वसतो, वंभस्स विराहणाजोगो ॥४०९५॥

पचदममुद्देसगे देहविभूसाकरण उज्जलोविधधारण च णिसिद्ध , मा वभवयस्स अग्रुत्ती, पसगतो मा वभव्ययस्स विराहणा भविस्सति । इहावि सोलसमुद्देसगे मा अग्रुत्ती वभविराहणा वा, अतो सागारिय-वसहिणिसेहो कज्जति । एस सम्बन्धो ॥५०६५॥

एतेण सम्बन्वेणागयस्स सोलसमुद्देसगस्स इम पढम सुत्त -

जे भिक्खू सागारियसेज्जं अणुपविसइ, अणुपविसंतं वा सातिज्जति ॥१॥

सह ग्रागारीहि सागारिया, जो त गेण्हति वसिंह तस्स ग्राणादी दोसा, चउलहु च से पिन्छित ॥

सन्नासुत्तं सागारियं ति जहि मेहुणुब्भवो होइ। जिथ्यत्थी पुरिसा वा, वसंति सुत्तं तु सट्टाणे।।५०६६॥

ज सुत्ते ''सागारिय ' ति एसा सामयिकीसज्ञा । जत्थ वसहीए ठियाण मेहुणुब्भवो भवति सा सागारिगा, तत्थ चउग्ररुगा ।

ग्रधवा – जत्थ इत्थिपुरिसा वसित सा सागारिका, इत्थिसागारिगे चउग्रुरुगा सुत्तिण्वातो । ''सट्ठाणि'' त्ति जा पुरिससागारिगा, णिगाथीण पुरिससागारिगे चउग्रुरुगा । सेस तहेव ।।५०६६।। एस सुत्तत्थो ।

इमो णिज्जुत्तिवित्थरो -

सागारिया उ सेन्जा, त्रोहे य विभागत्रो उ दुविहात्रो । ठाण-पिंसिवणाए, दुविहा पुण त्रोहत्रो होति ॥५०६७॥

सागारिया सेज्जा दुविहा — श्रोहेण विभागश्रो य । श्रोहेण पुण दुविधा — ठाणातो पिडसेवणातो ग्र । एतेसु पिच्छत भिणाहिति ।।५०६७।।

सागारियणिक्खेवो, चडिवहो होइ त्राणुपुट्वीए । णामं ठवणा दविए, भावे य चडिवहो भेदो ॥५०६८॥ उच्यते -

#### को जाणित "केरिसग्रो, कस्स व माहप्पता समत्थत्ते । धिइदुव्यला उ केई, डेवेंति पुणो ग्रगारिजणं ॥५१०३॥

छउमत्थो को जाणड णाणादेसियाण कस्स केरिसो भावो, इित्यपरिस्सहे उदिण्णे कस्स वा माहप्पता, महतो अप्पा माहप्पता । अहवा - माहप्पता प्रभावो । त च माहप्प पभाव वा समत्थता चितिज्जित । सामत्थ चिती, सारीरा सत्ती । इदियणिग्गह प्रति ब्रह्मव्रतपरिपालने वा कस्स कि माहात्म्यमिति । एयम्मि वि अपरिण्णाए सागारियवसघीए ठियाण तत्थ जे घितिबुव्बला ते रूवादीहि अविखत्ता विगयसजमधुरा अगारिट्ठाण ''डेवेति'' - परिभ्जतीत्यर्थ ।।५१०३।।

ते य सजया पुव्वावत्था इमेरिसा होज्जा -

केइत्थ सत्तमोई, असत्तमोई य केइ निक्खंता । रमणिज्ज लोइयं ति य, अम्हं पेयारिसं आसी ॥५१०४॥

भुत्ताऽभुत्ता दो वि भणित – रमणिज्जो लोइग्रो धम्मो । जे भुत्तभोगी ते भणित – ग्रम्ह पि गिहासमे ठियाण एरिस खाणपाणादिक ग्रासि ॥५१०४॥

कि च -

# एरिसचो उवभोगो, अम्ह वि चासि (ति) ण्ह एण्हि उज्जल्ला । दुक्कर करेमो भुत्ते, कोउगमितरस्स ते दट्ठुं ॥५१०५॥

"उवभोगो" ति ण्हाणवत्थाभरणग्धमल्लाणुलेवणध्वणवासतवोलादियाण पुन्व श्रासी। इण्हि इदाणि, उज्जल्ला प्रावल्येन, मिलणसरीरा लद्धसुहासादा श्रम्हे सुदुक्कर सहामो, एव भुत्तभोगी चितयित। "इतर"ित अभुत्तभोगी, त त रूवादि दट्ठु कोउश्र करेज्जा।।११०५।।

#### सित कोउएण दोण्ह वि, परिहेज्ज लएज्ज वा वि स्नाभरणं । स्रण्णेसिं उवभोगं, करेज्ज वाएज्ज उड्डाहो ॥५१०६॥

"सित" ति पुन्वरयादियाण सरण भुत्तभोगिणो, इयरस्स कोउग्र। एते दोण्णि वि ग्रसुभभावुष्पणा वत्ये वा परिहेज्ज, ग्राभरण वा "लएज्ज" ति ग्रप्पणो ग्राभरेज्ज, ग्रण्णेसि वा वत्यादियाण उवभोग करेज, वाएज वा ग्रातोज्ज । ग्रसजतो वा सजत ग्रायरियादि दट्ठ उड्डाह करेज ॥५१०६॥

किंच -

#### तचित्ता तल्लेसा, भिक्खा-सज्भायमुक्कतत्तीया । विकहा-विसुत्तियमणा, गमणुस्सुग उस्सुगव्भूया ॥५१०७॥

त इत्यीमादी रूव दट्ठु तदगावयवसरूवितण चित्त, तदगपरिभोगऽज्भवसाग्री लेसा (भिक्खा) सद्भायादिसजमजोगकरणमुक्कतत्ती णिव्वावारादित्यर्थ । वायिगजोगेण सजमाराहणी कहा, तव्विवक्खभूता विकहा। कुसलमणधारणोदीरणेण सजमसासविद्धि(?)करेत्ता सो वस्तमना ततो विगहाविसोत्तियमणा भवति। एवं

१ को किरिसो, इति बृहत्कल्पे गा० २४४४।

इदाणि भावसागारिय -

#### <sup>१</sup>त्रद्वारसविहमवंभं, भावउ श्रोरालियं च दिव्वं च । मणवयणकायगच्छण, भावम्मि य रूवसंजुत्तं ॥५११३॥

एय दन्वसागारिय भणतेण भावसागारियपि एत्थेव भणिय, तहावि वित्यरतो पुणो भणाति – त भावसागारिय प्रद्वारसिवहं अवभ । तस्स मूलभेदा दो – ओरालिय च दिन्व च । तत्य ग्रोरालिय नवितह इम – ग्रोरालियं कामभोगा मणसा गच्छिति, गच्छावेति, गच्छत ग्रणुजाणित । एव वायाए वि । काएण वि । एते तिण्णि तिया णव । एव दिन्वेण वि णव । एते दो णवगा ग्रहुारस । एय ग्रहुारसिवह ग्रवभ भावमागारिय ।।१११३॥

"२भाविम्म य रूवसजुत्त" ति ग्रस्य व्याख्या -

त्रहव त्रवंभं जत्तो, भावो रूवा सहगयातो वा । भूसण-जीवजुतं वा, सहगय तन्विज्जयं रूवं ॥५११४॥

अवभभावो जतो उप्पज्जइ त च रूव रूवसजुत्त वा, कारणे कज्जोवयाराम्रो, त चेव भावतो भवभ।

श्रहवा — उदिण्णभावो ज पिडसेवित त च रूव वा होज्ज, रूवसहगत वा । तत्य ज इत्यीमरीर सचेयण भूसणसञ्ज्ञत त रूवसहगत ।

ग्रह्वा - ग्रणाभरण पि जीवजुत्त त रुवसहगत भणाति,''तव्विज्जिय रूव'' ति सचेयण इत्वीमरीर भूसणविज्जिय रूवं भणाति, श्रचेयण वा रूव भणाति ॥४११४॥

> तं पुण रूवं तिविहं, दिव्वं माणुस्सगं च तेरिच्छं। तत्थ उ दिव्वं तिविहं, जहण्णयं मिन्समुक्कोसं।।५११५॥ कठा

दिव्वे इमे मूलभेदा -

पिंडमेतरं तु दुविहं, सपरिग्गह एक्कमेक्कगं तिविहं। पायावच्च-कुडुंविय-डंडियपरिग्गहं चेव ॥५११६॥

पडिमाजुय त दुविह - सिंगिहित श्रसिंगिहित वा । "इतर" ति - देहजुय त पि मचेयण श्रचेयण । पुणो एक्केक्क सपरिग्गह अपरिग्गह वा । ज सपरिग्गह त तिविधेहि परिग्गहित । पच्छद कठ ।।५११९।।

दिव्व जहण्णादिगं तिविध इम -

वाणंतरिय जहण्णं, भवणवती जोइसं च मिल्सिमगं। वेमाणियमुक्कोसं, पगयं पुण ताण पिंडमासु ॥५११७॥

, वाणमतर जहण्ण, भवणवामि जोइसियं च मिल्किमय, वेमाणिय उपकोमय । १ह परिमाजुनै र ेरो जेग व्सहिविसोही प्रधिकया ।।१११७॥

पट्टारसविह्डवभ इति बृहत्कत्पे गा०१४६५ । २ गा० ५११३ ।

डडियपरिग्गहिते एते चेव तिण्गि पच्छित्ता काललहुम्रा तवगुरुम्रा । जम्हा जहण्णादिविभागेण कत सण्णिहितासिण्णिहितेण ण विमेसियव्व, तम्हा विभागे म्रोहो गम्रो ।।५१२१।।

इदाणि विभागपिच्छत्त - तत्य एयाणि चेव जहण्णमिज्भमुवकोसाणि ग्रसिण्णिहियसिण्णाि छुट्टाणा भवति ।

ताहे भण्णति -

चत्तारि य उग्वाया, पढमे वितियम्मि ते ऋणुग्वाया । तितयम्मि य एमेवा, चउत्थे छम्मास उग्वाता ॥५१२२॥

जहण्णेण ग्रसण्मिहिय पढम ठाण, सिष्णिहिय वितिय ठाण। मिष्मिमे ग्रसण्मिहिय तइयद्वाणं, सिष्मिहिय चउत्य। उक्कोसेण ग्रसण्मिहिय पचम, सिष्मिहिय छट्ट।

जहण्णए ग्रसण्णिहिए पायावच्चपरिग्गहिते ठाति चउलहुय, सिण्णिहिए चउगुरु । मिज्सिमए ग्रसण्णिहिए "एमेव" ति – चउगुरुगा, सिण्गिहिए छल्लहुगा॥५१२२॥

> पंचमगम्मि वि एवं, छट्टे छम्मास होंतऽणुग्वाया । असन्तिहिते सन्तिहिते, एस विही ठायमाणस्स ॥५१२३॥

जनकोसए ग्रसण्णिहिए पायावच्चपिरग्गहिते ठाति एमेव त्ति छल्लहुगा, सण्णिहिए छग्गुरू । एसो ठाणपिच्छतस्स विधी भणितो ॥४१२३॥

> पायावच्चपरिग्गह, दोहि वि लहु होंति एते पच्छिता । कालगुरुं कोडुंबे, डंडियपारिग्गहे तवसा ॥५१२४॥

पायावच्चे उभयलहु, कोटुविए कालगुरू, डडिए तवगुरू । सेस पूर्ववत् ॥५१२४॥

ठाणपच्छित्त चेव वितियादेसतो भण्णति -

ग्रहवा भिक्खुस्सेयं, जहण्णगाइम्मि ठाणपच्छितं । गणिणो उवरिं छेदो, मूलायरिए हसति हेट्टा ॥५१२५॥

ज एय जहणगादी श्रसन्निहियमोत्तेष्य चउलहुगादि - छग्गुरुगावसाण एय भिक्खुस्स भणिय । ''ग्रणि'' त्ति-उवज्भाग्रो, तस्त चउग्रुरुगादी छेदे ठायति । श्रायरियस्स छल्लहुगादी मूले ठायति । इह चारगाविकष्पे जहा उवरिपद वड्डति तहा हेट्ठापद हस्सति । ॥५१२५॥

> पढिमिल्लुगिम्म ठाणे, दोहि वि लहुगा तवेण कालेणं। वितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुगा होति तइयम्मि ॥५१२६॥

इह पढिमिल्लुग पागितत ठाण, वितिय कोटुव, तितत दिख्य । सेस पूर्ववत् ॥५१२६॥ एयं ठायतस्स पिच्छित्त भिणय ।

इदाणि पडिसेवतस्स पच्छित भण्णति -

चत्तारि छच लहु गुरु, छम्मासिय छेद लहुग गुरुगो तु । मूलं जहण्णगम्मी, सेवंते पसज्जणं मोत्तुं ॥५१२७॥ "पिडिसेवणाए" त्ति - पिडिसेवतस्य ग्रितियाराणुरुवा मूलाणबट्टपारिचया एव सभवित । जित पुण ठितो ण चेव पिडिसेवित तो कह एते भवतु ? ।।५१३२।।

#### जित पुण सन्वो वि ठितो, सेवेज्जा होज्ज चरिमपन्छितं। तम्हा पसंगरहितं, जं सेवित तं ण सेसाई ॥५१३३॥

जित णियमो होज्ज सन्वो ठायतो पिंडसेवेज्जा तो जुज्जह त तुम भणिम, जेण पुण ण सन्वो ठायतो पिंडमेवित तेण कारणेण पसगरिवय ज ठाण सेवित तत्थेव पायच्छित भवित ॥५१३३॥

" । पसज्जणा तत्य होति एवकेवक" ति एवकेवकातो पायच्छित्तठाणातो पसज्जणा भवति ।

कह  $^{7}$ , उच्यते - त साधु तत्य ठिय दट्ठु ग्रविरयग्रो को वि तस्सेव सक करेज्जा - ''णूर्णं पिंडिमेवणाणिमित्तेण एस एत्य ठिग्रो,'' ताहे दिट्ठे सका भोतिगादी भेदा भवति ।

ग्रह पसग इच्छिस तो इमो पसगो "२चरिमपदे चरिमपदं" ति ग्रस्य व्याख्या -

#### श्रहिद्वातो दिद्धं, चरिमं तिह संकमादि जा चरिमं । श्रहव ण चरिमाऽऽरोवण, ततो वि पुण पावती चरिमं ॥५१३४॥

चारणियाए कज्जमाणीए श्रविद्वविद्वेहिं श्रविद्वपदातो ज विद्वपद त चिरमपद भण्णित, ततो चिरमपदातो सका भोतिग।दिपदेहिं विभासाए जाव चिरम पारचिय च पावति ।

स्यान् मित .- ''ग्रथ हण्ट कथ सका ?, ननु नि शिकतमेव । उच्यते - दूरेण गच्छतो दिट्टं वि श्रविभाविते सका, ग्रहवा - ग्रासण्णनो नि ईसि ग्रद्धऽच्छि णिरिवलणेण सका भवति ।

श्रह्या — "चरिमपदे चरिमपद" मण्णति । श्रसण्णिह्तिपदातो सिण्णिह्तिपद चरिमपद ति । तत्य सिण्णिह्या पिडमा खित्तमादी करेजा, परितावणमादि । दिहें चरिम पावेज्जा । श्रह्य ण चरिमारोवण ति तृतीय प्रकार — जहण्णे चरिम मूल, मिज्भिमे चरिम श्रणवट्टो, उवकीसे चरिम पारिचय । ततो एक ने नकतातो चरिमपदातो सकादिपदेहिं चरिम पार्रचिय पावड ।।५१३४।।

"उतं पि य ग्राणादिनिष्फण्ण" ति श्रस्य व्याख्या -

#### त्रहवा त्राणादिविराहणात्रो एक्केक्कियात्रो चरिमपदं। पावति तेण उ णियमा, पच्छित्त'वरा त्रातिपसंगो ॥५१३५॥

ग्रह्वा - ग्राणाणवत्यमिच्छतविराहणाण चउण्ह पयाण विराहणापद चरिम, मा विराहणा दुविहा - ग्राय-सजमेसु । तत्य एक्केक्कातो त चरिमपद णिप्फजइ ।

कह ?, उच्यते — तस्सामिणा दिट्ठे पताविए श्रायाए परितावणादि चरिम पावित, मजमे भगे पुण सठवणे — छक्काय चउसु गाहा । एव चरिम पावित । जम्हा पमगग्री बहुविह भवित तम्हा पमगग्रीय ज चेव श्रासेवित त चेव दायव्व । ठायमाणस्स ठाणपच्छित चेव, पिडमेवमाणम्म पिटमेवणापच्छित — न प्रसगित्यर्थं । ।।५१३५।।

१ गा० ४ ६३२ । २ गा० ४१३२ । ३ गा० ५१:२ ।

### सं के त

उ० = उद्देश

सू॰ = सूत्र

 $\delta o = \delta B$ 

भा॰ = भाष्य

नि० गा० = निशीय भाष्य गाया

नि० चू० = निशीथ-चूर्णि

व्यव॰ = व्यवहार सूत्र

ग्राचा॰ नि॰ गा॰ = ग्राचारांग निर्युक्ति गाया

श्राचा० चू० = श्राचारांगं चूंणि

याचा॰ नि॰ टी॰ = याचारांग नियुक्ति टीका

दशवै० = दशवैकालिक सूत्र

हि॰ के॰ = हिस्ट्री ग्रोफ दी केनोनिकल लिटरेचर ग्रोफ दी जैनाज

लेखक : प्रो० हीराखाल कापडिया

वृत्ति शीघ्र कार्ये" ति। तेहि य गामेयगेहिं दुल्लिहिय ति काउ वसे छेत्तु ग्रवाण वती कता। गवेसाविया चाणक्केण – "िक कत ?" ति। ग्रागतो, उवालद्धा, एते वसा रोधगादिसु उवउज्जंति, कीस भे छिण्णा ?, दिसय लेहचीरिय – "ग्रण्ण सिंदहुं ग्रण्ण चेव करेहि" त्ति इडपत्ता। ततो तस्स गामस्स सवालवुङ्के हिं पुरिसेहिं ग्रधोसिरेहिं वित काउ सो गामो सब्बो दङ्को। ग्रण्णे भणित – सवालवुङ्का पृरिसा तीए वतीए छोढु दङ्का ॥४१३६॥

#### एगमरणं तु लोए, ग्राणित वा उत्तरे ग्रणंताइं। ग्रवराहरक्खणद्वा, तेणाणा उत्तरे विलया ॥५१४०॥

लोइयग्राणाइक्कमे (एगमरण) । लोगुत्तरे पुण ग्राणाइक्कमे ग्रणेगाति जम्ममरणाइ पावति । त्रण्ण च ग्रतिचाररक्खणट्टा चेव ग्राणा विलया, ग्राणाग्रणतिक्कमे य ग्रइयाराइक्कमो रक्खितो चेव भवति ॥५१४०॥ ''ग्रणवत्थ'' त्ति ग्रस्य व्याख्या –

> त्रणवत्थाए पसंगो, मिच्छत्ते संकमादिया दोसा । दुविहा विराहणा पुण, तहियं पुण संजमे इणमो ॥५१४१॥ कठा त्रणद्वाडंडो विकहा, वक्खेव विसोत्तियाए सतिकरणं । त्रालिंगणादिदोसा, त्रसण्णिहिए ठायमाणस्स ॥५१४२॥

श्रकारणे डडो प्रणट्ठाडडो, सो – दब्वे भावे य । दब्वे श्रकारणे श्रवरद्ध रायकुल डडेति । भावडडो णाणादीण हाणी ॥५१४२॥

''विकहाए'' वक्खाण -

सुद्दु कया त्रह पिंडमा, विणासिया ण वि य जाणिस तुमं ति । इति विकहाद्धिकरणं, त्रालिंगणे भंग भिंदतरा ॥५१४३॥ कटा

श्राम्लिंगणे कञ्जमाणे कथादि हत्यादियाण भगो हवेजा, तत्य सपरिग्गहे भद्दपताइ दोसा हवेज्जा, वनखेवो त पेवसतस्स, उल्लाव च करेतस्य सुत्तत्यपिलिंगयो ।

विसोत्तिया दव्वे भावे य । दव्वे सारणिपाणीय वहत तृणमादिणा रुद्ध, श्रण्णतो कासारादिसु गच्छति, ततो सस्सहाणी भवति । भावे णाणादीण, श्रागमस्स विसोत्तियाए चरित्तस्स विणासो भवति ।

सतिकरण ति भुत्तभोगीण, अभुतभोगीण कोउअ।

ग्रध कोइ मोहोदएण ग्रालिगेज्ज, ग्रालिगिता भज्जेट्जा, ग्र4िणहित सपरिग्गहे भद्दवतदोसा, पच्छाकम्मदोसा य, पतो तत्व गेण्हणादी करेट्ज । एते ग्रसिणहिते ठायमाणस्य दोसा ॥५१४३॥

इमे य सिण्णहिए -

वीमंसा पिडणीयद्वया व भोगित्थिणी व सिनिहिया । काणच्छी उक्कंपण, झालाव णिमंतण पिलोभे ॥५१४४॥ सिण्णिहिया तिहि कारणेहि साध पलोहेण्या – बीमसहया पिडणीयहुयाए भोगित्यणी वा । परविसयमोडण्णो एगम्स रण्णो स्रिमिणिवेसेण श्रकारिणो वि गामणगरादि मःवे विणासेड, एव एगेण कयमकज्ज सच्चो वालबुद्वादी जो जत्य दीसड सो तत्य मारिज्जित । एस कडगमहो ।

श्रथवा - इमो कटगमहो, सह तेण कारिणा, मोत्तु वा त कारि (ण), जो श्रायरिश्रो गच्छी वा कुल गणो वा त वावादेति, तत्थ वा ठाणे जो सघो त वावादेति ।।११४६।।

श्रववा इम कूज्जा -

गेण्हणे गुरुगा छम्मास कहुणे छेदो होति ववहारे । पच्छाकडम्मि मूलं, उड्डहण-विरुंगणे णवमं ॥५१५०॥

पडिसेवते गहिते द्धा । हत्थे वत्थे वा घेतु किंदुते णीते रायकुल फ्रुं। तेण परिकट्विते फ्रां। ववहारे छेदो । पच्छाकडो ति जितो मूल । उहाहे कते विरु गिते वा श्रणवद्दो भवति ।।४१५०।।

> उदावण णिन्विसए, एगमणेगे पदोस पारंची । अणवद्वपो दोसु य, दोसु य पारंचिक्री होति ॥५१५१॥

उद्दिविते णिब्विसए वा कते एगमणेगेमु वा पदोसे कते सो पठिमेवगो पारिचय पावित । उद्दृहण विरु गण एतेसु दोसु श्रणवट्टो भवित, णिब्विमतोहवणेमु दोसु पदेमु पारिचय ।।४१४१।।

ग्रववा - पद्दो इम कुडेजा -

एयस्स णत्थि दोसो, अपिरिक्खतिदक्खगस्स अह दोसो । इति पंतो णिन्विसए, उद्दण विरुंगणं व करे ॥५१५२॥

एयस्स ति पडिमेबगस्स ण दोसो, जो ग्रपरिक्खिन दिवल्लेति तस्म एस दोसो, इति एव चिनेउ पतो ग्रायरिय णिव्विसय करेज्जा, उद्वेज्ज वा, कण्ण णाम-णयणुग्वायण वा करेज्ज, एयं विक्वकरण विरूवण ॥५१५२॥

ग्रह्वा सण्णिहिते इमे दोसा-

तत्थेव य पिडवंधो, ऋदिष्ठ गमणादि वा ऋणंतीए । एते ऋण्णे य तिहं, दोसाओ होंति सिण्णिहिए ॥५१५३॥

तत्थेव पिडमाए पिडवय करेज्जा, ग्रिटिट्टे ति — लेप्पगमामिणा ग्रिटिट्टे वि डमे दोसा भवित । ग्रिथवा — सा वाणमतरी विगयकोउगा णागच्छिति, तीए ग्रेणेतीए सो पिटगमणादी करेज्ज ।।५१५३॥

ताग्रो पुण सण्णिहियपिडमात्रो इमिम्म होज्जा -

कट्ठे पोत्ते चित्ते, दंतकम्मे य सेलकम्मे य । दिट्टिप्पत्ते रूवे, खित्तचित्तस्स भंसणया ॥५१५८॥

पुन्त कठ । दिट्टिणा पत्त रूव हप्टिमित्यर्थ । तेण रूवेण नित्त चित्त जस्स मो खित्तचित्तो, तस्म खित्तचित्तस्म पमत्तत्तणग्रो चारित्ताग्रो जीवियाग्रो वा भ्रमो भवति ॥५१५॥ तितयभगे सुइयिवजाय्रो भवति - ताय्रो य णिच्च सुइसमायारत्तणय्रो सव्वसुइदव्वपिड-सेवणतो महिड्डियत्तणय्रो य दुहिविण्णप्पाय्रो, तेसि उम्मत्तणतो णिच्च दुरणुचरत्तणय्रो य छेहे य सावायत्तणय्रो सहमोया ।

च उत्थभगे गोरि-गधारीम्रो मातगविज्ञाम्रो साहणकाले लोगगरिहयत्तणतो दुहिविण्ण-वणास्रो, जिहिद्रकामसपायत्तणस्रो य दुहमोया ॥५१५८॥ एव च उत्थभगो वक्खास्रो ।

इदाणि तिविधपरिग्गहे गुरु लाघव भण्णति -

#### तिण्ह वि कतरो गुरुयो, पागतिय कुडुंवि डंडिए चेव । साहस अमिक्ख भए, इतरे पडिपक्ख पश्चराया ॥५१५६॥

सीसो पुच्छति - ''वायावच्च-कुड्विय-डडियपरिग्गहाण कत्य गुरुतरो दोसो, कत्य वा अप्वतरो ?'' एत्थ य भयणा भण्णति - पागतिय गुरुतर, कोडुविय-डडिय लहुतर।

कह ?, उच्यते - सो सुक्खत्तणेण साहमकारी असमिनिखयकारी य, प्रणीसरत्तणग्रो य भय ण भवति । एव सो पाणितग्रो मारण पि ववसेज्जा ।

''इयरे'' त्ति कोडुविय-डडिया, ते पागिततस्स पडिपक्खभूतो ।

कह ?, उच्यते – ते साहसकारी ण भवति, ग्रसमिक्खियकारी य ण भवति, पन्ना भवति, भय च तेसि भवति । ५१५६॥

इम -

#### ईसरियत्ता रज्जा, व भंसए मंतुपहरणा रिसन्रो । तेण समिक्खियकारी, त्रण्णा वि य सि वहू त्रान्थि ॥५१६०॥

मन्तु कोवो । एते रिसम्रो कोवपहरणा भवति, रुट्टा य मा म रज्जाम्रो ईसरतणम्रो य भसेहिति, म्रतो ते सिमिनिखयकारी भवति । म्रण्ण च तेसि म्रण्णाम्रो विवहू पिडमाम्रो म्रत्यि, म्रतो तेसु म्रणादरा ॥५१६०॥ ( प्रत्रोच्यते ) —

ग्रहवा - "१पत्वरो" ति ग्रस्य व्याख्या -

#### पत्थारदोसकारी, णिवावराधो य बहुजणे फुमइ । पागतित्र्यो पुण तस्स व निवस्म व भया ण पडिकुज्जा ॥५१६१॥

उडियकोडुबिम्रो गुरुतरो, पागिततो लहुतरो । राया पहू, सी एगस्म म्रत्यस्स रुट्टो सर्वे पत्यार करेज्जा, रायावकारो य बहुजणे फुसित, तेण सो गुरुतरो । पागितयावराहो पुण बहुजणे ण फुमइ, म्रण्य च — पागितितो ''तस्स'' ति साहुस्स ''भया'' णिवस्स भया पच्चवकार ण करेति, एतेण कारणेण पागितितो लहुतरो ॥५१६१॥

कि च -

अवि य हु कम्मइण्णा, ण य गुत्ती तेसि णेव दारिहा । तेण क्यं पि ण णज्जति, इतरत्थ धुवो भवे दोसो ॥५१६२॥ मिहुण काले भिगणी गम्मा । सेसकाले भिगणी, ध्रया य सन्वकाल ग्रप्पणी ग्रगम्मा, श्रण्णस्म ताती देति ति स्रतो ताहि सह ज मेहुण त मिल्कम ।

खरिगादिसु मञ्त्रजणसामण्णासु ण तिञ्चाभिणिवेसो, श्रतो त जहण्ण । इह माणुस्सदेहजुएण श्रिषकारो, ण पिडमासु । त देह दुविध – सचेयणमचेयण वा ॥५१६७॥

सामण्णतो देहजुए ठायतस्स इम -

#### ैपहमिल्लुगम्मि ठाणे, चउरो मासा हवंतऽणुग्घाता । छम्मासा ³उग्घाया, वितिए ततिए भवे छेदो ॥५१६≈॥

पढिमिल्लुग ति जहण्ण, पायावच्चपरिग्गहितो जहण्णे ठाति द्ध । बितिए ति मिन्भिमे पायावच्चपरिग्गहे ठाति फ्र्रं। तितय नि उक्कोस पायावच्चपरिग्गहे उक्कोसे ठाति छेदो ॥५१६८॥ ण भणिय कोविव छेदो, ग्रतस्तज्ज्ञापनार्थमिदमुच्यते —

#### पढमस्स ततियठाणे, छम्मासुग्वाइत्रो भवे छेदो। चउमासो छम्मासो, वितिए ततिए त्रणुग्वातो ॥५१६६॥

एत्थ पढनहाण पायावच्चपरिग्गह, तस्स तितय ठाण उवकोसय, तत्थ जो सो छेदो सो छम्मामितो उग्घानितो णायव्यो । "च उमासो" पच्छद्ध अनयोस्तृतीयस्थानानुवर्तन।दिदमुच्यते ।

वितिए ति कोट्वे उक्कोसे कोड्वपरिग्गहे चउपुरुम्रो छेदो।

तितए ति डडियपरिग्गहे गुरुग्रो छम्मासिग्रो छेदो । श्रर्थादापन्न कोटुग्रे जहण्गए मिक्सिमए य ज चेव पायावच्चे, एव चेव डडिए वि जहण्गमिक्सिमे ॥५१६६॥

#### पढिमिल्लुगम्मि तवारिह, दोहि वि लहु होंति एए पिन्छिता। वितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुगा होति ततियम्मि ॥५१७०॥

पढिमिल्लुगं णाम पायावच्चपरिग्गहे दोण्णि ग्रादिल्ला तवारिहा, ते दो वि लहुया। वितिए त्ति कोड्बिए जे तवारिहा दोण्गि ग्राडल्ला ते कालगुरु तवलहु।

त्तित् त्ति डडियपरिग्गहिए जे म्रादिल्ला दोण्णि तवारिहा ते काललहू तवगुरू ॥५१७०॥ एयं ठाणपच्छित्त । मणुएसु गत ।

इदाणि पडिसेवणापच्छित्त -

#### चतुगुरुगा छग्गुरुगा, छेदो मूलं जहण्णए होति । छग्गुरुग छेद मूलं, अणबद्वप्पो य मजिभनए ॥५१७१॥

१ प्रथम नाम जधन्य मानुष्यरूप, तत्र प्राजापत्यपरिगृहीतादौ भेदत्रयेऽपि तिष्ठतश्चत्वारोऽनुद्वाता मासाः गुरव इत्यर्थ ।

हितीय - मध्यम, तत्रापि त्रिष्वपि भेदेषु पण्मासा धनुद्वाताः ।

तृतीय — उत्कृष्ट, तत्र भेदत्रयेऽपि तिष्ठतरछेदो भवेत्, वृह्त्मल्पे गा० २५१८ । २ ऽगुग्याया, इति वृह्त्सल्पे गा० २५१८ ।

लेप्पम प्रालिगतस्स जे हत्यादिभगे पच्छकम्मादिया दोसा भवति ते इह देहजुते ण भवति । इमे देहजुए दोमा भवति — इत्थी कामानुरत्तणग्रो णहेहिं ता छिदेच्ज, दतेहिं वा छिदेच्ज, तेहिं सो सूइज्रत्ति सपक्षेण वा परपक्षेण वा जहा एस सेवगो ति ।।५१७६।।

माणुसीसु वि इमे चउरो विकप्पा -

सुहविष्णप्पा सुहमोइया य सुहविष्णप्पा य होंति दुहमोया । दुहविष्णप्पा प सुहा, दुहविष्णप्पा य दुहमोया ॥५१७७॥

भगचउक्क कठ।

चउसु वि भगेसु जहक्कम्म इमे उदाहरणा -

खरिया महिष्ट्रिगणिया, अंतेपुरिया य रायमाया य । उभयं सुहविण्णवणे, सुमोय दोहिं पि य दुहाओ ॥५१७८॥

खरिया सञ्वजणसामण्ण ति सुहविण्णवणा, परिपेलवसुहलवासादत्तणतो सुहमोया पढमभगिल्ला।

महिङ्किगणिया विगणियत्तणतो चेव सुहविण्णप्पा जोव्वणरूवविव्भमरूवादिभावजुत्तत्तणतो य भाववक्खेवकारिणि त्ति दुहमोया वितियभगिल्ली ।

चउत्थे भगे रण्णो माता। सा सुरिक्खिया भय च सन्वस्स य गुरुठाणे पूर्यणिज्ञिति दुह्विण्णवणा, सन्वसुहसपायकारिणी ग्रवाए य रक्खित जम्हा तेण दुहमोया। पच्छद्धेण एते चेव जहक्कम्म चउरो भगा गहिया।।५१७८॥

चोदगो पुच्छइ -

तिण्ह वि कतरो गुरुत्रो, पागतिय कुडुंवि डंडिए चेव । साहस त्रसमिक्खभए, इतरे पडिपक्ख पग्र राया ॥५१७६॥

कठा पूर्ववत् । गत माणुस्सग ।

इदाणि तेरिच्छ -

तेरिच्छं पि य तिविहं, जहण्णयं मिक्समं च उक्कासं । पायावच्च कुडुंविय, दंडियपारिग्गहं चेव ॥५१८०॥

जहण्णगादिग तिविद्य, एकोका पायावच्चादितिपरिगाहिय भाणियव्य ।

त्र्यतिग त्रमिला जहण्णा, खरि महिसी मिन्समा वलवमादी । गोणि कणेरुक्कोसं, पगतं सजितेतरे देहे ॥५१०१॥

इह दव्वावेक्ततो जहणामिकसमुक्तोसगा।

# निशीथ: एक अध्ययन

#### प्रस्तुत ग्रन्थ:

श्राचारांग सूत्र की श्रन्तिम चूला 'श्रायारपकप्प' नाम की थी। जैसाकि उसके 'चूला' नाम से प्रसिद्ध है, वह कभी श्राचारांग में परिशिष्ट रूप से जोड़ी गई थी। प्रतिपाद्य विषय की गोप्यता के कारण वह चूला 'निशीथ' नाम से प्रसिद्ध 'हुई, श्रीर श्रागे चलकर श्राचारांग से पृथक् एक स्वतंत्र शास्त्र वनकर 'निशीथ सूत्र' के नाम से प्रचलित होगई। प्रस्तुत ग्रन्थराज, उसी निशीथ सूत्र का संपादन तथा प्रकाशन है। प्रस्तुत प्रकाशन की विशेषता यह है कि इसमें सूल निशीथ सूत्र के श्रितिरक्त उसकी प्राकृत पद्यमय 'भाष्य' नामक टीका है, जो श्रपने में 'नियु'क्ति' को भी संमिलित किए हुए हैं। साथ ही भाष्य की व्याख्यास्वरूप प्राकृत गद्यमय 'विशेष चूणि' नामक टीका श्रीर चूणि के २०वें उद्देश की संस्कृत व्याख्या भी है। इस प्रकार निशीथ सूत्र का प्रस्तुत सम्पादन मूलसूत्र, नियु'क्ति, भाष्य, विशेष चूणि श्रीर चूणि-व्याख्या का एक साथ संपादन है।

इसके संपादक उपाध्याय कवि श्री श्रमरमुनि तथा मुनि श्री कर्न्द्र्याकालजी 'कमल'—मुनिद्रय है। इसके तीन भाग प्रथम प्रकाशित हो चुके हैं। यह चीथा भाग है। इस प्रकार यह महान् ग्रन्य विद्वानों के समक्ष प्रथम बार ही साङ्गोपाङ्ग रूप में उपस्थित हो रहा है। इसके लिये उक्त मुनिद्वय का विद्वद्वर्ग चिरमूणी रहेगा। गोपनीयता के कारण हम लोगों के लिये इसकी उपलब्धि दुलंग ही थी। चिरकाल से प्रतीक्षा की जाती रही, फिर भी दर्शन दुलंग ! मुक्ते यह कहने में तिनक भी संकोच नहीं है कि प्रस्तुन ग्रन्थराज को इस भाति बिद्वानों के लिए सुलभ बनाकर उक्त मुनिद्वय ने तथा प्रकाशक संस्था—गन्मिन ज्ञान पीठ, ग्रागरा ने बस्तुतः प्रपूर्व श्रेय ग्राजिन किया है।

प्रस्तुत में इतना कहना आवश्यक है कि छेट ग्रन्थों के भाष्मी ग्रीर नूणियों का संपादन अपने में एक अत्यन्त कठिन कार्य है। यह ठीक है कि सद्भाग्य से गंपादन की सामग्री विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु यह सामग्री वानुर्य वहां एक ग्रीर गंपादक के कार्य को निश्चितता की सीमा तक पहुँचाने में सहायक हो सकता है, वहां दूसरी ग्रीर गंपादक के पैयं ग्रीर गुडालता को भी परीक्षा की कसीटी पर चड़ा देना है। प्रसिद्ध छेट मूत—दमा , गल्य, व्यवहार श्रीर निशीध तथा पंचकल्य का परश्यर इतना निकट सम्बन्ध है कि पुगल गंपादक

१. विजयकुमुद्र सूरि द्वारा मंपादिन होतर प्रकाशित है।

६. भी मारीन प्रति ने प्रनारित नर दिया है। निशु यह पत्तरन प्रमुख है, मनः तृतः मदायन प्राप्तरपत है।

२. 'बृह्तकरा' के नाम में मुनिराज की पृष्य निष्टम की ने घर भागों में मंगारित करके प्रकाशित कर दिया है।

चोदगाह -

जम्हा पढमे मूलं, वितिए अणवह तड्य पारंची । तम्हा ठायंतम्सा, मूलं अणवह पारंची ॥५१८६॥ कठा

म्राचार्याह —

पिंसियणाए एवं, पसन्जणा तत्थ होइ एक्केक्के । चरिमपदे चरिमपदं, तं पि य आणादिणिप्फणां ॥५१८७॥ कटा

ते चेव तत्थ दोसा, मोरियत्राणाए जे भणित पुन्विं। त्रालवणादी मोत्तुं, तेरिच्छे सेवमाणस्स ॥५१८८॥

पूर्ववत् पुब्वद्ध कठ । माणुसिस्यीसु जहा श्रालवणविब्भमा भवति तहा तिरिवसीसु णित्य । श्रतो ते स्रालवणादि तिरिवसीसु मोत्तु, सेमा श्रायसजमविराहणादिदोसा सब्वे सभवति ॥५१८८॥

> जह हास-खेट्ठ-त्राकार-विन्भमा होंति मणुयइत्थीसु । त्रालावा य बहुविहा, ते णित्थ तिरिक्खइत्थीसु ॥५१८६॥ कठा

विण्णवणे इमो चउभगो -

सुहविण्णप्पा सुहमोइया य, सुहविण्णप्पा य होति दुहमीया। दुहविण्णप्पा य सुहा, दुहविण्णप्पा य दुहमीया।।५१६०॥

चउभगरयणा कठा कायव्वा ॥५१६०॥

च उभगे जहसख इमे उदाहरणा -

अमिलादी उभयसुहा, अरहण्णगमादिमक्किड दुमीया। गोणादि तित्यभंगे, उभयदुहा सीहि-वग्वीओ।।५१६१।।

पढमभगे सुहग्गहणे निरपायत्वात् सुहविण्णवणा, लोगगरिहय श्रप्पत्वाच्च सुहमोया ।

वितियभंगे वाणरिमादी रिउकाले कामातुरत्तणतो मुहविण्णप्पा, ताग्रो चेव जदा ग्रणुरत्ताग्रो तदा दुहमोया। एत्थ दिट्टतो ग्ररहण्णगो।

तितयभगे गोणादियाग्रो सपक्खे वि दुक्ख समागम इच्छिति, किमग पुण मणुए । ग्रतो दृहविण्णवणा, लोगगरिहयत्तणतो मूहमोया ।

चरिमभगे सीहिमादियाग्रो जीवियतकरीग्रो तेण दुहविण्णप्पाग्रो, ताग्रो चेव जया ग्रणुर-त्ताग्रो ग्रणुवध ण मुयति त्ति दुहमोया ॥११६१॥

चोदगो पुच्छति - "को एरिमो असुमो भावो हुज्जा, जो तिरिप्तिजोणीस्रो लोगगरहियास्रो सासेवेज्जा" ?

त्रतो गामादीण सुद्धवसींह अलभता वाहि गामस्स निवसित । इमेहि कारणेहि – वास वासित, प्रह्मा – वाहि सीहमादिमावयभय, सरीराविहतेणगभय वा, ताहे अतो चेव भावसागारिए वमित । तस्य तिविधा वि पिडमाओ दिव्या माणुसा तिरिया य वस्यमादिएहि आवरेति, अतरे वा कडगचिलिमिलि देति । एव गीयस्या जयणाए वसता सुज्भिति ॥११६५॥

वहुधा दव्वभावसागारियसभवे इमं भण्णति -

जिह अप्पतरा दोसा, आमरणादीण दूरतो य मिगा। चिलिमिणि णिसि जागरणं, गीते सज्भाय-भाणादी ॥५१६६॥

श्रव्पतरदोसे गीयत्या ठायति, श्राभरणाउज्जभत्तादीण य श्रगीयत्या दूरतो ठविज्जति, त दिस ग्रव्पणा ठायित, श्रनरे वा कडगचिलिमिलि देति, रातो य जागरण करेंति, गीयत्या इत्यिमादिगीतादिसद्सु य सज्काय करेति, भाण वा भायति ॥५१६६॥

> एसा खलु त्रोहेणं, वसही सागारिया समक्खाया। एत्तो उ विभागेणं, दोण्ह वि वग्गाण वोच्छामि ॥५१६७॥

ज पुरिसद्दिशीण सामण्णतो श्रविभागेण ग्रवसाय एस श्रोहो भण्ण । सेस कठ । इमो कप्पसुत्ते ( प्रथमोद्दे शके सूत्र २६, २७, २८, २६ ) विभागो भणितो – णो कप्पइ णिग्गथाण इत्थिसागारिए उवस्सए वत्थए । कप्पइ णिग्गथाण पुरिससागारिए उवस्सए वत्थए । णो कप्पति णिग्गथीण पुरिससागारिए उवस्सए वत्थए । कप्पइ णिग्गथीण इत्थिसागारिए उवस्सए वत्थए ।।५१६८।। एसेव सूत्तवकमो इमो भणितो –

> समणाणं इत्थीसुं, ण कप्पति कप्पती य पुरिसेसुं । समणीणं पुरिसेसुं, ण कप्पति कप्पती थीसुं ॥५१६८॥ कठा इत्थीसागारिए उवस्सयम्मि सन्वेव इत्थिगा होती । देवी मणुय तिरिक्खी, सच्चेव पसज्जणा तत्थ ॥५१६६॥

जाए इत्थीए सागारिए उवस्मए ण कप्पइ विसिज मा इत्थी भाणियव्वा, ख्रती भण्णित - सच्चेव इत्थिया होइ जा हेट्टा णतरसुत्ते भणिता, ता य देवी मणुस्सी तिरिच्छी । एतासु ठियम्स त चेव पच्छित, ते चेव ग्रायमजमविराहणादोमा, सच्चेव पसज्जणापसज्जणपच्छित, त चेव ज पुब्बसुत्ते भणिय ॥५४६६॥

चोदगाह -

जित सन्वेव य इत्थी, सोही य पसज्जणा य सन्वेव। सुत्तं तु किमारद्धं, चोदग ! सुण कारणं एत्थं ॥५२००॥

जइ सव्य चेव त ज पुब्वसुत्ते भिषय, तो निमिह पुण इत्यसागारियमुत्तममारभो ?

तो एक का संशोधन श्रीर संपादन करते हुए दूसरे का संशोधन श्रीर संपादन भी सहज भाव से कर ले, तो कोई श्राश्चर्य नहीं। किन्तु इसके लिये श्रपार धेंयें की श्रपेक्षा रहती है, जो गित की श्रीष्ठता को साधने वाले इस युग में सुलभ नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें इतने से भी संतोप करना चाहिए कि एक सुवाच्य रूप में संपादन हमारे समक्ष श्राया तो सही। जहां तक प्रस्तुत निशीथ का सम्बन्ध है, कहा जा सकता है कि इसमें श्रीर भी संशोधन श्रपेक्षित है। फिर भी विद्वान लोग जिसकी वर्षों से राह देखते रहे हैं, उसे सुलभ बनाकर, उक्त मुनि राजों ने जो श्रेय श्रीजत किया है, वह किसी प्रकार भी कम प्रशंसनीय नहीं है।

निजीथसूत्र को छेद-सूत्र माना जाता है। ग्रागमों के प्राचीन वर्गीकरण में छेद ग्रन्थों का पृथक् वर्ग नहीं था ; किन्तु जैसे-जैसे श्रमण संघ के ग्राचार की समस्या जटिल होती गई ग्रीर प्रतिदिन साघकों के समक्ष ग्रपने संयम का पालन ग्रीर उसकी सुरक्षा के साथ-साथ जैन घमं के प्रचार ग्रीर प्रभाव का प्रश्न भी ग्राने लगा, तैसे-तैसे ग्राचरण के नियमों में ग्रपवाद मार्ग बढ़ने लगे ग्रीर संयम-शुद्धि के सदुपायस्वरूप प्रायश्चित्त-विवान में भी जटिलता ग्राने लगी। परिणामस्वरूप ग्राचारशास्त्र का नवनिर्माण होना ग्रावश्यक हो गया । ग्राचारशास्त्र की र्जाटेलता के साथ-ही-साथ उसकी रहस्यमयता भी ऋमशः वढ़ने लगी। फलतः ग्रागमों का एक स्वतन्त्र वर्ग, छेद प्रन्थों के रूप में वृद्धिगत होने लगा। यह वर्ग ग्रपनो टीकानुटीकाग्रों के विस्तार के कारण ग्रंग ग्रन्थों के विस्तार को भी पार कर गया। इतना ही नहीं, उवत वर्ग ने ग्रंगों के महत्त्व को भी ग्रमुक ग्रंश में कम कर दिया। जो ग्रपवाद, ग्रंगों के ग्रध्ययन के लिये भी भावस्यक नहीं थे, वे सब छेद ग्रन्थों के ग्रन्थयन के लिये ग्रावस्यक ही नहीं, ग्रत्यावस्यक करार दिए गए; यही छेद-वर्ग दे महत्त्व को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। ग्रन्ततोगत्वा ग्रागमों का जो ग्रन्तिम वर्गीकरण हुग्रा, उसमें, छेद ग्रन्थों के वर्ग को भी एक स्वतंत्र स्थान देना पड़ा। इस प्रकार छेद ग्रन्थों को जैन ग्रागमों में एक महत्त्व का स्थान प्राप्त है-यह हम सबको सहज ही स्वीकार करना पड़ता है। ग्रौर यह भी प्रायः सर्वसम्मत हैं कि उन छेद ग्रन्थों में भी निशीय का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत महत्ता के मौलिक कारणों में निशीथ सूत्र की नियुंक्ति, भाष्य, चूर्णि, विशेष चूर्णि ग्रादि टीकाग्रों का भी कुछ कम योगदान नहीं है। ग्रिपितु, यों कहना चाहिए कि भाष्य ग्रीर चूर्णि ग्रादि के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ का महत्त्व ग्रत्यधिक वढ़ गया हैं। ग्रतएव निशीय के प्रस्तुत प्रकाशन से एक महत्व पूर्ण कार्य की संपूर्ति उपाध्याय श्री श्रमर मुनि श्रीर मुनिराज श्री कन्हेंथालाल जी 'कमल' ने की है, इसमें सन्देह नहीं है।

इतः पूर्वं निशीथ का प्रकाशन साइवलोस्टाईल रूप में आचार्य विजयप्रेमसूरि और पं० श्री जंदूविजय जी गणि द्वारा हुआ था। उस संस्करण में निशीथ सूत्र, निर्युक्ति-मिश्रित भाष्य ग्रीर विशेष चूणि संमिलित थे। किन्तु परम्परा-पालन का पूर्वाग्रह होने के कारण, वह संस्करण, विक्री के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया, केवल विशेषसंयमी ग्रात्मार्थी ग्रांचार्यों को ही वह उपलब्ध था। निशीथ सूत्र का महत्त्व यदि एक मात्र संयमी के लिये

१. जब से डा० जगदीशचन्द्र जैन ने श्रपने निबन्ध में निशीयचूरिंग की सामग्री का उपयोग करके विद्वद् जगत् में इसकी बहुमूल्यता प्रकट की है, तब से तो चूर्णि की माँग बराबर बनी रही है।

ही होता, तब तो संपादक मुनिराजों का उक्त एकांगी मार्ग उचित भी माना जा सकताथा, किन्तु निशीथ की टीकायों में भारतीय इतिहास के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, दार्मिक ग्रादि विविध ग्रंगों को स्पर्ध करने वाली प्रचुर मामग्री होने के कारण, तत्-तत् क्षेत्रों में संशोधन करने वाले जिज्ञासुत्रों के लिये भी निशीथ एक महत्त्वपूर्ण उपयोगी ग्रन्थराज है, ग्रत: उसकी ऐकान्तिक गोप्यता विद्वानों को कथमपि उचित प्रतीत नहीं होती। ऐसी स्थित में भारतीय इतिहास के विविध क्षेत्रों में संशोधन कार्य करने वाले विद्वानों को सभाष्य एवं सचूणि निशीथ सूत्र उपलब्ध करा कर, उक्त मुनिराजदय ने विद्वानों को उपकृत किया है, इसमें सदेह नहीं। जिस सामग्री का उपयोग करके प्रस्तुत संस्करण का प्रकाशन हुआ है, वह सामग्री पर्याप्त है, ऐसा नहीं गहा जा सकता। फिर भी संपादकों ने अपनी मर्यादा में जो कुछ किया है और विद्वानों के गमध सुवाच्य रूप में निशीयसूत्र, नियुं क्तिमिश्रित भाष्य श्रीर विशेष चूणि प्रकाशित कर जो उपकार किया है, वह चिर स्मणीय रहेगा, यह कहने में जरा भी ग्रतिशयोक्ति नहीं है। मंपादकीं का इस दिशा में यह प्रथम ही प्रयास है, फिर भी इसमें उन्हें जो सफलता मिली है, वह कार्य की महत्ता श्रीर गुरुता को देखते हुए- साथ ही समय की श्रहपावधि को लक्ष्य में रखते हुए सभूतपूर्व है। श्रत्यन्त श्रल्प समय में ही इतने विराट ग्रन्थ का संपादन श्रीर प्रकाशन हुया है। समय श्रीर श्रर्थन्यय दोनों ही दृष्टियों से देखा जाए, तो यह नगण्य ही है। किन्तु जो कार्य मुनिराजों की निष्ठा ने किया है, वह भविष्य में होने वाले ग्रन्य महत्वपूर्ण कायों के प्रति उनके ग्रन्तार्गन को उत्साह-शील बनाएगा ही, तद्वरान्त विद्वान लोग भी अब उनसे इससे भी अधिक प्रभावीत्यादक ग्रन्थो के प्रकाशन-संपादन की अपेक्षा रखेंगे - यह कहने में तिन्क भी संकीच नहीं। हम आशा करने हैं कि उपाध्याय श्री ग्रमर मुनि तथा मुनिराज श्री कन्दैयानान जी, प्रस्तृत देव में जन प्रथम बार में ही इस उल्लेखनीय सफलता के साथ धारो धार्य हैं, तब वे दोनों धारने प्रस्तृत गुभग सहकार को भविष्य में भी बनाये रखेंगे श्रीर विद्वानों को श्रनेकानेक ग्रन्यों के मधुर फलों का रसास्वादन कराकर प्रपने की चिर यशस्वी बनाएँगे! कही यह न हो कि प्रथम प्रयास के इस स्रभूत पूर्व परिश्रम के कारण स्राने वाली थकावट ने प्रस्तुत क्षेत्र ही छोड़ बैठें, फतन्यस्य हमे उनसे प्राप्त होने वाले सुपनय साहित्यिक मिष्ट फलों के रमास्वाद में विचित होना पड़े। हमारी श्रीर श्रन्य विद्वानों की उनसे यह विनम्न प्रार्थना है कि ये इस क्षेत्र में श्रीपकाधिक प्रमृति कर यीर ययावसर अपनी अमूल्य सेवाएँ देने रहें।

#### निशीथ का महत्त्व :

छित सूथ यो प्रकार के हि—एक तो पंगालगंत धीर तुमरे संगन्यामा । निर्धाय को शंगान्तगंत माना गया है, धीर दोग छेत सूथों को शंग बाह्य, यह निर्धाय गुत को महना को सप्रमाण सूलित करता है। छेतमूत्र का स्वतंत्र वर्ग बना भीर निर्धाय की राजना उनमें की जाने लगी, तब भी वह स्वयं भेगालगंत ही माना आता कता —इस थात की मृतना प्रमृत निर्धाय सूत्र की सूचि के प्रारंभिक भाग के पर्धाताओं में दिसी नहीं दहेगी। वदारि पर्दे राज स्व में देखना हो, तो इसके लिए निर्धाय भाग्य की गांव इरेटन पीर उनकी मोज्यान पृत्ति की प्रमृत निर्धाय वहाँ कि कालिक शृत प्रावासिक है हो। इसकी महिला स्व की कालाव निर्धाय सुनि की प्रमृत निर्धाय सुनि हो। स्व निर्धाय सुनि हो। सुनि ह

जाने पर, चरणानुयोग के अन्तर्गत हो गया। किन्तु जो अन्य छेद अध्ययन अंग वाह्य हैं, उनका समावेश कहाँ होगा ? उत्तर में कहा गया है कि वे छेद सूत्र भी चरणानुयोग में ही सम्मिलित समभने चाहिएँ। इससे स्पष्ट है कि समग्र छेदों में से केवल निशीथ ही ग्रंगान्तर्गत है।

भाष्यकार के मत से छेदसूत्र उत्तम श्रुत है। निशीथ भी छेद के अन्तर्गत है, अतः उक्त उल्लेख पर से उसकी भी उत्तमता सूचित होती है। कहा गया है कि प्रथम चरणानुयोग का ग्रर्थात् ग्राचारांग के नव ग्रध्ययन का ज्ञान किये विना ही जो उत्तमश्रुत का ग्रध्ययन करता है, वह दंडभागी वनता है । छेद सूत्रों को उत्तम श्रुत क्यों कहा गया ? इसका उत्तर दिया गया है कि छेदों में प्रायश्चित्त-विधि वताई गई है, ग्रौर उससे ग्राचरण की विशुद्धि होती है। ग्रतएव यह उत्तम श्रुत है 3। उपाध्यायादि पदों की योग्यता के लिये भी निशीथ का ज्ञान ग्रावश्यक माना गया है । निशीय के ज्ञाता को ही अपनी टोली लेकर पृथक् विहार करने की आज्ञा शास्त्र में दी गई है। इसके विपरीत यदि किसी को निशीथ का सम्यक् ज्ञान नहीं है, तो वह अपने गुरु से पृथक् होकर, स्वतंत्र विहार नहीं कर सकता"। ग्राचार प्रकल्प=निशीथ का उच्छेद करने वालों के लिये विशेप रूप से दण्ड देने की व्यवस्था की गई है । इतना ही नहीं, किन्तु निशीय-घर के लिये विशेष ग्रपवाद मार्ग की भी छूट दी गई है । इन सव वातों से— बोकोत्तर दृष्टि से-भी निशीय की महत्ता सिद्ध होती है।

छेद सूत्र को प्रवचन रहस्य कहा गया है। उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, किन्तू विशेष योग्यतायुक्त व्यक्ति ही उसका ग्रधिकारी होता है। ग्रनिवनारी को इसकी वाचना देने से, वाचक, प्रायश्चित्त का भागी होता है १०। इतना ही नहीं, किन्तु योग्य पात्र को न देने से भी प्रायश्चित्त का भागी होता है । वयों कि ऐसा करने पर सूत्र-विच्छेद ग्रादि दोष होते हैं। १२

· ग्राचार प्रकल्प=िनशीथ के ग्रध्ययन के लिये कम-से-कम तीन वर्प का दीक्षापर्याय विहित है। इससे पहले दीक्षित साधु भी इसे नहीं पढ़ सकता है १३। यह प्रस्तुत शास्त्र के गांभीर्य की

नि० गा० ६१८४ ₹.

नि० सू० उ० १६ सू० १८, भाष्य गा० ६१८४

नि० गा० ६१८४ की चूणि

व्यवहार सूत्र उद्देश ३, सू० ३-५, १० 8.

व्यवहार भाग-४, गा० २३०, ५६६ X.

वही, उद्देश ४, सू० १४—१६।

वही, उद्देश ६, पृ० ५७—६०।

नि० चू० गा० ६२२७, व्यवहार भाष्य तृतीय विभाग, पुरु ५८।

अनिधकारी के लिये, देखो—नि० चू० भा० गा० ६१६८ से।

१०. नि० सू० उ० १६ सू० २१।

११. वही, सू० २२

<sup>.</sup> १२. नि० गा० ६२३३।

१३. नि॰ चू॰ गा॰ ६२६४, व्यवहार भाष्य— उंदेश ७, गा॰ २०२— ३

स्रोर महत्त्वपूर्णं संकेत है। साथ ही यह भी कहा गया है कि केवल दीक्षापर्याय ही अपेक्षित नहीं है, परिणत बुद्धि का होना भी स्रावश्यक है।

दोपों की आलोचना, किसी अधिकारी गुरु के समक्ष. करनी चाहिए। प्राचीन परंपरा के श्रनुसार कम-से-कम कल्प श्रीर प्रकल्प--निर्मीय का ज्ञान जिसे हो, उसी के समक्ष ग्रानीचना की जा सकती है? । जब तक कोई श्रुत माहित्य में निशीध का जाता न हुया हो, तब तक बह यालोचना सुनने का यधिकारी नहीं होता—यह प्राचीन परंपरा रही है। याने चलकर कल्प शब्द से दशा, कल्प श्रीर व्यवहार—ये तीनों शास्त्र विवक्षित माने गये है । श्रीर गाधागत 'तृ' शब्द से अन्य भी महाकल्प सूत्र, महा-निद्यीध श्रीर निर्युक्ति पीठिका भी विविधित है, ऐसा माना जाने लगा । किन्तू मूल में कल्प ग्रीर प्रकल्प-नियीय ही विवक्षित रहे, यह नियीय की महत्ता सिद्ध करता है। ग्रालोचनाई ही नहीं, किन्तु उपाध्याय पद के योग्य भी वही व्यक्ति माना जाना था, जो कम-से-कम निशीय को तो जानता ही हो । श्रुत-ज्ञानियों में प्रायदिचत्त दान का प्रधिकारी भी वही है, जो कल्प और प्रकल्प-नियोध का जाता हो। इससे भी शास्त्रों में नियीध का वया महत्त्व है, यह जात होता है "। इसका कारण यह है कि अनाचार के कारण जो प्रायदिवत्त त्राता है , उसका विधान निशीथ में विशेष रूप से मिलता है<sup>९</sup>। श्रीर उस प्रायदिनत्त विधि के पीछे बल यह है कि स्वयं निजीय का आधार पूर्वमत श्रुत है, ग्रनः उससे भी शृद्धि हो सकती है । इसका फलितार्थ यह है कि केवली ग्रीर चतुर्दश पूर्वधर को प्रायश्चित-दान का जैसा ग्रिधिकार है, प्रकल्प-निशीध घर को भी वैसा ही ग्रिधिकार है । निशीध सूत्र के ग्रिधिकारी शीर ग्रनधिकारी का विवेक करते हुए भाष्यकार ने श्रंत में कहा है कि जो रहस्य को संभान न सकता हो, जो अपवाद पद का आश्रय लेकर अनाचार में प्रवृत्ति करने वाना हो, जो ज्ञानादि श्राचार में प्रवृत्त न हो, ऐसे व्यक्ति को निशीय सूत्र का रहस्य बताने वाला संसार-अमण का भागी होता है। किन्तु जो रहस्य को पचा सकता हो, यावज्जीवन पर्यन्त उपको धारण कर सकता हो, मायाबी न हो, तुला के समान मध्यस्थ हो, समित हो, श्रीर जो कल्पों के श्रनुपालन मं स्वयं संलंग्न होकर दूसरों के लिये मार्ग दर्शक दीवक का काम करता हो, यह धर्ममार्ग का श्राचरण करके श्रपने संगार का उच्छेद कर लेता है। सर्थात् निशीध के बेतावे मार्ग पर नलने का फल मोक्ष हैं।

१. व्यवत नदेश १०, सूर २०--२१; व्यवहार भारु गार १०१--१०२। तवानिरु पूर १

२. नि॰ गा॰ ६६८५ मीर व्यवहार भाष्य, विमाग-६, गा॰ १६७;

इ. नियोग पूर्व गार्व ६३६६ श्रीर व्यवहार टीता विभाग २, गार्व १३%;

४. ध्यवरार मूत्र बहुँग ३, गूत ३

प. निरु गार ६४६c

६. निरु गारु ६४२७, ६४६६

विशेषा वार्वे देशक विकास भाष्य दिक विभाग, गाठ २४ दे गुरु विभाग, गाउ १६६

वही, गांव ६६७४ समा स्पन्तार द्वितीय विभाग, भाष्य गांव ६२१

ह. जिल ६७०२---६७०३, व्याहार प्रदेश १०. गुत्र २० ।

निशीथ सूत्र ही नहीं, किन्तु उसकी 'पीठिका' के लिये भी कहा गया है कि यदि कोई अवहुश्रुत, रहस्य को वता देने वाला, जिस किसी के समक्ष—यावत् श्रावकों के संमुख भी अपवाद की प्ररूपणा करने वाला, अपवाद का अवलंबन लेने वाला, असंविग्न ग्रीर दुवंलचरित्र व्यक्ति हो, तो उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। अतएव ऐसे अनिधकारी व्यक्ति को 'पीठिका' के अर्थ का ज्ञान नहीं कराना चाहिए। यदि कोई हठात् ऐसा करता है तो वह प्रवचन-घातक होता है ग्रीर दुलंभ-वोधि वनता है।

लोकोत्तर दृष्टि से तो इस प्रकार निशीय का महत्त्व स्वयं सिद्ध है ही, किन्तु लोकिक दृष्टि से भी निशीय का महत्त्व कुछ कम नहीं है। ईसा की छठी सातवीं शती में भारत वर्ष के सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक संघों की क्या परिस्थिति थी, इसका तादृश चित्रण निशीय-भाष्य ग्रीर चूणि में मिलता है। तथा कई शब्द ऐसे भी हैं, जो ग्रन्य शास्त्रों में यथास्थान प्रयुक्त मिलते तो हैं, किन्तु उनका मूल ग्रर्थ क्या था, यह ग्रभी विद्वानों को ज्ञात नहीं है। निशीय-चूणि उन शब्दों का रहस्य स्पष्ट करने की दिशा में एक उत्कृष्ट साधन है, यह कहने में तिनक भी ग्रतिशयोक्ति नहीं है।

#### 'निसीह' शब्द श्रीर उसका अर्थ:

ग्राचारांग निर्युक्ति में पांचवीं चूला का नाम 'ग्रायार पकप्प' तथा 'निसीह' दिया हुग्रा हैं। ग्रन्थत्र भी उक्त शास्त्र के ये दोनों नाम मिलते हैं। नन्दी में (सू० ४४) ग्रीर पिक्खियसुत्त (पृ० ६६) में भी 'निसीह' शब्द प्रस्तुत शास्त्र के लिये प्रयुक्त है। घवला में इसका निर्देश 'णिसिहिय' शब्द से हुग्रा है। तथा जय घवला में 'णिसीहिय' का निर्देश हैं । ग्रीर ग्रंगप्रज्ञप्ति चूलिका में (गा० ३४) 'णिसेहिय' रूप से उल्लेख है।

'निसीह' शब्द का संस्कृत रूप 'निशीय', तत्त्वार्थ-भाष्य है जितना तो प्राचीन है ही। किन्तु दिगम्बर साहित्य में उपलब्ध 'णिसिहिय'—या 'णिसीहिय' शब्द का संस्कृत रूप 'निपिधक' हिरवंश पुराण में (१०, १३८) मिलता है, किन्तु गोम्मट सार टीका में 'निपिद्धिका' रूप निर्दिष्ट है, "निपेधनं प्रमाददोपनिराकरणं निपिद्धिः, संज्ञायां क प्रत्यये 'निपिद्धिका' प्रायश्चित्तशास्त्रमित्यर्थः।"

(जीव काण्ड, गा० ३६८)

वेवर ने 'निसीह' शब्द के विषय में लिखा है:

This name is explained strangely enough by Nishitha though the

१. नि० गा० ४६५ - ६

२. आचा० नि० गा० २६१, ३४७

३. पट्खण्डागम, भाग १ पुर्व ६६, कसायपाहुड, भाग १ पृत २५, १२१ टिप्पणों के साथ देखें।

४ तत्त्वार्थ माप्य १, २०

character of the Contents would lead us to expect Nishedha (निपेय) भ

श्रयात् उनके मतानुसार 'निसीह' सब्द का स्पष्टीकरण संस्कृत में 'निषेघ' सब्द के साथ संबन्ध जोड़कर होना चाहिए, न कि 'निसीख' घटद से। ग्रपने इस मन की पृष्टि में उन्होंने दस सामाचारीगत दितीय 'नैपेधिकी' समाचारी के लिये प्रयुक्त 'निसीहिया' सब्द को उपस्थित किया है। तथा स्वाध्याय-स्थान के लिये प्रयुक्त 'निसीहिया' घटद का भी उल्लेख किया है। श्रीर उन घटरों की व्याख्याश्रों को देकर यह फलित किया है कि From this we may indubitably couclade that the explanation by Nishitha (निशीध) is simply an error — अर्थान् 'निसीह' घटद को 'निशीध' घटद के द्वारा व्याख्यात करना भ्रम है। गोम्मटसार की व्याख्या भी इसी श्रोर संकेत करती है। दिगम्बरपरंपरा में इस शास्त्र के लिये प्रयुक्त घटद की व्याख्या भी इसी श्रोर संकेत करती है। दिगम्बरपरंपरा में इस शास्त्र के लिये प्रयुक्त घटद की श्राधार पर, 'निविधक' है। श्रतएव उनत घटद की व्याख्या, उस प्रकार के श्रन्य घटद के श्राधार पर, 'निविधक' या 'निविद्विका' होना श्रमंगत नहीं लगता।

दिगम्बरों के यहाँ प्राक्तत शब्दों का जब संस्कृतीकरण हुया, तब उनके समक्ष वे मूल बाख तो थे नहीं। अतएब शब्दसाहरय के कारण बेसा होना स्वाभाविक था। किन्तु देलना यह है कि जिनके यहां मूल झाख विद्यमान था और वह पठन पाठन में भी अचित्त था, तब यदि उन्होंने 'निसीह' की संस्कृत व्याख्या 'निशीध' शब्द से की तो, प्याबह उत्तिनथा या नहीं। समग्र ग्रन्थ के देखने से, और निर्युक्तिकार आदि ने जो व्याख्या की है उनके झाधार पर, तथा खास कर तत्त्वार्य भाष्य को देखते हुए, यही कहना पड़ना है कि 'निसीह' शब्द का संबन्ध व्याख्याकारों ने जी 'निशीध' के माथ जोड़ा है, वह अनुत्तित नहीं है। निशीध सूत्र में प्रतिपाद निषेच नहीं है, किन्तु निषिद्धवस्तु के आनरण से जो प्रायदिन्त होता है उनका विधान हैं। अर्थात् जहां करूव आदि सूत्रों में या आचारांग की प्रथम चार चूलाओं में निषेधं की तालका है वहां निशीध में उनके लिये प्रायदिचत्त का विधान है। स्पष्ट है कि निषिद्ध यस्तु का या निषेध का प्रतिपादन करना, यह इन ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन नहीं है। गोणमप से उन निषिद्ध कर्यों का प्रमंगवम उत्लेख माप्त है। यथोंकि उनका कथन किए बिना प्रायदिचत्त का विधान कैने होता? धान देने की वात तो यह है कि इस ग्रन्थ में ऐसा एक भी सूत्र नहीं मिलना, जो निष्य-परक ही। ऐसी स्वित में 'निषेध' के माथ इनका मंबन्य जोड़ना ग्रनायन्यक है। यस्तु निर्या पह हि के विवर ने गौर गोम्मट-टीकाकार ने, इस ग्रन्थ के नाम पत्र जो पर्ण प्रायोग टीकावारों ने कि वेदर ने गौर गोम्मट-टीकाकार ने, इस ग्रन्थ के नाम पत्र जो पर्ण प्रायोग टीकावारों ने

१. इन्हियन एन्डीयवेरी, भार २१. पूर ६७

२. उत्तराध्ययन २६. २

६ द्यार्थं ० ५, ६, २

Y. इन्हियन गृहीक्षेत्री, भार २१. पूर १७

इसका मममेन गीरमेनावार्य ने भी क्या ै—"क्विटियं बहुविद्यापितृत्विक्षान्य ग्राम्य ग्राम ग्राम ग्राम ग्राम्य ग्राम्

किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया। ग्रतएव उनको यह कल्पना करनी पड़ी कि मूल शब्द 'निसीह' का संस्कृत रूप 'निपेव' से सम्बन्य रखता है। 'निशीथ' नाम के जो ग्रन्य पर्याय-वाचक शब्द दिये हैं', उनमें भी कोई निपेधपरक नाम नहीं है। ऐसी स्थित में इस प्रन्थ का नाम निशीथ के स्थान में 'निपेध' करना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। टीकाकारों को 'निसीहिया' शब्द ग्रीर उसका ग्रर्थ ग्रत्यन्त परिचित भीथा। ऐसी स्थिति में यदि उसके साथ 'निसीह' शब्द का कुछ भी सम्बन्य होता, तो वे ग्रवश्य ही वैसी ब्याख्या करते। परन्तु वैसी ब्याख्या नहीं की, इससे भी सिद्ध होता है कि 'णिसीह' का 'निशीध' से सम्बन्य है, न कि 'निपेध' से।

'णिसीह'—िनशीय शब्द की व्याख्या, परम्परा के अनुसार निक्षेप पद्धित का आश्रय लेकर, नियुंक्ति-भाष्य—चूर्णि में की गई हैं । उसका सार यहाँ दिया जाता है, ताकि निशीय शब्द का अर्थ स्पष्ट हो सके, और प्रस्तुत में क्या विविधत है—यह भी अच्छी तरह ध्यान में आ सके।

निशीय शब्द का सामान्य ग्रर्थ किया गया है—ग्रप्रकाश ।—'शिसीहमप्रकाशम्' । द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रौर भाव की दृष्टि से जो निशीय की विवेचना की गई है, उस पर से भी उसके वास्तविक ग्रर्थ का संकेत मिलता है।

द्रव्य निशीय मैल या कालुष्य है। गंदले पानी में कतक वृक्ष के फल का चूर्ण डालने पर उसका जो मैल नीचे वैठ जाता है वह द्रव्य निशीथ है, ग्रीर उसका प्रतियोगी स्वच्छ जल ग्रनिशीय है। ग्रर्थान् जो द्रव्य ग्रस्वच्छ या कलुप है, वह निशीय है।

क्षेत्र-दृष्टि से लोक में जो कलुप ग्रर्थात् ग्रंयकारमय प्रदेश हैं उन्हें भी निशीय की संज्ञा दी गई है। देवलोक में ग्रवस्थित कृष्ण राजियों को, तिर्यग्लोक में ग्रसंख्यात द्वीप समूहों के उस पार ग्रवस्थित तमःकाय को, तथा सीमंतक ग्रादि नरकों को ग्रंयकारावृत होने से निशीय कहा गया है। मैल जिस प्रकार स्वयं कलुप या ग्रस्वच्छ है ग्रर्थात् स्वच्छ जल की भांति प्रकाश-रूप नहीं है, वैसे ही ये प्रदेश भी कलुप ही हैं। वहाँ प्रकाश नहीं होता, केवल ग्रंथकार ही ग्रंयकार है। इस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से भी ग्रप्रकाश, ग्रप्रकट, या ग्रस्वच्छ प्रदेश, ग्रर्थात् ग्रंथकारमय प्रदेश ही निशीय है।

काल की दृष्टि से रात्रि को निशीय कहा जाता है, क्योंकि उस समय भी प्रकाश नहीं होता, ग्रिपतु ग्रंबकार का ही राज्य होता है। ग्रतएव रात्रि या मध्यरात्रि भी काल-दृष्टि से निशीय है।\*

१. नि० गा० ३

२. नि० गा० ६७ से

३. नि० चू० गा० ६=, १४८३

४: रात में होने वाले स्वाच्याय को भी 'निशीथिका' कहा गया है। इसी पर से प्रस्तुत सूत्र, जो प्राय: अप्रकाश में पढ़ा जाता है, निशीय नाम से प्रसिद्ध हुआ है। घवला और जय-घवला में 'निशीथिका' का ही प्राकृतरूप 'निसीहिया' स्वीकृत है, ऐसा मानना उचित है।

## वत्तम्मि जो गमो खलु, गणवच्छे सो गमो उ त्रायरिए। णिक्खिवणे तम्मि चत्ता, जमुद्दिसे तम्मि ते पच्छा ॥५५६०॥

जो वत्तस्स भिवखुस्स गमो सो गमो गणावच्छेइए आयरियाण । इम णाणत्त – जइ णाण-दसण-णिमित्त गच्छिति अप्पणोय से आयरिय्रो सिवग्गो तस्स पासे णिक्खिविउ गच्छ अप्पवितितो तिततो वा गच्छिति ।

ग्रह से ग्रप्पणो ग्रायरिग्रो ग्रसविग्गो तो ते साधू जित तस्स पासि णिविखविख गच्छिति तो तेण ते चत्ता भवित, तम्हा ण णिविखयव्वा णेयव्वा । तेण ते जेण तेण पगारेण ते य घेत्तु जत्य गतो तत्य पढम ग्रप्पण णिविखवित, पच्छा भणित — "जहा भे ग्रह, तहा भे इमे वि" । "तम्मि ते पच्छा" तस्स सिस्सा भवित ॥५५६०॥

णिक्खिवणा अप्पाणो परे य संतेसु तस्स ते देति । संघाडगं असंते, सो वि ण वावारऽणापुच्छा ॥५५६१॥

जदा अप्पा परो य णिविखत्तो तदा तस्स वि आयिरियस्स कि वा जाया ?, जित से सित ति अप्पणो य सहाया पहुष्पित ताहे तेण तस्स चेव दायव्वा, असतेसु सघाडग एग देति, अवसेसा अप्पणा गेण्हित । अह सव्वहा असहातो सव्वे वि गेण्हित, तेण वि से कायव्व, तस्स गुरुस्स अणापुच्छाए सो ते ण वावारेति ।। ४५६।।

ग्रायरिय गिहिभूय ग्रोसण्ण वा जत्थ पेच्छति तित्थम भणति -

त्रोहावित-उस्सण्णे, भण्णति त्रणाहत्रो विणा वयं तुब्भे । कमसीसमसागरिए, दुष्पडियरगं जतो तिण्हं ॥५५६२॥

पुव्वद्ध कठ । स्रोसण्णस्स पुव्वग्रुरुस्स कमा पादा सिरेण तेसु णिवडति ग्रसागारिए ।

सीसो भणति - "तस्स ग्रसजयस्स कह चलणेसु णिवडिज्जइ"।

ग्रायरिग्रो भणति – "दुष्पडियरय जतो तिण्ह" दुक्ख उवकारिस्स पच्चुवकारो किज्जिति, त जहा – माता पिउणो, सामिस्न, घम्मायरियस्स । ग्रतो तस्स पादेसु वि पडिज्जिति, ण दोसो ॥५५६२॥ कि च –

जो जेण जिम्म ठाणिम्म, ठाविद्यो दंसणे व चरणे वा । सो तं तत्रो चुगं तिम्म चेव कातं भवे निरिणो ॥५५६३॥

सो सीसो तेण ग्रायरिएण णाणादिसु ठिवग्रो, इदाणि सो ग्रायरिग्रो ततो णाणादिभावाग्रो चुतो, तं चुग्र सो सीसो तेसु चेव णाणादिसु ठवेतो णिरण्णो भवति ॥५५६२॥

जे भिक्खू बुग्गहबक्कंताणं ग्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ॥स्र०॥१६॥

जे भिक्ख् वुग्गहवक्कंताणं ग्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा सातिज्जइ ॥स्र०॥१७॥

जे भिक्ख् वुग्गहवक्कंताणं वत्थं वा पिडिग्गहं वा कंवलं वा पायपुंछणं वा देई, देतं वा साइज्जइ ॥स्र०॥१८॥

#### निसीह शब्द ग्रीर उसका ग्रथं:

भाव की दृष्टि से जो श्रप्रकाशस्य हो यह निशीय है लिलिहें। यह तिलिहें। यह तिशीय सूत्र, इसीलिये निशीथ कहा गया कि यह सूत्रस्य में, श्रयं का में श्रीट उभय स्प में सर्वेष्ठ हैं श्रिकाश नहीं है, किन्तु एकान्त में ही पटनीय है। चचि का सार हिन्स है कि जो श्रिक्कारमय है—श्रप्रकाश है, वह लोक में निशीय नाम से प्रसिद्ध है। श्रेतएक जो भी श्रप्रकाश धर्मक हो, वह मब निशीय कहे जाने योग्य है।

'जं होति शप्पगासं, तं नु णिसीहं ति लोग-संतिदं। जं शप्पगासवमां, शप्यां पि तयं निसीधं ति।'

-नि॰ गु॰ गा॰ ६६

भाव निशीध का लौकिक उदाहरण रहस्य सूत्र है। हर किसी के लिये धप्रकाशनीय रहस्य सूत्रों में विद्या, मंत्र और योग का परिगणन किया गया है। ये मूत्र अपरिणत बुद्धि वाले पुरुष के समक्ष प्रकाशनीय नहीं हैं, फलतः गुष्त रखे जाते हैं। उसी प्रकार प्रस्तुत निशीध सूत्र भी गुष्त रखने योग्य होने से 'निशीध' हैं।

चूणिकार ने निशीथ शब्द का उपर्युक्त मूलानुसारी ग्रथं करके दूसरे प्रकार में भी श्रथं देने का प्रयत्न किया है:

कतम फल को द्रव्य निसीह कह सकते है, क्योंकि उसके द्वारा जल का मल बैठ जाता है अर्थात् जल से मल का अंश दूर हो जाता है—''अव्हा सेण गलसुर्प पिक्सतेण सत्तो किसीयति—उदगादयगप्दतील्पर्यः।'' प्रस्तुत में प्राकृत सदर 'निसीह' का सम्बन्ध संस्कृत सदर नि × सद् से जोड़ा गया है।'

क्षेत्र-णिमीह, द्वीप ममुद्रों से वाहिरी लोग है, वर्षोंकि यहां जीव ग्रांर पुर्गलों का पभाव ज्ञात होता है। "मेजिकिसीहं दिश्विममुशदिक्षेगा म, जग्हा ने पण जीवपुगकार्य नदभावों ध्यान्यक्षि ।" जिस प्रकार द्रव्य नियीभ में पानी से मैंन का भ्रपतम विविधन था, उमी प्रकार यहां भी श्रपम ही विविधन है। अर्थात् ऐमा क्षेत्र, जिसके प्रभाव से जीव नथा पुर्वलों ना स्पाम होना है— श्रथीन् वे दूर हो जाने हैं, क्षेत्र निशीध कहा जाता है।

कालिणभीह दिन को यहा गया है; वह इमलिये कि राजि के श्रंपकार का ध्याम दिन होते ही हो जाता है। "कालियां है कही, हं पण शर्णातमस्य निर्मायनं भवति।" यहां भी जिसीह इन्दि का श्रपमम अर्थ ही मिनियेन है।

भाविषासीह की व्यान्या स्वयं भाष्य गार में की है : शहरविष्ठ-कम्मवंबी दिनीको हेल सं दिनीयं।

निरु मूर माद अह

 'ल्यिन्द' राग्द में भी 'ल्याकित कार्द है। नगरा भये है— जिंग पदातान के इत्था भागानमन् निरंत क्षेत्र है यह 'ल्यिन्द' है। भ्रम्मा की हुक के मणीद बैटेटर गीमा मात्रा है यह 'ल्येन्टिंग्द' है। तेसि ग्रसणादिं देते पिच्छित्त सम्वपदेसु चललहुँ, ग्रत्थे चलगुरु, ग्राणादिया य दोसा, ग्रणवत्थपसगा श्रण्णो वि दाहिति, सङ्काण वि मिच्छत्त जणेति ।।५६२६।।

द्राणगाहणे संवासम्रा य वार्यण पिडेंच्छणादी य । सरिसं पभासमाणा, जुत्तिँ सुवण्णेण ववहरंति ॥५६२७॥

"१दाणे" ति ग्रस्य व्याख्या -

गन्वेण ते उद्दिण्णा, अण्णे वा देंते दट्डू भासंति । नूणं एते पहाणा, विसादि संसम्मिए गन्छे ॥५६२८॥

ग्रम्ह एते ग्रसणादि देति गव्व करेजज, तेण गव्वेण उदिण्णेण पलावा भवेजज । ग्रण्णो वा दिज्जत दर्ठु भणेजज — ''णूण एते चेव पहाणा'' । तेसि वा कि वि श्रहाभावेण गेलण्ण होज्ज, ते . णेजज — ''एतेहिं कि पि विसादि दिण्ण'', एत्थ गेण्हण-कड्डणादिया दोसा । एव दाणसंसग्गीए श्रगीयसेहादिया चोदिता तेसु चेव वएज्जा ॥५६२८॥

"२गहणे त्ति ग्रस्य व्याख्या -

तेसि पिडच्छणे त्राणा, उग्गममिवसुद्ध त्राभित्रोगं वा । पिडणीयया व देन्जा, बहुत्रागमियस्स विसमादी ॥५६२६॥

तेर्सि हत्थातो भत्तादि पिङच्छनस्स तित्थकराणातिककमो, उग्गमादि श्रमुद्ध परिभुजति, वसीकरण वा देज्ज ''श्रम्ह एते पिङवक्खो'' त्ति पिङणीयत्तणे । श्रह्मा – एस बहु श्रागमिछ त्ति विसादि देज्ज ।

एगवसिंहसवासेण सेहा णिद्धम्मा सीदित, तेसि वा चरिय गेण्हित ।

सुय-वायग पडिच्छगादिसु वि समग्गिमादिदोसा ।

जुत्तिसुत्रण्णिबहुतेण वा सिरस चरणकरण कहेतो सेहादी हरेति । जम्हा एवमादि दोसा तम्हा णो कि चि तेसि देजा, पिडच्छेज वा, ण वा सबसेजा । एव सकरेतेण पुन्तभणिया दोसा पिरहरिया भवति । ।।१६२६।।

भवे कारण -

श्रसिवे श्रोमोयरिए रायदुट्टे भए व गेलण्णे । श्रद्धाण रोहए वा, श्रयाणमाणे वि वितियपदं ॥५६३०॥

असिवादिकारणेहि तेसि दिज्जित पडिच्छित वा ।।४६३०।।

इम गेलण्णे -

गेलणं मे कीरति, न कीरती एव तुन्म भणियम्मि । एस गिलाणो एत्थं, गवेसणा णिण्हत्रो सो य ॥५६३१॥

१ गा० ५६२७ । २ गा० ५६२७ । ३ गा० ५६२७ ।

ग्रर्थात् ग्रष्टविय कर्ममल जिससे वैठ जाए --दूर हो जाए, वह निशीय है।

स्पष्ट है कि यहाँ भी णिसीह शब्द में मूल घातु नि × सद् ही माना गया है। 'उपनिपद' शब्द में भो उप × नि × सद् धातु है। उसका तात्पर्य भी पास में विठा कर गुरु द्वारा दी जाने वाली विद्या से है। अर्थात् उपनिषद् शब्द का भी 'रहस्य' 'गोप्य' एवं 'ग्रप्रकाश्य' अर्थ की ग्रोर ही संकेत है। निषेघ शब्द में मूल घातु नि × सिध् है। ग्रतः स्पष्ट ही है कि वह यहाँ विवक्षित नहीं है।

तात्पर्य यह है कि णिसीह—िनशीथ शब्द का मुख्य ग्रर्थ गोप्य है। ग्रस्तु जो रात्रि की सरह ग्रप्रकाशरूप हो, रहस्यमय हो, ग्रप्रकाशनीय हो, ग्रप्त रखने योग्य हो, ग्रर्थात् जो सर्व-साधारण न हो, वह निशीथ है। यह ग्राचार-प्रकल्प शास्त्र भी वैसा ही है, ग्रतः इसे निशीथ सूत्र कहा गया है। णिसीह=िनशीथ शब्द का दूसरा ग्रर्थ है—जो निसीदन करने में समर्थ हो। ग्राचांत् जो किसी का ग्रपगम करने में समर्थ हो, वह 'णिसीह<sup>2</sup>=िनशीथ है। ग्राचारप्रकल्प शास्त्र भी कर्ममल का निसीदन —िनराकरण करता है, ग्रतएव वह भी निशीध कहा जाता है। हाँ, तो उपर्युक्त दोनों ग्रर्थों के ग्राघार पर प्राकृत 'णिसीह' शब्द का सम्बन्ध 'निषेध' से नहीं जोड़ा जा सकता।

निशीथ चूणि में शिष्य की ग्रोर से शंका की गई है कि यदि कमंविदारण के कारण ग्रायारपकण्प शास्त्र को निशीथ कहा जाता है, तब तो सभी ग्रध्ययमों को निशीथ कहना चाहिए; क्योंकि कमंक्षय करने की शक्ति तो सभी ग्रध्ययमों में है । गुरु की ग्रोर से उत्तर दिया गया है कि ग्रन्य सूत्रों के साथ समानता रखते हुए भी इसकी एक ग्रपनी विशेषता है, जिसके कारण यह सूत्र 'निशीथ' कहा जाता है। वह विशेषता यह है कि यह शास्त्र, ग्रन्यों को ग्रयात् ग्रधिकारी से भिन्न व्यक्तियों को, सुनने को भी नहीं मिलता । ग्रगीत, ग्रति परिणामी ग्रीर ग्रपरिणामी ग्रनिवकारी हैं, ग्रतः वे उक्त ग्रध्ययन को सुनने के भी ग्रधिकार नहीं हैं, क्योंकि यह सूत्र ग्रनेक ग्रपवादों से परिपूर्ण है। ग्रीर उपर्युक्त ग्रनिवकारी ग्रनेक दोवों से ग्रुक्त होने के कारण यत्र तत्र ग्रर्थ का ग्रनर्थ कर सकते हैं।

एक ग्रोर भी शंका-समाधान दिया गया है। वह यह कि जिस प्रकार लौकिक ग्रारण्यक ग्रादि शास्त्र रहस्यमय होने से निशीथ हैं, उसी प्रकार प्रस्तुत लोकोत्तर शास्त्र भी निशीथ है। दोनों में रहस्यमयता की समानता होने पर भी प्रस्तुत ग्राचारप्रकल्पशास्त्र-रूप निशीथ की यह विशेषता है कि वह कर्ममल को दूर करने में समर्थ, है, जविक ग्रन्य लौकिक निशीथ—

: :

१. यहाँ वैठने से कर्म का क्षय, क्षयोपशम श्रीर उपशम विवक्षित है।

२. गाथा में 'णिसीघ' पाठ है। वह 'कथ' के 'कघ' रूप की याद दिलाता है। मात्र शब्द-श्रुति के त्राधार पर 'णिसीघ' का 'निषेघ' से सम्बन्घ न जोड़िए, क्योंकि व्युत्पत्ति में 'ग्णिसीयते जेण' लिखा हुमा है।

३, नि० गा० ७० की चूर्ण।

४. 'अविसेसे वि विसेसी सुइं पि जं गोइ अयगे सि'—नि० गा० ७०

श्रारण्यकादि वैसे नहीं हैं। ग्रारण्यकादि शास्त्र तो सब कोई सुन सकते हैं, जब कि प्रस्तृत निशीथ शास्त्र ग्रन्य तीथिकों के श्रुतिगोचर भी नहीं होता। स्वतीथिकों में भी ग्रगीतार्य ग्रादि इसके ग्रियकारी नहीं हैं। यही इसकी विशेषता है।

यह चर्चा भी इस बात को सिद्ध करती है कि णिसीह शब्द का सम्बन्ध निषेध से नहीं, किन्तु रहस्यमयता या गुप्तता से हैं। ग्रथीन् निसीह का जो ग्रप्तकाश रूप निसीय ग्रथं किया गया है, वहीं मीलिक ग्रथं हैं।

प्रस्तुत निशीथ सूत्र का तात्ययं निषेध से नहीं है—इसकी पृष्टि नियुंकि, भाष्य तथा चूर्णि ने, जो इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय या अधिकार बनाया है, उससे भी होती है। कहा गया है कि आचारांग सूत्र के प्रथम नव ब्रह्मचयं अध्ययनों और चार चूलाओं में उपदेश दिया गया है, अर्थात् कर्तव्याकर्तव्य का विवेक बताया गया है। किन्तु पांचर्थी चूला निशीय में विनयकर्ता के लिये प्रायदिचत्त का विधान है। अर्थात् निशीय चूला का प्रतिपाद्य विषय प्रायदिचत्त हैं। अर्थात् निशीय चूला का प्रतिपाद्य विषय प्रायदिचत्त हैं। अत्राप्य स्पष्ट है कि प्रस्तुन 'णिसीह' शब्द का सस्कृतस्प 'निषेध' नहीं बन सकता।

# 'निशीथ' के पर्याय:

श्राचारांग की चूलाश्रों के नाम निर्मुक्ति में जहाँ गिनाए है, वहाँ पांचयी चूला का नाम 'श्रायारपक्ष्य' = 'श्राचार प्रकल्प' बताया गया है। श्रागे चलकर स्वयं निर्मुक्तिकार ने पौचयी चूला का नाम 'निसीह' ४ = निर्माध भी दिया है। ग्रतएव निर्माध ग्रयवा पाचार प्रकल्प, ये दोनों नाम इसके गिद्ध होते हैं '। टीकाकार भी इसका समर्थन करते हैं। देलिए, = टीकाकार ने 'पा-यारपक्ष्य' घटद का पर्याय 'निर्माध' दिया है - ''श्राचारप्रकल्प: --- किर्माध:'' (पाचाक निर्वेटिव २६१)। टीका में अन्यत्र चूलाश्रों के नाम की गणना करते हुए भी टीकाकार उमका नाम 'निर्माध्ययन' देते हैं '। उक्त प्रमाणों पर से यह स्पष्ट हो जाना है कि 'ये दोनों नाम एक ही सूत्र की सूलना देते हैं।

निज्ञीय सूत्र के लिए पकल्प जब्द भी प्रयुक्त है। परन्तु, आयारपकल्प का ही मिल्लल नाम 'पकल्प' हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि निर्धाय-तृष्टि के प्रारंभ में—"एवं कप्णकामी पकलक्षमस्य विवस्तुं बन्ते"—(निट पूट पृट १) ऐसा पृष्टिकार ने महा है। सामार जब्द का धेड़

१. जिल्मान ७० मी मृति

२ जिल्लाक अर

३. पाताल निरु २६१। निरु गाल २

४. शायाक विक गाव ३४३

तिशीष-प्रतिकार भी देशे निमीह प्रता कहते हैं ~-निक प्रति है

<sup>्</sup>र प्रापाट निरुदीर पार 👯

रण्णा पडिसिद्ध मा एतेसि कोइ देज्ज। एव वत्यपादेसु ग्रलब्भमाणेसु इमा जयणा – ज देवकुलादिसु कष्पडिएसु उच्छुद्व त गिण्हति, विष्पइण्ण ज उक्कुरुडियादिसु ठित एसणादिसु वा जतित पूर्ववत् ॥५७२०॥

#### हितसेसगाण असती, तण अगणी सिक्कगा य वागा य । पेहुण-चम्मग्गहणे, भत्तं च पलास पाणिसु वा ॥५७२१॥

रण्णा रुट्टेण साधूण उवकरण हरित, सेम ति श्रण्ण णिष्य, ताहे सीताभिभूता तणाणि गेण्हेज्जा, श्रगणि गेण्हेज्ज, श्रगणि वा सेवेजा। पत्तगवधाभावे सिक्कगिह्यादे काउ हि (डे) ज्ज, सन्नादि प (व) क्कतया पाउरणा गेण्हेज्ज, पेहुण ति मोरगमया पिच्छया रयहरणट्टाणे करेज्ज, पत्थरण पाउरण वा जह वोडियाण, चम्मय वा पत्थरणपाउरण गेण्हेज, पलासपितमादिसु भत्त गेण्हेज्ज, श्रह्या – भत्त कुडगादिसु गेण्हेज्जा पलासपत्तेसु वा भुजेज्ज। पाणीसु वा गहण भुजण वा ॥५७२१॥

#### असती य लिंगकरणं, पण्णवणहा सयं व गहणहा । आगाहकारणम्मि, जहेव हंसादिणं गहणं ॥५७२२॥

श्रसित रण्णोवसमस्स, उवकरणस्स वा श्रसित, ताहे परिलग करेति । ज रण्णो श्रणुमत तेण लिंगेण िता ससमय-परसमयविद् वसभा रायाण पण्णवेति — उवसामेतीत्यर्थ । तेन वा परिलगेन ठिता उवकरण स्वयमेव ग्रुण्हिति, एय चेत्र श्रागाढ । श्रण्णिम वा श्रागाढे जहेव हसमादितेल्लाण गहण विट्ठ तहा इह पि श्रागाढे कारणे वत्य-पत्तादियाण गहण कायव्व । श्रोसोवण-तालुग्धाडमादिएहिं ग्रन्थेन वाहि सप्रयोगेनेत्यर्थ ॥५७२२॥ उवकरणहडे त्ति गर्यं ।

इदाणि भेदे ति -

#### दुविहिम्म भेरविम्म, विज्जणिमित्ते य चुण्ण देवीए। सेट्टिम्मि अमन्चिम्म य, एसणमादीसु जङ्गव्वं ॥५७२३॥

भेरव भयानक, त दुविह जीवियाग्रो चारिताग्रो वा ववरोवेति त रायाण पदुट्ट विज्जादीहि वसीकरेज्जा, णिमित्तेण वा ग्राउट्टिज्जति, चुण्णेहिं वा ग्राघसमादीहिं वसीकज्जति । ''देवी य'' ति जा य तस्स महादेवी इद्दा सा वा विज्जादीहिं श्राउट्टिज्जति, ग्रह्वा – खतगो खितगा वा से जो वा रण्णो ग्रव्वकमणिज्जो, जइ तेहिं भण्णतो ठितो सुदर।

श्रह ण ठाति ताहे सेिंहु भण्णित, श्रमच्च वा, जइ ते उवसमेज्जा । श्रह्मा — जाव उवसमइ ताव सेिंहु-श्रमच्चाण श्रवगिहे श्रच्छिति, जो वा रण्णो श्रवुक्कमिण्ज्जो तस्स वा घरे श्रच्छिति, एसणादिसु जयित पूर्ववत् । पासजण (पासडगण) वा उवट्ठावेज्जा, जइ णाम ते उवसामेज्ज श्रप्पणिज्जाहि श्रणुसासणादीहि ॥५७२३॥

#### श्रागाढे श्रण्णालगं, कालक्खेवो वहिं निगमणं वा । कतकरणे करणं वा, पच्छायण थावरादीसु ॥५७२८॥

श्चणुवसमते एरिसे आगाडकारणे अण्णालग करेति, तेण पर्रालिगेण तत्येव कालक्खेव करेति, अण्डजमाणा विसयतर वा गच्छिति, जाहे सन्वहा उवसामेउ ण तीरइ ताहे "क्यकरणे करणं व" ति सहस्स-जोही त सासेज्ज, श्रह ति पि णित्य ताहे "पच्छादणयावरावीसु" ति जाव पसादिज्जति ताव रुवखग्गहणेसु त्ति साधुणो ग्रन्खा, सगुणा जणनया सथरणिजा भवित्। ते पुण गुणा ग्राहारो उवही सेव्रा सथारगो, ग्रण्णो य बहुविहो। उनधी सतत ग्रविरुद्धो लग्भिति, उच्चारपासनणभूमीग्रो य सित, सज्भायो सुज्भिति। ''विहाराए'' ति दप्पेण णो ग्रसिवादिकारणे, तस्स चउलहु ग्राणादिया य दोसा।।४७२८।।

इमो णिज्जुत्तिवित्थारो -

त्रारियमणारिएसुं, चउक्कभयणा तु संक्रमे होति । पढमततिए त्र्रणुण्णा, वितियचउत्थाऽणणुण्णाया ॥५७२६॥

श्रारितातो जणवयात्रो स्नारिय जणवय सकमइ, एव चडमगो कायव्वो. सेस कठ ॥५७२६॥

त्रारिय-त्रारियसंकम अद्धळाीसं हवंति सेसा तु । त्रारियमणारियसंकम, वोधिगमादी मुणेतव्वा ॥५७३०॥

ग्रद्धछन्वीसाए जणवयाण ग्रण्णतरात्रो ग्रण्णतर चेव ग्रारिय सकमित तस्स पढमभगो, ग्रारियातो ग्रण्णयरवोहिगविसय सकमनस्स वितिग्रो ॥५७३०॥

त्रणारियारियसंकम, त्रंधादमिला य होंति णायन्वा । त्रणारियत्रणारियसंकम, सग-जवणादी मुणेतन्वा ॥५७३१॥

ग्रधदिमलादिविसयाग्रो ग्रारियविसय सकमतस्स तङ्ग्रो, ग्रणारियातो सगविसयाग्रो ग्रणारिय चैव जवणविसय सकमतस्स चउत्थो। एस खित पहुच चउभगो भणितो ।।५७३१।।

इम लिग पडुच भण्णति -

भिक्खुसरक्खे तावस, चरगे कावाल गारलिंगं च । एते अणारिया खलु, अन्जं आयारमंडेणं ॥५७३२॥

भिक्खूमादी स्रणारिया लिंगा, ''स्रज्ज'' ति स्रारिय, त पुण स्रायारभडय रयोहरण-मुह्पोत्तिया-चोलपट्टकप्पा य पडिग्गहो समत्तो य ।

ग्रायारभडग एत्थ वि चउभगो कायव्वो ।

श्चारियोंनिगाम्रो म्रारियोंनिग एस पढमभगो । एत्य थेरकप्पातो जिणकप्पातिसु सकम करेति । वितिम्रो कारणिम्रो, ततिए भिक्खुमादि उवसतो, चउत्थे भिक्खुमादी सरक्खादीसु ।

ग्रहवा चउभगो - ग्रायरिग्रो ग्रारियलिंग सकमति भावणा कायव्वा ।

ग्रहवा चउभगो - ग्रारिएण लिंगेण ग्रारियविसय सकमित, भावणा कायव्या । जो प्रारिएण वि लिगेण ग्रणारियविसय सकमित, एत्य सुत्तिणिवातो । सेस विकोवणट्टा भिणय ।।५७३२।।

को पुण ग्रारिग्रो, को वा ग्रणारिग्रो ?

ग्रतो भण्णति -

मगहा कोसंवीया, थूणाविसत्रो कुणालविसत्रो य । एसा विहारभूमी, पत्ता वा त्रारियं खेर्त्त ॥५७३३॥ इह सोलसमुद्दे सगे चउलहुगाऽिंबकारो - तुम च धणारियविमयसकमे चउगुरु देमि, ध्रतो मुत्तविसवातो ।

श्रायरिश्रो भणड – तुम सुत्तणिवात ण याणित । इह सुत्तणिवातो मणसक्ष्ये चउलहु, पदमेदे चउगुरु , पथमोइण्णेसु छल्लहु, श्रणारियविसयपत्तेसु छग्गुरु , सजमायविराहणाए सट्ठाण । तत्थ सजमविराहणाए "छक्काय चउसु लहु" गाहा भावणिज्जा । श्रायविराहणाए चउगुरुग परितावणाई वा ॥५७३६॥

# ञ्राणादिणो य दोसा, विराहणा खंदएण दिइंतो ! एवं ततियविरोहो, पडुच्चकालं तु पण्णवणा ॥५७४०॥

ग्रायविराहणाए खदगो दिट्टतो -

दोच्चेण त्रागतो खंदएण वाए पराजित्रो कुवितो । खंदगदिक्खा पुच्छा णिवारणाऽऽराध तन्वज्जा ॥५७४१॥

चपा णाम णगरी, तत्य खदगो राया। तस्स भिगणी पुरदरजसा उत्तरापथे ेकु भा-कारकडे णगरे डडिंगस्स रण्णो दिण्णा।

तस्स पुरोहियो मरुगो पालगो, सो य त्रिकिरियदिट्टी । ग्रण्णया सो दूत्रो ग्रागतो चप । खदगस्स पुरतो जिणसाहुग्रवण्ण करेति। खदगेण वादे जिग्रो, कुविग्रो, गग्रो स-णगर। खंदगस्स वह चितेतो प्रच्छइ ।

खदगो वि पुत्त रज्जे ठिवत्ता मुणिसुव्वयसामिर्म्मातए पचसयपरिवारो पव्वतितो ग्रधीय-सुयस्य गच्छो ग्रणुण्णाग्रो ।

ग्रण्णया भगिणी दिच्छामि त्ति जिण पुच्छति । सोवस्सग्ग से कहिय ।
पुणो पुच्छति – ''ग्राराहगो ण व ?'' त्ति ।
कहिय जिणेण – तुमं मोत्तुं ग्राराहगा सेसा । गतो णिवारिज्जतोऽवि ।।५७४१॥
स्तो पालगेण ग्रागच्छमाणो –

# उज्जाणाऽऽउह णूमेण, णिवकहणं कोव जंतयं पुरुवं । वंघ चिरिक्क णिदाणे, कंबलदाणे रजोहरणं ॥५७४२॥

पालगेण ग्रग्गुज्जाणे पचसया ग्रायुहाण ठिवया । साहवो ग्रागया तत्थ ठिता । पुरदरजमा दिट्टा, खदगो कबलरयणेन पिंडलाभितो । तत्थ णिसिज्जाग्रो कयाग्रो ।

पालगेण राया बुग्गाहितो । एस परिसहपराजिम्रो म्नागम्रो तुम मारेउ रङ्ज म्रहिट्ठेहेति । कह णज्जित ?, म्रायुधा दिसया ।

कुविग्रो राया, पालगो भिणतो - मारेहि ति । तेण इक्खुजत कय ।

खदगेण भणिय - 'म पुन्व मारेहि।' जतसमीवे खभे विधि ठिविद्यो, साहुं पीलिउ रुहिरचिरिक्कािह खदगो भरितो। खुडुगो ग्रायरिय विलवतो, सो वि ग्राराहगो। खदगेण णियाण कत ॥५७४२॥

देकर जिस प्रकार 'पकष्प' नाम हुम्रा, उसी प्रकार 'पकष्प' शब्द का छेद देकर केवल 'स्रायार' भी इसका नाम हो गया है – ऐसा गुणनिष्पन्न नामों की सूचि के देखने से पता चलता है।

''श्रायारपकप्पस्स उ इमाइं गोगणाइं गामिवज्जाइं श्रायारमाइयाइं''—नि० गा० २।

निशीय के जो ग्रन्य गुणिनिष्पन्न नाम हैं, वे ये हैं=ग्रग्ग=ग्रग्न, चूिलया=चूिलका । यह सब, नाम के एक देश को नाम मानने की प्रवृत्ति का फल है। साथ ही, इस पर से यह भी ध्विनित होता है कि ग्राचारांग का यह ग्रध्ययन सबसे ऊपर है, या ग्रंतिम है।

्र ग्रन्यत्र भी निशीथ सूत्र के निशीय<sup>२</sup>, 'पकप्प' = प्रकल्प ग्रौर 'ग्रायारपकप्प' = ग्राचार प्रकल्प ये नाम मिलते हैं।

दिगम्बर परम्परा में, जैसा कि हम पूर्व बता श्राए हैं, इसके नाम 'निसिहिय', 'निसीहिय' 'निपिद्यक', श्रीर 'निपिद्धिका' प्रसिद्ध हैं।

# निशीय का त्राचारांग में संयोजन और पृथक्करण:

ग्राचारांग-नियुंक्ति की निम्न गाथा से स्पष्ट है कि प्रारंभ में मूल ग्राचारांग केवल प्रथम स्कंघ के नव ब्रह्मचर्य ग्रध्ययन तक ही सीमित था। पश्चात् यथासमय उसमें वृद्धि होती गई। ग्रीर वह प्रथम 'वहु' हुग्रा ग्रीर तदनन्तर-'वहुतर' ग्रर्थात् ग्राचारांग के परिमागा में क्रमश: वृद्धि होती गई, यह निम्न गाथा पर से स्पष्टतः प्रतिलक्षित होता है:

ण्ववंभचेरमङ्ग्रो ग्रहारसपयसङ्स्तिग्रो वेग्रो। हवद् य सपंचचूलो यहु-वहुतर्ग्रो पयमोण्।

---ग्राचा० नि० ११

नियुंक्ति में प्रयुक्त 'वहु' ग्रीर 'वहुतर' शब्दों का रहस्य जानना ग्रावश्यक है। ग्राचारांग कें ही ग्राघार पर प्रथम की चार चूलाएँ वनीं ग्रीर जब वे ग्राचारांग में जोड़ी गई, तब वह 'वहु' हुग्रा। प्रारंभ की चार चूलाएँ 'निशीथ' के पहले बनीं, ग्रतएव वे प्रथम जोड़ी गई। इसका प्रमाण यह है कि समवाय' ग्रीर नंदी —दोनों में ग्राचारांग का जो परिचय उपलब्ब है, उसमें मात्र २१ ही ग्रध्ययन कहे गये हैं। तथा ग्रन्यत्र समवाय, में जहाँ ग्राचार, सूयगड, स्थानांग के ग्रध्ययनों की संख्या का जोड़ ४७ वताया गया है, वहाँ भी निशीथ का वर्जन करके ग्राचारांग के मात्र २४ ग्रध्ययन गिनने पर ही वह जोड़ ४७ वनता है। ग्रतएव स्पष्ट है कि प्राचीन

१. नि० गा० ३

२. व्यव० विभाग २, गा० १६८;

३, व्यव० विभाग २ गा० १३७, २२१, २५०, २५४; व्यव० उद्देश ३, गा० १६६

४. व्यवहार सूत्र उद्देश ३, सू० ३, ५० २७

५. समवाय सूत्र १३६

६. नंदी सू० ४५

७. समनाय सू० ५७

#### त्रणुयाणे त्रणुयाती, पुष्फारुहणाइ उक्खिरणगाई । पूर्यं च चेतियाणं, ते वि सरज्जेसु कारेंति ॥५७५४॥

ग्रण्जाणं रहजत्ता, तेसु सो राया ग्रण्जाणित, भडचडगसिहतो रहेण सह हिडित, रहेसु पुष्फारुहण करेति, रहग्गतो य विविधफले खड्जगे य कवड्डगवत्थमादी य उक्खिरणे करेति, ग्रन्नेसि च चेइयघरिट्टयाण चेडया पूय करेति, ते वि रायाणो एव चेव सरज्जेसु कारावेति ॥५७४७॥

इम च ते पच्चंतियरायाणो भणति -

जित मं जाणह सामि, समणाणं पणमधा सुविहियाणं । दन्वेण मे ण कन्जं, एयं सु पियं कुणह मन्भं ॥५७५५॥

गच्छह सरज्जेसु, एव करेह ति ॥५७५५॥

वीसिज्जता य तेणं, गमणं घोसावणं सरज्जेस । साहूण सहिवहारा, जाया पच्चंतिया देसा ॥५७५६॥

तेण सपइणा रण्णा विसज्जिता, सरज्जाणि गतु ग्रमाघात घोसित, चेइयघरे य करित, रहजाणे य । ग्रयदिमलकुडक्कमरहट्ठता एते पच्चितया, सपितकालातो ग्रारव्भ सुहविहारा जाता ।

सपितणा साधू भणिया - गच्छह एते पच्चितयविसए, विवोहेता हिडह ।

ततो साधूहि भणिय – एते ण किचि साधूण कप्पाकप्प एसण वा जाणित, कह विहरामो ?।।५७५६।।

ताहे तेण सपतिणा -

समणभडभावितेसुं, तेसुं रज्जेसु एसणादीहिं। साहू सुह पविहरिता, तेणं चिय भद्दगा ते उ ॥५७५७॥

समणवेसधारी भडा विसज्जिया बहू, ते जहा साधूण कप्पाकप्प तहा त दरिसतेहि एसणसुद्ध च भिक्खग्गहण करेतेहि जाहे सो जणो भावितो ताहेसाधू पविट्ठा, तेसि सुहविहारं जात, ते य भद्दया तप्पभिई जाया ॥५७५७॥

> उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणो, स पत्थियो णिज्जितसत्तुसेणो । समंततो साहुसुहप्पयारे, अकासि ग्रंथे दमिले य घोरे ॥५७५८॥

उदिण्णा सजायवला, के ते?, जोहा, तेहि ग्राउलो-बहवस्ते इत्यर्थ । तेण उदिण्णाउलत्तेण सिद्धा सेणा जस्स सो उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणो । उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणत्तणतो चेव विपक्खभूता सत्तुसेणा ते निष्जिया जेण स पित्थिवो णिष्जियसत्तुसेणो सो ग्रधडविडाईसु ग्रकासि कृतवान् सृह्विहारमित्यर्थ ।।५७४८।।

> जे भिक्ख् दुर्गुछियक्कलेसु श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जित ॥स्०॥२७॥

जाहे चउलहु पत्तो ताहे इमाए जयणाए गेण्हित – अण्णत्थ ठवावेर्ड, लिंगविवेगं च काउ पविसेन्जा । काऊण व उवयोगं, अदिद्वे मत्ताति संवरितो ॥५७६४॥

सो दुगृद्धितो ग्रसणवत्यादी ग्रप्पसागारिय ग्रण्णत्य सुण्णघरादिसु ठवाविज्जिति, तिम्म गते पच्छा गेण्हित । ग्रह्वा — रग्रोहरणादिउवकरण ग्रण्णत्य ठवेतु सरविद्धादिपरिक्षण काउ जहा ग्रयसादिदोसा ण भविति तहा पिविसिउ गेण्हित । ग्रह्वा — मज्भण्हादी विग्रणकाले दिगाविद्योग काउ ग्रण्णेण ग्रदिस्सतो मत्तय पत्त वा वासकप्पमादिणा सुद्ठु ग्रावरेत्ता पिवसित गेण्हिइ य, वत्यादिय पि जहा ग्रविसुद्व तहा गेण्हिति, वसिंह ग्रण्णत्य ग्रवभतो वाहि सावयतेणभएसु वसिंह गेण्हेज्ज, जहा ण णज्जिति तहा वसित । सज्भाय ण करेति । रायदुट्ठा-दिसु ग्रभिगमो ग्रप्पसागारिए सज्भायभाणधम्मकहादी वि करेज्ज ॥५७६४॥

जे भिक्ख् त्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पुढवीए णिक्खिवड, णिक्खिवंतं वा सातिज्जति ॥३३॥

जे भिक्खू य्यसणं वा पाणं वा खाउमं वा साइमं वा संथारए णिक्खिवइ, णिक्खिवंतं वा सातिज्जिति ॥३४॥

जे भिक्खू त्र्यसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वेहासे णिक्खिवइ णिक्खिवंतं वा सातिज्जति ॥३४॥

> पुढवि-तण-वत्थमातिसु, संथारे तह य होइ वेहासे। जे भिक्ख णिक्खिवती, सो पावति त्याणमादीणि ॥५७६५॥

पुढ़िवग्गहणातो उन्बट्टगादिभेदा दट्टन्वा, दन्भादितणस्थारए वा, वत्थे, वत्यस्थारए वा, कवलादिफलहस्थारए वा, वेहासे वा दोरगेण उल्लबेइ, एवमादिपगाराण ग्रण्णथरेण जो णिविखवइ तस्स चउलहु, तस्स ग्राणादिया य दोसा, सजमायविराहणा य ॥५ ७६५॥

तत्थ सजमे -

तक्कंतपरोप्परञ्चो, पलोङ्गिळणो य भेद कायवहो । ग्राहि-मूसलाल-विच्छुय, संचयदोसा पसंगो वा ॥५७६६॥

सुष्णे भत्तपाणे चर्डारिदियाद्यो घरकोइलातो तक्केंति, त पि मज्जारा, एव तक्केतपरप्परो डेप्पत वातादिवसेण वा पलोट्टेति छक्कायविराहणा, ग्रायपरिहाणी य वेहासद्वित मूसगादिछिण्मे भायणभेदो छक्कायवहो वा ग्रायपरिहाणी य । एसा सजमविराहणा।

इमा ग्रायविराहणा -

श्रहिस्स मूसगम्स वा उस्सिचमाणस्स लाला पडेंज, णीससतो वा विस मुचेज, विच्छुगाइ वा पडेंज, विस वा मुचेज, जे वा सण्णिहिसचए दोसा तत्थ वि णिनिखत्ते ते चेव दोसा, पसगतो सण्णिहि पि ट्ववेज्जा ।।५७६६।। श्रणणउत्थिएहिं सम भुजित श्रण्णजित्थयाण वा मङ्को ठितो परिवेडितो भुजित, श्राणादिया दोसा, श्रोहश्रो चउलहु पच्छित ॥५७७१॥

विभागतो इम -

#### पुन्वं पन्छा संथुय, असोयवाई य सोयवादी य । लहुगा चउ जमलपदे, चरिमपदे दोहि वी गुरुगा ॥५७७२॥

पुञ्चसथुया असोय-सोयवाति य, पच्छासथुया असोय-सोय ति। एतेमु चउमु पटेमु लहुगा चउगो ति, जमलपद वि कालतवेहिं विसेसिज्ज ति जाव चरिमपद। पच्छासथुतो सोयवादी तत्य चउलहुग त कालतवेहिं दोहिं वि गुरुग भवति ॥ ५७७२॥

## थीसुं ते चिय गुरुगा, छल्लहुगा होंति श्रण्णितत्थीसु । परउत्थिणि छग्गुरुगा, पुन्नावरसमणि सत्तऽहु ॥५७७३॥

एयासु चेव इत्थीसु पुरपच्छग्रसोयसोयासु चउगुरुगा कालतवेहि विसेसिता। एतेमु चेव ग्रण्णतित्थियपुरिमेसु चउसु छल्लहुगा कालतवित्सिट्टा। एयासु चेव परितित्थिणीसु छग्गुरुगा। पुव्वमधुयासु गमणीसु छेदो, ग्रवर ति पच्छसधुयासु समणीसु श्रद्वम ति मूल ॥५७७३॥

ग्रयमपर कल्प -

#### यहवा वि णालवद्धे, यणुव्वयोवासए व चउलहुगा । एयासुं चिय थीसुं, णालसम्मे य चउगुरुगा ॥५७७४॥

णालबद्धेण पुरिसेण ग्रणालबद्धेण य गहिताणुक्वतो वा सावगेण, एतेसु दोसु वि चडलहुगा । एयासु चिय दोसु इत्वीसु णालबद्धे य ग्रविरयसम्मिद्दिष्टिम एतेसु वि चडगुरुगा ॥५७०४॥

#### त्रण्णालदंसणित्थिसु, छल्लहु पुरिसे य दिहुत्राभहे । दिहित्थि पुम ऋदिहे, मेहुणि भोती य छम्गुरुगा ॥५७७५॥

इत्थीसु श्रणालबद्धासु श्रविरयसम्मिद्दृद्दीसु दिट्टाभट्टेसु पुरिसेसु एतेसु दोसु वि छल्लहुगा, डत्थीसु दिट्टाभट्टेसु पुरिसेसु श्र श्रदिट्टाभट्टेसु भैसेहुणि चि माउलिपिडास्सयघाता, भोइय ति पुट्यभज्जा, एतेसु चडसु वि छग्गुरुगा ॥५७७५॥

#### अद्भिहामद्वासु थीसुं संमोगसंजती छेदो । अमणुण्णसंजतीए मूलं थीफाससंवंधो ॥५७७६॥

इत्थीसु श्रविद्वाभट्ठासु सभोइय-सजतीसु य एयासु दोसु वि छेत्रो, ग्रमणुण्ण ति ग्रमभोइय-सजतीसु मूल, इत्थीहि सह भ्जतस्य फासे सवधो, ग्रायपरोभयदोसा, विट्ठे सकातिया य दोसा, जित सजितस्तितो समुद्देसो तो चउलहु ग्रधिकरण वा ॥५७७६॥

पुन्वं पच्छाकरमे, एगतरदुर्गुछ उहुमुङ्घाहो । यण्णोण्णामयगहणं खद्धरगहणे य यचियत्तं ॥५७७७॥

१ मेहुणि मामाकी तथा भूत्रा की लडकी तथा साली (पत्नी की बहिन)।

# जे भिक्ख् आयरिय-उवज्भायाणं सेज्जासंथारगं पाएणं संबद्धेता हत्थेणं अणणुण्णवेत्ता धारयमाणो गच्छति, गच्छतं वा सातिज्जइ॥स्०॥३८॥

प्राचार्यं एव उपाध्याय ग्रायरिय-उवज्भाग्रो भणाति, केसिचि ग्रायरिग्रो केसिचि ग्रायरिग्र-उवज्भातो । ग्रह्वा – जहा ग्रायरियस्स तहा उवज्भायस्स वि न सघट्टेज्जति । पातो सव्वाऽफरिसि त्ति ग्रविणतो । हत्येण ग्रणणुणविति – न हम्तेन स्पृष्टा नमस्कारयित मिथ्यादुष्कृत च न भाषते, तस्स चउलहु ।

सेज्जासथारगगहणातो इमे वि गहिया-

#### त्राहार उविह देहं, गुरुणो संघट्टियाण पादेहि । जे भिक्खु ण खामेति, सो पावित त्राणमादीणि ॥५७८१॥

म्राहारे ति - जत्थ मत्तमे भत्त धारित, उविह ति - कष्पादी, सेस कठ ॥५७८१॥ कहं पूण संघट्टेति ?, भण्णति --

#### पविसंते णिक्खमंते, य चंक्रमंते व वावरंते वा । चेह्रणिवण्णाऽऽउंटण, पसारयंते व संघट्टे ॥५७८२॥

पथे वा चकमतो विस्सामणादिवावार करेतो, सेस कठ ॥५७८२॥

चोदगाह — "जुत्त श्राहारजविधदेहस्स य श्रघट्टण । सथारगभूमी कि ण सघिटुजिति  $^{7}$ को वा जवकरणातिसघिट्टिएसु दोसो  $^{7}$ ,

ग्राचार्य ग्राह -

# कमरेणु अबहुमाणो, अविणय परितावणा य हत्थादी । संथारग्गहणमत्रा, उच्छुवणस्सेव वति रक्खा ॥५७८३॥

कमेसु त्ति-पदेसु जा रेणू सा सथारगभूमीए परिसडित, उवकरणे वा लग्गति, अबहुमाणो अविणयो य सघिट्टए कथ्रो, अण्ण च उच्छूवणे रिक्खयव्वे वर्ति रक्खित – ण भजण देति, तस्स रक्खणे उच्छुवण रिक्खित चेव, एव सथारगस्स असघट्टणे गुरुस्स देहातिया दूरातो चेव परिहरिता। सजमायविराहणा य, आयारय च अवमण्णतेण सजमो विराहिन्यो।

कह ? जेण तम्मि चेव णाणदसणचरित्ताणि अधीणाणि '''जे यावि मदे त्ति गुरुं०'' वृत्त ।

स्रायविराहणा – जाए देवयाए स्रायरिया परिग्गहिता सा विराहेज्ज, श्रण्णो वा कोइ स्रायरिय पक्खितो साधू उट्टेज्जा, तत्थ स्रसखडादी दोसा ॥५७५३॥

#### चितियपदमणपज्मे, ण खमे अविकोविते व अप्पज्मे । खित्तादोसण्णं वा, खामे आउद्दिया वा वि ॥५७८४॥

শ্रणप्पज्भो सेहो वा श्रजाणतो ण खामेति, श्रायरिय वा खितादिचित्त सारवेतो दित्तचित्त वा उवेच सबट्टेज्जा, श्रोसण्ण वा "म एए श्रोसण्णमिति परिभवति" ति उज्जमेज्जा, एव श्राउट्टियाए वि सबट्टेज्जा पच्छा खमावेइ ॥५७५४॥

१ दशवै० ग्र० ६ गा० २।

मिल्म नि - मुहताक्रो मुहाक्रो जहा दो वि क्रता चडरगुल कमित एय रयताणप्यमाण ॥१७६१॥ क्रहवा - जिणकप्पियस्स कप्पप्पमाण इम -

### अवरो वि य आएसो, संडासो सोत्थिए निवणी य । जं खंडियं दढं तं, छम्मासे दुव्वलं इयरं ॥५७६२॥

श्रादेसो त्ति – प्रकार । सडासो त्ति कप्पाण दीहप्पमाण, एय जाणुसडासगातो श्राडत पुते पडिच्छादेतो जाव वध एय दीहत्तण । सोत्यिए त्ति – दो वि वोधव्वकणो दोहि वि हत्येहि घेतु दो वि बाहुमीसे पावति ।

कह ? उच्यते - दाहिणेग वाम बाहुसीस, एव दोण्ह विकलादीण हृदयपदेसे सोत्यियागारो भवति । एय कप्पाण बोधव्व ॥५७३२॥

एत्य ग्राएसेण इम कारण -

#### संडासिंबड्डेण हिमाइ एति, गुत्ता अगुत्ता वि य तस्स सेन्जा । हत्थेहि तो गेण्हिय दो वि कण्णे, काऊण खंघे सुवई व काई ॥५७६३॥

जिणकिष्पयाण ग्रुता श्रग्रमा वा सेज्जा होन्जा, ताए सेज्जाए उक्कुडुग्रणिविद्वस्स सडासछिड्डे सु श्रही हिमवातो वा श्रागच्छेज्ज, तस्स रक्खणट्ठाते, तेण कारणेण एस पाउरणिवही, कष्पाण एय पमाण भणिय — ''दो वि कण्णे'' ति दो वि वत्थस्म कण्णे घेतुं णिवण्णो णिसण्णो वा सुविति भायति वा । सो पुण उक्कुडुतो चेव श्रच्छ प्रायो जग्गति य ।

केई भणति - उक्कुडुग्रो चेव णिद्दाइग्रो सुवड ईिममेत्त ततियजामे ।

सो पुण केरिस वस्थ गेण्हति ? ज ''ैखडिय'' ति छिण्ण ज एक्कातो पासाउ, त च ज छम्मास अरति जहण्येण त दढ गेण्हति, रि'इयर'' ति ज छम्मास ण घरति त दुव्वल ण गेण्हति ॥५७६३॥ एयं गच्छणिग्गयाण पमाण गत ।

इदाणि गच्छवासीण प्रमाण प्रमाण-प्रमाण च भण्णत्ति -

#### कप्पा त्रातपमाणा, त्रड्डाइन्जा उ वित्थडा हत्थे। एवं मुक्तिम माणं, उक्कोसं होंति चत्तारि ॥५७६४॥

उनकोसेण चत्तारि हत्या दीहत्तणेण एय पमाण श्रणुग्गहत्य थेराण भवति, पुहुत्ते वि छ श्रगुला समाधिया कज्जति ॥५७६४॥

मिन्भमुक्कोसएसु दोसु वि पमाणेसु इम कारण -

### संकुचित तरुण त्रातप्पमाण सुवणे ण सीतसंफासो । दुहतो पेन्लण थेरे, त्राणुचिय पाणादिरक्खा य ॥५७६५॥

तरुणभिवल् वलवतो, सो सकुचियपात्रो सुवति, जेण कारणेण तस्स ण सीतस्पर्शो भवति तेण तस्स कप्रा प्रायप्पमाणा। जो पुण थेरो सो खीणवलो ण सक्केति सकुचियपादो सुविउ तेण तस्स ब्रह्मिपपमाणा

१ गा० ५७६२ । २ गा० ५७६२ ।

स्रागम-संकलन काल में एक काल ऐसा रहा है, जब चार चूलिकाएँ नी प्राचारांग में जोड़ी जा चुकी थीं, किन्तु निशीय नहीं जोड़ा गया था। एक समय प्राया कि जब निशीय भी जोड़ा गया, श्रीर तभी वह बहु' से 'बहुतर' हो गया। श्रीर उसके २६ स्रध्ययन हुए।

नंदी सूत्र प्रौर पित्ययमुत्त - दोनों में आगमों की जो सूची दी गई है, उसे देसने पर हराष्ट्र हो जाता है कि उस काल तक आगमों के वर्गीकरण में छेद-जैसा कोई वर्ग नहीं था। नंदी प्रौर पित्ययमुत्त में अंग वाह्य प्रन्यों की गणना के समय, कालिक धून में ', निशीध को स्थान मिला है। इससे स्पष्ट है कि एक और नंदी के प्रमुसार ही आचारांग के २५ प्रध्ययन है, नथा दूसरी प्रोर नंदी में ही अंग वाह्य प्रन्यों की सूची में निशीध को स्थान प्राप्त है। प्रस्तु पहीं कहना पड़ना है कि उक्त नंदी सूची के निर्माण के समय निशीध ध्याचारांग से पृथक था। किन्तु प्राचारांग-नियुंक्ति के ध्रनुसार निशीध ध्याचारांग की ही पांचवीं चूला धर्धात् २६ वां प्रध्ययन है। इसका फिलतार्थ यह होता है कि नन्दीसत ध्रासम-सूची का निर्माण-काल धौर ध्राचारांग-नियुंक्ति की रचना का काल, इन दोनों के बीच में ही कहीं निर्धाप घ्राचारांग में जोड़ा गया है।

श्रीर यदि नंदी को नियुंक्ति के बाद की रचना माना जाए, तब नो यह कहना पधिक ठीक होगा कि इस बीच बह (नियोध) 'श्राचारांग' से पृथक् किया गया था।

श्रव प्रश्त यह है कि निशीय की श्राचारांग में ही क्यों जोड़ा गया ? पूर्वमत श्रुत के प्राचार नामक वस्तु के श्राधार पर निशीय का निर्माण हुआ था श्रीर उमका वास्त्रिक एवं प्राचीन नाम श्राचार-प्रकल्प था। श्रतएव कल्पना होती है कि मंभवतः विषय माम्य की हिंछ हो ही वह श्राचारांग में जोड़ा गया हो। श्रीर ऐसा करने का फारण यह प्रतीत होता है कि प्राचार-प्रकल्प में प्रायहिचत्त का विधान होने है यह श्रावश्यक था कि वह श्रामाणिय ना की हिंछ से स्वयं तीर्थंकर के उपदेश से कम न हो! श्रंग प्रक्षों का प्रणयन नीर्थंकर के उपदेश के श्राधार पर गणधर करते है, ऐसी मान्यता होने है श्रंग क्रेंगों का ही लो होत्तर यागमहण श्रामाण्य मर्थांपक है। श्रस्तु प्रामाण्य की प्रस्तुत उत्तम कीटि के लिए ही धाचार प्रकल्प-निशीय की प्राचाराण का एक श्रंश या चूला माना गया, हो तो कोई स्राज्यं की यात नहीं।

प्रधम की चार चूला तो प्राचारोग के पाधारपर हो बनी थी'। पाल्य उनका समावेश तो प्राचारोग की चूला-रूप में महज था हाँ। किन्तु पांचर्या चूला निर्दाध का प्राधार पाचारों में न होने पर भी उसे प्राचारोंग में ही मामित्रत करने में इस लिये पापति नहीं हो सकती की कि समय संग ग्रन्थों के मूलाधार पूर्वकर माने जाते थे। प्रस्तुत चूला का निर्माण पूर्वकर पाचार वस्तु नामक प्रकारण में हुया था'। चीर निषय भी पावारोग के सबद था। निर्धाण का एक नाम 'द्याचार' भी है। यह भी इसी धीर मनेत्र करता है।

१. सिंव में व प्र २४ -- २४

तिपूर्वित्वी तिम क्षत्र में चा.ज त्रामस्य है; यह जनका चांतम क्ष्म है इ किन्तु तनका निर्णाण तो जब में स्य स्वात सुम्म हुमा तुमी में तीने स्था तथा था।

१. शायात नित्तात रूटट-११०

प. धमान निक्ताक न्रा

y. Sto tte ?

संथारुत्तरपट्टो, अड्डाइन्जा य आयया हत्था । दोण्हंपि य वित्थारो, हत्थो चउरंगुलं चेव ॥५८०३॥

उण्णिक्रो सयारपट्टगो, खोमिक्रो तप्यमाणो उत्तरपट्टगो, सेस कठ्य ।।५८०३।। इमो चोलपट्टगो –

> दुगुणो चउग्गुणो वा, हत्थो चउरंस चोलपट्टो य । थेरजुवाणाणट्टा, सण्हे थूलंमि य विभासा ॥५८०४॥

दढो जो सो दीहत्तणेण दो हत्या वित्यारेण हत्यो सो दुगुणो कतो समच उरसो भवति, जो दढ-दुब्बलो सो दीहत्तणेण चउरो हत्या, सो वि च गुणो कग्रो हत्यमेत्तो च उरसो भवति, एगगुण ति गणणप्यमाणे, उण्णिया एगा णिसिज्जा पमाणप्यमाणेन हस्तप्रमाणा तप्यमाणा चेव तस्स ग्रतो पच्छादणा खोमिया णिसेज्जा ।।५८०४।।

> चउरंगुलं वितत्थी, एयं मुहणंतगस्स उ पमाणं । बीद्योवि य त्राएसो, मुहप्पमाणेण निष्फन्नं ॥५८०५॥

वितियप्पमाण विकण्णकोणग'हय णासिगमूह पच्छादेति जहा किकाडियाए गठी भवति ॥५८०५॥

गोच्छयपाद इवणं, पिडलेहणिया य होइ णायव्वा । तिण्हं पि उ प्पमाणं, वितित्थ च उरंगुलं चेव ॥५८०६॥ कट्या जो वि दुवत्थ तिवत्थो, एगेण अचेलतो व संथरती । ण हु ते खिसंति परं, सब्वेण वि तिण्णि चेत्तव्वा ॥५८०७॥

जिणकिप्याण गहण, थेरकिप्याण परिभोग प्रति, जो एगेणं सथरित सो एग गेण्हित परिभुजित वा । जो दोहिं सथरित सो दो गेण्हित परिभुजित वा, एव तितिस्रो वि ।

जिणकप्पिग्रो वा श्रचेलो जो सथरित सो प्रचेलो चेव ग्रच्छिति, एस ग्रभिग्गहविसेसो भणिग्रो । एतेण ग्रभिग्गहविसेसिट्टिएण ग्रधिकतरवत्थो ण हीलियव्वो ।

> किं कारण ? जम्हा जिणाण एसा ग्राणा, सब्बेण वि तिष्णि कपा घेत्तव्वा । थेरकप्पियाण जइ ग्रापाउएण सथरति तहावि तिष्णि कप्पा णियमा घेत्तव्वा ॥५८०७॥ कप्पाण इसो गुणो –

> > अप्पा असंथरंतो, निवारिओ होति तिहि उ वत्थेहिं। गिण्हति गुरू विदिण्णे पगासपडिलेहणे सत्त ॥५८०८॥

सीतादिणा श्रसथरतस्स त श्रसथरण वत्थपरिभोगेण णिवारित भवति।ते य वत्थे गुरुणा ग्रायरिएण दिण्णे गेण्हति, पगासपडिलेहण त्ति ग्रचोरहरणिज्जे, उक्कोसेण सत्त गेण्हति ॥५८०८॥

इम उस्समातो, ग्रववादियं च प्रमाण -

तिणि कसिणे जहण्णे, पंच य दढदुव्यला य गेण्हेज्जा । सत्त य परिजुण्णाईं, एयं उक्कोसयं गहणं ॥५८०६॥ दोहि वि गुरु । परिकम्मणित वा सिन्वणित वा एगहु । एगसरा डडी उन्बट्टिण घग्गरसिन्वणि य एसा म्रविही, भसकटगदुसरिगा य विही ॥५८१४॥

डदाणि ''विभूस'' ति -

#### उदाहडा जे हरियाहडीए, परेहि धोतादिपदा उ वत्थे । भूसाणिमित्तं खलु ते करेते. उग्घातिता वत्थ सवित्थरा उ ॥५८१६॥

''उदाहड'' ति भणिया ''<sup>२</sup>हरिया हिडया'' सुत्ते। परेहिं ति तेणगेहिं जे घोताती पदा कता ते जित अप्पणा विभूसाचिडयाए करेति त जहा घोवित वा, रयित वा, घट्टेति वा, मट्ट वा करेति, <sup>3</sup>विविरत्तरगेहिं वा रयित तस्म चउलहु । सिवित्थरगाहणातो घोतादिपदे करेतस्स जा आयिविराहणा तामु ज पिच्छित त च भवित ॥५६१६॥

विभूस करेतस्स इमो ग्रभिप्पाग्रो -

### मलेण घत्थं बहुणा उ वत्थं, उज्भाइत्रो हं चिमिणा भवामि । हं तस्स घोवम्मि करेमि तत्तिं, वरं ण जोगो मलिणाण जोगो ॥५=१७॥

मिलन वस्त्र तेन वाऽह विरूपो हश्ये, यस्माहिरूपोऽह हश्ये तस्मात्तस्य वस्त्रस्य घौतव्ये ''तित्ति'' ति ~ जेण त घोव्वति. गोमुत्तातिणा त उदाहरामि, ''वर ण जोगो'' ति – वर मे प्रवत्थगस्स कप्पति ग्रन्छिउ, ण य मिलणेहि वत्थेहि सह सजोगो ॥५८१७॥ कारणे पूणो घोवतो सुद्धो।

चोदगो भणाति - णणु घोवतस्स । "४विभूसा इत्यीससग्गी" सिलोगो ।

ग्रायरिग्रो भणइ -

# कामं विभूसा खलु लोभदोसो, तहावि तं पाहुणतो ण दोसो । मा हीलणिज्जो इमिणा भविस्सं, पुन्विड्टिमादी इय संजती वि ॥५८१८॥

काम चोदगाभिष्पायस्स भ्रणुमयत्ये, खलु भ्रवधारणे, जा एपा विभूसा – एस लोभ एवेत्यर्थ , तहावि त वत्थ 'भूविभूसित कारणे काऊण पाजरणे ण दोसो भवति ।

रायाइइड्डिम जो इड्डि विहाय पव्वइम्रो सो चितेति – "मा इमस्स प्रवुहजणस्स इहलोकपिड-बद्धस्स इमेहि मिलिणवत्थेहिं हीलिणवजो भविस्सामि ति । एस सावसत्तो जेग त तारिस विभूति परिचण्ज इम ग्रवत्थ पत्तो किमण्ण तवेण पाविहित्ति" ति, एव सजती वि हिडड ग्रन्छिति वा णिच्च पडरपडपाउम्रा ॥५८१=॥

#### ण तस्स वत्थादिस कोइ संगो, रज्जं तणं चेव जहाय तेणं। जो सो उवज्काइय वत्थसंगो, तं गारवा सो ण चएइ मोत्तुं॥५८१९॥

जो सो इड्डिम पन्वतितो ण तस्स वत्थादिसु कोइ सगो त्ति वा वघण ति वा एगट्ट । कह णज्जित जहां सगो णित्थ े, उच्यते — जतो तेण रज्ज बहुगुण तृणिमव जढ । सेस कठ ।।४८११। विभूसत्ति गय ।

१ गा० ५७८६ । २ बृहत्कल्पे सू० ४५ । ३ विचित्त इत्यिप पाठ । ४ दशवै० ग्र० म गा० ५७ । ५ सूईभूय इत्यिप पाठ । ६ किमणेण इत्यिप पाठ ।

ग्रव इस प्रश्न पर विचार करें कि केवल इसी चूला को पृथक् क्यों किया गया ? ग्रीर कर्य किया गया ? नाम से सूचित होता है कि यह ग्रन्थ रहस्यरूप है—गुप्त रखने योग्य है। ग्रीर यह भी कहा गया है कि यह ग्रन्थ ग्रपवाद मार्ग से परिपूर्ण है। ग्रतः उक्त विशेषताग्रों के कारण यह श्रावश्यक हो गया कि हर कोई व्यक्ति इसे न पढ़े। उक्त मान्यता के मूल में यह डर भी था कि कहीं ग्रनिथकारी व्यक्ति इसे पढ़कर ग्रपने दुराचरण के समर्थन में इसका उपयोग न करने लगें। ग्रतएव इसके ग्रध्ययन को मर्यादित करना ग्रावश्यक था।

प्राचीन काल में जब तक दशवंकालिक की रचना नहीं हुई थी, तब तक यह व्यवस्था थी कि दीक्षार्थी को सर्वप्रथम ग्राचारांग का प्रथम ग्रध्ययन शस्त्रपरिज्ञा पढ़ाया जाता था। ग्रीर दीक्षा देने के बाद भी ग्राचारांग के पिंडेपणा संबन्धी प्रमुख ग्रंश पढ़ने के बाद हो वह स्वतन्त्र भाव से पिंडेपणा के लिये जा सकता था। इससे पता चलता है कि दीक्षा के पहले ही ग्राचारांग की पढ़ाई शुरू हो जाती थीरे। किन्तु निशीथ की ग्रपनी विशेषता के कारण यह ग्रावश्यक हो गया था कि उसे परिपक्व बुद्धि वाले ही पढ़ें, ग्रीर इसोलिये यह नियम बनाना पड़ा कि कम से-कम तीन वर्ष का दीक्षा-पर्याय होने पर ही निशीथ का ग्रध्ययन कराया जाए। संभव है, ऐसी स्थित में निशीथ को शेप ग्राचारांग से पृथक् करना ग्राविवार्य हो गया हो ?

दूसरी बात यह भी है कि निश्चीय सूत्र मूल में ही ग्रपवाद-वहुल ग्रन्य है। ग्रीर जैसे-जैसे उस पर निर्मु क्ति,—भाष्य-चूर्णि—विशेष चूर्णि ग्रादि टीका ग्रन्थ वनते गये, वैसे-वैसे उसमें उत्तरोत्तर ग्रपवाद बढ़ते ही गये। ऐसी स्थित में वह उत्तरोत्तर ग्रधिकाधिक गोपनीय होता जाए, यह स्वाभाविक है। फलस्वरूप शेष ग्रन्थ से उसका पार्थक्य ग्रनिवार्य हो जाए, यह भी सहज है। इस प्रकार जब ग्राचारांग के शेषांश से निशीय का पार्थक्य ग्रनिवार्य हो गया, तब उसे सर्वथा ग्राचारांग से पृथक् कर दिया गया।

अब प्रश्न यह है कि नंदी और अनुयोगद्वार की तरह नवीन वर्गीकरण में उक्त सूत्र की चूलिका सूत्र-रूप से पृथक् ही क्यों न रखा गया, छेद में ही शामिल क्यों किया गया ? इसका उत्तर सहज है कि जब दशा, कल्प, और व्यवहार, जिनका कि मूलाधार प्रत्याख्यान पूर्व था, छेद ग्रन्थों में संमिलित किये गये, तो निशीथ भी उसी प्रत्याख्यान पूर्व के ग्राधार से निमित होने के कारण छेद ग्रन्थों में शामिल कर लिया जाए, यह स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, किन्तु निशीथ का भी वैसा ही विषय है, जैसा कि ग्रन्थ छेद ग्रन्थों का। यह भी एक प्रमाण है, जो निशीथ सूत्र को छेद सूत्रों की शृंखला में जोड़े जाने की ग्रीर महत्त्व पूर्ण संकेत है।

हैं. नि० गा० ६६, ७० की चूरिंग

२. ब्यवहार उद्देश ३. विभाग ४, गा० १७४-१७६

३. व्यवहार उद्देश १०, सू० २१ पृ० १०७।

# निशीथ सूत्र श्रंग या श्रंगवाहा ?

समग्र यागम ग्रन्थों का प्राचीन वर्गीकरण है—श्रंग श्रीर श्रंगवाता। निर्माय सूत्र के नाम से जो ग्रन्थ हमारे समक्ष है, उसे श्राचारांग की पांचवीं चूला कहा गया है और प्रध्ययन की दृष्टि से वह श्राचारांग का छ्व्वीसवां श्रध्ययन घोषित किया गया है । इस पर से स्पष्ट है कि वह कभी श्रंगान्तगंत रहा है। किन्तु एक समय ऐसा श्राया कि उपलब्ध प्राचारांग सूत्र से इस श्रध्ययन को पृथक् कर दिया गया; श्रीर इसका छेद सूत्रों में परिगणन किया जाने लगा। तदनुसार यह निशीथ सूत्र, श्रंग ग्रन्थ-श्राचारांग का श्रंग होने के कारण श्रंगान्तगंत होते हुए भी, श्रंग बाहा हो गया है।

वस्तुतः देखा जाए तो श्रंग श्रीर श्रंगबाह्य जैसा विभाग उत्तरकालीन ग्रन्थीं मे नहीं होता है, किन्तु श्रंग, उपांग, छेद, मूल, प्रकीणंक श्रीर चूलिका—इम रूप में यागम ग्रन्थों का विभाग होता है। श्रीर तदनुसार निशीथ छेद<sup>४</sup> में संगिलित किया जाता है।

एक बात की ग्रोर यहाँ विशेष ध्यान देना ग्रावश्यक है कि स्वयं ग्रानागंग में भी 'निशीथ' एक ग्रंतिम चूला रूप है। इसका ग्रंथं यह है कि वह कभी-न-कभी ग्रंल पानागंग से जोड़ा गया था। श्रीर विशेष कारण उपस्थित होने पर उसे पुनः धानागंग में पृषक् कर दिया गया।

उपयुक्ति विवेचन पर से यह कहा जा सकता है कि नियोध मौलिक राप मे पाचारांग का पर धा ही नहीं, किन्तु उसका एक परिशिष्ट मात्र था। इस हिए से छेद में, जो कि संगवाय या धंगेतर वर्ष था, नियोध को संमिलित करने में कोई ग्रापित नहीं हो सकतो भी।

श्रंगवर्ग के अन्तर्गत न होने मात्र से निशीध का महत्त्व अन्य यंत पत्यों में पुष्ट्र कम हो गया है— यह तालक नहीं है; क्योंकि निशीध का अपना जो महत्त्व है, वहीं तो उमें देख के अन्तर्गत करने में कारण है। निशीध को आचारांग का अंश केवल ब्वेनास्वर धाम्नाय में माना जाना है, यह भी ध्यान देने की बात है। दिगम्बर धाम्नाय में निशीध को धंगवाल प्रम्य है। भाना गया है। श्रंगों में इनका स्थान नहीं है। यम्नुनः धंग की ब्यान्या के धनुनार निशीध प्रम्याल ही होना चाहिए। व्योंकि यह मणधरहत नी है नहीं। स्थियर या धाराधिय धायापंत्र है। अत्याव जैना कि दिगम्बर धाम्नाय में उमे केवल धंगवाल करता ध्या है, बस्तुक ध्यावाल ही होना चाहिए। पीर क्षेतास्वर्ग के पहाँ भी धंगवीगहम केव वर्ग के धंवर्गन हो। यह ध्यावाल ही होना चाहिए। पीर क्षेतास्वर्ग के पहाँ भी धंगवीगहम केव वर्गन के धंवर्गन हो। यह सम्मान ही की स्थान पर पहुँच गया है।

- t. file ye :
- इ. यही पुरुष
- शेरवरी में कल्कीय होते. यह की कार्यवाप कींग पुरित्याप तो एवं कंटाएकीए के मार्थी होते. देखी, विक्रणांत ६११० कींग एकका गांकाम तथा निक्षीय पुरित्या प्राथित कामार्थित करेंगे.
- V. Gotte to the of
- देखी, यह अवस्थास काल ३ पुर १६, त्या कमायाकृत काल १ पुर २४, १२१ व

दिगम्बरों के यहाँ केवल १४ ग्रन्थों को ही ग्रंगवाह्य वताया गया है, ग्रौर उन चौदह में छः तो ग्रावश्यक के छः श्रध्ययन ही हैं। ऐसी स्थिति में निशीथ की प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है। ग्रौर इस पर से यह भी संभवित है कि वह श्वेताम्बर-दिगम्बंर के भेद के बाद ही कभी ग्राचारांग का ग्रंश माना जाने लगा हो।

### निशीथ के कर्ता:

श्राचारांग की नियुक्ति में तो श्राचारांग की चूलिकाग्रों के विषय में स्पष्टरूप से कहा गया है कि---

> "धेरेहिऽण् गाहहा सीसहिश्रं होउ पागदत्थं च। श्रायाराश्रो श्रत्थो श्रायारगोसु पविभक्तो ॥"

> > ---ग्राचा० नि० २८७

ग्रयात् ग्राचाराग्र=ग्राचारचूलिकाग्रों के विषय को स्थविरों ने ग्राचार में से ही लेकर शिष्यों के हितार्थ चूलिकाग्रों में प्रविभक्त किया है।

स्पष्ट है कि गणघरकृत शाचार के विषय को स्थिवरों ने ग्राचारांग की चूलाग्रों में संकित किया है। प्रस्तुत में 'ग्राचार' शब्द के दो ग्रर्थ किये जा सकते हैं। प्रथम की चार चूला तो ग्राचार ग्रंग में से संकित की गई हैं, किन्तु पांचवीं चूला ग्रायारपकष्प—िनशीथ, प्रत्याख्यान नामक पूर्व की ग्राचारवस्तु नामक वृताय वस्तु के वीसवें प्राभृत में से संकितत है। ग्रंथित ग्राचार शब्द से ग्राचारांग ग्रीर ग्राचारवस्तु—ये दोनों ग्रंथं ग्रिभिन्नेत हों, यह संभव है। ये दोनों ग्रंथं इसिलये संभव हैं कि निर्युक्तिकार प्रथम चार चूलाग्रों के ग्राधारभूत ग्राचारांग के तत्तत् ग्रध्ययनों का उल्लेख करने के ग्रनन्तर लिखते हैं कि—

'श्रायारपकप्पो पुरा पच्चक्खारास्स तङ्यवत्थ्र्यो । श्रायारनामधिज्जा वीसङ्मा पाहुडच्छ्रेया ॥ 3

—ग्राचा॰ नि॰ गा० २८१

पूर्वोक्त आचारांग-निर्मुक्ति की 'थेरेहि' (गा० २८७) इत्यादि गाथा के 'स्थ्विर' शब्द की व्याख्या शीलांक ने निम्न प्रकार से की है—''तत्र इदानीं वाच्यं— केनेतानि नियू ढानि, किमथ, कृतो बेति ? अत आह —'स्थिवरे': श्रु तब्रद्धेश्चतुर्दशपूर्वीबिद्ध नियू ढानि—इति''। उक्त कथन पर से हम कह सकते हैं कि शोलांक के कथनानुसार आचार चूला=निशीथ के कर्ता स्थिवर थे, और वे चतुर्दश पूर्वविद् थे। किन्तु ग्राचारांग-चूणि के कर्ता ने प्रस्तुत गाथा में ग्राए 'स्थिवर' शब्द का ग्रंथ 'गणघर' लिया है—''प्याणि पुण आयारगाणि श्रायारा चेव निज्जूढाणि। केण णिज्जूढाणि ? थेरेहिं (२८७) थेरा—गणधरा।'' — ग्राचा० चू० पृ० ३२६

१. श्राचा० नि० चू० ग्रीर टी० प

२. श्राचा० नि० गा० २८८ – २६०।

इसी का समर्थन व्यवहार भाष्य से भी होता है—व्यव विभाग २, गा० २५४

इससे स्पष्ट है कि चूणिकार के मन मे निशीय गणधरकृत है।

श्राचारांग-चूणि श्रीर निशीध-चूणि के कर्ना भी एक ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि निशीध-चूणि के प्रारंभ में 'प्रस्तुत चूणि कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ है'—ऐसान कह करके यह कहा गया है कि :

'भिण्या विमुत्तिनृता महुक्तवसरी किसीहनूताए।'

—नि० पृ० १

श्रथीत् "श्राचारांग की चौथी चूला विमुक्तिन्चूला की व्याग्या हो गई। श्रव हम निशीध की व्याक्या करते हैं।" इससे स्पष्ट है कि निशीधचूणि के नाम से मुक्तिद्ध प्रन्थ भी श्राचारांग चूणि का ही श्रंतिम श्रंश है। केवल, जिस प्रकार श्राचारांग का श्रध्ययन होने पर भी श्राचारांग से निशीध को पृथक् कर दिया गया है उसी प्रकार निशीध चूणि को भी श्राचारांग की घेष चूणि से पृथक् कर दिया गया है। यही कारण है कि निशोध-चूणि के श्रारंभ में धलग से नमस्कारक प्रमेल किया गया है।

निशीथ चूर्णि में निशीथ के कर्ता के विषय में निम्न उल्लेख है :

'निसीहचून्द्रभायगास्य तिरथगराणं क्रायस्य श्रतामसे, गणाहराणं सुत्तस्य क्षतामसे, गणाहर श्रत्यस्य श्रणंतरागमे । गणहरिषस्याणं सुत्तस्य श्रणंतरागमे, श्रव्थस्य परंपरागमे । तेण परं सेमार्ट्यं सुत्तस्य वि श्रायस्य वि ग्रो श्रतागमे, ग्रो श्रणन्तरागमे, परंपरागमे ।''

—नि० पृ० ४

इसमें भी स्पष्ट है कि निशीध सूत्र के कर्ता अर्थ-इष्टि से सीर्थकर है, धौर शब्द खर्मान सूत्र-इष्टि से गणयर है, । अर्थान स्पष्ट है कि चूणिकार के मत से निशीध सूत्र के कर्ता गणधर है। चूणिकार के मत का मूलाधार निशीध की अंगान्तर्गन होने की मान्यना है। सार यह है कि स्वियर शब्द के अर्थ में मतभेद है। शीलांक मूरि, स्वियर शब्द के विशेषण रूप में चनुदेश पूर्व-धारी ऐसा अर्थ तो करते हैं, किन्तु उन्हें गणधर नहीं कहते। अर्थक चूणिकार दर्शियर पद का अर्थ गणधर लेने है। चूणिकार ने स्थितर पद का अर्थ, गणधर, इमित्रिय किया कि निशीध चानारांग का अर्थ है, और अंगों की मूत्र-रचना गणधरकृत होती है। पनाप निशीध भी गणधरकृत हो होना चाहिए।

नियुक्तिकार जब स्वयं निर्माण गते स्वविरक्त करते हैं, तो पृष्टिकार में इसे गलपरक्त स्वां कहा है इस प्रध्न पर भी संक्षेप में विचार करना प्रायश्यक है। यह तो उत्तर वहा है जा चुका है कि निर्माण मूल गा ममावेद पंग में किया गणा है। प्रतिप्त कृत कारण मी यह है ही कि धंगों की रचना गणपरकृत होने में उसे भी गणपरकृत माना काए। किन्तु यह परित्यित में नियुक्तियार के ममझ भी भी। फिर गया कारण है कि उन्होंने निर्माण को गणपरकृत म जहरूर महावर्ण कारण है कि उन्होंने निर्माण को गणपरकृत म जहरूर, स्वित्यहार पढ़ा है जबित से स्वय प्रायश्यक मूल भी नियुक्ति में स्वार्थ है। गणपरी का मृत्यार के स्व में उल्लेश करते हैं। घाचारांग-नियुक्ति के पूर्व ही व प्रायश्यक नियुक्ति में स्वार्थ कि प्रायश्यक नियुक्ति में स्वार्थ के मामाविज्य कि प्रायश्यक है। एक पर है, एक भी मह स्वार्थ के मामाविज्य कि प्रायश्यक के प्रायश्यक के मामाविज्य कि प्रायश्यक के मामाविज्य कि प्रायश्यक के मामाविज्य के प्रायश्यक के मामाविज्य कि प्रायश्यक के मामाविज्य कि प्रायश्यक के मामाविज्य कि प्रायश्यक के मामाविज्य कि प्रायश्यक के प्रायश्यक

<sup>1.</sup> mutte ficffer ein nen be, ebr mie ich i girfeit une

<sup>्</sup> अन्यास्त्रात् की प्रशासना पूर्व हैन

है। इसका समावान यही है कि ग्राचारांग का द्वितीय स्कंव वस्तुतः स्थिवरकृत था, गणधरकृत नहीं। तव पुनः प्रश्न होता है कि ऐसी स्थित में चूणिकार क्यों ऐसा कहते हैं कि वह गणधरकृत है? ग्रावश्यक सूत्र के विषय में भी ऐसी ही दो परंपराएँ प्रचलित हो गई हैं। इसकी चर्चा मैंने ग्रन्यत्र की हैं। उसका सार यही है कि प्रामाणिकता की दृष्टि से गणधरकृत का ही महत्त्व ग्रधिक होने से, ग्रागे चलकर, ग्राचार्यों की यह प्रवृत्ति वलवती हो चली कि ग्रपने ग्रन्थ का सम्बन्ध गणधरों से जोड़ें। ग्रतएव केवल ग्रंग ही नहीं, किन्तु ग्रंग वाह्य ग्रागम ग्रौर पुराण ग्रन्थों को भी गणधरप्रणीत कहने की परंपरा शुरू हो गई। इसी का यह फल है कि प्रस्तुत में निशीथ स्थिवरकृत होते हुए भी गणधरकृत माना जाने लगा।

इस परंपरा के मूल की खोज की जाए, तो अनुयोग द्वार से, जो कि आवश्यक सूत्र की व्याख्यारूप है, वस्तु स्थिति का कुछ ग्राभास मिल जाता है। ग्रनुयोगद्वार के प्रारंभ में ही ग्रावश्यक सूत्र का संवन्य वताते हुए कहा है कि श्रुत दो प्रकार का है - ग्रंग प्रविष्ट ग्रीर ग्रंग-वाह्य। ग्रंगवाह्य भी दो प्रकार का है-कालिक ग्रीर उत्कालिक। उत्कालिक के दो भेद हैं-श्रावश्यक ग्रीर ग्रावश्यक—व्यतिरिक्त । इस प्रकार श्रुत के मुख्य भेदों में ग्राँग ग्रीर ग्रंग वाह्य, ग्रीर ग्रंग वाह्य में ग्रावश्यक ग्रीर तदितिरक्त की गणना है । इससे इतना तो फलित होता है कि जब ग्रनुयोग द्वार की रचना हुई, तब ग्रंग के ग्रतिरिक्त भी पर्याप्त मात्रा में ग्रागम ग्रन्थ वन चुके थे। केवल द्वादशांगरूप गणिपिटक ही श्रुत था, ऐसी वात नहीं है। फिर भी इतना विवेक ग्रवश्य था कि ग्राचार्य, ग्रंग ग्रौर ग्रंगवाह्य की मर्यादा को भली भाँति समके हुए थें ग्रौर उनका उचित पार्थक्य भी मानते रहे थे। इस पार्थक्य की मर्यादा यही हो सकती थी कि जो सीघा तीर्थकर का उपदेश है वह ग्रंगान्तर्गत हो जाय, ग्रीर जो तदितिरक्त हो वह ग्रंग-वाह्य रहे। शास्त्रों के प्राचीन ग्रंशों में जहाँ भी जिनप्रणीत श्रुत की चर्चा है वहाँ द्वादशांगी का ही उल्लेख है-यह भी इसी की ग्रोर संकेत करता है। जिनप्रणीत का ग्रर्थ भी यही था कि जिंतना अर्थ तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट था, उतना जिनप्रणीत कहा गया, फिर भले ही उन ग्रर्थों को ग्रहण करके शाब्दिक रचना गणधरों ने की हो। ग्रर्थात् ग्रर्थागम की दृष्टि से द्वादशांगी जिनप्रणीत है श्रीर सूत्रागम की दृष्टि से वह गणघरकृत है। इसीलिये हम देखते हैं कि समवायांग, भगवती, ग्रनुयोग द्वार, नदी, पटखंडागम-टीका, कपायपाहुड-टीका ग्रादि में तीर्थंकरप्रणीत रूप से केवल द्वादशांगी का निर्देश है। विर्थकरद्वारा ग्रर्थतः उपदिष्ट वस्तु के ग्राधार पर गणधरकृत शाब्दिक रचना के अतिरिक्त, जो भी हो वह सब, अंगवाह्य है; इस पर से यह भी फिलत होता है कि ग्रंग वाह्य की शाब्दिक रचना गणघरकृत नहीं है।

इस प्रकार श्रनुयोग के प्रारंभिक वक्तव्य से इतना सिद्ध होता है कि श्रुत में ग्रंग ग्रौर ग्रंगवाह्य-दो प्रकार थे। ग्रनुयोगद्वार में ग्रागे चलकर जहाँ ग्रागम प्रमाण की चर्चा की गई है, यदि उस ग्रोर ध्यान देते हैं, तब यह बात ग्रौर भी स्पष्ट हो जाती है कि मूल ग्रागम केवल

१. 'गणघरवाद' की प्रस्तावना पृ० ५---१२

२. अनुयोगद्वार सू० ३-५

रे. गणघरवाद की प्रस्तावना पृष्ट है।

द्वादशांग ही थे। ग्रीर वही प्रारंभिक काल में प्रमाण-पदवी को प्राप्त हुए थे। ग्रावश्यक का श्रुत से क्या संवन्ध है—यह दिखाना ग्रनुयोग के प्रारंभिक प्रकरण का उद्देश्य रहा है। किन्तु कौन ग्रागम लोकोत्तर ग्रागम प्रमाण है—यह दिखाना, ग्रागे ग्राने वाली ग्रागमप्रमाण चर्चा का उद्देश्य है। उसी ग्रागमप्रमाण की चर्चा में ग्रागम की व्याख्या ग्रनेक प्रकार से की गई है। ग्रीर प्रतीत होता है कि उन व्याख्याग्रों का ग्राश्रय लेकर ही ग्रंगेतर=ग्रंगवाह्य ग्रन्थों को भी ग्रागमग्रन्थों के व्याख्याताग्रों ने गणधरप्रणीत कहना शुरू कर दिया।

अनुयोग द्वार के आगंमप्रमाण वाले प्रकरण में आगम के दो भेद किये गये हैं—लौकिक और लोकोत्तर। सर्वज्ञ-तीर्थंकर द्वारा प्रणीत द्वादशांग रूप गणिपिटक—आचार से लेकर दृष्टि-वाद पर्यन्त — लोकोत्तर आगम प्रमाण है। इस प्रकार आगम की यह एक व्याख्या हुई। यह व्याख्या मीलिक है और प्राचीनतम आगमप्रमाण की मर्यादा को भी सूचित करती है। किन्तु इस व्याख्या में आगम प्रनथों की नामतः एक सूची भी दी गई है, अतएव उससे बाह्य के लिए आगम प्रमाण-संज्ञा वर्जित हो जाती है।

ग्रागम प्रमाण की एक अन्य भी व्याख्या या गणना दी गई है, जो इस प्रकार है:
ग्रागम तीन प्रकार का है— सूत्रागम, ग्रर्थागम ग्रीर तदुभयागम। ग्रागम की एक ग्रन्य व्याख्या भी है कि ग्रागम तीन प्रकार का है—ग्रात्मागम, ग्रनंतरागम ग्रीर परंपरागम। व्याख्याग्रों की दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार समक्ताया गया है: तीर्थंकर के लिये ग्रर्थं ग्रात्मागम है, गणधर के लिये ग्रर्थं ग्रनंतरागम ग्रीर सूत्र ग्रात्मागम है, तथा गणधर-शिष्यों के लिये सूत्र ग्रनंतरागम ग्रीर ग्रथं परंपरागम है। गणधर-शिष्यों के शिष्यों के लिये ग्रीर उनके बाद होने वाली शिष्य-परंपरा के लिये ग्रर्थं ग्रीर सूत्र दोनों ही प्रकार के ग्रागम परंपरागम ही हैं। इन दोनों व्याख्याग्रों में सूत्र पद से कौन से सूत्र गृहीत करने चाहिए, यह नहीं बताया गया। परिणामतः तत्तत् ग्रंगवाह्य ग्रागमों के टीकाकारों को ग्रंगवाह्य ग्रागमों को भी गणधरकृत कहने का ग्रवसर मिल गया। निशीथ-चूणिकार ने ग्रनुथोगद्वार की प्रक्रिया के ग्राधार पर ही प्रयाण का विवेचन करते हुए यह कह दिया कि निशीथ ग्रध्ययन तीर्थंकर के लिये ग्रर्थं की दृष्टि से ग्रात्मागम है। गणधर के लिए इस ग्रध्ययन का ग्रर्थं ग्रनंतरागम है किन्तु इसके सूत्र ग्रात्मागम है। गणधर के लिए इस ग्रध्ययन का ग्रर्थं ग्रीर गणधर-शिष्यों के लिये ग्रर्थं परंपरागम है ग्रीर सूत्र ग्रनंतरागम है। शेष के लिये ग्रर्थं ग्रीर सूत्र दोनों ही परंपरागम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रनुयोगद्वार की इस वैकल्पिक व्याख्या ने व्याख्याताग्रों को ग्रवसर दिया कि वे ग्रंगबाह्य को भी गणधरकृत कह दें, इसलिए कि वह भी तो सूत्र है।

श्राचार्यों ने कुछ भी कहा हो, किन्तु कोई भी ऐतिहासिक इस वात को नहीं स्वीकार कर सकता कि ये सब ग्रंग-बाह्य ग्रन्थ गणधरप्रणीत हैं फलतः प्रस्तुत निशीथ भी गणधर छत है; जबिक वह मूलतः ग्रंग नहीं, ग्रंग का परिशिष्ट मात्र है। ग्रस्तु निर्युक्ति के कथनानुसार यह हीं तर्क संगत है कि निशीथ स्थिवरछत ही हो सकता है, गणधरकृत नहीं।

१. श्रनुयोगद्वार सू० १४७,

२. पूरे मेद गिना देने से भी व्याख्या हो जाती है, ऐसी ग्रागमिक परिपाटी देखी जाती है।

ग्रव प्रश्न यह है कि निशीय सूत्र के रचियता कीन स्यविर थे ? इस विषय में भी दो मत दिखाई देते हैं। एक मत पंचकल्प भाष्य चूिण का है, जिसके ग्रनुसार कहा जाता है कि ग्राचार प्रकल्प—निशीय को ग्राचार भद्रवाहु ने 'निङ्जूढ' किया था — "तेण भगवता ग्रायारपकप्प-इसा-कप्प-चवहारा य नवम पुन्वनीसंदभूता निङ्जूढा।" किन्तु यह मत उचित है या नहीं, इसकी परीक्षा ग्रावश्यक है। दशा श्रुत-स्कन्य की निर्मुक्ति में तो उन्हें मात्र दशा कल्प, ग्रीर व्यवहार का ही सूत्रकार कहा गया है:

"वंदामि भहबाहुँ पाईएां चरिमसगलसुयनार्णि। सुत्तस्स कारगमिति दसासु कप्पेय ववहारे॥" —दशा० नि० गा० १

इसी गाथा का पञ्चकल्प भाष्य में व्याख्यान किया गया है । वहाँ ग्रंत में कहा है— तत्तो व्विच शिष्त्रहुं श्रशुगहट्ठाए सपय-जतीएं। तो सुत्तकारतो खलु स भवति दस-कप्प-चवहारे॥

, इससे स्पष्ट हैं कि पंचकल्प-भाष्यकार तक यही मान्यता रही है कि भद्रवाहु ने दगा, कल्प ग़्रीर व्यवहार-इन तीन छेद ग्रन्थों की रचना की है। किन्तु उसी की चूणि में यह कहा गया कि निशीय की रचना भी भद्रवाहु ने की है। ग्रतएव हम इतना ही कह सकते हैं कि पंचकल्प भाष्य-चूणि की रचना के समय यह मान्यता प्रचलित हो गई थी कि निशीय की रचना भी भद्रवाहु ने की थी। किन्तु इस मान्यता में तिनक भी तथ्य होता तो स्वयं निशीय भाष्य की चूणि में ग्राचायं भद्रवाहु को सूत्रकार न कहकर, गणघर को सूत्रकार क्यों कहा जाता? ग्रतएव यह सिद्ध होता है कि पंचकल्प भाष्य-चूणि का कथन निर्मूण है।

दूसरा मत प्रस्तुत निशीय सूत्र भाग ४, (पृ० ३६५) के ग्रंत में दी गई प्रशस्ति के ग्राधार पर वनता है कि निशीय के रचियता विशाखाचार्य थे। प्रशस्ति इस प्रकार है:

दंसणचरितज्ञश्रो जुत्तो गुत्तीसु सञ्जणहिएसु।
नामेण विसाहगणी महत्तरश्रो गुणाण मंजूसा॥
कित्तीकंतिपिणद्दो जसपत्तो पडहो तिसागरिनस्द्दो।
पुण्यस्तं भमइ महिं सिस्व गगणं गुणं तस्स॥
तस्स विहियं निसीहं धम्मधुराधरणपवरपुञ्जस्स।
श्रारोगां धारणिञ्जं सिस्सपिनस्सोव भोज्जं च॥

यहाँ पर विशाखाचार्य को महत्तर कहा गया है ग्रौर 'लिहियं' शब्द का प्रयोग है। 'लिहियं' शब्द से रचयिता ग्रौर लेखक-ग्रन्थस्थ करने वाले-दोनों ही ग्रर्थ निकल सकते हैं। प्रश्न यह है कि निशीथ सूत्र के लेखक ये विशाखगणी कब हुए ?

१. वृहत्कल्प भाष्य भाग ६, प्रस्तावना पृ० ३

<sup>.</sup> २. पूरे व्याख्यान के लिये, देखो-वृहत्कल्प भाष्य भाग ६, प्रस्तावना पृ० २

पट्खंडागम की धवला टीका' ग्रौर कसाय पाहुड की जय घवला टीका में श्रु तावतार की परंपरा का जो वर्णन है, उसमें भ० महावीर के बाद तीन केवली ग्रौर पाँच श्रुत केवली— इस प्रकार ग्राठ ग्राचार्यों के बाद ग्राने वाले नवम ग्राचार्य का नाम, जो कि ग्यारह दश पूर्वी में से प्रथम ग्राचार्य थे, विशाखाचार्य दिया हुग्रा है! जय घवला में केवली ग्रौर श्रुत-केवली का समय, सब मिलाकर १६२ वर्ष हैं। ग्रर्थात् वीर निर्वाण के १६२ वर्ष के बाद विशाखाचार्य को ग्राचार्य भद्रवाहु से श्रुत मिला। किन्तु वे सम्पूर्ण श्रुत को घारण न कर सके, केवल ग्यारह ग्रंग ग्रौर दश पूर्व संपूर्ण, तथा शेष चार पूर्व के ग्रंश को घारण करने वाले हुए।

श्रन्य किसी प्राचीन विशाखाचार्य का पता नहीं चलता, श्रतएव यह माना जा सकता है कि निशीय की प्रशस्ति में जिन विशाखाचार्य का उल्लेख है, वे यही थे। ग्रब प्रश्न यह है कि प्रशस्ति में निशीथ के लेखक रूप से विशाखाचार्य के नाम का उल्लेख रहते हुए भी चूर्णिकार ने निशीथ को गणधरकृत क्यों कहा ? तथा विशाखाचार्य तो दशपूर्वी थे, फिर शीलांक ने निशीथ के रचयिता स्थविर को चतुर्दशपूर्वविद् क्यों कहा ? इसके, उत्तर में ग्रभी निश्चयपूर्वक कुछ कहना तो संभव नहीं है। चूर्णिकार श्रीर निर्युक्ति या भाष्यकार के समक्ष ये प्रशस्तिगाथाएँ रही होंगी या नहीं, प्रथम तो यही विचारणीय है। निर्युक्ति मे नेवल स्थविर शब्द का प्रयोग है। श्रीर मुख्य प्रश्न तो यह भी है कि यदि निशीथ के लेखक विशाखाचार्य थें, तो क्या इन प्रशस्ति गाथाग्रों का निर्माण उन्होंने स्वयं किया या ग्रन्य किसी ने ? स्वयं विशाखाचार्य ने ग्रपने विषय में प्रशस्ति-निर्दिष्ट परिचय दिया हो, यह तो कहना संभव नहीं। ग्रीर यदि स्वयं विशाखा-चार्य ने ही यह प्रशस्ति मूलग्रन्थ के ग्रन्त में दी होती, तो नियु क्तिकार विशाखाचार्य का उल्लेख न करके केवल 'स्थिवर' शब्द से ही उनका उल्लेख क्यों करते ? यहाँ एक यह भी समाधान हो सकता है कि नियुक्ति की वह गाथा, जिसमें चूलाग्रों को स्थिवरकृत कहा गया है, केवल चार चूलाग्रों के संबन्ध में ही है। ग्रीर वह पाँचवीं चूला के निर्माण के पहले की निर्मुक्त गाथा हो सकती है। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से चूलाग्रों का निर्माण 'ग्राचार' से ही होने की बात कही गई है। ग्रीर 'ग्राचार' से तो चार ही चूला का निर्माण हुग्रा है। पांचवीं चूला का निर्माण तो प्रत्याख्यान पूर्व के श्राचार नामक वस्तु से हुग्रा है। ग्रतएव 'ग्राचार' शब्द से केवल ग्राचारांग ही लिया जाए ग्रीर 'ग्राचार' नामक पूर्वगत 'वस्तु' न लिया जाए। प्रथम चार ही चूलाएँ ग्राचारांग में जोड़ी गई ग्रौर बाद में कभी पांचवीं निशीथ चूला जोड़ी गई, यह भी स्वीकृत ही है। ऐसी स्थित में हो सकता है कि नियुं कि गत 'स्थिवर' शब्द केवल प्रथम चार चूलाग्रों के ग्रन्थन से ही संवन्ध रखता हो, ग्रंतिम निशीथ चूला से नहीं। किन्तु यदि यही विचार सही माना जाए, तब भी नियुक्तिकार ने पांचवीं चूला के निर्माता के विपय में कुछ नहीं कहा—यह तो स्वीकृत करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थित में पुनः प्रश्न यह है कि वे पांचवीं चूला निशीथ के कर्ता का निर्देश क्यों नहीं करते ? ग्रतएव यह कल्पना की जा सकती है कि नियु क्तिकार के समक्ष ये गाथाएँ नहीं थीं। ग्रथवा यों कहना चाहिए कि ये गाथाएँ स्वयं विशाखा

१. धवला खंड १, पृ० ६६

२. जयधवला भाग १, ५० ५५

३. ग्रन्यत्र दी गई श्रुतावतार की परंपरा के लिये, देखी, जय घवला की प्रस्तावना, भाग १, पृ० ४६।

चारं ने नहीं लिखीं। यदि ये गायाएँ स्वयं विशाखाचार्य की होतीं, तो चूणिकार इन गायाओं की कुछ-न-कुछ चूणि अवश्य करते और वीसवें उद्देश की संस्कृत व्याख्या में भी इसका निर्देश होता। अतएव इस कल्पना के आधार पर यह मानना होगा कि ये गायाएँ स्वयं विशाखाचार्य की तो नहीं हैं। और यदि ये गायाएँ स्वयं विशाखाचार्य की ही हैं—ऐसी कल्पना की जाए, तब तो यह भी कल्पना की जा सकती है कि यहाँ 'लिहियं' शब्द का अर्थ 'रचना' नहीं, किन्तु 'पुस्तक लेखन' है। यह हो सकता है कि विशाखाचार्य ने श्रुति-परम्परा से चलते आये निशोध को प्रयम बार पुस्तकस्थ किया हो। 'पुस्तकस्थ' करने की यह परंपरा, संभव है; स्व र उन्होंने श्लोकवढ़ करके प्रशस्तिहप में दी हो, या उनके अन्य किसी शिष्य ने।

यह भी कहा जा सकता है कि यदि भद्रवाहु के ग्रनंतर होने वाले विशाखाचार्य ने ही निशीय को प्रन्थस्य किया हो, तब तो निशीय का रचना-काल ग्रीर भी प्राचीन होना चाहिए। इसका प्रमाण यह भी है कि दिगम्बरों के द्वारा मान्य केवल चौदह अंगवाह्य ग्रन्थों की सूची में भी निशीय का नाम है। ग्रर्थात् यह सिद्ध होता है कि भद्रवाह के वाद दोनों परंपराएँ जव पृथक हुई, उसके पहले ही निशीय वन चुका था ग्रार वह दोनों को समान भाव से मान्य था। ग्रौर यदि श्रवस्ति गाथाग्रों के 'लिहियं' शब्द को रचना के ग्रंथं में माना जाए, तब एक कल्पना यह भी की जा सकती है कि विशाखाचार्य ने ही इसकी रचना की थी। किन्तू संभव है वे व्वताम्बर ग्राम्नाय से पृथक् परंपरा के ग्राचार्य रहे हों। ग्रतएव ग्रागे चलकर निशोय के प्रामाण्य के विषयं में संदेह खड़ा हुया हो, या होने की संभावना रही हो, फलतः यही उचित समभा जाने लगा हो कि प्रामाण्य की दृष्टि से उसका संबंध गणवर से ही जोडा जाए। इस दृष्टि से निशीय-चूर्णिकार ने उसका सम्बन्य गणवर से जोड़ा, श्रीर पंचकल्प चूर्णिकार ने भद्रवाह के साथ, क्योंकि वे भी चतुर्दनपूर्वी थे। अतएव प्रामाण्य की दृष्टि से गरावर से कम तो थे नहीं। इस सब चर्चा का सार इतना तो ग्रवस्य है कि निजीध के कर्तृत्व के विषय में प्राचीन ग्राचार्यों में भी मतभेद था। तव ग्राज उसके विषय में किसी एक पक्षविशेष के प्रति निर्णय-पूर्वक कुछ कह सकना समेव नहीं है। हाँ, इतना अवस्य कहा जा सकता है कि वह भद्रवाह की तो कृति नहीं थी। यदि ऐसा होता तो निशीथ चूणिकार के लिए उसको लोप कर देने का कोई कारण नहीं था। निशीय-चूर्णि ग्रीर पंचकल्प भाष्य चूर्णि, प्रायः एक ही शताब्दी की कृतियाँ होने का संभव है। ऐसी स्थिति में कर्नृत्व के विषय में जो दो मत हैं, वे संकेत करते हैं कि कुछ ऐसी बात अंवश्यं थी, जो मतमेद का कारण रही हो। वह वात यह भी हो सकती है कि विशाखाचार्य क्रन्य परंपरा के रहे हों, तो प्रायश्चित्त जैसे महत्त्व के विषय में उन्हें कैसे प्रमाण माना जाए ? अतएव अन्य छेद प्रन्यों के रचियता होने के कारण प्रायश्चित्त में प्रमाणभूत भद्रवाहु के साथ पंचकत्प वूर्णिकार ने, निशीय का संवन्य जोड़ दिया हो। यह एक कल्पना ही है। ग्रतएव इसका महत्त्व अभी कल्पना से अधिक न माना जाए। विद्वानों से निवेदन है कि वे इस विषय में विशेष शोव करके नये प्रमाण उपस्थित करें, ताकि निशीथ सूत्र के कर्ता की सही स्थिति का पता लग सके।

# निशीय का समय:

अव तक जो चर्चा हुई है उसके आधार पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि निशीय की रचना खेताम्बर-दिगन्वर मतमेद से या दोनों शाखाओं के पार्थक्य से पहले ही हो चुकी थी। पट्टाविलयों का ग्रध्ययन इस वात की तो साक्षी देता है कि दोनों परंपरा की पट्टाविलयाँ ग्राचायं भद्रवाहु तक तो समान रूप से चलती ग्राती हैं, किन्तु उनके वाद से पृथक् हो जाती हैं। ग्रतएव ग्रांघक संभव यही है कि ग्राचार्य भद्रवाहु के वाद ही दोनों परम्पराग्रों में पार्थक्य हुग्रा है। ऐसी स्थित में निशीथ का, जो कि दोनों परम्परा में मान्य हुग्रा है, निर्माण संघ-भेद के पहले ही हो चुका होगा, ऐसा माना जा सकता है। ग्राचार्य भद्रवाहुकृत माने जाने वाले व्यवहार सूत्र में तो ग्राचार-प्रकल्प का कई वार उत्लेख भी है । ग्रतएव स्पष्ट है कि ग्राचार्य भद्रवाहु के समक्ष किसी-न किसी रूप में ग्राचारप्रकल्प-निशीथ रहा ही होगा। यह संभव है कि निशीथ का जो ग्रंतिम रूप ग्राज विद्यमान है उस रूप में वह, भद्रवाहु के समक्ष न भी हो, किन्तु उनके समस्त वह किसी न किसी रूप में उपस्थित था ग्रवश्य, यह तो मानना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में निशीथ को ग्राचार्य भद्रवाहु के समय की रचना तो माना ही जा सकता है। इस दृष्टि से वीर-निर्वाण के १५० वर्ष के भीतर ही निशीथ का निर्माण हो चुका था; इसे हम ग्रसंदिग्ध होकर स्वीकृत कर सकते हैं। एक परंपरा यह भी है कि ग्राचार्य भद्र बाहु ने निशीथ की रचना की है। तब भी इसका समय वीर नि० १५० के बाद तो हो ही नहीं सकता। ग्रीर एक पृथक् परंपरा यह भी है कि विशाखाचार्य ने इसकी रचना की। यदि उसे भी मान लिया जाय, तब भी विशाखाचार्य, भद्रवाहु के ग्रान्तर ही हुए हैं, ग्रस्तु यह कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ वीर निर्वाण के १७५ वर्ष के ग्रास पास तो बन ही चुका होगा।

# निशीथनियुं कि और उसके कर्ता :

प्रस्तुत निज्ञीय सूत्र की सर्व प्रथम सूत्र-स्पिशिक नियुंक्ति-व्याख्या वनी है। उसमें सूत्र का सम्बन्ध ग्रीर प्रयोजन प्रायः वताया गया है, तथा सूत्रगत शब्दों की व्याख्या निक्षेप-पद्धित का ग्राश्रय लेकर की गई है। चूिणकार ने सब कहीं भाष्य ग्रीर नियुंक्ति का पृथक्करण नहीं किया है, ग्रतः संपूर्णभावेन भाष्य से पृथक करके नियुंक्ति गाथाग्रों का निर्देश कर देना, ग्राज संभव नहीं रहा है। किन्तु स्वयं चूिणकारने यत्रतत्र कुछ गाथाग्रों को नियुंक्तगाथा रूप से निर्दिष्ट किया है। ग्रतः उस पर से यह तो फलित किया ही जा सकता है कि निश्चीय भाष्य से नियुंक्ति की गाथाएँ कभी पृथक् रही हैं, जिन पर भाष्यकार ने विस्तृत भाष्य की रचना की। ग्रीर सव मिलाकर नियुंक्ति गाथाएँ कितनी थीं, यह जानना भी ग्राज कठिन हो गया है। क्योंकि बृहत्कल्प के नियुंक्ति भाष्य की तरह प्रस्तुत में निशीथ के नियुंक्ति ग्रीर भाष्य भी एक ग्रन्थ

१. दशाश्रुतनियुँ क्ति गा० १; व्यवहार भाष्य उद्देश १०, गा० ६०३।

<sup>..</sup> २. व्यव० उद्देश ३, सूत्र ३, १०; उद्देश ४, सू० १४; उद्देश ६, सू० ४-५ इत्यादि ।

<sup>्</sup>३. ''तेण भगवता ध्रायारपकप्प-दसा-कप्प-ववहरा य नवमपुब्वनीसंदभूता निज्ज्ज्हा।''

<sup>--</sup> पंचकल्प चूर्णि, पत्र १;

यह पाठ वृहत्कल्प भाग ६ की प्रस्तावना में उद्धृत है।

४. 'तच सृत्रस्पशिकिनयु क्यानुगतिमित स्त्रस्पशिकिनयु कि भीष्यं चैको प्रन्थो जात':।

<sup>—</sup>वृहत्कलप टीका पृ० २

रूप हो गए हैं। ग्रर्थात् यह कहा जा सकता है कि भाष्यकार ने निर्युक्ति गाथा ग्रों को भाष्य का हो ग्रंग वना लिया है ग्रौर निर्युक्ति तथा भाष्य दोनों परस्पर मिलकर एक ग्रन्थ वन गया है। निर्युक्ति ने ग्रपनी पृथक् सत्ता खो दी है।

निशीय, ग्राचारांग का ही एक ग्रध्ययन है। ग्रतएव ग्राचारांग की नियुंक्ति के कर्ता ही निशीय की नियुंक्ति के भी कर्ता हैं। ग्राचारांगादि दश नियुंक्तियों के कर्ता दितीय भद्रवाहु हैं। ग्रतएव निशीय नियुंक्ति के कर्ता भी भद्रवाहु को ही मानना चाहिए। उनका समय मुनिराज श्री पुण्य विजय जो ने ग्रान्तर तथा बाह्य प्रमाणों के ग्रावार पर विक्रम को छठी शती स्थिर किया है, ग्रीर उन्हें चर्तु दश पूर्वविद् भद्रवाहु से पृथक् भी सिद्ध किया है। उनकी यह विचारणा प्रमाणपूत है, ग्रीतएव विद्वानों को ग्राह्य हुई है।

जव हम यह कहते हैं कि नियुक्तियों के कत्ती द्वितीय भद्रवाहु हैं, तव एकान्त रूप से यह नहीं समक्त लेना चाहिए कि नियुक्ति के नाम से जितनी भी गायाएँ उपलब्ब होती हैं-निशीय में या ग्रन्यत्र—वे सभी ग्राचार्य भद्रावाहु द्वितीय की ही कृति हैं। क्योंकि ग्राचार्य भट्टावाहु द्वितीय ही एकमात्र नियुक्तिकार हुए हैं, यह वात नहीं है। उनसे भी पहले प्रथम भद्रवाहु और गोविंदवाचक हो चुके हैं, जो नियुक्तिकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। ग्रीर वस्तुतः प्राचीनकाल से ही यह परम्परा रही है कि जो भी मूल सूत्र का अनुयोग=ग्रर्थ कथन करता या, वह, संक्षित-शैली से नियुं क्ति पद्धति का ग्राश्रय लेकर ही करता था। यही कारण है कि प्राचीनतम संक्षित व्याख्या का नाम नियुक्ति दिया गया है। व्याख्याता ग्रपने शिष्यों के समक्ष गायावद्ध करके संक्षित व्याख्या करता था श्रीर शिष्य उसे याद कर लेते थे। ये ही निर्युक्ति गाथाएँ शिष्य-परंपरा से उत्तरोत्तर चली ग्राती रहीं। प्रथम भद्रवाहु, गोविंद वाचक, र ग्रथवा द्वितीय भद्रवाहु ने उन्हीं परंपरा प्राप्त नियुंक्तियों को संकलित तथा व्यवस्थित किया। साथ ही ग्रागमों की व्याख्या करते समय जहाँ ग्रावश्यकता प्रतीत हुई, ग्रपनी ग्रोर से कितनी ही स्वनिर्मित नई गाथाएँ भी, जोड़ दी गई है। इसी दृष्टि से ये तत्तत निर्युक्ति ग्रन्थों के रचियता कहें जाते हैं। प्राचीनकाल के लेखकों का आग्रह मौलिक रचियता वनने में उतना नहीं था, जितना कि नई सजावट में था। फलतः वे जहाँ से जो भी उपयुक्त मिलता, उसे ग्रपने ग्रन्थ का ग्रंग वना लेने में संकोच नहीं करते थे। मौलिक की ग्रपेक्षा परंपरा प्राप्त की ग्रधिक महत्ता थी। ग्रतएव ग्रपने पूर्वगामी लेखकों का ऋणस्वीकारोक्ति के रूप में नामोल्लेख किये विना ग्रथवा उद्धरण ग्रादि की सूचना दिए विना भी, ग्रपने ग्रन्थ में पूर्व का ग्राधिकांश ले लेते थे-इसमें संकोच की कोई वात न थी। ग्रन्थ-रचनाकार के रूप में ग्रपने को यशस्वी वनाने की उतनी ग्राकांक्षा न थी, जितनी कि इस वात की तमन्ना थी कि व्याख्येय ग्रंश, किसी भी तरह हो, ग्रध्येता के लिये स्पष्ट हो जाना चाहिए । ग्रतएव ग्राधुनिक ग्रथं में उनका यह कार्य सार्हित्यक चोरी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उन्हें मौलिकता का ग्राग्रह भी तो नहीं था।

१. वृहत्कल्पभाष्यं, भाग छठा,प्रस्तावना पृ० १-१७

२. वृहत्कल्प प्रस्तावना, भाग ६, पृ० १८—२०; तथा निशीय, गा० ३६५६।

प्रस्तुत निशीयभाष्य में नियुक्ति संमिलित हो गई है—इसका प्रमाण यह है कि कई गाथाग्रों के सम्वन्ध में चूर्णिकार ने नियुक्ति गाथा होने का उल्लेख किया है, जैसे कि:

निशीथनियुं कि ग्राचार्य भद्रबाहुकृत है, इसका स्पष्ट उल्लेख चूर्णिकारने निम्न रूप में किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि निशीथ-नियुं किकार भद्रबाहु ही थे:

'इदानीं उद्देशकस्स उद्देशकेन सह संबंधं वक्तुकामो श्राचार्यः भद्रबाहुस्वामी निर्युक्तिगाथा-माह--गा० १८६५।

यह सम्बन्ध-वाक्य पांचवें उद्देश के प्रारंभ में है।

कुछ गाथाग्रों को स्पष्ट रूप से ग्राचार्य भद्रवाहुकृत निर्युक्ति-गाथा कहा है, तो कुछ गाथाग्रों के लिये केवल इतना ही कहा है कि यह गाथा भद्रवाहुकृत है। इससे भी स्पष्ट होता है कि निशीथनियुक्ति भद्रवाहुकृत है। इस प्रकार की कुछ गाथाएँ ये हैं:

७७, २०७, २०८, २६२, ३२४, ४४३, ४४३, ४४४, ७६२, ४३६२, ४४०४, ४४६४, ४७८४, ४८८६, ४८१०, ४६७२, ६१३८, ६४६८, ६४४०, इत्यादि ।

बृहत्कल्प की निर्युक्ति भी भद्रबाहुकृत है। ग्रीर बृहत्कल्प-निर्युक्ति की कई गाथाएँ, प्रस्तुत निशीथ में, प्रायः ज्यों की त्यों ले ली गई हैं। यहाँ नीचे उन कुछ गाथाग्रों का निर्देश किया जाता है, जिनके विषय में निशीथचूरिंगकारने तो कुछ परिचय नहीं दिया है, किन्तु बृहत्कल्प के टीकाकारों ने उन्हें निर्युक्तिगाथा कहा है।

| निशोध-गा० | बृहत्कल्प-गा०             |
|-----------|---------------------------|
| १८५३      | xxee                      |
| १६६६      | र्ज्ञ्ब                   |
| ३३४१      | ४२४४                      |
| २५०६      | ६३६३                      |
| ३०४४      | १६५४                      |
| ३०७४      | १९७३                      |
| ३३६७      | २८४६                      |
| Soos      | ३्⊏२७                     |
| ४०६८-६६   | <b>\$</b> ≃¥ <b>%-</b> ¥¥ |
| ४१४२-४३   | ५२६४-६५                   |
| 8900      | <b>६</b> ⊏ईर्             |
| ४२११      | ५६२०                      |
| ४८७३      | १८१२                      |
| ४००८      | ६०६                       |

ग्राचार्यभद्र वाहु ने ग्रपने से पूर्व की कितनी ही प्राचीन निर्युक्ति गाथाग्रों का समावेश प्रस्तुत निशीय निर्युक्ति में किया था, इस वात का पता, निशीय चूर्णि के निम्न उद्धरण से चलता है। गाथा ३२४ के लिये लिखा है—

'ऐसा चिरंतणगाहा । एयाए चिरंतणगाहाए इसा भहवाहुसासिकया चेव वक्काणगाहा'

- नि० गा० ३२४

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि कुछ गायाएँ भद्रवाह से भी प्राचीन थीं, जिनका समावेश—साथ ही व्याख्या भी, भद्रवाह ने निशीय-निर्युक्ति में की है। चिरंतन या पुरातन गायाग्रों के नाम से काफी गाथाएँ निशीथ निर्युक्ति में संमिलित की गई हैं, ऐसा प्रस्तुत चूर्णिकार के उल्लेख से सिद्ध होता है। उदाहरणार्थं कुछ निशीध-गाथाएँ इस प्रकार हैं: २४६, ३२४, ३८२, ११८७, १२४१ इत्यादि।

कुछ गाघाएँ ऐसी भी हैं, जिनके विषय में चूर्णिकार ने पुरातन या चिरंतन जैसा कुछ नहीं कहा है। किन्तु वे गाथाएँ वृहत्कल्प भाष्य में उपलब्य हैं और वहाँ टीकाकारों ने उन्हें 'पुरातन' या 'चिरंतन' कहा है।

निशीय गा॰ १६९१ वृहत्कल्प में भी है। एतदर्थ, देखिए, वृहत्कल्प गा॰ ३७१४।
, इस गाया को मलय गिरि ने पुरातन गाथा कहा है—देखो, वृ॰ गा॰ ३७१४ की टीका।

निं गा १३६८=बृहत् गा ४६३२। इसे मलयं गिरि ने पुरातन गाथा कहा है।

कभी-कभी ऐसा भी हुम्रा है कि निज्ञीय चूणि जिसे भद्रबाहुकृत कहती है, उसे मलय गिरि मात्र 'पुरातन' कहते हैं। देखो, निज्ञीय गा० ७६२ = बृ० गा० ३६६४। किन्तु यहाँ चूरिंगकार को ही प्रामाणिक माना जायगा, क्योंकि वे मलयगिरि से प्राचीन हैं।

कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं, जो चूणिकार के मत से ग्रन्य ग्राचार्यद्वारा रचित हैं, जैसे—निशीथ गा० १५६, ५००६ ग्रादि।

उक्त चर्चा के फलस्वरूप हम निम्न परिणामों पर ग्रासानी से पहुँच सकते हैं:

- (१) श्राचार्य भद्र बाहु ने निशीथ सूत्र की नियुं क्ति का संकलन किया।
- (२) निशीथ नियुं क्ति में जहाँ स्वयं भद्रबाहु-रिचत गाथाएँ हैं, वहाँ ग्रन्य प्राचीन ग्राचार्यों की गाथाएँ भी हैं।
  - (३) बृहत्कल्प भ्रौर निशीथ की नियुक्ति की कई गाथाएँ समान हैं।
- (४) प्राचीन गृहीत तथा संकलित गाथाश्रों की श्रावश्यकतानुसार यथाप्रसंग भद्रबाहु ने व्याख्या भी की है।

# निशीथ भाष्य श्रीर उसके कर्ता:

निशीथ सूत्र की निर्युक्ति नामक प्राकृत पद्यमयी व्याख्या के विषय में विचार किया जा चुका है। ग्रव निर्युक्ति की व्याख्या के विषय में विचार प्रस्तुत है। चूणिकार के ग्रिमप्राय से निर्युक्ति की प्राकृत पद्यमयी व्याख्या का नाम 'भाष्य' है। ग्रनेक स्थानों पर निर्युक्ति की उक्त व्याख्या को चूर्गिकार ने स्पष्ट रूप से 'भाष्य' कहा है, जैसे—'भाष्यं यथा प्रथमोद्देशके'—निशीथ चूणि भाग २, पृ० ६८, 'सभाष्यं पूर्ववत्' यह प्रयोग भी कितनी ही वार हुग्रा है—वही पृ० ७३, ७४, ग्रादि।

चूर्णिकार ने व्याख्याता को कई बार 'भाष्यकार' कहा है, इस पर से भी नियुंक्ति की टीका का नाम 'भाष्य' सिद्ध होता है। जैसे—निशीथ गा॰ ३८३, ३६०, ४३४, ११००, ४७८४ ग्रादि की चूर्णि। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि नियुंक्ति की व्याख्या 'भाष्य' नाम से प्रसिद्ध रही है।

प्रस्तुत भाष्य की, जिसमें नियुक्तिगाथाएँ भी शामिल हैं, समग्र गाथाग्रों की संख्या दिल हैं। निशीथ नियुक्ति के समान भाष्य के विषय में भी कहा जा सकता है कि इन समग्र गाथाग्रों की रचना किसी एक ग्राचार्य ने नहीं की। परंपरा से प्राप्त प्राचीन गाथाग्रों का भी यथास्थान भाष्यकार ने उपयोग किया है, ग्रीर ग्रपनी ग्रीर से भी नवीनगाथाएँ वनाकर

यह संख्या कम भी हो सकती है, क्योंकि कई गांथाएँ पुनरावृत्त है।

जोड़ी हैं। वृहत्कल्प भाष्य, ग्रौर व्यवहार भाष्य, यदि इन दो में उपलव्य गाथाएँ ही निशीय भाष्य में से पृथक् कर दी जायँ, तो इतने वड़े ग्रन्थ का चतुर्थांश भी शेप नहीं रहेगा, यह कहना कोई ग्रातिशयोक्ति नहीं; किन्तु वास्तविक तथ्य है। इसकी स्पष्ट प्रतीति निम्न तुलना से वाचकों को हो सकेगी। इससे इतना तो सिद्ध होता ही है कि जैन शास्त्रगत विषयों की सुसंवद्ध व्याख्या करने की परंपरा भाष्यों के समय में सुनिश्चित हो चुकी थी; जिसका ग्राष्ट्रय लेना व्याख्यात के लिये ग्रनहोनी वात नहीं थी।

निज्ञीय भाष्य ग्रौर व्यवहार भाष्य की गायाग्रों की ग्रकारादि क्रम से वनी सूची मेरे समक्ष न यो, केवल वृहत्कल्प भाष्य की ग्रकारादि क्रम सूची ही मेरे समक्ष रही है। फिर भी जिन गायाग्रों की उक्त तीनों भाष्यों में एकता प्रतीत हुई, उन की सूची नमूने के रूप में यहाँ दी जाती है। इस सूची को ग्रंतिम न माना जाय। इसमें वृद्धि की गुंजाइश है। इससे ग्रभी केवल इतना ही सिद्ध करना ग्रभीष्ट है कि निज्ञीयभाष्य में केवल चतुर्यांश, ग्रथवा उससे भी कुछ कम ही नया ग्रंश है, श्रेप पूर्वपरंपरा का पुनरावर्तन है। ग्रौर प्रस्तुत तुलना पर से यह भी सिद्ध हो जायगा कि परंपरा में कुछ विपयों की व्याख्या ग्रमुक प्रकार से ही हुग्रा करती थी। ग्रतएव जहाँ भी वह विपय ग्राया, वहीं पूर्व परंपरा में उपलब्ध प्राय: समस्त व्याख्या-सामग्री ज्यों को त्यों रखदी जाती थी।

प्रस्तुत तुलना में जहाँ तु० शब्द दिया है वहाँ शब्दशः साम्य नहीं ; किन्तु थोड़ा पाठ-भेद समभूना चाहिए।

ग्रन्य संकेत इस प्रकार हैं--नि॰ भा॰=निशीथ भाष्य।

वृ० भा०=वृहत्कलप भाष्य ।

पू०=पूर्वार्घ ।

ड०=उत्तरार्घ ।

भ० ग्रा०=भगवती ग्राराधना।

कल्पवृहद् भाष्य का तात्पर्य वृहत्कल्प भाष्य में उद्घृत कल्पसूत्र के ही वृहद्भाष्य से है। व्य० भा०=व्यवहार भाष्य।

| निशीथ पीठिक     | ST (          | नि॰ भा॰            | बृ० भा०          |
|-----------------|---------------|--------------------|------------------|
| नि॰ भा०         | बृ० भा०       | ४०६ -              | ४६०१             |
|                 |               | ४०७                | ४६०४             |
| १३३, ४३२६       | २४००          | ५०८-४१३            | ४६०४-४६१०        |
| १३४             | ४०१७ तु०      | ४१८                | २४⊏४ तु०         |
| १३७             | ४०१६          | x 8 E - X 8 S      | २४⊏४-२६०६        |
| १३८             | ४०२०          | 884-88             | २६११-१५          |
| १३६-१४२         | ४०२१-२४       | प्रभ्र             | ४६२३ तु०         |
| १४२,४३८४        | ३४४०, ३४६६    | <b>ሂሂ</b> ⊏-ሂᢄ     | ४६२३,४६२५        |
| २०५             | ३४३४, ३४६२    | ४६०                | ४६२६ तु०         |
| २०६-१२          | ३४३६-३६       | ५६१-२              | ४६२७-८           |
| २०१४ पू०        | ३४४०,३४६६     | इंदे               | 8885             |
| २२२-२३          | ३४४१-४२       | ४६४                | ४६१६ तु०         |
| २२४             | ३४४३          | ४६४                | ४६२६ तु०         |
|                 | (भ०ग्रा० ७६८) | <b>₹</b> @@-⊏@     | 8£30-80          |
| २२७-२६          | ३४४६-४⊏       | ७४६                | ३६६१ तु०         |
| २६८-३०६         | ६०६६-६०७७     | ७६२                | ३६६४             |
| ३१०.            | ६०७८ तु०      | ७६३                | ३६६⊏             |
| ३११             | ६०८०          | ७६४                | <b>३६६</b> ६     |
| ३१२             | ६०८१          | ७६६                | <b>३</b> ६६७     |
| ३१३-१६          | ६०८४-८७       |                    |                  |
| ३४२ .           | ४६४१ तु०      | <b>⊏</b> ξξ-ε      | ६१०४-८           |
| ३६०             | ४६४१ तु०      | <b>50</b> ₹        | ६११०             |
| ३६३-६७          | ४६४३-४७       | <b>⊏</b> ७२        | <b>६१</b> ११     |
| ३६८             | ४६४६          | द्रद <b>्</b>      | <b>ξοξξ-</b> ⊌   |
| ३७६             | ४६१२ तु०      | £78-£              | ३⊏४६-६१          |
|                 |               | ६३१-४०             | ३⊏६३-७२          |
| निशीथ सत्र का भ | गुष्य         | ६४२-७              | ३८७३-८           |
| C               |               | <i>E&amp;E-</i> &X | ३८८२-६८          |
| नि॰ भा॰         | बृ॰ भा॰       | ६६८                | 3378             |
| 338             | ४८६४ तु॰      | ६७०, ३२⊏०          | ₹ <b>६००</b>     |
| ¥00             | ४८६७ तु०      | १७३                | ३६०१ तु०         |
| <b>े</b> ५०१    | ४८६८ तु०      | १०१३               | 2028<br>2028     |
| ५०२             | <b>४८</b> ६६  | 3-75               | 3 <i>५</i> १६-२० |
| ५०३             | ४६०२          | ११४०-४२            | ३४२१-२<br>३७३७   |
| ५०%             | 8600          | ११४२               | ३५२४             |
| ४०४             | ४६०३          | १३४३               | ३४२३             |

# निजीथ: एक ग्रध्ययन

| नि॰ भा०         | -              |                  |                 |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                 | वृ० भा०        | नि० भा०          | वृ० भा०         |
| ११४४-६१         | ३४२४-७२        | १६४६             | 96              |
| ११६२            | यह गाथा टीका   | १६४७             | १६०४            |
|                 | पर से बुं॰ में | १६४=             | १६०६            |
| ;               | फलित होती है।  | १६४६             | १६०४            |
|                 | देखो,गा० ३४७२  |                  | १६०७            |
|                 | की टीका।       | १६ <b>५०-</b> ६४ | १६०⊏-२२         |
| ११६३-१२०४       |                | १६६६-८६          | ३६६०-३७१३       |
| १३०७- <u>६</u>  | ३४७३-३४⊏४      | १६६०             | क० बृहत् भाष्य  |
| १३११-१२         | ४६०७-६         | १६६१             | ३७१४            |
|                 | ४६१२-१३        | . १६६३           | ३७१६            |
| <b>१३</b> १३    | ४६१४ तु॰       | १६६४             | ३७१५            |
| १३१४            | ५४२ तु०,४६१६   | १६६४-१७३०        | ३७१७-५२         |
| १३१४            | ४४३, ४६१७      | १७३१             | ३७४४            |
| १३१६-७          | ४४४,४६१⊏,४४४   | १७३२ /           | ३७४३            |
| १३१८            | ४४६            | १७३३-४०          | ३७४४-६२         |
| १३१६-२४         | ४४७-४४३        | १७४१-५४          |                 |
| १३२६            | ४४४,४६१६       | १७४४             | ३७६४-७ <b>७</b> |
| १३२⊏-३३         | ४४४-६०         | १७५६             | ३७:७६           |
| १३३४-४३         | ४६१-४७६        | १७४७-६३          | ३७७≒ `          |
| १३४४            | ४६२०           | १७६७-=१          | ₹७८०-८६         |
| १३४४ ,          | ४६२१ तु०       | १७८२             | ३७८७-३८००       |
| १३४७ .          | ४६२२ तु०       | १७५३             | ३८०३            |
| १३४६-८४         | ४६२३-४६        | १७८४             | ३८०४            |
| १३६३-४          | ३६६२-६४        | १नन३             | ३८०१            |
| १३६६-६          | ४०८०-३         | १८८६-८८          | ४४६६            |
| १४०१-=          | ४०८४-६२        | १ <b>८६</b> ०    | ४४६७-६६         |
| १४०६ .          | ३६६४           |                  | . ४६००२         |
| १४१०-१६         | 33-5308        | १८६१- <b>२</b>   | ४६०४-४          |
| १४७२-७७<br>१८-  | ३१८४-८६        | १ <b>८६३</b>     | ५६०७            |
| १६२७-=          | १४=३, १४७३     | १८ <i>६</i> ४    | ४६१०            |
| १६३१            | १४८१           | १६४२             | १०२६ तु०        |
| १६३२            | १४८४           | १६६८, ३४२६       | २८७८, २६७२      |
| १६३३, ४१        | १४८४-६३        | १६६६             | २८७६, २६७३      |
| १ <b>६</b> ४२-४ | १६०१-३         | 83-0038          | २६७४-२६६⊏       |
| १६४४ .          | १६०४           | 4338             | २६६६ तु०        |
|                 | , , ,          | २०२४-३०          | १६७४-७६         |

| नि० भा०                  | बृ० भा             | निर्व भाव         | वृ० भा <b>०</b>    |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| २०३१                     | १६दं१              | र्७र्⊏            | ४७३८               |
| २०३२                     | १६८२               | <u> </u>          |                    |
| २०३३                     | १६८०               | २७४४-६            | *8°×-⊏8            |
| २०३४-४२                  | १६५३-६१            |                   | 4860-E8            |
| २०६७                     | उपदेशमांला ३६२     | <b>ે</b> વહેંહકું | . ४७२७, २६६३       |
| २२४२                     | 8£8±               | २७७६              | ५७२६, २६६५         |
| रर्थ्ड                   | 8840               | 7000              | ४७३०, २६६६         |
| · 2288                   | પ્રદેશને, પ્રદેશ   | <b>૨</b> ૭૭૬      | ्रं ४७३१, २६६७     |
| <b>ं२२४६</b> ः           | ४६४४               | . २७८०            | ५७३३, २६६८         |
|                          |                    | २७५१              | ४७३४, २६६६         |
| २२४७                     | 8 8 70             | • •               | ५७३७, २७०१         |
| २२४५                     | ४६४न               | २७६२              | ५७३८, २७०२         |
| २३५१-३                   | ४२४४-६             | २७ - ३            | ५७३५, २७०४         |
| २३५४                     | प्रक्र             | '२७=४             | ४७३६, २७०४         |
| े <b>२३</b> ४६           | ४२४६               | २७५४:             | ४७३६, २७०६         |
| <b>₹₹%-</b> €            | ४१६६-८             | २७५६              | ५७४०, २७०७         |
| २३६१-७०                  | 2058-3368          | २७ ८७             | ५७४१, २७०५         |
| २३७२, २४०२               | ४५०६४८३            | <b>२७</b> दंद     | ४७४२, २७०६         |
| ર૪૪≒<br>ર૪૪૬- <b>૪</b> ૪ | २०४५ র॰<br>२०४०-४४ | २७ द ह            | ५७४३, २७१०         |
| ₹8₹€                     | २०६०               | २७६०              | ५७४४, २७११         |
| .48X=                    | २०६१               | २७६१              | ५७४५, २७१३         |
| २४४६-६६                  | २०६४-७१            | २७६२              | ५७४६, २७१४         |
| े <b>२४६</b> ६-२५०६      | ६३५२-६०            | २७६३              | ५७४७, २७१५         |
| २४०५-१२                  | ६३६२-६             | <b>306</b> 8      | ५७४८, २७१६         |
| २४२६:                    | 3444               | '20EX             | ५७४६, २७१७         |
| · २४३१ :                 | ३४८६               | २७१६-२८१६         | <b>. ५७६२, =</b> २ |
| २६१म .                   | 6080               | २५१७-२६           | ४७५०-५६            |
| र ६६४                    | ४३४१               | २५३३              | ५७६ १              |
| २६६२-=२                  | ४३४२-४८            | २८३४              | <b>५</b> ५६७       |
| २६≒४                     | ४३४६               | रदेश-४८           | ५५६६-६२            |
| २७००-२७०४                | ২০৬३-७८            | २५४०-६०           | xx = 3-63          |
| २७०७-न                   | ४०=१-२             | ? द देश           | ६४२२               |
| २७०६                     | ४०८४               | ेरदद०, १दद६       | . ४ ५ ह ७          |
| २७११                     | ५०८३               | २८६१, १८८७        | <b></b>            |
| र्७११<br>२७ं१⊏-२१        | ४७२६-३२            | २८६२, १८८८        | XXEE               |
| २७२२-२५                  | ४७३४-३७            | रेमंदर्ध          | <u> ५७=५</u>       |

| C                              | To MIO       | नि० भा०        | वृ० भा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नि० भा०                        | बृ० भा•      |                | ४२६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3325                           | ५७६०         | ३२६३           | ४२६५-४३०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>२८६०</b>                    | ५७८६         | ३२६४-७०        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २८१-३                          | ४७५६,५       | ३२७१-७५        | ४३०३-७ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7568-7638                      | ५७६१, ५८२८   | ३२८०           | 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 78-84                          | प्रदाव ०-४१  | ३२६२           | ३८६६ तु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २६४६                           | ५६४२ तु०     | 3286           | २७६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २६४८-६५                        | ५=४३-६०      | ३३६०-१         | २७६०-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २१६६                           | १८७०         | ३३६२-६०        | २७६३-६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २६६६-६६                        | १८११-६८      | ४०४६-७३६६      | २5४६-४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>७००</b> इ-७33 इ             | 2600-1680    | <b>ई</b> ४०१   | रदर्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ३००५                           | १६१२ तु०     | ३४०६           | २८५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3005                           | १६११         | ३८०७-४०        | २५५८-६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३०१०-१२                        | १६१३-१५      | ३४४१-५७        | 7568-7680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३०१३                           | 0139         | ३४५६-६२        | २६११-१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३०१४                           | १६१६         | ३४६३-४         | २६ १ ६ - ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३०१५                           | १६१८         | ३४६५           | २६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३०१६-२६                        | 39-3838      | ३४६६           | 7870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३०२७                           | 8 6 3 8      | ३४६७           | ₹€१=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३०२८                           | १६३२         | २४६=           | 3838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३०२६                           | १६३०         | ३४६६-७१        | <b>२६२१-२३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३०३२                           | £ £ 3 \$     | ३५६१-२         | <b>4866-9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३०३३-४६                        | १६३४-४७      | ३४६३-७६        | <b>4</b> 880-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३०४ <b>६-</b> ८७               | १६४८-८६      | ३५७७           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३०८६-३१०४                      | १६८७-२००२    | ३५७८-६         | ५१५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३१२४-२७                        | २७३४-३८      |                | ५१५५-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३१ं२⊏-३४                       | २७४०-४६      | 3458-6         | ४१४७-६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>३१</b> ३५                   | २७५७         | ३५६१-३६००      | बृ॰में ये गाथाएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ३१३६                           | २७४७         | 1. 4           | छूट गई हैं, जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$ <b>\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$</b> | ४२८०-८५      |                | वहाँ श्रावश्यक<br>हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३१५६-७                         | ४२८६-७       | 39-90          | ह।<br>४१६८-८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>३</b> १८२                   | <b>५</b> २२५ | ३६२०           | रदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३२्२४-५३                       | , 858E-E=    | ३६२१           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३२५४-५५                        | ४२६७-६=      | <b>३६२२-</b> ४ | २७७, २८४<br>५ <b>१</b> ८७-८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३२४६                           | ४२७६         | ३६८१-८७        | *\***-<br>\*E=\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\firki}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\fire}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\figrac{\frac{\frac}\firki}}}{\firac{\fir}{\firin}}}}}{\firant{\frac{\firac{\frac{\frac}\firce}{\ |
| ३२५७-६२                        | 85≃0-65      | 33-8335        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                |              |                | x568-8E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| नि॰ भा॰              | वृ॰ भा॰                             | नि० भा०                      | बृ॰ भा०                  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 3000                 | ५२२४                                | ४१८८-४                       | ५३०२-४                   |
| ३७०२                 | ५२३०                                | ४१८४                         | . ५३०१                   |
| ३७४२                 | ४११ तु०                             | ४१८६-६५                      | ४३०५-१४                  |
| <sup>'</sup> ३७==-१७ | ५६६ ५-६००७                          | 4880                         | ५६२१                     |
| ₹७६५-३५००            | ६०१०-१२                             | ४२११                         | ५६२०                     |
| <b>३</b> ८१२         | ३२३ (जीतभाष्य)                      | ४२ं१२                        | ५६२२                     |
| <b>३</b> ८१३         | ११३२                                | ४२१३-४६                      | 4673-86                  |
| ३८१४-३६७५            | जीतभाष्य(३२६                        | <b>४२</b> ५१-५               | ५६६०-४                   |
| •                    | से) और व्यव-                        | ४३६६-७२                      | ४५४२-५                   |
|                      | हार भाष्य (उ०                       | <b>४३७३</b>                  | ४४४०                     |
| •                    | १०, गा० ४००                         | ४३७४                         | RXRE.                    |
|                      | से) ये गाथाएँ हैं।                  | ४५२७                         | 8008                     |
| . 8008-8X            | ३५२७-३५                             | ४७०२                         | <b>5</b> 42              |
| ४०१६                 | ३५४१                                | ४७०३                         | <b>८५</b> १              |
| ४०१७                 | इद्यह                               | ४७०४-६                       | <b>5</b>                 |
| ४०१८-२०              | ३८४०-३                              | ४७०५-११                      | <b>८३६-४२</b>            |
| 80xE-48              | १८१६-२१                             | ४७१४-६                       | ८४४-६                    |
| ४०६५                 | १८२५                                | 39-3908                      | <b>८</b> ५५-६८           |
| ४०६६                 | १८२२                                | ४७३०-४                       | 500-8                    |
| ४०६७                 | १दर६                                | ४७३४-४७                      | 337-008                  |
| ४०६८                 | १५२३                                | ४७५८-६                       | €०१-२                    |
| ४०६९                 | १५२४                                | ४७६०                         | 003                      |
| ¥3-000¥              | १८२७-५०                             | ४७६१-४                       | ६०३-६                    |
| 80 ER                | १८४३                                | ४७६६                         | 303,                     |
| X.0 EX               | १८५१                                | ४७६७                         | ७०३                      |
| े ४० <i>६</i> ६      | १७५२                                | ४७६८                         | 805                      |
| · ४०६७               | १८५६                                | 8448                         | 680                      |
| ४०६५-६               | १८५४-५                              | 8090-55                      | 848-5E                   |
| ४१००-४१०३            | १८५७,६०                             | ४७६४- <u>४</u> ८५४<br>४७६०-४ | ६३०-४<br>६३६-६५          |
| 8608-6               | १८६२-६७                             | ४५२४                         | वृ० भा० में              |
| ४११६-७               | १८६८-६                              |                              | टीका की गिनी             |
| ४१४२-६१              | . ५२६४-८३                           |                              | गई है।                   |
| ४१६२                 | ४२८४                                | . ४८२६-६२                    | ६६६-१०३०                 |
| ४१६३<br>४१६८-८१      | . ५२ <b>८४</b><br>५२ <b>८७-५३००</b> | ४८६३                         | कल्पबृहद्भाप्य<br>की है। |

# निशीथ: एक ग्रध्ययन

|                                   |                    | 3                         |                           |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| नि० भा०                           | वृ० भा०            | नि० भा०                   |                           |
| ४५६४                              | १०३१               |                           | वृ० भा०                   |
| ४८६४-६६                           | १०३२-३             | ५२२३-७                    | २५७= =२                   |
| ४८६८-४६००                         | १०३४-६             | X5±8-8≈                   | \$\$ <b>\$\$-</b> \$\$\$6 |
| 8608-3                            | <b>१०३</b> 5-४०    | ४२४६                      | कलाबृहद्भाष्य             |
| 8608                              | १०३७               | ४२४०-६०                   | ३३ <b>१-</b> ४१           |
| 860X-0                            | \$08 <b>\$-</b> \$ | ४२६ १                     | ३३४२ तु०                  |
| ४६०५-४५                           | १०४४-८४            | ४२६४.                     | <b>\$</b> \$\$\$          |
| स००१                              | २७६४ तु०           | ४२६४-६                    | ३३४४-५ तु०                |
| ४००२-=                            | €03-E              | ५२६७-७६                   | ३३४६-५५                   |
| ५०१०-२२                           | <b>480-2</b>       | ४२७८                      | ३३४६                      |
| X058-85                           | <b>₹</b> ₹₹-४=     | ४२७६                      | ३३५७ तु०                  |
| x0x0-x5                           | २७६४-६७            | ४२८०-४                    | ₹ <del>१ ४ - ६ ३</del>    |
| ४०४ <b>∌</b>                      | २७१६               | ४२८६-८८                   | 3 3 £ X - £ G             |
| <b>५०</b> ५४                      | २७६८               | ४२८६-६२                   | ३३६८-६२ तुः               |
| ४०५५-६०                           | 2500-2504          | ४२६३-८                    | ३३७२-७                    |
| ४०६१                              | 2260               | प्रश्ह                    | ३३७८ तु०                  |
| ४०६२-४                            | २८०६-६             | ४३००                      | 3055                      |
| ५०६६-६०                           | ₹= ११-३५           | ४३०१                      | ३३५० तु०                  |
| <b>₹०€</b> =-₹ <b>६</b> \$        | 38x0-2xee          | <b>४३</b> ०२              | ३३८१                      |
| ४११४ पू० ६ उ०                     | २४६७               | ४२०३                      | ३३८२ तु०                  |
| ४११७-२३                           | ेर४६८-२४७४         | <b>8308</b> ′             | ३३८४                      |
| <b>५१२५</b><br>५०००               | <b>२४७</b> ६       | X 3 o X                   | ३३६७                      |
| ४१२६ -<br><b>४</b> १२७-६ <b>२</b> | २४७५               | ¥३०६                      | ₹३५६                      |
| <b>X</b> 843-8                    | २४७७-२५१२          | <b>४३</b> ०७ <sub>.</sub> | ₹ <b>₹</b> =¥             |
| <b>४१६५</b> ~                     | २४१४-४             | ४३०८                      | <b>३३</b> नन              |
| ४१६६-७ह                           | २५१३               | ४३१०-३२                   | २३⊏४-२४०६                 |
| <b>११५०-६४</b>                    | ३४१६-३६            | <b>४३</b> ३३              | २४०८ तु०                  |
| <b>४१</b> ६५                      | 3438-82            | <b>4338-49</b>            | २४०६-२४२४                 |
| ४१६६                              | . २४४०             | <b>४३</b> ४४-७६           | ३३१३-३ <i>४</i>           |
| 4866-                             | 3886               | ४३७=, ४१४=                | 340=                      |
| ४२००-१३                           | २४४२               | ४३७६, ४१६४                | 5x8=                      |
| 4784-E                            | १४४३-६६            | ४३८०, २०८                 | ३४३४,३४६२                 |
| ४२१७-२१                           | २५६७-८             | ४३५१, २०६                 | ३४३६                      |
| <b>४२२२</b>                       | रिप्र७२-७६         | ४३८२, २१०<br>४३८३ २००     | <b>३४३७</b>               |
|                                   | २४६६, २४७७         | ४३८३, २११<br>४३८८ २०२     | ₹४३५                      |
| •                                 |                    | ४३८४, २१२                 | 3835                      |
|                                   | •                  |                           | ; -                       |

|                |                 | •                  | ·                       |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| नि० भा०        | बृ० भा०         | नि० भा०            | वृ० भा०                 |
| ५३८५-६         | ३४४०-१          | <b>५</b> ४७४       | ५४७४ .                  |
| ५३८७           | ३४४०            |                    | <b>₹</b> \$%¥-⊏€        |
| <b>४३</b> नम्  | ३४४२            | ो <i>= २७३७-५१</i> |                         |
| x3=8-8x        | 3888-xc         | ५५६०, २७५४         | <b>3858</b>             |
| ५३६६, २२२      | ३४४१            | ४४६२, २७४४         | 7880                    |
| ५३६७, २२३      | ३४४२            | ४४६३, २७४६         | 4888                    |
| <b>४३</b> ६८   | ३४५४            | ५५६६-५६२६          | ्रशावश्यक नियु क्ति     |
| ४३६६, २२४      | ३४४३            |                    | उत्तराध्ययन निर्यु क्ति |
| 4,800          | ३४४४            | ४६३४, ४६           | ३०४१-५२                 |
| ५४०१, २२७      | ३४४६            | ५६४७-६४            | ३०५४-७३                 |
| ४४०२, २२८      | ३४४७            | ५६६६-८६            | ३०७४-६४                 |
| ५४०३, २२६      | ३४४८            | ५६८७-६२            | ३०६७-३१०२               |
| ४४०४           | ३४६१            | ५६६४-५             | ३१०३-४                  |
| ५४०४           | ३४६६            | ५६६६-६६            | ३१११-१४                 |
| ४४०६           | 3800            | ५७००-१             | <b>'३११</b> ४           |
| ५४०७           | ३४७१            | ५७०२-३             | <b>३</b> ११६            |
| ५४०८           | ३४७२            | ५७०४-४             | ३११७                    |
| 780E:          | ३४७३ "          | ४७०६               | .३११ <b>८</b> :         |
| <b>XXXX</b>    | ४७१४            | ५७०७-२६            | ३११६-३८                 |
| ४४४७           | ५७१३            | ४७३३               | ३२६२ ं                  |
| <b>አ</b> ያጷ፰ . | २८७६पू० ४३६३तु० | . ५७३४             | ३२६६                    |
| ४४४६-६१        | . ४३६३-६४       | ५७३५-३७            | ३२६६-६=                 |
| ५४६२           | ५६६७            | ५७३⊏               | ३२७०                    |
| ५४६३-६५        | ५३६⊏-५४००       | ¥ X X 80- 2        | ३२७१-३                  |
| ५४६७-५५०३      | ५४०१-७          | ५७४३-४८            | . ३२७४-८६               |
| xx0x-8E        | ५४०८-२२         | ४७८६-८५            | ३६६१-३                  |
| <b>४४२०</b>    | ४४२४ .          | ४७८६               | ३६६६                    |
| ५५२१'          | ५४२३            | ४७६०-१             | ३६७१-२                  |
| ५५२३-२७        | ४४२४-२६         | प्रकहर-प्र         | ३६६७-७०                 |
| ४४२६-४८        | ५४३०-४६         | ५७६६-४⊏३०          | . ३६१३-४००७             |
| ****           | ५४४० तु॰        | ्रदर्श, रदरद       | Sook                    |
| ५५५१-२         | ५४५१-२          | प्र⊏३२             | 8002                    |
| नेत्रेन्द्र-७० | ५४५३-६६         | ्रद्रदेर-८७        | ४००६-६२                 |
| <b>४</b> ४७२   | ५४७२            | र्यस्य-१६००        | ४०६४-७६                 |
| ५५७३           | ४४७३            | <b>ં</b> પ્રદરૂર   | ६३६४                    |
|                |                 |                    |                         |

| नि॰ भा                                                                                              |                                           | निशीय : एक ग्रव्ययन                        |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|
| ं १७ भा                                                                                             | 0                                         | प्याथ : एक ग्रह्म                          |                 |            |
| ४६५३                                                                                                | ā                                         | भार                                        |                 |            |
| <b>६१६</b> इ                                                                                        | 2-                                        | .110                                       |                 |            |
| 55                                                                                                  | ४न्४                                      | १ नि०;                                     | Tto             |            |
| ६२८३                                                                                                | ဖန့်ခ                                     |                                            | ., 5            |            |
| \$5-8-26                                                                                            | 1120                                      | ह् <u>र</u> प्रक                           | ę               | व्य० भा० ३ |
| £\$£40-4                                                                                            | 1770                                      |                                            |                 | 7,0 \$     |
| . 10.5                                                                                              | ११२५                                      |                                            |                 | ₹४४-६      |
| Eue-                                                                                                | 18,                                       | 1 EU                                       | Ę               | 48         |
| કૃષ્ઠદંદ-કર્મ કંત્ર                                                                                 | गा०                                       | २. ६४८४                                    | 3.              | y y        |
| •••                                                                                                 | गा० २३<br><sup>ह्य</sup> ० वि०<br>गा० २२२ | ₹-२, <b>₹</b> ४८४                          | 2,              |            |
| Fr.                                                                                                 | 124                                       |                                            | 44              |            |
| नि० भा०                                                                                             | गा० ३२३-२                                 | , , , , , , ,                              | So              | y.y.       |
| 4428                                                                                                | ₹70 m                                     | ६० ६४५७                                    | 3.              | •          |
| हरू ३ <sub>८-=</sub>                                                                                | व्य० भा० ३                                | \$ X == = = = =                            | 54              |            |
| éxSo                                                                                                | 110,522                                   | ६६३३-४                                     | રેક્ષ્ટ         |            |
| <sub>É</sub> र8र्                                                                                   | च्ये० ३६४                                 | ξε, ε.ω                                    | ₹ <b>४</b> ६-9  | 53         |
| 1784<br>Sec.                                                                                        | व्य० २६६                                  | , , , , , . ,                              | Sc5-7           | · ·        |
| ٤٨٥غ-۶٤<br>٤٨٥غ-٩٤                                                                                  | ģoģ 464                                   | ६६३६                                       | y 25            |            |
| 4485 .                                                                                              | 202                                       | ६६४०                                       | 80£-0           |            |
| 6449_c                                                                                              | \$08-0                                    | ६६४१                                       | 805             |            |
| हथ् <u>४६-७</u> ६                                                                                   | २०८ /                                     | E5:33                                      | ४०६             |            |
| En08                                                                                                | ३११-६                                     | £ 52-80                                    | 888             |            |
| £ K & =                                                                                             | 390                                       | 1480-4-                                    | 20-             |            |
| ६५७६                                                                                                | 38-38                                     | 1 439                                      | 885-0           |            |
|                                                                                                     | इंश्र                                     | 56.                                        | 88=-58          |            |
| उक्त करन                                                                                            | ३४४                                       | 88L_                                       | ४२२ '           |            |
| ग्रीर हाल्या से यह के                                                                               | _ /                                       | 1444                                       | ४२३             |            |
| डक तुलना से यह तो<br>और व्यवहार भाष्य से १ उर<br>वह है कि स्वयं निशीय भाष<br>निना संगत है कि करण की | सिद्ध हो ह                                | ६६५७<br>६६५८<br>६६६१<br>निशीय भाष्य का स्ट | ४२८             |            |
| प्रिक्त स्वयं हिंत कर                                                                               | वत के लि है के                            |                                            | <b>ं</b> र्ज    |            |
| ाना संगत है द्वानशीय भार                                                                            | कर है। उक्त होने                          | निशीय अ                                    | <sub>हर्ड</sub> |            |
| रेट प्रश्ने के हिंदी के हिंदी के                                                                    | ग मही द्वारा मि                           | नेकीक ने साध्ये का रू                      |                 |            |

उक्त जुलना से यह तो सिद्ध होता ही है कि निशीय भाष्य का त्रिविकांश वहितालय जेन के कि क्यां क्रिकीय में उद्देश हैं। उक्त दोनों में निशीय से उद्दरण नहीं लिया गया, इसका कोरण यह है कि स्वयं निशोध भाष्य में ही किल्प' शहर से कल्पभाष्य का उल्लेख है। त्रतिएव मानना मंत्रत में कि स्वयं निशोध भाष्य में ही किल्प' शहर से कल्पभाष्य का उल्लेख है। त्रतिएव संकेत किया है। इससे यह भी स्वित होता है कि कल्प और व्यवहार के वाद ही निजीय भाव्य को उनमा नहीं है। कि मी स्वित होता है कि कल्प और व्यवहार के वाद ही निजीय भाव्य की रचना हुँई है। निशीय भाष्य हाता हान नारप आर ज्याचित हा गणाप पाण्य नार्य है। निशीय भाष्य गाठ ४३४ में वृहत्वित्व स्प्रभाष्य गाठ भाष हा गणाप पाण्य भाष्य माञ्च के। ज्यामे भी क्या भाष्य नार्याच्या क्या में भाष्य की ग्रोर संकेत हैं। इससे भी कल्प भाष्य का पूर्ववितित्व सिद्ध है।

श्रव निशीय भाष्य के रचिवता कीन थे, इस मश्न पर विचार किया जाता है।

भाष्यकार ने स्वयं अपना परिचय, और तो क्या नाम भी, भाष्य के प्रारंभ में या अंत में कहीं माध्यमार गर्भव अभगा पार्भव, आर ता भवा गाम भा, भाष्य का आरम भ वा अता म कहा महीं दिया है। च्लिकार में भी ब्रादि या श्रंत में भाष्यकार के विषय में स्पष्ट निर्देश नहीं किया १. कुल और व्यवहार माध्य के कर्ता एक ही हैं। देखी, वृहक्तित्य माध्य गा० १— किष्यवनहाराएं वन्द्राण विहिं पवन्द्रामि ।' श्रीर व्यवहीरभाष्य की उपसंहीरासक गाया—'कृष्यववहारागः' मासंः— गा० १४१ च्द्रें १०।

है। ऐसी स्थित में भाष्यकार के विषय में मात्र संभावना ही की जा सकती है। मुनिराज श्री पुण्य विजयजी ने वृहत्कलप भाष्य की प्रस्तावना (भाग ६, पृ० २२) में लिखा है कि "यद्यपि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि कल्प (ग्रर्थात् वृहत्कल्प), व्यवहार ग्रीर निशीय लघुभाष्य के प्रणेता श्री संघदास गणि हैं। कल्प-लघुभाष्य ग्रीर निशीय लघुभाष्य इन दोनों की गाथाग्रों के ग्रति साम्य से हम इन दोनों के कर्ता को एक मानने की ग्रीर ही प्रेरित होते हैं।"

मुनिराज श्री पुण्य विजय जी ने वृहत्कल्प लघुभाष्य की गाथा ३२६६,—जो निशीथ में भी उपलब्ध है (गा॰ ५७६८),—'उदिग्णजोहाउलिख्सेगों म पिथ्यवो णिज्जियसनुसेगों में ग्राने वाले 'सिद्धसेन' शब्द के साथ संघदास गणि के नामान्तर का तो कोई सम्बन्ध नहीं? ऐसी शंका भी की है। उन्होंने विद्वानों को इस प्रश्न के विषय में विचार करने का ग्रामंत्रण भी दिया है ग्रीर साथ ही यह भी सूचना दी है कि निशीथ चूणि, पंचकल्पचूणि, ग्रीर ग्रावश्यक हारिभद्री वृत्ति ग्रादि में सिद्धसेनक्षमाश्रमण की साक्षी भी दी गई है। तो क्या सिद्धसेन के साथ भाष्यकार का नामान्तर सम्बन्ध है, या शिष्य प्रशिष्यादिरूप सम्बन्ध है—यह सब विद्वानों को विचारणीय है।

इस प्रकार मुनिराज श्री पुण्य विजयजी के श्रनुसार वृहद्कल्प श्रादि के भाष्यकार का प्रक्त भी विचारणीय ही है। श्रतएव यहाँ इस विषय में यत्किंचित् विचार किया जाए तो श्रनुचित न होगा।

यह सच है कि चूर्णिकार या स्वयं भाष्य कार ने ग्रपने ग्रपने ग्रन्थों के ग्रादि या ग्रन्त में कहीं भी कुछ भी निर्देश नहीं किया है। तथा यह भी सत्य है कि ग्राचार्य मलयगिरिने भी भाष्यकार के नाम का निर्देश नहीं किया है। किन्तु बृहत्कल्प भाष्य के टीकाकार क्षेम कीर्ति सूरि ने निम्न शब्दों में स्पष्ट रूप से संघदास को भाष्यकार कहा है। संभव है इस सम्बन्ध में उनके पास किसी परंपरा का कोई सूचना सूत्र रहा हो?

> "करुरेऽनरुरमनर्धं प्रतिपदमर्पयति योऽर्थनिकुरुम्बम् । श्रीसंघदास-गण्ये चिन्तामण्ये नमस्तस्मे ॥"

''म्रस्य च स्वल्पमन्थमहार्थतया दुःखवोधतया च सकलित्रलोकीसुभगङ्गरण चमाश्रमण नामधेया-भिधेयैः श्रीसंघदासगिणपूज्यैः ।''

प्रतिपद्प्रकटितसर्वज्ञाज्ञाचिराधनासमुद्भूतप्रभूतप्रत्यपायजालं निपुण्चरण्करण्परिपालनोपायगोचर-विचारवाचालं सर्वथा दूपण्करणेनाप्यदृष्यं भाष्यं विरचयांचके।"

उपयु क उल्लेख पर से हम कह सकते हैं कि बृहत्कल्प भाष्यटीकाकार क्षेमकीर्ति ने बृहत्कल्प भाष्य के कर्ता रूप से संघदास गणि का स्पष्ट निर्देश किया है। बृहत्कल्प भाष्य ग्रीर व्यवहार भाष्य के कर्ता तो निश्चित रूप से एक ही हैं, यह तो कल्प भाष्य के उत्यान ग्रीर

१. मुनिराज द्वारा सूचित ग्रतिसाम्य यहां दी गई तुलना से सिद्ध होता है।

इमं ग्रोहेण णवविह पच्छित्त भण्णति -

#### चउगुरुगं मासो या, मासो छल्लहुग चउगुरू मासो। छम्गुरु छल्लहु चउगुरु, बितियादेसे भन्ने सोही ॥६६४०॥

सीहाणुगो होउ सीहाणुगस्स आलोएित चउग्रह, सीहाणुगस्स वसभाणुगो आलोएित मासलहू, मीहाणुगस्स कोल्लुगाणुओ होउ मासलहू वसभाणुगस्स सीहाणुगो आलोएित छल्लहू, वसभाणुगस्स वसभाणुगो आलोएित चउग्रह, वसभाणुगस्स कोल्लुगाणुगो मासलहु, कोल्लुगाणुगस्स सीहाणुगो आलोएित छग्ग्रह, कोल्लुगणुम्स वसभाणुगो छल्लहू, कोल्लुगाणुगस्स कोल्लुगाणुगो चउग्रह, एस वितियादेसे सोधी भिणया।।६६४०।।

तेण ग्रालोयगेण ग्रपलिउचिय ग्रपलिउचिय ग्रालोइय, वीप्सा छता, निरवशेप सर्वमालोचित, ''सर्वमेत'' ति। ग्रघ्या —''सब्वमेय'' ति ज ग्रवराहावण्ण ज च पिःउचणाणिप्फण्ण ग्रण्ण च कि वि ग्रालोयणकाले ग्रसमायारणिप्फण्ण सब्वमेत स्वकृत । ''सगड'' ''साहणिय'' ति एक्कतो काउ से मासादि पट्टविज्जित जाव छम्मासा। ग्रह्या — ''साहणिय'' ति ज छम्मासातिरित्त त परिसाडेळण भोसेता छम्मासादित्यर्थ । ''जे'' ति य साधू, ''एयाए'' ति या उक्ता । विधि ] प्राक्कृतस्य ग्रपराधस्य स्थापना ''पट्टवणा'', ग्रह्या — प्रकर्षेण कृतस्य स्थापना । ग्रह्या — ग्रविशुद्धचारित्रग्त ग्रात्मा ग्रमायावित्वेन ग्रालोचनाविधानेन उद्धृत्य विसुद्धे चारित्रे प्रकर्पेण स्थापितः । ग्रह्या — ''पट्टवणाए'' ति प्रारभ , य एव ग्रालोचनाविधा प्रायश्चित्त-दानिधिश्च ग्रनेन प्रस्थापित प्रवर्तित इत्यर्थ । ''पट्टविय'' ति तदेव यथारुह प्रायश्चित्तरणक्वेनारोपित, य एव प्रायश्चित्तरुगत्वेन स्थापितः । ''णिव्वसमाणो'' त पिच्छित वहतो कुव्वमाणेत्यर्थ । त वहतो प्रमादतो विसयकसाएहिं जइ ग्रण्ण ''पडिसेवित'' ति ततो पडिसेवणाभो ''से वि'' ति ज से पिच्छित त ''किसण' ति सब्व । ग्रह्या — ग्रणुग्वहक्तिणेण वा ''तत्येव'' ति पुव्वपट्टविए पिच्छत्ते ग्रारोवेयव्य चडावेयव्य ति वृत्त भवित । ''सिय'' ति प्रवधारणे दट्टव्यो । एस सुत्तत्यो ।

इमा णिज्जुत्ती-

### मासादी पद्वविते, जं अण्णं सेवती तगं सव्वं । साहणिऊणं मासा, छिद्दिज्जंतेतरे स्रोसो ॥६६४१॥

ज छम्मासातिरित्त त एगतर तस्स भोससेस इमाए गाहाए सुत्ते गतत्थ । "पट्टविए" ति ज पद तस्सिमे भेदा —

### दुविहा पहवणा खल्ल, एगमणेगा य होतऽणेगा य । तवित्रा परियत्तित्रां, तेरस उ जाणि त पताई ॥६६४२॥ -प्रकृतं समाप्तम् ।

सा पायच्छितपट्टवणा दुविधा — एगा अणेगा वा, तत्थ जा सचइया सा णियमा छम्मासिया एग-विधा। सा य दुविधा — उग्धाताणुग्धाता वा। ऋह्वा — केसि चि मएण एगविधा मासियादीणं ऋण्णतरठाण-पट्टवणा। तत्थ जा ऋणेगविहा सा इमा — ''तवितग'' पच्छद्ध। तत्थ पणगादिभिष्णमासतेसु परिहारतवो ण भवित, मासादिसु भवतीत्यर्थं। मासिय एक्क तवठाण, दुमासादि जाव चाउम्मासिय वितिय तवट्ठाण, पणमासछम्मासिय तइय तवट्ठाण ति, एते वि उग्धाताणुग्धाता वा, 'परियत्ततिग' णाम पव्वज्जा परियागस्स जत्थ परावत्ती भवित त परियत्ततिग त च छेदतिग, छेदो वि उग्धाताणुग्धाता वा,मूलिग, ग्रणवट्टतिग, एक्क व्यवहार भाष्य के उपसंहार को देखने पर ग्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है । ग्रतएव वृहद्कल्प ग्रीर व्यवहार भाष्य के कर्ता रूप से संघदास क्षमा श्रमण का स्पष्ट नाम-निर्देश क्षेम कीर्ति ने हमारे समल उपस्थित किया है, यह मानना चाहिए।

ग्रव प्रश्न यह है कि क्या निशीध भाष्य के कर्ता भी वे ही हैं, जो वृहत्कल्प ग्रीर व्यवहार भाष्य के कर्ता हैं ? मुनिराज श्री पुण्यविजयजीने तो यही संभावना की है कि उक्त तीनों भाष्य के कर्ता एक ही होने चाहिए । पूर्वसूचित तुलना को देखते हुए, हमारे मतसे भी इन तीनों के कर्ता एक ही हैं, ऐसा कहना अनुचित नहीं है। अर्थात् यह माना जा सकता है कि कल्प, व्यवहार और निशीय-इन तीनों के भाष्यकार एक ही हैं।

ग्रव मुनिराज श्री पुण्यविजयजी ने संवदास ग्रीर सिद्धसेनकी एकता या उन दोनों के सम्बन्य की जो संभावना की है, उस पर भी विचार किया जाता है। जिस गाथा का उद्धरग देकर संभावना की गई है, वहां 'सिद्धसेन' शब्द मात्र श्लेपसे ही नाम की सूचना दे सकता है। क्योंकि सिद्ध सेन शब्द वस्तुतः वहां सम्प्रति राजा के विशेषण रूप से ग्राया है. नाम रूप से नहीं। वृहत्कल्प में उक्त गाया प्रथम उद्देशक के ग्रंत में (३२८) ग्राई है, ग्रतएव क्लेप की संभावना के लिए अवसर हो सकता है। किन्तु निशीय में यह गाया किसी उद्देश के अन्त में नहीं, किन्तु १६ वें उदेशक के २६ वें सूत्र की व्याख्या की ग्रंतिम भाष्य गाया के रूप में (५७५८) है। ग्रतएव वहां श्लेपकी संभावना कठिन ही है। ग्रविक संभव तो यही है कि ग्राचार्य को ग्रपने नाम का श्लेप करना इष्ट नहीं है, ग्रन्यथा वे भाष्य के ग्रंत में भी इसी प्रकार का कोई श्लेप ग्रवश्य करते।

हां, तो उक्त गाया में ग्राचार्य ने ग्रपने नामकी कोई सूचना नहीं दी है, ऐसा माना जा सकता है। फिर भी यह तो विचारणीय है ही कि सिद्धसेन क्षमाश्रमण का निशीय भाष्य की रचना के साथ कोई संवंब है या नहीं ? मुनिराज श्री पुण्यविजयजीने सिद्धसेन क्षमाश्रमण के नामका ग्रनेकवार उल्लेख होने की सूचना की है। उनकी प्रस्तुत सूचना को समक्ष रखकर मैंने निशीय के उन स्थलों को देखा, जहाँ सिद्धसेन क्षमाश्रमण का नाम ग्राता है, ग्रीर में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वृहत्कल्प, व्यवहार और निशीय भाष्य के कर्ता निशीय चूर्णिकारके मतसे सिद्ध-सेन ही हो सकते हैं। क्षेम कीर्ति-निर्दिष्ट संघदास का क्षेमकीर्ति के पूर्ववर्ती भाष्य या चूर्णि में कहीं भी उल्लेख नहीं है, किन्तु सिद्धसेन का उल्लेख तो चूणिकार ने वारवार किया है। यद्यपि मैं यह भी कह हो चुका हूँ कि चूर्णिकार ने आदि या अंत में भाष्य कारके नाम का उल्लेख नहीं किया है तथापि चूरिए के मध्य में यत्र तत्र जो अनेक उल्लेख हैं, वे इस वात को सिद्ध कर रहे हैं कि चूर्णिकारने भाष्य कार के रूप से सिद्धसेन को ही माना है। ग्रव हम उन उल्लेखों की जांच करेंगे और ग्रपने मतकी पुष्टि किस प्रकार होती है, यह देखेंगे।

(१) चूर्णिकारने निशीय गा॰ २०५ को द्वार गाथा लिखा है। यह गाथा नियुक्ति-गाथा होनी चाहिए। उक्त गाथागत प्रथम द्वार के विषय में चूर्णि का उल्लेख है—'सागंगिए ति दारं। श्रस्य सिद्धसेनाचार्यों व्याख्यां करोति'—भाष्य गा० २०६ का उत्यान। गा० २०७ के

१. वस्तुतः ये दोनों भाष्य एक ग्रन्य ही है।

तेमासियं परिहारद्वाणं पद्वविष् अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वाणं पिंडसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा पिक्खया आरोवणा आइमज्भावसाणे सम्रद्धं सहेउं सकारणं महीणमहिरत्तं तेण परं दिवड्ढो मासो ॥स०॥३४॥

दोमासियं परिहारद्वाणं पद्वविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वाणं पिंडसेवित्ता आलोएज्जा, आहावरा पिक्खिया आरोवणा आइमज्भावसाणे सश्चद्वं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं दिवड्डो मासो ।।स्.०।।३६।।

मासियं परिहारद्वाणं पद्वविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वाणं पिंडसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा पिंक्खया आरोवणा आइमज्भावसाणे सअद्वं सहेउं सकारणं अहीणमहिर्त्तं तेण परं दिवड्डो मासो ॥स्०॥३७॥

छम्मासिय पचमासिय चाउम्मासिय तेमासिय दोमासिय मासिय सन्वा लवखणाघो पत्ताग्रो। लक्खण पुण मण्भे गहिए त्रादिमा श्रतिमा य सजोगा ते भाणियन्वा, जहा छम्मासियादिपट्टवणा पट्टविते दोमासियस्स सजोगो भणितो तहा एतेसि पि सन्वासि सजोगो भाणियन्वो।

एव पचमासित परिहारट्टाण पट्टविते छम्मासिय पडिसेवित ।

एव चाउम्मासिय पहुविए पिडसेवित, तेमासिय पहुविए पिडसेवित, दोमासिय पहुविए पिडसेवित, सासिय पहुविए पिडसेवित । एए छ पिडसेवित । छ वि सुत्ता इह णिरिय । कि कारण जेण छम्मासाण परेण ण दिज्जित ? ठिविया य सचत्ताला छम्मासा, तेण ठिवता सुत्ता नित्य । इदाणि छम्मासिए पहुविए प्रतरा पचमासित पिडसेवित । प्रहावरा वीसितरातिया प्रारोवणा घादि मज्भानसाणे जाव तेण पर सपचराया छम्मासा, एव पचमासे पहुविते पचमास पिडसेवह । चाउम्मासिए वि पचमासा, तेमासिए वि पचमासा, होमासिए वि पचमासा, मासिते वि पचमासा, एत्य वि ठिवया सुत्ता णिरय, जेण सपचराया छम्मासे ति । छम्मासिए पहुविए प्रतरा चाउम्मासित पिडसेविजा, ग्रहावरा तीसित जाव तेण पर पचमासा, एव पचमासित चउमासित तेमासिय दोमासिय मासिए वि पटुविए चउमासिय पिडसेवित्ता ग्रालोएज्जा, ग्रहावरा ती (वी) सितरातिता ग्रारोवणा जाव तेण पर पचमासा ठिवता ।

सुत्त एत्थ ग्रस्थि – पचमासिय परिहारट्टाण पट्टविते चाउमासित परिहारट्टाण पडिसेवित्ता भ्रालोएञ्जा भ्रहावरा ती (वी) सितरातिता भ्रारोवणा जाव तेण पर छम्मासो । भ्रत्थो पूर्ववत् । सुत्ता छम्मासिय परिहारट्टाण पडिसेविते भ्रणगारे भ्रतरा तेमासित परिहारट्टाण भ्रालोएञा, श्रहावरा पण्वीसितराहित्या भारोवणा भ्राक्षे जाव तेण पर पच्णा चत्तारि मासा पचमासिते पट्टविए, चठमासिते पट्टविए, तेमासिते

उत्थान में निम्न उल्लेख है—'इमा पुण सागिणव-िषिक्षत्तदाराणं दोग्हिव भद्दबाहुसामिकता प्राय-श्चित्त व्याख्यान गाथा।' गा० २०८ के उत्थान में चूिण है—'इयािण संबद्दणे ति दारं। एयस्स भद्द-वाहुसामिकता वक्षाण गाहा'।' उक्त २०० वीं गाथा में भद्रवाहु ने नी प्रवान्तर द्वार वताए हैं। उन्हीं नव ग्रवान्तर द्वारों की व्याख्या कमशः सिद्धसेन ने गा० २०६ से २११ तक की है—इस वात की चूिणकारने इन शब्दों में कहा है—एतेपां (श्रवान्तर-नवद्वाराणां) सिद्धसेनाचार्यों व्याख्यां करोति'—गा० २०६ का उत्थान। गा० २०५ से गा० २०६ तक के उत्थान सम्बन्धी उक्त उल्लेखों के श्राधार पर हम निम्न परिणामों पर पहुंच सकते हैं—

- , (ग्र) स्वयं भद्रवाहु ने भी निर्युक्ति में कहीं-कहीं द्वारों का स्पष्टीकरण किया है। ग्रथवा मूलद्वार गाथा २०५ को यदि प्राचीन निर्युक्त गाथा मानी जाए तो उसका स्पष्टीकरण भद्रवाहु ने किया है।
- (व) भद्रवाहु कृत व्याख्या का स्पष्टीकरण सिद्धसेनाचार्य ने किया है। इसपर से स्पष्ट है कि भद्रवाहु के भी टीकाकार ग्रर्थात् भाष्यकार सिद्धसेनाचार्य हैं।
- (क) निशीथ गा० २०८, २०६, २१०, २११, २१२, २१४ इसी क्रम से वृहत्कल्प भाष्य में भी हैं। देखिए, गाथा ३४३४, ३४३६-६, ग्रीर ३४४०। ग्रतएव वहां भी निर्युक्तिकार ग्रीर भाष्यकार क्रमशः भद्रवाहु ग्रीर सिद्धसेन को ही माना जा सकता है।

प्रसंगवश एकवात श्रीर भी यहां कह देना श्रावश्यक है कि ग्राचार्य हरिभद्र ने ग्रावश्यकनिर्मु कि के व्याख्या-प्रसंग में कुछ गाथाश्रों को 'मूल भाष्य' की संज्ञा दी है। प्रस्तुत उल्लेख का
तात्पर्य यह लगता है कि हरिभद्र ने श्रावश्यक के ही जिनभद्रकृत विशेष भाष्य की गाथाश्रों से
भद्रवाहुकृत व्याख्या-गाथाश्रों का पार्थंक्य निर्दिष्ट करने के लिये 'मूलभाष्य' शव्द का प्रयोग
किया है। यह तात्पर्य ठीक है या नहीं, यह ग्रभी निश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता; किन्तु
प्रस्तुत में गाथागत एक ही द्वार की स्वयं भद्रवाहुकृत व्याख्या श्रीर सिद्धसेन-कृत व्याख्या
का पार्थंक्य निर्दिष्ट करने के लिये 'मूल भाष्य' शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसमें ग्रनीचित्य
नहीं है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि जब कि जिनभद्र से पूर्व भद्रवाहु से भिन्न ग्रन्य
किसी ग्रावश्यक के भाष्यकार का पता नहीं लगता, तब मूल भाष्यकार भद्रवाहु ही हों तो कुछ
ग्रसंभव नहीं।

(२) गा० २६२ में मृपावाद की चर्चा है। इस गाथा को चूर्णि में भद्रवाहु-फ़ृत व्याख्यान गाथा कहा है—'भावमुसावातस्स भद्दवाहुसामिकता वक्लाणगाहा।'

इस गाथा के पूर्वार्ध की व्याख्या को सिद्धसेन श्राचार्य कृत कहा है—'पुच्चद्धस्स पुण सिद्धसेणायरिश्रो वक्लाणं करेति'—गा० २६३ का उत्थान। इससे सिद्ध होता है कि भाष्यकार सिद्धसेन थे।

(३) गा॰ २६८ ग्रीर २६६-ये दोनों गाथाएँ द्वार-गाथाएँ हैं, ऐसा चूर्णिकार ने कहा है। ग्रूर्थात् ये निर्युक्ति गाथाएँ हैं। इन्हीं दो गाथागत द्वारों की व्याख्या गा॰ ३०० से ३१६ तक है। ये सभी गाथाएं बृहत्कल्प में भी हैं—गा॰ ६०६६—८७। निशीय-चूर्णि में इन गाथाग्रों के व्याख्या-प्रसंग में कहा गया है कि व्याख्याकार सिद्धसेन हैं—'ग्रस्पैवायस्य स्पप्टतरं व्याख्यानं सिद्धसेनाचार्यः, करोति'—गा॰ ३०३ का उत्थान। ग्रीर ३०४ का उत्थान भी ऐसा ही है। इससे फलित होता है कि बृहत्कल्प ग्रीर निशीय के भाष्यकार सिद्धसेन हैं।

- (४) गा० २४६ को चूर्णि कारने 'चिरंतन' गाथा कहा है और उसकी व्याख्या करने वाले स्पष्ट रूप से सिद्धसेनाचार्य निर्दिष्ट हैं—देखो गा० २५० की चूर्णि—'एतस्स चिरंतनगाहापायस्स सिद्धसेनाचार्य: स्पष्टेनाभिधानेनार्थमभिधत्ते'। यह उल्लेख इस वात की ग्रोर संकेत करता है कि निर्युक्तिकार भद्रवाहुने प्राचीन गाथाग्रों का भी निर्युक्ति में संग्रह किया था, ग्रीर भाष्यकार सिद्धसेन हैं।
- (५) गा० ४६६ से शुरू होने वाला प्रकरण वृहत्कल्पभाष्य से (गा० ४८६५) ही लिया गया है। उक्त प्रकरण की ५०४ वीं गाया के उत्यान में लिखा है—'इममेवार्य' सिद्धसेनाचार्यों वक्तुकाम श्राह।' इससे भी सिद्ध होता है कि वृहत्कल्प ग्रीर निशीय भाष्य के कर्ता सिद्ध-सेन हैं।
- (६) गा० ५१८ से शुरू होने वाला प्रकरण भी वृहत्कल्प से लिया गया है। देखिए-निजीय गाथा ५१८ से ५४६ और वृहत्कल्प भाष्य गा० २५८४ से २६१५। इस प्रकरण की ५४० से ५४४ तक की गाथाओं को चूणिकारने सिद्धसेनाचार्यकृत वताया है—देखिए, गा० ५४५ की उत्थान चूणि। चूणिकार और मलयगिरि दोनों का मत है कि इन गाथाओं में जो विस्तार से कहा गया है वही संक्षेप में भद्रवाहुने कहा है—देखिए, नि० गा० ५४५ की चूणि और वृह० गा० २६११ की टीका का उत्थान। स्पष्ट है कि निजीय और वृहत्कल्प के भाष्यकार सिद्धसेन हैं।
- (७) गा० ४०६६—६७ की चूणि में भद्रवाहुकृत माना है और उन्हीं गाथाओं के ग्रर्थ को सिद्धसेन स्फुट करते हैं, ऐसा निर्देश भी चूणि में किया है—'भद्रवाहुक्या गाथा' ग्रीर 'भद्रवाहुकृत-गाथया ग्रहणं निर्देश्यते'—निश्चीय चूणि गा० ४०६६ ग्रीर ४०६७। तदनंतर लिखा है—'एसेवऽत्यो सिद्धसेणखमासमणेण फुडतरो भन्नति'—गा० ४०६० की निशीय चूणि। जिस प्रकरण में ये गाथाएँ हैं वह समग्र प्रकरण वृहत्कल्प से ही निशीय में लिया गया है—देखो, निशीय गा० ४०६० से ४१०६ ग्रीर वृह० गा० १८१६—१८६७। मलयगिरि ने वृह० गा० १८२६—नि० गा० ४०६७ को निर्मु कि कहा है ग्रीर निशीय चूणि में उसे भद्रवाहु कृत माना गया है। उक्त गाथा की व्याख्यागाथा को ग्रर्थात् वृ० गा० १८२७—निशीय गा० ४०७० को भाष्यकारीय कहा गया है, जब कि चूणिकार के मत से वह व्याख्या सिद्धसेनकृत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भद्रवाहुकृत निर्मु कि (बृहत्कल्प ग्रीर निशीय निर्मु कि ) की व्याख्या भाष्यकार सिद्धसेनने की है।
- (६) निशीय गा० १६६१, बृहत्कल्प में भी है—वृ० गाया ३७१४। गा० १६६१ की व्याख्यारूप नि० गाया १६६४=वृ० गा० ३७१४ की वृणिकार स्पष्ट रूप से सिद्धसेन कृत वताते हैं। ये गायाएँ जिस प्रकरण में हैं, वह समग्र प्रकरण निशीय में बृहत्कल्प भाष्य से लिया गया है। देखिए, निशीय भाष्य गा० १६६६-१७५४ ग्रीर वृ० भा० गा० ३६६०-३८०४। उक्त प्रकरण पर से यही फलित होता है कि भाष्यकार सिद्धसेन हैं।

- (६) निशीय गा० ४४४६ के उत्तरार्ध को ग्रीर साथ ही गा० ४४६० को वृहत्कल्प भाष्य में (गा० ४३६३-४३६४) निर्युक्ति कहा गया है। ग्रीर उक्त निर्युक्ति गायाग्रों की भाष्य सम्वन्धी व्याख्या गाथाग्रों के विषय में निशीयचूणि के शब्द इस प्रकार हैं—'सिद्धसेण-खमासमणे वक्लाणेति' गा० ५४६३ का उत्थान। यह व्याख्यान-गाथा वृहत्कल्प भाष्य में भी है—गा० ४३६६। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिद्ध सेन क्षमाश्रमण भाष्यकार हैं।
- (१०) गा० ४७१४ की चूर्णिमें गाथा ४७११ को भद्रवाहुकृत कहा है ग्रीर सिद्धसेन खमासमणने इसी की व्याख्या को फुडतर करने के लिये उक्त गाथाएँ बनाई हैं, ऐसा उल्लेख है—'जे भिष्या भद्दवाहुकयाए गाहाए सन्बन्दगमणाइया तिषिण पगारा ते चेत्र सिद्धसेण्यमासमणेहि फुडतरा करेंतेहि इमे भिष्ता'—गा० ४७१४ की उत्थान-सम्बन्धी निशीथ चूर्णि। यह समग्र प्रकरण बहुत्कलप से लिया गया है, श्रीर प्रस्तुत गाथा को 'निर्मुक्त गाथा' कहा है। देखिए, निशीथ गा० ५६२५-५७२६ ग्रीर बृहु० गा० ३०४१-३१३८। स्पष्ट है कि भाष्यकार सिद्धसेन हैं।
- (११) गा॰ ६१३८, चूर्णि के ग्रनुसार भद्रवाहुकृत नियुक्ति गाथा है। उक्त गाथा में निर्दिष्ट ग्रतिदेश का भाष्य सिद्धसेन करते हैं, ऐसा उल्लेख चूर्णि में है—

'प्रद् प्रतिदेसे कष् वि सिद्धसेण्खमासमणो पुन्वद्धस्स भिण्यं प्रतिदेसं वन्खाणेति।' —निशीय चूर्णि, गा० ६१३९

उपर्युक्त सभी उल्लेखों के आधार पर यह निश्चय किया जा सकता है कि निशीथ भाष्य तो निविवाद रूप से सिद्धसेन क्षमाश्रमणकृत है। ग्रीर क्योंकि वृहत्कल्प ग्रीर व्यवहार के कर्ता भी वे ही हैं, जिन्होंने निशीय भाष्य की संकलना की है, ग्रतएव कल्प, व्यवहार ग्रीर निशीय इन तीनों के भाष्यकर्ता सिद्धसेन हैं—ऐसा माना जा सकता है।

श्रव तक की भाष्यकार-सम्बन्धी समग्र चर्चा पर एक प्रश्न खड़ा हुश्रा है। वह यह कि क्षेम कीर्ति ने भाष्यकार के रूप में सिद्धसेन का नाम न देकर संघदास का नाम वयों दिया ? इसका उचित स्पष्टीकरण ग्रभी तो लक्ष्य में नही है। संभव है, भविष्य में कुछ सूत्र मिल सके ग्रीर उक्त प्रश्न का समाधान हो सके।

श्रव प्रश्न यह है कि ये सिद्धसेन क्षमाश्रमण कौन हैं श्रीर कव हुए हैं? सन्मित-तर्क के कर्ता सुप्रसिद्ध सिद्धसेन दिवाकर से तो ये क्षमाश्रमण सिद्धसेन भिन्न ही हैं। उक्त निर्णय निम्न प्रमाणों पर श्राधारित है।

- (१) दोनों की पदवी भिन्न है। एक दिवाकर हैं, तो दूसरे क्षमाश्रमण।
- (२) सन्मित तर्क सिद्धसेन दिवाकर का ग्रन्थ है, श्रीर उसके उद्धरण नय चक्र में हैं। ग्रीर नयचक्र-कर्ता मल्लवादी का समय विक्रम ४१४ के श्रासपास है। जब कि प्रस्तुत भाष्य के कर्ता सिद्धसेन क्षमा श्रमण इतने प्राचीन नहीं हैं।
- (३) निशीय भाष्य की चूिण, यदि भाष्य के सही ग्रिभिप्राय को व्यक्त करती है, तो यह भी माना जा सकता है कि भाष्यकार के समक्ष सन्मित तर्क था ग्रीर वे ग्रश्वकर्ता सिद्धसेन से भी परिचित थे—देखिए, निशीय गा० ४८६, १८०४।

(४) भाष्यकार के समक्ष ग्राचारांग्-नियुंक्ति, ग्रोघनियुंक्त, पिंडनियुंक्ति. ग्रावश्यक-नियुंक्ति ग्रादि ग्रन्थ थे, जो द्वितीय भद्रवाहु के द्वारा ग्रथित हैं —ग्रतएव सिद्धसेन दिवाकर से, जो द्वितीय भद्रवाहु के पूर्वभावी हैं, भाष्यकार सिद्धसेन भिन्न होने चाहिएँ।

ग्राचारांग-नियुंक्ति, जो द्वितीय भद्रवाह की कृति है, उस पर तो निज्ञीय भाष्य लिखा ही गया है; ग्रतएव इसके विषय में कुछ संदेह नहीं है। ग्रावच्यक नियुंक्ति भी भाष्यकार के समक्ष थी, इसका प्रमाण निज्ञीय भाष्य गा० ४० है, जिसमें 'उदाहरणा जहा हेद्वा' कहकर ग्रावच्यक-नियुंक्ति का निर्देश किया गया है—देखो, निज्ञीय चूणि गा० ४०—'जहा हेद्वा धावसगे तहा' दहव्या।' पिडनियुंक्ति का तो शब्दतः निर्देश गा० ४५६ में भाष्यकार ने स्वयं किया है, ग्रीर चूणिकारने भी पिडनियुंक्ति पर से विवरण जान लेने को कहा है—नि० चू० गा० ४५७। चूणिकारने गा० २४५४ के 'जो विष्णुतो पुष्टि' ग्रंश की व्याख्या में ग्रोधनियुंक्ति का उल्लेख किया है—'पुब्बित ग्रोहनिज्जुतीए'। इसी प्रकार गा० ४५७६ में भी 'पुब्बभणिते' का तात्पर्य चूणिकारने 'पुब्बं भणितो ग्रोहनिज्जुतीए' लिखा है। ऐसा ही उल्लेख गा० ४६३० में भी है।

(५) निज्ञीय चूर्णि में कही सिद्धसेन ग्राचार्य तो कहीं सिद्धसेन क्षमाश्रमण इस प्रकार दोनों रूप से नाम ग्राते हैं। किन्तु कहीं भी सिद्धसेन के साथ 'दिवाकर' पदका उल्लेख नहीं किया गया है, ग्रतएव भाष्यकार सिद्धसेन, दिवाकर सिद्धसेन से भिन्न हैं।

ग्रव इस प्रश्न पर विचार करें कि सिद्धसेन क्षमाश्रमण कव हुए ?

जीत कल्प भाष्य की रचना जिनभद्र क्षमाश्रमण ने की है। ग्रीर उसकी चूणि के कर्ता सिद्धसेन हैं। मेरे विचार से ये सिद्धसेन ही प्रस्तुत सिद्धसेन क्षमाश्रमण हैं। चूणिकार सिद्ध-सेन ग्राचार्य जिनभद्र के साक्षात् शिष्य हैं, ऐसा इस लिये प्रतीत होता है कि उन्होंने चूणि के प्रारंभ में जिनभद्र की स्तुति की है, ग्रीर स्तुति-वर्णन की शैली पर से भत्तक रहा है कि वे स्तुति के समय विद्यमान थे। प्रारंभिक मंगल में सर्वप्रथम भगवान् महावीर को नमस्कार किया है, तदनंतर एकादश गणघर ग्रीर जंबू प्रभवादि को, जो समस्त श्रुतघर थे। तदनंतर दशनव पूर्वघर ग्रीर ग्रतिशयशील शेप श्रुतज्ञानियों को नमस्कार किया है। इसके ग्रनंतर प्रथम प्रवचन को नमस्कार करके परचात् जिनभद्र क्षमाश्रमण को नमस्कार किया है। क्षमा श्रमण जी की प्रशस्ति में ६ गाथाग्रों की रचना की है ग्रीर वर्तमान कालका प्रयोग किया है; यह खास तौर पर घ्यान देने जैसी वात है। 'मुण्विरा सेवन्ति सया' गा॰ ६। 'दससु वि दिसासु जस्त य श्रुशुओं भमई'—गा॰ ७। इससे प्रतीत होता है कि सिद्धसेन ग्राचार्य, जिनभद्र क्षमा श्रमण के साक्षात् शिष्य हों, तो कोई ग्राश्चर्यं की वात नहीं।

जीत कल्प पर की ग्रपनी चूर्णि में उन्होंने निशीय की गाथाएँ 'तं जहा' कह करके दी हैं—नि० गा० ४६३ ४५४ ग्रीर ४५५, जो ए० ३ में उद्घृत हैं।

मुनिराज श्री पुण्य विजयजी ने जिन भद्र को व्यवहार-भाष्यकार के वाद का माना है। ग्रीर प्रमाणस्वरूप विशेषणवती की गाथा ३४ गत 'ववहार' शब्द को उपस्थित करते हुए कहा है कि स्वयं जिनभद्र, प्रस्तुत में, 'व्यवहार' शब्द से व्यवहार भाष्यगत गाथा १६२ (उद्देश ६) की ग्रीर संकेत करते हैं । यदि सिद्धसेन व्यवहार-भाष्य के कर्ता माने जायँ तो इस प्रमाण के ग्राघार से उन्हें जिनभद्र से पूर्व माना जा सकता है, पश्चात्कालीन या उनके शिष्य रूप तो नहीं माना जा सकता। ग्रस्तु सिद्धसेन जिनभद्र के शिष्य कैसे हुए ? यह प्रश्न यहां सहज ही उपस्थित हो सकता है। किन्तु इसका स्पष्टीकरण यह किया जा सकता है कि स्वयं बृहत्कल्प ग्रौर निशीथ भाष्य में विशेषावश्यक भाष्य की ग्रनेक गाथाएँ उद्घृत हैं। देखिए, निशीथ गाष्ठ ४६२३, ४६२४, ४६२३ हैं। विशेषावश्यक की गाष्ठ १४१, १४२, १४३ हैं। विशेषावश्यक की गाष्ठ १४१, १४२, १४३ हैं। विशेषावश्यक की गाष्ठ १४१—१४२ बृहत्कल्प में भी है—गाष्ठ १६४, १६४। हां तो जीतकल्प चूणि की प्रशस्ति के ग्राघार पर यदि सिद्धसेन को जिन भद्र का शिष्य माना जाए तब तो जिनभद्र के उक्त गाथागत 'ववहार' शब्द का ग्रर्थ 'व्यवहारभाष्य' न लेकर 'व्यवहार निर्युक्त' लेना होगा। जिनभद्र ने केवल 'ववहार' शब्द का ही प्रयोग किया है, 'भाष्य' का नहीं। ग्रौर बृहत्कल्प ग्रादि के समान व्यवहार भाष्य में भी व्यवहार निर्युक्ति ग्रौर भाष्य दोनों एक ग्रन्थरूपेण संमिलित हो गए हैं, ग्रतप्त चर्चास्पद गाथा को एकान्त भाष्य की ही मानने में कोई प्रमाण नहीं है। ग्रथवा कुछ देर के लिए यदि यही मान लिया जाए कि जिनभद्र को भाष्य हो ग्रभिनेत है, निर्युक्ति नहीं; तब भी प्रस्तुत ग्रसंगित का निवारण यों हो सकता है कि सिद्धसेन को जिनभद्र का साक्षात् शिष्य न मानकर उनका समकालीन ही माना जाय। ऐसी स्थित में सिद्धसेन के व्यवहार भाष्य को जिनभद्र देख सकें, तो यह ग्रसंभव नहीं।

यहां यह स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक है कि मैंने ऊपर में विशेषावश्यक भाष्य की जिन गाथाओं को निशीथ भाष्य में उद्धृत होने की बात कही है, उन गाथाओं के पूर्व में ग्राने वाली विशेषावश्यक भाष्य की गा० १४० के ग्रन्त में 'जन्नो सुएऽभिह्यं' ये शब्द हैं। इसका ग्रर्थ कोई यह कर सकता है कि गा० १४१ को विशेषावश्यक के कर्ता उद्धृत कर रहे हैं। किन्तु 'गा० १४१ का वक्तव्यांश श्रुत में कहा गया है, न कि स्वयं वह गाथा'—ऐसा मान कर ही मैंने प्रस्तुत में १४१, १४२, १४३ गाथाओं को विशेषावश्यक से निशीथ में उद्धृत माना है।

ऐसी स्थिति में जिनभद्र ग्रीर भाष्यकार सिद्धसेन का पौर्वापयं ग्रंतिम रूप में निश्चित हो गया है, यह नहीं कहा जा सकता। मात्र संभावना ही की जा सकती है। उक्त प्रश्न को ग्रभी विचार-कोटि में ही रखा जाना, इसलिये भी ग्रावश्यक है कि जिनभद्र के जीत कल्प भाष्य ग्रीर सिद्ध सेन के निशीथभाष्य तथा व्यवहार भाष्य की संल्लेखना-विषयक ग्रधिकांश गाथाएँ एक जैसी ही हैं। तुलना के लिये, देखिए—निशीथ गा० ३८१४ से, व्यवहार भाष्य उ०१०, गा० ४०० से ग्रीर जीत कल्प भाष्य की गा० ३२६ से। ये गाथाएँ किसी एकने ग्रपने ग्रन्थ में दूसरे से ली हैं या दोनों ने ही किसी तीसरे से ? यह प्रश्न विचारणीय है।

भाष्य कार ने किस देश में रहकर भाष्य लिखा ? इस प्रश्न का उत्तर हमें गा० २६२७ से मिल सकता है। उसमें 'चक्के धुभाइया' शब्द है। चूणिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि उत्तरापथ में घर्मचक्र है, मथुरा में देवनिर्मित स्तूप है, कोसल में जीवंत प्रतिमा है, प्रथवा तीर्थकारों की जन्म-भूमि है, इत्यादि मान कर उन देशों में यात्रा न करे। इस पर से ध्वनित

१. वृहत्कल्प भाग-६, प्रस्तावना पृ० २२।

होता है कि उक्त प्रदेशों में भाष्य नहीं लिखा गया। संभवतः वह पिश्वम भारत में लिखा गया हो। यदि पिश्वम भारत का भी संकोच करें तो कहना होगा कि प्रस्तुत भाष्य की रचना सौराष्ट्र में हुई होगी। क्योंकि वाहर से ग्राने वाले साधु को पूछे जाने वाले देश-सम्बन्धी प्रश्न में मालव ग्रीर मगध का प्रश्न है । मालव या मगध में बैठकर कोई यह नहीं पूछना कि ग्राप मालव से ग्रा रहे हैं या मगध से ? ग्रतएव ग्रधिक संभव तो यही है कि निशीथ भाष्य की रचना सौराष्ट्र में हुई होगी।

ग्रीर यह भी एक प्रमाण है कि जो मुद्राग्रों की चर्चा (गा० ६५७ से ) भाष्यकार ने की है, उससे भी यह सिद्ध होता कि वे संभवतः सौराष्ट्र में वैठकर भाष्य लिख रहे थे।

# निशीय विशेष-चूर्णि और उसके कर्ता :

प्रस्तुत ग्रन्थ में निशीय भाष्य की जो प्राकृत गद्यमयी न्यास्या मुद्रित है, उसका नाम विशेष चूर्णि है। यह चूर्णिकार की निम्न प्रतिज्ञा से फलित होता है:—

"पुज्जायरियकयं चिय ग्रहंपि तं चेव उ विसेसा ॥३॥"

—नि० चू०, पृ० १.

ग्रीर ग्रंत में तो ग्रीर भी स्पष्ट रूप से इस वात को कहा है—
''तेण कपसा चुग्णी विसेसनामा निसीहस्स ।''

-- नि० चू० भा० ४ पृ० ११.

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पण्ठ, सप्तम ग्रीर ग्रप्टम, दशम, द्वादश, १३, १४, १४, १७, १६, १६, २० उद्देशक के ग्रंत में 'विसेस-निसीह चुर्यणीए' तथा ६. ११. १६, उद्देशक के ग्रन्त में 'निसीह विसेस चुर्यणीए' लिखा है। इससे भी प्रस्तुत चूर्णि का नाम विशेष-चूर्णि सिद्ध होता है।

जिस प्रकार ग्राचार्य जिनभद्र का भाष्य ग्रावश्यक की विशेष वातों का विवरण करता है, फलतः वह विशेषावश्यक भाष्य है, उसी प्रकार निशीथ भाष्य की विशेष वातों का विवरण करने वाली प्रस्तुत चूणि भी विशेष चूणि है। ग्रथांत् यह भी फलित होता है कि प्रस्तुत चूणि से पूर्व भी ग्रन्य विवरण लिखे जा चुके थे; किन्तु जिन वातों का समावेश उन विवरणों में नहीं किया गया या उनका समावेश प्रस्तुत चूणि में किया गया है—यही इसकी विशेषता है। ग्रन्याचार्य-कृत विवरण की सूचना तो स्वयं चूणिकार ने भी दी है कि—'पुन्वायरियकयं चिय' 'यद्यिष पूर्वाचार्यों ने विवरण किया है, तथािष में करता हूँ'।

चूरिंग को मैंने प्राकृतमयी गद्य व्याख्या कहा है, इसका ग्रथं इतना ही है कि ग्रधिकांश इसमें प्राकृत ही है। कहीं-कहीं संस्कृत के शब्दरूप ज्यों के त्यों उपलब्ब होते हैं, फिर भी लेखक का भुकाव प्राकृत लिखने की ग्रोर ही रहा है। कहीं-कहीं ग्रभ्यासवश, ग्रथवा जो विषय ग्रन्यत्र से लिया गया उसकी मूल भाषा संस्कृत होने से क्यों के त्यों संस्कृत शब्द रह गये हैं,

१. नि० भा० गा० ३३४७

किन्तु लेखक प्राकृत लिखने के लिये प्रवृत्त है—यह स्पष्ट है। इसकी भाषा का ग्रध्ययन एक स्वतन्त्र विषय हो सकता है, जो भाषाशास्त्रियों के लिये एक नई वस्तु होगा। प्रसंगाभावतया यहाँ इस विषय में कुछ नहीं लिखना है।

निशीय चूरिंग एक विशालकाय ग्रन्थ है। प्रायः सभी गाथाग्रों का विवरण विस्तार से देने का प्रयत्न है। स्वयं भाष्य ही विषयवैविध्य की दृष्टि से एक वहुत वड़ा भंडार है। ग्रीर भाष्य का विवरण होने के नाते चूर्णि तो ग्रीर भी ग्रविक महत्वपूर्ण विषयों से खिचत है—यह ग्रसंदिग्ध है। चूर्णिगत महत्त्व के विषयों का परिचय यथास्थान ग्रागे कराया जाएगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चूर्णिकार ने ग्रपने समय के युग का प्रतिविम्व शब्द-बद्ध कर दिया है। उस काल में मानव-बुद्धि-जिन विषयों का विचार करती थी ग्रीर उस काल का मानव जिस परिस्थित से गुजर रहा था, उसका तादृश चित्र प्रस्तुत ग्रन्थ में उपस्थित हुग्रा है, यह करना ग्रतिशयोक्ति नहीं।

निशीथ चूर्णि के कर्ता के विषय में निम्न वातें चूर्णि से प्राप्त होती हैं :--

- (१) निशीय विशेष चूर्णि के कर्ता ने पीठिका के प्रारंभ में 'पञ्जुण्ण खमासमण' को नमस्कार किया है ग्रीर उन्हें 'ग्रत्थदायि' ग्रर्थात् निशीय शास्त्र के ग्रर्थ का वताने वाला कहा है, विन्तु ग्रपना नाम नहीं दिया:। पट्टावली में कहीं भी 'पञ्जुण्ण खमासमण्' का पता नहीं लगता। हाँ इतना निश्चित है कि ये प्रद्युम्नक्षमाश्रमण, सन्मति टीकाकार ग्रभय देव के गुरु प्रद्युम्न से तो भिन्न ही हैं। क्योंकि दोनों के समय में पर्याप्त व्यवधान है। फिर भी इतना ग्रवश्य कहा जा सकता है कि चूर्णिकार के उपाध्याय प्रद्युम्न क्षमा श्रमण थे।
  - (२) १३ वें उद्देश के श्रंत में निम्न गाथा चूर्णिकारने दी है:-

संकरनडमडडविभूसण्यस्य तयणामसरिसणामस्स । तस्स सुतेणेस कता विसेसचुयणी णिसीहस्स ॥

प्रस्तुत गाथा में ग्रपने पिता का नाम सूचित किया है। 'शंकर-जटारूप मुकुट के विभूषण रूप' ग्रीर 'उसके सहश नाम को घारण करने वाले' इन दी पदों में चूर्णिकार के पिता का नाम छिपा हुग्रा है। प्रस्तुत में शंकर के मुकुट का भूषण यदि 'सप' लिया जाए तो 'नाग'; यदि 'चन्द्र' लिया जाय तो 'शशी' या 'चन्द्र' फलित होता है। स्पष्ट निर्णय नहीं होता।

् (३) १५ वें उद्देश के ग्रंत में निम्न गाथा है :—

रविकरमभिषाण्ऽक्खरसत्तम वगांत-श्रक्खरजुएणं । णामं जस्सित्थिए सुतेण तस्ते क्या चुग्णी ॥

इसमें चूर्णिकार ने श्रपनी माता का नाम सूचित किया है।

(४) १६ वें उद्देश के ग्रन्त में निम्न गाथा चूर्णिकारने दी है:

देहडो सीह थोरा य ततो जेटा सहोयरा। किण्डा देउलो एएएणे सत्तमो य तिइज्जगो। एतेसि मज्जिमो जो उ मंदे वी तेण वित्तिता॥

इस गाथा में चूणिकारने ग्रपने भ्राताग्रों का नाम दिया है। वे सव मिलकर सात भाई थे। देहड़, सीह ग्रीर थोर-ये तीन उनसे वड़े थे ग्रीर देउल, णण्ण, ग्रीर तिइज्जग-ये तीन उनसे छोटे थे। अर्थात् वे अपने माता-पिता की सात संतानों में चीये थे-जीचके थे।

इसके ग्रलावा वे ग्रपने को 'मंद' भी कहते हैं। यह तो केवल नम्रता-प्रदर्शन है। उनके ज्ञान की गंभीरता और उसके विस्तार का पता, चूणि के पाठकों से कथमपि ग्रज्ञात नहीं रह सकता।

(५) चूणि के ग्रंत में वीसवें उद्देश की समाप्ति पर ग्रपने परिचय के सम्त्रन्थ में चूणिकार ने दो गाथाऐं दी हैं।

#### प्रथम गाथा है:

ति चड पण ग्रहमवनो ति पण्ग ति तिग ग्रम्खरा व तेसि । पढमतिएहि तिदुसरजुएहि गामं कयं नस्त ।

स्वोवा व्याख्या के अनुसार आठ वर्ग ये हैं - १ अ, २ क, ३ च, ४ ट, ५ त, ६ प, ७ य, दशा इन ग्राठ वर्गों में से तृतीय 'च' वर्ग, चतुर्थ 'ट' वर्ग, पंचम 'त' वर्ग ग्रीर ग्रष्टम 'श' वर्ग के ग्रक्षर इनके नाम में हैं। 'च' वर्ग का तृतीय - 'ज'; 'ट' वर्ग का पंचम - 'ण'; 'त' वर्ग का तृतीय-'द' ; ग्रीर 'श' वर्ग का तृतीय-'स'। इन व्यंजनाक्षरों में जो स्वर मिलाने हैं उनका उल्लेख गाया के उत्तरार्घ में किया गया है। वे स्वर इस प्रकार हैं-प्रथम ग्रौर वृतीयाक्षर में वृतीय = 'इ' और द्वितीय = 'श्रा'। श्रस्तु क्रमशः मिलाकर 'जिणदास' यह नाम फलित होता है।

#### द्वितीय गाथा है:

गुरुदिएएं च गणितं भहत्तरतं च तस्स नुहेहि। तेण कपेसा चुण्णी विसेसनामा निसीहस्स ।

ग्रर्थात् गुरु ने जिसे 'गणि' पद दिया है, तथा उनसे संतुष्ट लोगों ने जिसे 'महत्तर' पदवी दी है; उसने यह निजीध की विशेष चूणि निर्माण की है।

सारांश यह है कि जिनदास गणि महत्तर ने निशीय विशेप चूर्णि की रचना की है।

नन्दी सूत्र की चूर्णि भी जिनदास फुत है। ग्रीर उसके ग्रंत में उसका निर्पाण-काल शक संवत् ५६= उल्लिखित है । ग्रथीत् वि० सं० ७३३ में वह पूर्ण हुई । ग्रतएव जिनदास का काल विक्रम की ग्राठवीं शताब्दी का पूर्वार्घ निश्चित है।

चूर्णिकार जिनदास किस देश के थे, यह उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से तो कहा नहीं है ; किन्तु क्षेत्र-संस्तव के प्रसंग में उन्होंने कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया है। ग्रतः उससे ग्रनुमान किया जा सकता है कि वे संभवत: कुरुक्षेत्र के होंगे र।

विशेप चर्चा के लिये, देखो-अकलंक ग्रन्थत्रय का ग्राचार्य श्री जिनविजयजी का प्रास्ताविक पृ० ४।

नि० गा० १०२६ चूर्णि। गा० १०३७ चू०।

### विषय-प्रवेश:

प्रस्तुत विषय-प्रवेश निशीथ सूत्र, भाष्य ग्रीर चूणि को एक ग्रखण्ड ग्रन्थ मान कर ही लिखा जा रहा है, जिससे कि एक ही विषय-वस्तु की वार-बार पुनरावृत्ति न करनी पड़े। श्रावश्यकता होने पर भाष्य-चूणिका पृथक् निर्देश भी किया जायगा; ग्रन्यथा केवल 'निशीय' शब्द का ही प्रयोग होता रहेगा। निशीथ २० उद्देश में विभक्त है ग्रीर उसमें चित्रत विषयों का विस्तृत विपयानुक्रम चारों भागों के प्रारम्भ में दिया ही गया है। ग्रतएव उसकी पुनरावृत्ति भी यहाँ नहीं करनी है। केवल कुछ विचारणीय वातों का निर्देश करना ही प्रस्तुत में ग्रभीष्ट है। तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक ग्रीर भाषाकीय सामग्री की ग्रोर, जो इस ग्रन्थ में सर्वत्र विखरी पड़ी है, विद्वानों का ध्यान ग्राक्षित करने की दिशा में ही प्रस्तुत प्रयास है। ग्रन्थ की महत्ता एवं गम्भीरता को देखते हुए, तथा समय की ग्रन्थता एवं ग्रपनी बहुविध कार्यव्यग्रता को ध्यान में रखते हुए यद्यपि सफलता संदिग्ध है, तथापि इस दिशामें यित्किचित् दिग्दर्शन मात्र भी हो सका, तो मेरा यह तुच्छ प्रयास सफल समभा जाएगा।

ग्राचारांग में निर्प्र न्थ ग्रीर निर्फ्र न्थी संघ के कर्तव्य ग्रीर ग्रकर्तव्य के मीलिक उपदेशों का संकलन हो गया था। किन्तु जैसे-जैसे संघ का विस्तार होता गया ग्रीर देश, काल, ग्रवस्था म्रादि परिवर्तित होते गये, उत्सर्ग मार्ग पर चलना कठिन होता गया। म्रस्तु ऐसी स्थिति में श्राचारांग की ही निशीय नामक चूला में, उन श्राचार नियमों के विषय में जो वितथकारी के लिये प्रायश्चित्त बताये गये थे , क्या उन प्रायश्चित्तों को केवल सुत्रों का शब्दार्थ करके ही दिया-लिया जाय, या उसमें कुछ नवीन विचारणा को भी ग्रवकाश है ? इस प्रश्न का उत्तर हमें मूल निशीय सूत्र से तो नहीं मिलता; किन्तु दीर्घंकाल के विस्तार में यथाप्रसंग जो श्रनेकानेक विचारणा श्रीर निश्चय होते रहे हैं उन सब का दर्शन हमें नियुक्ति, भाष्य श्रीर चूर्णि में होता है। स्पष्ट है कि जिन ग्रपवादों का मूल में कोई निर्देश नहीं, उन ग्रपवादों को भी नियु कि ग्रादि में स्थान मिला है-यह वस्तु पद-पद पर स्पष्ट होती है। प्रतिसेवना के दो भेद दर्प श्रीर कल्प के मूल में भी मानवीय दुर्वलता ने उतना काम नहीं किया, जितना कि साधकों के दीर्घ कालीन ग्रनुभव ने । साधक ग्रपने साध्य की सिद्धि के हेतु ग्राज्ञा का शब्दशः पालन करने को उद्यत था, किन्तु तथानुरूप शब्दशः पालन करने पर जव केवल अपना ही नहीं, जैन शासन का भी अहित होने की संभावनाएँ देखने में आई तो शब्दों से ऊपर उठकर तात्पर्यार्थ पर जाना पड़ा श्रीर फलस्वरूप नाना प्रकार के श्रपवादों की सृष्टि हुई। कई वार उन अपवादों के प्रकार, उनका समर्थन श्रीर श्रवलम्बन की प्रक्रिया का वर्णन पढ़कर ऐसा लगने लगता है कि श्रादर्श मार्ग से किस सीमा तक संघ का पतन हो सकता है ? किन्तु जव हम उन प्रक्रियाओं का अवलम्बन करने वालों की मनः स्थिति की ग्रोर देखते हैं, तो इतना ही कहना पड़ता है कि वे ग्रपने ही द्वारा स्वीकृत नियमोपनियमों के वंधनों से ग्रभिभूत थे। एक ग्रोर उन बन्धनों को किसी प्रकार भी शिथिल न करने की निष्ठा थी, तो दूसरी ग्रोर संघ की

१. गा० ७१

२. गा० ७४

प्रतिष्ठा तथा रक्षा का प्रश्न भी कुछ कम महत्त्व का नहीं था—इन दो सीमा-रेखाग्रों के वीच तत्कालीन मनः स्थिति दोलायमान थी । टीकोपटीकाग्रों का तटस्य ग्रध्ययन इस वात की स्पष्ट साक्षी देता है कि वन्धनों को शिथिल किया गया ग्रीर संघ की प्रतिष्ठा की चेष्टा की गई। यह चेष्टा सर्वथा सफल हुई, यह नहीं कहा जा सकता । कुछ साधुग्रों ने ग्रपने शिथिलाचार का पोपण संघ प्रतिष्ठा के नाम से भा करना शुरू किया, जिसके फल स्वरूप भ्रन्ततः चैत्यवास, यति-समाज ग्रादि के रूप में समय-समय पर शिथिलाचार को प्रश्रय मिलता चला गया। संविहत की दृष्टि से स्वीकृत किया गया शिथिलाचार, यदि साधक में व्यक्तिगत विवेक की मात्रा तीव हो ग्रीर ग्राचरण के नियमों के प्रति बलवती निष्ठा हो, तव तो जीवन की उन्नति में वायक नहीं वनता। किन्तु इसके विपरीत ज्योंही कुछ हुम्रा कि चारित्र का केत्रल वाह्य रूप ही रह जाता है, ग्रात्मा लुप्त हो जाती है। धीरे-धीरे ग्राचरण में उत्सर्ग का स्थान ग्रपवाद ही ले लेता है श्रीर श्राचरण की मूल भावना शिथिल हो जाती है। जैन संघ के श्राचार-सम्बन्धी कितने ही ग्रीत्सर्गिक नियमों का स्थान ग्राघुनिक काल में ग्रपवादों ने ले लिया है ग्रीर यदि कहीं ग्रपवादों का ग्राश्रय नहीं भी लिया गया, तो भी यह तो देखा ही जाता है कि उत्सर्ग की ग्रात्मा प्राय: लुप्त हो गई है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि इवेताम्बर संप्रदाय में वस्न स्वीकार का ग्रपवाद मार्ग ही जत्सर्ग हो गया है; तो दूसरी ग्रोर दिगम्बरों में ग्रचेलता का उत्सर्ग तात्पर्य-शून्य केवल परंपरा का पालन मात्र रह गया है। मयूरिपच्छ, जो गच्छवासियों के लिये ग्रापवादिक है (नि० गा० ५७२१); वह ग्राज दिगम्बरों में ग्रीत्सर्गिक है। वस्तुतः सूत्र श्रीर टीकाश्रों में प्रति-पादित यह उत्सर्ग श्रीर श्रपवाद मार्ग जिस ध्येय को सिद्ध करने के लिये था, वह ध्येय तो साधक के विवेक से ही सिद्ध हो सकता है। विवेकशून्य श्राचरण या तो शिथिलाचार होता हैं, या केवल अर्थशून्य आडंवर । प्राचीन आचार्य उक्त दोनों से वचने के, देश कालानुरूप मार्ग दिखा रहे हैं। किन्तु फिर भी यह स्पष्टोक्ति स्वीकार करनी ही पड़ती है कि प्राचीन ग्रन्थों में इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं, जो यह सिद्ध कर रहे हैं कि वे प्राचीन ग्राचार्य भी सही राह दिखाने में सर्वथा समर्थ नहीं हो सके। संघ-हित को यहाँ तक बढ़ावा दिया गया कि व्यक्तिगत ग्राचरण का कोई महत्त्व न हो, ऐसी घारणा लोगों में बद्धमूल हो गई। यह ठीक है कि संघ का महत्त्व बहुत वड़ा है, किन्तु उसकी भी एक मर्यादा होनी ही चाहिए। श्रन्यथा एक बार श्राचरण का वाँघ शिथिल हुग्रा नहीं कि वह मनुष्य को दुराचरण के गड्ढे में फिर कहाँ तक श्रीर कितनी दूर तक ढकेल देगा, यह नहीं कहा जा सकता। निशीय के चूर्णि-पर्यंत साहित्य का अध्ययन करने पर बार बार यह विचार उठता है कि संघ-प्रतिष्ठा की भूठी घुन में कभी-कभी सर्वथा अनुचित मार्ग का अवलम्बन लेने की आज्ञा भी दी गई है, जिसका समर्थन आजका प्रबुद्ध मानव किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। यह कह कर भी नहीं कि उस काल में वही उचित था। कुछ वातें तो ऐसी हैं, जो सदा सर्वत्र अनुचित ही कही जायंगी। ऐसी बातों का ग्राचरण भले ही किसी पुस्तक-विशेष में विहित भी कर दिया हो, तथापि वे सदैव त्याच्य ही हैं। वस्तुतः इस प्रकार के विधान कर्ताग्रों का विवेक कितना जागृत था, यह भी एक प्रश्न है। अतएव इन टीकाकारों ने जो कुछ लिखा है वह सव उचित ही है, यह कहने का साहस नहीं होता। मेरी उक्त विचारणा के समर्थन में यहाँ कुछ उदाहरण दिये जायँगे; जिन पर निद्वद्वर्ग को ध्यान देना चाहिये ग्रीर साधकों को भी।

तथाकिथत उदाहरणों की चर्चा करने से पहले, उत्सर्ग ग्रीर ग्रपवाद के विषय में, प्रस्तुत ग्रन्थ में जो चर्चाएँ की गई हैं, उनके सारांश को लेकर यहाँ तद्विषयक थोड़ा विचार प्रस्तुत है। सिद्धान्ततः उत्सर्ग-ग्रपवाद का रहस्य समभने के वाद ही ग्रीचित्य-ग्रनौचित्य का विचार सहज वोधगम्य हो सकेगा।

# मूल सूत्रों की विचारणा त्र्यावश्यक:

सर्व प्रथम यह विचारणीय है कि क्या सब कुछ सूत्र के मूल शब्दों में कहा गया है, या कहा जा सकता है ? यदि सब कुछ कह देने की संभावना होतो, तब तो प्रारंभ में ही नियमोपनियमों की एक लंबी सूची बना दी जाती ग्रौर फिर उसमें व्याख्या करने की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती । द्रव्य क्षेत्र-काल भाव की ग्रावश्यकता ने सर्व प्रथम व्याख्याताग्रों को इसी प्रश्न पर विचार करने को वाध्य किया कि क्या विधि सूत्र ग्रर्थात् ग्राचारांग ग्रौर तदनन्तर दशवैकालिक ग्रादि में शब्दतः सम्पूर्ण विधि-निषेव का उपदेश हो गया है—ऐसा माना जाए या नहीं ?

जिस प्रकार द्रव्यानुयोग के विषय में यह समाधान देना ग्रावश्यक प्रतीत हुग्रा कि तीर्थंकर केवल त्रिपदी—'उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य'-का उपदेश करते हैं, तदनन्तर उसका विवरण करना या उस त्रिपदी के श्राधार पर द्वादशांग रूप वाङ्गमय की रचना करना गणधर का कार्य है, उसी प्रकार चरणानुयोग की विचारणा में भी ग्राचार्यों को विवश होकर ग्रंत में यह कह देना पड़ा कि-'तीर्थंकरों ने किसी विषय की अनुज्ञा या प्रतिषेघ नहीं किया है; केवल इतनी ही ग्राज्ञा दी है कि कार्य उपस्थित होने पर केवल सत्य का ग्राश्रय लिया जाय श्रर्थात् ग्रपनी ग्रात्मा या दूसरों की ग्रात्मा को घोखा न दिया जाय ।' "संयमी पुरुष का ध्येय मोक्ष है। ग्रतएव वह ग्रपने प्रत्येक कार्य के विषय में सोचे कि मैं उससे - मोक्ष से दूर जा रहा हूँ या निकट? जब सिद्धान्त में एकान्त विधि या एकान्त निषेव नहीं मिलता, तब ग्रपने लाभालाभ की चिन्ता करने वाले वनिये के समान साधक अपने ग्राय-व्यय की तुलना करे, " यही उचित है। "उत्सर्ग ग्रीर ग्रपवाद ग्रति विस्तृत हैं। ग्रतएव संयमवृद्धि ग्रीर निर्जरा को देखकर ही कर्तव्य का निरचय किया जाय"-यह उचित हैं । स्पष्ट है कि ग्राचार्यों ने ग्रपनी उक्त विचारणा में यह तो निक्चित किया ही कि विधि सूत्रों के शब्दों में जो कुछ ग्रथित है, उतना ही ग्रीर उसे ही ग्रंतिम सत्य मानकर चलने से काम नहीं चलेगा। श्रतएव श्राचार-सूत्रों की व्याख्या द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव की दृष्टि से करना नितांत ग्रावश्यक है। केवल 'शब्द' ही नहीं, किन्तु 'ग्रथं' भी प्रमाण है; श्रर्थात् श्राचार्यो द्वारा की गई व्याख्या भी उतनी ही प्रमाण है, जितना कि मूल शब्द । श्रर्थात् श्राचार-वस्तु में केवल शब्दों को लेकर चलने से ग्रनर्थ की संभावना है, ग्रतः तात्पर्यार्थ तक जाना पड़ता है। ऐसा होने पर ही संयम की साधना उचित मार्ग से चल सकती है श्रीर साध्य-मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। ग्रतएव यह भी कहना पड़ा कि 'यदि सूत्र में जैसा

१. नि० गा० ५२४८; वृ० गा० ३३३०।

२. नि० २०६७, उपदेशमाला गा० ३६२।

३. ंव्य० भाग ३, पृ० ७६, नि० चू० ६०२३।

लिखा है वैसा ही ग्राचरण किया जाए-ग्रर्थात् केवल सूत्रों के मूल शब्दों को ग्राधार मान कर ही ग्राचरण किया जाए ग्रीर उसमें विचारणा के लिए कुछ ग्रवकाश ही न हो, तो दृष्टि प्रधान पुरुषों द्वारा कालिक सूत्र ग्रथित् द्वादशांग की व्याख्या क्यों की गई ?' यही सूचित करता है कि केवल शब्दों से काम नहीं चल सकता। उचित मार्ग यही है कि उसकी परिस्थित्यनुसार व्याख्या की जाय। 'सूत्र में ग्रनेक ग्रथों की सूचना रहती है। ग्राचार्य उन विविध ग्रथों का निर्देश व्याख्या में कर देते हैं ।' सिद्ध है कि विचारणा के विना यह संभव नहीं। ग्रतएव सूत्र के केवल शब्दों को पकड़ कर चलने से काम नहीं चल सकता। उसकी व्याख्या तक जाना होगा—तभी उचित ग्राचरण कहा जायगा, ग्रन्यथा नहीं। यह ग्राचार्यों का निश्चित ग्रिभिप्राय है। 'जिस प्रकार एक ही मिट्टी के पिड में से कुम्भकार ग्रनेक प्रकार की ग्राकृति वाले वर्तनों की सृष्टि करता है, उसी प्रकार ग्राचार्य भी एक ही सूत्र-शब्द में से नाना ग्रर्थों की उत्प्रेक्षा करता है। जिस प्रकार गृह में जब तक ग्रंघकार है तब तक वहाँ स्थित भी ग्रनेक पदार्थ दृष्टि-गोचर नहीं होते हैं, उसी प्रकार उत्प्रेक्षा के ग्रभाव में शब्द के ग्रनेकानेक विशिष्ट ग्रर्थ ग्रप्रकाशित ही रह जाते हैं 3 17 अतएव सूत्रार्थ की विचारणा के लिए अवकाश है ही । यह ग्राचार्यों की विचारणा का ही फल है कि विविध सूत्रों की विचारणा करके उन्होंने निश्चय किया कि किस सूत्र को उत्सर्ग कहा जाय ग्रौर किस को अपवाद सूत्र ? ग्रौर किस को तदुभय कहा जाय । तदुभय सूत्र के चार प्रकार हैं—उत्सर्गापवादिक, ग्रपंवादौत्सर्गिक, उत्सर्गीत्सर्गिक ग्रौर ग्रपवादा-पवादिक। इस प्रकार कुल छः प्रकार के सूत्र होते हैं"। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसा भी होता है कि 'ग्रनेक में से केवल एक का ही शब्दतः सूत्र में ग्रहण करके शेप की सूचना की जाती है, कोई सूत्र केवल निग्र न्य के लिये होता है, कोई केवल निग्र न्यी के लिये होता है तो कोई सूत्र दोनों के लिये होता है ।' सूत्रों के ये सब प्रकार भी विचारणा की ग्रपेक्षा रखते हैं। इनके उदाहरणों के लिये, वाचक, प्रस्तुत ग्रन्थ की गा० ५२३४ से ग्रागे देख लें - यही उचित है।

जैन ग्राचार्यों ने 'शब्द' के उपरान्त 'ग्रथं' को भी महत्त्व दिया है। इसके मूल की खोज की जाए तो पता लगता है कि जैन मान्यता के अनुसार तीर्थकर तो केवल 'ग्रथं' का उपदेश करते हैं। 'शब्द' गणवर के होते हैं ।' ग्रर्थात् मूलभूत 'ग्रथं' है, न कि 'शब्द'। वैदिकों में तो मूलभूत 'शब्द' है, उसके बाद उसके ग्रथं की मीमांसा होती है । किन्तु जैन मत के अनुसार मूलभूत 'ग्रथं' है, शब्द तो उसके बाद ग्राता है। यही कारण है कि सूत्रों के शब्दों का उतना महत्त्व नहीं है, जितना उनके ग्रथों का है, ग्रीर यही कारण है कि ग्राचार्यों ने शब्दों को

१. नि॰ गा० ५२३३, वृ० गा० ३३१५।

२. नि० गो ५ ५२३३ की चूर्ण।

३. नि० गा० ५२३२ की चूणि।

४. नि० गा० ५२,३४, वृ० गा० ३३१६।

५. वही चूरिए।

६. नि० गा० ५२३४) वृ० गा० ३३१७।

७. वृ० मा० गा० १६३।।

इ. वृ० भा० गा० १६१ ह

उतना महत्त्व नहीं दिया, जितना कि अर्थों को दिया और फलस्वरूप शब्दों को छोड़ कर वे तात्पर्यार्थं की ग्रोर ग्रागे वढ़ने में समर्थं हुए। तात्पर्यार्थं को पकड़ने में सदैव समर्थं हुए या नहीं-यह दूसरा प्रश्न है, किन्तु शब्द को छोड़ कर तात्पर्य की ग्रोर जाने की छूट उन्हें थी, यही यहाँ पर महत्त्व की बात है। इसी दृष्टि से शब्दों के ग्रथं के लिये 'भाषा', 'विभाषा', ग्रीर 'वार्तिक'— ये भेद किये गये। 'शब्द' का केवल एक प्रसिद्ध ग्रर्थ करना 'भाषा' है, एक से ग्रधिक ग्रर्थ कर देना 'विभाषा' है, ग्रीर यावत् ग्रर्थ कर देना 'वार्तिक' है। जो श्रुतकेवली पूर्वधर है, वही 'वार्तिक' कर सकता है ।

एक प्रश्न उपस्थित किया गया है कि जिन ग्रथों का उपदेश ऋषभादि तीर्थंकरों ने किया, क्या उन्हीं ग्रथीं का उपदेश, वर्धमान—जो ग्रायु में तथा शरीर की ऊंचाई में उनसे हीन थे - कर सकते हें ? उत्तर दिया गया है कि शरीर छोटा हो या बड़ा, किन्तु शरीर की रचना तो एक जैसी ही थी, घृति समान थी, केवलज्ञान एक जैसा ही था, प्रतिपाद्य विषय भी वही था, तब वर्धमान उनही ग्रथों का प्रतिपादन क्यों नहीं कर सकते ? हाँ, कुछ तात्कालिक बातें ऐसी हो सकती हैं, जो वर्धमान के उपदेश की मौलिक विशेषता कही जा सकती हैं। इसी लिये श्रुत के दो भेद होते हैं - 'नियत', जो सभी तीर्थं करों का समान है, ग्रीर 'ग्रनियत', जो समान नहीं होता?।

उपर्युक्त विचारणा से स्पष्ट है कि ग्राचार्यों के समक्ष यह वैदिक विचारणा थी कि शब्द नित्य हैं, उनके अर्थ नित्य हैं और शब्द तथा अर्थ के संबंध भी नित्य हैं। इसी वैदिक विचार को नियंत श्रुत के रूप में ग्रपनाया गया है। साथ ही ग्रनेकान्तवाद के ग्राश्रय से ग्रनियस श्रुत की भी कल्पना की गई है। श्राचार्य ग्रुपनी ग्रोर से व्याख्या करते हैं, किन्तु उस व्याख्या का तीर्थंकरों की किसी भी श्राज्ञा से विरोध नहीं होना चाहिए। श्रतएव सूत्रों में शब्दतः कोई वात नहीं भी कही गई हो, किन्तु अर्थतः वह तीर्थंकरों को श्रिभिन्नेत थी, इतना ही कहने का श्रिधकार ग्राचार्य को है। तीर्थंकर की श्राज्ञा के विरोध में श्रपनी श्राज्ञा देने का श्रिधकार श्राचार्य को नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर श्रीर ग्राचार्य की श्राज्ञा में वलावल को दृष्टि से तीर्थंकर की ग्राज्ञा ही वलवती मानी जाती है, ग्राचार्य की नहीं। ग्रतएव तीर्थंकर की ग्राज्ञा की श्रवहेलना करने वाला व्यक्ति श्रविनय एवं गर्व के दोष से दूपित माना गया है<sup>3</sup>। जिस प्रकार श्रुति श्रीर स्मृति में विरोध होने पर श्रुति ही बलवान मानी जाती है, उसी प्रकार तीर्थंकर की श्राज्ञा श्राचार्य की श्राज्ञा से वलवती है।

उत्सर्ग श्रीर श्रपवाद\* :

एक वार जब यह स्वीकार कर लिया गया कि विचारणा को अवकाश है, तव परिस्थित को देखकर मूल सूत्रों के ग्रपवादों की सृष्टि करना, ग्राचार्यों के लिये सहज हो गया।

बु० भा० गा० १६६-६।

२. वृ० भा० गा० २०२-४। ३. नि० गा० ५४७२।

<sup>\*</sup> इसका विशेष विवेचन उपाच्याय श्री ग्रमरमुनिजी लिखित निशीय के तृतीय भाग की प्रस्तावना में द्रष्टव्य है। तथा मुनिराज श्री पुण्यविजयजी की वृहत्कल्प के छुठे भाग की प्रस्तावना भी द्रष्टव्य है।

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना भी ग्रावश्यक है कि यह ग्रपवाद मार्ग केवल स्यविरकत्प में ही उचित समभा गया है'। जिनकत्प में तो सायक केवल ग्रोत्सिंगक मार्ग पर ही चलते हैं । यह भी एक कारण है कि प्रस्तुत निशीय सूत्र को 'कल्प' न कहकर 'प्रकल्प' कहा गया है; क्यों कि ससमें उत्सर्ग-कल्प का नहीं; किन्तु स्थिवर-कल्पका वर्णन है। स्थिवर-कल्प का ही दूसरा नाम 'प्रकल्प' है। ग्रीर 'कल्प' जिनकल्प को कहते हैं। प्रतिपेध के लिये उत्सर्ग शब्द का प्रयोग है ग्रीर 'ग्रनुज्ञा' के लिए ग्रपवाद का । इससे फलित है कि उत्सर्ग प्रतिपेध है, ग्रीर ग्रपवाद विधि है।

संयमी पूरुप के लिये जितने भी निपिद्ध कार्य न करने योग्य कहे गये हैं, वे, सभी 'प्रतिपेघ' के ग्रन्तर्गत ग्राते हैं। ग्रीर जव परिस्थिति-विशेष में उन्हीं निषिद्ध कार्यों को करने की 'ग्रनुज़ा' दी जाती है, तब वे ही निषिद्ध कर्म 'विधि' वन जाते हैं"। परिस्थिति विशेष में ग्रकतंच्य भी कर्तव्य वन जाता है; किन्तु प्रतिपेच को विधि में परिणत कर देने वाली परिस्थिति का ग्रीचित्य ग्रीर परीक्षण करना, साघारण साधक के लिये संभव नहीं है। ग्रतएव ये 'ग्रपवाद' 'श्रन्ज्ञा' या 'विधि' सव किसी को नहीं वताये जाते। यही कारण है कि 'ग्रपवाद' का दूसरा नाम 'रहस्य' (नि॰ चू॰ गा॰ ४६५) पड़ा है। इससे यह भी फलित हो जाता है कि जिस प्रकार 'प्रतिपेघ' का पालन करने से ग्राचरण विशुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार ग्रनुज्ञा के ग्रनुसार ग्रर्थात् ग्रपवाद मार्ग पर चलने पर भी ग्राचरण को विशुद्ध ही माना जाना चाहिए । यदि ऐसा न माना जाता तव तो एक मात्र उत्सर्ग मार्ग पर ही चलना ग्रनिवार्य हो जाता ; फल-स्वरूप ग्रपवाद मार्ग का ग्रवलंबन करने के लिए कोई भी किसी भी परिस्थिति में तैयार ही न होता। परिणाम यह होता कि साधना मार्ग में केवल जिनकल्प को ही मानकर चलना पड़ता। किन्तु जब से साधकों के संघ एवं गच्छ वनने लगे, तब से केवल ग्रीत्सर्गिक मार्ग ग्रर्थात् जिनकल्प संभव नहीं रहा। ग्रतएव स्यविरकल्प में यह ग्रनिवार्य हो गया कि जितना 'प्रतिपेघ' का पालन ग्रावश्यक है, उतना हो ग्रावश्यक 'ग्रनुज्ञा' का ग्राचरण भी है। विलक परिस्थिति-विशेप में 'अनुजा' के अनुसार आचरण नहीं करने पर प्रायश्चित्त का भी विवान करना पड़ा है। जिस प्रकार 'प्रतिपेघ' का भंग करने पर प्रायश्चित्त है उसी प्रकार ग्रपवाद का ग्राचरण नहीं करने पर भी प्रायश्चित्त हैं । ग्रर्थात् 'प्रतिपेध' ग्रीर 'ग्रनुज्ञा' उत्सर्ग ग्रीर ग्रपवाद—दोनों ही समवल माने गये। दोनों में ही विशुद्धि है। किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्सर्ग राजमार्ग है, जिसका अवलंवन साधक के लिये सहज है; किन्तु अपवाद, यद्यपि आचरण में सरल है, तथापि सहज नहीं है।

१. स्यविरकल्प में स्त्री-पुरुप दोनों होते हैं। जिनकल्प में केवल पुरुप। नि० गा० ८७।

२. नि॰ गा॰ ६६९८ की उत्यान चूर्णि।

३. नि० चू० पृ० ३८ गा० ७७ के उत्तरार्व की चूर्णि । श्रीर गा० ८१, ८२ की चूर्णि ।

४. नि० चू० गा० ३६४।

थ. नि० गा० प्र२४५।

६. नि० चूरु पुरु ३; गारु २८७, १०२२, १०६८, ४१०३।

७. नि० गा० २३१।

अपवाद का अवलंबन करने से पहले कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है; अन्यथा श्रपवादमार्ग पत्न का मार्भ वन जाता है। यही कारण है कि स्पष्ट रूप से प्रतिसेवना के दो भेद वताये गये हैं-ग्रकारण ग्रपवाद का सेवन 'दर्प' प्रति सेवना है ग्रीर सकारण प्रति सेवना 'कल्प' है। संयमी पुरुप के लिये मोक्ष मार्ग पर चलना, यह मुख्य है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र की साधना होती है। ग्राचार का पालन करना चारित्र है; किन्तु उक्त चारित्र के कारण यदि दर्शन ग्रीर ज्ञान की हानि होती हो, तो वह चारित्र, चारित्र नहीं रहता। ग्रतएव ज्ञान-दर्शन की पुष्टि में बाधक होने वाला ग्राचरण चारित्र की कोटी में नहीं ग्राता। यही कारण है कि ज्ञान ग्रीर दर्शन के कारण ग्राचरण के नियमों में ग्रथात् चारित्र में ग्रपवाद करना पड़ता है। उक्त अपवादों का सेवन 'कल्पप्रतिसेवना' के अन्तर्गत इसलिये हो जाता है कि सावक ग्रपने ध्येय से च्युत नहीं होता । ग्रर्थात् ग्रपवाद सेवन के कारणों में 'ज्ञान' ग्रीर 'दर्शन' ये दो मुख्य हैं। यदि ग्रपवाद सेवन की स्थिति में इन दोनों में से कोई भी कारण उपस्थित न हो, तो वह प्रतिसेवना ग्रकारण होने से 'दर्प' के ग्रन्तर्गत होती है। दर्प का परित्याग करके 'कल्प' का ग्राश्रय लेना ही साधक को उचित है। ग्रतएव दर्प को निषिद्ध माना गया है। ज्ञान श्रीर दर्शन इन दो कारणों से प्रतिसेवना हो तो कल्प है-ऐसा मानने पर प्रश्न होता है कि तव दुर्भिक्ष ग्रादि श्रन्य श्रनेक प्रकार के कारणों की जो चर्चा श्राती है ; उसका समाधान क्या है ? मुख्य कारण तो ज्ञान-दर्शन ही हैं, किन्तु उनके श्रतिरिक्त जो अन्य कारणों की चर्चा श्राती है, उसका श्रर्थ यह है कि साक्षात् ज्ञान दर्शन की हानि होने पर जिस प्रकार श्रपवाद मार्ग का श्राश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार यदि परंपरा से भी ज्ञान-दर्शन की हानि होती हो तव भी ग्रपवाद का ग्राश्रय लेना ग्रावश्यक हो जाता है। दुर्भिक्ष में उत्सर्ग नियमों का पालन करते हुए ग्राहारादि ग्रावश्यक सामग्री जुटाना संभव नहीं रहता। ग्रीर ग्राहार के विना शरीर का स्वस्य रहना संभव नहीं। शरीर के ग्रस्वस्थ होने पर ग्रवश्य ही स्वाध्याय की हानि होगी, श्रीर इस प्रकार ग्रन्ततः ज्ञान-दर्शन की हानि होगी ही। यह ठीक है कि दुर्भिक्ष से साक्षात् ज्ञान-हानि नहीं होती, किन्तु परंपरा से तो होती है। ग्रतएव उसे भी ग्रपवाद मार्ग के कारणों में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार ग्रन्य कारणों का भी ज्ञान-दर्शन के साथ परंपरा सम्बन्ध है।

श्रथंवा प्रतिसेवना का विभाजन एक श्रन्य प्रकार से भी किया गया है— (१) दर्प प्रति-सेवना, (२) कल्पप्रति सेवना, (३) प्रमादप्रति सेवना श्रीर (४) श्रप्रमादप्रति सेवना । किन्तु उक्त चारों को पुनः दो में ही समाविष्ट कर दिया गया है, क्योंकि प्रमाद दर्प है श्रीर श्रप्रमाद

१. नि॰ गा॰ ६८ । श्रीर उसकी चूणि । गा॰ १४४, ३६३, ४६३ ।

२. नि० गा० १७४, १८८, १६२, २२०, २२१, ४८४,-४, २४४, २४३, ३२१, ३४२, ४१६, ३६१, ३६४, ४२४, ४४३, ४४८, ४८८ इत्यादि।

३. नि० गा० ६०।

कल्प। ग्रर्थात् जो ग्राचरण प्रमाद-पूर्वक किया जाता है, वह दर्प प्रतिसेवना है ग्रीर जो ग्रप्रमाद-पूर्वक किया जाता है, वह कल्प प्रति सेवना है ।

जैन ग्राचार के मूल में ग्रहिसा है। एक प्रकार से ग्रहिसा का ही विस्तार सत्य ग्रादि हैं। ग्रतएव ग्राचरण का सम्यक्त इसी में है कि वह ग्रहिसक हो। ग्रीर वह ग्राचरण दुश्चरित कहा जाएगा, जो हिसक हो। हिंसा-ग्रहिसा की सूक्ष्म चर्चा का सार यही है कि प्रमाद ही हिंसा है ग्रीर ग्रप्रमाद ही ग्रहिसा ग्रति में प्रमाद प्रति सेवना को 'दपं' कहा गया ग्रीर ग्रप्रमाद प्रति सेवना को 'कल्प'। संयमी साधक को ग्रप्रमादी रह कर ग्राचरण करना चाहिए, कभी भी प्रमादी जीवन नहीं विताना चाहिए; क्योंकि उसमें हिंसा है ग्रीर सायक को प्रतिज्ञा ग्रहिसक जीवन व्यतीत करने की होती हैं।

ग्रत्रमाद प्रति सेवना के भी दो भेद किये गये हैं—ग्रनाभोग ग्रौर सहसाकार<sup>3</sup> । ग्रत्रमादी होकर भी यदि कभी ईयां ग्रादि समिति में विस्मृति ग्रादि किसी कारण से ग्रत्यकाल के लिये उपयोग न रहे, तो वह ग्रनाभोग कहा जाता है । इसमें, यद्यपि प्राणातिपात नहीं है, मात्र विस्मृति है; तथापि यह प्रतिसेवना के ग्रन्तर्गत तो है ही । प्रवृत्ति हो जाने के वाद यदि पता चल जाए कि हिंसा की संभावना है, किन्तु परिस्थितिवश इच्छा रहते हुए भी प्राणवध से वचना संभव न हो, तो उस प्रतिसेवना को सहसाकार कहते हैं । कल्पना कीजिए कि संयमी उपयोगपूर्वक चल रहा है। मार्ग में कहीं सूक्ष्मता ग्रादि के कारण पहले तो जीव दीखा नहीं, किन्तु ज्योंही चलने के लिये पैर उठाया कि सहसा जीव दिखाई दिया ग्रौर वचाने का प्रयत्न भी किया, तथापि न संभल सकने के कारण जीव के ऊपर पैर पड़ ही गया ग्रौर वह मर भी गया, तो यह प्रतिसेवना सहसाकार प्रतिसेवना है ।

श्रनाभोग श्रीर सहसाकार प्रतिसेवना में प्राणिबंध होते हुए भी वंध = कर्म वंध नहीं माना गया है। क्योंकि प्रतिसेवक समित है, श्रप्रमादी है, श्रीर यतनाशील है (नि० गा० १०३)। यतनाशील पुरुष की किल्पिका सेवना, न कर्मोदयजन्य है श्रीर न कर्मजनक; प्रत्युत कर्मक्षय-कारी है। इसके विपरीत दर्प प्रतिसेवना कर्मवन्धजनक है (नि० गा० ६३०३-८)। यतना की यह भी व्याख्या है कि श्रशठ पुरुष का जो भी रागद्वेष रहित व्यापार है, वह सब यतना है। इसके विपरीत रागद्वेषानुगत व्यापार श्रयतना है। (नि० गा० ६६६६)

१. नि० गा० ६१।

२. नि०गा० हर।

३. नि० गा० ६०, ६५।

४, नि० गा० ६६।

४. नि० चू० गा० ६६।

६. नि० गा० ६७।

७. नि० गा० ६ ससे।

# श्रहिसा के उत्सर्ग-अपवाद :

संयमी जीवन का सर्वस्व ग्रहिंसा है १—ऐसा मानकर सर्व प्रथम संयमी जीवन के जो भी नियमोपिनयम वने, उन सब में यही ध्यान रखा गया कि साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हिंसा का ग्राथ्य न लेना पड़े। इसी दृष्टि से यह भी ग्रावश्यक समभा गया कि संयमी के पास ग्रपना कहने जैसा कुछ भी न हो। क्योंकि समग्र हिंसा के मूल में पिरग्रह का पाप है। ग्रतएव यदि सब प्रकार के पिरग्रह से मुक्ति ली जाए, तो हिंसा का संभव कम से कम रह जाए। इस दृष्टि से सर्व प्रथम यह ग्रावश्यक माना गया कि संयमी ग्रपना परिवार ग्रीर निवास-स्थान छोड़ दे। ग्रपनी समस्त संपत्ति का पंरित्याग करे, यहाँ तक कि शरीराच्छादन के लिए ग्रावश्यक वस्त्र तक का परित्याग कर दे२। ग्रन्ततः साधना का ग्रथं यही हुग्रा कि सव कुछ त्याग देने पर भी ग्रात्मा का जो शरीर रूप परिग्रह शेष रह जाता है, उसका भी परित्याग करने की प्रिक्रयामात्र है। ग्रर्थात् दीक्षित होने के बाद लंबे काल तक की मारणांतिक ग्राराधना का कार्यक्रम ही जीवन में शेष रह जाता है। इस ग्राराधना में राग द्वेष के परित्याग-पूर्वक शरीर के ममत्व का परित्याग करने का ही ग्रभ्यास करना पड़ता है। ज्ञान, ध्यान, जप, तप ग्रादि जो भी साधना के ग्रंग हैं, उन सबका यही फल होता है कि ग्रात्मा से शरीर का संबंध सर्वथा छूट जाए!

साधना, ब्रात्मा को शरीर से मुक्त करने की एक प्रिक्तया है। किन्तु, ब्रात्मा ब्रीर शरीर का सांसारिक ग्रवस्था में ऐसा तादात्म्य हो गया होता है कि शरीर की हठात् सर्वथा उपेक्षा करने पर ब्रात्म-लाभ के स्थान पर हानि होने की ही ग्रविक संभावना है। इस दृष्टि से दीर्घकाल तक जो साधना करनी है, उसका एक साधन शरीर भी है, (दश वै० ४, ६२) ऐसा माना गया। श्रतएव उतनी ही हद तक शरीर की रक्षा करना ग्रविवार्य है, जितनी हद तक वह साधना का साधन बना रहता है। जहाँ वह साधना में वाधक हो, वहाँ उसकी रक्षा त्यांज्य है; किन्तु साधन का सर्वथा परित्यांग कर देने पर साधना संभव नहीं—यह भी एक घ्रुव सत्य है। ग्रतएव ग्रात्म-शुद्धि के साथ-साथ शरीर-शुद्धि की प्रक्रिया भी ग्रविवार्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि साधना-स्वीकृति के प्रथम क्षण में ही शरीर की सर्वथा उपेक्षा कर दी जाए। निष्कर्ष यही निकला कि सर्वस्व-त्यांगी संयमी जीवन-यापन की दृष्टि से ही ग्रहार ग्रहण करेगा, न कि शरीर की या रसास्वादन की पृष्टि के लिए। ग्राहार जुटाने के लिए जो कार्य या व्यापार एक गृहस्थ को करने पड़ते हैं, यदि साधक भी, वे ही सव कुछ करने लगे, तव तो वह पुन: सांसारिक प्रयंच में ही उलक्क जाएगा। इस दृष्टि से यह उचित माना गया कि संयमी ग्रयने ग्राहार का प्रवंध माधुकरी वृत्ति से करे (दशके ६. २-५)। इस वृत्ति के कारण जैसा भी मिले, या कभी नहीं भी मिले, तब भी उसे समभाव पूर्वक ही जीवन यापन करना चाहिए, यही

१. 'श्रिहिसा निजणा दिट्ठा सन्वभूएसु संजमो' ६.१०। सन्वे जीवा वि इच्छंति जीविजं न मरिज्जिजं। तम्हा पाणिवहं घोरं निग्गंथा वज्जयंति णं।। ६.११।। दगर्वै०

२. दश वै० ४.१७-१८।

साघक की म्राहार-विपयक सावना है। उक्त साघना के मुख्य नियम यही वने कि वह ग्रपने लिये वनी कोई भी वस्तु भिक्षा में स्वीकार न करे, ग्रौर न ग्रपने लिये ग्राहार की कोई वस्तु स्वयं ही तैयार करे। दी जाने वाली वस्तु भी ऐसी होनी चाहिए जो शरीर की पृष्टि में नहीं; किन्तु जीवन-यापन में सहायक हो ग्रर्थात् स्खा-सूखा भोजन ही ग्राह्य है। ग्रौर खास वात यह है कि वह ऐसी कोई भी वस्तु ग्राहार में नहीं ले सकता, जो सजीव हो या सजीव से सम्बन्धित हो। इतना ही नहीं, किन्तु भिक्षाटन करते समय यदि संग्रमी से या देते समय दाता से, किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो, जीव-हिंसा की संभावना हो तो वह भिक्षा भी स्वीकरणीय नहीं है। इतना ही नहीं, दाता के द्वारा पहले या पीछे किसी भी समय यदि भिक्षु के निमित्त हिंसा की संभावना हो तो वह इस प्रकार की भिक्षा भी स्वीकार नहीं करेगा। इत्यादि मुख्य नियमों को लक्ष्य में रखकर जो उपनियम बने, उनकी लम्बी सूचियाँ शाखों में हैं (दशबैं० ग्र० ४); जिन्हें देखने से यह निश्चय होता है कि उन सभी नियमोपनियमों के पीछे ग्रहिंसा का सूक्ष्मतम दृष्टिकोण रहा हुग्रा है। ग्रस्तु जहाँ तक संभव हो, हिंसा को टालने का पूरा प्रयत्न है।

ग्राहार-विषयक नियमोपनियमों का ग्रथवा उत्सर्ग ग्रपवाद-विधि का विस्तार ग्राचा-रांग, दशकैकालिक, बृहत्कल्प, कल्प ग्रादि में है; किन्तु वहाँ प्रायश्चित की चर्चा नहीं है। प्रायश्चित की प्राप्ति ग्रथंतः फालित होती है। किन्तु क्या प्रायश्चित हो, यह नहीं वताया गया। निशीय मूल सूत्र में ही तत्तत् नियमोपनियमों की क्षिति के लिये प्रायश्चित्त वताया गया है। साथ ही निर्युक्ति, भाष्य तथा चूणिकारों के लिये यह भी ग्रावच्यक हो गया कि प्रत्येक सूत्र की व्याख्या के समय और प्रायश्चित्त का विवरण देते समय यह भी वता दिया जाए कि नियम के भंग होने पर भी, किस विशेष परिस्थिति में साधक प्रायश्चित्त से मुक्त रहता है—ग्रथांत् विना प्रायश्चित्त ही शुद्ध होता है।

श्राहार-विषयक उक्त नियमों का सर्जन श्रीत्सिंगिक श्राहिसा के श्राधार पर किया गया है। श्रतएव श्राहिसा के श्रपवादों को लक्ष्य में रखते हुए श्राहार के भी श्रपवाद वनाये जाएँ-यह स्वाभाविक है। स्वयं श्राहिसा के विषय में भी श्रनेक श्रपवाद हैं. किन्तु हम यहाँ कुछ की ही चर्चा करेंगे, जिससे प्रतीत होगा कि जीवन में श्रीहिसा का पालन करना कितना कठिन है श्रीर मनुष्य ने श्रीहिसा के पालन का दावा करके भी क्या-क्या नहीं किया?

श्रीहिंसा की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रपने विरोधी का पुतला वनाकर उसे मर्माहत करे तो वह दर्पप्रतिसेवना है - ग्रर्थात् हिंसा है। किन्तु धर्म-रक्षा के

१. नि०स्० २. ३२-३६, ३८-४६; ३. १-१४; ४. १६-२१, ३८-३६, ११२; ४. १३-१४, ३४-३४; ५. १४-१६; ६. १-२, ६; ११. ३, ६, ७२-६१; १२. ४, १४-१४, ३०-३१, ४१; १३. ६४-७६; १४. ४-१२, ७४-६६; १६. ४-१३, १६-१७, २७, ३३-३७; १७. १२४-१३२; १८. २०-२३; १६. १-७।

२. नि० गा० १५५।

निमित्त ग्रथीत् सांघु-संघ या चैत्य का कोई विरोधी हो तो, उसका मिट्टी का पुतला वनाकर मर्माहत करना धर्म-कार्य है; फलतः वह कल्प प्रतिसेवना के ग्रन्तर्गत हो जाता है । ग्रथीत् ऐसी हिंसा करने वाला पापभागी नहीं वनता । हिंसा का यह ग्रहिंसक तरीका ग्राज भले ही हास्यास्पद लगे; किन्तु जिस समय लोगों का मन्त्रों में विश्वास था, उस समय उन्होंने यही ठीक समभा होगा कि हम प्रत्यक्षतः ग्रपने शत्रु की हिंसा नहीं करते, केवल उसके पुतले की हत्या करते हैं ग्रीर तद्द्वारा शत्रु की हिंसा होती है, ग्रस्तु इस पद्धित के द्वारा हम कम से कम साक्षात हिंसा से तो वच ही जाते हैं । वस्तुतः विचार किया जाए, तो तत्कालीन साधकों के समक्ष ग्रहिंसा के वल पर शत्रु पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए, इसकी कोई स्पष्ट प्रिक्रया नहीं थी—ऐसा लगता है । ग्रतएव शत्रु के हृदय को परिवर्तित करने जितना धैर्य न हो, तो यह भी एक ग्रहिंसक मार्ग है । यह मान लिया गया ।

धर्म-शत्रु परोक्ष हो तो मंत्र का ग्राश्रय लिया जाय, किन्तु वह यदि समक्ष ही ग्रा जाय ग्रीर ग्राचार्य ग्रादि के वध के लिये तैयार हो जाय, तो इस परिस्थित में क्या किया जाए ? यह प्रश्न भी ग्रीहंसक संघ के समक्ष था। उक्त प्रश्न का ग्रपवाद मार्ग में जो समाधान दिया गया है वह ग्राज के समाज की दृष्टि में, जो सत्याग्रह का पाठ भी जानता है, भले ही ग्रीहंसक न माना जाए, किन्तु निशीय भाष्य ग्रीर चूिणकार ने तो उसमें भी विशुद्ध ग्रीहंसा का पालन ही माना है। निशीय चूिण में कहा है कि यदि ऐसा शत्रु ग्राचार्य या गच्छ के वध के लिये उद्यत है, ग्रथवा किसो साध्वी का वलः त्कार पूर्वक ग्रपहरण करना चाहता है, ग्रथवा चैत्यों या चैत्यों के द्रव्य का विनाश करने पर तुला हुग्रा है, ग्रीर ग्रापके उपदेश को मानता ही नहीं; तव उसकी हत्या करके ग्राचार्य ग्रादि की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी हत्या करता हुग्रा संयमी मूलतः विशुद्ध ही माना गया है 'पृतं करेंतो विशुद्धों'।

एक वार ऐसा हुग्रा कि एक ग्राचार्य वहुशिष्य परिवार के साथ विहार कर रहे थे। संध्या का समय था ग्रीर वे एक क्वापदाकुल भयंकर ग्रटवी में पहुँच गए। संघ में एक दृढ़ शरीर वाला कोंकणदेशीय साधु था। रात में संघ की रक्षा का भार उसे सोंपा गया। शिष्य ने ग्राचार्य से पूछा कि हिंस्र पशु का प्रतिकार उसे कष्ट पहुँचाकर किया जाय या विना कष्ट के ? ग्राचार्य ने कहा कि यथा संभव कष्ट पहुँचाए विना ही प्रतिकार करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ग्रन्य उपाय संभव न हो तो कष्ट भी दिया जा सकता है। रात में जब शेप साधु सो गए, तो वह कोंकणी साधु रक्षा के लिए जागता रहा ग्रीर उसने इस प्रसंग में तीन सिंहों की हत्या करदी। प्रात:काल उसने ग्राचार्य के पास ग्रालोचना की ग्रीर वह शुद्ध माना गया। इस प्रकार जो भी संघ-रक्षा के निमित्त किसी की हत्या करता है, वह शुद्ध हो माना जाता है ।

मिट्टी का पुतला बनाकर, उसे अभिमंत्रित कर, पुतले में जहां-जहां मर्म भाग हों वहां खंडित करने पर, जिसका पुतला होता उसके मर्म का घात किया जाता था।

२. नि० गा० १६७.

३. नि० चू० गा० २८६।

४. 'पृबं द्यायरियादि कारणेसु वाचादितो सुद्धो'—नि० चू० गा० २८६, पृ० १०१ भाग १।

भगवान् महावीर के द्वारा ग्राचरित ग्रहिंसा में ग्रीर इन टीकाकारों की ग्रहिंसा-सम्बन्धी कल्पना में ग्राकाश-पाताल जैसा स्पष्ट ग्रन्तर दीखना है। भ० महावीर तो शत्र के द्वारा होने वाले सभी प्रकार के कष्टों को सहन कर लेने में ही श्रेय समभन्ते थे। श्रीर श्रपनी रक्षा के लिये मनुष्य की तो क्या, देव की सहायता लेना भी उचित नहीं समभते थे। किन्तु समय का फेर है कि उन्हीं के अनुयायी उस उत्कट ग्रहिसा पर चलने में समर्थ नहीं हुए, श्रीर गीतानिर्दिष्ट—'श्राततायिनमाय।न्तम्' की व्यावहारिक ग्रहिसा-नीति का ग्रनुसरण करने लग गए। विवश होकर पारमार्थिक ग्रहिंसा का पालन छोड़ दिया गया। ग्रथवा यह कहना उचित होगा कि तत्कालीन साधक के समक्ष, ग्रपने व्यक्तित्व की ग्रपेक्षा, संघ ग्रीर प्रवचन-अर्थात् जैन शासन का व्यक्तित्व ग्रत्यधिक महत्त्वशाली हो गया था। ग्रतएव व्यक्ति, जो कार्य अपने लिये करना ठीक नहीं समभता था, वह सब संघ के हित में करने को तैयार हो जाता था। ग्रीर तात्कालिक संघ की रक्षा करने में ग्रानन्द मनाता था। ऐसा करने पर समग्ररूप से श्रहिंसा की साघना को वल मिला, यह तो नहीं कहा जा सकता। किन्तु ऐसा करना इसलिये उचित माना गया कि यदि संघ का ही उच्छेद हो जाएगा तो संसार से सन्मार्ग का ही उच्छेद हो जाएगा। ग्रतएव सन्मार्ग की रक्षा के निमित्त कभी कभाक ग्रसन्मार्ग का भी ग्रवलंबन लेना ग्रावश्यक है। प्रस्तुत विचारणा इसलिये दोप पूर्ण है कि इसमें 'सन्मार्ग पर दृढ़ रहने से ही सन्मार्ग टिक सकता है'—इस तथ्य के प्रति ग्रविश्वास किया गया है ग्रीर 'हिंसा से भी श्रहिंसा की रक्षा करना ग्रावश्यक है'—इस विश्वास को सुदृढ वनाया गया है। सावन ग्रीर साध्य की एक रूपता के प्रति ग्रविश्वास फलित होता है, ग्रीर उचित या अनुचित किसी भी प्रकार से ग्रपने साध्य को सिद्ध करने की एक मात्र तत्परता ही दीखती है। ग्रीर यह भी एक श्रभिमान है कि हमारा हो धर्म सर्व-हितकर है, दूसरे धर्म तो लोगों को कु-मार्ग में ले जाने वाले हैं। तभी तो उन्होंने सोचा कि हमें ग्रपने मार्ग की रक्षा किसी भी उपाय से हो, करनी ही चाहिए। एक वार एक राजा ने जैन साघुग्रों से कहा कि ब्राह्मणों के चरणों में पड़ो, ग्रन्यथा मेरे देश से सभी जैन साधु निकल जाएँ ! ग्राचार्य ने ग्रपने साधुग्रों को एकत्र करके कहा कि जिस-किसी साधु में अपने शासन का प्रभाव वढ़ाने की शक्ति हो, वह सावद्य या निरवद्य जैसे भी हो, श्रागत कष्ट का निवारण करे। इस पर राजसभा में जाकर एक साधु ने कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको ग्राप सभा में एकत्र करें, हम उन्हें नमस्कार करेंगे। जब ब्राह्मण एकत्र हुए, तो उसने कणेर की लता को अभिमंत्रित करके सभी ब्राह्मणों का शिरच्छेद कर दिया; किसी श्राचार्य के मत से तो राजा का भी मस्तक काट दिया। इस प्रकार प्रवचन की रक्षा और उन्नति की गई। इस कार्य को भी प्रवचन के हितार्य होने के कारण विशुद्ध माना

मनुष्य-हत्या जैसे अपराघ को भी, जब प्रवचन के कारण विशुद्ध कोटी में माना गया, तब अन्य हिंसा की तो वात ही क्या ? अतएव अहिंसा के अन्य अपवादों की चर्चा न करके प्रस्तुत में आहार-सम्बन्धी कुछ अपवादों की चर्चा की जाएगी। इससे पहले यहाँ इस वात की ओर पुनः ध्यान दिला देना आवश्यक है कि यह सब गच्छ-वासियों की ही चर्या है। किन्तु

१. 'एवं पवयण्यथे पढिसेवंतो विसुद्धो'—नि० चू० गा० ४८७।

ķ.

जिन्होंने गच्छ छोड़ कर जिनकल्प स्वीकार कर लिया हो, वे एकाकी निष्ठावान् श्रमण, ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें तो उक्त प्रसंगों पर श्रपनी मृत्यु ही स्वीकार होती थी, किन्तु किसी को कुछ भी श्रपनी ग्रोर से कष्ट पहुँचाना स्वीकार नहीं था ग्रौर न वह शास्त्र-विहित ही था। इस प्रकार ग्रहिंसा में पूर्ण निष्ठा रखने वाले श्रमणों की भी कमी नहीं थी। किन्तु जब यह देख लिया जाता कि ग्रन्य समर्थ श्रमण-संघ की रक्षा करने के योग्य हो गये हैं, तभी ऐसे निष्ठावान् श्रमण को संघ से पृथक् होकर विचरण करने की ग्राज्ञा मिल सकती थी, ग्रौर वह भी जीवन के ग्रन्तिम वर्षों में । तात्पर्य यह है कि जब तक संघ में रहे, संयमी के लिए शासन ग्रौर संघ की रक्षा करना—ग्रावश्यक कर्तव्य है, ग्रौर एतदर्थ यथाप्रमंग व्यक्तिगत साधना को गौण भी करना होता है। जब संघ से पूर्णतया पृथक् हो जाए, तभी व्यक्तिगत साधना का चरमविकास किया जा सकता है। ग्रर्थात् फिलतार्थ रूप में यह मान लिया गया कि व्यक्तिगत विकास की चरम पराकाष्ठा संघ में रहकर नहीं हो सकती। संघ में तो व्यक्तिगत विकास की एक ग्रमुक मर्यादा है।

यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि व्याख्याकार ने जिन ग्रपवादों का उल्लेख किया है, जिनके भ्राचरण करने पर भी प्रायश्चित्त न लेने की प्रेरणा की है, यदि उन अपवादों को हम सूत्रों के मूल शब्दों में खोजें तो नहीं मिलेंगे। फिर भी शब्द की ग्रपेक्षा ग्रर्थ को ही ग्रिधिक महत्त्व देने की मान्यता के ग्राधार पर, व्याख्याकारों ने शब्दों से अपर उठकर ग्रपवादों की सृष्टि की है। अपवादों की आज्ञा देते समय कितनी ही बार श्रीचित्य का सीमातीत भंग किया गया है, ऐसा ग्राज के वाचक को ग्रवश्य लगेगा। किन्तु उक्त ग्रपवादों की पृष्ठिभूमि में तत्कालीन संघ की मनः स्थिति का ही चित्रण हमें मिलता है; ग्रतः उन ग्रपवादों का ग्राज के ग्रहिंसक समाज की दृष्टि से नहीं, ग्रिपतु तत्कालीन समाज की दृष्टि से ही मूल्यांकन करना चाहिए। संभव है ग्राज के समाज की ग्रीहंसा तत्कालापेक्षया कुछ ग्रविक सूक्ष्म ग्रीर सहज हो गई हो; किन्तु उस समय के ग्राचार्यों के लिये वही सब कुछ करना उचित रहा हो। मात्र इसमें ग्राज तक की ग्रहिंसा की प्रगति का ही दर्शन करना चाहिए, न कि यह मान लेना चाहिए कि जीवन में उस समय ग्रहिंसा ग्रधिक थी ग्रीर ग्राज कम है; ग्रथवा यह भी नहीं समभ लेना चाहिए कि संपूर्ण ग्रहिंसा का परिपालन ग्राज के युग में नहीं हो सकता है, जोकि पूर्व युग में हुग्रा है। ग्रीर यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि हम ग्राज ग्रहिंसा का चरम विकास जितना सिद्ध कर सके हैं, उस काल में वह विकास उतना नहीं था। भेद वस्तुतः यह है कि ग्राज समुदाय की दृष्टि से भी अहिंसा किस प्रकार उत्तरोत्तर वढ़ सकती है, यह अधिक सोचा जाता है। व्यक्तिगत दृष्टि से तो पूर्वकाल में भी संपूर्ण ग्रहिंसक व्यक्ति का मिलना संभव था, ग्रौर ग्राज भी मिलना संभव है। किन्तु ग्रहिंसक समाज की रचना किस प्रकार हो सकती है—इस समस्या पर गांघी जी द्वारा उपदिष्ट सत्याग्रह के वाद ग्रधिक विचार होने लगा है—यही नई वात है। समग्र मानव समाज में, युद्ध-शक्ति का निराकरण करके ग्रात्म-शक्ति का साम्राज्य किस प्रकार स्थापित हो-यह ग्राज की समस्या है। ग्रीर ग्राज के मानव ने ग्रपना केन्द्र विन्दु.

१. वृ० भा० गा० १३५ म से। संघ की उचित व्यवस्था किये विना जिनकत्यी होने पर प्रायिवत्तः लेना पड्ता था—नि० गा० ४६२६; वृ० गा० १०६३।

व्यक्तिगत ग्रहिंसा से हटाकर प्रस्तुत सामूहिक ग्रहिंसा में स्थिर किया है—यही ग्राज के ग्रहिंसा-विचार की विशेषता है।

# ग्राहार ग्रीर ग्रीपध के ग्रपवाद :

प्रव कुछ ग्राहार-विपयक ग्रपवादों की चर्चा की जाती है। यह विशेपतः इसिलये ग्रावश्यक है कि जैन समाज में ग्राहार के प्रश्न को लेकर वारवार चर्चा उठती है ग्रीर वह सदेंव ग्राज के जैन-समाज के ग्राहार-सम्वन्धी प्रिक्रिया को समक्ष रखकर होती है। जैन-समाज ने ग्राहार के विपय में दीर्घकालीन ग्रहिंसा की प्रगित के फलस्वरूप जो पाया है वह उसे प्रारंभकाल में ही प्राप्त था, उक्त मान्यता के ग्राधार पर ही प्रायः प्रस्तुत चर्चा का सूत्रपात होता है। ग्रतएव यह ग्रावश्यक है कि उक्त मान्यता का निराकरण किया जाए ग्रीर ग्राहार-विषयक सही मान्यता उपस्थित की जाए ग्रीर ग्राज के समाज की दृष्टि से पूर्वकालीन समाज ग्राहार के विपय में ग्रहिंसा की दृष्टि से कितना प्रशालद था—यह भी दिखा दिया जाए। ग्राज का जैन साधु ग्रपवाद की स्थित में भी मांसाहार ग्रहण करने की कल्पना तक को ग्रसह्य समभता है, तो लेने की वात तो दूर ही है। ग्रतएव ग्राज का भिक्षु 'प्राचीनकाल में कभी जैन भिन्नु भी ग्रापवादिक स्थित में मांस ग्रहण करते थे'—इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

ग्राहार का विचार करते समय दो वातों का विचार करना ग्रावश्यक है। एक तो यह कि कौनसी वस्तु साधु को ग्राहार में लेने योग्य है? ग्रर्थात् शाकाहार या मांसाहार दो में से साधु किसे प्रथम स्थान दे? दूसरी वात यह है कि वह गोचरी या पिण्डेपणा के ग्रावाकर्म वर्जन ग्रादि नियमों को ग्रधिक महत्त्व के समभे या वस्तु को? ग्रर्थात् ग्राहिसा के पालन की दृष्टि से "साधु अपने लिये वनी कोई भी चीज, चाहे वह शाकाहार-मम्बन्धी वस्तु हो या मांसाहार-सम्बन्धी, न लें" इत्यादि नियमों को महत्त्व दे ग्रथवा ग्राहार की वस्तु को?

वस्तु-विचार में यह स्पष्ट है कि साघु के लिये यह उत्सर्ग मार्ग है कि वह मद्य-मांस श्रादि वस्तुशों को श्राहार में न ले। ग्रर्थात् उक्त दोपपूर्ण वस्तुशों की गवेपणा न करे ग्रीर कभी कोई देता हो तो कह दे कि ये वस्तुएँ मेरे लिये ग्रकल्प्य हैं। ग्रीर यह भी स्पष्ट है कि भिक्षु का उत्सर्ग मार्ग तो यही है कि वह पिण्डेपणा के नियमों का यथावत् पालन करे। ग्रर्थात् ग्रपने लिये वनी कोई भी चीज न ग्रहण करे। तारतम्य का प्रश्न तो ग्रपवाद मार्ग में उपस्थित होता है कि जब ग्रपवाद मार्ग का ग्रवलम्बन करना हो, तब क्या करे? क्या वह वस्तु को महत्व दे या नियमों को? निशीथ में रात्रि भोजन सम्बन्धी ग्रपवादों के वर्णन प्रसंग में जो कहा गया है, वह प्रस्तुत में निर्णायक हो सकता है। ग्रतएव यहाँ उसकी चर्चा की जाती है। कहा गया है कि हीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक का मांस हो तो ग्रल्पेन्द्रिय जीवों का मांस लेने में कम दोप है ग्रीर उत्तरोत्तर ग्रधिक निद्रिय जीवों का मांस ग्रहण करने में उत्तरोत्तर ग्रधिक दोप है। जहाँ के लोगों को यह पता हो कि 'जैन श्रमण मांस नहीं लेते' वहाँ ग्राधाकर्म-दूपित ग्रन्य ग्राहार लेने

१. दश वै० ५.७३, ७४; गा० ७३ के 'पुग्गल' शब्द का स्रयं 'मांस' है। इसका समर्यंन निशीय-चूर्णि से भी होता है--गा० २३८, २८८, ६१००।

में कम दोप है ग्रीर मांस लेने में ग्रधिक दोप; क्योंकि परिचित जनों के यहाँ से मांस लेने पर निन्दा होती है। किन्तु जहाँ के लोगों को यह ज्ञान नहीं कि 'जैन श्रमण मांस नहीं खाते', वहाँ मांस का ग्रहण करना ग्रच्छा है ग्रीर ग्राधाकर्म-दूपित ग्राहार लेना ग्रधिक दोषावह है; क्योंकि ग्राधाकर्मिक ग्राहार लेने में जीवधात है। ग्रतएव ऐसे प्रसंग में सर्वप्रथम द्वीन्द्रिय जीवों का मांस ले; उसके ग्रभाव में कमशः त्रीन्द्रिय ग्रादि का। इस विषय में स्वीकृत साधुवेश में ही लेना या वेप वदलकर, इसकी भी चर्चा है'। उक्त समग्र चर्चा का सार यह है कि जहाँ ग्रपनी ग्रात्मसाक्षी से ही निर्णय करना है ग्रीर लोकापवाद का कुछ भी डर नहीं है, वहाँ गोचरी-सम्बन्धी नियमों के पालन का ही ग्रधिक महत्व है। ग्रर्थात् ग्रीदेशिक फलाहार की ग्रपेक्षा मांस लेना, न्यून दोपावह, समभा जाता है—ऐसी स्थित में साधक की ग्रहिंसा कम दूषित होती है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जबिक फासुग-ग्रचित्त वस्तु मांसादि का सेवन भी ग्रपने बलवोय की वृद्धि निमित्त करना ग्रप्रशस्त है, तो जो ग्राधाकर्मादि दोप से दूषित ग्रविशुद्ध भोजन करता है, उसका तो कहना हो क्या ? ग्रर्थात् वह तो ग्रप्रशस्त है ही। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मांस को भी फासुग-ग्रचित माना गया है।

इस प्रसंग में निशीयगत विकृति की चर्चा भी उपयोगी सिद्ध होगी। निशीय सूत्र में कहा गया है कि जो भिक्षु ग्राचार्य तथा उपाध्याय की ग्राज्ञा के विना विकृत-विगय का सेवन करता है, वह प्रायश्चित्त-भागी होता है (उ०४, सू०२१)।

निशीथ नियुं क्ति में विकृति की गणना इस प्रकार है-

तेल, घृत. नवनीत—मक्खन, दिघ, फाणिय—गुड, मद्य, दूध, मघु, पुग्गल—मांस ग्रीर चलचल ग्रोगाहिम³ (गा० १५६२—६३)

योगवाही भिक्षु के लिये ग्रर्थात् शास्त्र पठन के हेतु तपस्या करने वाले के लिये कहा गया है कि जो कठिन शास्त्र न पढ़ता हो, उसे श्राचार्य की ग्राज्ञा पूर्वक दशों प्रकार की विकृति के सेवन की भजना है। ग्रर्थात् ग्राचार्य जिसकी भी ग्राज्ञा दे, सेवन कर सकता है। किन्तु ग्रपवाद मार्ग में तो कोई भी स्वाध्याय करने वाला किसी भी विकृति का सेवन कर सकता है (नि० गा० १५६६)।

विकृति के विपय में निशीथ में ग्रन्यत्र भी चर्चा है। कहा गया है कि विकृति दो प्रकार की है-(१) संचितया ग्रीर (२) ग्रसंचितया। दूध, दिध, मांस ग्रीर मक्खन—ये ग्रसंचितया विकृति हैं। ग्रीर किसी के मत से ग्रीगाहिम भी तदन्तर्गत है। शेप विकृति, संचितया कही गई हैं। ग्रीर उनमें मधु, मांस ग्रीर मद्य को ग्रप्रशस्त विकृति भी कहा गया है (नि० चू० गा० ३१६७)। यह भी स्पष्ट किया गया है कि विकृति का सेवन साधक की ग्रात्मा को विकृत बना

१. नि॰ गा॰ ४३६-३६, ४४३-४४७।

२. नि० चू० गा० ४६६।

३. पकाने के लिये तवे पर प्रथमवार रखा गया तप्त घृत । जिसमें तीन बार कोई वस्तु तली न जाय, तब तक वह विकृत है ।

देना है। ग्रतएव उसका वर्जन करना चाहिए (नि॰ गा॰ ३१६८)। किन्तु चूणिकार ने स्पष्टरूप से ग्रपवादपद में विकृति ग्रहण करने की ग्रनुज्ञा का निर्देश किया है ग्रीर कहा है कि वाल, बृद्ध, ग्राचार्य तथा दुवंल संयमी रोग ग्रादि में विकृति का सेवन कर सकते हैं (नि॰ चू॰ ३१६८)। भाष्यकार ने कहा है कि मांस ग्रादि गिहित विगय लेते समय, साधु, सर्वप्रथम इस वात की गर्हा करे कि "यह ग्रकार्य है, क्या करें, इनके विना रोगी के रोग का शमन नहीं होता।" ग्रीर उतना ही लिया जाएं जितने से कि रोगी का काम चल सके। तथा दातार को भी यह विश्वास हो जाए कि सचमुच रोगी के लिये ही लेते हैं, रस-लोलुपता से नहीं। (नि॰ गा॰ ३१७० चूणि के साथ)।

सामान्यतः निषिद्ध देश में विहार करने की यनुज्ञा नहीं है, किन्तु यदि कभी श्रपवाद में विहार करना ही पड़े, तो भिक्षु, बेप वदल कर ग्रपने लिये भोजन बना सकते हैं, दूसरों के यहाँ से पक फल ले सकते हैं, ग्रोर मांस भी ग्रहण कर सकते हैं (नि० चू० गा० ३४३६)। ग्रीर इसके लिये प्रायश्चित्त-विवि भी वताई गई है (नि० गा० ३४५६-७)।

निशीय सूत्र (११ ८०) में, यदि भिक्षु मांस-भोजन की लालसा से उपाथय यदलता है, तो उसके लिए प्रायिश्वर्त्त का विद्यान है। किन्तु अपवाद में गीतार्थ सावु संखडी आदि में जाकर मांस का ग्रहण कर सकते हैं (नि॰ गा॰ ३४८७)। रोगी के लिये चोरी से या मन्त्र प्रयोग करके वशीकरण से भी अभीप्सित औषि प्राप्त करना अपवाद मार्ग में उचित माना गया है। (नि॰ गा॰ ३४७)। औपिव में हंसतेल जेंसी वस्तु लेना भी, जो मांस से भी अधिक पाप जनक है, और वह भी आवश्यकता पड़ने पर चोरी या वशीकरण के द्वारा, अपवाद मार्ग में शामिल है। चूणिकार ने हंसतेल बनाने की विधि का जो उल्लेख किया है, उसे पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हंस को चीर कर, मलसूत्र निकाल कर, अनन्तर उसके पेट को कुछ वस्तुए भर कर सी लिया जाता है और फिर पकाकर जो तेल तैयार किया जाता है, वह हंसतेल है (नि॰ गा॰ ३४८ की चूणि)।

भगवान् महावीर की सूल ग्राज्ञा से संयमी के लिए किसी प्रकार की भी चिकित्सा न करने की थी , किन्तु एक वार साघु-संघ में चिकित्सा प्रविष्ट हुई कि उसका ग्रपवाद मार्ग में किस सीमा तक प्रचलन होता गया, यह उक्त दृष्टान्त से स्पष्टतया जाना जा सकता है। साघक मृत्युभय से कितना ग्रविक त्रस्त था—यह तो इससे सिद्ध ही है; किन्तु अपवाद मार्ग की भी जो ग्रमुक मर्यादा रहनी चाहिए थी, वह भी भग्न हो गई—ऐसा स्पष्ट ही लगता है। एक ग्रोर भिक्षुग्रों को ग्रपनी ग्रहिसा ग्रीर ग्राचरण के उत्कृष्टत्व की घाक जमाये रखनी थी, किन्तु दूसरी ग्रोर उत्कट सहनशील संयमी जीवन रह नहीं गया था। ग्रतएव उक्त ग्रपवादों का ग्राध्य लिया गया। किन्तु पद पद पर यह डर भी था कि कहीं ग्रनुयायी वर्ग ऐसी ग्रसंयम सूलक प्रवृत्तियाँ देखकर श्रद्धाश्रष्ट न हो जाए ग्रीर साथ ही यह भी भय रहता था कि विरोधियों के समक्ष जैन साधु-समाज का जो ग्राचरण की उत्कटता का वाहरी ग्रावरण है, वह हटकर ग्रंदर का यथार्थ चित्र न खड़ा हो जाए, ताकि उन्हें जैन शासन की ग्रवहेलना का एक साधन

१. नि० गां० ३४८; ५७२२ चू० ।

२. दश वै० २.४; नि० सू० ३.२८-४०; १३.४२-४५ इत्यादि ।

मिल जाए। ग्रतएव ग्रपवाद मार्ग का जो भी ग्रवलंवन लिया जाता था, उसे गुप्त ही रखने का प्रयत्न किया जाता था (नि० चू० गा० ३४५-३४७)। जहाँ सब प्रकार के कष्टों को सहनः करने की वात थी, वहाँ सव प्रकार की चिकित्सा करने-कराने की अनुज्ञा मिल गई। यह किसी भी परिस्थतियों में हुग्रा हो, किन्तु एक बात स्पष्ट है कि 'मनुष्य के लिये ग्रपने जीवन की रक्षा का प्रश्न उपेक्षणीय नहीं है'-यह तथ्य कुछ काल के लिये उत्साह-वश भले ही उपेक्षित रह सकता है, किन्तु गंभीर विचारणा के श्रनन्तर, श्रन्ततः मनुष्य को वाध्य होकर उक्त तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ता है ग्रीर कालिदास का 'शरीरमाद्यं खलु धर्म-साधनम्' वाला कथन व्यावहारिक ही नहीं; किन्तु ध्रुव सत्य सिद्ध होता है । अतएव जिस साधु-संघ का यह उत्सर्ग मार्ग हो कि किसी भी प्रकार की चिकित्सा न करना ('तेगिच्छं नाभिनन्देज्जा' - उत्तरा २. २३) ; उसे भी रोगावस्था में क्या-क्या साधन जुटाने पड़े और जुटाने में कितनी सावधानी रखनी पड़ी— इसका जो तादृश चित्रण प्रस्तुत ग्रन्थ में है, वह तत्कालीन साधु-संघ की ग्रपने धर्म के प्रति निष्ठा ही नहीं; किन्तु विवश व्यक्ति की व्यग्रता, भय, तथा प्रतिष्ठारत्तार्थ किये जानेवाले प्रयत्न ग्रादि का यथार्थ स्वरूप भी उपस्थित करता है। ग्राज की दृष्टि से देखा जाए, तो यह सव माया जाल सा लगता है ग्रीर एक प्रकार का दब्बूपन भी दीखता है; किन्तु जिस समय धार्मिक साधकों के समक्ष केवल अपने जीवन मरण का प्रश्न ही नहीं, किन्तु संघ - उच्छेद की विकट समस्या भी थी, उस समय वे ग्रपनी जीवन — भूमिका के ग्रनुसार ही ग्रपना मार्गतलाश कर सकते थे। ग्रन्य प्रकार से कुछ भी सोचना, संभव है, तब उनके लिये संभव ही नहीं रह गया हो। जीवन में ग्रहिंसा ग्रीर सत्य की प्रतिष्ठा क्रमशः किस प्रकार की गई, ग्रीर उसके लिए साधकों को किस-किस प्रकार के गले बुरे मार्ग लेने पड़े-इस तथ्य के ग्रभ्यासियों के लिये प्रस्तुत प्रकरण ग्रत्यन्त महत्व का है। सार यही निकलता है कि रोग को प्रारंभ से ही दवाना चाहिए। उसकी उपेक्षा हानिकारक होती है?। शरीर यदि मोक्ष का साधन है, तो ग्राहार शरीर का साधन है। श्रतएव श्राहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

# ब्रह्मचर्य की साधना में कठिनाई:

जैन-संघ में भिक्षु ग्रीर भिक्षुणी—दोनों के लिये स्थान है; किन्तु जिन कल्प में, जो सायना का उत्कट मार्ग है, भिक्षुणियों को स्थान नहीं दिया गया। इसका यह कारण नहीं कि भिच्नुणी, व्यक्तिंगतरूप से, उत्कट मार्ग का पालन करने में ग्रसमर्थ हैं। किन्तु सामाजिक परिस्थित से वाध्य होकर ही ग्राचार्यों ने यह निर्णय किया कि साध्वी स्त्री एकान्त में ग्रकेली रहकर साधना नहीं कर सकती। जैनों के जिस सम्प्रदाय ने मात्र जिन कल्प के ग्राचार को ही साध्वाचार माना ग्रीर स्थिवर कल्प के गच्छवास तथा सचेल ग्राचार को नहीं माना; उनके लिये एक ही मार्ग रह गया कि वे स्त्रियों के मोक्ष का भी निषेध करें। ग्रतएव हम देखते हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी के वाद के दिगम्वर ग्रन्थों में स्त्रियों के लिये निर्वाण का निषेध किया गया है। ग्रीर

१. नि० गा० २६७०--३१०४; वृ० भा० गा० १८७१---२००२।

२. नि० गा० ४८०६-७; वृ० गा० ६४७-८।

३. नि० गा० ४१५७-४१६६।

प्राचीन ग्रन्थों की व्याख्याग्रों में प्रस्तुत निपेच को मूल में से खोजने का ग्रसफल प्रयत्न किया गुया है।

समुदाय में जहाँ साघु ग्रौर साध्वी दोनों ही हों, वहाँ प्रह्मचर्य की सावना कठिनतर हो जाती है, ग्रस्तु साधना में, जहाँ कि निवृत्ति की दृष्टि हो, ग्राचार में विवि की ग्रपेक्षा निषेय को ही ग्रधिक स्थान मिलता है । मानव-स्वभाव का ग्रीर खास कर मानव की कामवृत्ति का गहरा ज्ञान, गीतार्थं ग्राचार्यों को प्रारंभ से ही था-यह तो नहीं कहा जा सकता। किन्तु जैसे-जैसे संघ बढ़ता गया होगा वैसे-वैसे समस्याएँ उपस्थित होती गई होंगी, ग्रीर देशकालानुरूप उनका समाधान भी खोजा गया होगा-यही मानना उचित है। ग्रतएव कामवृत्ति के विषय में, जो गहरा चितन, प्रस्तुत निशीथ से फलित होता है; उसे दीर्घकालीन ग्रनुभवों का ही निचोड़ मानना चाहिए (नि॰ उद्देश १. सू॰ १-६)। सार यही है कि स्त्री ग्रीर पुरुष परस्पर के ग्रतिपरिचय में नहीं, किन्तु एक दूसरे से अधिकाधिक दूर रहकर ही अपनी ब्रह्मचर्य-साधना में सफल हो सकते हैं। ऐसा होने पर भी यदा कदा सामाजिक ग्रीर राजकीय परिस्थितवश साधु ग्रीर साध्वी-समुदाय को निकट रहने के अवसर भी आ सकते हैं, और एक दूसरे की सहायता करने के प्रसंग भी । ऐसी स्थित में किस प्रकार की साववानी बरती जाय-यह एक समस्या थी, जो तत्कालीन गीतार्थों के सामने थी। उक्त समस्या के समावान की शोव में से ही मनुष्य की कामवृत्ति का गहरा चितन करना पड़ा है, ग्रीर उसके फलस्वरूप संयम-स्वीकार के वाद भी सावक किस प्रकार कामवृत्ति में फँसता है ग्रीर फिसल जाता है, तथा उसके वचाव के लिये क्या करना उचित है—इन सब वातों का मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत निशीय में मिलता है। मनुष्य की कामवृत्ति के विविध रूपान्तरों का ज्ञान गीतार्थ ग्राचार्यों को हो गया था, तभी तो वे उनसे वचने के उपाय दूं इ निकालने की दिशा में सजग भाव से प्रयत्नशील थे। कामवृत्ति को वे स्वाभाविक नहीं, किन्तु ग्रागन्तुक मानते थे। ग्रतएव उन्हें कामवृत्ति का सर्वथा क्षय ग्रसम्भव नहीं, किन्तु सम्भव लगता था। फलतः वे उसके क्षय के लिये प्रयत्नशील भी थे।

तरुणी ग्रीर रूपवती खियाँ भी दीक्षित होती थीं। मनचले युवक उनका पीछा करते थे ग्रीर उनका शील भंग करने को उदात रहते थे । संघ के समक्ष, यह एक विकट समस्या थी। सामान्य तौर से भिक्षुणी के साथ किसी भिक्षु को रहने की मनाई थी। किन्तु जहाँ तरुणी साध्वी के शील की सुरक्षा का प्रश्न होता वहाँ ग्राचार्य भिक्षुग्रों को स्पष्ट ग्राज्ञा देते थे कि वे भिक्षुणी के साथ रहकर उसके शील की रक्षा करें। रक्षा करते हुए भिक्षु कितनी ही वार उद्दण्ड तरुणों को मार भी डालते थे; इस प्रसंग का वर्णन सुकुमालिका के कथानक द्वारा

१. नि॰ उद्देश ६; नि॰ गा॰ २ ६६ से; नि॰ उद्देश १७, सू॰ १४-१२०; नि॰ उद्देश ४, सू॰ २३, २४; नि॰ उद्देश ७, सू॰ १-६१; नि॰ उद्देश ५, सू० १-११। निशीय के इन सभी सूत्रों में ब्रह्मचर्य मंग-सम्बन्धी, प्रायदिचत की चर्चा है।

२. नि उद्देश ४, सू० २३, २४; नि० गा० १६६६ से; वृ० गा० ३७२१ से नि० गा० १७४५ से; वृ० ३७६८ से। नि० गा० ३७७६ से।

राजा गर्दमिल्ल ग्रीर कालकाचार्य की कथा के लिये, देखो---नि० गा० २६६० चू० ।

निशीथ में किया गया है। किन्तु साथ ही इस तथ्य का भी निर्देश कर दिया है कि मरणासन्न स्थित में भी तरुणी पुरुप-स्पर्श पाते ही किस प्रकार कामविह्वल वन जाती है, ग्रीर चाहे पुरुष भाई ही क्यों न हो—वह पुरुष-स्पर्श के सुख का किस प्रकार ग्रास्वादन कर लेती है? (नि० गा० २३४१-४६; वृ० गा० ५२४४-५२५६)। यह कथा ब्रह्मचर्य का पालन कितना कठन है, इस ग्रोर संकेत करती है।

मैंथुन सेवन के कारणों में क्रोध, मात्सर्य, मान, माया, द्वेप, लोभ, रागं ग्रादि अनेक कारण होते हैं। ग्रीर संयमी व्यक्ति किस प्रकार इन कारणों से मैंथुन सेवन के लिये प्रेरित होता है—यह उदारणों के साथ निशीथ में निर्दिष्ट है । किन्तु एक वात की ग्रोर विशेष ध्यान दिलाया है कि यद्यपि ग्रव्रह्म सेवन की प्रेरणा उपर्युक्त विविध कारणों से होती हैं; तथापि यह सार्वत्रिक नियम है कि जब तक लोभ-राग-ग्रासक्ति नहीं होती, तब तक ग्रव्रह्मसेवन संभव नहीं। ग्रतएव मैंथुन में व्यापक कारण राग है (नि० गा० ३४६)।

भाववेद के साथ में द्रव्यवेद का परिवर्तन होता है या नहीं, यह एक चर्चा का विषय है। इस विषय पर निशीय के एक प्रसंग से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। किस्सा यह है कि—िक्सी भिक्षु की रित, जिसके यहाँ वह ठहरा हुआ था, उसकी कन्या में हो गई। प्रसंग पा भिक्षु ने कन्या का शीलभंग किया। मालुम होने पर कन्या के पिता ने, ऋद्ध होकर, साधु का लिंगछेद कर दिया। अनन्तर उक्त साधु को एक बूढ़ी वेश्या ने अपने यहाँ रखा और उससे वेश्या का कार्य लिया। उक्त घटना के प्रकाश में, आचार्य ने अपना स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त किया है कि उस साधु को पुरुष, नपुंसक और स्त्री तीनों ही वेद का उदय हुआ। (नि० गा० ३५६)।

मैथुन सेवन में तारतम्य कई कारणों से होता है। इस दिशा में देव, मनुष्य, तियंख्र के पारस्परिक सम्बधजन्य ग्रनेक विकल्पों का उल्लेख है। इसके ग्रतिरिक्त प्रतिसेव्य स्वयं हो या उसकी प्रतिमा—ग्रर्थात् चेतन-ग्रचेतन सम्बन्धी विकल्पजाल का वर्णन है। उक्त विकल्पों में जब प्रतिसेवक की मनोवृति के विकल्प भी जुड़ जाते हैं, तब तो विकल्पों का एक जटिल जाल हो बन जाता है। शीलभंग के लिये एक जैसा प्रायश्चित्त नहीं है, किन्तु यथा संभव उक्त विकल्पों से सम्बन्धित तारतम्य के ग्राधार पर ही प्रायश्चित्त का तारतम्य निर्दिष्ट है। 3

जिस प्रकार ग्राहिंसा, सत्य ग्रादि वर्तों में उत्सगं ग्रीर ग्रपवाद मार्ग है, ग्रीर इनके ग्रपवादों का सेवन करके प्रायदिचत्त के विना भी विशुद्धि मानी जाती है; क्या ब्रह्मचर्य के विषय में भी उसी प्रकार उत्सगं—ग्रपवाद मार्ग है? इस प्रश्न का उत्तर ग्राचार्य ने यह दिया है कि ग्रन्य हिंसा ग्रादि वातों में तो दर्प ग्रीर कल्प ग्रथीत् रागद्देपपूर्वक ग्रीर रागद्देपरहित

१. नि॰ गा॰ ३४५ से। साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण भिक्षुणियों के ब्रह्मचर्य का रांटन करना— यह पणित प्रकार भी निर्दिष्ट है—नि॰ गा॰ ३४७।

२. सिहिनी श्रीर पुरुष के संपर्क का भी दृष्टान्त दिया गया है—नि॰ गा॰ ५१ ६२ चू॰।

३. नि० गा० ३६०-३६२ ; गा० २१६६ से । गा० ४११३ से; गृ० गा० २४६४ मे ।

प्रतिसेवना संभव है। किन्तु ग्रब्रह्मचर्य की सेवना रागद्वेप के ग्रभाव में होती ही नहीं। ग्रतएव ब्रह्मचर्य के विपय में ग्रपवाद मार्ग है ही नहीं। ग्रर्थात् ब्रह्मचर्य भंग के लिये ययोचित प्रायिश्वत्त ग्रहण किए विना शुद्धि संभव ही नहीं। कभी-कभी ऐसे प्रसंग भी ग्रा जाते हैं, जबिक संयम जीवन की रक्षा के लिये भी ब्रह्मचर्य भंग करना पड़ता है। तब भी प्रायिश्वत्त तो ग्रावव्यक ही है। चाहे वह स्वल्प ही हो, किन्तु विना प्रायिश्वत के शुद्धि नहीं; यह श्रुव सिद्धान्त है। हिसा ग्रादि दोपों का सेवन, संयमजीवन के हेतु किया जाए, तो प्रायश्चित्त नहीं होता; किन्तु ब्रह्मचर्य का भंग संयम के लिये भी किया जाए तब भी प्रायिश्वत्त ग्रावश्यक है (नि० गा० ३६३-३६५, वृ० ४६४३-४५)।

शीलभंग के विषय में भी किसी विशेष परिस्थित में यतनापूर्वक किल्पका प्रतिसेवना का होना संभव माना गया है। किन्तु प्रतिसेवक गीतार्थ, यतनाशील तथा कृतयोगी होना चाहिए, ग्रौर साथ हो जानादि विशिष्ट कारण भी होने चाहिएं, तभी वह शीलभंग कर सकता है और निर्दोष भी माना जा सकता है। ग्रन्य ग्राचार्य के मत से यह शतं भी रखी गई है कि वह रागद्वेष शून्य भी होना चाहिए। किन्तु मूलतत्त्व यही है कि मैथुन की किल्पका प्रतिसेवना भी विना राग-द्वेष के संभव नहीं है। ग्रतएव कोई कितनी ही यतनापूर्वक प्रतिसेवना करे, फिर भी शुद्धि के लिए ग्रल्प प्रायिश्वत्त तो लेना हो पड़ता है (नि०गा० ३६६-७ वृ०गा० ४९४६-४९४७)।

कभी-कभी ऐसा प्रसंग ग्रा जाता है कि संयगः मनुष्य की या नो मरण स्त्रीकार करना चाहिए या शीलभंग। ऐसे प्रसंग में जो सायक शीलभंग न करके मरण को स्वीकार करता है, वह बुद्ध है। किन्तु जो संयम के हेतु ग्रपने जीवन की रक्षा करना चाहे, ग्रीर तद्यं शीलभंग करे, तो ऐसे व्यक्ति के शीलभंग का तारतम्य विविध प्रकार से होता है। इसका एक निदर्शन निशीय में दिया है कि राजा के ग्रन्तःपुर में पुत्रेच्छा से किसी मांचु को. पकड़ कर वंद कर दिया जाए तो कोई मरण स्वीकार कर लेता है, ग्रीर कोई शीलभंग की ग्रीर प्रवृत्त होता है। किन्तु प्रवृत्त होनेवाले के विविध मनोभावों को लक्ष्य में रखकर प्रायिश्वत्त का तारतम्य होता है। यह समग्र प्रकरण सूक्ष्म मनोभावों के विश्लेपण का एक महत्त्वपूर्ण नम्नना वन गया है।

शीलमंग करने की इच्छा नहीं है, उघर वासना पर विजय भी संभव नहीं —ऐसी स्थिति में श्रमण या श्रमणो की क्या चिकित्सा की जाए; यह वर्णन भी निशीथ में है। उक्त प्रसंग में संयमरक्षा का ध्येय किस प्रकार कम से कम हानि उठाकर सिद्ध हो सकता है—इसी की ग्रीर दृष्टि रखी गई है। प्रस्तुत समग्र वर्णन को पढ़ने पर ग्रच्छी तरह पता लग जाता है कि ब्रह्मचर्य के जीवन में काम-विजय की साधना करते हुए क्या-क्या कठिइयाँ ग्राती थीं

१. नि० गा० ३६८ से; वृ० गा० ४६४६ ।

२. नि० ५७६-७; वृ० ४६२६-३०; कामवासना चालक में भी संभव है, ग्रतः वालक पुत्र ग्रीर माता में भी रित की संभावना मानो गयी है। ह्यान्त के लिये, देखो-गा० ३६६६-३७००। वृ० गा० ५२१६-५२२४।

ग्रीर उनका निवारण भिक्षु लोग किस तरह करते थे । ग्राज यह चिकित्सा हमें कुछ ग्रटपटी-सी मलूम देती है, किन्तु सायक के समक्ष सदा से ही 'सर्वनाशे समुत्पन्ने श्रध' त्यजित पंदित:' की नीति का ग्रधिक मूल्य रहा है।

दीक्षालेनेवाले सभी स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य की साधना का ध्येय लेकर ही दीक्षित होते हैं—यह पूर्ण तथ्य नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जो गृहक्लेश या परस्पर असंतोप ग्रादि के कारण से दीक्षित होते हैं। यदि ऐसे ग्रसन्तुष्ट दीक्षित स्त्री-पुरुप कहीं एकान्त पा जाएँ, तो उनमें परस्पर कैसी वातचीत होती है ग्रीर किस प्रकार उनका पतन होता है—इमका ताहश चित्रण भी निशीथ में है । उसे पढ़कर लेखक की मानस-शास्त्र में कुशलता ज्ञात होती है, ग्रीर सहसा वौद्ध थर-थरी गाथा स्मृतिपट पर ग्रा जाती है। इस तरह के दुर्वल साधकों को ऐसा ग्रवसर ही न मिले, इसकी व्यवस्था भो की गई है।

नपुंसक को दीक्षा देने का निपंध है (नि० गा० ३५०५)। ग्रतएव. ग्राचार्य इस विषय की विविध परीक्षा करते रहे, (नि० गा० ३५६४ से बृ० गा० ५१४० से), किन्तु सावधानी रखने पर भी नपुंसक व्यक्ति संघ में दीक्षित होते ही रहे। ऐसे व्यक्तियों द्वारा संघ ग्रीर समाज में जो संयम-विराधना होती थी, भाष्यकार ग्रीर चूणिकार ने उसका ताद्या चित्रण उपस्थित किया है। वह ऐसा है कि ग्राज पढ़ा भी नहीं जा सकता, तो फिर उसके वर्णन का ग्रवसर तो यहाँ है हो कहाँ। साथ में इतना ग्रवश्य कहना चाहिए कि गीतार्थ ग्राचार्यों ने संघ में ग्रवांछनीय व्यक्ति प्रविष्ठ न हो जाएँ, इस ग्रोर पूरा ध्यान दिया है। ग्राघुनिक काल की तरह जिस-किसी को मुंड लेने की प्रवृत्ति नहीं थी—यह भी स्पष्ट होता है।

स्त्री ग्रीर पुरुप के शारीरिक रचना-भेद के कारण, ब्रह्मचर्य की रक्षा की दृष्टि से, दोनों के नियमों में कहीं-कहीं भेद करना पड़ता है । जिस वस्तु की ग्रनुज्ञा भिक्षु के लिये है, भिक्षुणी के लिये उसका निपेध है। ऐसा तभी हो सकता है, जब कि मार्ग-दर्शक एक-एक वस्तु के विपय में सूक्ष्म निरीक्षण करे ग्रीर स्वयं सतत जागरूक रहे। निशीय में ऐसे सूक्ष्म निरीक्षण की कमी नहीं है। सामान्य सी मालूम देने वाली वस्तु में भी ब्रह्मचर्यभंग की संभावना किस प्रकार हो सकतो है—इस वात को जाने विना, निशीथ में जो फलविपयक विधि-निपेध वताये गये हैं, वे कथमिप संभव नहीं थे (नि० गा० ४६०८ से बृ० गा० १०४५ से )।

सार इतना ही है कि ब्रह्मचर्य की साधना, संघ में रहकर, ग्रत्यंत कठिन है। ग्रीर उक्त कठिनता का ज्ञान स्वयं महावीर को भी था । ग्रागे चलकर परंपरा से इसकी उत्तरोत्तर

१. नि॰ गा॰ ३७६; ५१६ से; ५८४ से; वृ॰ ४६३७ से; नि॰ ६६० से; नि॰ गा॰ १७४५ से; वृ॰ गा॰ ३७६८ से। नि॰ गा॰ २२३० से।

२. नि॰ गा॰ १६=३-१६६५; ५६२१; वृ॰ गा॰ ३७०७-३७१७ । नि॰ गा॰ १७== से । ग्रुमलिपि में किस प्रकार पत्र लिखे जाते ये, उदाहरण के लिये, देखो गा॰ २२६३-४ ।

३. साध्वी स्त्री किस प्रकार वस्त्र ग्रादि देकर ग्राकृट की जाती थी, तया स्त्री-प्रकृति किस प्रकार बीघ्र फिसलने वाली होती है - इसके लिये, देखो---नि० गा० ५०७३-=२।

४. सूत्रकृतांग प्रथम श्रुत स्कंघ का चतुर्य प्रच्ययन—'इत्यीपरिगणा' विघेषतः दृट्य है।

पृष्टि होती गई है। ग्रवश्य ही ब्रह्मचर्य साघना किन है, तथापि इस दिशा में मार्ग ढूँढ निकालने के प्रयत्न भी सतत होते रहे हैं। मन जब तक कार्य-शून्य रहता है, तभी तक कामसंकल्प सताते हैं; किन्तु मन को यदि ग्रन्यत्र किसी कार्य में लगा दिया जाय तो काम-विजय सरल हो जाता है—इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को एक गांव की लड़की के दृष्टान्त से बहुत सुन्दर रीति से निरूपित किया है। वह लड़की निठल्ली थी, तो ग्रपने रूप के श्रृंगार में रत रहती थी। फलतः उसे काम ने सताया। समभदार वृद्धा ने यही किया कि घर के कोठार को संभालने का सारा काम उसके सुपुर्द कर दिया। दिन भर कार्य-व्यस्त रहने के कारण वह रान में भी थकावट ग्रनुभव करने लगी, ग्रीर उसका वह काम संकल्प कहाँ चला गया, उसे पता ही नहीं लगा। इसी प्रकार, गीतार्थ साधु भी, यदि दिनभर ग्रध्ययन ग्रध्यापन में लगा रहे, तो उसके लिये काम पर विजय पाना ग्रत्यन्त सरल हो जाता है (नि० गा० ५७४ चूर्णि)।

### मन्त्र प्रयोग के अपवाद :

मूल निशीय में मंत्र, तंत्र, ज्योतिष ग्रादि के प्रयोग करने पर प्रायिश्वत का विद्यान है । यह इसलिये ग्रावश्यक था कि उक्त मंत्र ग्रादि ग्राजीविका के साधन रूप से प्रयुक्त होते रहे हैं। एक मात्र भिक्षा-चर्या से ही जीवन यापन का व्रत करने वालों के लिये किसी भी प्रकार के ग्राजीविका-सम्बन्धी साधनों का निषेध होने से मंत्रादि का प्रयोग भी निषिद्ध माना जाय — यह स्वाभाविक है।

किन्तु संघवद्ध साधकों के लिए उक्त निषेघ का पालन कठिन हो गया। मंत्र की शक्ति है या नहीं, यह प्रश्न गौण है। उक्त चर्चा का यहाँ केवल इतना ही तात्पर्य है कि जिस साघु-समुदाय में मन्त्र-प्रयोग निपिद्ध माना गया था, उसी समुदाय में उसका प्रयोग परिस्थिति वश करना पड़ा।

ग्रहिंसा-हिंसा की चर्चा करते समय, इस वात का निर्देश कर ग्राए हैं कि मंत्रप्रयोग से साधुग्रों द्वारा मनुष्य-हत्या भी की जाती थी। यहाँ उसके ग्रलावा कुछ ग्रन्य वातों का निर्देश करना है।

विद्या-साघना इमज्ञान में होती थी, श्रीर उसमें हिंसा को स्थान था। जैनों के विषय में तो यह प्रसिद्धि रही है कि साधु तो क्या, एक गृहस्थ भी छोटी-सी चींटी तक की हिंसा करने में डरता है। ग्रतएव विद्या-साधन में जैनों की प्रवृत्ति कम ही रही होगी—ऐसा स्पष्ट होता है। फिर भी कुछ लोग विद्या-साधन करते थे, यह निश्चित है।

विद्यासाधना में साधक को ग्रसंदिग्ध रहना चाहिए, ग्रन्यथा वह सिद्ध नहीं होती। यह वात भी निशोथ में एक जैन श्रावक के उदाहरण से स्पष्ट की गई है (नि० गा० २४ चूर्णि)।

निशीय में तालुग्वाहणी = ताला खोल देना, उसोवणी = नींद ला देना, श्रंजनिवज्ञा = ग्रांख में श्रंजन लगाकर ग्रहश्य हो जाना (नि॰ गा॰ ३४७ चूर्णि), शंभणीविज्ञा = किसी को

१. निशीय में देखो, ११. ६६-६७, गा० ३३३६ से । उ० १३. १७-२७; उ० १३. ६६; १३.

स्तव्य कर देना (नि॰ गा॰ ४६२ चू०); श्राभोगणी = भविष्य जान लेना (नि॰ गा॰ २५७२ चू०); श्रोणमणी = वृक्षादि को नीचा कर देना, उण्णामणी = िकसी वस्तु को ऊँचा कर देना (नि॰ गा॰ १३); माणली = मनोवांछित प्राप्त करना, (नि॰ गा॰ ४०६ चू०), ग्रादि विद्याग्रों का उल्लेख मिलता है। इन विद्याग्रों की सायना ग्रीर प्रयोग का उद्देश्य विरोधी को परास्त करके भक्तपान, ग्रीपिध, वसित ग्रादि प्राप्त करना तथा राजा ग्रादि को ग्रनुकूल करना, ग्रादि हैं। मन्त्रों का प्रयोग वशीकरण, उच्चाटन, ग्रीभचार ग्रीर ग्रपहृत वस्तु की पुनः प्राप्ति ग्रादि के लिये होता था (नि॰ गा॰ ३४७, ४६०, १५७६, १६७,)। ग्रीपिध ग्रादि के लिये धाउवायप्यग्रोग = चाँदी-सोना ग्रादि घातुग्रों का निर्माण करने के प्रयोग (नि॰ गा॰ ३६८, १५७६) किये जाते थे। निमित्त (निमित्त सम्बन्धी प्रायिवचत्त के लिये देखो, नि॰ सू० १.७-८) का प्रयोग करके राजा ग्रादि को वश किया जाता था तथा किस ग्राकृति के पात्र रखना—इसका निर्णय भी निमित्त से किया जाता था (नि॰ गा॰ ४६०, १५७६, ७५३)। ग्रगुप्र प्रश्न, स्वप्न प्रश्न ग्रादि प्रश्नविद्या के प्रयोग भी साधु करने लग गये थे (नि॰ गा॰ १३६६)।

चोरी गई वस्तु की प्राप्ति तथा ग्राहार ग्रीर निवास पाने के लिए भी विद्या, मंत्र, चूणं, निमित्त ग्रादि का प्रयोग होता था (नि० गा० ८६४, १३५८, १३६६, २३६३)। जोणीपाहुड-नामक शास्त्र के ग्राधार पर ग्रश्व ग्रादि के निर्माण करने का भी उल्लेख है (नि० गा० १८०४)। यदि किसी राजकुमार को साधु वना लेने पर राज-भय उपस्थित हो जाए, तो राजकुमार को ग्रन्तर्धान करने के लिये मंत्र, ग्रंजन ग्रादि के उपयोग का विधान है। ग्रीर यदि ऐसा संभव न हो तो राजकुमार को साध्वी के उपाश्रय में भी छिपाया जासकता है—(नि० गा० १७४३ चू०)।

ग्रपनी वहन को छुड़ाने के लिये कालक ग्राचार्य शकों को लाये ग्रीर गर्दभीविद्या का प्रयोग करके शकों द्वारा गर्दभिल्ल को हराया— यह कथा भी, जो ग्रव काफी प्रसिद्ध है, निशीध में दी गई है (नि० गा० २५६० चू०)। संयमी पुरुषों के लिये भ्रष्ट साधुग्रों तथा गृहस्थों की सेवा निषिद्ध है; किन्तु मन्त्र तन्त्र ग्रादि सीखने के लिये ग्रपवाद मागं है कि साधु, पासत्या ग्रीर गृहस्थ की भी सेवा कर सकता है (नि० गा० ३१० चू०)

कभी-कभी निमित्त प्रयोग करने वालों की परीक्षा भी ली जाती थी। कुछ श्रच्छे निमित्त-शास्त्री उसमें उत्तीणं होते थे। चूर्णि में इसकी एक रोचक कथा है। किन्तु यह स्वीकार किया गया है कि छप्तस्थ सदैव सच्चा निमित्त नहीं वता सकता श्रीर उसके दुर्पारणाम होने की सभावना भी है। (नि० गा० ४४०५-६) ग्रतएव साधु निमित्त विद्या का प्रयोग न करे।

## सांस्कृतिक सामग्री:

निशीय सूत्र ग्रीर उसकी टीकानुटीकाग्रों में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक ग्रादि विविच विषयों की वहुमूल्य सामग्री विखरी हुई मिलती है । उसका समग्र भाव से निरुपण करना, तो यहाँ इप्ट नहीं है। केवल कुछ ही विषयों का निर्देश करना है, जिससे कि विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ की ग्रोर विशेष रूप से ग्राकृष्ट हो सके।

प्रस्तुत सामग्री का संकलन निर्णाय के परिशिष्ट बनने के पहले ही किया गया है। केवल प्रथम भाग का परिशिष्ट मेरे समक्ष है। प्रताएव यहाँ कुछ ही बातों का निर्देश गंभव है।

राजायों द्वारा किये जाने वाले विविध उत्सव (नि० सू० ६. १४), राजायों की विविध द्यालाएँ (६. १४-१६; ६. ७), उनका भोजन श्रीर दार्नापड (६. १७-१६), राजा के तीन प्रकार के यन्तःपुर (गा० २५१४), यन्तःपुर के ग्रविकारी (गा० २५१६), राजा के विविध भक्तिपड (नि० सू० ६.६), चंपा ग्रादि दश राजधानियाँ (६.१६), राजायों के ग्रामोद प्रमोद (६.२१), उनके विविध पशु ग्रीर पशुपालक (६.२२), ग्रव्वादि के दमक, मिठ और ग्रारोह (६. २३-२५), राजा के ग्रनुचर (६.२६) ग्रीर दास दासी (६.२८) की रोचक गणना निशीध में उपलब्ध है। टीकाग्रों में उन शब्दों की व्याख्या की गई है, जो राजनैतिक विषय में संशोधन करने वालों के लिये वहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

राजा की सवारी का आँखों देखा रोचक वर्णन है (नि०गा० १२६ चू०)। ग्राममहत्तर, राष्ट्रमहत्तर, भोजिक ग्रादि ग्रामादि के प्रमुख ग्राधिकारी ग्रीर राजा रक्षक ग्रादि राज्य के ग्रन्य विविव ग्राधिकारियों की व्याख्या की गई है । भाष्य के ग्रनुसार राजा, ग्रमात्य, पुरोहित, श्रेष्टी ग्रीर सेनापित—यह प्राधान्य का क्रम है। किन्तु चूणि में—राजा, युवराज, ग्रमात्य, श्रेष्ठो ग्रीर पुरोहित हैं (नि० गा० ६२६६)।

ग्राम, नगर, खेड, कटबड, मर्डव, दोणमुह, जलपट्टण, थलपट्टण, ग्रासम, णिवेसण, णिगम, संवाह ग्रीर राजवानी—इन सिन्नवेद्यों की स्पष्ट व्याख्या निशीय में की गई है (नि० सू० ५. ३४ की चूर्ण)।

चक्रवर्ती के 'सीयवर' का वर्णन है कि वर्पा ऋतु में उसमें वायु और पानी नहीं आता, शीतकाल में वह उण्ण रहता है और ग्रीष्म में शीतल (नि॰ गा॰ २७६४ चू०)।

राजा श्रेणिक ग्रीर ग्रभय मंत्री की कई रोचक कथाएँ निशीथ में उपलब्ब हैं—उनसे पता चलता है कि श्रेणिक ग्रपने ग्रुग का एक विद्यानुरागी राजा था ग्रीर वह विद्या के लिये नीच जाति के लोगों का भी विनय करता था। ग्रभय उनका पुत्र भी था ग्रीर मंत्री भी। वह प्रत्युत्पन्न मित था, ग्रीर विपम से विपम परिस्थिति में भी ग्रपनी कार्यकुशलता के लिये विख्यात था। ये पिता-पुत्र दोनों ही जिनमतानुयायी थे ।

वीतिभय नगर—जो उक्जियनी से द० योजन दूर वताया गया है—के राजा उदयन ग्रीर रानी प्रभावती की कथा रोचक ढंग से कही गई है। उसमें की कुछ घटनाएँ वड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि राणी के द्वारा उदयन को जैनवमं में ग्रनुरक्त बनाना, भगवान वर्धमान की प्रतिमा का उब्जियनी के राजा प्रद्योत के द्वारा ग्रपहरण, उदयन का ग्राक्रमण, मरुदेश में जला भाव के कारण उनके सैन्य की हानि, 'पुष्कर' तीर्थ की उत्पत्ति, उदयन द्वारा स्वयं प्रद्योत को युद्ध के लिये ग्राह्वान ग्रीर प्रद्योत का पराजय तथा वंबन, ग्रंत में दोनों में पारस्परिक क्षमा,

१. राजा के विशेष स्राहार का नाम 'कल्लाग्गा' था-नि॰ गा॰ ५७२।

२. परदेशी जातियों के अनेक नाम इस सूची में हैं।

३. नि० ६८६, १३६४, १४६८; नि० सू० ४. ४०, ४३. ४६; गा० २८४२।

४. नि. गा० १३ चू०; २४ चू०; ३२ चू०।

श्रादि। (नि० गा० ३१८२-६६ चू०)। उक्त कथा में भगवान महावीर की उनके जीवनकाल में ही सर्वालंकारभूपित प्रतिमा वन गई थी श्रीर वह जीवतसामी प्रतिमा कही जाती थी, यह तथ्य ऐतिहासिक महत्त्व का है। तथा ग्रहिंसा की दृष्टि से उदयन का प्रद्योत से यह कहना कि पूरे जनपद की हत्या न करके, हम दोनों ही परस्पर व्यक्तिगत युद्ध कर, क्यों न जय-पराजय का निणय करलें-यह काफी ध्यान देने योग्य बात है।

चन्द्रगुप्त से लेकर सम्प्रित तक के मौर्यवंश का इतिहास भी, निशीथ भाष्य ग्रीर चूिण से, स्पष्टतः ज्ञात होता है। इसमें कई तथ्य महत्व के हैं। ग्रीर संप्रित ने िकस प्रकार ग्रांघ्र-द्रविड-कुडक्क-महाराष्ट्र ग्रादि दक्षिण देशों में जैन धर्म का प्रचार किया, इसका ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। साथ ही जैन ग्राचार के विषय में तत्कालीन ग्राचार्यों की क्या घारणा थी, इसका भी ग्राभास मिलता है। ग्राचार्यों में स्पष्ट रूप से दो दल थे—एक दल कठोर नियम पालन के प्रति तीन्न ग्राग्रही था, जविक दूसरा दल ग्राचार को कुछ शिथिल करके भी शासन की प्रभावना के लिये उद्यत था । चन्द्रगुप्त का मंत्री चाणवय श्रावक था ग्रीर वह जैन श्रमणों की भक्ति करता था। एक वार उसने सुबुद्धि मन्त्री के वध के लिये पुष्पों को विष-मिश्रित भी किया था। (नि० गा० ४४६३-५; ६१६)। चन्द्रगुप्त के वंश के विषय में जिन क्षत्रिय राजाग्रों को ज्ञान था कि मौर्यवंश तो मयूर-पोपकों का वंश है (ग्रतएव नीच है), वे चन्द्रगुप्त की ग्राज्ञा का पालन नहीं करते थे। चाणवय ने मौर्यवंश की ग्राज्ञा की धाक जमाने के उद्देश्य से ग्राज्ञा-भंग के कारण एक समग्र गाम को जला दिया था—ऐसा भी उल्लेख है ।

शालवाहण (शालिवाहन) राजा की स्तुति, भाष्यकार के समय, इस रूप में प्रचलित थी कि पृथ्वी के एक छोर पर हिमवंत पर्वत है और दूसरी और राजा सालवाहण है—इसी कारण पृथ्वी स्थिर है (नि० गा० १५७१)। कालकाचार्य ने 'पितट्ठाण' नगर के 'सायवाहण' राजा के अनुरोध पर पज्जोसवणा का दिन पंचमी के स्थान में चतुर्थी किया; यह ऐतिहासिक तथ्य भी निशीथ में उल्लिखित है। इसी प्रसंग में उज्जेणी के वलिमत्र भानुमित्र का भी वर्णन है (नि० गा० ३१५३)।

एक मुरुएडराज का उल्लेख, निशीय में, कितनी ही वार ग्राया है। वह पादलित सूरि का समकालीन है (नि० गा० ४२१४, ४४६०)।

महिङ्कित नामक राजा की उपेक्षा के कारण उसकी कन्याएँ किस प्रकार शीलश्रष्ट की गई—इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त दिया गया है (नि० गा० ४८४१)। यह कोई दुर्वल राजा होना चाहिए।

युवराज के लिये अनुप्रभु शब्द का प्रयोग होता था (नि० गा० १२४८, ३३६२)। ग्रीर हेम नामक एक राजकुमार के विषय में कहा गया है कि उसने इन्द्रमह के लिए एकत्र हुई नगर की रूपवती कन्याग्रों को अपने अन्तःपुर में रोक लिया था। नगरजनों के द्वारा राजा के पास

१. नि० गा० २१४४, ४४६३-६४; ४७४४-४८; वृ० गा० ३२७४-३२८६ ।

२. नि॰ गा॰ ५१३६-३६। वृ॰ गा॰ ५४६६-६६।

शिकायत की जाने पर, राजा ने, पुत्र को वण्ड न देकर उलटा यह कहा कि क्या मेरा पुत्र तुम्हारा दामाद बनने योग्य नहीं? (नि० गा० ३४७४)। एक प्रसंग में इस प्रथा का भी उल्लेख है कि यदि राजा राजनीति से अनिभज्ञ हो, व्यसनी हो, अन्तःपुर में ही पड़ा रहता हो, तो उसे गद्दी से उतार कर दूसरा राजा स्थापित कर देना चाहिए। (नि० गा० ४७६८) कालकाचार्य ने शकराजा को बुलाकर एक ऐसे ही अत्याचारी राजा गर्दमिल्ल को गद्दी से उतार दिया था (नि० गा० २८६०)। उक्त कथा में कालक आचार्य की वहन को उठा ले जाने की वात है। एक ऐसा भी उल्लेख है कि यदि कोई विरोधी राजा किसी राजा के आदरणीय प्रिय आचार्य को उठा ले जाए तो ऐसी दशा में शिष्य का क्या कतंव्य है? इससे पता चलता है कि जैन संघ ने जब राज्याश्रय लिया, तब इस प्रकार के प्रसंग भी उपस्थित होने लगे थे । राजा आदि महद्धिकों का महत्व साधुसंघ में भी माना गया है। अतएव साध्वीसंघ के ऊपर आपित्त आने पर यदि कोई राजा दीक्षित साधू हुआ हो तो वह रक्षा करने के लिए साध्वी के उपाश्रय में जाकर ठहर सकता था (नि० गा० १७३४), जबिक दूसरों के लिये ऐसा करना निपिद्ध है।

मथुरा में यवनों के ग्रस्तित्व का उल्लेख है (नि० गा० ३६८६ )।

जब परचक्र का भय उपस्थित होने वाला हो, तव श्रमण को ग्रपना स्थान परिवर्तित कर लेना चाहिए; ग्रन्थथा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह इसलिये ग्रावश्यक था कि ग्रन्थवस्था में धर्मपालन संभव नहीं माना गया (नि० गा० २३५७)। वराज्य शब्द के ग्रनेक ग्रथों के लिए गा० २३६०-६३ देखनी चाहिएँ। प्राचीनकाल में भी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत, एक देश माना जाता था; किन्तु साथ ही 'देश' शब्द की संकुचित व्याख्या भी थी। यही कारण था कि सिन्धु को भी देश कहा ग्रीर कोंकण को भी देश कहा (नि० गा० ४२८)। जन्म के प्रदेश को देश ग्रीर उससे बाह्य को परदेश कहा गया है। तथा भारत के विभिन्न जनपदों के ग्राचारों को देशकथा के ग्रन्तगंत माना गया है (नि० गा० १२४)

देशों में कच्छ (गा० ३८६,), सिन्धु (गा० ३८६, ४२८, १२२४, ३३३७, ४०००), सौराष्ट्र (गा० ६०, ३८६, २७७८, ४८०२)३, कोसल (गा० १२६, २००), लाट (गा० १२६, २७७८,), मालन (गा० ८७४, १०३०, ३३४७,), कोंकण (गा० १२६, २८८, ४२८,), कुरुलेश्र (१०२६), मगध (गा० ३३४७, ४७३३), महाराष्ट्र (१२६, ३३३७,) उत्तरापथ (१२६, २४७, ४४४), दिण्णापथ (२७७८, ४०२८), रिण्कंट (सिंघदेश की ऊसरभूमि) (गा० १२२४), टक्क (८७४), दिमल (३३३७, ४७३१) गोल्लय (३३३७), कुडुक्क (३३३७), कीरडुक (३३७) शहाद्वीप, (४४७०), धामीर विषय (४४७०), तोसली (४६२३, ४६२४), सगविसय (४७३१), थूणा (४७३३) कुणाल (४७३३) इत्यादि का उल्लेख विविध प्रसंगों में है।

नगरियों में श्रानंदपुर का नाम आया है। आनंदपुर का दूसरा नाम अक्कत्थली भी था—ऐसा प्रतीत होता है (गा० ३३४४ चू०)। अयोध्या का दूसरा नाम साकेत भी है (गा० ३३४७)। मधुरानगरी में जैन साधुओं का विहार प्राचीन काल से होता आ रहा था। (गा० १२, १११६,

१. नि॰ गा॰ ३३८८-८६; बु॰ गा॰ २७८६-६०।

२. कोहय (पाठांतर-कोउप) मंडलं छन्नउई सुरहा (गा० ४८०२) । वृ० गा० ६४३।

३६८६, ५६६३)। श्रार्थमंग्—जैसे ग्राचार्यं का उल्लेख है कि व जब मथुरा में ग्राये, तब श्रावकों ने उनकी हर प्रकार से सेवा की थी। यह भी उल्लेख है कि स्तेनभय होने पर एक साधु ने सिंहनाद किया था। श्रवन्ती जनपद ग्रीर उज्जेणी का उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है (गा० १६, ३२, २६४-६, ५६६३, चू०)। ग्राषाढ़भूति, धूर्ताख्यान ग्रादि कथानकों का स्थान उज्जेणी नगरी है। कोसंबी नगरी (गा० ५७४४, ५७३३) तथा चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटिलपुत्र का भी उल्लेख है। पाटिलपुत्र का दूसरा नाम कुसुम्पुर भी है (गा० ४४६३)। सोपारक बंदरगाह का भी उल्लेख है (५१५६)। वहाँ णिगम ग्रर्थात् विणक् जनों के लिये कर नहीं था। एक वार राजा ने नया कर लगाना चाहा, तो विणकों ने मर जाना पसंद किया; किन्तु कर देना स्वीकार नहीं किया (गा० ५१५६-७)। दशपुर नगर में ग्रावरित्तिने वर्पावास किया था (४५३६) ग्रीर वहीं मात्रक की ग्रनुज्ञा दी थी। चितिप्रतिष्ठित (६०७६) नगर के जितशत्रुराजा ने घोपणा की कि म्लेच्छों का ग्राफ्रमण हो रहा है, ग्रतः प्रजा दुर्ग का ग्राक्षय ले ले। दंतपुर (गा० ६५७५), गिरिफुल्लिगा (गा० ४४६६), ग्रादि नगरियों का उल्लेख है।

जनपदों के जीवन-वैविध्य की ग्रोर लेखक ने इसलिये ध्यान दिलाया है कि कभी-कभी इस प्रकार के वैविध्य को लेकर लोग ग्रापस में लड़ने लग जाते हैं, जो उचित नहीं है। ग्रतएव देश-कथा का परित्याग करना चाहिए (नि० गा० १२७)।

जनपदों के जीवन-वैविध्य का निर्देश करते हुए जिन वातों का उल्लेख किया है, उनमें से कुछ का यहाँ निर्देश किया जाता है:—लाटदेश में मामा की पुत्री के साथ विवाह हो सकता है, किन्तु मौसी की पुत्री के साथ नहीं। कोसल देश में ग्राहारभूमि को सर्व-प्रथम पानी से लिस करते हैं, उस पर पद्मपत्र विद्याते हैं फिर पुष्पपूजा करते हैं, तदनन्तर करोडग, कट्ठोरग, मंकुय, सिष्पी—ग्रादि पात्र रखते हैं। भोजन की विधि में कोंकण में प्रथम पेया होता है, ग्रीर उत्तरापथ में प्रथम सत्तु। लाट में जिसे 'कच्छ' कहा जाता है, महाराष्ट्र में उसे 'भोयड़ा' कहते हैं। भोयड़ा को खियां वचपन से ही वांधती हैं ग्रीर गर्भधारण करने के वाद उसे विजत करती हैं। वजन भी तब होता है, जविक स्वजनों के संमिलन के वाद उसे पट दिया जाता है (गा० १२६ चूणि)। कोसल में शाल्योदन को नष्ट हो जाने के भय से शीतजल में छोड़ दिया जाता था (गा० २००)। उत्तरापथ में गर्मी ग्रत्यन्त ग्रियक होती है, ग्रतएव किंवाड खुले रखने पड़ते हैं—(गा० २४७)। उत्तरापथ में वर्षा भी सतत होती है (६६०)। सिघु देश का पुष्प तपस्या करने में समर्थ नहीं होता, किन्तु कोंकण देश का पुष्प तपस्या करने में ग्राधक सशक्त होता है (४२६)। टक्कु मालव ग्रीर सिन्धु देश के लोग स्वभाव से ही पष्प वचन (कठोर) वोलने वाले होते हैं। (गा० ५७४) महाराष्ट्र में मद्य की ट्रकानों पर ध्वज वांध दिया जाता था, ताकि भिक्षु लोग दूर से ही समभ जाएँ कि यहां भिक्षायं नहीं जाना है (११५८)। ग्रिक्तेव जाति ग्रन्थय घृणित मानी है, किन्तु सिथ में नहीं (१६१६)। महाराष्ट्र में छी के लिये माउगाम=मान्याम शब्द प्रकृत होता है (निशीथ उ० ६, सू० १ चू०) महाराष्ट्र में पृष्प के चिह्न को वांधा जाता है (गा० ४२१)। लाट में 'इक्कुड' नामक वनस्पति प्रसिद्ध है। संगवतः यह सेमर (गुजराती-ग्राकडा) है (गा० ६८९)। सीराष्ट्र में 'कांग' नामक धन्य मुलभ है (१२०४)।

लाट ग्रीर सौराष्ट्र या दक्षिणापथ में कौन प्रवान है; इस विषय को लेकर लोग विवाद करते थे (गां २७७८)। महाराष्ट्र में 'श्रमणपूजा' नामक एक विशेष उत्सव प्रचलित था (३१५३)। मगध में प्रस्य को कुडव कहते हैं (गां० ५५६१)। दक्षिणापथ में ग्राठ कुडव-प्रमाण एक मण्डक पकाया जाता है (३४०३)। दक्षिण पथ में लोहकार, कल्लाल जुंगित कुल हैं जब कि प्रन्यत्र नहीं। लाट में खड, वर्ड, चम्मकार ग्रादि जुंगित हैं (५७६०)। इत्यादि।

वस्न के मूल्य की चर्चा में कहा गया है कि जवन्य मूल्य १८ 'रूपक' ग्रीर उत्कृष्ट मूल्य शतसहस्र 'रूपक' है—(नि० गा० ६५७; वृ० गा० ६८०)। उस समय रूपक ग्रथांत् चांदी की कितने हो प्रकार की मुद्राएँ प्रचित्त थीं, ग्रतएव उनका तारतम्य दिखाना ग्रावश्यक हो गया था। प्रस्तुत में, ये मुद्राएँ किस प्रदेश में प्रचित्त थीं—यह ग्रनुमान से जाना जा सकता है। मेरा ग्रनुमान है कि ये मुद्राएँ उस समय सौराष्ट्र-गुजरात में प्रचित्त रही होंगी; क्योंकि उत्तरापय ग्रीर दक्षिणापय की मुद्राएँ ग्रपने स्वयं के प्रदेश में उत्तरापयक या दक्षिणापयक या पाटिल-पुत्रक ग्रादि नाम से नहीं पहचानी जा सकती। ये नाम ग्रन्यत्र जाकर ही प्रात हो सकते हैं। उन सभी प्रचित्त 'रूपक' मुद्राग्रों का तारतम्य निम्नानुसार दिखाया गया है:

- १ रूवग (रूपक) = १ साभरक<sup>२</sup> (साहरक) ग्रथवा दीविच्चग या दीविच्चिक (दीवत्यक)
- १ उत्तरापथक = २ साभरक या २ दीविज्ञग
- १ पालिपुत्रक (कुसुमपुरग) = २ उत्तरापथक

= ४ साभरक

= २ नेलग्रो³

= ४ दक्षिणापथक ४

वैद्य को दी जाने वाली फीस की चर्चा के प्रसंग में भी मुद्राग्नों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। वह इस प्रकार है—

'कौड़ी' (कपर्दक) जो उस समय मुद्रा के रूप में प्रचलित थी। उसे 'कवडुग' या 'कवडुग' कहते थे। ताँवे की वनी मुद्रा या 'नाणक' के विषय में कहा गया है कि वह दक्षिणापथ में 'काकिणी' नाम से प्रसिद्ध है। चाँदी के 'नाणक' को भिल्लमाल में चम्मलात (?) कहते हैं; वृहद् भाष्य की टीका में इसे 'इम्म' कहा है। सुवर्ण 'नाणक' को पूर्व देश में दीणार' कहते हैं। पूर्व देश में एक अन्य प्रकार का नाणक भी प्रचलित था, जो 'केवडिय' कहलाता था। यह किस

१. वृ॰ गा॰ २८५५ में व्याख्या-सम्बन्धी थोड़ा भेद है।

सौराट्ट के दक्षिण समुद्र में एक योजन दूर 'दीव' (द्वीप) था, वहाँ की मुद्रा — (गा० ६४८ चू०)
 आज भी यह प्रदेश इसी नाम से प्रसिद्ध है।

३. कांचीपुरी में प्रचलित मुद्रा।

४. नि॰ गा॰ ६५८-५६ ; वृ॰ ३५६१-६२ ।

घातु से वनता था—यह स्पष्ट नहीं है; किन्तु इसे सुवर्णमुद्रा से भिन्न रखा है ग्रीर कहा गया है कि यह 'केवडिय' नाणक पूर्व देश में 'केतरात' (वृ० टी० 'केतरा') कहा जाता है ।

'दीणार' के विषय में यह भी सूचना मिलती है कि एक 'मयूरांक' नामक राजा था। उसने ग्रपने चित्र को ग्रंकित कर दीणार का प्रचलन किया था 'मयूरको खाम राया। तेख मयूरंकेख श्रंकिता दीखारा श्राहखाविया।' —नि० गा० ४३१६ चू०। भाष्य में उसे 'मोरिक्व' कहा गया है।

राजा ग्रीर धनिकों के यहाँ वच्चों को पालने के लिये घानुयाँ रखी जाती थीं। भिक्षु लोग किस प्रकार विभिन्न धाइयों की निन्दा या प्रशंसा करके ग्रपना काम बनाते थे—इसका रोचक वर्णन निज्ञीय भाष्य में है। विभिन्न कार्यों के लिये नियुक्त पांच प्रकार की घानुमाताग्रों का वर्णन भी कम रोचक नहीं है। यह प्रकरण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है (नि० गा० ४३७५-६३)।

प्रातः काल होते ही लोग ग्रपने-ग्रपने काम में लगते हैं—इसका वर्णन करते हुए लिखा है:—लोग पानी के लिये जाते हैं, गायों ग्रीर शकटों का गमनागमन शुरू हो जाता है, विणक कच्छ लगाकर व्यापार शुरू कर देता है, लुहार ग्रिग्न जलाने लग जाता है, कुटुम्ब्री लोग खेत में जाते हैं. मच्छीमार मत्स्य पकड़ने के लिये चल देते हैं, खिट्टक भेंसे को लकड़ी से कूटने लग जाता है, कुछ कुत्तों को भगाते हैं, चोर धीरे से सरकने लग जाते हैं, माली टोकरी लेकर वगोचे में जाता है, पारदारिक चुपके से चल देता है, पिथक ग्रपना रास्ता नापने लग जाते हैं ग्रीर यांत्रिक ग्रपने यंत्र चला देते हैं—(नि० गा० ५२२ चू०)

शृंगार-सामग्री में नानाप्रकार की मालाग्रों का (उ० ७. सू० १ से उ० १७. सू० ३-५) तथा विविध ग्रलंकारों का (उ० ७, सू० ७; उ० १७. सू० ६) परिगणन निशीध सूल में ही किया गया है। तांतूल में संखचुन्न, पुगफल, खदिर, कप्पूर, जाइपत्तिया—ये पांच चीजें डालकर उसे सुस्वादु बनाया जाता था (गा० ३६६३ चू०)।

नाना प्रकार के वाद्यों की सूची भी निशीय (उ० १७, सू० १३५-६) में है। देशी ग्रीर परदेशी वह्यों की सूची, तथा चर्मवह्यों की केवल सूची ही नहीं, ग्रिपतु वह्यों के मूल्य की चर्चा भी विस्तार से की गई है (नि० उ० २. सू० २३; उ० १७. सू० १२; गा० ७५६ से; उ० ७. सू० ७ से)।

वस्त्रों को विविच प्रकार से सीया जाता था, इसका वर्णन भी दिया गया है—( नि॰ गा॰ ७=२)।

नाना प्रकार के जूतों का रोचक वर्णन भी निशीथ में उपलब्ध होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है—मानो लेखक की दृष्टि से जो भी वस्तु गुजरी, उसका यथार्थ चित्र खड़ा कर देने में वह पूर्णतः समयं है (नि० गा० ६१४ से)।

सेमर की कई से भरे हुए तिकये को 'तृकी' कहते है। कई से भरा हुन्ना, जो मस्तक के नीचे रखा जाता है, वह 'उपधान' कहा जाता है। उपयान के ऊपर गंडप्रदेश में रखने के

१. नि॰ गा॰ ३०७० नू० ; वृ॰ गा॰ १६६६।

लिये 'उपचानिका', घुटनों के लिये 'ग्राबिंगणी', तथा चर्म वस्त्रकृत ग्रीर रूई से पूर्ण उपवान-विशेष को 'मसुरक' कहा जाता है (नि० गा० ४००१)।

कुम्भकार की पाँच प्रकार की शालाग्रों का वर्णन है – जहाँ भांड वेचे जाएँ वह पिल्यशाला, जहाँ भांड सुरक्षित रखे जाएँ वह भंडसाला, जहां कुम्भकार भांड वनाता है वह कम्मसाला, जहाँ पकाये जाते हैं वह प्रयणसाना (पचनशाला), ग्रोर जहाँ वह ग्रपना इन्यन एकत्र रखता है वह इंध्यशाला है (।न० गा० ५३६१)।

इसी प्रकार वहुत से ग्रन्य शब्दों की व्याख्या भी दी गई है। जैसे—जहाँ लोग उजाणी के लिये जाते हैं, या जो शहर के नजदीक का स्थान है वह उजाए उद्यान कहलाता है। जो राजा के निर्गमन का स्थान हो वह णिजाणिया, जो नगर से वाहर निकलने का स्थान हो वह 'णिजाण' होता है। उज्जाण ग्रीर णिज्जाण में वने हुए गृह ऋमशः उज्जालिगह ग्रीर लिजालिगह कहलाते हैं। नगर के प्राकार में 'श्रष्टालग' होता है। प्राकार के नीचे श्राघे हाथ में वने रथमागं को 'चिरिया' श्रीर बलानक को 'द्वार' कहते हैं। प्राकार के दो द्वारों के बीच एक 'गोपुर' होता है। नीचे से विशाल किन्तु ऊपर-ऊपर संविधित जो हो, वह 'कूडागार' है। धान्य रखने का स्थान 'कोद्वागार' (कोठा) कहा जाता है। दर्भ ग्रादि तृण रखने का स्थान, जो नीचे की ग्रोर खुला रहता है, 'तणसाला' है। वीच में दीवालें न हों तो 'साला' श्रौर दीवालें हों तो 'गिह' होता है। श्रश्वादि के लिये 'शाला' ग्रीर 'गिह', दोनों का प्रवन्य होता था। इस प्रकार निवास-सम्बन्धी ग्रनेक तथ्य निशीथ से ज्ञात होते हैं (नि० उ० ८. सू० २ से तथा चूर्णि)। 'मडग गिह'—'मृतकगृह' का भी उल्लेख है। म्लेच्छ लोग मृतक को जलाते नहीं, किन्तु घर के भीतर रखते हैं। उस घर का नाम 'मडगिगह' है। मृतक को जलाने के बाद जब तक उसकी राख का पुंज नहीं बनाया जाता, तब तक वह 'मढगढ़ार' है। मृतक के ऊपर ईंटों की चिता वनाना, यह 'मडगंथूभ' या 'विचग' है। श्मशान में जहाँ मृतक लाकर रखा जाता है वह 'मडासय'— मृताश्रय है। मृतक के ऊपर वनाया गया देवकुल 'लेख' है (नि० उ० ३ सू० ७२; गा० १५३४, १५३६)।

घामिक विश्वासों के कारण नाना प्रकार के गिरिपतन ग्रादि के रूप में किए जाने वाले वालमरणों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है —गा० ३८०२ से।

निवासस्थान को कई प्रकार से संस्कृत किया जाता था — जैसे कि संस्थापन = गृह के किसी एक देश को गिरने से रोकना, लिएन = गोवर ग्रादि से लीपना, पिकमं = गृह-भूमि का समीकरण, शीतकाल में द्वार को सँकड़े कर देना, गरमी के दिनों में चौड़े कर देना, वर्षा ऋतु में पानी जाने का रस्ता वनाना, इत्यादि विविध प्रक्रियाग्रों का वर्णन ग्रातिविस्तृत रूप से दिया हुग्रा है—गा० २०५२ से।

विविध ' उत्सवों में —तीर्थंकरों की प्रतिमा की स्नानपूजा तथा रथयात्रा का ( गा० ११६४) निर्देश है। ये उत्सव वैशाख मास में होते थे (गा० २०२६)। भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन जैनों का 'पर्यु षण' ग्रीर सर्वसाधारण का 'इन्दमह' दोनों उत्सव एक साथ ही होने के कारण,

१. नि० उ० १२. सू० १६, गा० ४१३६।

राजा के अनुरोध से कालकाचार्य ने चतुर्थी को पर्यु पण किया। तथा महाराष्ट्र में उसी दिन को 'समणपूया' का उत्सव शुरू हुआ—यह ऐतिहासिक तथ्य वड़े महत्व का है (गा० ३१५३ चू०)। गिरिफुहिंगा नगरी में इट्टगाइण = इट्टगा उत्सव होता था'। इट्टगा एक खाद्य पदार्थ है। उत्सव वाले दिन वह विशेष रूप से बनता था। एक श्रमण ने किस प्रकार तरकीव से इट्टगा प्राप्त की, इस सम्बन्ध में एक मनोवैज्ञानिक-साथ ही रोचक कथा निशीथ में दी हुई है (गा० ४४४६-५४)।

वाद्य, नृत्य तथा नाट्य के विविध प्रकारों का भी निर्देश है (५१००-१)।

भगवान् महावीर के समय में जैन घमं में जातिवाद को प्रश्रय नहीं मिला था। हरिकेश जैसे चांडाल भी साधु होकर वहुमान प्राप्त करते थे। किन्तु निशीथ मूल तथा टीकोपटीकाग्रों के पढ़ने से प्रतीत होता है कि जैन श्रमणों ने जातिवाद को पुनः ग्रपना लिया है। निशीथ सूत्र में ठवणाकुल ग्रथवा श्रमोज्यकुल में भिक्षा लेने के लिये जाने का निपेध है (नि० सू० ४. २२)। इसी प्रकार दुगुं छित कुल से संपर्क का भी निपेध है (नि० सू० १६. २७-३२)। कर्म, शिल्प ग्रीर जाति से ठवणाकुल तीन प्रकार के हैं (१) कर्म के कारण—एहाणिया (नापित), सोहका = शोधका (धोबी ?), मोरपोसक (मयूरपोपक); (२) शिल्प के कारण—हेट्ठणहाविता, तेरिमा, पयकर, णिल्लेवा; (३) जाति के कारण—पोण (चांडाल), डोम्ब (डोम), मोर्न्तिय। ये सभी जुंगित-दुगुंछित-जुगुप्सित कहे गये हैं (नि० गा० १६१८)।

लोकानुसरण के कारण ही लोक में हीन सम़क्ते जाने वाले कुलों में भिक्षा त्याज्य समक्ती गई है। ग्रन्यथा लोक में जैन शासन की निन्दा होती है ग्रीर जैन श्रमण भी कापालिक की तरह जुगुप्सित समक्ते जाते हैं । परन्तु, इसका यह ग्रथं नहीं कि जैन श्रमणों में न्नाह्मण एवं क्षत्रिय ही दीक्षित होते थे। ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें कुम्भकार, कुटुम्बी ग्रीर ग्राभीर को भी दीक्षा दी गई है (नि० गा० १५, १३६, १३८)। धर्म के क्षेत्र में जाति का नहीं, किन्तु भाव का ग्रधिक महत्व है—इस तथ्य को शिवभक्त पुलिंद ग्रीर एक ब्राह्मण की कथा के द्वारा प्रकट किया गया है (नि० गा० १४)।

भाष्य में शवर ग्रीर पुलिद, जो प्रायः नग्न रहते थे ग्रीर निर्लंब्न थे, उनका ग्रार्यों को देखकर कुतूहल ग्रीर तब्बन्य दोपों की ग्रीर संकेत है (नि० गा० ५३१६)।

जुंगितकुल के व्यक्ति को दीक्षा देने का भी निपेघ है। इस प्रसंग में जुंगित के चार प्रकार बताये गये हैं। पूर्वोक्त तीन जुंगितों के प्रतिरिक्त झरीर-जुंगित भी गिना गया है ।

१. छए। श्रीर उत्सव में गह भेद है कि जिसमें गुरूप रूप से विधिष्ट भोजन सामग्री वनती है वह धाए हैं तथा जिसमें भोजन के उपरांत लोग श्रलंकृत होकर, उद्यान ग्रादि में जाकर, मित्रों के साय ग्री, श्रादि करते हैं, वह उस्सव है (गा० ४२७६ नू०)।

२. नि॰ गा॰ १६२२-२८, ग्रस्वाघ्याय की मान्यता में भी लोकानुसरण की ही दृष्टि मुख्य रही ं गा॰ ६१७१-७६।

३. नि॰ गा॰ ३७०६, हरत पादादि की विकलता प्रादि के कारण प्रारीर-डुंगित होत उक्त गा॰ ३७०६।

जाति-जुंगित में कोलिंग जाति-विशेष णेक्कार का ग्रीर वहड़ का समावेश किया है (नि॰ गा॰ १७०७)। चूिंग्कार ने मतान्तर का निर्देश किया है, जिसके अनुसार लोहार, हरिएस। चांडाल), मेया, पाणा, ग्रागासवासि, डोम्ब, वहड (सूप ग्रादि वनाने वाले), तंतिवरता, उविलत्ता-ये सब जुंगित जाति हैं (नि॰ गा॰ १७८७ चू०)। भाष्यकार ने कम्म-जुंगित में ग्रीर भी कई जातियों का समावेश किया है—पोपक (श्री. मयूर श्रीर कुनकुट के पोपक—चूिंग), संपरा (ग्रहाबिंगा ग्रीर सोधगा—चू०), नट, लंख (बांस पर नाचने वाले—चू०), वाह (न्याव) (मृगलुव्धक, वागुरिया, सुगकारगा—चू०), सोगरिया (शौकरिक) (खिक्टका—चू०), मिन्छगा (माछीमार), (नि॰ गा॰ १७०६)।

ये जुंगित यदि महाजन के साथ या ब्राह्मण के साय भोजन करने लग जाएँ, ग्रौर शिल्प तथा कर्म-जुंगित यदि ग्रपना बंधा छोड़ दें, तो दीक्षित हो सकते हैं। ग्रतएव इन्हें इत्वरिक जुंगित कहा गया है। (नि० गा० ३७११, १६१८)।

प्रसंगतः इन जातियों का भी उल्लेख है – भड, णट्ट, चट्ट. मेंठ, ग्रारामिया, सोल्ल, घोड, गोवाल, चिक्कय, ज़िंति ग्रीर खरग (नि॰ गा॰ ३५८५ चू०)। ये सब भी हीन कुल ही माने जा रहे थे। ग्रन्थत्र णड, वरुड, छिपग, चम्मार, ग्रीर डम्ब का उल्लेख है – गा॰ ६२६४ चू०।

मालवक स्तेनों (चोरों) का वार वार उल्लेख है। उन्हें मालवक नामक पर्वत के निवासी वताया गया है-गा० १३३४।

जाति का सम्बन्ध माता से है श्रीर कुल का सम्बन्ध पिता से है। जाति श्रीर कुलों के श्रपने श्राजीविका-सम्बन्धी साधन भी नियत थे। कोई कर्म से, तो कोई शिल्प से श्राजीविका चलाते थे। कर्म वह है, जो बिना गुरु के सीखा जा सके—जैसे, लकड़ी एकत्र करके श्राजीविका चलाना। श्रीर शिल्प वह है, जिसे गुरुपरंपरा से ही सीखना होता है—जैसे, गृह-निर्माण श्रादि। इसी प्रकार मह श्रादि गणों की श्राजीविका के साधन भी श्रपने-श्रपने गणों के श्रनुसार होते थे। (नि० गा० ४४१२-१६)।

व्यापारी वर्ग के दो प्रकार निर्दिष्ट हैं—जो दूकान रख कर व्यापार करे, वह 'विश्' ; ग्रीर जो विना दूकान के व्यापार करे, वह 'विविश'—नि० गा० ५७५० चू०।

'सार्थ' के पाँच प्रकार वताये गये हैं :--

- वि (१) 'मंडी' गाडियाँ लेकर चलने वाला।
- सं (२) 'वहिलग' वैल ग्रादि भारवाही पशुप्रों को लेकर चलने वाला। इसमें ऊँट, हाथी में ौर घोड़े मी होते थे—(नि० गा० ५६६३; वृ० ३०७१)। हुग्रा
  - (३) 'भारवहा'—गठरी उठाकर चलने वाले मनुष्य, जो 'पोट्टलिया' कहे जाते थे। ोनों प्रकार के सार्थ ग्रपने साथ विकय की वस्तुएँ ले जाते थे, ग्रोर गन्तव्य स्थान ११६ भते थे। ग्रोर ग्रपने साथ खाने-पीने की सामग्री भी रखते थे।

- (४) 'ध्रौदिरक' वह सार्थ होता था, जो ग्रपने रुपये लेकर चलता था, ग्रीर जहाँ ग्रावश्यकता होती, पास के सुरक्षित धन से ही खा-पी लेता था। ग्रथवा' भोज्रम-सामग्री ग्रपने साथ रखने वाले को भी ग्रीदरिक कहा गया है। ये व्यापारार्थ यात्रा करने वालों के सार्थ हैं।
- (५) 'कपढिय' ग्रर्थात् भिक्षुकों का सार्थ। यह भिक्षाचर्या करके ग्रपनी ग्राजीविका किया करता था।

सार्थ में मोदकादि पक्कान्न तथा घी, तेल, गुड, चावल, गेहूँ ग्रादि नानाविच घान्य का संग्रह रखा जाता था। ग्रीर विकय के लिये कुंकुम, कस्तूरी, तगर, पत्तचोय, हिंगु, शंखलोय ग्रादि वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में रहती थीं। (नि० गा० ५६६४; वृ० गा० ३०७२)। निशीथ में सार्थ से सम्विन्घत नाना प्रकार की रोचक सामग्री विस्तार से विणित है, जिसका संबंध सार्थ के साथ विहार-यात्रा करने वाले श्रमणों से है।

ग्रनेक प्रकार की नौकाग्रों का विवरण भी निशीथ की ग्रपनी एक विशेपता है। एक स्थान पर लिखा है कि तेयालग (ग्राधुनिक वेरावल) पट्टण से वारवई (द्वारका) पर्यन्त समुद्र में नौकाएँ चलती थीं। ये नौकाएँ, ग्रन्यत्र नदी ग्रादि के जल में चलने वाली नौकाग्रों से भिन्न प्रकार की थीं। नदी ग्रादि के जल में चलने वाली नौकाएँ तीन प्रकार की थीं:—

- (१) श्रोयाण -जो श्रनुस्रोतगामिनी होती थीं।
- (२) उजाण-जो प्रतिस्रोतगामिनी होती थीं।
- (३) तिरिच्छसंतारियी—जो एक किनारे से दूसरे किनारे को जाती थीं। —(नि० गा० १८३)

जल-संतरण के लिये नौका के म्रतिरिक्त म्रन्य प्रकार के साधन भी थे; जैसे—कुम = लकड़ी का चौखटा वनाकर उसके चारों कोनों में घड़े वाँध दिए जाते थे; दिन = दृतिक, वायु से भरी हुई मशकें; तुम्व = मछली पकड़ने के जाल के समान जाल बनाकर उसमें कुछ तुम्वे भर दिए जाते थे मौर इस तुम्वों की गठरी पर संतरण किया जाता था; उढुप ग्रथवा को दृम्य = जो लकड़ियों को वाँधकर बनाया जाता है; पिण्ण = पिण्ण नामक लताम्रों से बने हुए दो बड़े टोकरों को परस्पर वाँधकर उस पर वैठकर संतरण होता था—(नि॰ गा॰ १८५, १६१, २३७, ४२०६)। नौकामें छेद हो जाने पर उसे किस प्रकार बंद किया जाता था, इसका वर्णन भी महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में बताया गया है कि मुंज को या दर्भ को ग्रथवा पीपल म्रादि वृक्ष की छाल को मिट्टी के साथ कुट कर जो पिंड बनाया जाता था, वह 'इद्दिंद' कहा जाता था भीर उससे नौका का छंद दि किया जाता था। म्रथवा वस्र के दुकड़ों के साथ मिट्टी को कूट कर जो पिंड बनाया जाता था, उसे 'चेलमिट्टिया' कहते थे। वह भी नौका के छेद को बंद करने के काम में म्राता था, गा० ६०१७)। नौका-संबंधी मन्य जानकारी भी दी गई है (नि॰ गा० ६०१२-२३)

भगवान् महावीरने तो ग्रनायं देश में भी विहार किया था; किन्तु निशीय सूत्र में विरूप, दस्यु, ग्रनायं, म्लेच्छ ग्रीर प्रात्यंतिक देश में विहार का निषेध हैं (नि० सू० १६, २६)। उक्त सूत्र की व्याख्या में तत्कालीन समाज में प्रचलित ग्रायं-ग्रनायं-सम्बन्धी मान्यता की सूचना मिलती है।

शक-यवनादि विरूप हैं; क्योंकि वे आयों से वेश, भाषा और दृष्टि में भिन्न हैं। मगधादि माढ़े पच्चीस देशों की सीमा के वाहर रहने वाले अनार्य आत्यंतिक हैं। दांत से काटने वाले दस्यु हैं और हिसादि अकार्य करने वाले अनार्य हैं (नि० गा० ४७२७)। और जो अव्यक्त तथा अस्पष्ट भाषा वोलते हैं, वे मिलक्लू—म्लेच्छ हैं (गा० ४७२८)। आंध्र और द्रविड देश को स्पष्ट रूप से अनार्य कहा गया है। तथा अकों और यवनों के देश को भी अनार्य देश कहा है (४७३१)।

पूर्व में मगव, दक्षिण में कोसंबी, पश्चिम में थूणाविसय ग्रीर उत्तर में कुणालाविसय-यह ग्रार्य देश की मर्यादा थी। उससे वाहर ग्रनार्य देश-माना जाता था ( गा० ५७३३ )।

निम्नस्तर के लोग ग्रायिक दृष्टि से ग्रत्यन्त गरीव मालूम होते हैं; परिणामस्वरूप उन्हें धिनकों की नौकरी हो नहीं, कभी-कभी दासता भी स्त्रीकार करनी पड़ती थी। शिल्पादि सीखने के लिये गुरु को द्रव्य दिया जाता था। जो ऐसा करने में ग्रसमर्थ होते, वे शिक्षण-काल पर्यन्त, ग्रयवा उससे ग्रधिक काल तक के लिये भी गुरु से ग्रपने को ग्रववद्ध कर लेते थे (ग्रोवद्ध) (नि० गा० २७१२)। ग्रर्थात् उतने समय तक वे गुरु का ही कार्य कर सकते थे, ग्रन्य का नहीं। गुरु की कमाई में से ग्रोवद्ध (ग्रववद्ध) को कुछ भी नहीं मिलता था। किन्तु मृतक=नौकर को ग्रपनी नौकरी के लिये भृति-वेतन मिलता था (नि० गा० २०१४ ग्रोर २७१७ की चूिण)।

भृतक-नौकर चार प्रकार के होते थे:

- (१) दिवसभयग-दिवस भृतक-प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने वाले।
- (२) यात्राम्हतक—यात्रापर्यंत साथ देकर नियत द्रव्य पाने वाले । ये यात्रा में केवल साथ देते थे, या काम भी करते थे । ग्रीर इनकी भृति तदनुसार नियत होती थी, जो यात्रा समाप्त होने पर ही मिलती थी ।
- (३) कव्वालभृतक—ये जमीन खोदने का ठेका लेते थे। इन्हें उडु (गुजराती-ग्रोड<sup>२</sup>) कहा जाता था।
- (४) उचनमयग—कोई निश्चित कार्य-विशेष नहीं, किन्तु नियत समय तक, मालिक, जो भी काम वताता, वह सब करना होता था। गुजराती में इसे 'उचक' काम करने वाला कहा जाता है (नि॰ गा॰ ३७१८-२०)।

गायों की रक्षा के निमित्त गोपाल को दूच में से चतुर्यांश, या जितना भी आपस में नि इचत=तय हो जाता, मिलता था। यह प्रतिदिन भी ले लिया जाता था, या कई दिनों का मिलाकर एक साथ एक ही दिन भी (नि० गा० ४४०१-२ चू०)।

दासों के भी कई भेद होते थे। जो गर्भ से ही दास वना लिया जाता था, वह श्रोगाबित दास कहलाता था। खरीद कर वनाये जाने वाले दास को कीत दास कहते थे। ऋण

१. साढ़े पञ्चीस देश की गराना के लिये, देखी-वृत गात ३२६३ की टीका।

२. सीराष्ट्र में ग्राज भी इस नाम की एक जाति है, जो भूमि-खनन के कार्य में कुशल है।

से मुक्त न हो सकने पर जिसे दास कर्म करना पड़ता था, उसे 'श्रणए' कहते थे। दुभिक्ष के कारण भी लोग दासकर्म करने को तैयार हो जाते थे। राजा का श्रपराध करने पर दंडस्वरूप दास भी वनाये जाते थे (नि० गा० ३६७६)। कोसल के एक गीतार्य श्राचार्य की वहन ने किसी से उछीना (उधार) तेल लिया था, किन्तु गरीवी के कारण, वह समय पर न लौटा सकी, परिणामस्वरूप वेचारी को तैलदाता की दासता स्वीकार करनी पड़ी। श्रन्ततः गीतार्य श्राचार्य ने कुशलतापूर्वक मालिक से उक्त दासी की दोक्षा के लिये श्रनुज्ञा प्राप्त की श्रीर इस प्रकार वह दासता से मुक्त हो सकी। यह रोमांचक कथा भाष्य में दी गई है (नि० गा० ४४८७—६१)।

#### श्रमण-ब्राह्मण:

श्रमण श्रीर ब्राह्मण का परस्पर वैर प्राचीनकाल से ही चला ग्राता था । वह निशीय की टीकोपटीकाश्रों के काल में भी विद्यमान था (नि० गा० १०८७ चू०) ग्रहिंसा के ग्रपवादों की चर्चा करते समय, श्रमण द्वारा, ब्राह्मणों की राजसभा में की गई हिंसा का उल्लेख किया जा चुका है। ब्राह्मणों के लिये चूिण में प्रायः सर्वत्र 'धिक्जातीय' (नि० गा० १६, ३२२, ४८७, ४४४१) शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो, वहाँ श्रमण ग्रपवादस्वरूप यह भूठ भी बोलते थे कि हम कमंडल (कमढग) में भोजन करते हैं—ऐसी ग्रनुज्ञा है (नि० गा० ३२२)। श्रमणों में भी पारस्परिक सद्भाव नहीं था (नि० सू० २.४०)। बौद्धिक्षुग्रों को दान देने से लाभ नहीं होता है, ऐसी मान्यता थी। किन्तु ऐसा कहने से यदि कहीं यह भय होता कि बौद्ध लोग त्रास देंगे, तो ग्रपवाद से यह भी कह दिया जाता था कि दिया हुग्रा दान व्यर्थ नहीं जाता है (नि० गा० ३२३)।

ग्राज के क्वेताम्वर, संभवतः, उन दिनों 'सेयपढ' या 'सेयिमक्खु' (नि० गा० २४७३ चू०) के नाम से प्रसिद्ध रहे होंगे (नि० गा० २१४, १४७३ चू०)। श्रमणवर्ग के ग्रन्दर पासत्या ग्रर्थात् शियिलाचारी साधुग्रों का भी वर्ग-विशेष था। इसके ग्रतिरिक्त सारूगी ग्रीर सिद्धप्र—िव्हपुत्रिगें के वर्ग भी थे। साधुग्रों की तरह वस्त्र ग्रीर दंड धारण करने वाले, किन्तु कच्छ नहीं वांघने वाले सारूवी होते थे। ये लोग भार्या नहीं रखते थे (नि० गा० ४४६७; ४४४८, ६२६६)। इनमें चारित्र नहीं होता था, मात्र साधुवेश था (नि० गा० ४६०२ चू०)। सिद्धपुत्र गृहस्य होते थे ग्रीर वे दो प्रकार के थे—सभार्यक ग्रीर ग्रभार्यक । ये सिद्धपुत्र नियमतः शुक्लांवरघर होते थे। उस्तरे से मुण्डन कराते थे, कुछ शिखा रखते, ग्रीर कुछ नहीं रखते थे । ये शुक्लांवरघर सिद्धपुत्र, संभवतः 'सेयवड' वर्ग से पतित, या उससे निम्न श्रेणी के लोग थे, परन्तु उनकी वाह्यवेशभूपा प्रायः साधु की तरह होती थी—(नि०गा० ४६६)। ग्राज जो क्वेताम्वरों में माधु ग्रीर यित वर्ग है, संभवतः ये दोनों, उक्त वर्ग द्वय के पुरोगामी रहे हों तो ग्राश्चर्यं नहीं। सिद्धपुत्रों के वर्ग से निम्न श्रेणी

१. इंडकारण्य की उत्वित्त के मूल में श्रमण-ब्राह्मण का पारस्परिक वैर ही कारण है—गा० ५७४०-३।

२. श्रमायंक को मुंद भी कहते घे-११४८ प्रा

२. नि॰ गा॰ ३४६ नू॰ । गा॰ ५३८ चू॰ । गा॰ ५५४८ टू॰ । गा॰ ६२६६ । मृ॰ गा॰ २६०३ । गा॰ ४५८७ में विसा का विकल्प नहीं है ।

में 'सावग' वर्ग था । ये 'सावग' = श्रावक दो प्रकार के थे—ग्रगुप्रती ग्रौर ग्रनगुप्रती—जिन्होंने ग्रगुव्रतों का स्वीकार नहीं किया है (नि०गा० ३४६ चू०)। ग्रगुव्रती को 'देशसावग' ग्रीर ग्रनगुव्रती को 'दंसणसावग' कहा जाता था ( नि० गा० १४२ चू० )।

मुण्डित मस्तक का दर्शन श्रमंगल है-ऐसी भावना भी (नि० गा० २००५ चूणि) सर्वसाधारण में घर कर गई थी। इसे भी श्रमण-द्वेप का ही कुफल समभना चाहिये।

श्रमण परम्परा में निग्र न्य, शाक्य, तापस, गेरु, ग्रौर ग्राजीवकों का समावेश होता था ( नि॰ गा० ४४२०; २०२० चू० )। निशीथ भाष्य ग्रौर चूर्णि में ग्रनेक मतों का उल्लेख है, जो उस युग में प्रचलित थे श्रीर जिनके साथ प्रायः जैन भिक्षुश्रों की टक्कर होती थी। इनमें वौद्ध, श्राजीवक श्रीर ब्राह्मण परिव्राजक मुख्य थे। वीद्धों के नाम विविध रूप से मिलते हैं-भिक्खुग, रत्तपड, तच्चणिय, सक्क ग्रादि । ब्राह्मण परिव्राजकों में उलूक, कपिल, चरक, भागवत तापस, पंचिमा-तावस, पंचमव्वासणिया, सुईवादी, दिसापोक्खिय, गोव्वया, ससरवख ग्रादि मुख्य हैं। इनके ग्रतिरिक्त कापालिक, वैतुलिक, तिडय कप्पिडिया ग्रादि का भी उल्लेख है - देखो, नि० गा० १, २४, २६, ३२३, ३६७, ४६८, १४०४, १४४०, १४७३, १४७४, २३४३, ३३१०, ३३४४, २३४८, ३७००, ४०२३, ४११२ चूर्णि के साथ। परिव्राजकों के उपकरणों का भी उल्लेख है-मत्त, दगवारग, गडुम्रम्र, ग्रायमणी, लोट्टिया, उल्लंकम्र, वारम्र, चडुर्य, कव्वय—गा० ४१५३ ।

यक्षपूजा (गा० ३४८६), रुद्रघर (६३८२) तथा भल्लीतीर्थ (गा० २३४३) का भी उल्लेख है। भृगु कच्छ के एक साधु ने दक्षिणापय में जाकर, जव एक भागवत के समक्ष, भल्ली तीर्थं के सम्बन्ध में यह कथा कही कि वासुदेव को किस प्रकार भाला लगा ग्रौर वे मर गये, अनन्तर उनकी स्मृति में भल्लीतीर्थं की रचना हुई, तो भागवत सहसा रुष्ट हो गया और श्रमण को मारने के लिए तैयार हो गया। ग्रन्ततः वह तभी शांत हुग्रा ग्रीर क्षमा याचना की, जव स्वयं

जैनों ने उक्त मतांतरों को लौकिक धर्म कहा है। मूलतः वे अपने मत को ही लोकोत्तर धर्म मानते थे। महाभारत, रामायण ग्रादि लौकिक शास्त्रों की ग्रसंगत वातों का मजाक भी उड़ाया है। इस सम्बन्ध में चूर्णिकार ने पाँच धूर्तों की एक रोचक कथा का उल्लेख किया है ( नि० गा० २६४-६ )। इतना ही नहीं, विरोधी मत को ग्रनार्य भी कह दिया है (४७३२)

जैन धर्म में भी पारस्परिक मतमेदों के कारण जो ग्रनेक सम्प्रदाय-भेद उत्पन्न हुए, उन्हें 'निह्नह' कहा गया है, ग्रीर उनका क्रमशः इतिहास भी दिया हुग्रा है (गा० ४४६६-४६२६)।

'पासंड' शब्द निशीय भाष्य तक धार्मिक सम्प्रदाय के ग्रर्थ में ही प्रचलित था। इसमें जैन ग्रौर जैंनेतर सभी मतों का समावेश होता था।

निशीय में कई जैनाचार्यों के विषय में भी ज्ञातव्य सामग्री मिलती है। श्रावमंगु श्रीर सम्रुद के दृष्टान्त ग्राहार-विषयक गृद्धि ग्रौर विरक्ति के लिये दिये गये हैं (गा० १११६) । स्थूलभद्र के समय तक सभी जैन श्रमणों का ग्राहार-विहार साथ था; ग्रथित् सभी श्रमण परस्पर सांभोगिक

१. नि॰ गा॰ ६२६२

थे। स्थूलभद्र के दो शिष्य थे—ग्रार्यमहागिरि ग्रीर ग्रार्य मुहत्यी। ग्रार्यमहागिरि ज्येष्ठ थे, किन्तु स्थूलभद्र ने ग्रार्य मुहत्यी को पट्टवर वनाया। फिर भी ये दोनों प्रीतिवश साथ ही विचरण करते रहे। सम्प्रित राजा ने, ग्रपने पूर्वभव के गुरु जानकर भक्तिवश सुहत्यी के लिये ग्राहारादि का प्रवंघ किया। इस प्रकार कुछ दिन तक सुहत्यी ग्रीर उनके शिष्य राजिंवड लेते रहे। ग्रायं महागिरि ने उन्हें सचेत भी किया, किन्तु सुहस्ती न माने, फलतः उन्होंने सुहस्ती के साथ ग्राहार-विहार करना छोड़ दिया, ग्रर्थात् वे ग्रसांभोगिक बना दिये गए। तत्पश्चान् सुहत्यी ने जव निथ्या दुष्कृत दिया, तभी दोनों का पूर्ववत् व्यवहार शुरू हो सका। तव से ही श्रमणों में सांभोगिक ग्रीर विसंभोगिक, ऐसे दो वर्ग होने लगे (नि० गा० २१५३-२१५४ की चूणि)। यही भेद ग्रागे चलकर इवेताम्वर ग्रीर दिगम्वर रूप से दृढ़ हुग्रा, ऐसा विद्वानों का ग्रिमित है।

ग्रार्य रिक्षत ने श्रमणों को, उपिंघ में मात्रक (पात्र) की ग्रनुज्ञा दी। इसको लेकर भी संघ में काफी विवाद उठ खड़ा हुग्रा होगा; ऐसा निज्ञीय भाष्य को देखने पर लगता है। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे थे कि यह तो स्पष्ट ही तीर्थंकर की ग्राज्ञा का भंग है। किन्तु निज्ञीय भाष्य, जो स्थिवर कल्प का श्रनुसरण करने वाला है, ऐसा कहने वालों को ही प्रायश्चित का भागी वताता है। ग्रायंरिक्षत ने देशकाल को देखते हुए जो किया, उचित ही किया। इसमें तीर्थंकर की ग्राज्ञाभंग जैसी कोई वात नहीं है। जिस पात्र में खाना, उसी का शीच में भी उपयोग करना; यह लोक-विरुद्ध था। ग्रतएव गच्छवासियों के लिये लोकाचार की दृष्टि से दो पृथक् पात्र रखने ग्रावश्यक हो गये थे — ऐसा प्रतीत होता है; ग्रीर उसी ग्रावश्यकता की पूर्ति ग्राचार्य ग्रायंरिक्षत ने की (नि० गा० ४५२६ से)।

#### याचार्य :

लाटाचार्य (११४०), श्रार्यखपुट (२४८७), विष्णु (२४८७), पादलिस (४४६०), चंदरुद (६६१३) गोविंदवाचक (२७६६,३४२७, ३४४६) ग्रादि का उल्लेख भी निशीय-भाष्य-चूर्णि में मिलता है।

#### पुस्तक:

पाँच प्रकार के पोत्थय—पुस्तकों का उल्लेख है। वे ये हैं—गंडी, कच्छमी, मुद्धी, संपुद्ध तथा छिवाडी । इनका विशेष परिचय मुनिराज श्री पुण्यविजयजी ने अपने 'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति श्रीर लेखन कला' नामक निचन्ध में (पृ० २२-२४) दिया है।

उपर्युक्त पाँचों ही प्रकार के पुस्तकों का रखना, श्रमणों के लिए, निषिद्ध था; वयोंकि उनके भीतर जीवों के प्रवेश की संभावना होने से प्राणातिपात की संभावना थी (नि॰ गा॰ ४०००) किन्तु जब यह देखा गया कि ऐसा करने में श्रुत का ही ह्वास होने लगा है, तब यह श्रपवाद करना पड़ा कि कालिक श्रुत = श्रंग ग्रन्थ तथा निर्युक्ति के संग्रह की दृष्टि से पाँचों प्रकार के पुस्तक रखे जा सकते हैं—(नि॰ गा॰ ४०२०)।

१. नि॰ गा॰ १४६६; ४००० पू० वृ॰ गा॰ ३८२२ टी॰; ४०६६।

२. 'कालियसुयं' ब्रावारादि प्रकारस शंगा-नि० गा० ६१८६ त्०।

#### कुछ शब्द :

भाषाशास्त्रियों के लिये कुछ विशिष्ट शब्दों के नमूने नीचे दिये जाते हैं, जो उनको प्रस्तुत ग्रन्थ के विशेष ग्रध्ययन की ग्रोर प्रेरित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

वचिगह=पाखाना।

छाण्हारिग = गोवर एकत्र करने वाला । 'छाण' शब्द ग्राज भी गुजरात में इसी रूप में प्रचलित है।

छुरधरयं = छुरे का घर, हजाम के उस्तरे का घर।

खडखडेंत = गु० 'खडखडाट'।

चेल्लग = चेलो (गु०), शिष्य।

पुलिया = पूली (गु०) तृण की गठरी।

चुक्कति = चूक जाता है। गुजराती - चूक = भूल।

उड्डाइ = वदनामी।

ढालीं = शाखा।

बोहो = लोटो (गु०), लोटा।

वाडल्लग = पुतला।

रेक्सिया = पानी की वाढ़ का ग्रा जाना; (गु॰ रेल)

मक्कोडग = ( गु० मकोडा ) वड़ी काली चींटी।

ज्ब्रा = जू (गु०);

उद्देहिया = ( गु० उवई ) दीमक ।

कणिक्का = ( गु० कणिक ) ग्राटे का पिंड।

लंच = ( गु० लाँच ) घूस।

उघेउ'= ( गु० उंघ ) निद्रा लेना ।

मप्पक = ( गु० माप ) नाप।

कुहाड = (गु० कुहाडो ) फरसा ।

खड्ढा = गड्ढा ( गु० खाडो ) इत्यादि ।

ये शब्द प्रथम भाग में ग्राये हैं, ग्रीर इन पर से यह सिद्ध होता है कि चूर्णिकार, सौराष्ट्र-गुजराती भाषा से परिचित थे।

इस प्रकार, प्रस्तुत में, दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। इससे विद्वानों का ध्यान, प्रस्तुत ग्रन्थ की वहुमूल्य सामग्री की श्रोर गया, तो मैं श्रपना श्रम सफल समभू गा।

#### श्राभार: '

प्रस्तुत निवन्ध की समाप्ति पर, मैं, संपादक मुनिद्वय तथा प्रकाशकों का ध्राभार मानना भी ग्रपना कर्तव्य समभता हूँ; जिन्होंने प्रस्तुत परिचय के लेखन का ग्रवसर देकर, मुभे निशीथ के स्वाध्याय का सु-ग्रवसर प्रदान किया है। साय ही, उन्हें लंबे काल तक प्रस्तुत परिचय की प्रतीक्षा करनी पड़ी, एतदर्थ क्षमा प्रार्थी भी हूँ।

वाराणसी—४ }

—दलसुख मालवणिया

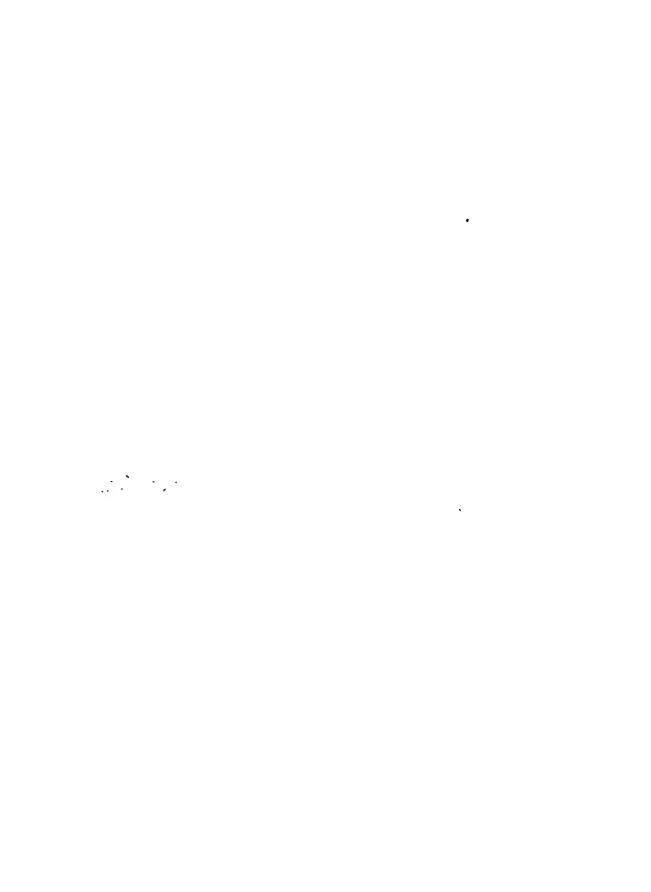

## विषयानुक्रम

## षोडश उद्देशक

| सूत्रसंख | या विपय                                                             | गाथाङ्क            | पृष्ठाङ्क    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| १        | पन्द्रहवें तथा सोलहवें उद्देशक का सम्बन्ध<br>सागारिक शय्या का निपेध | ४०६५               | १<br>१–३६    |
|          | सागारिक शय्या की व्यास्या                                           | ४०६६               | १            |
|          | सागारिक शय्या के भेद                                                | ५०६७               | १            |
|          | ·सागारिक पद के नि <del>चे</del> प                                   | <b>%0</b> €=       | १            |
|          | द्रव्य-निक्षेप                                                      | ४०६६-४११२          | ₹-X          |
|          | द्रव्य सागारिक के रूप, ग्राभरण-विधि, वस्त्र, ग्रलङ्कार, भोजन,       |                    |              |
|          | गन्ध, स्रातोद्य, नाट्य, नाटक, गीत स्रादि प्रकार; उनका               |                    |              |
|          | स्वरूप तथा तस्संबन्धी प्रायदिचत्त                                   | ५०१६-५१८२          | ÷,           |
|          | द्रव्यसागारिक वाले उपाश्रय में निवास करने से लगने वाले              |                    |              |
|          | दोपों का वर्णन                                                      | ५१०३-५११२          | 3-8          |
|          | भाव निक्षेप                                                         | ५११३–५२२७          | <b>५–</b> ३६ |
|          | भाव सागारिक का स्वस्प                                               | ¥११३- <u>¥</u> ११४ | y.           |
|          | जनसाधारण, कौटुम्बिक श्रीर दण्डिक के स्वामित्व वाले                  |                    |              |
|          | भाव सागारिक श्रर्थात् विव्यं, मनुष्य श्रीर तिर्यञ्च सम्बन्धी        |                    |              |
|          | रूप = प्रतिमा तथा रूप-सहगत का स्वरूप श्रीर उसके प्रकार              | प्रश्              | Y.           |
|          | दिव्य प्रतिमा का स्वरूप                                             | ४११६-४१६५          | 4-88         |
|          | दिव्य प्रतिमा के प्रकार                                             | ५११७-५११=          | <b>4-5</b>   |
|          | दिव्य प्रतिमा याने उपाश्रय में निवास करने ने स्थान घीर              |                    |              |
|          | प्रतिसेवना-निमित्तक लगने वाले प्रायदिनत्त ग्रीर तत्सम्बन्धी         |                    |              |
|          | प्रश्नोत्तर                                                         | प्रश्र-प्रश्ह      | E-80         |
|          | दिज्य प्रतिमा-युक्त उपाधय में नियान करने हे लगने याने               |                    |              |
|          | थाजाभङ्क ग्रादि दोव ग्रीर उनकी व्याख्या। माजाभङ्क पर                |                    |              |
|          | ग्रुग्तर दण्ड देने याते चन्द्रगुप्त मौर्य का ह्यान्त                | ५१३५-५१५३          | 15-55        |
|          |                                                                     |                    |              |

| सूत्रसंख्या विपय                                                                                                                                                                                     | गाथाङ्क,                                     | पृष्ठान्द्र,           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| देवतादि के साम्रिच्यवाली दिव्य प्रतिमाश्रों से युक्त उपाश्रय<br>में रहने से देवता की श्रोर से की जाने वाली परीक्षा,<br>प्रत्यनीकता तथा भोगेच्छा के निमित्त से होने वाली चेटाएँ                       |                                              |                        |
| भ्रीर तत्सम्बन्धो प्रायश्चित्त                                                                                                                                                                       | ¥888-¥8¥ <del>3</del>                        | ११-१३                  |
| देवता के सान्निच्यवाली प्रतिमाश्रों के प्रकार प्रतिमाश्रों के सान्निच्यकारी देवता के सुखविजप्य, सुखमोच्य श्रादि चार प्रकार श्रीर तत्सम्बन्दी श्रकरनेंगम, रत्नदेवता                                   | <b>ઝ</b>                                     | १३                     |
| अ।दि के उदाहरण<br>जनसाधारण, कौटुम्बिक तया दण्डिक के स्वामित्व वाली<br>दिव्य स्त्री-प्रतिमात्रों, प्रतिमा ही नहीं उनकी स्त्रियों, ग्रीर                                                               | <b>૪</b> १ <b>५</b> ५− <b>५</b> १ <b>५</b> ⊏ | <b>.</b> 43–48         |
| तत्सम्बन्धी प्रायश्चितों की गुरुता, लघुता ग्रौर उसके कारण                                                                                                                                            | ¥१ <u>५६</u> –५१६५                           | १५-१६                  |
| मनुष्य-प्रतिमा का स्वरूप                                                                                                                                                                             | ५१६६-५१७६                                    | १६–१६                  |
| जनसाघारण ग्रादि के स्वामित्ववाली मनुष्य-प्रतिमाघों के जघन्य, मध्यम ग्रादि प्रकार ग्रीर उक्त प्रतिमाग्रों वाले उपाश्रय                                                                                |                                              |                        |
| में रहने से लगने वाले दोप श्रीर तिष्टपयक प्रायश्चित्त<br>मनुष्य-स्त्री के सुखिवज्ञप्य-सुखमोच्य श्रादि चार प्रकार,<br>उनके उदाहरण, दोप, प्रायश्चित्त श्रीर तत्सम्बन्धी गुरुता-                        |                                              | <b>१</b> ६−१⊏          |
| लघुता ग्रादि                                                                                                                                                                                         | ४१७७-५१७६                                    | 38                     |
| तिर्येख्च प्रतिमा का स्वरूप जनसाधारण, कौटुम्बिक तथा दण्डिक के स्वामित्ववार्ल तिर्येख्च प्रतिमाग्रों के जघन्य, मव्यम ग्रादि प्रकार ग्रीर उक्त प्रतिमा वाले उपाध्यय में रहने से लगने वाले दोप एवं उनके | i                                            | <b>१</b> ६–२२          |
| प्रायव्चित्त<br>तिर्यञ्च स्त्री के सुखविज्ञप्य-सुखमोच्य श्रादि चार प्रकार श्रौ                                                                                                                       | <i>५१</i> ८०-५१८६<br>र                       | १६-२१                  |
| तत्सम्बन्वी जदाहरण<br>निर्ग्रन्थियों के लिए दिव्यादि स्त्री-प्रतिमा के स्थान में पुरुष                                                                                                               | <i>539</i> 4-0 <i>3</i> 94<br>-              | <b>२१–२</b> २          |
| प्रतिमा की सूचना ग्रीर कुक्कुरसेवी स्त्री का दृशन्त<br>सागारिक शय्या-सम्बन्धी ग्रपवाद ग्रीर तद्विपयक चिलिमिलिक                                                                                       | <b>५</b> १६३<br><sup>т</sup> ,               | . <b>२२</b>            |
| निशिजागरण श्रादि यतना ,<br>सागारिक शय्या का सामान्य वर्णन करने के श्रनन्तर श्रमस्                                                                                                                    | <u> </u>                                     | २२–२३                  |
| श्रमणी के विभाग से विशेष वर्णन की प्रतिज्ञा<br>श्रमणों को स्त्री-उपाश्रय में तथा श्रमणियों को पुरुष-उपाश्रय                                                                                          | ¥850                                         | २३                     |
| रहने का निपेध एवं सजातीय उपाश्रय में रहने का विधान                                                                                                                                                   | <b>४१</b> ६८                                 | २३                     |
| सूत्र-रचना-विषयक शङ्का ग्रौर उसका समाधान<br>निर्मन्थ-विषयक सागारिक सूत्र की विस्तृत व्याख्या                                                                                                         | ४ <i>१६६–</i> ४२०२<br>४२०३–४२२२              | २३–२४<br>२४–२ <b>=</b> |

| पूत्रसंख | या विपय                                                                                                                                                                         | गाथाङ्क           | <u>पृष्ठाङ्</u> च, |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|          | सविकार पुरुष तथा नपुंसक का स्वरूप, उसके मध्यस्य म्रादि<br>चार प्रकार; तत्सम्बन्धित उपाश्रय में रहने से संयम-विराधनादि<br>दोप भ्रीर उनका प्रायदिचत्त। यदि कारणवश तथाकथित सागारिक |                   |                    |
|          | उपाश्रय में रहना ही पड़े तो तत्सम्बन्धी यतना ग्रीर ग्रपवाद                                                                                                                      | ४२०३–४२२२         | २:४-२८             |
|          | निग्रंन्थियों के लिए भी सागारिक शय्या सूत्र-सम्बन्धी निग्रंन्थपरक                                                                                                               |                   |                    |
|          | च्यास्या को ही यरिकचित् परिवर्तन के साथ जान लेने की                                                                                                                             |                   |                    |
| _        | सूचना                                                                                                                                                                           | <b>५</b> २२३–५२२७ | २=-२६              |
| ર્       | सोदक (जलसंयुक्त शय्या का निपेध                                                                                                                                                  |                   | ₹ <b>E</b> -५७     |
|          | सोदक शय्या की व्यास्या                                                                                                                                                          | ४२२⊏              | ३६                 |
|          | जल के भीत, उप्ण श्रीर प्रामुक-श्रप्रामुक विषयक चार भङ्क श्रीर                                                                                                                   |                   |                    |
|          | तत्सम्बन्धित उपाश्रय में रहने से श्रगीतार्थ को प्रायश्चित                                                                                                                       | ५२२६              | 35                 |
|          | द्रव्य, क्षेत्र म्रादि के भेद से प्रामुक की व्याख्या                                                                                                                            | ५२३०              | ३०                 |
|          | उत्सर्ग तथा ग्रपवाद-सम्बन्धी विस्तृत चर्चा                                                                                                                                      | ५२३१-५२५०         | રેદ−રે⊁            |
|          | त्रगीतार्थ-विपयक शङ्का-समाधान, उत्सर्ग-मूत्र, त्रगवादनूत्र                                                                                                                      |                   |                    |
|          | म्रादि छह प्रकार के सूत्रों तथा देश-सूत्र भ्रादि चार प्रकार के                                                                                                                  |                   |                    |
|          | सूत्रों का सोदाहरण स्वरूप                                                                                                                                                       | <b>५२३१</b> –५२४३ | ३०–३४              |
|          | श्रीत्सर्गिक तथा श्रापवादिक सूत्रों के विषय श्रीर उनके स्वस्थान                                                                                                                 | <b>४२४४–४२४४</b>  | <b>ર્</b> પ્ત      |
|          | प्रश्नोत्तरी के द्वारा उत्सगं श्रीर श्रववाद का रहस्योद्घाटन                                                                                                                     | <b>४२४६–</b> ४२५० | 3 <b>%</b> –3×     |
|          | ग्रनुज्ञापना ग्रादि त्रिविध यतना का स्वरूप                                                                                                                                      | ४२४१-४३०८         | 37-85              |
|          | त्रिविध यतना-विषयक ग्रगीतार्थ की ग्रज्ञानता                                                                                                                                     | प्रदूप १          | રૂપ્ર              |
|          | ग्रगीनायं-विषयक श्रनुजापना-श्रयतना का स्वरूप                                                                                                                                    | x2x2-x2xE         | ર્ક્ર,−કુંજ        |
|          | श्रगीतार्थं-विपयक स्वपक्ष श्रयतना का स्वरूप                                                                                                                                     | <b>५</b> २६०-५२७१ | કે,ુ∽કે દ          |
|          | श्रगीतार्थ-विषयक परपक्ष-श्रयतना का स्वरूप                                                                                                                                       | ५२७२–५२८२         | ३६-४१              |
|          | गीतार्थ-विषयक श्रवुज्ञापना-यतना का स्वरूप                                                                                                                                       | <b>५२</b> ८३–५२८७ | 86-85              |
|          | गीतार्थ-विषयक स्वपध-यतना का स्वरूप                                                                                                                                              | ५२८८-५२६६         | ソラーソソ              |
|          | गीताथं-विषयक परपक्ष-यतना का स्यक्ष                                                                                                                                              | ४२६७-५३०=         | 88-85              |
|          | जागरिका पर वरस-नरेश की भगिनी जयन्ती श्राविका                                                                                                                                    |                   |                    |
|          | का उदाहरण, गाथा ५३०६]                                                                                                                                                           |                   |                    |
|          | दकतीर की विस्तृत व्याख्या                                                                                                                                                       | <u> ५३८६–५३५१</u> | <b>ドビード</b> ラ      |
|          | दक्तीर पर स्थानादि, दूपकवाम भौर धातापना करने                                                                                                                                    |                   |                    |
|          | से प्रायदिवत्त                                                                                                                                                                  | ५३०६-५३१०         | がぎ                 |
|          | दकतीर की गीमा के सम्बन्ध में प्रचलित सात खादेगों (मतों)                                                                                                                         |                   |                    |
|          | का उल्लेख और उनमें से प्रामाधिक आदेशों का निर्मंप                                                                                                                               | <u> ५३११-५३१२</u> | ¥5-40              |
|          | जलायम के किनारे राष्ट्रे होने, बॅठने, सोने छोर स्वाध्यान मादि                                                                                                                   |                   |                    |
|          | गरने में नगने याने घषिकरण यादि दौष एवं उनका स्वरण                                                                                                                               | <b>X575-X55</b> Y | 73-7°              |

| सूत्रसंख्या  | विषय                                                                                   | गायाङ्क                    | विधार्            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| जन्म         | शय के निकट स्थान, निपीदन श्रादि दस स्थानों के                                          |                            |                   |
| मम्ब         | न्य में सामान्य प्रायश्चित                                                             | ५३२५                       | ५०                |
|              | ा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला का स्वरूप                                       | ५३२६                       | 7.3               |
| दक्त         | तीर के संपातिम तथा असंपातिम नामक दो भेद, उक्त                                          |                            |                   |
| दक           | तीर-द्वय पर स्थान एवं निपीदन ग्रादि दस स्थानों को                                      |                            |                   |
| सेव          | न करने वाले म्राचार्यं, उपाच्याय म्रादि पाँच निर्ग्रन्थों, तथैव                        |                            |                   |
| प्रव         | तिनी, अभिषेका आदि पाँच निर्ग्रन्थियों के लिए प्रायश्चित्त-                             |                            |                   |
| विष          | पयक विभिन्न भ्रादेश                                                                    | <b>ধ</b> ३२७– <b>ধ</b> ३३७ | ५१–५३             |
| यूप          | क-स्वरूप ग्रीर तद्विपयक प्रायदिचत्त                                                    | <b>५३३</b> ⊏– <b>५३४</b> १ | 78                |
|              | तीर पर ग्रातापना लेने से लगने वाले दोप                                                 | <b>५३४२—५३४</b> ५          | ጟጟ                |
|              | तीर, यूपक तथा म्रातापना-विषयक म्रपवाद एवं यतना                                         | પ્રકેપ્ટર્-પ્રફેપ્ડર       | <b>γે દ્'−૪</b> જ |
|              | ग्नि (ग्रग्निसहित) शय्या का निषेय                                                      |                            | <u> </u>          |
| •••          | िन शय्या के भेद-प्रभेद                                                                 | ४३५२–५३५३                  | ५७                |
|              | सर्ग और श्रपवाद-विषयक विस्तृत चर्चा                                                    | <b>५३</b> ४४–५३७३          | ズローズミ             |
|              | नुजापना त्रादि त्रिविघ यतना                                                            | ४३७४                       | 3.8               |
|              | गितियुक्त उपाश्रय में निवास करने से लगने वाले दोपों का                                 |                            |                   |
|              | प्रतिलेखनादि पतनान्त पदों द्वारा निरूपण, तद्विपयक प्रायदिचत्त,                         |                            |                   |
|              | पवाद एवं तत्सम्बन्धी यतना                                                              | ४३७४-४५०३                  | ४६–इ५             |
| £            | प्रसङ्गवश पणितशाला ग्रादि छह शालाग्रों का                                              |                            | €3                |
|              | नरूपण, गाथा ५३६०–६१]<br>पिक के प्रकार, तदयुक्त उपाश्रय में  रहने से लगने वाले  दोपों   |                            |                   |
|              | ा प्रतिमादहनादि पदों द्वारा निरूपण, तद्विपयक प्रायश्चित्त,                             |                            |                   |
|              | त्र नात्रनावहाताच नवा द्वारा । नव्यम्म,   ताद्वपयक   प्रायाश्चत्त,<br>अपवाद ग्रीर यतना |                            |                   |
|              | सचित्त तथा सचित्त प्रतिष्ठित इक्षु के भोजन एवं विदशन                                   | ४४०४− <b>४</b> ४०€         | इंप्र-इंप्र       |
|              | का निषेध                                                                               |                            | •                 |
| <b>5</b> –११ | इसु के सिंचत्त तथा सिंचत्त प्रतिष्ठित विभिन्न                                          | ४४१०                       | ६४                |
| •            | विभागों के भोजन एवं विदशन का निषेध                                                     |                            | c.                |
|              | इक्षु के अन्तरिक्षु आदि विभिन्न विभागों की व्याख्या                                    | <b>४४११–</b> ४४१२          | ६५                |
| १२१३         | ग्ररएय ग्रादि में जाते-ग्राते लोगों से ग्रशनादि लेने का                                | 4011-4864                  | ६५–६६             |
|              | निपेघ                                                                                  |                            | 55                |
|              | वन-यात्रा के हेतु जाते-आते यात्रियों से श्रशनादि लेने से दोप                           | r                          | ६६                |
|              | तथा अशिवादि ग्रपवाद                                                                    | P002 1110-                 | 56 -              |
| १४           | वसुरातिक (संयमी) को ग्रवसुरातिक (ग्रसंयमी) कहने                                        | ~3) 7 - X816               | ६६–६७             |
| •            | का निषेध                                                                               |                            | c                 |
|              | •                                                                                      |                            | ६७-७२             |

| सूत्रसंख्या | विपय                                                                                                                                                                                                                        | गाथाङ्क                                         | <b>पृष्ठा</b> ञ्च |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|             | मूलसूत्रगत वसुराति या वुसिराति घव्द की विभिन्न<br>नियुंक्तियाँ, वसुराति के प्रति ग्रसद्गुणोद्भावन के कारण,<br>संविग्नों की श्रसंविग्नों द्वारा की जाने वाली श्रवहेलना ग्रोर<br>उसका प्रतिवाद, तथा श्रस्तुत निपेघ का श्रपवाद | <b></b>                                         | Çe-v3             |
| १५          | ग्रवसुरातिक को वसुरातिक कहने का निपेध                                                                                                                                                                                       | 3885-7888                                       | <b>७</b> २–७३     |
| १६          | वसुरातिक गण से अवसुरातिक गण में संक्रमण का                                                                                                                                                                                  | 4001 K00C                                       | 0,04              |
| 17          | निपेध                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | ७३–१००            |
|             | काल की दृष्टि से उपसम्पदा के तीन प्रकार                                                                                                                                                                                     | ¥%¥१ <b>–</b> ¥%¥३                              | . હરૂ             |
|             | गच्छवास के गुण श्रीरं उनकी व्याख्या                                                                                                                                                                                         | <b>メ</b> ぷ゙゙゙゙゙゙ぷ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ | ৩४                |
|             | ज्ञान-दर्शनादि की अभिवृद्धि के लिए गणान्तरोपसम्पदा की                                                                                                                                                                       |                                                 |                   |
|             | स्त्रीकृति                                                                                                                                                                                                                  | *8*=                                            | ४४                |
|             | ज्ञानार्थं उपसम्पदा                                                                                                                                                                                                         | <i><b>५४४६-५५२</b>२</i>                         | 9X-20             |
|             | सूत्र, श्रर्थ श्रादि के ज्ञानार्थ की जाने वाली उपसम्पदा श्रीर                                                                                                                                                               |                                                 |                   |
|             | उसके भीत श्रादि श्राठ श्रतिचार, उनका स्वरूप एवं                                                                                                                                                                             |                                                 |                   |
|             | तत्सम्बन्धी प्रायदिचत्त                                                                                                                                                                                                     | ४४४६–४४७२                                       | 0x-20             |
|             | निष्कारण प्रतिपेधक ग्रादि के निकट उपसम्पदा स्वीकार                                                                                                                                                                          | 5                                               |                   |
|             | करने की विधि                                                                                                                                                                                                                | xx03-xx0x                                       | ওত                |
|             | श्रप्रतिपेधक ग्रादि से सम्बन्धित श्रपवाद<br>व्यक्त तथा श्रव्यक्त शिप्यों का स्वरूप, उन्हें उपसम्पदा लेने के                                                                                                                 | <b>メ</b> ぷのメーメタニo                               | 30-20             |
|             | लिए साथ में भ्रन्य साधु को भेजने के सम्बन्ध में प्रतीच्छनीय                                                                                                                                                                 |                                                 |                   |
|             | श्राचार्य एवं मूलाचार्य-सम्बन्धी श्राभाव्य एवं श्रनाभाव्य                                                                                                                                                                   |                                                 |                   |
|             | का विभाग                                                                                                                                                                                                                    | メンコミーメンコモ                                       | ر <u>ت</u> -32    |
|             | श्राचार्य-उपाध्याय श्रादि की श्राज्ञा के विना उपसम्पदा                                                                                                                                                                      | 2,044 2,040                                     |                   |
|             | स्वीकार करने वाले शिष्य एवं प्रतीच्छक श्राचायं को                                                                                                                                                                           |                                                 |                   |
|             | प्रागदिनत श्रीर ग्राज्ञा न देने के कारण                                                                                                                                                                                     | xxe 0-xxe {                                     | 20-28             |
|             | ज्ञानार्थे उपसम्पदा की विधि                                                                                                                                                                                                 | <b>५५६२-५५२</b> २                               | =1-=3             |
|             | दर्शनार्थं उपसम्पदा ग्रीर उसकी विधि                                                                                                                                                                                         | <b>ヹヹヹ゠ヹヹヹ</b>                                  | 3=-2              |
|             | चारित्रार्थे उपसम्पदा श्रौर उसकी विधि                                                                                                                                                                                       | <b>५५३६-५</b> ५५०                               | <b>⊏६-६२</b>      |
|             | निग्रंन्थी-विषयक ज्ञानादि उपसम्पदा                                                                                                                                                                                          | ***\$-****                                      | દર                |
|             | संभोगायं उपसम्पदा घोर उसको विधि                                                                                                                                                                                             | <b>パ</b> ガガダーガガマっ                               | ६२-६६             |
|             | न्नानार्य-उपाच्यायार्यं उपमम्पदा स्रीर उमकी विधि                                                                                                                                                                            | xx08-xx£3                                       | £5-800            |
| ۽ ري        | १५ कलह के कारण मंघ से निष्कान्त भिक्षुत्रों के माय                                                                                                                                                                          |                                                 |                   |
|             | श्रमनादि, बस्त्रादि, बसति एवं स्वाध्याय के दाना-<br>दान का निषेध                                                                                                                                                            |                                                 | S = # 5 = #       |
|             | अस्य सम्माप्त                                                                                                                                                                                                               |                                                 | १००-१०४           |

| सूत्रसंख्या | विपय                                                                                                         | गाथाङ्क                               | पृष्ठा ङ्क |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|             | ग्रपक्रमण के प्रकार, वहुरतादि सात निह्नवों का परिचय,<br>निह्नवों के साथ ग्रशनादि-दानादान सम्बन्धी प्रायश्चित |                                       |            |
|             | श्रीर श्रपवाद                                                                                                | ४४६४–४६३३                             | १०१-१०५    |
| २६          | ग्राहारादि की दृष्टि से सुलभ जनपदों के रहते ग्रनेक                                                           |                                       | १०५–१२४    |
|             | दिन-गमनीय अध्वा के विहार का निपेध<br>मूलसूत्रगत 'विह' शब्द का अर्थ और अध्वा के प्रकार                        | યદરૂષ્ટ–યદ્દર્ય                       | १०४        |
|             | दिन श्रथवा रात्रि में गमन श्रीर रात्रि-विपयक मान्यता के                                                      |                                       | •          |
|             | सम्बन्ध में दो ग्रादेश                                                                                       | <u> ५</u> ६३६                         | ४०६        |
| •           | रात्रि में मार्गरूप ग्रघ्वगमन से होने वाले दोपों का वर्णन                                                    |                                       |            |
| •           | ग्रीर तत्सम्बन्धी अपवाद                                                                                      | <i>प्रह३७–४६</i> ४४                   | १०६-१८७    |
|             | पन्य के छिन्नादि दो प्रकार और तद्गमन की विधि                                                                 | <b>४६४</b> ४–४६४६                     | १०७        |
|             | रात्रि में पंथरूप अध्वगमन से लगने वाले आत्मविराघना                                                           |                                       |            |
|             | म्रादि दोपों का स्वरूप तथा मध्वोपयोगी उपकरण न रखने                                                           |                                       |            |
|             | से होने वाले दोप                                                                                             | <b>५६४७-</b> ५६४२                     | १०५-१०६    |
|             | म्रघ्वगमन-सम्बन्वी भ्रपवाद के कारण, ग्रघ्वोपयोगी उप-<br>करणों का संग्रह तथा योग्य सार्थवाह की शोध            | <b>५६</b> ५३–५६५७                     | 955-995    |
|             | भण्डी, वहिलक ग्रादि पाँच प्रकार के सार्थ ग्रौर उनके साथ                                                      | 4444-4440                             | 106-110    |
|             | जाने की विधि                                                                                                 | ४६४=-४६६०                             | ११०        |
|             | सार्थं ग्रौर सार्थवाह ग्रादि कैंसे हैं ? सार्थं की खाद्य-सामग्री                                             |                                       | •          |
|             | ग्रीर पडाव डालने ग्रादि की क्या व्यवस्था है ? इत्यादि वातों                                                  |                                       |            |
|             | के सम्बन्ध में उचित जानकारी प्राप्त करने की विधि                                                             | ५६६१-५६७०                             | ११०-११२    |
|             | त्राठ प्रकार के सार्थवाह और ग्राठ ही प्रकार के ग्रति ग्रातिक=                                                |                                       |            |
|             | सार्थ-व्यवस्थापक                                                                                             | ५६७१                                  | ११२        |
|             | श्रद्भगमन-विषयक ५१२० भङ्ग                                                                                    | <b>५६७२–५</b> ६८६                     | ११२-११३    |
|             | सार्थवाह से सहयात्रा की आज्ञा प्राप्त करने की विधि, और<br>भिक्षा आदि से सम्बन्धित यतना                       |                                       | 002 000    |
|             | अध्वगमनोपयोगी अध्व-कल्प का स्वरूप                                                                            | ४६७७–४६⊏२<br>४६⊏३–४६⊏=                |            |
|             | अव्वकल्प और ग्राधार्कीमक की सदीपता-निर्दोपता के सम्बन्ध                                                      | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 112-114    |
|             | में शंका-समाधानादि                                                                                           | <u> </u>                              | ११६-११७    |
|             | ग्रव्वगमन-विपयक स्वापद, स्तेन, ग्रशिव, दुर्भिक्ष ग्रावि                                                      | •                                     |            |
|             | व्याघात और तत्सम्बन्धी यतनाम्रों की सविस्तर विवेचना                                                          |                                       | ११७-१२४    |
| २७          | सुलम जनपदों के रहते विरूप, दस्यु ग्रौर ग्रनार                                                                | î                                     |            |
|             | म्रादि प्रदेशों में विहार करने का निषेघ                                                                      |                                       | १२४-१३१    |
|             | विरूप, प्रत्यंत, अनार्य भ्रादि की व्याख्या                                                                   | <b>४७२७</b> –४७२⊏                     | १२४        |
|             | ग्रार्य-म्रार्यसंक्रम ग्रादि संक्रमण-सम्बन्धी चतुर्भङ्की                                                     | ४७२६–४७३१                             | १२४        |

| [ ७ ]                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| सूत्रसंख्या विषय                                                                                                                                                                                                           | गायाङ्क                   | <b>पृष्ठा</b> द्व |  |
| निङ्ग-सम्बन्धी ग्रार्य-ग्रनार्य व्यवहार ग्रीर तद्विपयक चतुर्भङ्गी                                                                                                                                                          | ५७३२                      | १२४               |  |
| श्रायं-क्षेत्र की सीमा                                                                                                                                                                                                     | ५७३३                      | १२४               |  |
| श्रार्य क्षेत्र में विहार करने के हेतु<br>ग्रनायंदेश-गमनविषयक चतुर्गु र प्रायदिचत्त के सम्बन्ध                                                                                                                             | ५७३४–५७३⊏                 | १२५–१२६           |  |
| में शङ्का-समाधान<br>श्रायं-क्षेत्र से बाहर विहार करने से लगने वाले दोप ग्रीर इस                                                                                                                                            | <i>५</i> ७३ <i>६</i>      | १२६               |  |
| सम्बन्ध में स्कन्दकाचार्य का दृशन्त<br>ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रादि को सुरक्षा एवं श्रभिवृद्धि के<br>लिए श्रायं-क्षेत्र की सीमा (गा० ५७३३) से बाहर विहार<br>करने की श्रनुज्ञा श्रीर इस सम्बन्ध में सम्प्रति राजा के द्वारा |                           | १२७-१२८           |  |
| प्रत्यंत देशों में किये गये धर्म-प्रचार का उल्लेख<br>२८-३३ जुगुप्सित कुलों में ग्रशनादि, वस्त्रादि, वसति तथा                                                                                                               | १७४४–५७१≂                 | १२५-१३१           |  |
| स्वाध्याय का निषेध<br>जुगुप्सा के प्रकार, जुगुप्सित कुलों में श्रशन-वस्त्रादिग्रहण<br>एवं स्वाध्याय से होने वाले दोप, श्रपवाद श्रीर तत्सम्बन्धी                                                                            |                           | १३१-१३३           |  |
| यतना                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊼</b> ⊘ <b>₹</b> −₹⊘₹₿ | १३२-१३३           |  |
| ३४–३६ पृथ्वी, संस्तारक ग्रीर ग्राकाश (ऊँचाई) पर ग्रशनादि<br>रखने का निपेध<br>पृथ्वी, संस्तारक ग्राटि पर ग्रशनादि-निक्षेप से होने वाले टोप,                                                                                 |                           | १३३–१३५           |  |
| श्रपवाद श्रीर यतना                                                                                                                                                                                                         | <b>र</b> व्हंर−रं०३०      | १३३–१३५           |  |
| २७–२८ स्रन्यतीर्थी तथा गृहस्थों के साथ एक पात्र तथा एक<br>पंक्ति में भोजन करने का निपेघ<br>स्रन्यतीर्थी तथा गृहस्थों के भेदानुभेद, उनके साथ भोजन                                                                           |                           | १३५-१३६           |  |
| करने से दोप, प्रायदिचल घीर घपनाद<br>३६ म्राचार्य तथा उपाध्याय के दाय्या-संस्तारक को पैर ने<br>संघट्टित कर देने पर विना क्षमा मांगे चले जाने                                                                                |                           | १३५-१३६           |  |
| का निपेध<br>४० प्रमाणातिरिक्त श्रीर गणनातिरिक्त उपिध रस्वने                                                                                                                                                                | %3=%-%3=%<br>             | १३७               |  |
| का निरेध                                                                                                                                                                                                                   |                           | १३५-१६८           |  |
| उपि के भेद-प्रभेद                                                                                                                                                                                                          | ४७=४                      |                   |  |
| उपिष के प्रमाशदि की मूचक हार-गाया                                                                                                                                                                                          | ४७८६                      | <b>१३</b> =       |  |
| १. प्रमाण-हार<br>जिन-कटियक घोर स्वविद-कटियक को पाय-सम्बन्धित उपि                                                                                                                                                           | प्रदान-प्रदश्ह<br>इ       | १६६-१४२           |  |
| की मंद्रवा                                                                                                                                                                                                                 | ५ <b>.इ</b> च्ड           | 35 <b>c</b>       |  |

| सूत्रसंख्य | विषय                                                                                                                                                          | गाथाङ्क                    | पृष्ठाङ्क, |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|            | जिन-किल्पक की शरीर-सम्बन्धित उपिष की संख्या<br>जिन-किल्पक की जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट उपिष की संख्या<br>ग्रीर उसका प्रमाग (कल्प, पात्रक-बन्ध ग्रीर रजस्त्राण | ५७६६                       | १३८        |
|            | का नाप )                                                                                                                                                      | १७८६-५७६३                  | १३५-१३६    |
|            | गच्छवासियों के कल्प का प्रमाण श्रीर उसका कारण<br>ग्रीष्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतु-श्राश्रित पटलकों की संख्या                                                      | <i>५७६</i> ४–५७ <u>१</u> ५ | १३६        |
|            | भीर उसका प्रमाण                                                                                                                                               | ५७६६–५७६६                  | १४०        |
|            | रजोहरण का स्वरूप ग्रौर उसका प्रमाण<br>संस्तारक, उत्तरपट्ट, चोलपट्ट, मुखवस्त्रिका, गोच्छग, पात्र-                                                              | ४८००-४८०२                  | १४०        |
|            | प्रत्युपेक्षणिका ग्रौर पात्रस्थापन का प्रमाण<br>हीनाधिक वस्त्र को लेकर एक-दूसरे की निन्दा न करने का                                                           | <b>४८०३–४८०६</b>           | १४०–१४१    |
|            | आदेश                                                                                                                                                          | ४८०७                       | १४१        |
|            | कल्प के गुण श्रीर उसका उत्सर्ग एवं श्रपवाद की दृष्टि                                                                                                          | •                          |            |
|            | से प्रमाण                                                                                                                                                     | २८०८-४८१२                  | १४१-१४२    |
|            | <ol> <li>हीनातिरिक्त द्वार</li> <li>कम या ग्रधिक उपि रखने से होने वाले दोप</li> </ol>                                                                         | <b>५</b> ८१३               | १४२        |
|            | ३. परिकर्म-द्वार<br>वस्त्र-परिकर्म-विषयक सकारण-ग्रकारण पद के साथ विधि-<br>ग्रविधि पद की चतुर्भङ्की, तथा विधि-परिकर्म ग्रौर ग्रविधि-<br>परिकर्म का स्वरूप      | *={8-X={X                  | १४२        |
|            | ४. विभूषा-द्वार<br>विभूषा-निमित्तक उपिष-प्रक्षालन करने वाले को प्रायश्चित<br>और उसके कारण                                                                     | <b>५८१६–</b> ५८१ <i>६</i>  | १४३        |
| •          | ५ सूर्च्छाँ-द्वार<br>सूर्च्छा से उपिघ रखने वाले को दोप श्रौर प्रायश्चित्त                                                                                     | ५=२०-५=२१                  | १४४        |
|            | पात्र विषयक विधि                                                                                                                                              | <b>५</b> =२२-५==५          | १४४–१५७    |
|            | पात्र के प्रमाण ग्रादि की सूचक द्वार-गाथा                                                                                                                     | <b>४</b> ⊏२२–४⊏२३          |            |
|            | १. प्रमाणातिरेक-होनदोष द्वार                                                                                                                                  | <b>₹</b> =₹8~¥=₹£          | १४४-१४७    |
| •          | शास्त्रोक्त दो पात्र से अधिक तथा विहित प्रमाण से बड़े पात्र                                                                                                   | T                          |            |
|            | रखने से होने वाले दोष श्रौर प्रायश्चित्त<br>शास्त्रोक्त संख्या से कम तथा विहित प्रमाण से छोटे पात्र                                                           | ४८२४-४८२७<br>1             | १४४-१४४    |
|            | रखने से होने वाले दोप श्रौर प्रायश्चित                                                                                                                        | <b>५</b> ८२८-५८३६          | १४५-१४७    |
|            | पात्र का प्रमाण (नाप)                                                                                                                                         | ४८३७-४८३६                  | १४७        |
|            | २. ग्रपवाद-द्वार                                                                                                                                              | X=80-X=8X                  | _          |

| सूत्रसंख्यां विपय                                                                                                                      | गाथाङ्क                                   | वृष्ठाङ्क            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| संख्या से अधिक या कम, श्रीर प्रमाण से वड़े या छोटे पात्र<br>रखने का श्रपवाद                                                            |                                           |                      |
| <ol> <li>लक्षणाऽलक्षण द्वार</li> <li>पात्र के सुलक्षणा तथा अपलक्षण, तद्विषयक गुण-दोष एवं<br/>प्रायश्चित</li> </ol>                     | <b>५</b> =४६– <b>५</b> =५ १               | १ <del>४</del> =−१४६ |
| <ul> <li>४. त्रिविघोपिध द्वार</li> <li>पात्र के तुम्बा ग्रादि तथा यथाकृत ग्रादि तीन प्रकार श्रीर</li> <li>उनके लेने का क्रम</li> </ul> | ५≒५२                                      | १४६                  |
| ५. विपर्यस्त द्वार<br>पात्र-ग्रहण के क्रम को भंग करने से होने वाले दोप एवं<br>प्रायदिचत्त                                              | प्र≒४३                                    | १४६                  |
| ६. कः द्वार<br>पात्र की थाचना करने वाले ग्रधिकारी निग्रंन्य का स्वरूप                                                                  | ズロズス                                      | १४०                  |
| ७. पौरुषी द्वार<br>पात्र की याचना का समय                                                                                               | メニダメ                                      | १५०                  |
| <ul> <li>काल-द्वार</li> <li>कितने दिनों तक पात्र की याचना करनी चाहिए ?</li> </ul>                                                      | <b>メニ</b> が                               | १५०                  |
| <ul><li>ध. श्राकर द्वार</li><li>पात्र-प्राप्ति के योग्य स्थान श्रीर तत्सम्बन्धी विधि</li></ul>                                         | <u> </u>                                  | १५०-१५१              |
| १०. चाउल द्वार<br>तन्दुल-घावन, तथा उष्णोदक श्रादि से भावित करानीय पात्र, क<br>उसके ग्रह्ण की विधि                                      | ४⊏६२-४⊏६७<br>बोर                          | १५१-१५३              |
| ११. जघन्य यतना हार<br>पात्र-ग्रहण विषयक जघन्य यतना                                                                                     | X⊏É⊏−¥ <b>द</b> ?X                        | १४३-१५४              |
| १२–१३. चोदक तथा ग्रसति ग्रशिव हार<br>जपन्य यतना-विषयक शंका-ननाषान                                                                      | <b>৴⊏</b> ऽসূ—⊻⊑ওভ                        | \$X8-\$XX            |
| १४. प्रमाण-उपयोग-छेदन द्वार<br>प्रमाण-युक्त पात्र के न मिलने पर उपलब्ध पात्र के ऐस्न<br>का विधान                                       | ಸೆದ≀ದ–ನೆ <i>ದದ</i> ಕ್ಕೆ                   | १४५-१५६              |
| १५. मुख प्रमाण हार                                                                                                                     | אַכבאָ-אַבבאָ                             | १४६–१४७              |
| पात-मृत के शीन भेद घोर उनका प्रमाण<br>गामक-विषयक विषि                                                                                  | %======<br>%============================= | 185-18:              |

|             | [ 1 · ]                                                                                                                                                                                                  |                     |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| सूत्रसंख्या | विपय                                                                                                                                                                                                     | गाथाङ्क             | वृष्ठाङ्क      |
|             | मात्रक के ग्रहण का विघान                                                                                                                                                                                 | ४८८६-४८८७           | १४७            |
|             | मात्रक न लेने से होने वाले दोपों की द्वार-गाथा                                                                                                                                                           | र्ययम               | १४७            |
|             | <ol> <li>श्रग्रहरो वारत्रक द्वार</li> <li>मात्रक न रखने से लगने वाले दोप और वारत्रक का ह्प्टान्त</li> </ol>                                                                                              | ४८८६-४८६०           | १४=            |
|             | <ol> <li>प्रमाण-द्वार</li> <li>मात्रक का प्रमाण ग्रीर इस सम्बन्य में तीन श्रादेश</li> </ol>                                                                                                              | ¥569-¥563           | १४८-१५६        |
|             | ३-४ हीनद्वार-ग्रधिकद्वार<br>शास्त्र-विहित प्रमाण से छोटा या वड़ा मात्रक रखने से दोप                                                                                                                      | *=5%-*=56           | <i>१५६</i>     |
|             | ५-६ शोघि, ग्रपवाद, परिभोग, ग्रहण तथा<br>द्वितीय पद द्वार<br>श्राचार्य, वाल, वृद्ध, तपस्वी एवं रोगी श्रादि के लिए मात्रक<br>का ग्रहण, तथा निष्कारण स्वयं मात्रक का उपयोग करने पर<br>प्रायश्चित्त श्रादि । | ¥=60-¥=88           | १६६-१६०        |
|             | मात्रक के लेप की विधि<br>पाणि-प्रतिग्रही ग्रादि जिन कल्पिक, परिहार-विशुद्धि,                                                                                                                             | X800                | १६०            |
| አየ–አኦ       | श्राहालन्दिक, स्थविर कल्पिक तथा निग्र'न्थियों का उपधि-विभाग<br>सचित्त, सस्निग्ध तथा जीव-प्रतिष्ठित ग्रादि पृथ्वी पर                                                                                      | ४६०१                | १६१            |
|             | उच्चार-प्रस्नवरण करने का निषेध<br>जीव-प्रतिष्ठित शिला ग्रादि पर उच्चार-प्रस्नवण करने                                                                                                                     |                     | १६१-१६२        |
| ४६-४१       | का निषेघ थूणा श्रादि, कुण्ड श्रादि, प्राकार श्रादि पर उच्चार-                                                                                                                                            |                     | १६२            |
|             | प्रस्रवण करने का निषेध<br>सूत्रोक्त-विशेषण्-विशिष्ट पृथ्वी म्रादि पर उच्चार-प्रस्रवण<br>करने के दोप भीर भ्रपवाद                                                                                          |                     | १६२            |
|             | छोटे-बड़े भातामों के उल्लेख के साथ चूर्णिकार का ग्रपना परिचर<br>सप्तदश उद्देशक                                                                                                                           | ४६०२-४६०३<br>र      | १६२–१६३<br>१६३ |
| १~२         | पोडश ग्रीर सप्तदश उद्देशक का सम्वन्ध<br>कौतूहल से त्रस प्राणियों को बाँधने तथा छोड़ने                                                                                                                    | Keok                | १६५            |
| ₹-¥         | का निषेध कौतूहल से तृणमाला, मुंजमाला आदि मालाओं के                                                                                                                                                       | ५६०५–५६०६           | १६४–१६६        |
|             | निर्माण, एवं धारण ग्रादि का निषेध<br>कौतूहल से लौह ग्रादि धातुग्रों के निर्मांग एवं धारण<br>ग्रादि का निषेध                                                                                              | ५६१०-५६११           | १६६            |
|             | ्याप या गप्त क्यून्                                                                                                                                                                                      | * \$ 3 % - \$ 1 3 % | १६६-१६७        |
|             |                                                                                                                                                                                                          |                     |                |

| सूत्रसंख्या | विपय                                                                                                                                                    | गायाङ्क                    | पृष्ठा द्ध      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|             | कौतूहल से हार, ग्रर्धहार ग्रादि के निर्माण एवं घारण<br>ग्रादि का निषेध                                                                                  | <i>₹६</i> १४–४६१४          | १६७             |
|             | कीतूहल से ग्रजिन, कम्वल ग्रादि के निर्माण एवं<br>घारण ग्रादि का निपेच                                                                                   | ४६१६–४६१७                  | १६८             |
|             | निर्ग्रन्थी को निर्ग्रन्थ के पाद, काय, व्रण ग्रादि का<br>ग्रन्यतीर्थी तथा गृहस्थ से प्रमार्जन, परिमर्दन, उद्दर्तन<br>एवं प्रक्षालन ग्रादि करने का निपेध | ५६१८-५६३०                  | १६६-१७६         |
| ६५-१२०      | निग्रंन्थ को निग्रंन्थी के पाद, काय, ग्रंण ग्रादि का<br>ग्रन्थतीर्थी तथा गृहस्थ से प्रमार्जन, परिमर्दन, उद्वर्तन<br>तथा प्रक्षालन ग्रादि कराने का निपेघ | <del>४</del> ६३१           | <b>१७६–</b> १⊏७ |
| १२१         | सहरा निग्र'न्थ को उपाश्रय में विद्यमान स्थान न देने                                                                                                     |                            |                 |
|             | वालुः निग्रं न्य को प्रायश्चित्त                                                                                                                        |                            | १८७-१६०         |
|             | सहरातं स्था व्याख्या                                                                                                                                    | ५६३२                       | १८७             |
|             | दर्शाविध स्थित फल्प                                                                                                                                     | ५६३३                       | १८७             |
|             | स्यापना-फल्प के दो प्रकार घीर उत्तरगुण-फल्प<br>सहम का घ्रादेगान्तर, स्थान न देने पर प्रायदिनत्त, तथा                                                    | <i>¥€3%</i> –₹ <i>€3</i> ¥ | १८८             |
|             | निर्ग्रन्थ के श्रागमन के कारण<br>यसित से बाहर रहने में दोग तथा वसित-दान के श्रगवाद,                                                                     | ४६३६–४६३⊏                  | १८८             |
|             | यतना भ्रादि                                                                                                                                             | प्रदेह-प्रदेश              | 1=6-180         |
| १२२         | सहदा निग्र न्थी को उपाश्रय में विद्यमान स्थान न                                                                                                         |                            |                 |
| •           | देने वाली निग्रंन्थी को प्रायश्चित                                                                                                                      | xex=                       | १८१             |
| 823         | माला-हृत श्रशनादि लेने का निपेच                                                                                                                         |                            | 489             |
| 1,7         | मालाहृत के अध्यं, भ्रापः भ्रादि भेद-प्रभेदः, दोष, प्रायश्चित                                                                                            |                            | , -,            |
|             | तया धपवाद                                                                                                                                               | £434-343¥                  | १६१             |
| 950         | कुशून ग्रादि में रखे हुए, फलनः कठिनता ने ऊँचे नीचे                                                                                                      |                            |                 |
|             | होकर दिये जाने वाले असनादि का निषेप                                                                                                                     | रहरूप्र                    | १८१-१८६         |
| १२४         | . मृत्तिका से लिस, फलतः भेदन करके दिये जाने याने ।<br>ध्रयनादि का निषेष                                                                                 | <b>ガセダガーカミネラ</b>           | १हर             |
| १२६-१२      | र पृथ्वी, जल, चिम्त घीर चनस्पति पर रहे हुए घन-<br>नादि का निषेध                                                                                         |                            | ११६-११६         |
|             |                                                                                                                                                         |                            | 12 2 m 1 6 4    |
|             | पृथ्वी स्नादि सीर निश्चिम के प्रकार, दीप, संसा-<br>समायान, उपवाद झीर निहमयक यतना                                                                        | y EXETYEEN                 | \$5\$-\$3 Y     |

| सूत्रसंख्या | विपय                                                                                                                                                                                         | गाथाङ्क                           | पृशङ्क                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| १३०-१३१     | सूपं ग्रादि से शीतल करके दिये जाने वाले ग्रत्यन्त<br>ऊष्ण तथा उष्णोष्ण (गरमागरम) ग्रशनादि का<br>निषेध                                                                                        | <i>रह६</i> ४–४ <i>६६</i> ⊏        | १६५                                |
| १३२         | पूर्णं रूप से शस्त्र-परिणत होकर अचित्त न हुए, इस<br>प्रकार के उत्स्वेदिम आदि जल का निषेध<br>उत्स्वेदिम आदि की व्याख्या, जल की अचित्तता के परिज्ञान<br>के सम्बन्ध में शङ्का-समाधान, अपवाद आदि | <i>¥<b>E</b>ĘĘ</i> - <i>¥</i> E⊌Ę | १६४-१६ <b>६</b><br>१६५-१६६         |
| १३३         | ग्रपने ग्राचार्य-योग्य लक्षणों के कथन का निपेध<br>ग्राचार्य के लक्षण, लक्षण-कथन से होने वाले दोप ग्रादि                                                                                      | <i>₹€00-</i> ¥€=€                 | १६७-१६ <b>=</b><br>१६७-१६ <b>=</b> |
| १३४         | गायन-वादन-मृत्य ग्रादि करने का निपेव                                                                                                                                                         | ५६५७-५६६३                         | १८६-२००                            |
|             | भेरी म्रादि, वीणा म्रादि, ताल म्रादि, वप्र म्रादि के शब्द<br>सुनने की म्रिभलाषा का निषेव<br>लौकिक तथा पारलौकिक म्रादि विविय रूपों में                                                        | પ્ર્કેદ૪–૪ <i>૬૬</i> ફ            | २००–२०३                            |
|             | ग्रासिक रखने का निपेघ                                                                                                                                                                        |                                   | २०३                                |
|             | अष्टादश उद्देशक                                                                                                                                                                              |                                   |                                    |
|             | सप्तदश और ग्रष्टादश उद्देशक का सम्वन्य                                                                                                                                                       | ४६६७                              | २०४                                |
| १           | विना प्रयोजन नाव पर चढ़ने का निषेध                                                                                                                                                           | ४६६ <u>न</u> –६०००                | २०४                                |
| २-४         | नाव के खरीदने भ्रादि का निपेघ                                                                                                                                                                | ६००१–६०८६                         | २०६–२०७                            |
| <b>६–७</b>  | स्थल से जल में ग्रीर जल से स्थल में नाव के खींचने का निषेध                                                                                                                                   |                                   | २०७                                |
|             | नाव में से जल को उलीचने ग्रौर कीचड़ में से फँसी<br>नाव को बाहर निकालने का निषेच<br>नाव में पानी भरता देख छिद्र को हस्तादि से वन्द                                                            | ६०१०                              | र्व्द                              |
| ,,          | करने का निषेय                                                                                                                                                                                |                                   | 7                                  |
| ११          | दूरस्थ नाव को ग्रभीष्ट स्थान पर मँगाने का निपेध                                                                                                                                              |                                   | २०८                                |
|             | अध्वंगामिनी ग्रादि तथा योजनगामिनी ग्रादि नाव<br>में वंठने का निषेध                                                                                                                           | ६०११                              | २०५                                |
| १४-१६       | नाव को खींचने, खेने, निकालने ग्रौर जलरिक्त करने ग्रादि का निपेध                                                                                                                              | 4011                              | २०⊏                                |
|             | उत्तिङ्ग ग्रादि की व्याख्या तथा ग्रपवाद, ग्राचार्य ग्राहि एवं                                                                                                                                |                                   | २०६-२११                            |
|             | निग्रंन्थी को पूर्वापर रूप से नौका द्वारा पार उतारने का क्रम                                                                                                                                 | ६०१२-६०२३                         | २०५-२११                            |

| मूत्रसंख्या | विपय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गाथाङ्क                                                    | पृष्टाञ्क                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २०-२३       | नौका-स्थित लोगों से अदानादि ग्रहण करने का निपेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६०२४-६०२६                                                  | २१२-२१३                                                                                               |
| 28-28       | वस्य खरीदने श्रादि का निषेध (चतुर्दश उद्देशक के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                       |
|             | पात्र-प्रकरण के समान)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६०२७                                                       | २१३-२१⊏                                                                                               |
|             | एकोनविंशतितम उद्देशव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ন</b>                                                   |                                                                                                       |
|             | श्रष्टादश श्रीर एकोनविंशतितम उद्देशक का सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | २१६                                                                                                   |
| 2-9         | विकट के खरीदने श्रादि का निपेध श्रीर ग्लानापवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६०३०–६०५३                                                  | २१६-२२४                                                                                               |
| 5           | चार संध्यात्रों में स्वाध्याय का निपेच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £04%-€0%¤                                                  |                                                                                                       |
|             | मंध्या ग्रादि में कालिक श्रुत एवं दृष्टिवाद के कम से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                       |
|             | ३ तथा ७ से ग्रविक प्रश्न पूछने का निषेच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६०५६-६०६३                                                  | 227-226                                                                                               |
| ११-१२       | इन्द्र महोत्सवादि चार महामहोत्सवों ग्रीर ग्रीप्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                       |
|             | कालीन ग्रादि महाप्रतिपदाग्रों में स्वाध्याय का निपेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६८६४–६०६=                                                  | হ্হ্-হ্হ্ড                                                                                            |
| ફક્         | पौरुषी-स्वाध्याय के ग्रनिक्रमण का निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | হহ,ত                                                                                                  |
| 48          | स्वाध्याय-काल में स्वाध्याय न करने पर प्रायदिचत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इंटड=इंटड३                                                 | २२,७-२,२=                                                                                             |
| કપ્ર        | ग्रस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | २२८-२४६                                                                                               |
|             | ग्रस्वाच्याय के भेद-प्रभेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६०७४                                                       | ಶಕದ                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                       |
|             | ग्रस्वाच्याय में स्वाच्याय करने पर दृष्ट ग्रीर इन मध्यन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                       |
|             | में राजा का दृष्टान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €03X- <b>€</b> 03=                                         | <b>च्</b> च्                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #203-400#<br>#203-300#                                     |                                                                                                       |
|             | में राजा का दृष्टान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | <b>२</b> २६-२३१                                                                                       |
|             | में राजा का दृष्टान्त<br>मंयमधाती श्ररवाध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६०७६-६०८४                                                  | <b>२</b> २६-२३१                                                                                       |
|             | में राजा का दृष्टान्त<br>मंयमधातो श्ररवाध्याय<br>श्रीत्पातिक श्रस्वाध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६०७६-६०८४<br>६०८५-६०८४                                     | २२६–२३१<br>२३१–२३२                                                                                    |
|             | में राजा का दृष्टान्त<br>मंयमधाती श्ररवाध्याय<br>श्रीत्पातिक श्रस्वाध्याय<br>दिव्यकृत श्रम्याध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6008-6028<br>6028-6028                                     | २२६-२३१<br>२३१-२३२<br>२३२-२३३<br>२३३-२३४                                                              |
|             | में राजा का दृष्टान्त<br>मंयमधाती श्ररवाध्याय<br>श्रीत्पातिक श्रस्याध्याय<br>दिव्यकृत श्रम्याध्याय<br>विश्रहःसम्बन्धी श्रस्याध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 608-60ER<br>60EX-60ER<br>60EX-60ER<br>60EE-60EX            | 556-538<br>538-538<br>538-538<br>538-538<br>538-538                                                   |
| १६          | में राजा का दृष्टान्त  मंयमधातो श्ररपाध्याय श्रीत्पातिक श्ररपाध्याय दिव्यकृत श्रम्याध्याय विश्रह-मध्यभी श्ररपाध्याय भान-श्रतिनेगना-गध्यभी प्रद्रा-ममाधान तथा श्रपवाद पादि स्वश्रीर-समुख्य श्रम्याध्याय में स्वयं स्वाध्याय करने                                                                                                                                                                                                                                                               | €085-€468<br>€055-€468<br>€055-€055<br>€055-€058           | २३१-२३१<br>२३१-२३२<br>२३२-२३४<br>२३४-२३४<br>२३४-२४६                                                   |
|             | में राजा का दृष्टान्त  मंयमधातो श्ररवाध्याय श्रीत्पातिक श्रस्याध्याय दिव्यकृत श्रम्याध्याय विश्रह-मध्यन्धी श्रस्याध्याय धरीर-मध्यन्धी श्रम्याध्याय काल-श्रतिनेशना-मध्यन्धी घट्टा-ममाधान तथा श्रपवाद धादि स्वदारीर-समुत्थ श्रम्याध्याय में स्वयं स्वाध्याय करने का निषेध                                                                                                                                                                                                                       | 608-60ER<br>60EX-60ER<br>60EX-60ER<br>60EE-60EX            | २३१-२३१<br>२३१-२३२<br>२३२-२३४<br>२३४-२३४<br>२३४-२४६                                                   |
|             | में राजा का दृष्टान्त  मंयमधाती श्ररवाध्याय श्रीत्पातिक श्रस्याध्याय दिव्यकृत श्रम्याध्याय दिव्यकृत श्रम्याध्याय विश्रह-मध्यन्धी श्रस्याध्याय धारीर-मध्यन्धी श्रम्याध्याय काल-श्रतिनेतना-नध्यन्धी प्रद्वा-ममाधान तथा श्रपवाद पादि स्वद्यारीर-तामुख श्रम्याध्याय में स्वयं स्वाध्याय करने का निषेध पहने के समयगरणों का वाचन किये विना ग्रविम                                                                                                                                                   | \$\\$\.\=\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\ | २३१-२३१       २३१-२३२       २३२-२३४       २३४-२३६       २३६-२४६       २४६-२४६                         |
|             | में राजा का दृष्टान्त  मंयमधातो श्ररवाध्याय श्रीत्पातिक श्रस्याध्याय दिव्यकृत श्रम्याध्याय विश्रह-मध्यन्धी श्रस्याध्याय धरीर-मध्यन्धी श्रम्याध्याय काल-श्रतिनेशना-मध्यन्धी घट्टा-ममाधान तथा श्रपवाद धादि स्वदारीर-समुत्थ श्रम्याध्याय में स्वयं स्वाध्याय करने का निषेध                                                                                                                                                                                                                       | €085-€468<br>€055-€468<br>€055-€055<br>€055-€058           | २३१-२३१<br>२३१-२३२<br>२३२-२३४<br>२३४-२३४<br>२३४-२४६                                                   |
| १७          | में राजा का दृष्टान्त<br>मंयमपाती अरवाध्याय<br>श्रीत्पातिक अस्याध्याय<br>दिव्यकृत अम्याध्याय<br>विश्रह-मध्यन्धी अस्याध्याय<br>भाग-प्रतिनेशना-मध्यन्धी पञ्जा-ममाधान तथा अथवाद पादि<br>स्वयारीर-तामुत्य अस्याध्याय में स्वयं स्वाध्याय करने<br>का निषेध<br>पहुने के समयगरणों का बानन किये विना प्रविम्<br>समयगरणों के बानन का निषेध<br>नव ब्रह्मन्यं (पानारांग) का बानन किये विना प्रविम                                                                                                        | \$\\$\.\=\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\ | २३१-२३१       २३१-२३२       २३२-२३४       २३४-२३६       २३६-२४६       २४६-२४६                         |
| १७          | में राजा का दृष्टान्त  मंयक्षातो अरवाध्याय  श्रीत्यातिक अस्याध्याय  दिव्यकृत अस्याध्याय  विश्रह-मध्यन्धी अस्याध्याय कात-अतिनेशना-मध्यन्धी घट्टा-ममाधान तथा अथवाद धादि स्वदारीर-समुद्ध अस्याध्याय में स्वयं स्वाध्याय करने का निषेध  पहुने के समयगरणों का बानन किये विना प्रविम समयगरणों के बानन का निषेध  नव ब्रह्मनर्गं (पानारांग) का बानन किये विना प्रविम सा उत्तम धून (हेद-सूत्र गादि) के बानन का निषेध                                                                                   | \$\\$\.\=\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\ | २३१-२३१       २३१-२३२       २३२-२३४       २३४-२३६       २३६-२४६       २४६-२४६                         |
| १७          | मं राजा का दृष्टान्त  मंयमपाती अरवाध्याय  श्रीत्पातिक अस्याध्याय  दिष्यकृत अस्याध्याय  विग्रह-मध्यभी अस्याध्याय  धारीर-मध्यभी अस्याध्याय  काल-अतिनेतना-मध्यभी घट्टा-ममाधान तथा अपवाद पादि  स्यद्मरीर-तामुख अस्याध्याय में स्वयं स्याध्याय करने का निषेध  पहुने के समयगरणों का यानन किये विना प्रविम्म  समयगरणों के यानन का निषेध  नव ब्रह्मन्तर्गं (पानारांग) का यानन किये विना प्रविम्म  गा उत्तम धून (छेद-सूत्र गादि) के यानन का निषेध  उत्तम धून में अगर्या, गायंरिक के द्वारा पृष्यवृत्ता | \$\\$\.\=\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\ | २२६-२३१       २३१-२३२       २३१-२३४       २३४-२३४       २३४-२३६       २४६-२४६       २४६-२४१       २४० |
| १७          | में राजा का दृष्टान्त  मंयक्षातो अरवाध्याय  श्रीत्यातिक अस्याध्याय  दिव्यकृत अस्याध्याय  विश्रह-मध्यन्धी अस्याध्याय कात-अतिनेशना-मध्यन्धी घट्टा-ममाधान तथा अथवाद धादि स्वदारीर-समुद्ध अस्याध्याय में स्वयं स्वाध्याय करने का निषेध  पहुने के समयगरणों का बानन किये विना प्रविम समयगरणों के बानन का निषेध  नव ब्रह्मनर्गं (पानारांग) का बानन किये विना प्रविम सा उत्तम धून (हेद-सूत्र गादि) के बानन का निषेध                                                                                   | \$\\$\.\=\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\ | २२६-२३१       २३१-२३२       २३१-२३४       २३४-२३४       २३४-२३६       २४६-२४६       २४६-२४१       २४० |

| सूत्रसंख्या     | विषय                                                                                                                          | गाथाङ्क                         | <b>पृष्ठा</b> ङ्क |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 38              | ग्रपात्र (ग्रयोग्य) को वाचना देने का निषेध                                                                                    |                                 | २४४               |
| ૨૦              | पात्र को वाचना न देने पर प्रायश्चित                                                                                           |                                 | २४४               |
| . · ·           | कम से ग्रध्ययन न करने वाले को वाचना देने का निषेध                                                                             | Γ                               | २४४               |
|                 | ऋम्बाः ग्रध्ययन करने वाले को वाचना न देने पर                                                                                  |                                 |                   |
| •               | प्रायश्चित्त                                                                                                                  |                                 | २५५-२६२           |
|                 | तिन्तणिक ग्रादि ग्रपात्र तथा ग्रहरभाव ग्रादि ग्रव्यक्त की                                                                     | •                               |                   |
|                 | विस्तृत व्यास्या, दोप एवं ग्रपवाद                                                                                             | ६१६=-६२३६                       | २५५–२६२           |
| २३२६            | अव्यक्त तथा अप्राप्त को वाचना देने का निपेध और                                                                                |                                 |                   |
|                 | न्यक्त तथा प्राप्त को वाचना न देने पर प्रायश्चित                                                                              |                                 | २६२–२६३           |
|                 | व्यक्त और अव्यक्त की परिभाषा, अप्राप्त-सम्बन्धी चतुर्भक्की,                                                                   | 503 c 5043                      | ECD 053           |
|                 | दोप तथा ग्रप्नाद                                                                                                              | ६२३७-६२४३                       | २६२–२६३           |
| 40              | दो समान गुणवाले अध्येताओं में से एक को अध्ययन कराने और दूसरे को अध्ययन न कराने की भेद-बुद्धि                                  |                                 |                   |
|                 | का निर्पेष                                                                                                                    | ६२४४–६२५६                       | २६३–२६४           |
| 5=              | श्राचार्य तथा उपाध्याय द्वारा श्रदत्त वाणी के ग्रहण                                                                           | 4100 4106                       | 144-140           |
| •               | का निपेघ                                                                                                                      |                                 | २६४-२६६           |
|                 | वाणी के भेद, ग्रदत्त वागी-ग्रहण के कारण, तप:स्तेन ग्रादि,                                                                     |                                 | 177 177           |
|                 | भावस्तेन के सम्बन्ध में गोविन्द वाचक का उदाहरण,                                                                               |                                 |                   |
|                 | दोप तथा ग्रपनाद                                                                                                               | ६२५०-६२५७                       | २६५–२६६           |
| <b>र्</b> हे–४० | ग्रन्यतीर्थी, गृह्स्य, पार्श्वस्य तथा कुशील ग्रादि के                                                                         |                                 |                   |
|                 | साथ वाचना के दानाऽऽदान व्यवहार का निषेध                                                                                       |                                 | २६६–२६६           |
|                 | अन्यतीर्थी भ्रादि को वाचना देने-लेने पर प्रायश्चित्त, वाचना<br>के देने-लेने से दोप, स्वपापण्डी श्रीर अन्यपापण्डी की व्याख्या, |                                 |                   |
|                 | अपवाद और तिहृपयक यतना                                                                                                         | ६२४८-६२७१                       | २६७-२६६           |
|                 |                                                                                                                               | **********                      | 440-446           |
|                 | विंशतितम उद्देशक                                                                                                              |                                 |                   |
|                 | एकोनिवसितितम ग्रीर विसितितम उद्देशक का सम्बन्ध                                                                                | ६२७२                            | <b>२७</b> १       |
| !               | र मासिक परिहार-स्थान के दोपी को परिकुञ्चित तथा                                                                                |                                 | •                 |
|                 | ग्रपरिकुञ्चित ग्रालोचना के भेद से प्रायश्चित                                                                                  |                                 | २७१–३०४           |
|                 | भिक्षु-पद के निक्षेप श्रीर तत्सम्बन्धी शङ्का-समाधान<br>मास पद के निक्षेप श्रीर नक्षत्रादि मासों का प्रमाण                     | ६२७३–६२८१                       | २७२-२७४           |
|                 | परिहार-पद के निलेन                                                                                                            | हरदर-इरह१                       | <i>३७५–२७६</i>    |
|                 | स्थान-पद के निलेप                                                                                                             | ६२६२–६२६५<br>६२६६–६३ <i>०</i> २ | २७६-२८०           |
|                 |                                                                                                                               | ४८८५-६२०५                       | २५०-२८२           |

| सूत्रसंख्य | विषय ·                                                          | गाथाङ्क                              | 99ा दुः       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|            | प्रतिसेवना के भेद-प्रभेद श्रीर तद्विपयक राष्ट्रा-समाधान         | ६३०३ <b>–</b> ६३० <del>८</del>       | २८२-२८३       |
|            | शल्योद्धरण के लिए श्रालोचना श्रोर उसके तीन प्रकार               | ६३०६-६३११                            | -             |
|            | विहारालोचना                                                     | ६३१२–६३२२                            | २८४-२८६       |
|            | उपसम्पदालोचना                                                   | ६३२३–६२७६                            | २⊏६–३००       |
|            | श्रपराघालोचना                                                   | ६३७७–६३६०                            | ३००-३०२       |
|            | माया-मद मुक्त भ्रालोचना के गुण                                  | ६३६४–६३६२                            | ३०३           |
|            | श्रालोचनाहं के दो प्रकार-ग्रागम व्यवहारी ग्रीर श्रुत-व्यवहारी   | ,६३६३–६३६४                           | ३०३–३०४       |
|            | मायावी श्रालीचक को श्रदव श्रीर दण्डिक के दृष्टान्तों हारा       | •                                    |               |
|            | उद्बोधनादि .                                                    | ६३६६–६३६८                            | ₹e8-ईe8       |
| 5-8        | द्विमासिक ग्रादि परिहार-स्थान के दोपी को परिकुञ्चित             |                                      | •             |
|            | तथा अपरिकुञ्चित ग्रालोचना के भेद से प्रायश्चित                  |                                      | २०५–३०७       |
|            | हिमासादि परिकुञ्चित ग्रालोचना के विषय में यथाक्रम               |                                      |               |
|            | कुंचित तापस, शल्य, मालाकार श्रादि के उदाहरण तथा छः माग          |                                      |               |
|            | से श्रधिक तप: प्रायश्चित्त न देने का हेतु                       | इ३६६                                 | ३८५–३०७       |
| ७-१२       | श्रनेक बार मासिक श्रादि परिहार-स्थान सेवन करने                  |                                      |               |
|            | वाले को परिकुंचित एवं अपरिकुंचित आलोचना के                      |                                      |               |
|            | भेद से प्रायश्चित्त                                             |                                      | ३०८-३१३       |
|            | एक बार श्रीर श्रनेक बार के दोणी को समान प्रायन्तित              |                                      |               |
|            | देने के सम्बन्ध में शङ्का-समाधान तया राग्नभ-मूल्य,              |                                      |               |
|            | कोष्टागार एवं सल्वाट के चदाहरण                                  | हंप्रट०-इप्टर्स्ड                    | ३०५-३१३       |
| १३         | मासिक श्रादि परिहार स्थानों के प्रायश्चित का संयोगसू            | म                                    | इ१इ-३१४       |
|            | संयोग-सूत्र के सम्बन्ध में शङ्का-समाधान                         | ६४१=-६४१६                            | ३१३-३१४       |
| १५         | बहुशः मासिक ग्रादि परिहार-स्थानों के प्रायश्चित                 |                                      |               |
|            | का संयोग-सूत्र                                                  |                                      | 368-360       |
|            | संयोग-सूत्रों के प्रन्य प्रकार, उनकी रचना-विभि, घौर             |                                      |               |
|            | तत्सम्बन्धी धर्मा-नमाधान                                        | £%50-£%5£                            | 284-38=       |
|            | १. स्थापना-संचय हार                                             | <b>६४२७-६४६२</b>                     | ३१द-३३०       |
|            | स्थापना समा प्रारोपणा की प्यारमा भीर उनके प्रकार प्रावि         |                                      |               |
|            | २. राशि झर                                                      | ६७६३-६५६५                            | <b>३३</b> ०   |
|            | प्रायदिचता-रामि की उत्पति के पर्यपम स्थान                       |                                      | ** ***        |
|            | ३. मान हार                                                      | exee                                 | इंड्र-इंड्र   |
|            | विभिन्न सीर्यंद्वरों की घरोष्ण में प्रावित्तत के मान (प्रमाण) - |                                      |               |
|            | र्व। विदिशता                                                    | 5953-595 <del>2</del>                | 3.5 ;         |
|            | ४. प्रमु बार                                                    | न्द्रास क <sup>ार्</sup> स व द्रास्थ | <b>▼</b> •, 1 |

| सूत्रसंख्य | रा विषय                                                                                                                                    | गाथाङ्क                    | विधास्         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|            | प्रायि्चत-दान के योग्य श्रधिकारी                                                                                                           |                            |                |
|            | <ul><li>५. कियान् द्वार</li><li>प्रायश्चित्तों की गणना तथा कृत्स्न ग्रीर प्रकृत्स्न ग्रारोपणा</li></ul>                                    | ६४६६–६४६६                  | ३३१–३३⊏        |
|            | श्रतिक्रमादि के सम्बन्ध में विचार-चर्चा                                                                                                    | ६४६७–६४६६                  | ३३८-३३६        |
|            | नवम पूर्व से निशीथ का उद्घार<br>अनेक दोपों की शुद्धि के लिए एक प्रायश्चित्त देने का हेतु,<br>इस सम्बन्ध में धृत-कुट आदि के उदाहरण तथा अन्य | ६५००                       | ३३६            |
|            | श्रावश्यक शङ्का-समाधान                                                                                                                     | हं ४०१ – हं ५२ ह           | ३३६-३४६        |
|            | मूल व्रतातिचार तथा उत्तर गुणातिचार-यम्बन्वी चर्चा                                                                                          | ६५२७–६५३५                  | ३५६–३४⊏        |
|            | प्रायश्चित्त वहन करने वालों के भेद-प्रभेद                                                                                                  | ६४३६–६४७४                  | ३४६-३६०        |
| १५-१६      | चातुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक ग्रादि ग्रालो-<br>चना-सूत्र                                                                               |                            |                |
|            | श्रालोचक के गुण एवं दोप तथा श्रालोचना-विधि                                                                                                 | State State                | ३६०–३६७        |
| 20-20      | चातुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक ग्रादि ग्रारोपणा-सूत्र                                                                                    | ६५७५–६५८३                  | ३६१–३६७        |
| ,,,,,      | परिहार तप और शुद्ध तप की विवेचना                                                                                                           |                            | ३६७-३८६        |
|            | वैयावृत्य के तान प्रकार तथा स्राचार्य के गुण                                                                                               | ६४=४-६६०४                  | ३६६–३७४        |
|            | ग्रारोपणा के भेद-प्रभेद तथा श्रालोचना की चतुर्भंङ्की                                                                                       | ६६०५–६६१५                  | ३७५–३७७        |
| २१-५३      | प्रायश्चित्त-स्वरूप तप वहन करते हुए बीच में लगे                                                                                            | ६६ - ६ - ६६४७              | ३७७–३८७        |
|            | दोपों का प्रायश्चित                                                                                                                        |                            | ३⊏७–४११        |
|            | निशीय के निर्माता विशाखागगी की प्रशस्ति                                                                                                    |                            | ₹ <b>£</b> ¥   |
|            | प्रायश्चित्त वहन करने वालों के कृत करणादि भेद-प्रभेद                                                                                       | ६६४=–६६६५                  | ३६६-४०१        |
|            | निशीय-कल्प के श्रद्धान कल्प ग्रादि चार प्रकार                                                                                              | ६६६६–६६७६                  | 808-808        |
|            | प्रायश्चित्त-प्रदान के हेतु                                                                                                                | ६६७७-६६७६                  | 808            |
|            | दशनिय प्रायश्चित्तों का ऐतिहासिक काल-क्रम<br>श्रोमनिष्पन्न तथा विस्तार निष्पन्न के भेद से प्रायश्चित्त<br>के दो प्रकार                     | <i>ا</i> څټه               | RoR            |
|            | उत्सर्ग और अपवाद के श्राचरण की विधि श्रायत के करें                                                                                         | ६६ <b>८१</b> –६६ <b>८२</b> | ४०४            |
|            | में प्रतिसूत्र-प्रतिषेघ, अपवाद आदि चतुर्विघ अनुयोग-विधि<br>अनुयोगघर की भ्रोर से स्वगौरव का परिहार<br>निशोथ-सूत्र के अनेकविष भ्रथाधिकार     | ६६८६<br>६ <u>६</u> ८६      | ४०६<br>४०४–४०६ |
|            | निशीय-सूत्र के ग्रधिकारी ग्रीर ग्रनिवकारी                                                                                                  | ६७:०-६७०१                  | 808-880        |
|            | निशाय-चूर्णकार की स्वनामील्लेखार्वक प्राप्त                                                                                                | ६७०२–६७०३                  | ४१०            |
|            | निशीय-चूणि के विशतितम उद्देशक की संस्कृत में<br>सुवोचा व्याख्या                                                                            |                            | 888            |
| ٠.         |                                                                                                                                            |                            | ४१३-४४३        |

### परिशिष्ट

| ₹. | प्रथम परिशिष्ट                     | <i>\$\$0-</i> % <i>₹</i> % |
|----|------------------------------------|----------------------------|
|    | भाष्यगाया-मूची                     |                            |
| ₹. | द्वितीय परिशिष्ट                   | <i>X ≦ € – X &amp; </i> §  |
|    | उद्भृत गायादि के प्रमाग            |                            |
| ₹. | चृतीय परिशिष्ट                     | <b>५४२-५</b> ४४            |
|    | प्रमाणत्वेन निर्दिष्ट ग्रन्य       |                            |
| ሄ. | चतुर्थं परिशिष्ट                   | <u>ሂ</u> ሂሂ–ሂሂየ            |
|    | भाष्य-चूर्ण्यन्तर्गत हृष्टान्त     |                            |
| ሂ. | पद्मम परिशिष्ट                     |                            |
|    | विशेष नामों की विभागशः धनुक्रमणिका | マシューシャン                    |
| ۲, | पष्ठ परिशिष्ट                      |                            |
|    | स्भापित-स्थासार                    | ५७१-५७२                    |

"अपच्चपातेन यद्रथिनिर्णयस्, तदेव धर्मः परमो मनीपिणाम्।"

 — विना किसी पक्ष-पात के यथार्थ सत्य का निर्णय करना ही, विद्वानों का परम धर्म है।



# निशीथ-सूत्रम्

[भाष्य-सहितम्]

त्राचार्यप्रवर् श्री जिनदासमहत्तर-विरचितया विशेषच्ण्यी समलंकृतम् विशतितमोद्देशकस्य सुवोधाख्यया संस्कृत-व्याख्यया सहितव्च

चतुर्थों विभागः

उदेशकाः १६-२०

।यनि मा

मुगरियातो । जीव ११५०६६॥

्यो । ०६७॥ - रामसो परिवेदमानी प ।

ीए । .हो ॥४०६=॥ ण वि किंचि अणुण्णायं, पिंडसिद्धं वा वि जिणवरिंदेहिं।
एसा तेसि आणा, कज्जे सञ्चेण होयव्वं ॥ ५२४८॥
दोसा जेण निरुंभंति, जेण खिज्जंति पुव्वकम्माइं।
सो सो मोक्खोवाओ, रोगावत्थासु समणं व ॥ ५२५०॥
—भाष्यकार।

# षोडश उद्देशकः

----

उक्तः पंचदशमोद्देशकः । इदानीं पोडशः प्रारम्यते, तत्रायं सम्यन्य : -देहविभृसा वंभस्स त्रगुत्ती उज्जलोत्रहित्तं च । सागारिते य (त्रि) वसतो, वंभस्स विराहणाजोगो ॥५०६५॥

पंचयसमुद्देगगे देहविभूसाकरणं उज्जलोविधधारणं च णिसिद्धं, मा वंभवयस्य प्रमुत्ती, पर्गगतो मा वंभव्ययस्य विराहणा भविस्सित । इहावि सोलसमुद्देसगे मा श्रमुत्ती वंभविराहणा चा, पतो सागारिय-यसिहिणसिही कज्जति । एस सम्बन्धो ॥४०६४॥

एतेण सम्बन्धेणागयस्य सोलसमुद्देसगस्स इमं पढमं सुत्तं जे भिक्ख् सागारियसेज्जं श्रणुपविसइ, श्रणुपविसंतं वा सातिज्जति ॥१॥
सह श्रामारीहि सागारिया, जो तं गेण्हति वसहि तस्त भाणादी दोसा, नवनहुं म ने पन्दिनं ॥
सन्नासुत्तं सागारियं ति जहि मेहुणुव्भवो होइ ।
जित्थतथी पुरिसा वा, वसंति सुत्तं तु सद्वाणे ॥५०६६॥

जं मुने "सामारियं" ति एसा मामिकिसंझा । जत्य वनहील ठियामं मेहुगूक्भवी भावि सा मामारिया, तत्य पचगुरुमा ।

श्रध्या - जत्य इत्यिषुरिसा वर्षति मा सामारिका, इतिमामारिके पष्टग्रमा मुन्तियातो । 'भट्टाकि' ति का पुरिमसामारिमा, किमांचीर्य पुरिममामारिके पत्रग्रमा । मेमं तहेय ॥५०६६॥ एस मुक्तत्थो ।

इमो णिज्जुत्तिवित्यरो -

सागारिया उ सेज्जा, खोहे य विभागयो उ द्विहायो । ठाण-पहिसेवणाए, द्विहा पुण खोहयो होति ॥५०६७॥

मामारिता क्षेत्रता युविहा — सोहेल विभागमी य । मोहेल पुण दुलिया — उत्तरको परिवेदलाली स । एनेम् परिदलं भण्डिलि ।।१०६०॥

> मागारियणिक्वेवो. नडव्यिही होह् छाणुपुर्खीए । णामं ठवणा दविए, भावे य नडव्यिही भेदी ॥४०६=॥

सागारिगणिक्लेवो णामठवणादिगो चडिवचो कायव्यो । स पश्चार्धेन कृतश्चत्रविधः । दव्ये । थागमग्रो, णो ग्रागमग्रो य ।।५०६८।।

णो ग्रागमग्रो जाणग-भविय्व्वइरित्तं दव्वसागारियं इमं -

रुवं त्रामरणविही, वत्थालंकारभोयणे गंधे। त्रात्रोज्ज णहु णाडग, गीए सयणे य द्व्विम्म ॥५०६६॥

"ह्व"ति ग्रस्य व्याख्या -

जं कट्टकम्ममादिसु, रूवं सद्वाणे तं भवे द्व्वं। जं वा जीवविग्रुक्कं, विसरिसरूवं तु भावस्मि ॥५१००॥

रूवं णाम जं कट्टचित्तलेप्यकम्मे वा पुरिसरूवं कयं, ग्रहवा - जीवविष्पमुक्कं पुरिससरीरं तं "सहूाणे" ति णिग्गंयाणं पुरिसल्वं दव्वसागारियं, जे इत्यीसरीरा तं भावसागारियं । एतेसु चेव कट्टकम्मादिसु जं इत्थीख्वं तं निगांथीणं दन्त्रसागारियं, जे पुण पुरिसख्वा तं तासि भावसागारियं। ग्राभरणा कडगादी ज पुरिसजोग्गा ते णिगांधाण दन्त्रे, जे पुण इत्यिजोग्गा ते भावे । इत्यीणं इत्यिजोग्गा दन्त्रे, पुरिसजोग्गा भावे ॥५१००॥

<sup>1</sup>वत्थादि अलंकारं च**ठिवहं । भोयणं असणादियं च**उठ्यिहं । कोट्टुगपुडगादी गंवा अणेगविहा । श्राउड्जं चडिव्वहं - ततं विततं घणं मुसिरं। नट्टं चउव्विहं - ग्रंचियं रिभियं श्रारभडं भसोलं ति।

श्रहवा इमं २णट्टं -

णहूं होति अगीयं, गीयजुर्य णाडयं तु तं होइ। त्राहरणादी पुरिसोवभोग दन्वं तु सद्वाणे ॥५१०१॥

गीतेण विरहितं णट्टं, गीतेणं जुत्तं णाडगं। गीयं चचित्रहं-तंतिसमं तालसमं अगहसमं लयसमं च। सयणिष्जं पल्लं नादि बहुष्पगारं । "४दव्वे" ति दव्वसागारियमेवमुद्दिहं, भोयण-गंघव्व-ग्राश्रोज्ज-सयणाणि । जभयपन्ते वि सरिसत्तणतो णियमा दव्वसागारियं चेव, सेसाणि दव्वभावेसु भाणियव्वाणि। सरिसे दव्वसागारियं, विसरिसे भावसागारियं ॥५१०१॥

एतेस् इमं पच्छितं -

एक्केक्किम य ठाणे, भोयणवज्जाण चउलहू होंति। चउगुरुग भोयणम्मी, तत्थ वि त्राणादिणो दोसा ॥५१०२॥

रूवादिदव्वसागारियप्पगारेसु एक्केक्किम ठाणे ठायमाणस्स भोयणं वज्जेत्ता सेसेसु चउलहुगा, मोयणं चउगुरं । केसि च भ्रायरियाणं – म्रलंकारवत्थेसु वि चउगुरुगा, म्राणादिया य दोसा भवंति ।

चोदक ग्राह - सब्वे ते साहू, कहं ते दोसे करेजज ?

१ गा० ५०६६। २ गा० ५०६६। ३ स्वरसाम्येन गानं। ४ गा० ५०६६।

उच्यते -

को जाणित "केरिसग्रो, कस्स व माहप्पता समत्थत्ते । थिइदुव्यला उ केई, डेवेंति पुणो ग्रगारिजणं ॥५१०३॥

छुउमत्यो को जाणइ णाणादेसियाणं कस्स केरिसो भावो, इत्यिपरिस्सहे उदिण्णे कस्स वा माह्पता, महंतो ग्रप्पा माह्पता । ग्रह्या - माहपता प्रभावो । तं च माह्पं पभायं या समस्यता नितिज्वति । सामत्यं घिती, सारीरा सत्ती । इंदियणिग्गहं प्रति ब्रह्मन्नतपरिपालने या कस्स कि माहास्म्यमिति । एयम्मि वि श्रपरिणाण् मागारियवमधीए ठियाणं तत्य जे चितिदुव्यला ते रूवादीहि श्रक्तिता विगयसंजमभुरा प्रमारिष्टाणं "डेवेंति" - परिभ्ंजंतीत्यथं: ॥११०३॥

ते य संजया पुट्यावत्या इमेरिसा होज्जा केंद्रत्थ सत्तमोई, असत्तमोई य केंद्र निक्खंता ।
रमणिज्ज लोइयं ति य, अम्हं पेयारिसं आसी ॥५१०४॥

भुत्ताऽभुत्ता दो वि भणंति - रमणिज्जो लोटग्रो धम्मो । जे भुनमोगी ते भगंति - धम्हं पि गिहासमे ठियाणं एरिसं साणपाणादिकं श्रासि ॥५१०४॥

किंच-

एरिसचो उवभोगो, श्रम्ह वि श्रासि (त्ति) षह एष्टि उज्जन्ता । दुक्कर करेमो भुत्ते, कोउगमितरस्स ते दृद्धुं ॥५१०५॥

"उपभोगो" ति ष्ट्राणबस्याभरणगंत्रमल्याणुनेवणसूयभवासतंत्रोतादियाण पृथ्यं धासी। इति इदानि, उपगल्या प्रावल्येन, मलिणसरीरा लद्भमुहामादा धम्हे सुदुक्करं महामो, एवं भुनभोगी नितयति। "इतर"ति प्रभुतभोगी, तं तं स्वादि बद्धुं गोउम्रं करेणमा ॥११०४॥

> सित कोउएण दोण्ह वि, परिहेन्ज लएन्ज वा वि श्राभरणं । श्रणोसि उवभोगं, करेन्ज वाएन्ज उद्याहो ॥५१०६॥

"मिनि" ति पुर्वित्यादियाण गर्म भूमभीयिमो, इयस्य कोउमं। एते दीणि वि धमुभभागुणस्य वृष्ये या परिहेज्ज, धामरणं या "सम्बद्ध" ति धणमा धामरेज्ज, धणीयि या मस्यादियाण उपभीनं करेज. याम्ब या घातीको । धमंजती या मंत्रतं धामरियादि दृद्यु उहुःहं गरंज ॥११०५॥

कि न -

तिष्या तल्लेसा, भिक्षा-सङ्भायमुक्कतत्तीया । विकहा-विसुत्तियमणा, गमणुस्सुग उस्सुगञ्भूया ॥५१०७॥

र्त द्राणीमाधी गर्व बढ्ठु गर्दगावयवसम्बन्धितः वित्तं, तर्दग्राण्योगालकवनानी संस्य (वित्रातः) माभाषादिसंत्रमशोपत्रप्रापुत्रवानी निष्यायागदिस्ययोः । गायिनशीरेण सहस्रवादः । करा, त्राणिकस्युत्रः वित्रतः । कुम्लम्यप्राप्राधीरेरणेल संजससासनिद्धि(?)करेला सीलस्त्रमाना वर्तो दिस्तर्गीतस्यायान भर्तो १० एवं

र को सिस्सि, इति इतुरक्षणे गार ६४४४ ।

इत्यिम।दिरूवसमागमतो उदिण्गमोहाण त्थीपरिभोग्रस्सुयभूताणं गमणे श्रीत्सुक्यं भवति । श्रभिप्रेतायं त्वरित-सम्प्रापणं ग्रीत्सुक्यमित्यर्यः ।।५१०७।।

सुट्ठु क्यं त्राभरणं, विणासियं ण वि य जाणिस तुमं पि। सुच्छुड्डाहो गंघे, विसोत्तिया गीयसदेसु ॥५१०८॥

रूवं ग्राभरणं वा दट्ठुं एगो भणाति - "सुट्टं" ति लहुं कयं।

वितिग्रो तं भणाति - "एतं विणासियं, ग्रविसेसण्णू तुमं, ण जाणिस कि चि"।

एवं उत्तरोत्तरेण श्रधिकरणं स्वति, प्रशंसतो वा रागो, इतरस्स दोसो । "मुच्छ" ति मुच्छं वा करेज्ज । मुच्छाग्रो वा सपरिग्गहो होजा ।

गंघे ति चंदणादिणा विलित्ते घूविते वा ग्रप्पाणे उड्डाही भवति । ग्रातोज्ज-गीयसद्दादिएसु विसोत्तिया भवति ॥५१०८॥

किंच -

¥

णिच्चं पि दव्यकरणं, अवहितहिययस्स गीयसहेसु । पिंडलेहण सज्माए, आवासग मुंज वेरत्ती ॥५१०६॥

णिच्चिमिति तीए वसहीए सव्वकालगीतादिसहेिंह ग्रविषयमणस्स पिंडलेहणादिकरणं सव्वेसि संजमजोगाणं दव्वकरणं भवति ॥५१०६॥

> ते सीदिउमारद्वा, संजमजोगेहि वसहिदोसेणं । गलति जतुं तप्पंतं, एव चरित्तं मुणेयव्वं !।५११०।।

तेसि एवं वसहिदोसेणं सीम्रंताणं चरित्तहाणी।

कहं ?, उच्यते । इमो दिद्वंतो -

जहा जउ श्रिगिणा तप्पंतं गलित एवं जहुत्तसंजमंजोगस्स श्रकरणतातो चिरत्तं गलित, ।। ११९०।।

वसिंहदोसेण जो इत्यिमादीविसयोवभोगभावो ग्रसुभो उप्पण्णो - 'तिणिक्संता केई, पुणो वि सम्मेलणाइदोसेणं।

वच्चंति संभरंता, भेत्तृण चरित्तपागारं ॥५१११॥

तस्मान्निक्वंता तं वा परित्यंज्य निःक्रान्ता तिष्णक्वंता केचिन्न सर्वे । सेसं कंठं ।

एगम्मि दोसु तीसु व, श्रोहावंतेसु तत्थ श्रायरिश्रो । मूलं श्रणवट्टप्पो, पावति पारंचियं ठाणं ॥५११२॥

वसिहकएण दोसेण नइ एक्को उण्णिक्खमित तो ग्रायरियस्स मूलं, दोसु ग्रणवट्टो, तिसु पारंचियं। उप्रह

१ डिण्म ...., इति बृहत्कल्पे गा० २४६३।

इदाणि भावसागारियं -

#### 'श्रहारसविहमवंभं, भावउ श्रोरालियं च दिव्यं च । मणवयणकायगच्छण, भावम्मि य रूवसंजुत्तं ॥५११३॥

एयं दब्बसागान्यं भगंतेण भावसागारियंपि एत्येव भणियं, तहावि वित्वरती पुगी भणाति – तं भावसागान्यं घट्टारसविहं ध्रवंभं। तस्य भूलभेदा दो – घोरालियं च दिव्यं च। तत्य घोरालियं नयविहं दमं – घोरालियं कामभोगा मणसा गच्छित, गच्छावेति, गच्छतं घगुजाणित। एवं वायाए वि। काएगं वि। एते तिणिण तिया णव। एवं दिव्वेण वि णव। एते दो णवगा घट्टारस। एवं घट्टारमविहं ध्रवंभं भावसागारियं ।।५११३।।

"भावम्मि य रुवसंजुत्तं" त्ति ग्रस्य ब्याख्या -

ग्रह्व ग्रवंभं जत्तो, भावो रूवा सहगयातो वा । भूसण-जीवजुतं वा, सहगय तव्वज्जियं रूवं ॥५११४॥

श्रवंगमावी जतो उपाज्जद तं च स्वं रूयसंबुत्तं वा, कारणे काजीयवाराषी, तं चेय भागती धर्वमं ।

ग्रह्वा — उदिण्णभावो जं परिसेवति तं प रुवं या होण्ण, स्वसह्गतं वा । तत्य जं दर्गागरीरं राचेगणं भूसणसंजुतं तं रूवसहगतं ।

ग्रह्मा - घणाभरणं पि जीवजुतं तं एवसहगतं भणाति,''तव्यन्त्रियं स्व''ति मनेपरं इत्यागरीरं भूमणयन्त्रियं सर्वं भणाति, प्रचेषणं या स्वं भणानि ॥१११४॥

> तं पुण रुवं तिविहं, दिव्यं माणुस्सगं च तेरिच्छं । तत्थ उ दिव्यं तिविहं, जहणायं मिन्समुक्कोसं ॥५११५॥ <sup>गठा</sup>

दिव्ये इमे मूलभेदा -

पिंडमतरं तु द्विहं, सपरिगाह एक्कमक्कगं निविहं। पायावच्च-कुडुंविय-डंडियपरिगाहं चेव ॥५११६॥

परिमाद्ध्यं नं दुविहं - महिन्हितं प्रमञ्जिति या । "इनर" ति - देहहुपं तं वि मधियहं प्रधियां या । पुत्री प्रकेशकं सपरिमाहं प्रतिमाहं या । जं सपरिमाहं स निविधीत परिमाहितं । प्रशुद्धं सर्व ११८११ ५०

दिव्यं जहण्यादिगं निविधं इमं -

याणंतरिय जहन्तं, भवणवती जीहतं च महिनामगं। वैमाणियमुक्कोसं, पगयं पुण ताण पटिमासु ॥४११७॥

महामन्द्र व्हरणं, भवरपति जोदियां य प्रतिसमय, विवर्शिय वृष्ट्रीयय । ६४ वृद्धियां वे में देंट वर्मातिनमेती प्रणिमया १४११था।

पट्टारमविहासभा देवि बृहाप्ताने गार १४६४ । २ गार ४११३ ।

ग्रहवा - पडिमाजुएण जहण्णादिया इमे भेदा -कट्ठे पोत्थे चित्ते, जहण्णयं मिल्ममं च दंतिम्म । सेलिम्म य उक्कोमं, जं वा रूवातो णिप्फणां ॥५११८॥

जा दिव्वपिडमा कट्टे पोत्ये लेप्पगे चित्तकम्मे वा जा कीरइ एयं जहणायं, ग्रनिष्टस्पर्शत्वात् । जा पुण हित्यदंते कीरित सा मिक्समा, जेण सुमतरफरिसा, ग्रवापि हीरसंभवः । मिणसीलादिमु जा कीरइ सा उक्कोसा, सुकुमालफरिसत्तणतो ग्रहीरत्तणतो य ।

अधवा - जं विरूवं कयं तं जहणां। जं मिक्सिमरुवं तं मिक्सिमं। जं पुण मुस्त्वं कयं तं चक्कोसयं ॥५११=॥ सन्वोहतो पिडमाजुए ठायमाणस्स च उलहुं।

ग्रोहविभागे इमं -

ठाण-पिंसेवणाए, तिविहे दुविहं तु होइ पिन्छत्तं । लहुगा तिण्णि विसिद्धा, अपरिग्गहे ठायमाणस्स ॥५११६॥

''तिविष'' ति - दिव्वमाणुसतेरिच्छे दुविधं पच्छितं - ठाणपच्छितं पिडसेवणापच्छितं च । एवं चित्रतं निष्यं चेव पुट्वछं । अण्यहा भाणियध्वं - "तिविषे" ति जहण्यमिष्भमुक्कोसे दुविहं पिछ्यतं - ठाणश्रो पिडसेवणभ्रो य । तत्य पिडसेवणभ्रो ताव ठप्पं । ठायंतस्स इमं - "लहुगा तिण्यि विसिद्धा", दिव्वे पिडमाजुए असण्यिहिए जहन्ते चललहुया सभयलहु, मिज्भिमे लहुगा चेव कालगुरू, उवकोसे लहुगा चेव तवगुरू।

श्रहवा - "तिविधे दुविधं तु" - तिविधं जहण्यगादी, तं सिण्यहियासिण्यहितेण दुविहं। श्रहवा - पिडिसेवणाए तं चेव जहण्यादिकं तिविधं। दिट्ठादिट्ठेण दुविधं ॥५११६॥ विभागे श्रोहपिच्छत्तं इमं -

> चत्तारि य उग्घाया, पहमे त्रितियम्मि ते अणुग्घाता । छम्मासा उग्घाता, उस्कोसे ठायमाणस्स ॥५१२०॥

पढमे ति नहण्णे, तत्य उग्वाय ति चउलहु। वितियं मिन्समं तत्य प्रणुग्वाय ति चउगुरुं। उनकोसे छम्मासा, उग्वाय ति छल्लहु। एयं ठायमाणस्स एयस्स डमा उन्वारणिवधी — जहण्णे पायावञ्चपरिग्गहिते ठाति ङ्का। मिन्समए पातावञ्चपरिग्गहिते ठाति ङ्का। उनकोसे पातावञ्चपरिग्गहिते ठाति फ्र्रास्थ २०॥

इदाणि एते पच्छिता विसेसिज्जंति -

पायावच्चपरिग्गहे, दोहि वि लहू होंति एते पच्छिता । कालगुरू कोडुंबे, डंडियपारिग्गहे तवसा ॥५१२१॥

जे एते पायावच्चपरिगाहिते जहण्णए मिल्समय उक्कोसए य ठायमाणस्स चउलहु च छल्लहुम्रा पच्छिता भिगता । एते कालेण वि तवेण वि लहुगा णायव्वा ।

कोटुंवियगरिगाहिते एते चेव विण्णि पिच्छता कालगुरु तवलहुम्रा ।

टंटियपरिगाहिते एते चेय तिणिग पिन्छिता काललहुमा तयगुरुमा। जग्हा जहुणादिविभागेण कर्त सण्गिहितासंण्यिहितेण ण विसेनियव्यं, तम्हा विभागे मोहो गम्रो ॥५१२१॥

इदाणि विभागपिच्छत्तं - तत्य एयाणि चेव जहणगाजिसमुनकोमाणि ग्रमणित्यसिणाहियभिणा छट्टाणा भवंति ।

ताहे भण्णति -

चत्तारि य उग्वाया, पहमे वितियम्मि ते त्रणुग्वाया । तितयम्मि य एमेवा, चडत्ये छम्मास उग्वाता ॥५१२२॥

जहणोण धराणिहियं परमं ठाणं, सिणिहियं वितियं ठाणं। मिलिक्समे धराणिहियं तह्यद्वाणं, सिणिहियं चल्त्यं। टक्कोरोण ध्रसिणिहियं पंचमं, सिणिहियं छट्टं।

जहणाए ग्रसण्मिहिए पायावच्चपरिगाहितै ठाति चटलहुयं, सण्मिहिए चटगुरं । मजिसमण् भगणिहिए "एभेव" ति – चडगुरुगा, सण्मिहिए छन्लहुगा॥४१२२॥

> पंचमगम्मि वि एवं, छट्टे छम्मास होतऽणुग्वाया । असन्तिहिते सन्निहिते, एस विही ठायमाणस्स ॥५१२३॥

स्वकोसए प्रसण्मिहिए पायावन्नपरिगाहिते ठाति एमेव त्ति छन्तहुगा, सप्मिहिए छगुम । एमा ठाणविष्यतस्य विधी भणितो ॥५१२३॥

> पायावच्चपरिग्गह, दोहि वि लहु होति एने पच्छिता । कालगुरुं कोडुंबे, डंडियपारिग्गहे तबसा ॥५१२४॥ पायावच्चे उभयतहुं, कोडुविए कालगुरुं, इंडिए तबगुरुं । सेमं पूर्ववन ॥५१२४॥

ठाणपच्छितं चेव विनियादेनतो भण्णति -श्रहवा भिक्तुस्सेयं, जहण्णगाइम्मि ठाणपच्छितं ।

गणिणो उवरि छेदो, मूलायरिए हसनि हेट्टा ॥५१२५॥

जं त्यं जहण्यादी धसिन्नितिष्यितिष्यितेषेत्र गडलत्यादि - एरपुर्यातमाणं त्यं सिन्तुस्य भणियं । "यिति" ति-जयरमाधी, तस्य चडगुरुयादी रोदे ठायति । धायरियस्य प्रत्यतुपादी मृते दायति । दर चारणाविकाणे जहा जयस्पिदं यद्वति तदा हेट्टापदं हस्यति । ॥४१२४॥

> पहिमल्लुगम्मि ठाणे, दोहि वि लहुगा तर्वेण कालेणे। चितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुगा होति तद्यम्मि ॥५१२६॥

इत प्रमिल्डुमं प्रामित्वं ठार्च, विविधं कोट्ट्वं, मित्रं इडिवं । येम पूर्वेग्य् ११८३६६६ स्यं द्वार्येत्रम पन्दिसं भणियं।

इल्लीं पश्चित्रकारम पन्तिम भणानि -

चनारि छ्व लहु गुरु, छम्मानिय छेद लहुन गुरुगो तु । मूलं जहण्णगर्मा, नेवंने पगडजणं मीनुं ॥४१२७॥ पायावच्चपरिगाहे जहण्णे ग्रमिण्णिहिए ग्रिविट्टे खू, । विट्टे खू, । सिण्णिहिते ग्रिविट्टे खू, । विट्टे फ्र्री । कोटुंवियपरिगाहे जहण्णए ग्रसिण्णिहिए – ग्रिविट्टे फ्र्री । विट्टे फ्री । सिण्णिहिते ग्रिविट्टे फ्री । विट्टे खम्मासितो लहुतो छेदो ।

इंडियपरिगाहिते जहण्गए ग्रसिणाहिते ग्रदिट्ठे छम्म।सिग्रो लहुच्छेदो । दिट्ठे छम्मासिग्रो गुरू छेदो । सिणाहिए ग्रदिट्ठे छम्मासितो गुरू छेदो । दिट्ठे मूलं ।

एयं जहण्णपदं अमुयंतेण उदिण्णमोहत्तणतो पिडमं पिडसेवंतस्स पिच्छितं भणियं पसज्जणं मोत्तुं पसज्जणा णाम दिट्टे संका भोइगादी, अधवा — गेण्हण कड्डणादी ॥५१२७॥

> चउगुरुग छच लहु गुरु, छम्मासियछेदो लहुग गुरुगो य । मूलं त्रणवहुप्पो, मिल्सिमए पसन्त्रणं मोत्तुं ॥५१२८॥

मिक्सिमे वि एवं चेव चारणविधी, णवरं - चउगुरुगाग्री ग्राढते - ग्रणवट्टे ठाति ॥५१२८॥

तवछेदो लहु गुरुगो, छम्मासित्रो मूल सेवमाणस्स । त्रणवट्टप्पो पारंचित्रो य उक्कोस विण्णवणे ॥५१२६॥

उक्कोसे वि एवं चेव चारणविधी, णवरं - चउगुरुगाग्री ( छल्लहुगातो ) ग्राढत्तं पारंचिते ठाति । विष्णवणित पिडसेवणा पत्थणा वा, ॥५१२६॥

इमेण कमेण चारणं करंतेण ग्रालावो कायव्वो -

पायावचपरिग्गह, जहण्ण सन्निहित तह असन्निहिते। अदिटु दिटु सेवति, अ:लावो एस सन्वत्थ ॥५१३०॥<sub>कंठा</sub>

ग्रण्णे चारणियं एवं करेंति – जहण्णे पायावञ्चपरिग्गहे ग्रसण्गिहिते सण्गिहिते ग्रदिट्ठ दिट्ठ ति, एयं पायावञ्चपयं ग्रचयंतेण मिक्सिमुक्कोसा वि चारियव्या । पिच्छत्तं चललहुगादि मूलावसाणं ते चेव । एयं कोडुंबियं पि चलगुरुगादि ग्रणवट्टपावसाणं । डंडियं पि छल्लहुगादि पारंचियावसाणं । एत्य पायावच्चं जहण्णं कोटुंवं मिक्सिमं डंडियं उक्कोसं भाणियव्वं, उभयहा वि चारिज्जंतं ग्रविरुद्धं ।।११३०।।

चोदगो भणति -

जम्हा पढमे मूलं, वितिए अण्वह ततिय पारंची। तम्हा ठायंतस्सा, मूलं अण्वह पारंची।।५१३१।।

'पढमे' ति - जहण्णे चउलहुगातो ग्राढत्तं मूले ठाति, मिज्यमे चउगुरुगातो ग्राढत्तं ग्रणवट्टे ठाति, उनकोसे छल्लहुयातो ग्राढत्तं पारंचिए ठाति । जह एवं पिडसेवमाणस्स पायच्छित्तं भवति तम्हा ठायंतस्सेव पारंचियं भवतु । ग्रथवा - ठाणपिच्छतं वि मूलाणवट्टपारंचिया भवंतु । कि कारणं ? श्रवश्यमेव प्रसजनां प्रतीत्य मूलानवस्थाप्यपारंचिकान् प्राप्स्यन्ति ।।११३१॥

ग्रायरिग्रो भणइ -

पिंडसेवणाए एवं, पसज्जणा होति तत्थ एक्केक्के । चरिमपदे चरिमपदं, तं पि य आणादिणिप्फणां ॥५१३२॥ "पिटिमेवणाए" ति - पिटिसेवंतरस प्रतियाराणुम्या मूलाणयट्टपारंतिया एवं नंसर्वति । जित पुण ठितो ण चेव पिटिसेवित तो कहं एते भवंतु ? ॥११३२॥

## जिन पुण सच्चो वि ठितो, सेवेज्जा होज्ज चरिमपञ्चित्तं। तम्हा पसंगरहितं, जं सेवित तं ण सेसाई ॥५१३३॥

जित णियमो होज्ज सब्बो ठायंती पिटनेवेज्जा तो जुज्जह तं तुमं भणित, जैग पुण म मध्यो ठायंती पिटसेवित तेण कारणेण पसंगरहियं जं ठाणं सेवित तत्येव पामिन्द्रतं भवति ॥५१३३॥

" पराज्जणा नहम होति एगकेनक" ति एगकेनकातो पायन्द्रित्तठामातो पराज्जणा भवति ।

यहं ?, उच्यते – तं साध् तत्य टियं दट्टं ग्रविश्यश्रो को वि तरस्य संकं करेज्ञा – "कूर्ण पिंडेरोवणाणिमित्तोणं एस एत्य टिग्रो," ताहे विट्टे संका भोतिगादी भेदा भवंति ।

> ग्रह पसंगं इच्छिरा तो इमो पसंगो "व्चिरमपदे चरिमपदं" ति ग्रस्य व्यारमा – श्रिहद्वातो दिद्धं, चिरमं तिह संकमादि जा चिरमं । श्रह्य ण चिरमाऽऽरोयण, ततो वि पुण पावती चिरमं ॥५१३४॥

चारणियाण् गज्जमाणीण् प्रदिष्टुदिहेत् प्रदिष्टुनदानी जं दिहुनदं तं चरिमनदं भणानि, ननी चरिमगदाती भका मोतिगादिनदेहि विभासाण् जाय चरिमं पारंचियं च पानित ।

स्यान् मति :- "श्रम इष्टं कर्यं मंका ?, ननु निः शंकितमेव । उत्यते - दूरेण मन्द्रती दिहुं वि श्रविभाविते संका, ग्रह्या - श्रासण्यती वि ईनि श्रद्धान्तिः वित्तिन्यणेण मंका भवति ।

स्रह्मा - "चरिमपदे चरिमपदे" मण्यति । धमिष्यहितपदाती मण्यिहितपदं चरिमपद ति । मण्य सण्यिहिया पहिमा पित्तमादी गरेजा, परितायणमादिवदेहि चरिमं पावेश्जा । घट्टप य चरिमाशेषण वि दृशीयः प्रकारः - जहण्ये चरिमं मूलं, मिर्मामे चरिमं धायद्रो, उन्होने चरिमं पारंभियं । यसो एको वहताती चरिमपदाती मंग्रादिपदेहि चरिमं पारंचियं पानद ११४६३४॥

"वैतं पि य आणादिनिष्कण" नि अस्य व्याग्या -

खहवा खाणादिविराहणाखाँ एक्कंक्कियाखाँ चरिमपदं। पावति तेण उ णियमा, पच्छिनधरा खनिपसंगा ॥५१३५॥

सह्या - माणायवरपमिन्द्रविकारणार्थं चड्या प्रमापं विश्वार परं चरिमं, मा विश्वार मुनिता - माण-मंहमेम् । माच एकोबातची सं चरिमपा विषयणाः ।

गारं १. प्रस्यते - सम्यासिका दिन्ने पैयानिए राज्यात् परिवादकारित परिस पायति, संदर्भ भागे पुण संहवरे - स्ट्रासाय चड्या पारास । एवं परिसं पायति । करता प्रस्तायो सहिति भद्यति वस्ता प्रस्ताविते वे वेद सामितिते सं वेद सामार्था । क्ष्यमाणस्य क्ष्यकारिते वेद, परिवेदमाणस्य परिवेदकार्थि । वेद सामेतिते सं वेद सामार्थिक स्ट्रास्ट स्ट्रास स्ट्र स्ट्रास स्ट्र स्ट्रास स्ट्रास स्ट्रास स्ट्रास स्ट्रास स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्रास स्ट्र स्ट्र

B the MARK to the MARK to be the Africa

## णित्य खलु अपच्छित्ती, एवं ण य दाणि कोइ मुंचेज्जा । कारि-अकारी समता, एवं सित राग-दोसा य ॥५१३६॥

एवं नाम्ति कश्चिदप्रायश्चिती, न वा कश्चिदसेवमानोऽपि कमंवन्वान्मुच्यते, जो वि पिडसेवित तस्स वि तं, जो वि ण पिडसेवित तस्स वि तं । एवं कारि प्रकारिसमभावता भवति । एवं प्रायश्चित्तसंभवे सित राग दोससंभवो य भवति ।।५१३६।।

"तं पि य ग्राणादिणिफणं" पुनरप्यस्येव पदस्य व्याख्या -

मुरियादी त्राणाए, त्रणवत्य परंपराए थिरकरणं । मिच्छत्तं संकादी, पसज्जणा जाव चरिमपदं ॥५१३७॥

सन्वमेयं पिन्छतं ग्राणादिपदेहिं णिप्फजित, ग्रवराहपदे पवत्तंतो तित्यकराणामंगं करेति तत्य से चउगुर्गं, ग्राणामंगे मुरियदिहुंतो कजित ।

तिम्म चेव काले ग्रणवत्यपदे वट्टित तत्य से दू । ग्रणवत्यतो य परंपरेणं संजमवोच्छेदो भवति । तिम्म चेव काले देसेण मिच्छत्तमासेवित, परस्स वा मिच्छत्तं जणेति, थिरं वा करेति, तत्य से दू । ग्रवराहपदे पुण वट्टंतो विराहणापदं वट्टित चेव तत्य परस्स संकं जणेति जहेयं मोसं तहऽण्यं पि । श्रहव संकाभोइगादी पसळणा चउलहणादी जाव चिरमं पदं पावति ।।११३७।।

एत्य चोदक ग्राह-

अवराहे लहुगतरो, किं णु हु आणाए गुरुतरो दंडो । आणाए च्चिय चरणं, तन्भंगे किं न भग्गं तु ॥५१३८॥

चोदगो भणित - "श्रवराहपदे चउलहुं पिन्छतं ग्राणाभंगे चउगुरुं दिट्टं। एवं कहं भवति, णणु अवराहपदे गुरुतरेण भवियन्वं" ?

श्रायरियो श्राह — "ग्राणाए चिवय" पच्छढ़ं। परमत्यश्रो श्राणाए चिवय चरणं ठियं, श्राणा दुवालसंगं गणिपिडगं ति काउं, तब्बतिक्कमे तब्भंगे कि ण भग्गं भवति ?, कि च लोइया वि श्राणाए भंगे गुरुतरं डंडं करेंति (पवत्तेति)।

एत्य दिट्ठंतो मुरियादि । मुरिय ति मोरपोसगवंसो चंदगुत्तो । ग्रादिग्गहणातो ग्रण्णे-रायाणो । ते त्राणाभंगे गुरुतर डंडं पवर्तेति । एवं ग्रम्ह वि ग्राणा विलया ॥५१२८॥

इमं णिदरिसणं -

भत्तमदाणमडंते, आणहवणंव छेत्तु वंसवती । गविसण पत्त दरिसिते, पुरिसवित सवालडहणं च ॥५१३६॥

चंदगुत्तो मोरपोसगो ति जे ग्रभिजाणंति खत्तिया ते तस्स ग्राणं परिभवंति ।

चाणक्कस्स चिता-ग्राणाहीणो केरिसो राया ? कहं ग्राणातिक्खो होज्ज ? त्ति । तस्स य चाणक्कस्स कप्पडियत्ते ग्रडंतस्स एगम्मि गामे भत्तं न लद्धं। तत्थ य गामे बहू ग्रंबा वंसा य । तस्स य गामस्स पडिणिविट्ठेणं ग्राणटुवणणिमित्तं लिहियं पेसियं इमेरिसं "ग्राम्रान् छित्वा वंशानां वृत्तिः शीघ्रं कार्यें ति। तेहि य गामेयगेहि दुल्लिह्यं ति काउं वंसे छेतुं ग्रंबाण वनी कता। गवेसाविया चाणक्केण – 'कि कतं?' ति। ग्रागतो, उवालद्धा, एते वंसा रोधगादिमु उवउद्धिन, कीस भे छिण्णा?, दंसियं लेहचीरियं – "ग्रण्णं संदिष्टुं ग्रण्णं चेव करेहि" नि इंडपत्ता। ततो नस्स गामस्स सवालबुट्टे हिं पुरिसेहिं ग्रघोसिरेहिं वर्ति काउं सो गामो सब्बो दह्वो। ग्रण्णे भणंति – सवालबुट्टा पृरिसा तीए वतीए छोइं दृहा।।४१३६॥

एगमरणं तु लोए, त्राणित वा उत्तरं त्रणंताइं। श्रवराहरक्खणद्वा, तेणाणा उत्तरं विलया ॥५१४०॥

लोडयग्राणाइषकमे (एगमरणं) । लोग्रुतरे पुण ग्राणाटकको ग्रणेगर्गत अस्ममरणाई पःवंति । मर्ण्यं च ग्रातचाररगयणहा चेय ग्राणा वित्या, ग्राणाग्रणतिकको य ग्रह्याराटयकमो रक्तितो चेय भवति ॥११४०॥ "ग्रणवत्य" त्ति ग्रस्य व्यास्या —

श्रणवत्थाए पसंगो, मिच्छत्ते संकमादिया दोसा । दुविहा विराहणा पुण, निह्यं पुण संजमे इणमो ॥५१४१॥ कंटा श्रणहाडंडो विकहा, वक्षेव विसोत्तियाए सितकरणं । श्रालिंगणादिदोसा, श्रसण्णिहिए ठायमाणस्स ॥५१४२॥

म्रकारणे इंद्रो मगट्टारंदो, सो - दाये भावे य । दावे मकारणे प्रवरदं रायपुलं इंदेनि । भावांदी णाणादीणं हाणी ॥५१४२॥

<sup>'' विकहाए''</sup> वयवाणं -

सुदृदृ कया ग्रह पडिमा, विणासिया ण वि य जाणसि तुमं नि । इति विकहाद्धिकरणं, ग्रालिंगणं भंग भदिनरा । ५१४३॥ कडा

धर्मनगणि मञ्जमाणि गणादि हत्यादियाम भंगो दनेजा, तत्य सपरिसाहे भट्नंताह दीमा होण्या, नगरेंची ते पेत्रसंतम्म, उल्लार्च प गरेंतम्ब मुसत्यमिनाषो ।

विमोतिया दश्चे मन्ते य । यश्चे सारणियाशीयं वर्षेतं सुरमादिशा रद्धं, घणाशे सामायशिक् मण्यति, नृत्तो सरमहाती भवति । भावे यायधीयं, घाममस्य विमोतियाम् विस्तरम् दिशामो भवति ।

मनिकरणं नि भुत्रभोगीय, यमुत्रभोगीय कोडणे।

सप कीष्ट मोहोदाएग धालिगेरण, धानिनिया भरते हो। धनिविति गारियारे भर्रत्योखा, प्रशासक्तरीया च, पनी महत्र मेश्याची करेता । एते समस्तिनिते सामसारम्य दोमा स्पृत्योस

रमे य समित्रीहरू -

वीमंगा पिडणीयहुया व भागित्थणी व गनिहिया । काणच्छी उक्कंपण, शालाव णिमंनण पनोगे ॥११४४॥

स्थितित्वः लिति कार्योति साध् वयोतिकता - वीसेस्ट्रया वर्षितिहसार् धीराध्यकी सा ।

तत्थ वीमंसाए — "कि एस सक्केति खोभेउं ण व" ति पडिमाए प्रण्पविसित्ता काणऽच्छी करेज्ज, थणुवर्कपं (उक्कंपणं) वा करेज्ज, ग्रालावं वा करेज्ज - हे ग्रमुग णाम ! कुसलं ते, निमंतणं वा करेज्ज - मए समं सामि ! भोगा भुंजसु. एवमादिएहि पलोभेजा । ग्रहवा - पलोभेति धणकवलोरुग्रद्धप-दंसिएहि, कडक्खिच्छिविकारणिरिक्खितेहि ॥५१४४॥

## काणिच्छमाइएहिं, खोभियद्वाति तम्मि भद्दा त्। णासित इतरो मोहं, 'सुवण्णकारेण दिष्टंतो ॥५१४५॥

जाहे काणिच्छमादिएहि श्रागारेहि खोभितो ताहे गिण्हामि ति उद्वातितो, ताहे सा देवता भद्दा णासेति, इतरो णाम सो खोभियसाधू तीए अहंसणं गताए सम्मोहं गतो पडितो तं दट्ठुमिच्छति । कत्तो गयासि ?, विलवति, पण्णविज्जंतो वि पण्णवणं ण गेण्हति । जहा ऋणंगसेणसुवण्णगारो ।।५१४५।। एसा भद्दविमंसा ।

इदाणि "२पडिणीयद्गताए" ति -

वीमंसा पिंडणीता, त्रिद्रिसणऽखित्तमाइणी दोसा । असंपत्ती संपत्ती, लग्गस्स य कडूणादीणि ॥५१४६॥

पडिणीया वि काणिच्छमातिएहिं वीमंसे उं, एत्य वीमंसा णाम केवला, जाहे खुमिम्रो घातिती गिण्हामि त्ति ताहे सा पडिणीया "ग्रसंपत्ति" ति जाव ण चेत्र गेण्हति हत्यादिणा ताव विदरिसणं विकृतरूपं दर्शयति ।

ग्रहवा - विद्रिसणं ग्रलगमेव लोगो लग्गं पासित, खित्तमादि वा करेज, मारेज वा ।

श्रघवा — सा पडिणीया पडिभोगसंपत्ति काउं तत्येव लाएज्ज स्वानादिवत्, पडिणीयदेवतापग्रोगग्रो चेव लेप्पगसामिणा ग्रण्णेण वा दिट्टे गेण्हणकड्वणादिया दोसा करेज्ज ॥५१४६॥

पंता उ असंपत्ती, तहेव मारेज्ज खित्तमादी वा । संपत्तीइ वि लाएतु, कडूणमादीणि कारेज्ज ॥५१४७॥ गतार्था इदाणि भोगत्यणी -

भोगत्थिणी विगते, कोउयम्मि खित्तादि दित्तचित्तं वा। दट्ठूण व सेवंतं, देउलसामी करेज्ज इमं ॥५१४≈॥

भोगत्यिणी देवता काणच्छिमादिएहि उवलोभेत्ता खुभिएण सह भोगे भुंजित्ता विगयभोगकोतुका मा म्रण्णाए सह भोगे मुंजउ ति खित्तादिचित्तं करेज्जा। ग्रह्वा—तीए सह सेवणं करेंतं दट्ठूणं देउलसामी ग्रहाभावेण इमं करेज्ज ॥५१४८॥

> तं चेव णिइवेंती, वंधण णिच्छुभण कडगमदो य। आयरिए गच्छंमि य, कुल गण संघे य पत्थारो ॥५१४६॥

तं सेवंतं दट्ठुं कुढ़ो णिट्टिवेति ति - मारेजंजा, पमू वा सयं वंधिज्जा, श्रप्पमू वि पमुणा वंघाविज्जा । ग्राववा - वसधी गाम नगर देस रज्जाग्रो वा णिच्छूमेज्जा । 'कडगो" ति खंघावारो । जहां सो

१ त्रणंगसेणेण, इत्यपि पाठ: । २ गा० ५१४४ ।

परविसयमोडण्गो एगम्स रण्गो धनिणिवेसेण धकारिणो वि गामणगरादि मध्ये विज्ञानेट, एवं एगेट रायमण्डल सन्त्रो बालबुट्टादी जो जत्य दीमड मो तत्थ मारिज्जित । एस कटनमरो ।

श्रवता - दमो कडगमहो, मह तेण कारिणा, मोत्तुं वा तं कारि (गं), जो पायरिष्रो गन्दी या कुलं गणो वा तं वायादेति, तत्य वा ठाणे जो मंत्रो तं वायादेति ॥११४६॥

ग्रयवा इमं कुज्जा -

गेण्हणे गुरुगा छम्मास कडूणे छंदो होति ववहारे । पच्छाकडम्मि मृलं, उड्डहण-विरुंगणे णवमं ॥५१५०॥

पष्टिसेयंते गहिते पूर्व। हत्ये यन्ये वा धेनुं गद्भिते शीते रायकुलं फ्र्युं। नेग परिकट्विने फ्रां। यगदारे छेदो । पण्छाफडो त्ति जितो मूलं । उहुाहे कते विकंगिते या प्रणवट्टी भवति ॥५१५०॥

> उदावण णिव्यिसए, एगभणेंग पदोस पारंची । अणवद्वपो दोसु य, दोसु य पारंचियो होनि ॥५१५१॥

उद्दर्शि णिव्यिसण् वा कते एगमग्रेगेमु वा पदीमे कते मी पत्रिवेवमो पार्रविवं पावति । उद्दर्शि विकंगण एतेमु दोमु भ्रणबद्दी भवति, णिब्यमसोद्वपीमु दोमु पदेमु पारंचिव ॥४६५६॥

ग्रथमा - पदुट्टी इमं कुन्जा -

एयस्य णन्थि दासी, अपरिक्षित्तनदिक्तामन अह दासी। इति पंती णिव्विसए, उद्यण विरुगणं व करे ॥५१५२॥

एमस्य नि पतिमेवगस्य य दोगो, जो धपरिविध्यतं दिश्मीति तस्य एम दोगो, इति एवं निर्वेडं पंती धायरियं मिथ्यिमयं करेण्या, उट्येक्य या, गण्या शाम-मयगुष्पायमं या करेण्या, एमं विध्ययक्तं दिस्यतं ११४१४२॥

म्रह्वा सिणहिते हमे दोगा-

तन्थेव च पडिवंधो, छदिद्व गमणादि वा छणेतीए । एते छण्णे च तहिं, दोमाछो होति सण्णिहिए ॥५१५३॥

मन्येर परिवास परिवंधं व रेज्या, बहित्ने सि —सेल्यमगामिला बहित्ने वि हमे दीमा भवति । सप्या —मा यालमंत्रमे विषयशोजमा लागन्यति, बील् धर्नेतीत् मो पहिनमण्डी व १०० ॥१११२॥

> नायो पुण मन्त्रितियादियायो स्मान्य होस्ता— कहें पीने चिने, इंनकम्मे य मेनकम्मे य । दिक्षिणने सूबे, विचचित्तस्य भंगणया ॥४१५४॥

मुल्यों व र ६ दिशिता पर क्षत्र स्थापित । मेत करेत सिथे विशे ज्या हो। सिल्डियरी, स्था सिल्डियरक प्रस्थायको क्षतिस्थानी जीवियाको यह कामी क्षत्री र शहरूरी । तासि पुण सिष्णिहियाणं देवयाणं विष्णवणं पडुच्च इमो पगारो भावो होड्जा — सुहविष्णप्पा सुहमोइया य सुहविष्णप्पा य होति दुहमोया । दुहविष्णप्पा य सुहा, दुहविष्णप्पा य दुहमोया ॥५१५५॥

एतीए गाहाए चडभंगो गहितो ॥५१५५॥ तत्य पढमभंगे इमं उदाहरणं -

सोपारयम्मि णयरे, रण्णा किर मिग्गित्रो य णिगमकरो । अकरो ति मरणधम्मो, वालतवे धुत्तसंजोगो ॥५१५६॥

सोपारयम्मि णगरे णेगमो त्ति वाणियजणो वसति। ताण य पंच कुडुं वियसयाणि वसंति।

तत्थ य राया मंतिणा बुग्गाहितो - 'एते रूवगकरं मग्गिज्जंति।"

रण्णा मग्गिता । ते य 'ग्रकरे' ति पुत्ताणुपुत्तिग्रो करो भविस्सई, ण देमो ।

रण्णा भणिया — ''जित ण देह, तो इमिन्म गिहे ग्रिगिपवेसं करेह" । ततो तेहि मरण-धम्मो ववसितो । ''ण य णाम करपवित्तं करेमो", सब्वे ग्रिगिं पिवट्ठा । ॥५१५६॥

## पंचसयमोगि त्रगणी, त्रपरिग्गह सालभंजि सिंद्रे । तुह मज्म धुत्तपुत्ताइ त्रवण्णे विज्जखीलणता ॥५१५७॥

तेसि पंच महिलसताइं, ताणि वि ग्रिग्गं पविट्ठाणि । ताग्रो य वालतवेण पंच वि सयाइ श्रपरिग्गहिया जाता । तेहिं य णिगमेहिं तिम्म चैव णगरे सिंदूरं सभाघरं कारियं । तत्य पंच सालिभंजिता सता । ते तेहिं देवतेहिं य परिग्गहिता ।

ताग्रो य देवताग्रो ण कोइ देवो इच्छइ, ताहे घुत्तेहिं सह संपलग्गाग्रो। ते घुत्ता तस्संवंघे भंडणं काउमाढता, एसा ण् तुहं मज्भं, इतरो वि भणाति – मज्भं ण तुहं। जा य जेण घुत्तेण सह ग्रच्छइ सा तस्स सर्व्वं पुक्वभवं साहति।

ततो ते भणंति – हरे ! ग्रमुगणामधेया एस तुज्भ माता भगिणि वा इदाणि ग्रमुगेण सह संपलग्गा, ता य एगम्मि पीति ण वंघंति, जो जो पिडहाति तेण सह ग्रच्छंति । तं च सीउं ग्रयसो त्ति काउं विज्ञावातिएणं खीलावियातो ।।५१५७।। गतो पढम भंगो ।

इदाणि तिण्णि वि भंगा एगगाहाए वक्खाणेति -

वितियम्मि रयणदेवय, तहए भंगम्मि सुइयविज्जातो । 'गोरी-गंधारीया, दुहविण्णप्पा य दुहमोया ॥५१५८॥

वितियभंगे रयणदेवता उदाहरणं । ग्रप्पड्डियत्तणतो कामाउरत्तणग्रो य सा सुहविण्णवणा, सव्वसुहसंपायत्तणग्रो य सा दुहमोया ।

१ गंघाराई, इत्यवि पाठः ।

नित्यभंगे सुड्यविज्ञाग्री भवंति - नाग्री य णिच्चं सुड्यमायारत्तणग्री गव्यसुद्ध्यपिट-सेवणनो महिद्वियत्तणग्री य दुह्विण्णप्पाग्री, तेसि उम्मत्तणती णिच्च दुरणुचरत्तणग्री ग छेहै य सावायत्तणग्री सुह्मोया।

च उत्थभंगे गोरि-गंबारोग्रो मातंगविज्ञाग्रो माहणकाले लोगगरहियत्तणतो दुह्विणाः वणाग्रो, जिह्हुकामसंपायत्तणग्रो य दुह्मोया ॥५१५=॥ एवं च उत्थभंगो वस्ताग्रो ।

इराणि तिविधपरिग्गहे गुग लाघवं भण्णति -

तिण्ह वि कतरी गुरुश्रो, पागतिय कुडुंवि डंडिए चेव । साहस श्रासमिक्व भए, इतरे पडिपक्व पशुराया ॥५१५६॥

सीनो पुच्छति - "वायावच्च-कुट्टिय-टिव्य-दिव्यक्तिण करव गुरूनरो दोवो, करव वा प्राप्तरो ?" एत्य य भयणा भण्णति - पायतियं गुरूनरं, कोट्टिय-टिट्यं सहनरं ।

कहं ?, उच्यते - मी मुम्पत्तकेंग माहमकारी धमिनित्यकारी व, धनीमरत्वनकी य भय न भयति । एव मी पागतिकी मारणं पि वयनेज्जा ।

"इयरे" नि गोद्दविय-इंडिया, ने पागतितस्य परिचयनभूतो ।

नाह ?, उच्यते – ते सप्ताकारी म भवति, प्रममितिषयकारी म म भवति, प्रश्ना भवति, भवं भ तेति भवति । ५६५६॥

इम -

ईसरियत्ता रज्जा, व भंसए मंतुपहरणा रिमछो । तेण समिक्तियकारी, घण्णा वि य मि वह घानिय ॥५१६०॥

मन्तु कोची । एते रिसधो कोववतक्याः भवंति, रहा य मा मं र्ज्याको ईसरन्यको य भनंतिति, धतो ते समितित्वकारी भवंति । धष्य च तेति धण्याको विका पत्थिमामो पत्ति, धनो तेस् धणादग ॥११६०॥ ( सनोच्यते ) —

यहवा - "भागारी" वि चन्य स्वास्त्रा -

पत्थारदोसकारी, णिवावराधी य बहुजणे फुमइ । पागनिक्षी पुण नस्म व निवस्म व भया ण पटिकुज्जा ॥५१६१॥

हे विकासितिको सुरवरो, यामियो सन्तरो । राया पर्, को एमस्य क परस । दो गर्भ प्राप्त । कोर्ड्स, राय प्रकारी म मन्त्रते मृत्यति, तेरा मी सुरवरी । यामितियायस्तरे यह बर्धर र एस्प्र, मणा ५ ० यामियो 'रिक्स' कि मन्द्रम 'भिया' विकास भया प्रश्वकारं ए करेटि, ग्रेट कर्धर प्राप्तिके सन्तरो ॥१८६६॥

TI 77 --

व्यति य ह् कम्मद्रणा, ण य गुनी नेमि पेव दास्हि। नेम क्यं पि ण णज्जनि, ह्नरस्य धुवे भये दोगो ॥५६६॥ ते पागितता खेले खलादिसु कम्मक्खणिया पिंडमाण उदंतं ण वहंति, तेण तत्य कतो वि श्रवराहो ण णज्जिति, ण य तेर्ति संतियासु देवद्रोणोसु रक्खवालो भविति, ण वा दारपालो भविति । इतरत्य ति राय- कुडुंबिएसु घृवो दोसो भवइ ॥५१६२॥

#### तुल्ले सेहुणमावे, णाणत्ताऽऽरोवणा य एमेव । जेण णिवे पत्थारो, रागो वि य वत्थुमासज्ज ॥५१६३॥

पागितय-कुडुंविय-डंडिएसु तुल्ले मेहुणभावे अवराहणाणत्तणभ्रो चेव पायिन्छिते णाणतं । पायावच्य-परिग्गहातो कोडुंबियपरिग्गहे कालगुरुगा, डंडियपरिग्गहे तवगुरुगा भणिता । भ्रण्णं च कोडुंबिय-डंडिएसु पर्यारदोसतो भ्रधिकतरं पन्छितं ।

> ग्रह्वा - वत्युविसेसग्रो रागविसेसो, रागविसेसग्रो पच्छित्तविसेसो भवइ।।५१६३।। जतो भण्गति --

> > जितभागगया मत्ता, रागादीणं तहा चयो कम्मे । रागादिविधुरता वि हु, पायं वत्थूण विहुरत्ता ॥५१६४॥

जारिसी रागभागमात्रा मंदा मध्या तीवा वा तारिसी मात्रा कर्मवंशी भवति ।

ग्रहवा - जावतिया रागविसेसा तावितया कम्मानुभागविसेसा भवति - तुल्या इत्यर्थः ।

तेण भण्णति – जितयं भागं गता रागमात्रा । मात्राशब्दः परिमाणवाचकः । तन्मात्रः कर्मबन्धो भवतीत्यर्थः । "रागाइ विहुरया वि हु"-रागादिविधुरता नाम विपमत्वं । हु शब्दो यस्मादर्थे । यत्समुत्थो रागः प्रतिमादिके तस्य यस्मात् प्रतिमादिकस्तुविधुरता तस्माद्रागादिविधुरत्वं भवति ।।४१६४।।

ग्रयमन्यप्रकारः विधुरत्वप्रदर्शने -

रणो य इत्थिया खल्ल, संपत्तीकारणिम्म पारंची । अमच्ची अणवहुप्पो, मूलं पुण पागयजणिम्म ॥५१६५॥

रण्णो जा इत्थी तीत् सह मेहुणसंपत्ती, एतेण मेहुणसंपत्तिकारणेण पारंचियं पायच्छितं । स्रमच्चिए अणबहो । पागतिए मूलं । एयं पच्छिते णाणतं वत्थुणाणतास्रो चेव भणियं ॥५१६५॥ दिन्त्रं गयं ।

इदाणि माणुस्सं भण्णइ -

माणुस्सगं पि तिविहं, जहण्णयं मिल्कमं च उक्कोसं। पायावच कुढुंबिय, दंडिगपारिग्गहं चेव ॥५१६६॥

जहण्णादिगं तिविधं पुणो एक्केक्कं पायावच्चातिपरिग्गहे भाणियव्वं ।

उक्कोस माउ-भज्जा, मज्भं पुण भइणि-ध्यमादीश्रो । खरियादी य जहण्णा, पगयं सचि (जि) तेतरे देहे ॥५१६७॥

माता अप्पणो अगम्मा, अण्णस्स य तं ण् देति, अतो तीए सह जं मेहुणे तिव्वरागज्भवसाणं उप्पज्जति तं उक्कोसं।

भज्जं म्रण्णस्स ण देति मतौ तिम्म मुच्छितो उवकोसं।

मिहुगकाले भगिगी गम्मा । मेगकाले भगिगी, धूवा य मध्यकालं प्रध्यो सगम्मा, प्रधास्य वाती देति ति भती ताहि गह जं मेहुर्ग तं मिल्समं ।

खरिगादिनु मञ्जजमामणामु ण तिब्बामिणियेसो, प्रती तं जहणां। इत् मानुस्मदेतहुत्न श्रिषकारो, ण परिमानु । तं देहं दुवियं – सचेगणमनेयमं वा ॥५,१६७॥

सामण्णतो देहजुए ठायंतस्य इमं -

'पढमिन्लुगम्मि ठाणे, चउरो मासा हवंतऽणुग्वाता। छम्मासा 'उग्वाया, वितिए तितए भवे छेदो ॥५१६=॥

पटमिल्बुग ति जहणां, पायायच्चपरिगाहितो जहणां ठाति द्वा । वितिए नि मण्डिमे पायायच्चपरिगाहे ठाति फ्र्री । ततियं नि उपकोनं पायायच्चपरिगाहे उपकोने ठाति देशे ॥५१६८॥ ण भणियं कोविय छेदो, स्रतस्यज्जापनार्थमिदमुच्यते —

पहमस्य ततियठाणे, छम्मासुग्वाङ्त्रो भवं छेदो । चडमासो छम्मासा, वितिए ततिए द्यणुग्वानो ॥५१६६॥

पृत्य पद्र-बहुार्ण पायावञ्चत्रस्मिहं, तस्य ततिषं ठाणं उत्रक्षीयपं, तत्व जो मो रेही मो एस्मामिनी उप्पातिती णायव्यो । "च इमासो" प्रदक्षः प्रनयोस्तृतीयस्थानानुवर्तन।दिव्युत्यने ।

वितित् ति कोट्ये उनकींसे कोट्यपरिम्गते भवतुरुषी ऐसी ।

नतित् ति हिटयवरिगाते गुरुधो एस्मानियो हिरो । प्रमादित्यस नोट्ये जरणात् मिक्समा स अ पेन पामायरचे, एवं पेय डेटिए वि बात्णामिकाने ॥११६६॥

> पद्मिन्लुगम्मि तवारिह, दाहि वि लह होनि एए पञ्छिना । वितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुगा होनि ननियम्मि ॥५१७०॥

पदमिन्दुमं वाम पामायन्वपरिमातं दोष्यि सादिन्या नवारिता, ने दो रि सत्या । वितित् नि बोद्दवित् के नुकारिता दोश्यि साइस्ता में कासपुर स्वरण्डु ।

तित् ति इदियास्मितियुक्ते स्नाहन्त्वा दीस्ति नागरितः से मानसङ्ग्याम् स्वरूपः स्वरूपः

हवाणि पडिनेबनापनिद्धतं -

चतुगुरुमा छम्पुरुमा, छेदी मृलं जहण्याए होनि । छम्पुरुम छेद मृलं, प्रणवहुप्ती य महिभसए ॥४१७१॥

र् प्रसम् नाम जनाय मामुजनारं, तत्र प्राप्तास्य संस्तृतिराधि नेर्णवर्णः विलागरण राजीस्त्यत्तः सामार त्रह राजनैतः

दिलीय - मध्यमं, लन्तरि निष्क्षि मेरेल न्यामा छन्द्रवाया ह

पूर्वायाम् प्राकृतस्य सम्मानेत्रात् क्षण्यानेत्रात् क्षण्यानेत्रात् स्थले स्यले स्थले स्

# छेदो मूलं च तहा, त्रणवद्धप्पो य होति पारंची । एवं दिद्वमदिद्वे, सेवंते पसज्जणं मोत्तुं ॥५१७२॥

पायावच्चपरिगाहे जहणो अदिहे % % । दिहे % % % । कोट्विए परिगाहे जहणो अदिहे % % % । दिहे छेदो । इंडियपरिगाहे जहणो अदिहे छेदो । दिहे मूलं । पायावच्चपरिगाहे मिन्सिमे अदिहे छग्गुरुगा । दिहे छेदो । कोइंवियपरिगाहे मिन्सिमे अदिहे छग्गुरुगा । दिहे मूलं । कोइंवियपरिगाहे मिन्सिमे अदिहे छेदो । दिहे मूलं । इंडियपरिगाहे पिन्सिमे अदिहे मूलं । दिहे आणवहो । पायावच्चपरिगाहे उक्कोसए अदिहे छेदो । दिहे मूलं । कुइंवियपरिगाहे उक्कोसए अदिहे छेदो । दिहे भूलं । कुइंवियपरिगाहे उक्कोसए अदिहे भूलं । दिहे भूलं । इंडियपरिगाहे उक्कोसए अदिहे भूलं । दिहे पारंचियं । अहवा — पायावच्चे जहणामिन्समुक्कोसे अदिहिदहे सु चडगुरुगादि मूले ठायति । कोइंविए जहणादिगे छग्गुरुगादि अणवहे ठायति । इंडियपरिगाहे जहणादिगे छग्गुरुगादि अणवहे ठायति ।

चोदगाह -जम्हा पढमे मूलं, बितिए अणवह ततिय पारंची । तम्हा ठायंतस्सा, मूलं अणवह पारंची ॥५१७३॥ पूर्ववत

ग्राचार्य ग्राह -

पिंसेवणाए एवं, पसन्जणा होति तत्थ एक्केक्के । चरिमपदे चरिमपदं, तं चिय आणादिणिष्फण्णं ॥५१७४॥ पूर्ववत् ते चेव तत्थ दोसा, मोरियआणाए जे मणित पुन्विं । आलिंगणादि मोत्तुं, माणुस्से सेवमाणस्स ॥५१७५॥

ते चेव पुन्वभणिता अणवत्यादिगा दोसा भवति । "तत्य" ति माणुस्से ।

चोदगेण चोदितं - "कीस ग्राणाए गुरुत्रो इंडो ?" ग्रायरिएण मोरियग्राणाए दिट्ठतं काउं तित्यकराणा गुरुत्री कता । एवं जहा पुट्वं भणियं तहा भाणियव्वं ।

दिव्ये लेप्पो ग्रालिंगणभंगदोसा ते मोत्तुं सेसा दोसा माणुसं सेवमाणस्स सन्वे ते चेव भाणियव्या

इदमेव फुडतरमाह -

त्रालिगंते हत्यादिभंजणे जे तु पच्छकम्मादी । ते इह णत्थि इमे पुण, णक्खादिविछेयणे सूया ॥५१७६॥ लेष्यगं मालिगंतस्स जे हत्यादिभंगे पच्छाम्मादिया दोसा भवंति ते एह देहजुते य भवंति । इमे देहजुए दोसा भवंति — इत्यी कामानुरत्तगम्रो णहेहि ता छिदेञ्ज, दंतेहि वा छिदेञ्ज, नेहि सो मुद्रजनि नयक्षेण वा परपद्दीण वा जहा एस सेवगी ति ॥४१७६॥

माणुसीसु वि इमे चउरो विकप्पा-

सुह्विण्णप्पा सहमोइया य सह्विण्णप्पा य होति दृह्मीया । दृह्विण्णप्पा य सुहा, दृह्विण्णप्पा य दृह्मीया ॥५१७७॥

मंगचडकां कंठं।

च उसु वि भंगेसु जहवकम्मं इमे उदाहरणा -

खरिया महिड्डिगणिया, श्रंतेपुरिया य रायमाया य । उभयं सुहविण्णवणे, सुमीय दोहिं पि य दुहाश्रो ॥५१७=॥

खरिया सन्वजणसामण्णं ति सुह्विण्णवणा, परिपेलवसुह्ववासादत्तणतो सुह्मोपा पढमभंगिल्ला।

महिद्विगणिया वि गणियत्तणतो नेव मृह्विण्णप्या जोव्यणस्वविद्यमस्यादिभावजुतत्तपतो य भावयग्येयकारिणि ति दुहुमोगा वितियभंगिल्ली ।

तियभंगे श्रंतेपुरिया । तत्य दुष्पवेतं भयं च, श्रतो दुर्ह्विण्णवणा, प्रवायबहुनताणयां गुह्मोया ।

च उत्थे भंगे रण्णो माता। सा मुरिक्तिया भयं च मध्यस्य य गुम्छाचे पूर्यापञ्चित दुरुविण्णवणा, सव्यसुत्संपायकारिणी ध्रवाए य रक्तित जम्हा तेण दुर्वोया। पच्छदे प एवे नेव जर्वकम्मं च उरो भंगा गहिया।।४१७=॥

नोदगो पुष्छइ -

निण्ड वि कतरो गुरुखां, पागनिय कुडुंबि डंडिए चेव । साहस असमिकसमए, इतरं पडिपक्त पशु राया ॥५१७६॥

गंठः पूर्ववत् । गर्ने माणुस्सम् ।

इयागि गेरियसं -

तेरिच्छं पि च निविहं, जहण्ययं मज्जिसं च उनकासं । पायावच्च मुडुंबिय, दंडिचपारिस्महं चेव ॥४१=०॥

अहरणगादिमं निविधं, मुक्ते १कं पायावश्वादिशिवनगतिय आणियन ।

यानिग यामिला जहण्या, गारि महिनी महिनामा यनवमार्थ। । गोणि क्लेक्क्कोनं, पगनं मजिनेनरं देहे ॥५१=१॥

द्रशाद्रश्रदेश्यको सर्वामधीसम्बनीगराः ।

ग्रघवा - ग्रइयग्रमिलासु णिरपायत्तणतो सुहपावणियासु ण तिब्बडण्मत्रसाधो ध्रतो जहणां । खिर-मिहिसिमिदियासु सावयासु जो पिरभोगडण्भवसाध्रो स तिब्बतरो ग्रतो मिष्भमं । गोणि-कणेरुसु, कणेरु ति हित्यणी, लोगगरहियसावयासु जो ग्रज्भवसाध्रो तिब्बतमो ग्रतो उवकोसं । फिरसग्रो वा विसेसो भाणियव्यो । तिरियाण वि पिडमासु णाधिकारो, देहेण ग्रियकारो । तं देहं दुविधं - सचेयणं ग्रचेयणं वा ॥५१८१॥

सामण्णतो देहजुए इमं पिन्छत्तं ठायमाणस्स -

चत्तारि य उग्वाया, जहण्णिए मिन्सिमे ऋणुग्वाया ।
 छम्मासा उग्वाया, उक्कोसे ठायमाणस्स ॥५१८२॥

पायावच्चपरिगाहे जहण्णए ठाति है है । मिन्सिमए है है । उनकोसए र्फ्रा एवं चेत्र कोडुंबिए डंडिए य ॥ १९६२॥

इमो विसेसो -

पहिमल्लुगम्मि ठाणे, दोहि वि लहुगा तवेण कालेणं। वितियश्वि य कालगुरू, तवगुरुगा होति तङ्यम्मि ॥५१८३॥

पढिमल्लुगं ठाणं पागिततं, वितिय ठाणं कोडुंवियं, तितयं डंडियं, सेसं कंठ । ठाणपिच्छत्तं गतं तिरिएसु ।

इदाणि तिरिएसु पडिसेवणापिच्छत्तं -

चउरो लहुगा गुरुगा, छेदो मूलं जहण्णए होति । चउगुरुग छेद मूलं, अणवहुप्पो य मिन्सिमए ॥५१८४॥ छेदो मूलं च तहा, अणवहुप्पो य होइ पारंची । एवं दिहुमदिहे, सेवंते पसज्जणं मोत्तुं ॥५१८५॥

पायावच्चपरिगाहे जहण्णए श्रिवेह पिडसेवंतस्स द्भा । विहे द्भा ।
कोडंवियपरिगाहे जहण्णए पिडसेवंतस्स श्रविह चिउगुरुं । विहे सेवंतस्स छेदो ।
विहे सेवंतस्स छेदो ।
विहे सूलं ।
पायावच्चपरिगाहे मिल्फिमए श्रविह एका । विहे छेदो ।
कोडंविए मिल्फिमए य श्रविह छेदो । विहे सूलं ।
विहियपरिगाहे मिल्फिमएरिगाहे श्रविह सूलं । विहे श्रणवहो ।
पायावच्चपरिगाहे उनकोसे श्रविह छेदो । विहे सूलं ।
कोडंविए उनकोसे श्रविह सूलं । विहे स्रणवहो ।
वंविए उनकोसे श्रविह श्रणवहो । विहे पारंचियं । एयं पिच्छत्तं पसंगविरिहयं मिण्यं ।।५१८५।।

चोदगाह् -

जम्हा पहमे मृलं, वितिए यणवह तह्य पारंची । तम्हा ठायंतस्सा, मृलं यणवह पारंची ॥५१=६॥ केटा

'ग्राचार्याह –

पडिसेबणाए एवं, पराज्जणा नन्थ होइ एक्केक्के । चरिमपदं चरिमपदं, नं पि य श्राणादिणिष्मणां ॥५१=७॥ <sup>इंडा</sup> ने चेव तन्थ दोसा, मोरियश्राणाए जे भणिन पुच्चिं। श्रालवणादी मोर्चं, नेरिच्छे सेबमाणस्स ॥५१==॥

पूर्ववत् पुष्पयः गर्छ । माणुसिन्धीमु जहा ग्रानवणविद्यमा भवति तहा तिन्धिनीमु णरिप । घरो वे मानवणादि तिस्थिपोमु मोलु सेमा ग्राममंजमित्रगहणादिदोमा मध्ये सभवति ॥५१८८॥

> जह हास-खेडु-त्राकार-विस्ममा होंनि मणुवहर्त्थासु । त्रालावा व बहुविहा, ने णन्थि निरिक्खइत्थीसु ॥५१=६॥ <sup>कंडा</sup>

विष्णवणे इमो चडभंगो -

सुह्विणापा सहमोइया य, सुह्विणापा य होंनि दृह्मीया। दृह्विणापा य सुहा, दृह्विणापा य दृहमीया॥४१६०॥

घडभंगरमधा गंडा कामन्या ॥५१६०॥

भडभंगे जहमारं इमे उदाहरणा -

श्रमिलादी उभयमुहा, श्ररहणगगादिमक्कटि दुमीया । गौणादि ननियभंगे, उभयदृहा मीहि-बन्बीसी ॥५१६१॥

पटमभगे मृह्महणे निर्यायस्याम् मृहिषणस्याः, लीमगर्गहष पापः सर्व मृह्मोण ।

विनियभी वाणिमाधि विज्ञाने वामानुस्त्यनी मुर्श्यरणा, वाणी नेव ४३। धणुरनायो नवा दुर्भोषा । एव दिहुनी धरदणानी ।

नांत्रमभेषे गोर्जास्थायो मनवर्ग वि युवतः समागम इन्हर्णेतः विभय युव महारू । पर्छे युर्ज्बलावसाः सोगगर्यत्वनात्रो मुहमोता ।

चरिमारी मीतिमादिवायी शीवियंत्वर्गाकी थेए द्रांकाण्याकी, तार्थ वे राज्य गण्ड सामी भगवेष ए मुपंति वि दासीया ॥१६९६॥

मोदिसी पुण्यप्ति — एको स्थानी कातुमी भाषी भुवना, जर्मातीका नेपोर्शन स्थानार्थनकास्य भारतिकारो हे ग्रायरिग्रो ग्राह -

जित ता सणप्फतीस, मेहुणसनं तु पावती पुरिसो । जीवितदोच्चा जिह्यं, किं पुण सेसासु जातीसु ॥५१६२॥

सब्वे जे भगहारा ते सणप्पया भण्गंति, इह सीही घेतव्वा । जइ ताव सीहीसु जीवितंतकरीसु पृरिसो मेहुणं पावति. कि पुण सेसासु ग्रमिलादिजातिसु ति ।

एत्य दिहुंतो – एक ता सीही खुडुलिया चेव गहितां, सा वंघणत्था चेव जोव्वणं पत्ता। रितुकाले मेहुणत्यी, सजातिपुरिसं ग्रलभंती ग्रहावत्तीतो एक्केणं पुरिसेणं सागारियठाणे छिक्का, सा य चाडुं का उमाहत्ता, सा य तेण ग्रप्पसागारिए पिडसेविता। तत्थ तेसि दोण्ह वि संसाराणु-भावतो ग्रणुरागो जातो। तेण सा वंघणा मुक्का। सा तं पुरिसं घेतुं पलाता ग्रडींव पिवट्ठा। तं पुरिसं गृहाए छोढुं ग्राणेडं पोग्गले देति। सो वि तं पिडसेवित ।। १९६२।। एयं पुरिसाणं भिणयं।

इदाणि संजतीणं भण्णइ -

एसेव गमो णियमा, णिग्गंथीणं पि होति नायन्वो । पुरिसपडिमात्रो तासिं, साणिम्म य जं च ऋणुरागो ॥५१६३॥

संजतीण वि एमेव सन्वं ब्हुन्वं, णवरं - लेप्पगे दिन्वपुरिसपिडमाश्रो । माणुसे मणुयपुरिसा । तेरिच्छे तिरियपुरिसा य दहन्वा ।

तेरिच्छे साणदिहुंतो य कायव्वो -

एक्का ग्रगारी ग्रवाउडा काइयं वोसिरंती विरहे साणेण दिट्ठा। सो य साणो पुच्छं विलेतो चाढुं करेंतो उच्चासणाए ग्रन्लोणो। सा ग्रगारी चितेइ - "पेच्छामि एस किं करेति" ति। सा तस्स पुरनो सागारियं ग्रभिमुहं काउं हत्येहिं जाणुएहि य ग्रघोमुही ठिता। तेण सा पिडसेविता। तीए ग्रगारीए तत्येव साणे ग्रणुरागो जातो। एवं मिग-छगल-वाणरादी वि ग्रगारि ग्रभिलसंति। जम्हा एवमादि दोसा तम्हा सागारिए ण वसियव्वं।।५१६३॥

इमं वितियपदं -

श्रद्धाणिग्गयादी, तिक्खुत्तो मग्गिऊण श्रसतीए । गीयत्था जयणाए, वसंति तो दव्यसागरिए ॥५१६४॥

श्रद्धाणिगगय त्ति ग्रद्धाणप्रतिपन्नाः तिक्खुत्तो तिन्नि वारा ग्रणां सुद्धं वसींह मिग्गयं । "ग्रसित त्ति श्रतभंता ताहे दव्यसागारियवसधीए जयणाए वसंति ।

> का य जयणा ?, गीयसद्दाइसु उच्चेण सद्देण सञ्कायं करेंति, काणलद्धी वा कःणं कायति ॥५१६४॥ इमो भावसागारियस्स अववातो -

त्रद्धाणणिग्गयादी, वासे सावयभए व तेणभए । त्रावरिया तिविहे वी, वसंति जतणाए गीयत्था ॥५१६५॥

१ गाहरा इत्यपि । २ चालंती, इत्यपि पाठः ।

श्रंतो गामादीण मुद्धवसिंह श्रनभंता याहि गामस्य निवसंति । इमेहि गारदेहि – गामं वाणीत् श्रह्या – वाहि सीहमादिमावयभयं, सरीरीयहिनेशगभयं या, ताहे श्रंतो चेव भावमागान्ति वसति । तह्य तिविधा वि परिमाश्रो दिव्या माणुना तिरिया य यह्यमादिण्हि श्रायरेति, धंतरे या कहमनिनिर्मात द्वि । एवं गीयत्या जयणाव वसंता मुज्केति ॥११६१॥

यहुधा दव्यभावसागारियसंभवे इमं भण्णति -

जिह् श्रप्पतरा दोसा, श्राभरणादीण दूरतो य मिगा । चिलिमिणि णिमि जागरणं, गीतं सज्भाय-भाणादी ॥५१६६॥

श्रापतरदोने गीयत्वा ठायंति, धाभरणाठण्जभत्तादीय प पगीयत्वा दूरतो ठिवञ्जेति, नं दिन श्रापणा ठायंति, भंतरे या करणिवितिमिति देति. रातो य जागरणं करेति, गीयत्वा दिनमादिगीनादिमदेवु प गण्यायं करेति, भाणं वा भागंति ॥४१६६॥

> एसा खलु श्रोहेणं, बसही सागारिया समक्खाया। एत्तो उ विभागेणं, दोण्ह वि बग्गाण बीच्छामि॥५१६७॥

जं पुरिसद्दरीण सामणाती प्रविभागेण प्रकार्य एस घोहो भणाद । मेसं कंड । इसो कष्यमुत्ते ( प्रथमोहे भक्ते सूत्र २६, २७, २८, २६ ) विभागो भणितो – णो कष्पइ णिग्गंथाणं इत्यिसागारिए उवस्सए वत्यए । कष्पइ णिग्गंथाणं पुरिस्मागारिए उवस्सए वत्यए । णो कष्पति णिग्गंथीणं पुरिस्मागारिए उवस्सए वत्यए । कष्पद णिग्गंथीणं पुरिस्मागारिए उवस्सए वत्यए । कष्पद णिग्गंथीणं इत्यिसागारिए उवस्सए वत्यए । १५१६८।। एसेन मुत्तक्यमो इसो भणिनो –

समणाणं इत्थीमुं, ण कप्पति कप्पती य पुरिसेमुं । समणीणं पुरिमेमुं, ण कप्पति कप्पती थीमुं ॥५१६=॥ १७ इत्थीमागारिए उवस्सयम्मि सत्वेव इत्थिमा होती । देवी मणुय तिरिक्की, सन्वेव पराज्जणा सन्य ॥५१६६॥

लाग् इस्मीण् मामानिष् उपन्य १ वण्यद् वांताचे मा दश्यी भागिषादा, साती भागादि - गर्थेक इतिवया तोह त्या देहा रोपममुचे भणिया, मा या देशी माणुमी निरित्यति । गणाम विपर्ण में येव परिष्ण, ने भेव सामग्रेमविष्णतारणादीया, सम्बेग प्रयक्तारणण्डतप्रकृत्यविष्ण, न भेष के पुण्याने भीग्य शरद्र रेश

जीवमात-

ज्ञानि सञ्जेव य इन्यी, मोही य पमज्ज्ञणा य मन्नेय । मुत्ते तु किमारडं, चीइन ! मुण कारणं ग्रुथं ।१४२००॥ वद सन्य केव स जा पणकरे परिष्य, से विशेष्ट इस इन्याण विद्युशस्य रहा ! ग्राचार्य ग्राह - हे चोदग ! एत्य कारणं सुणसु -पुट्यभणितं तु जं एत्थ, भण्णती तत्थ कारणं ग्रत्थि । पिंडसेहे ग्रणुण्णा, कारणिवसेसोवलंभो वा ॥५२०१॥

पुष्तद्धं कंठं। जे पुष्तं ग्रणुजाणंतेण ग्रत्या भणिता ते चेवऽत्ये पिडसेवंतो भणइ, ण दोसो। ग्रह्वा – जे पुष्त्रं पिडसेवंतो ग्रत्या भणिता, ते चेव ग्रणुणं करेंतो दंसेति, ण दोसो। ग्रह्वा – "कारणं" ति हेउं दिसेंतो भणाति, ण दोसो। ग्रह्वा – विसेसोवलंभं वा दिसंतो पुष्वभणियं भणाति, ण दोसो। ११२०१। कि च –

त्र्योहे सव्यणिसेहो, सरिसाणुण्णा विभागसुत्तेसु । जयणाहेतुं भेदो, तह मज्मत्थादयो वा वि ॥५२०२॥

ग्रोहमुत्ते सामण्यतो सन्वं चेव णिसिद्धं, विभागसुत्ते पुण सपनखे श्रणुण्या, जहा पूरिसाण पुरिससागारिए कप्पति, इत्यीणं इत्यीसु कप्पइ ।

ग्रहवा - जयणा जहा पुरिसेसु इत्यीसु वा कता तं दरिसंतेण विभागसुत्ते भेदो कतो ।

ग्रहवा - पुरिसेसु इत्यीसु य मज्भत्यादयो विसेसा दंसेहामि त्ति विभागसुत्तसमारंभो ।

श्रववा - श्रणंतरमुत्ते सागारियं ग्रत्यग्रो मणियं । इह पुण त चेव मुत्तेण णियमेंति, विसे -सोवलंभो वा इमो पुरिस-नपुंसग-इत्यीसु ॥५२०२॥

तत्य पुरिसेसु इमं -

पुरिससागरिए उवस्सयम्मि 'चउरो मासा हवंति उग्वाया । ते वि य पुरिसा दुविहा, सविकारा निव्विकारा य ॥५२०३॥

जइ पुरिससागारिए उवस्सए ठाति तो चललहुग्र । ते य पुरिसा दुविधा — सविकारा निव्विकारा य ॥५२०३॥

तत्य सविकारा इमे -

रुवं आभरणविहिं, वत्था-ऽलंकार-भोयणे गंधे। आस्रोज्ज णद्व णाडग, गीए य मणोरमे सुणिया ॥५२०४॥

तत्य रुवं उद्वर्तनस्नानजंघास्वेदकरणणह्दंतवालसंठावणादियं, ग्राभरणवत्थाणि वा णाणादेसियाणि विविहाणि परिहेति, ग्राभरणमल्लादिणा वा ग्रालंकरणेण ग्रालंकरेति, भोयणं वा विभवेण विसिद्धं भुजंति, मज्जादि वा पिवंति, चंदणकुंकुमकोहुपुडादीहिं वा गवेहिं ग्रप्पाणं ग्रालिपेति, वासेति वा, धूवेति वा, तयादि वा चडिव्वहमाउज्जं वादेति, णञ्चंति वा, णाडगं णाडेति, मणोहारि वा मणोरमं गेयं करेति, रूवादि वा दट्ठुं गंधे य मणोहरे ग्रग्धाएता गोयादिए य सद्दे सुणिता जत्य गंधो तत्थ रसो वि । एवमादिएहिं इदियऽत्थेहिं भुत्तभोगिणो सतिकरणं, ग्रमुत्तभोगिणो कोतुग्रं, पिडिंगमणादयो दोसा ॥५२०४॥

१ चडरो लहुगा य दोस म्राणादी, इति वृहत्कल्पे गा० २५५६ ।

एतेसु ठायमाणस्स इमं पिन्छत्तं -

एक्केक्किम्म य ठाणे, चडरो मासा हवंति उग्घाया। त्राणाइणो य दोसा, विराहणा संजमाऽऽताए ॥५२०५॥

एतेसु रूवमाभरणादिसु एक्केक्के ठायमाणस्स चउलहुया ॥५२०५॥

एवं ता सविगारे, णिव्वीगारे इमे भवे दोसा । संसद्देण विद्युद्धे, ऋहिगरणं सुत्तपरिहाणी ॥५२०६॥

पुटवद्धं कंठं । साधूणं सज्भ यसद्देणं श्राविस्तियणिसीहियसद्दंण वा रातो सुत्तादि बुज्भेज्भा ततो श्रीवकरणं भवति । श्रह श्रीवकरणभया सुत्तत्थपोरिसीश्रो ण करेंति तो सुत्तत्थपरिहाणी भवति ।

ग्रहवा - ''ग्रधिकरणे'' ति - साधू काइयादि णिष्फिडंता पविसंता वा ग्रावडेज वा पवडेज्ज वा. णिसीहियादिसद्देण वा गिहत्या विबुद्धा रोसं करेज्जा, ततो ग्रधिकरण उत्तरुत्तरतो भवेज्ज । ग्रधिकरणेण वा पिट्टापिट्टि करेज्ज । ततो ग्रायविराहणा सुत्तादिपरिहाणी य भवति ॥५२०६॥

ग्रधवा - "भग्रधिकरणे" ति पदस्य इमा व्याख्या-

अाउन्जोवण वणिए, अगणि कुडुंबि कुकम्म कुम्मरिए। तेणे मालागारे, उन्भामग पंथिए जंते ॥५२०७॥

जम्हा एते दोसा तम्हा एएसु पुरिसेसु वि ण ठायच्वं ॥५२०७॥

चोदगो भणति -

्एवं सुत्तं अफलं सुत्तिणवातो उ असित वसहीए। गीयत्था जयणाए, वसंति तो पुरिससागरिए॥५२०८॥

श्रायरिग्रो भणति – सुत्तणिवाग्रो विसुद्धवसहीए ग्रसइ पुरिसाण जं पुरिससागारियं तं दव्वसागारियं, तत्थ गीयत्था जयणाए वसंति ॥५२०८॥

ते वि य पुरिसा दुविहा, सन्नी य असनिणो य बोधव्वा । मज्मत्थाऽऽभरणिया, कंदप्पा काहिया चेव ॥५२०६॥

ते पुरिसा दुविधा — ग्रसण्णिणो सिण्णिणो य । जे सिण्णिणो ते चउन्त्रिहा – मज्भत्या ग्राभरणिया तिह्या य । ।।५२०६।।

इमे ग्राभरणिया -

त्राभरणिए जाणसु, त्रलंकरेंते उ केसमादीणि। सहरहसिय-प्पललिया, सरीरकुइणो उ कंदप्पा ॥५२१०॥

पुन्वद्धं कठं । इमे कदिप्या - "सइर" पच्छद्धं । सइरं ति ग्रुविभरिनवार्यमाणाः स्वेच्छ्या हसंति, हासु ग्रंदोलकादिदप्पलिया घेइणो इव ग्रणेगसरीरिकिरियाथो करेंतो कंदप्पा भवति ।।५२१०॥

इमे य काहिया -

## अक्लातिगा उ अक्लाणगाणि गीयाणि छल्पिकव्याणि । कह्यंता उ कहास्रो, तिसम्रत्था काहिया होति ॥५२११॥

तरंगवतीमादिग्रक्खातियाग्रो ग्रक्खाणगा घुत्तक्खाणगा, पदाणि घुवगादियाणि कहिति। जे तेसि वण्णा सेतुमादिया छिलियकव्वा, वसुदेवचिरयचेडगादिकहाग्रो, धम्मत्यकामेसु य ग्रण्णाग्रो वि कहाग्रो कहेंता काहिया भवंति ॥५२११॥

एएसिं तिण्हं पी, जे उ विगाराण वाहिरा पुरिसा। वेरग्नरुई णिहुया, णिसग्गहिरिमं तु मज्मत्था ॥५२१२॥

वेरमां रुच्चित जेसि ते वेरु (र) गारुई, करचरणिदिएसु जे सत्या अच्छंति ते णिहुया, निसम्मो नाम स्वभावः, हिरिमं जे सलज्जा इत्यर्थः । एवंविहा मज्भत्या ॥५२१२॥

पुणो एतेसि इमो भेदो -

एक्केक्का ते तिविहा, थेरा तह मिन्समा य तरुणा य। एवं सन्नी वारस, वारस अस्सिणिणो होंति ॥५२१३॥

मज्भत्था तिविधा - घेरा मिष्भिमा तरुणा । एवं ग्राभरणिया वि कंदिप्या वि क हिया वि तिविधा । एवं एते वारसविधा सिष्मणो । एवं ग्रसिष्णो वि वारसविधा कायव्वा ।।५२१३।।

पुरिससागारियस्स ग्रलंभे, कदाति णपुं सगसागारिस्रो उवस्सम्रो लभेजा, तत्थ वि इमो भेदो --

एमेव वारसविहो, पुरिस-णपुंसाण सिष्णणं भेदो । अस्सण्णीण वि एवं, पिंडसेवग अपिंडसेवीणं ॥५२१४॥

एमेव आवारणे, जहा पुरिसाणं भेदो वारसिवहो तहा सण्णीणं ग्रसणीणं च णपुंसगाणं वारसभेदा कायव्या ।

ते सब्दे नि सम्मसतो दुनिया दट्टब्वा - इत्थिणेवत्थिगा पुरिसणेवत्थिगा य ।

ने पुरिसणेवत्या ते दुविधा - पहिसेवी य अपिहसेवी य।

जे इत्यिणेवत्थिया ते णियमा पडिसेवी ॥५२१४॥

एवं विभागेसु विभत्तेसु इमं पिच्छतं भण्णति -

काहीया तरुणेसुं, चउसु वि चउगुरुग ठायमाणाणं। सेसेसु वि चउलहुगा, समणाणं पुरिसवग्गम्मि॥५२१५॥

सण्गीणं एक्को काहियत्वणो, ग्रसण्गीण वि एक्को, एते दीण्गि । जे पुरिसणपूंसा पुरिसणेवत्यं-भपडिसेवगा तेसु वि सण्गिमेदे एक्को काहियत्वरणो तेसु चे । श्रसण्गिमेदे वि एक्को, एते वि दो । एते दो दुग्रा घटरो । ऐतेसु वचसु काहियत्वरणेसु ठायमाणाणं पत्तेयं चउगुरुगा, सेसेसु चोयालीसाए भेदेसु ठायमाणाण पत्तेयं चडलहुगं । एयं पाँच्छतं पुरिसवगो भाणयं णिक्कारणग्रो ठायमाणाणं । कारणे पुण इयाए विधीए ठायमाणा सुन्भंति – "ग्रसति वसहीए" ति ॥५११४॥ सण्णीसु पढमवग्गे, ग्रसति श्रसणीसु पढमवग्गम्म । तेण परं सण्णीसुं, कमेण श्रस्सनिस् चेव ॥५२१६॥

सण्णीणं पढमवग्गे मज्भत्या ते तिविघा, तत्य पढमं थेरेसु ठाति, थेरासति मज्भिमेसु, तेसऽसित तरुणेसु ठाइ।

सण्णीणं पढमवग्गासित ताहे ग्रसण्णीणं पढमवग्गे थेर-मिक्सम-तरुणेसु कमेण ठाति ।

नेसि ग्रसतीए सण्णीणं वितियवग्गे थेर-मिज्मिम-तरुणेसु ठायंति । तेसि ग्रसइ सण्णीसु चेव तद्यवग्गे थेर-मिज्मिम-तरुणेसु ठायंति ।

ेतिसि ग्रसइ सण्णीसु चेव काहिएसु थेर-मिंअमेसु ठायंति ।

ताहे ग्रसित सणीणं ग्रसणीयु वितियवगाग्रो कमेण एवं चेव जान काहिय-मिंक्सिमाणं ग्रसतीए ताहे सन्नीयु काहिय-तरुणेयु ठायंति, ते पण्यविज्जंति जेण कहाग्रो ण कहेंति ।

तेसि ग्रसित ग्रसण्गीसु वि काहिय-तरुणेसु ठायंति, ते वि पण्णविज्जंति ॥५२१६॥ पुरिसेसु एयं पच्छितं ठायव्वं, जयणा य भणिया ।

इदाणि णपुंसगेसु भण्णति-

जह चेव य पुरिसेख्न, सोही तह चेव पुरिसवेसेसु । तेरासिएसु सुविहित, पडिसेवगत्र्यपडिसेवीसु ॥५२१७॥

जह चेव पुरिसेसु सोधी भणिता तह चेव णपुंसेसु पुरिसवेसणेवत्थेसु भ्रपिडसेवगेसु पिडसेवगेसु वा माणियव्या । ठायव्ये वि जयणाविधी तह चेत्र भाणियव्या ॥५२१७॥

जह कारणम्मि पुरिसे, तह कारणे इत्थियासु वि वसंति । अद्भाण-वास-सावय-तेणेसु वि कारणे वसंति ॥५२१८॥

जह पुरिसंसागारिंगे कारणेण ठाइ तहेव कारणं ग्रवलंविऊण इत्यिसागारिए वि जयणाए ठायंति वसंतीत्ययं: । श्रद्धाणादिणिग्गया सुद्धवसिंह श्रप्पतरदोसवसिंह वा तिक्खुत्तो मग्गिजं श्रलभंता इत्यिसागारिए वसंति । इमेहि कारणेहि पिडिश्रद्धं वासं पडइ, वाहि वा सावयभयं, उविधसरीरतेणभयं वा । इत्यिसागारिए वि वारस भेदा जहा पुरिसेसु । श्रसिण्णत्थीसु वि वारस, इत्यिवेसणपुंसेसु सण्णीसु वि वारस, तेसु चेव श्रसण्णीसु वि वारस ॥१२१८॥

इमं पिछत्तं -

काहीता तरुणीसुं, चउसु वि मूलं ठायमाणाणं। सेसासु वि चउगुरुगा, समणाणं इत्थिवग्गम्मि ।५२१६॥

सिणाकाहिकतरुणी, ग्रसण्णिकाहिकतरुणी, इत्यिवेसणपंससण्णिकाधिकतरुणी, सा चेव ग्रसण्णिका-हिकतरुणी, एयासु चउसु वि जइ ठायंति तो मूलं । सेसासु सिण्ण-ग्रसण्णिसु वा वीसाए इत्यीसु चउगुरु ॥ । एयं समणःणं इत्थिवगो ठायंताणं पिन्छतं ॥५२१६॥

## जह चेव य इत्थीसु, सोही तह चेव इत्थिवेसेसु । तेरासिएसु सुविहिय, ते पुण णियमा उ पिंसवी ॥५२२०॥

जहा समणाणं इत्थीसु ठायमाणाणं सोघी भणिया तह चेव इत्थिवसेसु णपुसगेसु ठायंताण सोघी भाणियव्या, जेण ते णियमा पडिसेवी । ५२२०॥

इमा तासु ठायव्वे जयणाविधी -

एमेव होइ इत्थी, वारस सण्णी तहेव अस्सण्णी । सण्णीसु पढमवर्गे, असति असण्णीसु पढमंमि ॥५२२१॥

जहा पुरिसेसु भेदा एवं इत्थीसु वि सण्गीसु वारस भेदा, श्रसण्गीसु वि वारस । एयासु ठायब्वे जयणा "सण्गीसु पढमवगे" ति, मिल्कित्यीसु घेरमिल्किमतरुणीसु, श्रमित तेसि श्रसण्गीसु । पढमवग्गे श्रसित तेसि सण्गीसु वितियवग्गे । श्रसित तेसि श्रसण्गीसु तितियवग्गे ।।१२२१।।

> एवं एक्केक्क तिगं, वोच्चत्थगमेण होइ विणोयं। मोत्तूण चरिम सण्णीं, एमेव नपुंसएहिं पि ॥५२२२॥

ग्राहरणिपयाणं ग्रसण्गीण ग्रसित सण्गीसु कंदिप्पयासु तितयवग्गे ठाति ।

तेर्सि ग्रसति ग्रसण्णीसु कंदिप्पयासु, तेर्सि ग्रसति सण्गीसु काहियासु थेरमिकमासु ।

तेसि ग्रसित ग्रसणीसु काहियासु थेरमिष्मिमासु । ततो सणीसु तरुणीसु । ततो ग्रसणीसु तरुणीसु । एवमेव इत्यिणपुंसेसु वि ठायव्वे जयणा माणियव्वा ॥५२२२॥ एस पुरिसाण पुरिसेसु इत्यीसु य सोघी ठायव्वे जयणा भणिता ।

इदाणि इत्यीणं पुरिसेसु य सोवी ठायव्वे जयणा भण्णति –

एसेव गमो णियमा, णिग्गंथीणं पि होइ णायच्यो । जइ तेसि इत्थियात्रो, तह तासि पुमा मुणेयच्या ॥५२२३॥

पुन्वद्वं कंठं । जहा तेसि पुरिसाणं इत्योग्रो गुरुगाग्रो तहा तेसि इत्यियाणं पुरिसा गुरुगा मुणेयव्या

इत्थियाणं इमं सपक्खे पच्छित्तं -

काहीतातरुणीसुं, चउसु वि चउगुरुग ठायमाणीणं । सेसासु वि चउलहुगा, समणीणं इत्थिवग्गम्मि ॥५२२४॥

पूर्ववत् कंठा । णवरं – इत्वियाग्रो भाणियव्वाग्रो ॥५२२४॥ इमं पुरिसेसु ठायमाणीणं पच्छितं –

काहीगातरुणेसुं, चउसु वि मूलं तु ठायमाणीणं। सेसेसु वि चउगुरुगा, समणीणं पुरिसवग्गम्मि ॥५२२५॥ पूर्ववत् कठा। णवरं - इत्थियात्रो पुरिसेसु वत्तव्वा ॥५२२४॥ श्रधवा - इमो श्रण्णो पायिष्ठित्तादेसो, सण्णीसु वारससु श्रसण्णीसु य वारससु - थेरातितिविह श्रधवा पंचग पण्णरस मासलहुओ य । छेदो मज्भत्थादिसु, काधिगृतरुणेसु चउलहुगा ॥५२२६॥

मज्भत्ये थेरे पंच राइंदिया छेदो ।

मज्भत्थे मज्भिमे पण्णरस राइंदिया छेदो।

मज्भन्ये तरुणे मासलहू छेदो । एवं श्राभरणकंदप्पेसु वि, काहिएसु वि थेरमज्भिमेसु एवं चेव, णवरं - काहिगतरुणेसु चउलहुछेदो । श्रसणीण वि वारस-विकप्पे एवं चेव ।।५२२६॥

# सण्णीसु त्रसण्णीसुं, पुरिस-णपुंसेसु एव साहूणं। एयासुं चिय थीसुं, गुरुगो समणीण विवरीस्रो ॥५२२७॥

सिणग्रसण्णीण विकप्पेसु चउवीसा पुरिसणपुंसेसु, एवं चेव इत्थीसु वि, एयासु चेव चउवीसभेदासु इत्थिवेसघारीसु य णपुसगेसु चउवीसविकप्पेसु एस चेव छेदी एवं चेव दायव्वी, णवरं — गुरुग्रो कायव्वी। "समणीण विवरीग्रो" ति समणीण समणीपवले जहा पुरिसाणं पुरिसपवले, तासि पुरिसपवले जहा पुरिसाणं इत्थिपवले ॥१२२७॥

#### जे भिक्खू सउदगं सेज्जं उवागच्छइ, उवागच्छंतं वा सातिज्जति ।।स्०।।२।।

सह उदएण सरुदया, उपेत्य गच्छित उपागच्छित, साइज्जणा दुविहा — श्रणुमीयणा कारावणा य, तिसु वि ङ्क १ ।

## ग्रह सउदगा उ सेज्जा, जत्थ दगं जा य दगसमीविम्म । एयासि पत्तेयं, दोण्हं पि परूवणं वोच्छं ॥५२२८॥

श्रधेत्ययं निपातः, सागारिय श्रणंतरभेदप्रदर्शने वा निपतित । ''जत्य दगं'' ति पाणियघरं प्रपादि, जाए वा सेज्जाए उदगं समीवे वण्याति । जा उदगसमीवे सा चिट्ठउ ताव जत्य उदगं तं ताव परूवेमि ।।५२२८।।

जत्य णाणाविहा उदया ग्रच्छंति इमे -

## सीतोदे उसिणोदे, फासुमप्फासुगे य चडमंगो । ठायंते लहु लहुगा, कीस अगीयत्थसुत्तं तु ॥५२२६॥

सीतोदगं फासुयं, सीनोदगं श्रफासुयं।
उसिणोदगं फासुयं, उसिणोदगं श्रफासुयं।
पढमभगे उसिणोदगं सीतीभूतं चाउलोदगादि वा, वितियभंगे सिचनतोदगं चेव।
तितयभंगे उसिणोदगं उञ्चल्तडंडं, चउत्थभंगे तावोदगादि।
ं पढमतितयभंगे ठायंतस्स मासलहुं। वितियचउत्थेसु चउलहुं।
एयं कस्स पिच्छलं?
श्रायिशो भणइ – एयं श्रगीयस्स पिच्छलं।।५२२६।।

फासुगस्स इमं वक्खाणं -

# सीतितरफासु चउहा, दव्वे संसद्वमीसगं खेते। कालतो पोरिसि परतो, वण्णादी परिणतं भावे ॥५२३०॥

जं सीतोदगं फासुयं, ''इयर'' ति जं च उण्होदगं फासुयं, तं चउन्त्रिहं — दन्त्रग्रो खेत्तग्री कालग्रो भावग्रो य ।

दन्बग्री जं गोरससंसद्वे भायणे छूढं, सीतोदगं तं तेण गोरसेण परिणामितं दन्वतो फासुयं । खेत्तग्री जं कूवतलागाइसु ठियं मधुरं लवणेण मीसिज्जित लवणं वा मधुरेण । कालतो जं इंधणे छूढे पहरमेत्तेण फासुगं भवति । जं वण्णगंवरसफरिसविष्परिणयं भावतो जं (तं) फासुयं वुत्तं ॥५२३०॥ ''जो 'ग्रगीयत्थो भिक्खू ठाति तस्स एयं पिच्छत्तं''। एत्थ चोदगो चोएति –

णित्य अगीयत्थो वा, सुत्ते गीओ व कोइ णिहिट्टो । जा पुण एगाणुण्णा, सा सेच्छा कारणं किं वा ॥५२३१॥

"गीतो म्रगीतो वा सुत्ते ण भणितो । जं पुण एगस्स गीयत्यपनखस्स म्रण्णां करेह, ग्रगीयपनखस्स पिंहसेहं करेह, एस (एत्य) तुज्मं चेव स्वेच्छा, ण तित्यगरभणियं ।

ग्रघवा - किं वा कारणं, जं गीयस्म ग्रणुण्णा, ग्रगीयस्स पिंडसेही ॥५२३१॥ ग्रायरिग्रो भणति -

> एतारिसम्मि वासो, ण कप्पती जित वि सुत्तिणिहिट्टो । अन्वोकडो उ भणितो, आयरिओ उवेहती अत्थं ॥५२३२॥

पुन्वद्धं कंठं। जम्हा य ग्रगीतो कारणं ग्रकारणं वा जयणं ग्रजयणं वा ण याणित तेण ग्रगीते पिन्छतं। ग्रणां च सुते ग्रत्यां ग्रन्थोगडो भिणग्रो ति, ग्रविमेसितो, तं ग्रविसिट्टं ग्रत्यं ग्रायरिग्रो ''उवेहित'' उत्प्रेक्षते विशेषयतीत्यर्थः। जहा एगातो पिंडाग्रो कुलालो ग्रणेगे घडादिरूवे घडेति एवं ग्रायरिग्रो एगाग्रो सुत्ताग्रो श्रणेगे ग्रत्यविगप्पे दंसेति।

अववा - जहा श्रंबगारे श्रप्पगासिते संता वि घडादिया ण दिसंति एवं सुत्ते श्रत्यविसेसा, ते य श्रायरियपदीवेण जदि पगासिता मवंति तदा उवलव्मंति ॥५२३२॥

कि च -

जं जह सुत्ते भणियं, तहेव तं जित वियारणा णित्थ । किं कालियाणुत्रोगो, दिद्दो दिद्विप्पहाणेहिं ॥५२३३॥

जित सुत्ताभिहिते विचारणा ण कज्जिति तो कालियसुत्तस्स अणुग्रोगपोरिसीकरणं कि दिहुं दिट्टिप्पहाणेहि ?, दिट्टिप्पहाणा जिणा गणहरा वा । श्रतो श्रणुग्रोगकरणग्रो णज्जित — जहा सुत्ते वहू अत्थपदा, ते य ग्रायरिएण निगदिता ति ।।४२३३।।

किंच-

#### उस्सग्गसुयं किंची, किंची अववाइयं मुणेयव्वं। तदुभयसुत्तं किंची, सुत्तस्स गमा मुणेयव्वा ॥५२३४॥

कि चि उस्सग्गसुत्तं। कि चि श्रववादसुत्तं। कि चि तदुभयसुत्तं। तं दुविहं, तं जहा - उस्सग्गव-वादियं, श्रववादुस्सग्गियं। एते सुत्तगमा - सूत्रप्रकारा इत्यर्थः।

> श्रघवा - सुत्तगमा द्विरिमिहितो गमः, तं जहा - उस्सग्गुस्सग्गियं श्रववादाववादियं चेति । एते वि छ सुत्तप्पगारा श्रायरिएण बोघिता णज्जंति ॥५२३४॥

इमो वा सुत्ते ग्रत्थपडिवंघो भवति -

'णेगेसु एगगहणं, सलोम णिल्लोम त्रकसिणे श्रजिणे । विहिभिण्णस्स य गहणे, त्रववादुस्सग्गियं सुत्तं ॥५२३५॥

इमो ग्रणाणुपृन्तीए एतेसि सुत्ताणं ग्रत्थो दंसिन्जिन - 'विधिभिण्णस्स य' पन्छद्धं । भिंकप्पति णिग्गंथीणं पक्के तालपलंबे भिण्णे पिडग्गाहित्तए, से वि य विधिभिण्णे, णो चेव णं ग्रविधिभिण्णे,'' भववादेण गहणे पत्ते जं ग्रविधिभिण्णस्स पिडसेहं करेड, एस भववादे उस्सग्गो ॥५२३४॥

ग्रववादाणुण्णायं कहं पुणो पडिसिज्मिति ?,

ं ग्रतो भणाति -

## उस्सम्गिठिई सुद्धं, जम्हा दव्वं विवज्जयं लहह। ण य तं होइ विरुद्धं, एमेव इमं पि पासामो ॥५२३६॥

ठाणं ठिती, उस्सग्गस्स ठिई उस्सग्गिठई — उत्सगंस्थानिमत्यर्थः । उस्सग्गठाणेसु जं चेव दव्वं कप्पति तं चेव दव्वं ग्रसंथरणे जम्हा विवज्जयं लमित । "विवज्जतो" विवरीयता — श्रसुद्धमित्यर्थः । तं श्रसुद्धं ग्रुणकरेति घेप्पतं ण विरुद्धं भवति । "एमेव इमं पि पासामो" ति श्रववातश्रणुण्णाए श्रविधिभिण्णे दोसदंसणं जतो भवति, तेण पुणो पिडसेहो कज्जइ — ण दोष इत्यर्थः ।।५२३६॥

उस्सम्मे गोयरम्मी, णिसिज्जकप्पाऽववायश्रो तिण्हं। मंसं दल मा श्रिडिं, श्रववाउस्सम्मियं सुत्तं ॥५२३७॥

इमं उस्सग्गसूत्रं - ''णो कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा स्रंतरिगहंसि स्रासइत्तए वा जाव काउस्सग्गं वा ठाणं ठातित्तए वा"।

ग्रहवा - "शेगोगरगगपविद्वो उ, ण णिसीएज्भ कत्थति । कहं च ण पबंधिज्जा, चिद्वित्ता ण व संजए"।

इमं भववादिकं - "अग्रघ पुण एवं जाणेज्जा - जुण्णे वाहिए तवस्सि दुब्बले किलंते मुच्छेज वा पवडेज्जवा एव ण्हं कप्पति ग्रंतरगिहंसि ग्रासइत्तए वा जाव उस्सग्गठाणं ठातित्तए"।

१ गा० ४२३५। २ दश० अ० ५ उ० २ गा० ७। ३ दश० अ० ६ गा० ६०।

ग्रहवा – ''तिण्हमण्णतरागस्स, णिसेज्ञा जस्स कप्पति । जराए ग्रभिभूयस्स, वाहिगस्स तवस्सिणो ॥६०॥

इमं ग्रववादुस्तिगियं — "वहुत्रद्वियं पोगगलं ग्रणिमिसं वा बहुकंटयं।" एवं ग्रववादतो गिण्हंतो मणिति - "मंसं दल मा ग्रहियं" ति ॥५२३७॥

ग्रववा -णो कप्पति वाऽभिण्णं, ग्रववाएणं तु कप्पती भिण्णं । कप्पइ पक्कं भिण्णं, विहीय श्रववायउस्सम्मं ॥५२३८॥

"णो कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा ग्रामे तालपलंवे ग्रिभिण्णे पडिग्गाहित्तए" (बृह० उ० १ सू० १) एवं उस्तिगियं। "कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा ग्रामे तालपलंवे भिण्णे पडिग्गाहित्तए", (बृह० ड० १ सू० २) एवं ग्रववादियं। पच्छद्वं कंठं।

ेपूर्वोक्तं इमं उत्सगाववाइयं - "णो कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा रातो वा वियाले वा सेज्ञासंथारए पडिग्गाहित्तए, ॥ णऽण्णत्येगेणं पुत्रविक्तेहिएणं सेज्ञासंथारएणं"। (वृह० उ० ३ सू० ४२, ४३)

इमं उत्सणुस्सणियं। "जे भिक्तू ग्रसणं वा पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा (ङ्कः) पढमाए पोरिसोए पडिगाहेता पच्छिमं पोरिसि उवातिणावेति. उवातिणावेत वा सातिज्ञति; से य ग्राहच उवातिणाविते सिया जो तं भुं जित भुं जेतं वा सातिज्ञित ।" (बृह० उ० ४ नू० १६)

डमं अववादावनादियं। जेसु अववादो सुत्तेसु निवद्धो तेसु चेत्र सुत्तेसु प्रत्यतो पुणो अणुण्णा पवत्तति, ते अववायाववातिय । सुत्ता, जतो सा वितियाणुणा सुत्तत्याणुगता इति ।

इदाणि वितियगाहाए पुरुवद्धस्स इमं वक्खाणं -

श्रणेगेसु मुत्तत्येसु घेत्तव्येसु एगस्स ग्रत्यस्स गहणं करेति, जहा जत्य मुत्ते पाणातिवातिवरितग्गहणं तत्य सेसा महत्ववया ग्रत्यतो दहुन्या । एवं कसायइंदियग्रासवेसु वि मागियव्यं ।

इमे पत्तेयसुता -

णो कप्पति णिग्गंथाणं ग्रलोमाइं चम्माइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । ( ) कप्पइ णिग्गंथाणं सलोमाइं चम्माइं धारित्तए वा परिहित्तए वा । (वृह०उ०३ सू०४) णो कप्पति णिग्गंथीणं सलोमाइं चम्माइं घारित्तए वा परिहरित्तए वा। (वृह०उ०३ सू०३) कप्पति णिग्गंथीणं ग्रलोमाइं चम्माइं घारित्तए वा परिहरित्तए वा। ( )

इमं सामणासुत्तं ।

णो कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा कसिणाइं चम्माइं घारित्तए वा परिहित्तए वा। कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा अकसिणाइं चम्माइं घारित्तए वा परिहित्तए वा। (वृह० उ० ३ सू० ५-६) ॥५२३८॥

किं चान्यत् -

कत्थइ देसग्गहणं, कत्थइ भण्णंति निरवसेसाई । उक्कम-कमजुत्ताई, कारणवसतो निउत्ताई ॥५२३६॥

१ दश ० ग्र० १ चा ० ७३। २ गा० ५२३४। ३ गा० ५२३५।

श्रस्य व्याख्या -

## ं देसग्गहणे बीएहि स्रइया मूलमाइणो होंति । कोहाति ऋणिग्गहिया, सिंचंति भवं निरवसेसं ॥५२४०॥

ववित् सूत्रे देशग्रहणं करेति, जहा कप्पस्स पढमसुत्ते पलंबग्गहणातो सेसवणस्सइभेदा मूल-कंद-खंघ-तया-साह-प्पताह-पत्त-पुष्फ-बीया य गहिया। बीयग्गहणातो वा सेसा दट्टव्या।

इमं णिरवसेसगगहणं -

"४कोहो य माणो य ग्रणिग्गहीया, माया य लोभो य विवड्डमाणा । चत्तारि एते कसिणा कसाया, सिंचति मूलाइं पुणब्भवस्स ।" (दश॰ ८,४०) ॥५२४०॥

क्वचित् सूत्राणि उत्क्रमेण कृतानि क्वचित् क्रमेण जहा -

#### सत्थपरिण्णा उक्कमो, गोयरपिंडेसणा कमेणं तु ।' जं पि य उक्कमकरणं, तं पऽहिणवधम्ममायद्वा ॥५२४१॥

सत्थपरिणणऽज्भयणे - तेउवकायस्स उवरि वाउवकायो भवति, सो य न तत्थ भणितो, तसाणुवरि भणितो, दुःश्रद्धेयत्वात् । जं तं उवकमकरणं तं श्रहिणवस्स सेहस्स धम्मप्रतिपत्तिकारणा वाउकातिग-जीवत्वप्रतिपत्तिकारणा वा इत्यर्थः ।

"गोयरिंपडेसणा कमेणं" ति तत्थ गोयरातिमे ग्रभिग्गहिवसेसतो जाणियव्वा भवंति, तंजहा — पेला, ग्रद्धपेला, गोमुत्तिया, पयंगवीहिया, श्रंतोसंबुक्का वट्टा, बाहिं संबुक्का वट्टा, गंतुपच्चागया, उक्खित्तचरगा, उक्खित्तणिक्खित्तचरगा।

इमाम्रो सत्त पिंडेसणाम्रो – भ्रसंसट्टा, संसट्टा, ग्रद्धडा, श्रप्पलेवा, उवग्गहिया, पग्गहिया, उक्कियधिम्मया य ।

दायगो असंसट्ठेहि हत्थमत्तेहि देति त्ति असंसट्टदायगो । संसट्टेहि हत्थमत्तेहि देति त्ति संसट्टा ।

जत्य उवनखिंदयं भायणे तातो उद्धरियं छुप्पगादिसु, 'एस उद्धडा ।

जस्स दिज्जमाणस्स दन्वस्स णिप्फाव-चणगादिगस्स लेवो ण भवति, सा ग्रप्पलेवा ।

जं परिवेसगेण परिवेसणाए परस्स कडुच्छुतादिणा उवग्गहियं - श्राणियंति वुत्तं भवति, तेण य तं पडिसिद्धं तं तहुक्खितं चेव साधुस्स देइ। एसा उवग्गहिया।

जं श्रसणादिगं भोत्तुकामेण कंसादिभायणे गहियं भुंजामि त्ति श्रसंसिट्टते चेव साधू श्रागतो तं चेव देति, एस पग्गहिया ।

जं ग्रसणादिगं गिही उिभाउकामी साहू य उवद्वितो तं तस्स देति, ण य तं कोइ ग्रण्णो दुपदादी ग्रभिलसित, एसा उिभायधम्मिया ॥५२४१॥

बीएहि कंदमादी, वि सइया तेहि सन्ववणकायो । भोमातिका वणेण तु, सभेदमारोवणा भणिता ॥५२४२॥ कम्हिव सुत्ते वीयग्गहणं कतं, तेण वीयग्गहणेण मूलकंदादिया सूइता, तेहिं सन्त्रो परित्ताणंतो सभेदो वणस्सङ्काम्रो सूतितो, तेण वणस्सितिणा भोमादिया पंच काया सूतिता, एवं सप्रभेदा म्रारोवणा केसुङ् सुत्तेसु भाणियन्वा ॥५२४२॥

किंच -

## जत्थ तु देसग्गहणं, तत्थ उ सेसाणि स्इयवसेणं । मोत्तूण त्रहीकारं, त्रणुत्रोगधरा पभासंति ॥५२४३॥

पुट्वद्धं गतार्थं । कम्हिवि सुत्ते भ्रगुम्रोगधरा ग्रिधगतं ग्रत्थं मोत्तूणं सुनाणुपायिष्यसंगागयमत्थं ताव भणंति । एवं विचित्ता सुत्ता, विचित्तो य सुत्तत्थो, ण णञ्जति जाव सूरिणा ण पागडिम्रो ।।५२४३॥

#### उस्सम्मेणं भणिताणि जाणि अववायओ य जाणि भवे । कारणजाएण मुणी ! सच्वाणि वि जाणियच्वाणि ॥५२४४॥

उस्समोण मणिताणि जाणि सुत्ताणि ग्रववादेण य जाणि सुत्ताणि भणिताणि, ''कारणजातेण मुणि'' ति पिडिसिद्धस्स भायरणहेऊ कारणं, ''जायं'' ति उप्पणां, ''मुणि'' ति ग्रामंतणे, सन्गणि वि जाणियन्वाणीति ।

कहं ?, उच्यते - श्रववायसुत्तेसुस्सग्गो ग्रत्थतो भणितो श्रववादकारणे सुत्तणिवंघो, उस्सग्गसुत्तस्स उस्सग्गसुत्ते णिवंघो, ग्रत्थतो कारणजाते श्रणुण्णा श्रतो सञ्वसुत्तेसु उस्सग्गो श्रववादो य दिट्टो ।

श्रतो भणाति — "कारणजातेण मुणी ! सन्वाणि वि जाणियन्वाणि "सूत्राणीत्यर्थः। ते य उस्सग्गऽव-चादा गुरुणा बोधिता णज्जंति। ते य जाणिकण श्रप्पप्पणो ठाणे समायरति। श्रजाणिए पुण ते कहं समायरित?, ॥५२४४॥

ग्रववादट्टाणे पत्ते -

#### उस्सम्मेण णिसिद्धाणि जाणि दच्चाणि संथरे मुणिणो । कारणजाए जाते, सच्चाणि वि ताणि कपंति ॥५२४४॥

जाणि संयरमाणस्स उस्सग्गेण दन्नाणि णिसिद्धाणि ताणि चेन दन्नाणि ग्रननायकारणजाते, "जाय" सहो प्रकारनाची. वितिग्रो "जाय" सहो उप्पण्णनाची, ग्रन्यतमे कारणप्रकारे उत्पन्ने इत्यर्थः । जाणि उस्सग्गे पिडिसिद्धाणि उप्पण्णे कारणे सन्नाणि वि ताणि कप्पंति ण दोसो ॥५२४५॥

चोदगाह -

जं पुन्वं पिंसिद्धं, जित तं तस्सेव कप्पती भुज्जो । एवं होयऽणवत्था, ण य तित्थं णेव सच्चं तु ॥५२४६॥

सुत्तत्यस्स भ्रणवत्या भवति, चरणकरणस्स वा भ्रणवत्यम्रो य तित्यं ण भवति, पडिसिद्धमणुजाणं-तस्स सन्वं ण भवति ॥५२४३॥

> उम्मत्तवायसिसं, खु दंसणं न वि य कप्पऽकप्पं तु । श्रह ते एवं सिद्धी, न होन्ज सिद्धी उ कस्सेवं ॥५२४७॥

"पुन्वावरिवरुद्धं सुत्तं पावइ उम्मत्तवचनवत्", "इमं कप्पं, इमं ग्रकप्पं" एयं ग्रण्णहा पावित जतो ग्रकप्पं पि कप्पं भवित । जइ एवं तुज्भं ग्रिभिप्पेयत्थिसिद्धी भवित तो चरगादियाण वि ग्रप्पप्पणो ग्रिभिप्पेयत्थिसिद्धी भवेजज ।।५२४७।।

ग्राचार्यं ग्राह - सुणेहि एत्थ णिच्छियऽत्थं -

ण वि किं चि त्रणुण्णायं, पिंडिसिद्धं वा वि जिणवरिंदेहिं। एसा तेसिं त्राणा, कज्जे सच्चेण होयव्वं ॥५२४८॥

णिवकारणे श्रकप्पणिज्जं ण कि चि श्रणुण्णायं, श्रववायकारणे उप्पण्णे श्रकप्पणिज्जं ण कि चि पिडिसिद्धं, णिच्छयववहारतो एस तित्थकराणा, "कज्जे सच्चेण भवियव्वं" कज्जे ति श्रववादकारणं, तेण जित श्रकप्पं पिडिसेवित तहावि सच्चो भवित, सच्चो ति संजमो ॥५२४८॥

ग्रहवा -

कज्जं णाणादीयं, उस्सम्गववायत्रो भवे सच्चं । तं तह समायरंतो, तं सफलं होइ सच्वं पि ॥५२४६॥

कज्जं ति णाण-दंसण-चरणा । ते जहा जहा उस्सप्पंति तहा तहा समायरंतस्स संजमो भवति स्यात् ॥ १२४६॥

कथं संजमो भवति -

दोसा जेण निरु'भंति, जेण खिज्जंति पुन्वकम्माई । सो सो मोक्खोवात्रो, रोगावत्थासु समणं व ॥५२५०॥

उस्सगो उस्सगां, प्रववादे प्रववादं करेंतस्स रागादिया दोसा णिरुं भंति, पुव्वोवचियकम्मा य खिज्जंति, एवं जो जो साधुस्स दोसनिरोधकम्मखवणी किरियाजोगी सो सो सक्वो मोक्खोवातो।

इमो दिहुतो - "रोगावत्थासु समणं व", रोगावत्था रोगप्रकारा, तेसि रोगाणं प्रशमनं अपत्थं पडिसिज्मति, जेण य प्रशमंति तं तस्स दिज्जति ।

श्रधवा - कस्स ति रोगिस्स णिसेहो कज्जति, कस्स वि पुणो तमेव श्रणुण्णवति । एवं कम्मरोगखवणे वि समत्थस्स अकप्पपिडसेहो कजित । श्रसंथरस्स पुण तमेव श्रणुण्णवति ।

हे चोदक ! जं तं तुब्भे भिणयं - सुत्ते भ्रगीतो गीतो वा नित्य कोइ भिणतो तं, एयं सुत्ते गीयादीया पवयणातो विष्णेया ॥५२५०॥

> अग्गीतस्स ण कप्पति, तिविहं जयणं तु सो न जाणाति । अणुण्णवणाइ जयणं, सपक्ख-परपक्खजयणं च ॥५२५१॥

चोदको भणति - "श्रगीयस्स कि कारणं ण कष्वति ? श्रायिष्श्रो भणइ - "तिविधं जयणं" ति जेण सो न याणइ। पुणो चोदगो भणति - "कयरा मा तिविधा जयणा"? श्रायिष्श्रो भणइ - श्रणुणावणजयणा सपक्खजयणा परपक्खजयणा य। चोदको भणति - "सुते पिंढए श्रगीतो कहं जयणं न जाणति ?" ग्रायरिग्रो भणति – हे चोदक ! ग्रायरिसहाया सन्त्रागमा भवंति जेण पढिज्जिति ॥५२५१॥ णिउणो खलु सुत्तत्थो, न हु सको त्रपडियोहितो नाउं । ते सुणह तत्थ दोसा, जे तेसिं तिहं वसंताणं ॥५२५२॥

णिडणो त्ति सुहुमो सुत्तत्थो, सो य श्रायरिएण पडिबोहितो णज्जति, श्रण्गह ण णज्जति, जे ग्रगीयत्याणं तिह् वसंताणं दोसा ते भण्णमाणे सुणसु ॥५२५२॥

अग्गीया खलु साहू, णवरं दोसा गुणे अजाणंता । रमणिजभिक्ख गामे, ठायंती उदगसालाए ॥५२५३॥

ग्रगीयसाधू साघुिकरियाए जुत्ता णवरं – सदोसणिहोस-त्रसिहग्रणुण्यवणे दोसगुणे ण याणिति, ग्रजयणाए ग्रणुण्यवणे दोसा, जयणाणुण्यवणाए य गुणा । सदोसाए य कारणे ठिया जयणं काउं ण याणिति जे य तत्य दोसा उप्पञ्जंति ।।५२५३।।

"रमणिजा" पच्छद्ध अस्य व्याख्या -

रमणिज्जभिक्ख गामो, ठायामो इहेव वसहि भोसेह । उदगवराणुण्णवणा, जित रक्खह देमि तो भंते ! ॥५२५४॥

ग्रागीयत्यगच्छो दूइज्जंनो एगत्य गामे बाहि ठितो, भिनका हिडिया पभूता इट्टा य लढा, ताहे भणंति—"एस रमणिजो गामो, भिनका य ग्रन्थि, ग्रत्येव मासकप्पविहारेणऽच्छिहामो, वसिंह भोसेह धम्मकिंह" ति । तेहि उदगसाला दिट्टा, तं ग्रणुण्यवेत्ता उदगघरसामिणा भणिता — "जिति उदगं घरं वा रिनेखस्सह तो में देमि" ति ।।१२५४।।

किं च ते गिहत्था भणंति -

वसहीरक्खणवग्गा, कम्मं ण करेमो णेव पवसामो । णिचिता होह तुमं, अम्हे रत्ति पि जग्गामो ॥५२५५॥

"उदयघरादिरक्खवावडा अम्हे किसिमादि कम्मं पिण करेमो, ण य आमंतणादिसु गामंतरं पि पवेसामो"। ताहे अगीयत्या भणंति – "णिच्चिंतो होहि तुमं, अम्हे रित पि जिगस्सामो"।। ११२५५॥

इमा वि अणुण्णवणे अविघी चेवं -

जोतिस निमित्तमादी, छंदं गणियं च अम्ह साहित्था । अक्खरमादि व डिंभे, 'गाहेस्सह अजतणा सुणणे ॥५२५६॥

जित अणुष्णविष्जंते वसिंहसामी भणित - ''जित जोइसं निमित्तं छुदं गणियं वा अमहं कहेस्सह, ''डिभं'' ति डिभरूवं तं अक्खरे गाहिस्सह, आदिसहातो अष्णं वा कि चि पावसुत्तं वागरणादि।"

एत्य साघू जित पडिसुणेति — "कहेस्सामो सिक्खावेस्सामो वा" तो प्रणुण्गवणे ग्रजयणा कया भवति ॥५२५६॥

१ गाहिज्ह ।

ग्रजयणाऽणुण्णवणाएं ठियाणं इमे दोसा -

त्रणुण्णवण त्रजयणाए, पउत्थसागारिए घरे चेव । तेसि पि य चीयत्तं, सागारियविज्जयं जातं ॥५२५७॥

ग्रस्य पूर्वाधंस्य व्याख्या -

तेसु ठितेसु पउत्थो, अन्छंतो वा वि ण वहती तत्ति । जइ वि य पविसितुकामो, तह वि य ण चएति अतिगंतु ॥५२५=॥

''तेसु'' त्ति – ग्रगीयत्थेसु ग्रजयणाणुण्णवणाए ठियाणं ''उदगादिघरं संजता रक्खंति'' त्ति सागारिगो णिन्चितो पवसइ, घरे वा ग्रन्छंतो उदगादिभायणाणं वावारं ण वहति, ''वैसि पि'' – संजयाणं ''चियत्तं'' – जं ग्रम्हं तेण सागारिणो णागच्छंति ।

श्रह्वा - जे संजता उदगरसकोडग्रा तेसि चियत्तं, श्रधवा - सो पविसिडकामो तह वि न सक्केइ तत्थ पविसिडं ॥५२५=॥

केण कारणेण ? ग्रतो भण्णति -

संथारएहि य तहिं, समंततो आतिकिण्ण वितिकिण्णं। सागारिओ ण इंती, दोसे य तहिं ण जाणाति ॥५२५६॥

ग्रतिकिणां ग्राकीणं परिवाडीए, वितिकिणां विप्रकीणं ग्रणाणुपुन्वीए, ग्रहुवियहु ति वुत्तं भवति, एतेण कारणेण सो सेज्जातरो ण पविसति । तेसु उदगभायणेसु जे सेवणादिदोसा ते ण याणंति ॥५२५६॥ ग्रणुण्णवण त्ति गता ।

> इदाणि 'सपक्ले जयणा -ते तत्थ सण्णिविद्वा, गहिता संथारगा जहिच्छाए । णाणादेसी साहू, कस्संति चिंता समुप्पण्णा ॥५२६०॥

"सिण्णिविट्ट" ति ठिता 'जिह्नच्छ' ति जहा इच्छंति, णो गणावच्छेइएणं दिण्णा ग्रहारातिणियाए । ।।४२६०।

तत्थ कस्स ति साधुस्स इमा चिता उप्पण्णा —

त्रणुभूता उदगरसा, णवरं मोत्त्रणिमेसि उदगाणं। काहामि कोउहल्लं, पासुत्तेसुं समारद्वो ॥५२६१॥

"केरिसो उदगरसो" ति कोतुत्रं, तं कोउग्राणुकूलं काहामो ति सो सुत्तेसु साधूसु समारद्धो पाउं।।१२६१।।

इमे उदगे -

धारोदए महासलिलजले संभारिते च दन्त्रेहिं। तण्हाइयस्स व सती, दिया व राख्रो व उप्पज्मे ॥५२६२॥

१ गा० ५२५७। २ गा० ५२५१।

धारोदगं जहा सत्तवारादिसु, महासिललोदगं गंगासिषुमादीहि दव्वेहि वा संभारियं, कप्पूरादिपाणियवासेण वासियं, एवमादिउदगेसु तण्हाइयस्स ग्रभिलासो भवति, पुत्रवाणुभूतेण वा सती संभरणा भवति, ग्रणणुभूतेण वा कोउएणं सनी भवि ॥५२६२॥

ताहे सतीए उप्पणाए ग्रप्पणो हिययपच्चक्खं भण्णति -

इहरा कहासु सुणिमो, इमं खु तं विमलसीतलं तोयं। विगतस्स वि णित्थि रसो, इति सेवित धारतीयादी ॥५२६३॥

"इहरे" ति – ग्रवच्चक्तं सुतिमेत्तोवलद्धं, "इमं" ति पच्चक्तं, जं पि ग्रम्हे उण्होदगादि विगतजीवं पिवामो तस्स वि सत्योवहयस्स ग्रण्णहाभूतस्स रसो णित्य, इति एवं चितेजं घागेदगादि सेवइ ॥५२६३॥

तम्मि पडिसेविते इमे दोसा -

विगयम्मि कोउहल्ले, छड्डवयविराहणं ति पडिगमणं। वेधाणस त्रोधाणे, गिलाण-सेहेण वा दिद्दो ॥५२६४॥

तिम उदगे श्रासेविए विगते उदगरसकोउए छट्टं रातीभोयणविरित वयं भग्गं, तिम्म भग्गे सेसवयाण वि भंगो, ताहे ''भग्गव्वतो मि'' ति स गिहे पडिगमणं करेज्ज, वेहाणसं वा करेज्ज, विहाराग्री वा ग्रोहाणं करेज्ज, गिलाणेण सेहेण वा ग्रभिणवघम्भेण दिट्टो तं पडिसेवंतो ॥५२६४॥

ताहे गिलाणो इमं कुज्जा -

तण्हातिस्रो गिलाणो, तं दिस्स पिएज्ज जा विराहणया। एमेव सेहमादी, पियंति स्रप्यच्चस्रो वा सि ॥५२६४॥

तं दट्ठुं पिवंतं गिलाणो वि तिसितो पिवेज्ज, ग्रतिसितो वा कोउएण पिवेज्जा। तेण पीएण ग्रपत्वेण जा ग्रणागाढादिविराहणा तिष्णिष्फणणं पिच्छतं तम्स साधुस्स भवति । ग्रह उद्दाति तो चिरमं। एवं सेहेण वि दिट्ठे सेहो वि पिवेज्जा, सेहस्स वा ग्रपच्चग्रो भवेज्ज, जहेयं मोसं तहऽण्णं पि ॥५२६४॥

ग्रहवा -

उड्डाहं च करेज्जा, विष्परिणामो व होज्ज सेहस्स । गेण्हंतेण व तेणं, खंडित भिण्णे व विद्धे वा ॥५२६६॥

सो वा सेही भ्रणामणास्स भ्रवखंती उड्डाहं करेज्जा।

ग्रह्वा – सेहो ग्रयाणंतो भणेज्ज – "एस तेणो ग्राहरेइ" ति उड्डाहं करेज्जा, तं वा दट्ठुं सेहो विपरिणमेज्ज, विपरिणतो सम्मत्तं चरणं लिंगं वा छड्डेज्ज । ग्रगिलाणसाधुणा गिलाणेण वा सेहेण वा एतेसि ग्रणातरेण उदगं गेण्हंतेण तं उदगमायणं खंडियं भिष्णं वा वेहो से वा कतो ॥५२६६॥

ग्रघवा —

फेडितमुद्दा तेणं, कड़ने सागारियस्स अतिगमणं। केण इमं तेणेहिं, तेणाणं आगमो कत्तो ॥५२६७॥ मुह्यस्स वा मुद्दा फेडिया, अप्पणो य कब्जेण सागारितो "अइगतो" ति पविट्ठो तेण दिट्ठं। दिट्ठे भणाति – केण इमं खंडियं ? भिण्णं वा ?

साहू भणंति — तेणेहि।

ताहे सागारितो भणइ — ''तेणाणं ग्रागमो कहं जातो ? जो श्रम्हेहि ण णातो'' ॥५२६७॥ ताहे सागारिगेण चित्तेण ग्रवधारितं — ''एतेहिं चेव उदगं पीतं भायणं वा खंडियं भिष्णं वा ।'' तत्थ सो भट्टो हवेज्ज पंतो वा।

भद्दो इमं भणेज्जा -

# इहरह वि ताव अम्हं, भिक्खं च बलिं च गेण्हह ण किंचि। एण्हि खु तारिस्रो मि, गेण्हह छंदेण जेणऽहो।।५२६८।।

एयं उदगग्गहणं मोत्तुं ''इहरह वि" ति चरगादिसामण्णं भिवसग्गहणकाले जं ेषुटुंबप्पगतं ततो भिवसं ग्रम्हं घरे ण हिंडह, जं वा देवताणं वलीकयं ततो उन्वरियं पि ण गेण्हह, इण्हिं पुण उदगग्गहणेन ग्रणुग्गहो कतो, संसारातो य तारिता । एत्य जेण भे श्रण्णेण वि श्रट्ठो तं पि तुब्भे छंदेण श्रप्पणो इच्छाए पज्जित्तयं गेण्हह ।।५२६८।।

ः इमं भद्दपंतेसु पिच्छतं -

लहुगा अणुग्गहम्मी, अप्पत्तिय धम्मकंचुगे गुरुगा । कडुग फरुसं भणंते, छम्मासो करभरे छेओ ॥५२६९॥

जित भद्गो "प्रणुगाहं" ति भणेजज तो चउलहुं । पंतो श्रप्पत्तियं करेज्जा ।

अवित्तिग्रो वा इमं भणेज्ज - ''एते घम्मकंचुगपिवट्ठा एगलेस्सा लोगं मुसंति'', एत्थ से चउगुरुं। कटुगवयणं फरुसवयणं वा भणंति छग्गुरुगा। रायकरभरेहि भग्गाणं समणकरो वोढव्वो त्ति भणंते छेदो भवति ॥५२६६॥

मूलं सएज्भएसुं, त्रणवद्घप्पो तिए चउक्केसु । रच्छा महापहेसु य, पावति पारंचियं ठाणं ॥५२७०॥

ेसह्ज्मा समोसियगा, तेहि उदगं तेणियं ति एत्थ मूलं, तिगे चउनके वा पसरिते 'तेणगा वा एते' प्रणवट्टो, महापहेसु सेसरत्थासु य तेणियं ति य सुए पारंचियं ॥५२७०॥

''³कटुगफरुसंं'' पच्छद्धस्स इमं वक्खाणं –

चोरो त्ति कडुं दुव्वोडिऋो त्ति फरुसं हतो सि पव्वावी । समणकरो वोढव्वो, जाते मे करभरहताणं ॥५२७१॥

कंठा। सपक्खजयणा एसा गता।

४परपक्खजयणा इमा -

परपक्खिम य जयणा, दारे पिहितम्मि चउलहू होंति। पिहिणे वि होंति लहुगा, जं ते तसपाणघातो य।। ५२७२।।

१ कुडुंबपागक्यं, इत्यपि पाठः । २ सएजिभया=प्रातिवेशिमका । ३ गा० ५२६९ । ४ गा० ५२५१ ।

मणुयगोणादी ग्रसंजतो सन्वो परपक्खो भाणियन्त्रो, ग्रावत्तणपे ढियाए जीवववरोवणभया जित दारं न पिहंति तो चउलहुं। श्रह पिहेंति तहावि ग्रावत्तणपेढियाजते संचारयलूया उद्देहिगमादीण य तसाणं घातो भवति, एत्य वि चउलहुं तसणिप्फण्णं च ॥५२७२॥

ग्रपिहिते इमे दोसा -

#### गोणे य साणमादी, वारणे लहुगा य जं च अहिकरणं। खरए य तेणए या, गुरुगा य पदोसतो जं च ॥५२७३॥

दुवारे श्रपिहिते गोणादी पिवसेज्जा, ते जित वारेति तो चउलहुं। सो य वारितो वच्चंतो श्रिधकरणं जेण हरितादि मलेहिति, तिणण्फिणं श्रंतरायं च से कयं।

ग्रहवा - 'खरए" ति तस्सेव संतिग्री दासी दासी वा तेणगा वा पविसेज्जा, ते जित वारेति तो चलगुरुगा, ते वारिया समाणा पदुद्वा जं छोभग-परितावणादि काहिति तिणाप्फणां पात्रति ॥५२७३॥

#### तेसि अवारणे लहुगा, गोसे सागारियस्स सिट्टम्मि । लहुगा य जं च जत्तो, असिट्टे संकापदं जं च ॥५२७४॥

गोण साण-खर-खरिय-तेणगा य जित ण वारेति तो पत्तेयं द्धा । ते य ग्रवारिता उदगं पिएज्जा, हरेज्जा वा, भायणादि वा विणासेवा । गोसे ति पच्चूसे जइ सागारियस्स साहेति "ग्रमुगेण ग्रमुगीए वा ग्रमुगेण वा तेणेण राग्रो उदगं पीतं" ति चउलहुगा । किहते सो रहो दुवक्खरियादीण जं परितावणादि काहीति, 'जितो" ति वंघणघायण विसेसा, तो तिण्णिप्फण्णं सव्वं पावइ । ग्रह ण किहित तो वि चउलहुगा । साघू य णहे संकेज्जा, संकाए चउलहुं । निस्संकिने चउग्रहं । ग्रणुग्गहादि वा भइपंतदोसा हवेज्ज, 'जं च" पद्हों णिच्छुभणादि करेज्ज ॥१२०४॥

गोणादियाण सन्वेसि वारणे इमे दोसा -

#### तिरियनिवारण अभिहणण मारणं जीवघातो नासंते । खरिया छोम विसाऽगणि, खरए पंतावणादीया ॥५२७५॥

सन्वे वि गोणादी तिरिया णिवारिज्जंता सिंगादिणा झाहणेज्ज, तत्य परितावणादि जाव मरणं भवे, सो वा णिवारितो जीवघातं करेंतो वच्चेज्जा। खरिया य णिवारिता छोभगं देज - "एस मे समणो पत्थेति", विसगरादि वा देज, वसिंह वा झगणिणा भामेज। खरगो वि पदुद्दो पंतावणादि करेज्ज, भायणाणि वा विणासेज्ज, सेज्जातरं वा पंतावेज ॥५२७५॥

तेणगा इमेहिं कारणेहिं उदगं हरेजा-

### त्रासण्णो य छण्सवो, कन्जं पि य तारिसेण उदएण। तेणाण य आगमणं, अच्छह तुण्हिक्कगा तेण ॥५२७६॥

ग्रासण्णे खणे उसवे वा, छणो जत्य विसिट्टं मत्तपाणं उवसाहिज्जित, उसवो जत्य तं च उवसा-चिज्जित, जणो य ग्रलंकिय विभूसितो उज्जाणादिसु मित्तादिजणपरिवुडो खज्जादिणा उवललित । तिम्म छणे उसवे वा तारिसेण उदगेण ग्रवस्सं कज्जं। तम्मि य श्रप्पणो गिहे श्रविज्जमाणे उदगतेणणट्ठाए श्रागता तेणा । ताहे श्रगीता भणंति - "तेणा श्रागता, श्रच्छह भंते ! तुण्हिक्का, ण कप्पति कहेतुं श्रयं तेणो, श्रयं उवचरए" ति । श्रधवा - तेणा श्रागता संजतेहिं दिट्ठा । ते तेणगा भणंति - "तुण्हिक्का श्रच्छह, मा भे उद्दिक्सामो" ॥५२७६॥

#### उच्छवछणेसु संभारितं दगं ति सितरोगितद्वा वा । दोहल-कुत्हलेण व, हरंति पिडसेवियादीया ॥५२७०॥

तेमु छणूसवेसु तिसिया पीयणद्वाए उदगं वासवासियं कप्पूरपाडलावासियं वा चउपंचमूलसंभारकयं वा रोगियस्सद्वाए अवहरंति, गुव्विणीए वा डोहलद्वाए, कोउगेण वा केरिसो एयस्स साम्रो ? त्ति, पडिसेविता अण्ये वा अवहरंति ।।४२७७।

### गहितं च तेहि उदगं, घेत्तूण गता जतो सि गंतव्वं। सागारितो उभणती, सउणो विय रक्खती नेड्ड'।।५२७८।।

तेणगा घेत्तुं उदगं गता जत्थ गंतव्वं । श्रप्पणो य कज्जेण सागारिश्रो पभाए श्रागतो । मुद्दाभेदं दट्ठुं भणाति — ''श्रज्जो ! सउणो वि, ''नेडुं'' ति गिहं, सो वि ताव श्रप्पणो गिहं रक्खति, तुब्भेहिं इमं ण रिक्खयं'' ॥५२७८॥

## दगभाणूणे दट्ठुं, सजलं व हितं दगं च परिसंडितं। केण हियं ? तेणेहिं, ऋसिट्ठ भदेतर इमे तू ॥५२७६॥

ग्रहवा - जलेण भरियं भायणं दगं च परिसिंडियं। तत्थ दट्ठुं सागारिगो पुच्छिति - केण हियं। साहू भणंति - तेणेहिति। तत्थ जित तेणगं वण्णरूवेण कहेंति तो वंधणादिया दोसा, "ग्रसिट्टि" त्ति ग्रकहिते भद्दोसा. "इतरे" त्ति पंतदोसा य इमे ॥५२७६॥

लहुगा अणुगाहम्मी, अप्पत्तियधम्मकंचुगे गुरुगा । कडुग-फरुसं भणंते, छम्मासो करभरे छेख्रो ॥५२०॥ प्रवंवत मूलं सएज्मएसुं, अणबद्घप्पो तिए चउक्केसु । रच्छ-महापहेसु य, पावति पारंचियं ठाणं ॥५२०१॥ प्रवंवत एगमणेगे छेदो, दिय रातो विणास-गरहमादीया । जं पाविहिति विहणिग्गतादि वसहिं अलभमाणा ॥५२०२॥

पूर्ववत् । एगस्स साधुस्स भ्रणेगाण वा वोच्छेदं करेज्जा । ग्रहवा – तद्व्वस्स भ्रणेगाण वा । जित दिवसतो णिच्छुभेज्जा १ १, रातो वा १ १ । भ्रण्णं वा वसिंह भ्रलभंता तेणसावयादिएहिं विणासं पाविञ्जंति, लोगेण वा गरहिञ्जंति । एते तेणग ति । ततो य णिच्छूढा विहं पिडवण्णा जं सीउण्हेखुप्विवासपरीसहमादी तेणसावयादीहिं वा वसिंह भ्रलभंता जं पावेति तिण्णिष्फण्णं पावेति ।

ग्रधवा - तस्स दोसेण ग्रण्णे विह-णिग्गतादिया वसिंह ग्रलभंता जं पाविहिति तिण्णिप्फण्णं पावित । एवं ग्रकिहिज्जंते तेणे दोसा । ग्रध तेणं कहेज्ज - जं ते तेणगाण काहिति तेणगा वा तस्स साधुस्स वा जं काहिति ॥५२=२॥ एते ग्रगीयत्थस्स दोसा ।

इदाणि गियत्थस्स विधी भण्णइ -गीयत्थस्स वि एवं, णिक्कारण कारणे व्यजतणाए । कारणे कडजोगिस्स उ, कप्पति वि तिषिहाए जयणाए ॥५२=३॥

गीयत्यो वि जो निवकारणे उदगसालाए ठाति, कारणे वा ठितो जयणं ण करेति । कडजोगी गीयत्यो । तिविधा जयणा — म्रणुण्यवणजयणा सपक्खजयणा परपक्खजयणा य ॥५२=३॥

निक्कारणम्मि दोसा, पिडवंधे कारणम्मि णिदोसा । ते चेव अजयणाए, पुणो वि सो पावती दोसे ॥५२८४॥

जइ निवकारणे उदगपिडवद्वाए वसहीए ठाति तो ते चेव पुरुवमणिता दोसा भवंति । कारणे पुण ते चेव दोसे पावति जे अजयणिटुताणं ॥५२८४॥

किं पुण तं कारणं ?, इमं -

श्रद्धाणिणग्यादी, तिक्खुत्तो मिग्गिऊण श्रसतीए । गीयत्था जयणाए, वसंति तो उदगसालाए ॥५२८५॥

विसुद्धवसहीए श्रसति सेसं कंठं ॥५२८५॥

तत्य य ग्रणुण्णवणाए जित वसिहसामी भगेन्ज - "जिति ग्रम्हं कि चि जोतिसाति कहेस्सह तो मे वसिंह देमो ।"

तत्य साधूहिं वत्तव्वं -

न वि जोतिसं न गणियं, न च्डक्खरे न वि य किं चि रक्खासो । अप्परसगा असुणगा, भायणखंभीवमा वसिमो ॥५२=६॥

जोतिसाति ण सिक्खवेमो, ण वा जाणामो ति वत्तव्वं, जहां भायणखं म-कुड्डादिया तुज्मं सुत्यदुत्येसु वावारं ण वहंति एवं अम्हे विसामो । जित ते किंचि कज्जविवित्तं पेच्छामो तं पेच्छांता वि अपस्सगा इह अच्छामो । जइ वा कोइ भणेज्जा – इमं सेज्जातरस्स कहेज्जह, असुणंतं वा सुणावेह, तत्थ वि अम्हे असुणगा।।१२८६॥

> णिक्कारणम्मि एवं, कारणदुलमे भणंतिमं वसमा । अम्हे ठियल्लग च्चिय, अहापवत्तं वहह तुब्मे ॥५२८॥

जस्सगोणं एवं ठायंति । ग्रसिवोमादिदुव्भिनखकारणेसु ग्रण्णतो ग्रगच्छंता तत्य य सुद्धवसही दुल्लभा ताहे उदगसालाए ठायंता इमं भणंति साधारणवयणं वसभा "ग्रम्हे ता ठियचित्ता, तुम्हे पुण जं ग्रहापवत्तं वावारवहणं दिवसदेवसियं तं वहेह चेव ॥५२८७॥ गया ग्रणुण्णवणजयणा ।

इमा भसपक्खजयणा -

त्रामं ति अन्धुवगए, भिक्ख-वियारादि णिग्गय मिएसुं । भणति गुरू सागरियं, कत्थुदगं जाणणद्वाए ॥५२८८॥

Ý

सागारिगेण श्रव्युवगयं - ''णिरुवंगारी होउं श्रन्छह ति, श्रहापवत्तं वावारं विहस्सामी" ति, ताहे तत्य िया, इहरा ण ठायंति । तत्थ ठियाणं इमा विही - जाहे सक्वे मिगा भिक्खादिणिगता भवंति ताहे गुरू उदग्रजाणणद्वा श्रण्णावदेसेण सागारियस्स पुरतो ।।४२८८॥

इमं भणति -

#### चउमूल पंचमूला, तालोदाणं च तावतोयाणं । दिद्वभए सन्निचिया, त्रण्णादेसे कुडुंवीणं ॥५२८॥

चर्डीहं पंचींह वा ग्रण्णतमेहिं सुरिह्मूलेहिं पाण्ट्वा संभारकडं तालोदं तोसलीए, तावोदगं रायगिहे ।।५२८६॥

#### एवं च भणितमेत्तिम्म कारणे सो भणाति त्रायरिए । त्रात्थि ममं सन्निचिया, पेच्छह णाणाविहे उदए ॥५२६०॥

जाहे एवं भणितो गुरुणा ताहे कमपत्ते कहणंकारणे सेज्जातरो पच्छद्धेण भणित - "पत्थभोयणे तावीदर्ग, एत्थ तालोदगं", एवं तेण सब्वे कहिता ॥५२६०॥

ते य गुरुगा -

उवलक्खिया य उदगा, संथाराणं जहाविही गहणं । जो जस्स उ पात्रोग्गो, सो तस्स तिहं तु दायन्वो ॥५२९१॥

ताहे संथारगाणं ग्रहाराइणियाए विहिगहणे पत्ते वि तं सामायारि मेतुं गुग्वो ग्रप्पत्तियं तत्थ करेंति, जो जस्स जिम्म ठाणे जोगो संथारगो तस्स तिह ठाणं देति ॥५२६१॥

तत्थिमो विही -

#### निक्खम-पवेसवज्जण, दृरे य त्रभाविता उ उदगस्स । उदयंतेण परिणता, चिलिमिणि राइंदिय त्रमुण्णं ॥५२९२॥

सागारियस्स उदगादिगहणट्टा पिवसमाणस्स णिवखमण-पवेसो वज्जेयव्वो । उदगभायणाण य स्रभाविया स्रगीया स्रतिपरिणामगा मंदधम्मा य दूरतो ठविज्जंति । जे पुण धम्मसद्धिया थिरचित्ता ते उदगभायणाण ठाणें य स्रंतरे कडगो चिलिमिली वा दिज्जित । गीयत्थपरिणामगेहिं य दियारातो य स्रमुण्णं कज्जिति ।।५२६२।।

## ते तत्थ सन्निविद्वा, गहिता संथारगा विधीपुन्वं । जागरमाण वसंती, सपक्खजयणाए गीयत्था ॥५२६३॥

जहा तत्य दोसो ण भवति तहा संयारगा घेत्तव्वा, एसेव तत्य विघी। सपनखं रनखंता तत्य गीयत्था सदा सजागरा सुवंति ॥५२६३॥

ग्रधवा -

ठाणं वा ठायंती, णिसेन्ज ग्रहवा सजागरे सुवति । बहुसो ग्रभिद्वंते, वयणिमणं वायणं देमि ॥५२६४॥ :

जो वा दढसंघयणो श्रत्यचितगो सो ठाणं ठाति, णिसण्गो वा भायमाणो चिट्टइ।

श्रघवा - गीयत्थो कृतकेन सन्वेसि पुरतो भणित - ''संदिसह भंते ! सन्वराद्ययं उस्सगं करेस्सामि।'' पच्छा सुत्तेसु सुवति, श्रण्णदिणं श्रण्णो संदिसावेति । एवं रक्खंति । वसमा वा सजागरा सुवंति, जित तत्य दगाभिनासी दगभायणंतेण श्रागच्छिति तत्य तहा सुरवो वसभा वा संजीहारं करेंति, जहा सो पडिणीयत्त ति ।

ग्रघ सो पुणो पुणो ग्रभिद्दवित ताहे गुरू सामण्णतो वयणं भणाति — "ठट्टेह भंते ! वायणं देमि।" तं वा भणाइ "ग्रज्जो ! वायणं वा ते देमि" ।।५२६४।।

फिडितं च दगिंहं वा, जतणा वारेंति ण तु फुडं वेति । मा तं सोच्छिति अण्णो, णित्थक्कोऽकज्ज गमणं वा ॥५२६५॥

फुडं रुवखं ण भणिति, मा तं भ्रण्णो सोउं भ्रण्णेसि कहेस्सिति । पच्छा सन्वेहि णाते ग्रुरुणा वा फुडं भणितें णित्थवको णिल्लज्जो भवति । पच्छा णिल्लज्जीभूतो ग्रकज्जं पि करेति, णातो मि त्ति लज्जितो वा पडिगमणादीणि करेज्जा। ।।४२६४।।

" जयणाए वारेंति" ति ग्रस्य व्याख्या -

दारं न होति एत्तो, निदामत्ताणि पुच्छ अच्छीणि। भण जं च संकितं ते, गेण्हह वेरत्तियं भंते!॥५२६६॥

कंठा। सपक्खजयणा गता।

<sup>२</sup>इमा परपक्खजयणा -

परपक्खिम्म वि दारं, ठयंति जयणाए दो वि वारंति । तहवि य अठायमाणे, उवेह पुट्टा व साहंति ॥५२६७॥

परपक्खेसु दारं ठयंति इमाए जयणाए -

पेहपमज्जणसणियं, उबच्चोगं काउं दारे बहुँति । तिरिय णर दोण्णि एते, खर-ख़रि त्थि-पुं णिसिद्वितरे ॥५२६=॥

चक्बुणा पेहिउं रयोहरणेण पमज्जंति, ग्रचक्बुविसए वा उवग्रोगं काउं।

ग्रववा - सचन्खुविसए वि जवग्रोगकरणं ण विरुज्यति । एवं च सणियं जहा जीवविराघणा ण भवति तहा जयणाए दारं ठयंति ।

अहवा - "जयणाए दो वि वारेंति" तिरिया णरा य एते दोण्णि।

ग्रहवा - दोण्ण - दासो दासी य, ग्रहवा - दोण्ण - इत्यी पुरिसो य।

त्रह्वा - दोण्ग "निसिट्टितर" ति जेसि पवेसी ज्युष्णात्तो ते निसिट्टा, णाणुष्णातो पवेसो जेसि ते इतर ति ।

१ गा० ५२६५ । २ गा० ५२५३ ।

ग्रहवा – ग्रवकंतियतेणा णिसट्ठा इतरे ग्रणिसट्ठा, उवरि ववलाणिज्जमाणा, जयणाए । तहा य श्रट्ठायमाणेसु ''उवेह'' ति तुण्हिक्को श्रच्छिति । सागारिणा वा पुट्ठो – ''केणुदगं णीयं?'' ति ताहे साहेति ''ग्रमुगेण श्रमुगीए वा'' ।।४२६८।।

> गेण्हंतेसु य दोसु वि, वयणमिणं तत्थ बेंति गीयत्था । बहुगं च णेसि उदगं, किं पगयं होहिती कल्लं ॥५२९९॥

इत्थिपुरिसादिसु दोसु वि गेण्हंतेसु गुरुमादी गीयत्था इमं वयणं (भणंति) पच्छद्धं कंठं ॥५२६६॥ तेणगेसु इमा विही –

नीसद्वेसु उवेहं, सत्थेणं तासिता तु तुसिणीया । बहुसो य भणति महिलं, जह तं वयणं सुणति ऋत्रो ॥५३००॥

तेणा दुविया - णिसद्वतेणा ग्रणिसद्वतेणा य । णिसद्वा ग्रक्कंतिया वला ग्रवहरंति जहा पभवो । तेसु ग्रागतेसु उवेहं करेइ, तुण्हिक्को ग्रच्छइ ।

> ग्रहवा - खग्गादिणा सत्थेण तासिता - तुण्हिक्का अच्छह मा भे मारेसं। श्रह महिला उदगं णेति तत्थ इमं वयणं - ''बहुसो य पच्छद्धं''।।५३००।।

.ग्रस्य व्याख्या -

साहूणं वसहीए, रित्तं महिला ण कप्पती एंती । बहुगं च नेसि उदगं, किं पाहुणगा वियाले य ॥५३०१॥ तेणेसु णिसहेसुं पुट्या-ऽवररित्तमिल्लयंतेसु । तेणुद्यरक्खणहा, वयणिममं वेंति गीयत्था ॥५३०२॥ ''तेणे'' ति उदगं जे तेणेति, तेसि रक्खणहा गीयत्था उच्चसहेण इमं भणंति ॥५३०२॥

जागरह णरा ! णिच्चं, जागरमाणस्स वहृती बुद्धी । जो सुवति ण सो सुहितो, जो जग्गति सो सया सुहितो ॥५३०३॥ <sup>कंठा</sup> सुवति सुवंतस्स सुयं, संकियखलियं भवे पमत्तस्स । जागरमाणस्स सुयं, थिरपरिचियप्पमत्तस्स ॥५३०४॥

"सुवित" ति नश्यतीत्यर्थः। ग्रहवा – निद्राप्रमत्तस्य सुत्तत्था संकिता भवंति खलंति वा, णो दरदरस्स ग्रागच्छंति, संभरणेण ग्रागच्छंति, नागच्छंति वेत्यर्थः। विगहादीहि वा पमत्तस्स सुयं ग्रथिरं भवति ॥५३०४॥

सुवइ य अजगरभूतो, सुयं पि से णासती अमयभूयं। होहिति गोणब्भूयो, सुयं पि णहे अमयभूये।।५३०५।।

श्रयगरस्स किल महंती निद्दा भवति, जेण जहा निन्चितो सुवइ। कि चान्यत् -

जागरिता धम्मीणं, श्राधम्मीणं च सुत्तगा सेया। वच्छाहिवभगिणीए, श्रकहिंसु जिणो जयंतीए।।५३०६।। वच्छजणवए कोसंबी णगरी, तस्स ग्रहिवो संताणितो राया, तस्स भगिणी जयंती । तीए भगवं वद्धमाणो पुच्छिग्रो । 'घम्मियाणं कि सुत्तया, सेया ? जागरिया सेया ? भगवया वागरियं - ''धम्मियाणं जागरिया सेया, णो सुत्तया।ग्रधम्मियाणं सुत्तया सेया, णो जागरिया ।''

> "ग्रकिंसु" ति ग्रतीते एवं कित्यवान् ॥५३०६॥ कि चान्यत् –

> > णालस्सेण समं सोबखं, ण विज्जा सह णिइया । ण वेरग्गं समत्तेणं, णारंभेण दयालुया ॥५३००॥ कंठा तासेतूण अवहिते, अवेइएहि व गोसे साहेंति । जाणंते वि य तेणं, साहंति न वण्ण-रूवेहि ॥५३०=॥

अवकंतियतेणेहिं सत्येणं तासेउं, अणक्कंतिएहिं वा अवेइएहिं य, एवं अण्णयरप्पगारेण हरिते, "गोसि" त्ति पच्चूसे सेज्जातरस्य कहेंति, जित वि ते णामगोएणं जाणंति तहावि तं ण कहेंति, अकहिज्जंते वा जित पच्चंगिरा भवति तो कहेंति ॥५३० ॥ "स उदग" ति सेज्जा गता ।

इदाणि उदगसमीवे सा भण्णइ -

इति सउदगा तु एसा, उदगसमीविम्म तिण्णिमे भेदा । एक्केक्क चिट्ठणादी, आहारुच्चार-फाणादी ॥५३०६॥

जा सा उदगसमीवे तस्स तिण्णि भेदा, तेसु तिसु भेदेमु एक्केक्के चिट्ठणादिया किरियिवसेसा करेज्ज ॥५३०६॥

ते य इमे तिंण्णि भेदा -

दगतीरचिद्वणादी, ज्वम त्रातावणा य वोधन्वा । लहुगी लहुगा लहुगा, तत्थ वि त्राणादिणी दोसा ॥५३१०॥

ेचिहुणादिया दस वि पदा एवकं पदं । जूबगं ति वितियं । आयावणं ति तितयं । चिहुणादि दस वि उदगसमीवं करेंतस्स पत्त्रेयं मासलहुं । जूबगे वसिंह गेण्हति खू । आतवेति खू । जूबगं वा संकमेण गच्छति खू । तिसु वि ठाणेसु पत्तेयं श्राणादिया दोसा भवंति ॥१३१०॥

दगतीरं दगासण्णं दगवभासं ति वा एगट्ठं । तस्स पमाणे इमे ग्राएसा -

णयणे पूरे दिहे, तिंड सिंचण बीड्मेव पुट्टे य । त्रागच्छते त्रारण्ण, गाम पसु मणुय इत्थीत्रो ॥५३११॥

चोदगो भणइ — "ग्रहं दगतीरं भणामि, उदगागरातों जत्य णिज्जति उदगं तं उदगतीरं" ?

१ भग० २० १२ उ० २। २ गा० ७ देखो ५३२५।

श्रायरिश्रो भणति - दूरं पि णज्जिति उदगं, तम्हा ण होइ तं उदगतीरं। तो जित्तयं णदीपूरेण श्रवकमइ तं उदगतीरं।

श्रधवा - जिंह ठिएहिं जलं दीसइ, ग्रधवा - णदीए तडी उदगतीरं।

श्रधवा - जिंह ठितो जलट्टिएण सिचिज्जइ सिंगगादिणा तं जलतीरं।

ग्रधवा – जावतियं वीति (चि) ग्रो फुसंति, ग्रथवा – जावतियं जलेण पुटुं तं दगतीरं"।

श्रायरिश्रो भणइ - 'ण होइ एयं दकतीरं।"

दगतीरलक्खणं इमं भणति – श्रारण्या गामेयगा वा दगद्विणो श्रागच्छमाणा पसु मणुस्सा इत्थिगायो वा साधुं दगतीरद्वियं दट्ठु थवकंति – णियत्तंति वा जत्तो तं उदगतीरं ॥५३११॥

पुणरवि ग्रायरिग्रो भणति -

सिंचण-वीयी-पुंहा, दगतीरं होइ ण पुण तम्मत्तं। श्रोयिरउत्तरितुमणा, जिह दिस्स तसंति तं तीरं ॥५३१२

णयणादियाणं सत्तण्ह आदेसाणं चरिमा तिण्णि सिचण, वीति, पृष्टो य, एते णियमा दगतीरं । सेसा अयणिज्ञा । इमं श्रव्वभिचारि दगतीरं – श्रारण्णा गामेयगा वा तिरिया वा मणुस्सा वा दगद्विणो श्रोयरिउमणा पाउं वा उत्तरिउमणा जलचरा वा जिंह ठियं साधुं दट्डूणं चिट्ठंति, त्रसंति वा तं दगतीरं भवति ।।५३१२।।

दगतीरे चिट्ठणादिसु इमे दोसा -

अहिकरणमंतराए, छेदण उस्सास अणहियासे य । आणा सिंचण जल-थल-खहचरपाणाण वित्तासो ॥५३१३॥

दगतीरे चिट्ठंतस्स ग्रधिकरणं भवति, वहूण य ग्रंतरायं करेति । "छेदणं" ति – साधुस्स चलणा जो उद्दिय-रम्रो सो जले णिवडति । "उस्सासे" ति – उस्सासिव मुक्कपोग्गला जले निवडंति । जलं वा खोभेंति । दगतीरे ठिनो वा तिसितो धितिदुब्बलो झणिधयासो जलं पिवेज्जा । तित्थकराणाभंगो य । दगतीरे ठियं वा ग्रणुकंप-पिडणीययाए कोति सिचेज्जा । दगतीरिटुग्रो य जल-थल-खहचराणं वित्तासं करेति ॥५३१३॥

''ग्रधिकरणं'' ति ग्रस्य व्याख्या ~

दट्ठूण वा णियत्तण, श्रिमहणणं वा वि श्रण्णत्हेणं। गामा-ऽऽरण्णपस्र्णं, जा जिह श्रारोवणा भणिया।।५३१४

"'दट्ठूणं वा नियत्तण" ति ग्रस्य व्याख्या -

पिडपहणियत्तमाणिम्म श्रंतरागं (यं) च तिमरणे चिरमं। सिग्धगति तन्निमित्तं, श्रभिघातो काय-श्राताए।।५३१५

गामेयगा ग्ररण्णवासिणो वा, गामेयगा ताव ठप्पा। ग्रारण्णा तिसिया तित्याहिमुहा एंता दगतीरे तं साधुं दट्हूण पडिपहेण गच्छंतेसु श्रधिकरणं, छक्काए य वहेंति, उदगं च ग्रपाउं जित ते पडिपहेणं गच्छंति तो ग्रंतरायं भवति, चसद्दातो परितावणादी दोसा, एगम्मि परिताविते छेदो, दोसु मूलं, तिसु भ्रणवद्गो । १

ग्रह एक्कं तिसाए मरइ तो मूलं, दोसु ग्रणवट्टो, तिसु पारंचियं।

"र्श्वभिहणणं वा वि" ग्रस्य व्याख्या – "सिग्वगित" पच्छढं, "तिणामितं" ति – तं साबुं दट्ठुं शीता सिग्वगती ग्रण्णं ग्रण्गोण्णं वा ग्रभिघायंति, छक्काए वा घाएंति, साहुस्स वा दित्ता वाघातं, करेज्जा, तिसिया वा ग्रणिधयासत्तणतो साहुं णोल्लेउं ग्रभिहणेउं गच्छेज्जा ॥५३१५॥

" अग्रण्णतूहेणं" ति ग्रस्य व्याख्या -

#### त्र्यतं अत्रातो सो च्चेव य मग्गो त्रपरिभुत्त हरितादी । त्रोवड कुडे मगरा, जिंद घोट्टे तसा य दृहतो वि ॥५३१६॥

तत्य ठितं साधुं दट्ठुं 'ग्रतड" ति ग्रतित्यं ग्रणोतारं तेण ग्रोयरेज्जा । तत्य छिण्गटंके प्रपाते ग्रायविराहणा से हवे ज ।

ग्रह्वा — सो चेत ग्रहिणवो मग्गो पयट्टेज्ज, तत्य ग्रपरिभुत्ते ग्रणाणुपुट्वीए छत्काया विराहिज्जेज्ज । "४ ग्रोवड" ति — खड्डातीते पडेज्ज, ग्रतित्ये वा कूडेण घेप्पेज्ज, ग्रतित्ये वा जलमोइणो मगरातिणा सावयेण खज्जेज्ज । साधुनिमित्तं "तित्येण ग्रतित्येण वा ग्रोयरित्ता ग्रतसे ग्राउक्काए जित सो घोट्टे करेड तितया चजलहुगा, ग्रचित्ते ग्राउक्काए जइ वेंदिये ग्रसित तो छत्लहुगं, तेइंदिए छग्गुरुगं, चजिरदिए छेदो, पंचेंदिए एक्कम्मि मूलं, दोसु ग्रणवट्टो, तिसु पारंचियं। 'दुहतो वि" ति — जत्य ग्राउक्काग्रो सचित्तो सतसो य तत्य दो वि पच्छिता भवंति, चजरिदिएसु चजसु पारंचियं, तेइंदिएसु पंचसु पारंचियं, वेंदिएसु छसु पारंचियं।।१३१६।। एते ताव ग्रारण्णगाणं दोसा भिणता।

इदाणि ध्गामेयगाणं दोसा भण्णंति -

#### गामेय कुच्छियमकुच्छिते य एक्केक्क दुट्टऽदुट्टा य। दुट्टा जह श्रारण्गा, दुगुंछित°ऽदुगुंछिता णेया ॥५३१७॥

ते गामेयगा तिरिया दुविघा – दुर्गुछिता ग्रदुर्गुछिता य । दुर्गुछिता गद्दभाती, ग्रदुर्गुछिता गवादी । दुर्गुछिता दुटुा श्रदुट्टा य। ग्रदुर्गुछिया वि एवं। जे दुर्गुछिता ग्रदुर्गुछिता वा दुट्टा ते दोवि जहा ग्रारण्णा भणिता तहा भाणियव्वा ।।५३१७।।

जे अदुगुं छिता अदुद्रा तेसु नित्य दोसा जहासंभवं भाणियव्वा,

जे ते दुगुं छिया श्रदुद्वा तेसु इमे दोसा -

#### भुत्तेयरदोस कुच्छिते, पहिणीए छोभ गेण्हणादीया । त्रारण्णमणुय-थीसु वि, ते चेव णियत्तणादीया ॥५३१८॥

तिरियंची महासिंह्ता दुर्गुछिताले, नेण गिहिका भुत्ता तस्स तं दट्ठुं सितकरणं, "इतरे" ति - नेण ण भुता तस्स तं दट्ठुं कोन्ग्रं ग्रवित, कुच्छियासु वा ग्रासण्णिठियासु पिंडणीतो कोइ छोभं देज्ज - "मए

१ चतुर्पु परितापितेषु पारांचिकं, इति वृ० वृ० गा० २३८६ । २ गा० ४३१४ । ३ गा० ५३१४ । ४ उवग, इति पूनासत्कताडपत्रप्रतौ । ५ ग्रन्नतित्थेण, इत्यपि पाठः । ६ गा० ४३१४ । ७ ऽकुंछिता इत्यपि पाठः ।

एस समणगो महासिद्यं पिंडसेवंतो दिट्ठो", तत्थ वि गेण्हणादिया दोसा । एवं गामारण्णतिरिएसु दोसा भणिता । जा य जत्थ काए भ्रारोवणा भणिता सा सन्वा उवजंजितूण भाणियन्वा ॥ एते तिरियाणं दोसा भणिता ।

्डदाणि मणुस्साणं "ग्रारण्णमणुय" पच्छद्धः ।

मणुया दुविधा - ग्रारण्णगा गामेयगा य । तत्य ग्रारण्णयाणं पुरिसाण य इत्थियाण य ते चेव णियत्तणादिया दोसा जे तिरियाणं भणिया ॥५३१=॥

इमे य ग्रण्णे दोसा -

#### पावं अवाउडातो, सबरादीतो तहेव णित्थक्का । अगरियपुरिस कुत्तूहल, आतुभयपुलिंद आसुवधो ॥५३१६॥

पुन्वद्धं कंठं । णित्यक्का णिल्लजा । तातो साधुं दट्ठूणं ग्रारियपुरिसो त्ति काउं पुलिदियादिग्रणा-रिया कोउएणं साघुसमीवं एज्जंताग्रो दट्ठुं ग्रायपर ठभयसमुत्या दोसा भवेज्ज । मेहुणपुलिदो वा तं इत्थियं साघुसगासमागतं दट्ठुं ईसायंतो रुट्ठो ''ग्रासु'' सिग्धं मारेज्ज ॥५३१६॥

#### थी-पुरिसत्रणायारे, खोभो सागारियं ति वा पहणे। गामित्थी-पुरिसेसु वि, ते विय दोसा इमे चऽण्णे।।५३२०॥

ग्रधवा - सो पुलिदपुरिसो पुलिदयाए सह ग्रणायारं ग्रायरेज, तत्थ भुत्ताभुत्ताण सितकरणकोउएिह वित्तखोहो हवेज । खुभिए य वित्ते पिडगमणादिया दोसा ।

ग्रह्वा - सो पुलिंदतो ग्रणायारमायरिउकामो सागारियं ति काउं साधु पहणेजा मारेज वा। एते ग्रारण्णयाण दोसा। गामेयकपुरिसइत्थीण वि एते चेव दोसा, इमे य ग्रण्णे दोसा।।५३२०॥

> चंकमणं णिल्लेवण, चिद्वित्ता चेव तम्मि त्हम्मि । अच्छंते संकापद, मज्जण दट्ठुं सतीकरणं ॥५३२१॥

"'चंकमणे" ति ग्रस्य व्याख्या -

#### अण्णत्थ व चंकमती, 'मज्जण अण्णत्थ वा वि वोसिरती। कोनाली चंकमणे, परकूलातो वि तत्थेति।।५३२२।।

कोइ श्रण्णत्य चंकमंतो साधुं दगतीरे दट्ठुं तत्येति एत्य साघुसमीवे चेव चंकमणं करेस्सामि, कि चि पुच्छिस्सामि वा बोल्लालाव-संकहाए श्रच्छिस्सामि, साधुं वा दगतीरे चंकमंतं दट्ठुं गिही श्रण्णयाणाश्रो तत्येइ श्रहं पि एत्थेव चंकमिस्सं, सो य श्रयगोलसमो विभासा ।

ग्रह्वा — तत्थ <sup>3</sup>दगतीरे चंकमणं करेस्सामीति ग्रागतो तत्य साघुं दट्ठूणं चितेति — "जामि इतो ठाणातो ग्रण्णत्य चंकमणं करेस्सामी" ति गच्छति, गच्छते ग्रधिकरणं। "<sup>४</sup>णिल्लेवणं" ति ग्रस्य व्याख्या — ""। <sup>६</sup>मज्जण ग्रण्णत्य वा वि वोसिरति"। सण्णं वोसिरितुं ग्रण्णत्य णिल्लेवेडकामो साघुं दट्ठुं साहुसमीवे एउं निल्लेवेइ। एवं मज्जणंपि, मज्जणं ति ण्हाणं।

श्रहवा - तत्थ निल्लेविजं कामो साहुं दट्ठुं श्रण्णत्थ गंतुं णिल्लेवेति एवं मज्जण सण्णवोसिरणं पि ।

१ गा० ५३२१ । २ श्रायमण'''द्दयपि पाठः । ३ '''समीवे, द्दयपि पाठः । ४ गा० ५३२१ । ५ श्रायमण'''द्दयपि पाठः । ६ गा० ५३२२ ।

"भैचिट्ठिता चेव तम्मि तूहम्मि" ग्रस्य व्याख्या - "कोनाली" पच्छद्धं । गंतुकामो सागारिगो साधुं दगतीरे दट्ठुं तम्मि चेव "तूहम्मि" ति तित्थे चिट्ठति ।

श्रहवा - परकूलातो वि साघुसमीवं एति । "कोनालि" ति गोट्ठी । गोट्ठीए सःधुणा सह वोत्लालाव-संकहेण चंकमणं करेंतो श्रन्छिस्सं, तत्य साघुसंलावणिमित्तं श्रन्छंतो छक्काए वधति ॥५३२२॥

"रग्रच्छंते संकापद" ति ग्रस्य व्याख्या -

## दग-मेहुणसंकाए, लहुगा गुरुगा य मूल णीसंके । दगतूर कुंचवीरग, पवंस केसादलंकारे ॥५३२३॥

दगतीरे साधुं श्रच्छंतं दट्ठुं कोइ संकेज्जा – कि उदगट्ठा श्रच्छति । श्रह कि संगारिदण्णतो ? तत्थ दगसंकाए चउलहुं, णिस्संके चउगुरुं । मेहुणसंकाए चउगुरुं, णिस्संकिते मूलं ।

''अमज्जण दट्ठुं सतीकरणं' ति अस्य व्याख्या — ''दगतूरं'' पच्छद्धं । कोति सविगारं मज्जित, दगतूरं करेंतो एरिसं जलं अप्फालेति जेण भुरवसद्दो भवति । एवं पडह-पणव-भेरिमादिया सद्दा करेंति ।

श्रघवा - कुंचवीरगेण जलं ब्राहिडित । कुंचवीरगो सगडपनखसारिच्छं जलजाणं कज्जित । सुगंध-दव्वेहि य श्राघंसमाणं केसवत्यमल्लग्राभरणालंकारेण य श्राभरेते दट्ठुं भुत्तभोगिसितकरणं, इयराण कोउयं भवइ । पडिगमणादी दोसा ॥५३२३॥ एते पुरिसेसु दोसा ।

इमे इत्थीसु-

#### मज्जण-ण्हाणहाणेसु अच्छती इत्थिणं ति गहणादी । एमेव कुच्छितेतर-इत्थीसविसेस मिहुणेसु ॥५३२४॥

इत्थीम्रो दुविहा - म्रदुर्गुछिता दुर्गुछिता य। तत्य म्रदुर्गुछिता वंभणी खित्या वेसि सुद्दी य। दुर्गुछिता संभोइयदुम्नक्षिरियाम्रो, म्रह्मा णडवरुडादियाम्रो भ्रसंभोडयदिव्याम्रो। एताम्रो वि दुविधाम्रो - सपरिग्गहा म्रपरिग्गहाम्रो य। एत्य सपरिग्गहित्थियाणं वसंताइसु म्रण्णत्य ऊसवे विभवेण जा जलक्रीडा संमज्जणं, मलडाहोवसमकरणमेत्तं ण्हाणं, जलवहणपहेसु वा भ्रण्मेसु वा णिल्लेवणहाणेसु इत्थीणं भ्रञ्छंतस्स भ्रायपरोभय-ससुत्था दोसा।

श्रधवा - तिंस णाययो पासित्ता जत्यऽम्ह इत्थीग्रो मज्जणादी करेंति तत्य सो समणो परिभवं -कामेमाणो श्रच्छिति, दुट्टो ति काउ गेण्हणादयो दोसा । जाग्रो पुण श्रपिरगहाश्रो कुच्छिया इयर ति अकुच्छिया वा इत्थीग्रो तासु वि एवं चेव श्रायपरोभयसमुत्था दोसा । "मिहुणं" ति जे सइत्थिया पुरिसा तेसु मिहुणक्रीडासु क्रीडंतेसु सविसेसतरा दोसा भवंति ।।५३२४॥

, जम्हा दगसमीवे एवमादिया दोसा तम्हा <sup>४</sup>चिट्ठणादिया पदा इमे तत्य णो कुज्जा -

चिहण णिसिय तुयहे, निंदा पयला तहेव सज्माए। भाणाऽऽहारवियारे, काउस्सम्मे य मासलहं ॥५३२५॥

उद्धितो चिट्ठइ, णिसीयणं उविवट्ठो चिट्ठइ, तुयट्टो णिव्वण्णो ग्रच्छति ॥५३२५॥

१ गा० ५३२१। २ गा० ५३२१। ३ गा० ५३२१। ४ गा० ५३१०।

पयलणिद्दाणं इमं वक्खाणं -

#### सुहपिडचोहो णिहा, दुहपिडचोहो य णिह-णिहा य । पयला होति ठियस्सा, पयलापयला उ चंकमतो ॥५३२६॥

वायणादि पंविवहो सज्भाग्रो । ''भाणि" ति धम्मसुक्के भायति, ग्राहारं वा ग्राहारेति, ''वियारे" ति-उच्चारपासवणं करेति, ग्राभिभवस्स काउस्सगं वा करेति । एतेसु ताव दससु पदेसु ग्रविसिट्ठं ग्रसामायारि-णिप्फणं मासलहुं ।। १३२६।।

इदाणि विभागग्रो पिंछत्तं वण्णेउकामोग्रणाणुपुव्वीचारणियपदसंगहं चारणियविकप्पेसु च जं पिंच्छत्तं तं भणामि -

> संपाइमे असंपाइमे य अदिद्वे तहेव दिद्वे य । पणगं लहु गुरु लहुगा गुरुग अहालंद पोरिसी अधिका ॥५३२७॥

तं दगतीरं दुविहं संपातिममसंपातिमं वा ।

एतेसिं इमा विभासा -

जलजात्रो त्रसंपातिम, संपाइम सेसगा उ पंचेंदी। त्रहवा विहंगवज्जा, होंति त्रसंपाइमा सेसा ॥५३२८॥

श्रण्णठाण।तो श्रागंतुं जे जले जलचरा वा थलचरा वा पंचेंदिया संपतंति ते संपाइमा, जे पुण जलचरा वा तत्रस्था एव ते श्रसंपातिमा ।

श्रहवा - खह वरा आगत्य जले संपतंति संपाइमा । सेसा विहंगवज्जा थलवरा सन्वे असंपाइमा । एतेहिं संपाइमऽसंपातिमेहिं जुत्तं दुविधं दगतीरं । एयम्मि दुविधे दगतीरे तेहिं संपातिमेहिं दिट्टो अच्छिति अदिट्टो वा । जं तं अच्छिति कालं तस्सिमे विभागा - अधालंदं पोरिसि ।

ग्रिधगं च पोरिसि लंदमिति कालस्तस्य व्याख्या - तरुणित्थीए उदउल्लो करो जावतिएण कालेण सुक्कित जहण्णो लंदकालो । उक्कोसेण पुट्यकोडी । सेसो मज्मो ।

श्रहवा - जहणो सो चेव, उक्कोसो "श्रहालंद" ति जहालंदं, जहा जस्स जुत्तं; जहा - पिडमा-पिडवणाणं श्रहालंदियाण य पंचराइंदिया, पिरहारिवसुद्धियाणं जिणकिष्पयाणं णिक्कारणश्रो य गच्छवासीण वा उडुबद्धे मासं, वासासु चलमासं, श्रज्जाणं उडुबद्धे दुमासं, मिक्सिमाणं पुव्वकोडी, । एत्य जहण्णेण श्रहालंद-कालेणं श्रविकारो ।।५३२८।।

इदाणि संपाति-ग्रसंपाति-ग्रधालंदियादिसु ग्रदिहु-दिहुेसु य पच्छितं भणंति -

असंपाति अहालंदे, अदिहे पंच दिइ मासो उ। पोरिसि अदिह दिहे, लहु गुरु अहि गुरुग लहुगा य।।५३२६॥

श्रसंपातिमे श्रहालंदं श्रदिट्ठे ग्रच्छित पंच राइंदिया । दिट्ठे ग्रच्छइ मासलहुं । ग्रसंपाइमेसु पोरिसि ग्रदिट्ठे ग्रच्छइ मासलहू । दिट्ठे मासग्ररू । श्रिधियं पोरिसि श्रिविट्ठे श्रन्छिति मासगुरुं । दिट्ठे चउलहुगं । संपाइमेसु श्रहालंदं श्रिविट्ठे मासलहुं । दिट्ठे मासगुरुं । पोरिसि श्रविट्ठे मासगुरुं । दिट्ठे चउलहुगं । श्रिधियं पोरिसि श्रविट्ठे चउलहुं । दिट्ठे चउगुरुं ।।५३२६।।

> संपातिमे वि एवं, मासादी णवरि ठाति चउगुरुए। भिक्खु वसहाभिसेगे, त्रायरिए विसेसिता ग्रहवा।।५३३०।।

पुन्वद्धं गतार्थं । एवं ग्रोहियं गयं ।

ग्रधवा - एवं चेव भिक्खुस्स वसभस्स ग्रभिसेगस्स ग्रायरियस्स य विसेसियं दिज्जित । भिक्खुस्स उभयलहुं, वसभस्स कालगुरुं, ग्रभिसेगस्स तवगुरुं ग्रायरियस्स, उभयगुरुं । एस वितिग्रो ग्रादेसो ।।५३३०।।

अहवा भिक्खुस्सेवं, वसमे लहुगाति ठाति छल्लहुगे। अभिसेगे गुरुगादी, छग्गुरु लहुगादि छेदंतं।।५३३१॥

भिन्नखुस्स एयं जं वुत्तं । वसभस्स ग्रसंपाइम-संपाइमं-प्रयानंदपोरिसि-प्रधिय-ग्रदिट्टिद्वेसु पुन्त्र चारणियविहीते मासलहुगाम्रो म्राढतं छल्लहुए ठायति ।

उवज्भायस्स ग्रसंपाइमेसु मासगुरुगाम्रो श्राढत्तं छल्लहुए ठायति, संपातिमेसु चउलहुगातो म्राढत्तं छगुरुए ठायति ।

भ्रायरियस्स चललहुगाम्रो भ्राढतं छेदे ठायति । एस ततिम्रो पगारो ।।५३३१।।

श्रहवा पंचण्हं संजतीण समणाण चेव पंचण्हं । पणगादी श्रारद्धा, णेयच्वा जाव चरिमं तु ॥५३३२॥

पंच संजतीक्रो इमा - खुड्डी, थेरी, भिवखुणी, अभिसेगि, पवत्तिणी चेव । समणाण वि एते चेव पंच भेदा । "पणगादि जाव चरिमं" ति ॥५३३२॥

इमे पिच्छत्तठाणा -

पण दस पण्णर वीसा, पणवीसा मास चउर छञ्चेव । लहुगुरुगा सन्वेते, लंदादि ऋसंप-संपदिसुं ॥५३३३॥

पणगादि जाव छम्मासो, सन्वे एते लहुगुरुभेदिभिण्णा सोलस भवति । छेदो मूलं ग्रणवट्टो पारंचियं च एते चउरो, सन्वे वीसं ठाणा । ग्रहालंदादिया तिष्णि पदा, ग्रसंपाइमा दो पदा, श्रदिट्टिद्दिह्या य दो पदा, चिट्ठणादिया य दसपदा ॥५३३३॥

इदाणि चारणिया कज्जति -

पणगादि असंपादिमं, संपातिमदिद्वमेव दिद्वे य । चउगुरुगे ठाति खुड्डी, सेसाणं बुड्डि एक्केक्कं ॥५३३४॥

खुड्डी चिट्टति श्रसंपाइमे श्रहालंदं कालं श्रदिट्ठे पंचराइंदिया लहुया। दिट्ठे पंच राइंदिया गुरुया। खुड्डी चिट्टति श्रसंपातिमे पोरिसि श्रदिट्ठे पंच राइंदिया गुरुया। दिट्ठे दस राइंदिया लहुया।

खुड्डी चिट्ठइ ग्रसंपाइमे ग्रिधियं पोरिसि ग्रिदिट्ठे दसराइंदिया लहुया । दिट्ठे दस राइंदिया गुरुया । एयं ग्रसंपातिमे भिगयं ।

संपाइमे पुण पंचराइंदिएहि ग्रुरुएहि म्राढतं पण्णरसराइंदिएहि लहुए ठाति । एयं चिट्ठंतीए भणियं णिसीयंतीए पंचराइंदिएहि ग्रुरुएहि म्राढत्तं पण्णरसिंह ग्रुरूहि ठाति । तुम्रट्टंतीए म्रस्पातिम-संपातिमेहि दससु राइंदिएसु लहुएसु म्राढत्तं वीसाए राइंदिएहि लहुएहि ठाति ।

णिद्यंतीए वीसाए गुरुहिं ठाति ।

<sup>9</sup>पयलायंतीए पणुनीसाए लहुएहि ठाति ।

सज्भायं करेंतीए पणुवीसाए राइंदिएहि गुरुएहि ठाति ।

भाणं भायंतीए मासलहुए ठाति ।

ग्राहारं त्राहारंतीए मासगुरुए ठाति ।

वियारं करेंतीए चउलहुए ठाति ।

काउस्सग्गं करेंतीए चउगुरुए ठाति ।

एयं खुड्डीए भणियं । थेरमादियाण हेट्टा एक्कं पदं हुसेज्जा उवरिं एक्कं वड्ढेज्जा ॥५३३४॥

छल्लहुगे ठाति थेरी, भिक्खुणि छग्गुरुग छेदो गणिणीए । मूलं पवित्तिणी पुण, जहभिक्खुणि खुड्डए एवं ॥५३३५॥

थेरीए गुरुपण्गातो म्राढतं छल्लहुगे ठाति ।

भिक्खुणीए दसण्हं राइंदियाण लहुयाण माढतं छग्गुरुए ठाति ।

श्रिभसेयाए दसण्हं इंदियाण गुरुग्राण माढतं छेदे ठाति ।

पवित्तिणीए पण्णरस लहुगा माढतं मूले ठायित । एवं संजतीण भणियं ।

इदाणि संजयाणं भण्णति – तत्थ मितदेसो कीरति ।

जहा भिक्खुणी भणिता तहा खुड्डो भाणियन्वो ।

जहा गणिणी भणिया तहा भिक्खू भाणियन्वो ।

उवज्भायस्स गुरूएहि पण्णरसिंह माढतं मणबट्टे ठाति ।

श्रायरिको वीसाए लहुएहि राइंदिएहि श्राढतं पारंचिए ठाति ॥५३३४॥-

गणिणिसरिसो उ थेरो, पवत्तिणीसरिसञ्चो भवे भिक्ख् । त्रञ्जोक्कंती एवं, सपदं सपदं गणि-गुरूणं ॥५३३६॥

गतार्था । गणिस्स सपदं प्रणवट्टं, गुरुस्स सपदं पारंचियं । ५३३६॥

एमेव चिद्वणादिसु, सन्वेसु पदेसु जाव उस्सम्मो । पच्छित्ते त्राएसा, एक्केक्कपदम्मि चत्तारि ॥५३३७॥

१ प्रचलाहारनिहारस्वाघ्याय-घ्यानकायोत्सर्गाः, इति क्रमेण प्रायश्चित्तान्युक्तानि, वृ० क० २४०६ गाया-वृत्ती ।

चिट्ठणादिपदे ग्रसंपातिमसंपातिमे य श्रदिहु-दिहुेसु चउरो पिच्छिता भवंति । एवं गिसीयणादिसु वि एक्केक्के चउरो पिच्छिता भवंति ।

श्रहवा - चिट्ठणादिसु एक्केक्के चउरो श्रादेसा इमे - एक्कं ग्रोहियं, वितियं तं चेव कालविसेसितं, तितियं छेदंतं पच्छितं, चउत्यं भहल्लं पच्छितं ॥५३३७॥ सम्मत्तं दगतीरं ति दारं ।

ग्रघुना <sup>२</sup>जूवकस्यावसरः प्राप्तः । तत्थ गाहा -

संकम जूवे अचले, चले य लहुगो य होति लहुगा य। तम्मि वि सो चेव गमो, नवरि गिलाणे इमं होति ॥५३३ ⊏॥

जूवयं णाम विट्ठं (वीडं) पाणियपरिक्खितं । तत्य पुण देउलिया घरं वा होज्ज, तत्य वसति गेण्हित चउलहुगा, एयं वसिहगहणिण्फणां । तं जूवगं संकमेण जलेण वा गम्मइ ।

संकमो दुविहो - चलो अचलो य। अचलेण जाति मासलहू।

चलो दुविहो — सपच्चवामो भ्रपच ।वाम्रो य । णिप्यच्चवाएणं जइ जाति तो चउलहुं सपच्चवाएण जाति चउगुरू । जलेण वि सपच्चवाएण गच्छति चउगुरुं । णिप्पच्चवाए चउलहुं । "तिम्म वि सच्चेव" पच्छद्धं — तिम्म वि जूवते सच्चेव वत्तव्यमा जा उदगतीरए भणिता । "अग्रधिकरणं श्रंतराए" ति एत्तम्रो ब्राह्तं जाव "४एवकेवकपदिम्म चत्तारि" ति, णवरि — इमे दोसा ग्रव्भहिता गिलाणं पडुच्च ॥ ३३६॥

> दर्डूण व सतिकरणं, श्रोभासण विरहिते व श्रातियणं। परितावण चउगुरुगा, श्रकप्प पडिसेव मूलदुगं॥५३३६॥

गिलाणस्स उदगं दट्ठुं ''सितकरणंं" ति एरिसी मती उप्पज्जित पियामि ति । ताहे ग्रोभासइ । जइ दिज्जित तो संजमिवराहणा । ग्रेह ण दिज्जित तो गिलाणो परिचतो, विरिह्यं साहूर्हि ग्रण्णेहि य ताहे ग्रादिएज्ज । जित सिलिंगेणं ग्रादियित तो चउलहुं । महाऽकप्पं पिडसेवित ''दुगं" पि गिहिलिंगेणं ग्रण्णितित्थय- लिंगेण वा तो मूलं ।

ग्रहवा – ग्रादिए श्राउनकायणिप्फण्गं चउलहुश्रं। तसेसु य तसणिप्फण्णं भणियव्वं। पंचिदिएमु तिसु चरिमं, तेण वा श्रपत्येणं परितावणादिणिष्फण्णं।

> ग्रह ग्रोभासेंतस्स ण देंति ग्रसंजमो ति काउं, तत्य ग्रणागाढ।दिणिप्फणां। ग्रह उद्दातितो चरिमं, जणो प् भणइ — "ग्रहो! णिरणुकंपा मग्गंतस्स वि ण देंति"। ग्रहवा — ग्रकृष्णं पडिसेवंतो ग्रोहावेज — एगो मूलं, दोसु ग्रणवट्टं, तिसु चरिमं।। १३३६।।

त्राउक्काए लहुगा, पूतरगादीतसेसु जा चरिमं । जे गेलण्णे दोसा, घितिदुव्यल-सेहे ते चेव ॥५३४०॥

एत्य कायणिष्फणां मिन्छतं भाणियव्वं ।

छक्काय चउसु लहुगा, परित्त लहुगा य गुरुगसाहरणे। संघट्टण परितावण, लहुगुरुगऽतिवायतो मूलं ॥५३४१॥

<sup>े</sup> १ चारणिका प्रायश्चित्तं । २ गा० ५३१० । ३ गा० ५३१३ । ४ गा ५३३७ ।

कंठा । जे गिलाणदोसा भणिता ते धितिदुब्बले वि दोसा, सेहे वि तच्चेव दोसा ॥५३४१॥ जूवगेत्ति गयं।

इदाणि भ्रायावणा -

#### त्रातावण तह चेव उ, णविर इमं तत्थ होति नाणत्तं । मज्जण-सिंचण-परिणाम-वित्ति तह देवता पंता ॥५३४२॥

जिंद दगसमीवे श्रायावेति तत्य तह चेव श्रधिकरणादि दोसा । जे उदगतीरे भणिया जे जूवगे भणिया संभवति ते सब्वे श्रविसेसेण भाणियव्या । दगसमीवे श्रायावेतस्स चउलहुं। श्रायावणाए इमे श्रव्महिया 'मज्जण-सिचण-परिणाम-वित्तिदेवतापंत" ति ।।५३४२॥ मज्जण-सिचणपरिणामा एते तिण्णि पदा जुगवं एकगाहाए ववलाणेति ।

#### मज्जंति व सिंचंति व, पिंडणीयऽणुकंपया व णं कोई। तण्हुण्हपरिणतस्स व, परिणामो ण्हाण-पियणेसु ॥५३४३॥

तं व्दगतीरातावगं मञ्जंति णहवंति पृष्टिणीयत्तणतो, घम्मितो प्यावणेणं सिचंति तं सिगच्छडाहि अंजलीहि वा, तं पि अणुकंपया पृष्टिणीयतया वा कश्चित् श्रहभद्रः प्रत्यनीको वा एवं करेति ।

श्रह्वा – तस्स दगतीरातावगस्स "तण्हपरिणतोमि" ति तिसिग्रो उण्हपरिणतो घम्मितो, एयावत्थ-मूयस्स घम्मियस्स ण्हाणपरिणामो उप्पज्जति, तिसियस्स पियणपरिणामो ति ॥५३४३॥ दारा तिन्नि गता। "वित्ति" ग्रस्य व्याख्या –

> त्राउद्वजणे मरुगाण त्रदाणे खरि-तिरिक्खिछोभादी । पच्चक्ख देवपूर्यण, खरियाचरणं च खित्तादी ॥५३४४॥ पुन्बद्धसं इमा विभासा –

्र ञ्चातावण साहुस्सा, त्र्यणुकंपंतस्स कुणति गामो तु । सरुगाणं च पदोसा, पडिणीयाणं च संका उ ॥५३४५॥

तस्स साहुस्स दगतीरे श्रायावेंतस्स ग्राउट्टो सो गामजणो ग्रणुकंपतो य पारणगिदणे भत्तादियं सिवसेसं देति,—"इमो पच्चक्लदेवो ति कि ग्रम्हं ग्रन्नेसि मरुगादीणं दिन्नेणं होहिति, एयस्स दिण्णं महफलं" ति । ताहे मरुगादि ग्रदिज्जंते पदोसं गता । "देखरि" ति दुवक्खरिता, "तिरिक्खी" महासिद्यादि, एयासु "छोभगो" ति ग्रयसं देति,—"एस संजतो दुवक्खरियं परिभुंजति, तिरिक्खियं वा"।

ग्रह्वा — दुवनखरियं दाणसंगहियं काउं महाजणमञ्भे बोल्लावेंति, महासिद्यं वा तत्थ संजतसमीवे नेउं संजयवेसेण गिण्हेंति, संजयं च ग्रप्पसागारियं ठवेंति, श्रन्ने य वोलं करेंति — "एस संजतो एरिसो" ति । तत्थ जे पिंडणीया तेसि संका भवति द्धा । निरसंकिए मूलं । ग्रधवा — जे पिंडणीया ते संकंति कीस एसो तित्थठाणे ग्रायवेति, कि तेणहुणं, कि ताव मेहुणहुण । "वित्ति" गतं ।

इदाणि "तह देवता पंता" ग्रस्य व्याख्या - "विचवनखदेव" पच्छढ । जत्य ग्रायावेति तस्स समीवे देवता जत्य जणो पुटवं पूयापरी ग्रामीत, साहुं ग्रायावेतं दट्ठं इमो पच्चनखदेवो त्ति साहुस्स

१ गा० ५३१०। २ ऽऽ ता प कं, इत्यपि पाठः । ३ गा० ५३४२। ४ गा० ५३४८। ५ गा० ५३४८। ६ गा० ५३४८।

पूरं काठमारद्धो न देवताए, सा देवया जहा मरुगा पदुट्टा तहा दुवक्खरिग-तिरिविससु करेजा, ग्रहवा – सा देवता साहुरूवं ग्रावरेता ग्रन्न च तस्स पडिरूवं करेता दुवक्खरिगं तिरिक्खीं वा परिभृंजंतं लोगस्स दंसेति । ग्रह्मा – खित्तवित्तादिगं करेज । ग्रन्नाग्रो वो श्रक्षपपडिसेवणा श्रकिरियाग्रो दरिसेज्ज । जम्हा तत्य एतिया दोसा तम्हा तत्य दगतीरे न ठाएज्जा ।।५३४५।।

वीयपए ठाएज्ज वि दगतीरे -

पढमे गिलाणकारण, वितिए वसही य असित ठाएउजा । रातिणियकज्जकारण, तितए वितियपयजयणाए ॥५३४६॥

"पढमं" ति दगतीरं, तत्थ गिलाणकारणेग ठाएञ्जा । "वितिय" ति जुवगं तत्थ ठायजा वसिविनिमित्तं । "तितयं" ति — श्रायावणा, "राइणिउ" ति कुलगणसंघकज्जं तेण राइणो कज्जं हवेज, एते- तिन्निवि वितियपदा ॥५३४६॥

कहं पुण गिलाणट्टा दगतीराए ठाएका ?-

विज्ज-द्वियद्वाए, णिज्जंतो गिलाणो असति वसतीए । जोग्गाए वा असती, चिट्ठे दगतीरणोतारे ॥५३४७॥

वेळस्स सगासं निज्जंतो, श्रोसहट्टा वा ["ग्रसित"] श्रन्नत्य निज्जंतो, श्रन्नत्य नित्य वसघी दगतीरे य ग्रत्य ताहे तत्य ठाएज्ज, गिलाणजोगा वा वसही ग्रन्नत्य नित्य । ग्रह्वा – वीसमणट्टा दगतीरए मुहुत्तमेत्तं श्रोयारिज्जइ तत्य वि मणुयतिरियाण ग्रोयरणमगो नोतारिज्जिति ॥५३४७॥

तत्थ ठियाणं इमा जयणा -

उदगंतेण चिलिमिणी, पिडचरए मोत्तु सेस ऋण्णत्थ । पिडचर पिडसंलीणा, करेन्ज सन्त्राणि वि पदाणि ॥५३४८॥

उदगंतेण चिलिमिणी कडगो वा दिज्जइ, जे गिलाणपिडयरगा ते परं तत्य ग्रन्छंति सेसा ग्रन्नत्य ग्रन्छंति । पिडयरगा वि पिडसंलीणा ग्रन्छंति जहा ग्रसंगितिसंपातिनाणं सत्ताणं संत्रासो न भवति । एवं ठिया सन्वाणि वि चिट्टणदिवदाणि करेज्ज ॥५३४६॥ पढमे त्ति गतं ।

इदाणि 'वितिय ति -

अद्धाणिणगयादी, संकम अप्पावहुं असुणां तु । गेलण्ण-सेहभावे संसट्दुसिणं व (सु) निव्ववियं ॥५३४६॥

श्रद्धाणिनगयादी दोसा साहुणो श्रन्नाए वसिहए सित जूबगे ठायंति। तत्य जित संकमेण गमणं, तेसु संकमेसु अप्पावहुग्रं, जो एगंगिग्रो अचलो अपिरसाडी णिप्यच्चवातो य तेण गंतव्वं, ग्रणोसु वि जो बहुगुणो तेण गंतव्वं। दिया राग्रो य वसही असुण्या कायव्वा। तत्य य ठियाण जित गिलाणस्स सेहस्स वा पाणियं पियामो ति असुमो भावो उप्यज्जित ताहे ते पण्णविज्जेति, तहावि अद्विते भावे ताहे संसद्वपाणगं उसिणोदवं वा "सुणिव्ववितं" ति सुसीयलं कार्ड दिज्जित, अण्णं वा फासुगं।।१३४६।। जूवगज्यणा गता।

१ गा० ५३४६ ।

इदाणि 'रातिणियकज्जंति -

उल्लोयण णिग्गमणे, ससहातो दगसमीव त्यातावे । उभयदहो जोगजढे, कज्जे चाउद्द पुच्छणया ॥५३५०॥

चेतियाण वा तद्व्वविणासे वा संजितकारणे वा अण्णिम्म वा किम्ह य कब्जे रायाहीणे, सो य राया तं कब्जं ण करेति, सयं बुग्गाहितो वा, तस्साउट्टणाणिमित्तं दगतीरे आतावेळा। तं च दगतीरं रण्णो श्रोलोयणिठयं णिग्गमणपहे वा। तत्य य आतावेतो ससहायो आतावेति उभयदढो चितिसंघयणेहि। तिरियाणं जो अवतरणपहो मणुयाण य ण्हाणादिमोगट्ठाणं तं च वब्जें आतावेद। कब्जें तं महातवज्ञतं दट्ठं अल्लिएब्ज, राया आउट्टो य पुच्छेंज्ञा — "कि कब्जं आयावेसि? अहं ते कब्जं करेमि, भोगे वा पयच्छामि, वरेहि वा वरं जेण ते अट्टो"। ताहे भणाति साहू — "ण मे कब्जं वरेहि, इयं संघक्ष्जं करेहि"।।५३५०।।

इमेरिसो सो य सहाग्रो -

भावित करण सहायो, उत्तर-सिंचणपहे य मोत्तूणं। मज्जणगाइणिवारण, ण हिंडति पुष्फ वारेति ॥५३५१॥

वम्मं प्रति भावितो, ईसत्ये घणुवेदादिए कयकरणे संजमकरणे वा कयकरणे, ससमयपरसमयगहियऽ त्यत्तणग्रो उत्तरसमत्यो, ग्रप्पणो वि एरिसो चेव । सो य सहाग्रो जित कोइ ग्रणुकूलपिडणीयत्तणेणं सिचिति वा मज्ञित वा पुष्फाणि वा ग्रालएित तो तं वारेति । तिम्म गामे णगरे वा सो श्रायावगो भिवखं ण हिंडइ, मा मक्गिदि पदुट्ठा विसगरादि देज्ज ।।५३५१।।

जे भिक्ख् सागणियसेन्जं त्र्रणुप्पविसंदं वा सातिज्ञति ॥स०॥३॥ सह त्रगणिणा सागणिया ।

सागणिया तू सेजा, होति सजोती य सप्पदीवा य । एतेसि दोण्हं पी, पत्तेय-परुवणं वोच्छं ॥५३५२॥

सागणिसेज्जा दुविद्या - जोती दीत्रो वा । पुणो एक्केक्का. दुविद्या - श्रसव्वराती सन्वराती य । श्रसव्वरातीए दीवे मासलहुं । सेसेसु तिसु विकप्पेसु चउलहुगा पत्तेयं ॥५३५२॥

> दुविहा य होति जोई, ग्रसन्वराई य सन्वरादी य । ठायंतगाण लहुगा, कीस ग्रगीयत्थ सुत्तं तु ॥५३५३॥

"जोइ" ति उद्दियंतं । सेसं कंटं ।

चोदगाह-

ैणित्थि त्रमीयत्थो वा, सुत्ते गीत्रो य कोति णिहिहो। जा पुण एगाणुण्णा, सा सेच्छा कारणं किं वा ॥५३५४॥

१ गा० २५०। २ देखो गा० ५३३१ से ५३५३।

#### ग्रायरियाह -

एयारिसम्मि वासो, ण कप्पती जित वि सुत्तणिहिद्धो । अन्त्रोकडो उ भणितो, आयरियो उवेहती अत्थं ॥५३५५॥ जं जह सुत्ते भिणयं, तहेव तं जित वियारणा णित्थ । किं कालियाणुत्रोगों, दिझे दिष्टि प्यहाणेहिं ॥५३५६॥ उस्सम्मासुतं किंची, किंची अववाइयं मुणेयव्वं । तदुभयसुत्तं किंची, सुत्तस्स गमा मुणेयन्या ॥५३५७॥ णेगेस् एगगहणं, सलोम-णिल्लोम् अकसिणे अजिणे। विहिमिण्णस्स य गहणे, अववाउस्सिग्गियं सुत्तं ॥५३५८॥ उस्सम्मठिई सुद्धं, जम्हा दव्यं विवज्जयं लहइ। न य तं होइ विरुद्धं, एमेव इमं पि पासामी ॥५३५६॥ उस्सग्गे गोयरम्मी, णिसिन्जऽकप्पाववायत्रो तिण्हं । मंसं दल मा ऋद्विं, ऋववाउस्सिग्गियं सुत्तं ॥५३६०॥ णो कप्पति वाऽभिण्णं, अववाएणं तु कप्पती भिण्णं। कप्पइ पक्कं भिण्णं, विहीय अववायस्सम्मं ॥५३६१॥ कत्थति देसग्गहणं, कत्थइ मण्णंति निरवसेसाई । उक्कमकमजुत्ताई, कारणवसतो णिउत्ताई ॥५३६२॥ देसग्गहणे बीए, हि स्ड्या मूलमाइणो होंति । कोहाति अणिगाहिया, सिंचंति भवं निरवसेसं ॥५३६३॥ सत्थपरिण्णा उक्कमे, गोयरपिंडेसणा कमेणं तु । जं पि य उक्कमकरणं, तं पिऽभिनवधम्ममातद्वा ॥५३६४॥ वीएहि कंदमादी, विस्रइया तेहि सन्ववणकायो। मोमातिका वर्णेण तु, समेदमारोवणा मणिता ॥५३६५॥ जत्थ उ देसग्गहणं, तत्थ उ सेसाणि सूड्यवसेणं । मोत्तूण ऋहीकारं, अणुत्रोगधरा पमासेंति ॥५३६६॥ उस्सग्गेणं भणिताणि जाणि अववाद्त्रो य जाणि भवे। कारणजाएण ग्रुणी !, सन्त्राणि वि जाणियन्वाणि ॥५३६७॥ उस्सग्गेण णिसिद्धाणि जाणि दन्वाणि संथरे मुणिणो । कारणजाए जाते, सन्वाणि वि ताणि कप्पंति ॥५३६८॥

चोदगाह -

जं पुन्वं पहिसिद्धं, जित तं तस्सेव कप्पती भुज्जो । एवं होयऽणवत्था, ण य तित्थं णेव सच्चं तु ॥५३६६॥ उम्मत्तवायसरिसं, खु दंसणं न वि य कप्पऽकप्पं तु । त्रह ते एवं सिद्धी, न होज्ज सिद्धी उ कस्सेवं ॥५३७०॥

यायरियो -

ण वि किं चि अणुण्णायं, पिंडिसिद्धं वा वि जिणवरिंदेहिं।
एसा तेसिं आणा, कज्जे सच्चेण होयव्वं।।५३७१।।
कज्जं णाणादीयं, उस्सम्मववायओ भवे सच्चं।
तं तह समायरंतो, तं सफलं होइ सव्वं पि।।५३७२।।
दोसा जेण णिरुंभंति, जेण खिज्जंति पुव्वकम्माइं।
सो सो मोक्खोबाओ, रोगावत्थासु समणं व।।५३७३।।
अग्गीतस्स ण कप्पति, तिविहं जयणं तु सो ण जाणाति।
अणुण्णवणाइजयणं, सपक्ख-परपक्खजयणं च।।५३७४।।
णिउणो खलु सुत्तत्थो, न हु सक्को अपिंडिवोहितो नाउं।
ते सुणह तत्थ दोसा, जे तेसिं तिहं वसंताणं।।५३७५।।
अग्गीया खलु साहू, णवरं दोसा गुणे अजाणंता।
रमणिज्ज भिक्ख गामे, ठायंती जोइसालाए।।५३७६।।

एत्ततो (५३५४) म्राढतं जाव 'ग्रग्गीया' गाह (५३७६) । एयाग्रो सन्वाग्रो गाहाग्रो जहा उदगसालाए भणिता तहा भाणियन्वा । सजोइवसधीए ठियाणं इमे दोसा –

> पिंडमाए भामियाए, उड्डाही तणाणि वा तिहं होज्जा। साणादि वालणा लाली, मूसए खंभतणाई पलिप्पेज्जा।।५३७७॥

तेण जोतिणा पडिमा सामिज्जेज्जा, तत्य उहुाहो एतेहि पडिणीयताए णारायणादिपडिमा सामिता, तत्य गेण्हणादी दोसा।

संथारगादिकया वा तणा पलिवेज । साणेण वा उम्मुए चालिए पलीवणं होज । जत्य पदीवो तत्य मूसगो "लाल" त्ति वट्टी तं कट्टित, तत्य खंभो पिलप्पइ णिवेसणाणि वा पिलप्पिति ॥१३७७॥ वितिय० गाहा (५११८) ग्रद्धाणिनगया० "गाहा (५१६४) ॥५६७८॥ ॥१३७६॥ कंटचा पूर्ववत् । सजोतिवसहीए दन्वतो ठायंतस्स इमे दोसा पिन्छतं च -

उवकरणेऽपिंडलेहा, पमन्जणावास पोरिसि मणे य । णिक्खमणे य पवेसी, स्त्रावडणे चेव पडणे य ॥५३८०॥

चउण्हं दाराणं इमं वक्खाणं -

पेह पमन्जण वासए, अंग्गी ताणि अकुव्यतो जा परिहाणी। पोरिसिमंगे अभंगे, सजोती होति मणे तु रति अरति वा ॥५३८१॥

जित उवगरणं ण पिंडलेहेइ, ''मा छेदणेहिं अगिणसंघद्दो भविस्सइ'' ति तो मासलहुं उविधिणिष्फण्णं वा । ते य अपिंडलेहंतस्स संजमपिरहाणो भवित । ग्रह पिंडलेहेति तो छेदणेहिं अगिणकायसंघट्टो भवित, तत्य चउलहुं । सुत्तपोरिसि ण करेति मासलहुं, ग्रत्थपोरिसि ण करेति मासगुरुं, सुत्तं णासेइ चउलहुं, श्रत्थं णासेति चउगुरुं । मणेण य जइ जोइसालाए रती भवित ''सजोतीए सुहं ग्रन्छिजइ' तो चउगुरुं, ग्रह ग्ररती उप्पज्जइ, जोतीए दोसं भणाइ तो चउलहुं ॥५३८१॥

भग्रावासए त्ति ग्रस्य व्याख्या -

जित उस्सग्गे ण कुणित, तितमासा सव्वश्रकरणे लहुगा । वंदण-थुती श्रकरणे, मासो संडासगादिसु य ॥५३८२॥

"जोति" त्ति काउं जित्या का उस्सग्गा ण करेति तित्तया मासलहुं । सन्वं ग्रावस्सयं ण करेति चउलहुगा । ग्रह सजोइयाए ग्रावस्सयं करेति तहावि जित्या उस्सग्गा करेति भ्रगणिविराहण त्ति काउं तित्तया चउलहुया । सन्विम्म चउलहुगं चेव । भ्रगणि त्ति काउं वंदणयं न देंति, श्रुतीतो ण देंति, संडासयं ण पमञ्जंति उवसंता, तिसु वि पत्तेयं मासलहुं । ग्रह करेति तह वि मासलहुं । छेदणगेहि य ग्रगणिविराहणाए चउलहुं ।।५३-२॥

<sup>२</sup>णिक्खमणे य पच्छद्धं ग्रस्य व्याख्या -

त्रावस्सिया णिसीहिय, पमन्ज त्रासन्ज त्रकरणे इमं तु । पणगं पणगं लहु लहु, त्रावडणे लहुग जं चऽणां ।।५३८३।।

णिक्समंता यावासियं ण करेंति तो पणगं, पविसंता णिसीहियं ण करेंति तो पणगं चेव। ग्रधवा-पविसंता णिता वा ण पमञ्जंति, वसिंह वा णपमञ्जंति तो मासलहुं, यह पमञ्जंति तो मासलहुं, पमञ्जंतस्य य छेरणेंहि ग्रगणिविराहणे चउलहुं। ग्रासञ्जं ण करेति मासलहुं। अग्रावडण ति उम्मुग्रादिसु पखलणा तत्य चउलहुं। "जं चऽनं" ति ग्रणागाउपरितावणाणिप्फणां।।५३८३।।

> श्रववा - "४जं चऽऽण्णं" ति -सेहस्स विसीयणता, श्रोसक्कऽहिसक्क श्रण्णहिं नयणं । विज्जविऊण तुयद्दण, श्रहवा वि भवे पलीवणता ॥५३८४॥

१ गा० ५३८० । २ गा० ५३८० । ३ गा० ५३८० । ४ गा० ५३८३ ।

सेहो कोइ सीयतो विसीएज तेण वा ज़जालिते जइ ग्रणो तप्पइ तो चछलहुं। जित्तया वारा हत्या परावत्तेइ तावेइ वा ग्रणां वा गायं तित्तया चडलहुगा। ''ग्रोसक्केइ'' ति उस्सारेइ उम्मुयं ''ग्रहिसक्केइ'' ति ग्रगणि तेण उत्तुग्रति, सुयंतो जगांतो वा तं ग्रगणि ग्रणात्य णेति, सुयंतो वा जित विक्कावित-एएसु सन्वेसु पत्तेयं चडलहुग्रा, पयावमाणस्म पमादेण पिलप्येजा ॥५३ ६४॥

तत्थिमं पच्छितं -

गाउय दुगुणादुगुणं, वत्तीसं जोयणाइ चरिमपदं। चत्तारि छच्च लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥५२८५॥

जइ गाउयं डज्मति तो १ १। ग्रद्धजीयणं डज्मति १ १। जोयणं १ १ १। दोहि जोयणेहि १ १ । चर्डाह जोयणेहि छेदो । ग्रद्धहि मूलं । सोलसिंह ग्रणवट्टो । वत्तीसाए चरिमं ॥५३०५॥

> गोणे य साणमादी, वारणे लहुगा य जं च श्रहिकरणं। लहुगा श्रवारणम्मि, खंभतणाई पलीवेज्जा ॥५३८६॥

े श्रह गोणसाणे वारेति मा पलीवणं करेहि त्ति तो चडलहुगा । वारिया य हरितादी विराहेता वच्चंति, ग्रधिकरणं तत्थ वि चडलहुं, कायणिष्फणं वा । श्रह ण वारेति तत्थ खंभं तणादि वा पलीवेज्जा।।५३८६।।

तत्थ वि -

गाउय दुगुणादुगुणं, वत्तीसं जोयणाइ चिर्मपदं । चत्तारि छच्च लहू गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥५३८७॥ पूर्ववत् जम्हा एते दोसा तम्हा णो जोतिसालाए ठाएना, कारणे ठायंति – ग्राद्धाणणिग्गतादी, तिक्खुत्तो मग्गिऊण ग्रसतीए । गीयत्था जयणाए, वसंति तो जोतिसालाए ॥५३८८॥

पुट्यभितो श्रववातो गाममज्भे जा जोतिसाला देवकुलं वा । इमी कुंभकारसालाए श्रववादी, जेण कुंभकारस्स पंचसालाश्रो भिणया,

इमाग्री -

पणिया य भंडसाला, कम्मे पयणे य वग्वरणसाला । इंधणसाला गुरुगा, सेसासु वि होति चडलहुगा ॥५३८॥

एतेसि इमा विभासा -

कोलालियावणा खलु, पणिसाला भंडसाल नहिं भंडं। कुंभारसाल कम्मे, पयणे वासास आवातो।।५३६०॥ तोसलिए वग्घरणा, अग्गीकुंडं तहिं जलति णिच्चं। तत्य सर्यवरहेउं, चेडा चेडी य छुट्मंति।,५३६१॥ पणियसाला जत्य भायणाणि विक्केति, वाणिय कुंमकारो वा एसा पणियसाला । भंडसाला जिंह भायगाणि संगोवियाणि ग्रच्छंति । कम्मसाला जत्य कम्मं करेति कुंभकारो । पयणसाला जिंह पच्चंति भायणाणि । इंधणसाला जत्य तण-करिसभारा ग्रच्छंति ।

वग्धारणसाला तोसलिविसए गाममज्मे साला कीरइ। तत्य ग्रगणिकुंडं णिच्वमेव श्रच्छिति सयंवर्णिमित्तं। तत्य य वहवे चेडा एक्का य सयंवरा चेडी पविसिव्यति, जो से चेडीए भावित तं वरेति। एयामु सब्बासु इमं पच्छितं द्वा। ॥५३६१॥

णवरं -

इंघणसाला गुरुगा, ञ्चालित्ते तत्थ णासिउं दुक्खं। दुविहविराहणा भुसिरे, सेसा त्रगणी उ सागरियं।।५३६२॥

पुक्वद्वं कंठं । अण्णं च इंघणसालाए भुसिरं, तत्य दुविचा विरायणा — आयविराहणाए चउगुरुगा, संजमविरायणाए तत्य संघट्टादिकं जं आवज्जति तं पार्वति । सेसासु पणियसालादिसु सागारियं पयणसालाए पुणः अगणिदोसो ।।५३६२।।

एयासु ग्रववादेण ठायंतस्स इमो कमो -

पदमं तु भंडसाला, तिहं सागारि णित्थ उभयकाले वि । कम्माऽऽपणि णिसि णत्थी, सेसकमेणिधणं जाव ॥५३६३॥

ग्रण्गाए वसहीए ग्रसति पढमं भंडसालाए ठावि, तस्य उभयकाले वि सागारियं नित्य । उभय-कालो – दिया रातो य । ततो पच्छा कम्मसालाए । ततो पच्छा पणियसालाए ।

ग्रहवा - कम्मरणियसालाण कमो णित्य, तुल्लदोसत्तणतो, । सेसेसु पयण-वग्वरण-इंघणाइसु ग्रसित कमेण ठाएज्ञा ।।५३६३॥

> ते तत्थ सन्निविद्वा, गहिता संथारगा विह्यी पुन्वं। जागरमाणवसंती, सपक्खजयणाए गीयत्था ॥५३६४॥ कंठ्या

तत्य वसंताण इमा जयणा -

पासे तणाण सोहण, ख्रोसक्कऽहिसक्क अन्नहिं नयणं। संवरणा लिपणया, छुक्कार णिवारणोकडूी ॥५३९५

पुरातना गाया। ग्रगणिकायस्य पासे तणाणि विसोहिज्जति. ग्रक्कंतियतेणेसु वा ग्रोसिक्किळ्ति, पलीवणभएण वा ग्रक्कंतियतेणेसु वा उस्सिक्क्जिति, गिलाणट्टा सावयभएण वा ग्रद्धाणे था विवित्तासीयं च तेण ग्रद्धसक्तावेज्जा वि, ग्रण्णिहि वा सोउमणो नेज्जा, वाहि वा ठवेज्जा, कते वा कज्जे छारेण संवरिज्जिति, ग्रक्कमद ति वुत्तं भवित मल्लगेण वा, ग्रहाउग्रं पालेत्ता विज्माहित्ति । खंभो छगणादिणा वा लिप्पति । पीलवणभया साणो गोणो तेणो वा तत्य छुत्ति हिंडि ति वा भन्नइ, तह वि ग्रदंता वारिज्जंति, सहसा वा पिलते तत्यतो उक्किंद्वज्जिति शेट्वं । तणाणिवा, कडगो वा उदग-घूलीहि वा विज्मविज्जिति, पालं वा कट्जिति ।।१३६१।।

सजोतिवसहीए उवकरण-पिडलेहणादिदारेसु इमं जयणं करेंति -

कड्यो व चिलिमिली वा, यसती सभए व वाहि जं यंतं। ठागासति सभयम्मि व, विज्कायऽगणिम्मि पेहंति॥५३९६॥

जोतीए श्रंतरे कडग्रो कज्जित, चिलिमिली वा । श्रसित कडगचिलिमिलीए वा जित य उविहितेणग-भयं श्रित्य ताहे श्रंतोवही वाहि पिडलेहिज्जित, श्रह्वा – वाहि पि तेणगभयं ठागो वा णित्य ताहे विज्फाए श्रगणिम्मि पेहिति ॥५३६६॥

> णिता ण पमन्जंति, मूगा वा संतु वंदणगहीणं। पोरिसि वाहिं मणेण व, सेहाण व देंति च्रणुसिंह ॥५३६७॥

णिता पविसंता वा ण पमज्जंति, श्रावासगं वाइयजोग-विरिह्यं मूश्रं करेंति, वारसावत्तवंदणं ण दिति, पोरिसि सुत्तत्थाणं वाहि करिति । श्रह वाहि ठागो णित्थ ताहे ''मणे'' ति मणसा श्रणुपेहिति। जत्थ सेहो श्रण्णो वा उद्दिते रागं गच्छित तत्थ श्रणुसिंह देंति गीयत्था ।।५३६७॥

़ त्र्यावास वाहि त्रसती, ठित वंदण विगड जतण थुतिहीण । सुत्तत्थ वाहियंतो, चिलिमिणि काऊण व सरंति ॥५३९८॥

गतार्था । वाहि श्रसित ठागस्म जो जिंह ठिग्रो सो तिह चेव ठिग्रो पिडक्कमित वंदणहीणं । विगडणा श्रालोयणा, तं जयणाते करेति । थूईतो मणसा कढंति । सुत्तत्थं विह गयत्थं जोतिग्रंतरेवि चिलिमिलि काउं ग्रंतो चेव सुत्तत्थे सरंति ।।५३६८।।

इमा ग्रणुसद्वी सेहादीणं -

नाणुज्जोया साहू, द्व्युज्जोयम्मि मा हु सज्जित्था । जस्स वि न एति निदा, स पाउया णिमीलियं गिम्हे ॥५३९९॥

सन्जति त्ति रज्जते । जस्स वि सजोतिए णिद्दा ण एइ सोवि पाउग्रो सुवति । श्रह गिम्हे घम्मो सो श्रन्छीणि णिमिल्लेति जाव सुवति ।।५३६६।।

> मूगा विसंति णिति व, उम्मुगमादी कताइ अछिवंता । सेहा य जोइ दूरे, जग्गंती जा धरति जोती ॥५४००॥

मूगा विशंति प्रविशंति । मूग्रत्ति णिसीहियं ण करेति. णितो श्राविस्तियं ण करेति, घावट्टणादिभया श्रगणिसंबट्टणभया उम्मुग्रादि ण च्छिवेति, सेहे श्रगीता श्रपरिणता णिद्धम्मां य जोतीए दूरे ठविज्जंति, जे य गीता वसभा ते जग्गंति जाव सो जोति घरति ॥५४००॥

ग्रहवा -

विहिणिग्गतादि त्रातिनिद्दपेल्लितो गीत्रो सिक्किउ सुवित । सावयभय उस्सक्कण, तेणभए होति भयणा उ ॥५४०१॥ त्राद्धाणविवित्ता वा, परकड त्रासती सयं तु जालंति । स्रलादी व तवेउं, कयकज्जे छारत्रांस्कमणं ॥५४०२॥ विहिणिगतो श्रान्तः ग्रतीवनिद्दातितो वा ताहे ग्रोसिक्क सुवित, गीयत्यो सीहसावयादिमए वा ग्रोसक्कित, तेणभए य भयणा, ग्रक्कंतिएसु विज्ञावेति, इयरेनु ण विज्ञावेति ।

ग्रद्धाणे विवित्ता मुसिता सीतेण वा ग्रभिभूता ताहे जो परकडो ग्रगणी तत्य विसीतंति, परकडस्स ग्रसित सर्व जालेंति, सूलादिसु कर्ज कार्ड छारेण ग्रक्कमंति णिव्ववेंति वा ॥५४०२॥

> सावयभए त्राणिति व, सोउमणा वा वि वाहि णोणिति । वाहि पलीवणभया, छारे तस्सासित णिच्चावे ।।५४०३॥ अण्यतो वि आणिति, वधहातो बाहि णेति । सेसं कठं ॥५४०३॥ जोति त्ति गर्त ।

इदाणि 'दीवो -दुविहो य होति दीवो, असच्वराती य सव्वराती य । ठायंते लहु लहुगा, करीस अगीतत्थसुत्तं तु ॥५४०४॥

द्ततो ग्राहतं सव्य माणियव्यं ।

"³णित्य ग्रगीतत्यो वा" गाहा (५३५४) "एयारिसिम्मि" गाहा (५३५५) "जं जह गाहा (५३५६) "टस्सग्नुवं" गाहा (५३५७) जाव ते "तत्य सिन्निद्धा" गाहा (५३६४) ।

पडिमाक्तामण त्रोरुभणं, लिंपणा दीवगस्स त्रोरुभणं । उच्चत्तण परियत्तण, छुक्कारण वारणोकडूी ॥५४०५॥

जत्य पिंडमाभामणभयं होना तत्य तम्रो ग्रोगासाम्रो पिंडमा फेंडिज्जति, जित सक्कित फेंडेतुं । ग्रह ण सक्केति तो दीवतो फेंडिज्जिति, खंभकडणकुट्ढःणि य लिप्पंति । ग्रहवा — संकलदीवगो ण सक्कित उत्तारेउं ताहे वत्ती उवित्तज्जिति, णिपीलिज्जिति वा, साणगोणादि वा छुक्कारिज्जिति, पिवसंता वा साणगोणादी वारिज्जिति, वही वा ग्रोकिङ्ग्जिति, तेणगेसु वा उस्सिक्जिज्जिति, सप्मादिभए वा ॥१४०१॥

संकलदीवे वत्ती, उच्चत्ते पीलए य मा डज्मे । रुतेण व तं तेल्लं, वेत्तृण दिया विगिचंति ॥५४०६॥ कंठा पासे तणाण सोहण, अहिसक्कोसक्क अण्णिहं णयणं । आगादकारणिम्म, ओसक्कऽहिसक्कणं कुज्जा ॥५४०७॥

दीवगस्स जे पासे तणा, दीवगं वा ग्रहिसक्केति । "ग्रोसक्किति" ति उस्सक्केति वा ग्रण्णीह वा णिति । जं तं उस्सक्कण ग्रोसक्कणं करेंति त ग्रागाढे करेंति, णो ग्रणागाढे ॥५४०७॥

मज्मे व देउलादी, वाहिं व ठियाण होति ऋतिगमणं। जे तत्थ सेहदोसा, ते इह आगादजतणाए ॥५४००॥

ग्रयवा – ते साधू वियाले ग्रागता देउले ठातेज्ज, मज्मेवा गामदेउलं ति्वसतो सागारियाउलं पएवि ग्रागता तत्य दिवसवो ण ठायंति, वाहि ग्रच्छंति, विसरिएमु सागारिएसु संमाए पविसंति,

१ गा० ५३५२ । २ भाष्ये गृहीत्वात् । ३ ग्रत्र सर्वासु यत्र यत्रोदगसालादि तत्र जोइसालादि उपयुज्य वक्तव्यं भाष्यवचनात् ।

वाहि वासे तेणमावयादिभयं जाणिकणं तत्य संजीतियाएं सालाए सदीवए वा जे सेहादिदोसा पुन्तुत्ता ते इह

तत्थ जित किह वि पलिवेडजा तो इमा जयणा -

#### अण्णाते तुसिणीया, णाते दट्टूण करण सविउलं । वाहिं च देउलादी, संसदा आगय खरंटो ॥५४०६॥

जित केण्ड ण णाता 'एत्थ संजया ठिय' ति तो तुिसणीया णासंति। अघ णाया लोगेण तो पिलतं टट्ठुं महता सद्देण सिवउलं बोलं करेंति ताव जाव जत्थ बहुजणो मिलियो, ताहे बहुजणस्स पुरश्रो भणंति- ''केणित पावेण पलीवणं कतं, तुन्मेहिं चेव पलीवितं 'समणा दुङ्कतुं' ति, 'अम्हं च सन्वं उवकरणं एत्य दहुं', एवं ते खरंटिया ण किचि उल्लवेंति ''अ (तु) म्हेहिं पलीवितं' ति। जत्य वि बाहि गामस्स देउलं तत्य वि एवं चेव, अववा – देउलातो बाहि णिग्गंतु ससदं कञ्जित ॥४४०६॥

जे भिक्ख् सचित्तं उच्छुं भुंजइ, भुंजंतं वा सातिज्जइ ॥ स्०॥ ४॥ जे भिक्ख् सचित्तं उच्छुं विडसइ, विडसंतं वा सातिज्जइ ॥ स्०॥ ४॥ जे भिक्ख् सचित्तपइहियं उच्छुं भुंजइ, भुंजंतं वा सातिज्जइ ॥ स्०॥ ६॥ जे भिक्ख् सचित्तपइहियं उच्छुं विडसइ, विडसंतं वा सातिज्जइ ॥ स्०॥ ७॥ भंजित जं भुक्खतो, लीला पुण विडसण ति णायव्या। जीवजुतं सच्चित्तं, ग्राच्चितं सचेयण-पतिद्वं। ॥ एतेसि चेव चउण्हं सुत्ताणं इमो ग्रातिदेसो –

सिंच्चित्तंत्रफलेहिं, पण्णरसे जो गमो समक्खातो । सो चेव णिरवसेसो, सोलसमे होति इक्खुम्मि ॥५४१०॥ <sup>कंटा</sup>

ग्राणादिया दोसा चउलहुं पिन्छतं। इमे उच्छुविभागसुत्ता –

- जे भिक्ख् सचित्तं श्रंतरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा उच्छुसालगं वा उच्छुडालगं वा भुंजइ, भुंजंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥८॥
- जे भिक्ख सचित्तं श्रंतरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा उच्छुसालगं वा उच्छुडालगं वा विडसइ,विडसंतं वा सातिज्जिति ॥छ०॥६॥
- जे भिक्ख् सचित्तपइद्वियं श्रंतरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगंवा उच्छुमेरगं वा उच्छुसालगं वा उच्छुडालगंवा भुंजइ, भुंजंतं वा सातिज्जति ॥ग्र०॥१०॥
- जे भिक्ख् सचित्तपइंद्वियं त्रातंरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा उच्छुसालगं वा उच्छुडालगं वा विडसइ, विडसंतं वा सातिज्जई।।स्.०।।११॥

### पन्नसहितं तु खंडं, तन्त्रन्जिय श्रंतरुच्छुयं होइ। डगलं चक्कलिछेदो, मोयं पुण छल्लिपरिहीणं॥५४११॥

पैरु उभयो पव्यदेससिहतखंडं पव्वं, उभयो पेरुरहियं ग्रंतरुच्छुयं, चनकलिछेदछिणां डगलं भणाति, मोयं ग्रव्भंतरो गीरो ११४४११॥

चोयं तु होति हीरो, सगलं पुण तस्स वाहिरा छल्ली। काणं घुण मुक्कं वा, इतरजुतं तप्पइट्टं तु ॥५४१२॥

वंसहीरसिहतो चोयं भणाति, सगलं बाहिरी छल्ली भणाति, घुणकाणियं ग्रंगारइयं वा बुत्तयं, सियालादीहि वा खइयं, उबरि मुक्कं, इयरं ति सिचतं तिम्म सिचत्तविभागे पतिट्टियं सिचतपितिट्ठितं भणाति ।।१४१२।।

> जे भिक्खू त्रारण्णगाणं 'वण्णंघाणं त्रडविजत्तासंपइ हिताणं त्रासणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१२॥

> जे भिक्ख श्रारण्णगाणं वर्णांथाणं श्रहविजत्ताश्रो पहिनियत्ताणं श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पहिग्गाहेड, पहिग्गाहेंतं वा साइज्जित ।।स्०।।१३।।

श्ररणां गच्छंनीति श्रारणागा, वणं धावंतीति वणांधा, श्रारण्यं वणार्थाय धावंतीत्ययंः । तेसि जत्तापट्टियाणं जो श्रसणादी गेण्हति जत्तापडिनियत्ताणं श्रसणादिसेसं खउरादि वा जो गेण्हति तस्स श्रागादी दोसा, चउलहुं च पच्छितं ।

> तणकहहारगादी, श्रारण्ण वर्णंधगा उ विष्णेया । श्रहविं पविसंताणं, णियत्तमाणाण तत्तो य ॥५४१३॥

ग्रादिसद्दातो पुष्फफलमूलकंदादीणं, तेसि वण्णंघाणं ग्रडवि पविसंताणं जं संबलं पकतं, तत्तो णियत्ताणं जं किचि ³चुण्णादि। सेसं कंठं ॥५४१३॥

तण-कट्ट-पुष्फ-फल-मूल-कंद-पत्तादिहारगा चेव ।
पत्थयणं वच्चंता, करेंति पविसंति तस्सेसं ॥५४१४॥
तणादिहारगा ब्रह्मेंव पविसंता ब्रप्पणो पत्थयणं करेंति, सेसं उच्चरियं सिद्धं ।

अडवी पविसंताणं, अहवा तत्तो य पिडनियत्ताणं। जे भिक्ख असणादी, पिडच्छते आणमादीणि ॥५४१५॥ कंठा

१ वणंवयाणं । २ संपद्वियाणं इति जिनविजयसंपादित मूल पुस्तके । ३ गा० ५४१८ ।

इमे दोसा -

#### पच्छाकम्ममतिते, णियद्दमाणे वि वंधवा तेसि । अच्छिज्जा णु तदा सा, तद्दव्वे अण्णदव्वे य ॥५४१६॥

श्रडिविपविसंतेणं जं संबलं कयं तं साघूण दातुं पच्छा श्रप्पणो श्रणं करेति । सिण्णयट्टाण वि ण घेत्तव्वं, तेसि वंधवा तद्ववे श्रण्णदव्वे वा कतासा श्रच्छेजा । तद्ववं चेव जं घरातो णीतं, श्रण्णदव्वं जं श्रडिविए कंदन्तुण्णादि उप्पजति ॥५४१६॥

पत्थयणं दाउं इमं करेति -

कम्मं कीतं पामिच्चियं च अच्छेज्ज अगहण दिगिछा। कंदादीण व घातं, करेंति पंचिदियाणं च ॥५४१७॥

श्रपणो ''कम्मं'' ति श्रण्णं करेंति, श्रप्पो वा किणाति, ''पामिच्चं'' ति उच्छिणां गेण्हिति, श्रण्णेसि वा श्रच्छिंदति, श्रह्ण गेण्हित पत्थयणं तो दिगिचिति, छुहाए जं श्रणागाढादि परिताविज्जिति, श्रह्मा – भुक्खितो कंदादि गेण्हिति, श्रत्थ परित्ताणंतिणणप्फण्णं।

ग्रधवा - भुक्खित्तो जं लावगतित्तिरादि घातिस्सति, परितावणादिणिप्फण्णं तिसु चरिमं।।५४१७।।

श्ररण्णातो णिगगच्छमाणो जो गेण्हति तस्स इमे दोसा -

चुण्णखंडरादि दाउं, कप्पद्वग देह कोव जह गोवो। चडुण श्रणो व वए, खंडरादि वऽसंखंडे भोयी ॥५४१८॥

चुण्णो वदरादियाण, खोरखिदरमादियाण खडरो, भत्तसेसं वा साघूण दाउं कव्यद्विएिंह पुत्तणतुभित्त-जगादिएिंह ग्रण्णेिंह य तदासाए श्रच्छमाणेिंह जातिज्जमाणा—"देह णे कंदे मूले चुण्णखडरभत्तसेसं वा", ते भणेति — "दिण्णा श्रम्हेिंह साघूणं", एवं भणेते ते परुण्णा रुण्णं करेंताणि ताणि दद्ठूणं पदोसं गच्छेज्ज, जहा गोवो पिड-णिज्जु त्तीए । एतेसु वा चडुंतेसु श्रडवीसु श्रण्णं वा श्राणेति खडरादि "भोइ" ति भारिया तीए सह श्रसंखडं भवति, श्रंतरायदोसा य । जम्हा एवमादि दोसा तम्हा वणं पविसंताणं णिताण वा ण घेत्तव्वं ॥५४१८॥

भवे कारणं -

त्रसिवे त्रोमोयरिए, रायदुट्ठे भए व गेलणो । त्रद्धाण रोहए वा, जयणागहणं तु गीयत्थे ॥५४१६॥

जयण ति पणगपरिहाणीए जाहे चउलहुं पत्तो ताहे सावसेसं गेण्हंति ॥५४१६॥ जे भिक्खू वसुराइयं त्र्यवसुराइयं वयइ, वयंतं वा साहिज्जति ॥स्०॥१३॥

वसूणि रयणाणि, तेसु रातो वसुराती, ग्रधवा - राती दीप्तिमाभ्राजते वा शोभत इत्यर्थः, तं विवरीयं जो भणित तस्त चउलहुं।

इमा णिज्जुत्ती -

वसुमं ति व वसिमं ति व, वसित व वुसिमं व पज्जया चरणे। तेसु रतो वुसिराती, अवुसिम्मि रतो अवुसिराती॥५४२०॥ वसु त्ति रयणा, ते दुविधा-दन्ते भावे य । दन्ते मणिरयणादिया, भावे णाणादिया । इह भाववसूहि श्रिधकारो । ताणि जम्स ग्रित्य सो वसुमं ति भण्गित ।

ग्रववा - इंदियाणि जस्स वसे वट्टंति सो वसिमं भण्गति ।

ग्रधवा - णाणदंसणचिरत्तेसु जो वसित णिच्वकालं सो वस (बुसिमं) ति रातिणिग्रो भण्मति ।

ग्रह्वा – ब्युत्त्जिति पापं ग्रन्यपदार्थान्यानं, चारित्रं वा वुनिमं ति वुच्चिति । वसित या चारित्ते वसुराती भण्णित ।

ग्रह्वा — "पज्जया चरणे" ति एते चारितिव्यस्स पञ्जता एगद्विता इत्यर्थः । एम वुसिरादी भणाति, पडिपवले ग्रवुसिराती ॥५४२०॥

ग्रहवा -

बुसि संविग्गो भणितो, त्रबुसि त्रसंविग्ग ते तु वोच्चत्थं । जे भिक्खु वएन्जा ही, सो पावति त्राणमादीणि ॥५४२१॥

कंठा । वोच्त्यं ति वुसिरातियं ग्रवुसिरातितं भगति द्धा ॥५४२१॥

एत्य पढमं वुसिरातियं अवुसिरातियं भण्णति इमेहि कारणेहि -

रोसेण पडिणिवेसेण वा वि अकयन्तु मिच्छभावेणं। संतगुणे छाएत्ता, भासंति अगुण असंते उ ॥५४२२॥

कोइ कस्सिति कारणे ग्रकारणे वा रुट्टो, पिडिनिवेसणं एसो पूरिन्जइ ग्रहं ण पूइन्जािम, एवमादिविभासा । ग्रकयण्णुयाए एतेण तस्म जनयारो कग्रो ताहे मा एयस्स पिडिजवयारो कायव्वो होहिइ त्ति, मिच्छाभावेणं मिच्छतेणं उद्दिणोणं । सेसं कठं ॥५४२२॥

ग्रसंविग्गा संविग्गजणं इमेण ग्रालंवणेण हीलंति -

धीरपुरिसपरिहाणी, नाऊणं मंदघम्मिया केई। हीलंति विहरमाणं, संविग्गजणं ऋबुद्धीतो ॥५४२३॥

के पुण घीरपुरिसा ?, इमे -

केवल-मणोहि-चोद्स-दस-णवपुच्वीहि विरहिए एण्हिं। सुद्धमसुद्धं चरणं, को जाणति कस्स भावं च ॥५४२४॥

एते संपद्दं णित्य, जित संपद्द एते होंतो तो जाणंता ग्रसीदंताणं चरणं सुद्धं इयरेसि ग्रसुद्धं, केविलमादिणो णाउं पिडचोयंता पिच्छितं च जहारुहं देंता चितंति ग्रब्भंतरगो वि एरिसो चेव भावो, ण य एगंतेण वाहिरकरणजुत्तो ग्रभ्यंतरकरणयुक्तो भवित ।

कहं ? उच्यते -जेण विवजतो दीसति, जहा उदायिमारयस्स पराणणचंदस्स य। वाहिर ग्रविसुद्धो वि भरहो विसुद्धो चेव।।५४२४।।

> वाहिरकरणेण समं, अव्भित्तरयं करेंति अमुणेता । णेगंता तं च भवे, विवन्जत्रो दिस्सते जेणं ॥५४२५॥

#### जति वा णिरतीचारा, हवेज्ज तव्विज्जया य सुज्मेज्जा। ण य होंति णिरतिचारा, संघयणिधतीण दोव्वल्ला ॥५४२६॥

संगयकालं जित णिरितचारा हवेज, ग्रहवा — तव्विज्ञया णाम ग्रोहिणाणादीहि विजिते जइ चरित्तसुद्धी हवेज तो जुत्तं वत्तुं — इमे विसुद्धचरणा, इमे भ्रविसुद्धचरणा। संवयणिवतीण दुव्वलत्तणतो भ्य – पच्छितं करेंति ।।५४२६॥

> संघयण-धितिदुव्वलत्तणतो चेव इमं च ग्रोसण्णा भणित – को वा तहा समत्थो, जह तेहि कयं तु धीरपुरिसेहिं। जहसत्ती पुण कीरति, [जहा] व्यइण्णा हवइ एवं।।५४२०॥

धीरपृरिसा तित्थकरादी जहासत्तिए कीरति एवं भण्णमाणे दढा पद्दणा भवति, ग्रनलियं च भवनि जो एवं भणति । जो पुण ग्रण्णहा वदति ग्रण्णहा य करेति, तस्स सच्चपद्दण्णा ण भवति ॥५४२॥।

ग्रायरिग्रो भणति -

सन्वेसि एगचरणं, सरणं मोयावगं दुहसयाणं। मा रागदोसवसगा, ऋप्पणो सरणं पलीवेह ॥५४२८॥

सन्वेसि भवसिद्धियाणं चरणं च सरीरमाणसाणं दुक्खाण विमोक्खणकरं, तं तुब्भे सयं सीयमाणाः श्रप्पणो चिरत्तेण रागाणुगता उडजयचरणाणं चरणदोसमावण्णा मा भणह — ''चरणं णित्य, मा जत्येय वसह तं चेत्र सरणं पलीवेह णासहेत्यर्थः'' ।।५४२८।।

किंच-

संतगुणणासणा खलु, परपरिवात्रो य होति त्रालियं च। धम्मे य त्रावहुमाणो, साहुपदोसे य संसारो ॥५४२६॥

चरणं णित्य त्ति एवं भणंतिहि <sup>3</sup>साघूहिं संतग्रुणणासो कतो भवति, पवयणस्स परिभवो कतो भवति, श्रालयवयणं च भवति, चरणधम्मे पलोविज्जंते चरणधम्मे य श्रवहुमाणो कतो भवति, साधूण य पदोसो कतो भवति, साधुपदोसे य णियमा संसारो बुह्वितो भवति ।।५४२६।।

किंच -

खय उवसम मीसं पि य, जिणकाले वि तिविहं भवे चरणं। मिस्सातो चिचय पात्रति, खयउवसमं च णऽण्णत्तो ॥५४३०॥

तित्यकरकाले वि तिविहं,चारितं – खतियं उवसमियं खग्रोवसमियं च । तिम्म वि तित्यकरकाले मिस्सातो चेव चरित्तातो खतियं उवसमियं वा चरित्तं पावति, नान्यस्मात् । बहुतरा य चरित्तविसेसा खग्रोवसमभावे भवंति ॥५४३०॥

किं च तीर्थकाले वि -

श्रह्यारो वि हु चरणे, ठितस्स मिस्से ण दोसु इतरेसु । वत्थातुरदिहंता, पच्छित्तेणं स तु विसुज्सो ॥५४३१॥

१ ण य । (ताड़) । २ दढा, इति चूर्णो । ३ साधूणं, इत्यपि पाठः ।

"इयरेसु" ति खतिए उनसमिए य । जहा नत्यं खारादीहि सुज्क्रिति, श्रातुरस्स ना रोगो निरेयणग्रोसहपग्रोगेहि सोहिज्जति, तथा साधुस्स मिस्सचरणादिग्रइयारो पिच्छतेणं सुज्क्रिति ॥५४३१॥

जं च भणियं - "ग्रतिसयरिहएहिं सुद्धासुद्धचरणं ण णज्जिति भावो"।

तत्य भण्णति -

दुविहं चेव पमाणं, पच्चक्खं चेव तह परोक्खं च । श्रोधाति तिहा पढमं, श्रणुमाणोवम्मसुत्तितरं ॥५४३२॥

श्रीहि मणपण्जन केवलं च एयं तिनियं पण्चन्तः । धूमादिग्नज्ञानमनुमानं । यथा गौस्तथा गयय श्रीपम्यं । सुत्तमिति श्रागमः । इयरंति एयं तिनियं परोन्खं ॥५४३२॥

> सुद्धमसुद्धं चरणं, जहा उ जाणंति खोहिणाणादी । ख्रागारेहि मणं पि च, जाणंति तहेतरा भावं ॥५४३३॥

पुव्वद्धं कंठं। जहा परस्स भमुहणेत्त (भमुहाणण) वाहिरागारेहि श्रंतरगतो मणो णज्जति तहा ''इयर'' ति परोक्खणाणी श्रालोयणाविहाणं सोउं पुट्यावरवाहियाहि गिराहि श्राचरणेहि य जाणंति चरित्तं सुद्धामुद्धं भावं च सुद्धेतरं ।।५४३३।।

चोदगाह - "जइ ग्रागारेण भावो णज्जित तो उदातिमारिदणं कि ण णातो ?"

ग्राचार्याह -

कामं जिणपचक्खो, गूढाचाराण दुम्मणो भावो । तहऽवि य परोक्खसुद्धी, जुत्तस्स व पण्णवीसाए ॥५४३४॥

कामिति श्रनुमितार्थे । जइ वि जे उदायिमारगादि गूढायारा तेसि छउमत्येणं दुवलं उवलव्भिति भावो, सो जिणाणं पुण पच्चक्लो, तहावि परोक्खणाणी स्नागमाणुसारेण चरित्तसुद्धि करेंति चेव ।

कहं ?, उच्यते - "जुत्तस्स व" ित जहा युत्तोवउत्तो "मीसजायज्भोयरो एगो" ित पण्णरस उग्गमदोसा, दस एसणादोसा, एते पण्णृतीसं जहासुयाणुसारेण सोहंतो चरणं सोहेति, तहा सुत्ताणुसारेण पिछ्छतं देतो करेंतो य चिरत्तं सोवेति ॥४४३४॥

ग्रणुज्ञतचरणो इमेहि कज्जेहि होज -

होज्ज हु वसणप्पत्तो, सरीरदोव्यल्लताए असमत्थो । चरण-करणे असुद्धे, सुद्धं मर्ग्गं परूवेज्जा ॥५४३५॥

वसणं ग्रावती मज्जगीतादितं वा, ैतिम्म ण उज्जमित, ग्रह्वा – सरीरदुव्वलत्तणतो ग्रसमत्थो सज्भायपितिहिलादिकिरियं काउं श्रकप्पियादिपितिहेलं च । ग्रध्वा – सरीरदोव्वला ग्रसमत्था ग्रदृढधम्मा एवमादिकारणेहि चरणकरणं से ग्रविसुद्धं, तहावि श्रप्पाणं गरिहंतो सुद्धं साहुमग्गं परूवेंतो ग्राराघगो भवति ।।४४३५॥

१ तेण, इत्यवि पाठ: ।

इमो चेव ग्रत्थो भण्णति -

त्रोसण्णो वि विहारे, कम्मं सिढिलेति सुलभवोही य । चरणकरणं विसुद्धं, उववृहेंतो परूवेंतो ॥५४३६॥

कंठ्या । जो पुण श्रोसण्णो होउं श्रोसण्णमग्गं उववूहइ, सुद्धं नरणकरणमग्गं गूहित इमेहिकारणेहि । इमं च से दुह्नभवोहिश्रत्तं फलं —

परियायपूयहेतुं, श्रोसण्णाणं च श्राणुवत्तीए । चरणकरणं णिगृहति, तं दुल्लभवोहियं जाणे ॥५४३०॥ कंट्या।

ग्रहवा -

जो पुणोसण्णो -

गुणसयसहस्सकलियं, गुणुत्तरतरं च त्रभिलसंताणं। चरणकरणाभिलासी, गुणुत्तरतरं तु सो लहति ॥५४३८॥

गुणाणं सतं गुणसतं, गुणसयाणं सहस्सा गुणसयसहस्सा, छंदोभंगभया सकारस्स हुस्सता कता, ते य ग्रहारससीलंगसहस्सा, तेहिं कलियं जुत्तं संखियं वा । कि तं ?, चारित्तं जो तं पसंसति । कि च गुणश्चासी उत्तरं च गुणोत्तरं, ग्रधवा — ग्रन्येऽपि गुणाः सन्ति क्षमादयस्तेषां उत्तरं तं च गुणोत्तरं सरागचारित्तं, गुणुत्तरतरं पुण श्रहक्खायं चारित्तं भण्णिति, तं च जे श्रभिलसंति, ते उज्जयचरणा इत्यथः । ते य उववहते जो श्रोसण्णो ग्रप्पणा य उज्जयचरणो होहति चरणकरणाभिलापी भण्णित स एवंवादी गुण्तरतरं लभित ग्रहक्खाय-चारित्रमित्यर्थः । ग्रहवा — गुणुत्तरं भवत्यकेवलिसुहं, गुणुत्तरतरं पुण मोक्खसुहं भण्णित, तं लभित ॥५४३०॥

जिणवयणभासितेणं, गुणुत्तरतरं तु सो वियाणिता । च्रणकरणाभिषाती, गुणुत्तरतरं तु सो हणति ॥५४३६॥

गुणुत्तरतरं चारित्रं साधू वा ग्रप्पणा य चरणकरणोवधाते वट्टति । ग्रहवा — चरणकरणस्स जत्ताण वा निदापरोवधायं करेइ, स एवंधादी गुणुत्तरं वा चारित्रं मोक्खसुहं वा हणति ण लब्भइ ति, जेण सो दीहसंसारित्तणं णिव्यत्तेति ।।५४३६।।

जो ग्रीसण्णं ग्रोसण्णमग्गं वा उववूह्ति -

सो होती पिंडणीतो, पंचण्हं अप्पणो अहितिओ य । सुहसीलवियत्ताणं, नाणे चरणे य मोक्खे य ॥५४४०॥

पंच पासत्यादि सुहसीला विहारिलगा स्रोधाविउकामा स्रवियत्ता स्रगीयत्या णाणचरणमो स्वरस य एतेसि सन्वेसि पडिणीतो भवति ॥५४४०॥

इमेहि पुण कारणेहि ग्रोसण्णं ग्रोसण्णमग्गं वा उववूहेका -

 राया सिय श्रोसणाणुवत्तियो भया भणेज्जा। तन्वादि त्ति किश्चंद् वादी द्रूयात् – "तपिश्वनं श्रतपिश्वनं श्रुवतः पापं भवतीति नः प्रतिज्ञा", तत्प्रतिघातकरणे बुसिरातियं श्रवुसिरातियं भणेज्ज, दुव्भिक्खादिसु वा श्रोसणभाविएसु खेतेसु श्रच्छंतो श्रोसण्णाणुवत्तियो गच्छपरिपालणहा भणेज्ज ॥५४४१॥

जे भिक्ख् अग्रुसिराइयं वुसिराइयं वयइ, वयंतं वा सातिन्जति ।।स्०॥१४॥
एमेव वितियक्षत्ते, अवुसीरातिं वएन्ज वुसिरातिं ।
कह पुण वएन्ज सोऊण अबुसिरातिं तु वुसिरातिं ॥५४४२॥कंठा
एगचरिं मन्नंता, सयं च तेसु य पदेसु वहुंता ।
सगदोसळायणहा, केइ पसंसंति णिद्धम्मे ॥५४४३॥

कोइ पासत्यादीणं एगचारियं भण्णति - ''एस सुंदरो, एयस्स एगागिणो ण केणइ सह रागदोसा उप्पर्जाति", सो वि ग्रप्पणा गच्छपंजरभग्गो तिम्म चेव ठाणे वट्टति, सो य ग्रप्पणिज्जदोसे छाएउकामो तं पासत्यादि एगचारि णिद्धम्मं पससित ।।१४४३।।

इमं च भणति -

दुक्करयं खु जहुत्तं, जहुत्तवादुद्वियावि सीदंति । एस नितित्रो हु मग्गो, जहसत्तीए चरणमुद्धी ॥५४४४॥<sup>कंठा</sup>

एवं भणंते इमे दोसा -

अन्मक्खाणं णिस्संकया य अस्संजमंमि य थिरतं । अप्पा सो अवि चत्तो, अवण्णवातो य तित्थस्स ॥५४४५॥

श्रसंतभाषुटमावणं ग्रन्भवखाणं, श्रव्यक्षिरातियं वृसिरातियं भणित, सो य सीतंतो पसंसिड्जमाणे णिस्संको भवित, मंदधम्माण वि श्रसंजमे थिरीकरणं करेति, श्रण्णं च उम्मग्गपसंसणाते श्रप्पणो य उम्मग्गपिट्ठतो चत्तो, तित्थस्स य श्रन्यपदार्थेन श्रवर्णवादः कृतो भवित ॥१४४१॥

किंच-

जो जत्थ होइ भगो, श्रोवासं सो परस्स श्रविदंतो।
गंतुं तत्थऽचएंतो, इमं पहाणं ति घोसेति ॥५४४६॥
श्रद्धाणगिवद्वंतेण श्रोसण्णो उवसंघारेयञ्जो, सेसं कठं ॥५४४६॥
कि च-

पुन्वगयकालियसुए, संतासंतिहिं केइ खोभेति। श्रोसण्णचरणकरणा, इमं पहाणं ति घोसेति ॥५४४७॥

पुन्नगयकालियसुयिनवंघपन्चयतो सीदिति, तत्य कालियसुते इमेरिसो ग्रालावगो – "वहुमोहो वि य ण पुन्वं विहरेत्ता पच्छा संबुडे कालं करेन्जा, कि ग्राराहए विराहए? गोयमा ! ग्राराहए, णो विराहए" । (………) एवं पुन्वगए वि जे के वि झांलावगा ते उच्चरिता। परं खोभंति, झप्पणा खोभंति - सीदंतीत्यर्थः। ते य झोसण्णचरणकरणा "इमं" ति झप्पणो चरियं पहाणं घोसेंति ॥ १४४७॥

इंमेसि पुरतो -

श्रवहुस्सुए श्रगीयत्थे, तरुणे मंदधम्मिए। परियारपूयहेऊ, सम्मोहेउं निरुंभंति ॥५४४८॥

जेणं ग्रायारपगप्पो ण भातितो एस अबहुस्सुतो, जेण ग्रावस्सगादियाणं ग्रत्यो ण सुतो सो श्रगीयत्थो, सोलसविरसाण ग्राढवेत् जाव न चत्तालीसविरसो एस तरुणो, ग्रसंविग्गो मंदधम्मो, एते पुरिसे विपरिणामेति, ग्रप्पणो परिवारहेड, एतेहि य परिवारितो लोयस्स पूर्याण्डजो होहं, कालियिदिट्टिवाए भणितेहि, ग्रहवा — ग्रभणिएहि वा सम्मोहेडं ग्रप्पणो पासे णिरुंभित — धरतीत्यथं: । ग्रधवा — जो एवं पण्णवेति सो चेव ग्रबहुस्सुग्रो ग्रगीयत्थो वा तरुणो मंदधम्मो वा । सेसं कंठं ।। १४४४।।

जत्तो चुतो विहारा, तं चेव पसंसए सुलभवोही। श्रोसण्णविहारं पुण, पसंसए दीहसंसारी ॥५४४६॥

जत्तो चुतो विहारा, संविग्गविहारातो चुग्रो तं पसंसति जो सो सुलभवोघी। जो पुण श्रोसण्ण-विहारं पसंसति सो दीहसंसारी भवति ॥५४४६॥

> वितियपदमणप्पज्मे, वएज्ज अविकोविए व अप्पज्मे । जाणंते वा वि पुणो, भयसा तन्त्रादिगच्छद्वा ॥५४५०॥ पूर्ववत्

जे भिक्ख् वुसिरातियगणातो ऋवुसिराइयं गणं संकमइ, संकमंतंवा साइजइ॥१४॥

बुसिरातियागणातो, जे भिक्ख् संकमे अबुसिराति । बुसिरातिया बुसिं वा, सो पावति आणमादीणि ॥५४५१॥

वुसिरातियातो वुसिराइयं चडभंगो कायव्वो । चडत्यभंगो ग्रवत्यु । तितयभंगे ग्रणुण्णा । पढम-भितिएसु संकमो पिहसिद्धो । पढमे संकमंतस्स मासलहुं । वितिए चडलहुं ।

चोदगाह - "जुत्तं वितिए पडिसेहो, पढमभंगे कि पडिसेहो" ?

ग्राचार्याह - तत्य णिक्कारणे पिंसेहो, कारणे पुणो पढमभंगे उवसंपदं करेति ॥५४४१॥

सा य उवसंपया कालं पडुच्च तिविहा इमा -

छम्मासे उवसंपद, जहण्ण वारससमा उ मिन्सिमिया। त्रावकहा उक्कोसे, पिडच्छसीसे तु जाजीवं।।५४५२।।

जवसंपदा तिविहा - जहण्या मिल्समा जनकोसा। जहण्या छम्मासे, मिल्समा वारसवरिसे, जनकोसा जावज्जीवं। एवं पिंडच्छगस्स सीसस्स एगिवहो चेव जावज्जीवं ग्रायरिग्रो ण मोत्तव्यो ॥१४४१२॥

छम्मासे श्रपूरेंतो, गुरुगा वारससमा चउलहुगा । तेण परं मासियं तू, भणित्तं पुण श्रारतो कज्जे ॥५४५३॥ जेण पहिच्छोणं छम्मासिया उवसंपया कया सो जित छम्मासे श्रपूरिता जाति तस्स चउगुरुगा । जिण वारसवरिसा कया ते श्रपूरिता जाइ चउलहूं । जेण जावज्जीवं उवसंपदा कता सो जाइ तस्स मासलहूं । छण्हं मासाणं परेण णिवकारणे गच्छंतस्स मासलहुं ।

जेण बारससमा उत्रसंपदा कया तस्स वि छम्मासे श्रपूरेंतस्स चउग्रुरुगा चेव । वारससमातो परेण

णिक्कारणे मासलहुं।

जेण जावज्जीवोवसंपया कया तस्स छम्मासे अपूरेंतस्स चरगुरुगा चेव, तस्सेव वारससमाग्रो चरुलहुगा ॥४४५३॥ एस सोही गच्छतो णितस्स भणितो ।

गच्छे पुण वसंतस्स इमे गुणा -

भीतावासो रतीधम्मे, श्रणायतणवन्जणं । णिर्महो य कसायाणं, एयं घीराण सासणं ॥५४५४॥

"भीतावासो" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

श्रायरियादीणं भया, पिन्छत्तभया ण सेवति श्रकन्जं । वेयावच्चऽन्भयणेसु सन्जते तदुवयोगेणं ॥५४५५॥ कंटा

पुन्वद्धं कंठं। २रतीघम्मे ग्रस्य व्याख्या -

"वेयावच्च" पच्छद्धं । ग्रायरियादीणं वेयावच्चं करेति । श्रज्भयणं ति सज्भायं करेति । तदुवग्रीगो सुत्तत्थोवग्रोगो, तेण सुत्तत्थोवग्रोगेण वेयावच्चज्भयणेसु रज्जित – र्रात करेइ ति वृत्तं भवइ ।

ग्रहवा - तदुवग्रोगो ग्रप्पणो ग्रायरियादीहि य भणमाणो वेयावच्चज्मयणादिसु रज्जति।।१४५५॥
"अग्रणायतणवज्जण" ति ग्रस्य व्याख्या -

एगो इत्थीगम्मो, तेणादिभया य \*ग्रान्लियपगारे। कोहादी व उदिण्णे, परिणिन्वावेति से त्राणो।।५४५६॥ कंठा

"'कसायणिगगहो" ग्रस्य व्याख्या – कोहादी पच्छढं। गच्छवासे वसंतस्स ग्रणो य ग्रायरियादी पिरणिव्वार्वेति सकसाए। गच्छवासे वसंतेण एयं वीरसासणे धीर-सासणे वा जं भणियं तं ग्राराहियं भवति ।।५४४६॥

इमे य श्रण्णे गच्छवासे वसंतस्स गुणा -

णाणस्स होइ भागी, थिरयरतो दंसणे चरित्ते य । घण्णा त्रावकहाए, गुरुकुलवासं न मुंचंति ॥५४५७॥

जम्हा गच्छवासे वसंतस्स एवमादी गुणा तम्हा णिक्कारणे संविग्गेण संविग्गेसु वि संकमी ण कायव्वी ॥१४४७॥

कारणे पुण करेज्ज ते य इमे कारणा -

णाणह दंसणहा, चरितहा एवमाइसंकमणं। संभोगहा व पुणो, श्रायरियहा व णातव्यं ॥५४५८॥

५ गा० ५४१४। २ गा० ५४५४। ३ गा० ५४५४। ४ श्रल्लियागारे, इत्यपि पाटः। ५ गा० ५४५४।

णाणट्ट ति ग्रस्य व्याख्या -

सुत्तस्स व अत्थस्स व, उभयस्स व कारणा तु संकमणं। वीसन्जियस्स गमणं, भीत्रो य णियत्तई कोई ॥५५५६॥

पुन्वद्धं कंठं । तेण श्रप्पणो श्रायरियाणं जं सुत्तं श्रित्य तं गिह्यं, ग्रित्य य से सत्ती श्रण्णं पि घेत्ं, ताहे जत्य श्रित्य श्रिष्टिंगसुत्तं संविग्गेसु तत्य संकमइ विसण्जितो श्रायरिएणं, श्रविसण्जिएण ण गंतव्वं । श्रह् गच्छिति तो चउलहुगा । विसण्जितो य इमे पदे श्रायरेज्जा-जइ तेसि श्रायरियाणं कक्खडचिर्यं सो जं कोति भीश्रो णियत्तेज्ज तो पणगं ॥१४४६॥

चितेंतो वह्गादी, गामे वा संखडी अपिडसेहो। सीसपिडच्छम परिसा, पिसुगादायरियपेसिवओ।।५४६०॥ पणगं च मिण्णमासो, मासो लहुगो य सेसए इमं तु। संखिड सेह गुरुगा, पेसिवओमि ति मासगुरुं।।५४६१॥ पिडसेहगस्स लहुगा, परिसिल्ले छ त्तु चिरमओ सुद्धो। तेसि पि होंति लहुगा, जं वाऽऽभव्यं तु ण लमंति।।५४६२॥

एतेसि तिण्ह वि गाहाणं प्रत्यो सह पिन्छत्तेण भण्गति -

चितेति-कि वच्चामि ण वच्चामि तत्थ श्रण्णत्थ वा चितेति भिण्णमासो (पणगं) । वच्चंतो वा वहयादिसु 'पिडविज्जति, दिधिखीरह्वा उव्वत्ति वा मासलहुं । श्रादिसद्दातो सण्णीसु वा दाणसङ्देसु भद्देसु वा दीहं वा गोयरं करेज्ज, श्रप्यत्तं वा देसकालं पिडच्छेज्ज, खद्धादाणियगामे वा पिडविज्जति सव्वेसेतेसु पत्तेयं मासलहुं ।

संखडीए वा पडिवज्जित चउगुरुगा, पडिसेवगस्स वा पासे ग्रंतरा चिट्ठेज्ज तत्थ य तेसि पविसंताणं चउलहुगा, सेहेण सह चउगुरुगा, गहिग्रोवकरणउवधिणिष्फणां।

पिंसेहगस्स पिंसेहत्तणं करेंतस्स चउलहुं, सेहट्ठा करेंतस्स चउगुरुगा।

"सीसपडिच्छए" ति सो पडिसेहगो सीसपडिच्छए वावारेति तम्मि ग्रागते णिउणं भूतं पुच्छेज्ज, परिसिल्लस्स वा पासे ग्रंतरा पविसेज्जा तेसि तत्थ चउलहुगा, सह सेहेण चउगुरुगा, उवकरणे उवहिणिप्फण्णं। परिसिल्लत्तणं करॅतस्स ग्रप्पणो छल्लहुगा। पिसुया मंकुणाण वा भया णियत्तति, ग्रण्गतो वा गच्छिति मासलहुं।

ग्रह्वा — तत्य संपत्तो भणाइ "प्रायिरएणाहं तुज्भ समीवं ग्रमुगसुत्तत्यणिमित्तं पेसविग्रो", एवं भणंतस्स चउगुरुं। "चरिमो" ति जो भणित — "ग्रहं ग्रायिरयिवसिज्जितो तुज्भ समीवमागतो" सो सुद्धो। "तेसि पि होति लहुगो" ति ग्रणां ग्रभिघारेजं ग्रणां वदंतस्स चउलहुं, पिडच्छंतस्स वि चउलहुं, जंच सिचत्ताचित्तं कि चि तं तेण लभीत, जत्य पट्टवितो जो अपुन्तधारिजं तस्स तं ग्राभव्यं।।१४६२।।

एयं चेव ग्रत्यं सिद्धसेणखमासमणो वक्खाणेति ।

१ ""वज्भति इत्यपि पाठः । २ सत्तत्यं करेज्ज । ३ पृव्वमभिधारिम्रो ।

"भोग्रो णियत्तइ" ति ग्रस्य न्यान्या -संसाहगस्स सोतुं, पडिपंथियमाइयस्स वा भीत्रो !

ब्राचरणा तत्थ खरा, सयं च नाउं पडिनियत्तो ॥५४६३॥

संसाहग झणुवच्चगो । सेसं कंठ्यं ।

"र्वितेतो" ति ग्रस्य व्याख्या -

पुट्यं चिंतेयव्यं, णिगातो चिंतेति किं णु हु करेमि । वच्चामि णियत्तामि व, तिहं च ऋण्णत्य वा गच्छे ॥५४६४॥ जाव ण णिणच्छंति श्रायरियं वा ण पुच्छंति ताव सुचितियं कायव्यं, सेसं कंठं ॥५४६४॥ "वह्यगामसंखिडिमादिसु" इमा व्याख्या –

> उन्त्रत्तणमप्पत्ते, लहुगो खद्धे भ्रत्तिम्म होति चउलहुगा । निसद्व सुवण्ण लहुगो, संखडि गुरुगा य जं चऽण्णं ॥५४६५॥

पंथातो वह्यमादिय्रो उन्वत्ति। अप्पत्तं वा वेलं पडिक्खिति। "जं चऽण्णं" ति संखडीए हत्येण हत्ये संघट्टियपुःवे, पाएणं वा पाए अक्कंतपुन्ते, सीसेण वा सीसे आउडियपुन्ते संजमिवराहणा वा भायणभंगो वा भवति। सेसं गतार्थं कंठ्यं ॥५४६५॥

इदाणि "<sup>४</sup>पडिसेह सीसपडिच्छग" ग्रस्य व्याख्या -

अमुगत्थऽमुत्रो वन्चित, मेहावी तस्स कहूणहाए। अण्णगामे पंथे, उवस्सए वा वि वावारे ॥५४६६॥ अभिलावसुद्धपुच्छा, रोलेणं मा हु ते विणासेज्जा। इति कहूं ते लहुगा, जित सेहद्वाए तो गुरुगा ॥५४६७॥ अक्खर-वंजणसुद्धं, मं पुच्छह तिम्म आगए संते। घोसेहि य परिसुद्धं, पुच्छह णिउणे य सुत्तत्थे ॥५४६०॥

को ति आयरियो विसुद्धसुत्तत्यो फुडवियडवंजणाभिलावी अपिडसेघितो वि पिडसेहगो चेव भावतो लब्भित, तेण य सुयं जहा अमुगत्य अमुगो साहू मेघावी, अमुगसुत्तिणिमित्तं गच्छित, तेणिव चितियं मा मं अतिक्कमेउं, तस्स कड्डणद्वाए "उड्डावणकं करेति, उविरिएण अण्णगामेण गच्छेतस्स पंथे वा अप्पणो वा उवस्सए सीसे पिडच्छए य वावारेति, जिण्णिमित्तं सो वच्चित तिम्म आगते – "तं तुंदमे पिरयट्टेह, अहिलाव-सुद्धं अत्यं च गुणेज्जह, अत्यं च से पुच्छिज्जह, ते एवं णिक्काएति, पुणो पुणो मा ते रोलेणं विणासेजह ति, अण्णं पि सुयं अक्सरवंजणघोससुद्धं पढेज्जह, तिम्म आगते अण्णं पि णिडणे सुत्तत्थे पुच्छेज्जह" एवं कड्डिए चडलहुं, सेहट्ठा कड्डिए चडगुरुं ॥५४६६॥ पिवसंतस्स वि एवं चेव ।

१ गा० ५४५१। २ गा० ५४६०। ३ गा० ५४६०। ४ गा० ५४६०। ४ आकर्षणं।

इदाणि 'परिसिल्लस्स व्याख्या -

पाउतमपाउता घट्ट मह लोय खुर विविह्वेसधरा।
परिसिल्लस्स तु परिसा, थिलए व ण किंचि वारेति ॥५४६६॥
तत्थ पवेसे लहुगा, सिचते चउगुरुं च नायव्वं।
उविहिणिप्फणां पि य, ग्राचित्त देंते य गिण्हंते ॥५४७०॥

परिसिल्लो सन्त्रस्स संविग्गासंविग्गस्स परिसणिमित्तं संगहं करेति । घट्टा फेणादिणा जंघाग्रो, तेल्लेण केसे सरीरं वा मट्टेति, थलि त्ति देवद्रोणी । सेसं कंठं ॥५४७०॥

इदाणि "विसुत गुरुहिं पेसितो मि" त्ति एतेसिं व्याख्या -

हिंकुण-पिसुगादि तहिं, सोउं नातुं व सन्नियत्तंते। त्रामुग सुतत्थनिमित्ते, तुज्भंति गुरूहि पेसवितो ॥५४७१॥ कंठचा

चोदगाह - "गुरूहिं पेसिग्रो मि ति मणंतस्स को दोसो" ?

ग्राचार्याह -

ञ्चाणाए जिणवराणं, न हु विलयतरा उ ञ्चायरियञ्चाणा । जिणञ्चाणाए परिभवी, एवं गन्वी ञ्चविणञ्ची य ॥५४७२॥

. जिणिदेहि चेव मणियं णिद्दोसो विधिमागतो पिडिच्छियन्त्रो त्ति, णो ग्रायरियाणुवत्तीए पिडिच्छियन्त्रो, जिणाणा य पराभविता भवति, पेसंतस्स उवस्ंगज्जंतस्स पिडिच्छितस्स वि तिण्हि वि गन्त्रो भवति, तित्यकराणं सुयस्स य ग्रविणग्रो कग्रो भवति ॥५४७२॥

जो जं ग्रभिधारेउं पिट्ठतो तत्थ जो ग्रन्चासंगेण गतो सो सुद्धो – ग्रणां ग्रभिधारेतुं, पिडसेह पिरसिन्ल ग्रणां वा । पविसेते कुलातिगुरू, सिचतादिं च से हातुं ॥५४७३॥

जो पुण म्रण्णं मिघारे अपिडिसेहगस्स पिडिसेहगस्स परिसिल्लस्स भण्णस्स वा पासे पिवसित पच्छा कुलगणसंघथेरेहि णातो तो जं देण सिचताचित्तादि ठवणीयं तं से हरंति ।।४४७३।।

ते दोवुवालभित्ता, अभिधारिज्जंति देंति तं थेरा । घट्टण वियारणं ति य, पुच्छा विष्फालणेगद्वा ॥५४७४॥

कीस तुमं श्रण्णं श्रभिघारेता एत्य ठितो जेण य पिडिन्छितो ? सो वि भण्णति – "³िक ते एस पिडिन्छितो ?" तं सिचतादिगं थेरा जो पुन्तग्रभिघारितो तस्स विसज्जंति । सेसं कंठं ॥१४७४॥

> घट्टेडं सचित्तं, एसा त्रारोवणा य त्रविहीए। वितियपद्मसंविग्गे, जयणाए कयम्मि तो सुद्धो ॥५४७५॥

गा० ५४६२। २ गा० ५४६०। ३ कीस, इत्यपि पाठ:।

"घट्टण" ति पुच्छा, जइ निक्कारणे तत्य ठितो तो सचित्तादी हरेजज, पच्छितं च से अविधिपदे दिज्जित, णिक्कारणे ति वृत्तं भवति ।

पडिसेहगस्स ग्रववाग्रो भण्णति - "वितियपद" पच्छद्धं। जं सो ग्रभिवारेति सो ग्रसंविगो ताहे जयणाए पडिसेहं करेंति।

का जयणा ?, पढमं सब्बेहि भणावेति, मा तत्य वश्चाहि, पच्छा ग्रप्पणो वि भणावेज्ज, पुब्बुत्तेण वा सीसपिडच्छगवावारणपयोगेण घरेज्जा, ण दोसो । एवं करेंतो कारणे शुज्भिति, णवरं – जं तत्य सिचत्ताचित्तं सन्वं पुन्त्राभिघारियस्स पयट्टेयव्वं ।।५४७५।।

इदमेवत्यं भण्णति -

अभिधारेंते पासत्थमादिणो तं च जइ सुतं अत्थि । जे अ पंडिसेहदोसा, ते कुच्चंता हि णिहोसो ॥५४७६॥

जं सो मुतं ग्रमिलसित, जइ मुतं ग्रत्यि तो पिडिसेहत्तणं करेंतस्स वि जे दोसा भणिया ते ण भवंति ॥५४७६॥

> जं पुण सचित्तादी, तं तेसिं देंति ण वि सयं गेण्हे । वितियं वित्तूण पेसे, जावतियं वा असंथरणे ॥५४७७॥

पुट्यहं कंठं। जं वत्यादिगं ग्रचित्तं तं कारणे ग्रप्पणा विसूरेंतो ग्रसिवादिकारणेहि ग्रण्णं ग्रसमंतो ण प्रेसेति जावतियं जवउज्जति, जेण ग्रसंयरणं वा तावतियं गेण्हति, सेसं विसज्जेति, ग्रह्वा - सन्वं पि ण विसज्जेति ॥५४७७॥

कारणे इमो सचित्तस्स ग्रववातो -

णाऊण य वोच्छेयं, पुच्वगए कालियाणुत्र्योगे य । सयमेव दिसावंधं, करेज्ज तेसि ण पेसेज्जा ॥५४७८॥

जो तेण सेहो म्राणितो सो परममेहावी, म्रप्पणो गच्छे णित्य को वि म्रायरियपदजोग्गो, जंच से पुम्बगतं कालियसुयं च तस्स गाहगो णित्य, ताहे तेसि वोच्छेदं जाणिकणं तं सेहं म्रप्पणो सीसं णिवंघइ, ण पुट्याभिघारियस्स पट्टवेइ ॥५४७८॥

इदाणि परिसिल्ले ग्रववादो भण्णति -

त्रसहात्रो परिसिन्लत्तणं पि कुन्जा उ मंद्धम्मेसु । पप्प व काल-ऽद्धाणे, सिचतादी वि गिण्हेन्जा ॥५४७६॥

श्रसहायो श्रायरियो पिलिसिल्लत्तणं पि करेइ, तं संविग्गं श्रसंविग्गं वा सहायं गेण्हित । सिस्सा वा मंदघम्मा गुरुस्स वावारं ण वहंति, ताहे श्रण्णं सहायं गेण्हित । सङ्गा वा मंदघम्मा गुरुणो जोग्गं ण देंति ताहे लिखसंपण्णं परिगेण्हिति । दुविभवखादिकाले वा श्रद्धाणं वा पविसंतो - एवमादिकारणेहि परितिल्लत्तणं करेंतो सुद्धो। सचित्ताचित्तं पुण पेसेति ण पेसेति वा, पुव्वभणियकारणेहि ॥४४७६॥

जो सो ग्रभिधारेंतो वच्चित तस्स ग्रववादो भण्णति -

श्रसिवादिकारणेहिं, कालगतं वा वि सो व्व इतरो तु । पिंडसेहे परिसिल्ले, श्रणां व विसिज्ज वितियपदे ।।५४८०।।

जत्य गंतुकामो तत्य ग्रसिवं ग्रंतरा वा, ग्रहवा - जो ग्रमिधारितो ग्रायरिग्रो सो कालगतो, ''इयरो'' त्ति जो सो पहावितो साधू पडिसेहगपरिसिल्ले श्रण्णस्स वा श्रायरियस्स पासं पविसेज्ज, वितियपदेण ण दोसो ।।५४८०।। एयं ग्रविसेसित्तं भणियं।

इमं भ्याभव्वाणाभव्वं विसेसियं भण्णति -

वच्चंतो वि य दुविहो, वत्तमवत्तस्स मग्गणा होति । वत्तम्मि खेत्तवज्जं, अञ्वत्तेणं पि तं जाव ॥५४८१॥

पुन्वद्धस्स इमा विभासा -सुत्र श्रव्यत्तो श्रगीश्रो, वएण जो सोलसण्ह श्रारेणं । तिन्ववरीतो वत्तो, वत्तमवत्ते च चउमंगो ॥४४८२॥

सुएण वि ग्रन्वत्तो वएण वि ग्रन्वत्तो चउभंगो कायन्त्रो। सुएण ग्रगीयो ग्रन्वत्तो। वएण जो सोलसण्हं वासाणं ग्रारतो । तन्त्रिवदरीतो वत्तो जाणियन्त्रो। सो पुण वन्त्रंतो ससहाग्रो वच्चित श्रसहाग्रो वा ॥५४८२॥

> वत्तस्स वि दायन्वो, पहुप्पमाणे सहास्रो किमु इतरे। खेत्तविवन्नं स्रन्वंतिएसु नं लन्भति पुरिल्ले ॥५४८=३॥

श्रायरिएण पहुष्पमाणेसु साहुसु वत्तस्स वि सहाग्री दायव्त्रो ग्रवस्सं, किमंग पुण ग्रवत्ते ।

"रवत्तिम्म खेत्तवज्जिम्म" ग्रस्य व्याख्या – "खेत्तिववज्जं" पच्छद्धं । वत्तो ग्रव्वत्तो वा ग्रव्वंतिया से सहाया तेणेव सह गंतुकामो परखेतं मोत्तुं जं सो य लब्मंति तं सव्वं पुरिमस्स ग्रभिघारेंतस्स ग्राभवति, परखेते जं पुण लद्धं तं खेत्तियस्स ग्राभवति ।।५४८३।।

> जित णेतु एतुमाणा, जं ते मिगिल्ल वत्तपुरिमस्स । नियमऽन्यत्तसहात्रो, णेउ णियत्तति जं सो य ॥५४८४॥

श्रह ते सहाया तं णेउं पराणेता पिडियागंतुकामा जं ते सहाया लब्मित तं मिगल्लस्स श्रप्पणित्र श्रायित्यस्स श्रामवित । सो पुण वच्चंतो श्रप्पणा जित वत्तो तो जं सो लब्मित तं पुरिमस्स श्रमिघारिज्जंतस्स देति । "अग्रव्वत्तेणं पि जाव" त्ति श्रस्य व्याख्या — श्रव्वत्तो पुण नियमा ससहायो भवति, तस्स सहाया जे ते य णेत् णियत्तिकामो जं सो ते य लभेति तं सन्वं पुव्विल्लायरियस्स श्राभवित ॥१४८४॥

वितियं श्रपहुष्पंते, ण देज्ज वत्तस्स सो सहाय्रो तु । वहयाइ श्रपडिवज्भंतगस्स उवही विसुद्धो उ ॥५४८५॥ वितिय त्ति श्रववादतो, श्रायिरश्रो श्रपहुण्पंतेसु सहायं न देज्जा, सो य श्रप्पणा सुय-वएसु वत्तो, तस्स वइगादिसु श्रप्पडिवज्जंतस्स उवहीए वाघातो ण भवित, श्रह वइयादिसु पडिवज्जइ तो तिणाप्फणां, उवकरणोवघायट्ठाणेसु व वट्टंतस्स उवही उवहम्मित ॥१४८॥

#### एगे तू वच्चंते, उग्गहवज्जं तु लभति सच्चित्तं । वच्चंतो उ गिलाणो, श्रंतरा उवहिमग्गणा होति ॥ ४४८६॥

जो वत्तो एगागी गच्छित सो जित श्रणास्स धायरियस् जो उग्गहो तं वज्जेउं श्रणोग्गहखेते किंचि लमित तं सब्वं श्रमिधारिज्जंते देति । श्रहवा – एगागी वच्चंतो दो तिष्णि वा ग्रायरिए ग्रमिधारेज्ज, तस्स य ग्रंतरा गेलणं होज्ज, जे ग्रमिधारिता तेहि ग्रायरिएहिं सुयं जहा श्रम्हे धारेंतो साधू यंतो गिलाणो जाग्रो ॥५४८६॥

#### त्रायरिय दोण्णि त्रागत, एक्के एक्के व णागए गुरुगा । न य लभती संचित्तं, कालगए विष्परिणए य ॥५४८७॥

जे ते ग्रभिघारिता ते जित सब्वे ग्रागता तो तेणं जं ग्रंतराले लद्धं तं तेसि सब्वेसि साघारणं ।

श्रह तत्य एगो श्रागतो श्रवसेसा णागता । जे नागया तेसि चलगुरुं, तं सचित्ताचित्तं ण लब्मंति । जो गतो गवेसगो तस्स तं सब्वं श्राभव्वति । कालगते वि एवं चेव ।

श्रह गिलाणो वि विष्परिणश्रो जस्स सो ण लभिति, जं पुण श्रभिषारिज्जंते लढं पच्छा विपरिणतो जं श्रविपरिणते भावे लढं तं लभिति, विष्परिणए भावे जं लढं तं ण लभित । १५४८७।। एसा सुग्रभिघारणे श्राभवंतमग्गणा भणिया।

इमा ग्रण्णा वाताहडमग्गणा भण्णति -

#### पंथसहायमसङ्को, धम्मं सोऊण पन्वयामि त्ति । खेत्ते य वाहि परिणत, सहियं पुण मम्मणा इणमो ॥५४८८॥

एक्को कारणितो विहंरित, तस्स पंथे ग्रंसढो वाताहडो सहाग्रो मिलितो, सो य तस्स साहुस्स पासे धर्म सुणेता ग्रसुणेता वा पव्चयामि ति परिणामो जातो – "दिक्खेह मं" ति । सो परिणामो जित साधुपरिग्गहियखेत्तस्स ग्रंतो जातो तो सो सेहो खेत्तियस्स ग्रामवित, ग्रह वाहि खेत्तस्स ग्रंपरिग्गहे खेते परिणामो होज्ज तो तस्सेव साहुस्स ग्राभव्यो ॥५४८८॥

#### खित्तम्मि खेत्तियस्सा, खेत्तवहिं परिणते पुरिल्लस्स । अंतरपरिणयविष्परिणए य कायव्य मग्गणता ॥५४८६॥

पुब्बद्धं गतायं। णवरं - "पुरिल्लस्स" ति साघोः पूर्वाचायस्येत्यर्थः । एवं स्रंतरा पब्वज्जापरिणामो
पुण विपरिणामो, एवं जत्य स्रविहितो परिणामो जास्रो सो पमाणं - खेते खित्तियस्स, स्रखेते तस्सेव । जो पुण
सम्मिहिद्दी तस्स जइ दंसणपञ्जातो णित्य तो इच्छा, दंसणपञ्जायस्रच्छिणो जेण सम्मत्तं गाहितो तस्स भवति ।
।।१४८६।।

एस विहो तु विसन्जिते, त्र्यविसन्जि लहुगमासऽणापुच्छा । तेसि पि होति लहुगा, जं वाऽऽभन्यं च ण लभंति ॥५४६०॥ श्रविसन्जितो जइ सीसी गच्छइ द्धु, पडिच्छगो जइ जाइ तो चउलहुगा।

श्रह विसन्जितो दोन्चं वारं श्रणापुच्छाए गच्छइ, सीसो पिडन्छग्रो वा तो मासलहुं, तेसि पि पिडन्छंताणं चउलहुगा, जं च सिचतादिगं तं ते पिडन्छंतगा ण लभंति ॥५४६०॥

ग्रायरिग्रो पुण इमेहिं कारणेहिं ण विसज्जेति -

परिवार-प्यहेउं, अविसन्जंते ममत्तदोसा वा । अणुलोमेण गमेन्जा, दुक्खं खु विसन्जिउं गुरुणो ॥५४९१॥

श्रप्पणो परिवारणिमित्तं, बहूहिं वा परिवारितो पूर्याणज्जो भविस्सं, मम सीसो श्रण्णस्स पासं गच्छिति ति णेहममत्तेण वा ण विसञ्जिति । पच्छिद्धं कंठं । जम्हा श्रविसज्जिते सोही ण भवित, ण य सो गुरू पिडच्छिद तम्हा पुच्छियव्वं ।।५४६२॥

सा य ग्रापुन्छा दुविहा — ग्रविधी विधी य । ग्रविधिग्रापुन्छणे तं चेव पन्छितं जं ग्रपुन्छिए । विधिपुन्छाए पुण सुद्धो ।

सा इमा विधी -

नाणिम तिण्णि पक्खा, आयरिय-उवज्भाय-सेसगाणं तु । एक्केक्के पंच दिवसो, अहवा पक्खेण एक्केक्कं ॥५४६२॥

णाणिमित्तेण जंती तिण्णि पक्खे आनुच्छं करेति, तत्य आयरियं आपुच्छति पंच दिणा, जित ण विसञ्जेति तो उवज्भायं पंचिदणे, जित सो वि ण विसञ्जेति तो गच्छं पंचिदणे. पुणो आयरिय उवज्भायगच्छं च पंचपंचिदणे, पुणो एते चेव पंचपंचिदणे, एवं एक्केक्के पक्खो भवति, एवं तिण्णि पक्खा । अह्वा — अणुबद्धं आयरियपक्खं, पच्छा उवज्भायं, पच्छा गच्छपक्ख, एवं वा तिण्णि पक्खा । एवं जित ण विसञ्जितो तो अविसञ्जितो चेव गच्छित ।।५४६२।।

एतविहिमागतं तू, पिंडच्छ अपिंडच्छणंमि भवे लहुगा । अहवा इमेहिं आगत, एगादि पिंडच्छए गुरुगा ॥५४६३॥ कंटं

यह एगादिकारणेहि **य्रागयं पडिच्छति तो च** उगुरुगा ॥ ४४६३॥

एगे अपरिणए या, अप्पाहारे य थेरए । गिलाणे वहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥५४६४॥

एगागि ग्रायरियं छहु ता ग्रागतो । ग्रपरिणता वा सेहा, ग्राहारवत्यपादादियाण ग्रकप्पिया तैसि सिह्यं ग्रायरियं छहु ता ग्रागतो । श्रप्पाहारो श्रायरितो तं चेव पुच्छिता सुत्तत्ये वायणं देति, तं मोत्तुमागतो । थेरं गिलाणं ग्रायरियं छहु ता ग्रागतो । वहुरोगी णाम जो चिरकालं बहूहि वा रोगेहि ग्रभिभूतो तं छहु ता ग्रागतो । श्रह्वा – सीसो ग्रुरू वा मंदधम्मा, तस्स गुणे ण सामायारी पिडपूरेति तं "छहु ता" ग्रागतो । "पाहुरे" ति ग्रायरिएण सह कलहेता ग्रागतो । १४४३४।।

एतारिसं विउसज्ज, विप्पवासी ण ऋपती। सीस-पडिच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छित्तं विहिज्जति ॥५४६५॥ <sup>कंठं</sup> सिस्सस्स पिंडच्छगस्स ग्रायरियस्स य तिण्ह वि पिंच्छतं भण्णित – एगे गिलाणपाहुड, तिण्ह वि गुरुगा तु सीसमादीणं । सेसे सीसे गुरुगा, लहुगपिंडच्छे य गुरुसरिसं ॥५४६६।

एगे गिलाणे पाहुडे य तिसु वि दारेसु तिण्ह वि सीसपिडिच्छगायिरयाणं पत्तेयं गुरुगा भवंति, सेसा जे प्रपरिणयादी दारा तेसु सीसस्स चउगुरुगा, तेसु चेवं पिडिच्छयस्स चउलहुगा, गुरुसिरसं ति जइ सीसं पिडिच्छइ तो चउगुरुगा, ग्रह पिडिच्छगं तो चउलहुगा ।।५४९६।।

°णाणट्ठा तिण्णि पक्खे ग्रापुच्छियव्वं तस्स इमो ग्रववातो -

वितियपद्मसंविग्गे, संविग्गे वा वि कारणाऽऽगाढे। नाऊण तस्स भावं, कप्पति गमणं चऽणापुच्छा।।५४६७॥

मायरियादीसु भ्रसंविग्गीभूतेसु णापुच्छिज्जा वि । श्रहवा – संविग्गेसु ग्रायरियादिसु अप्पणो से किंच इित्यमादियं चरित्तविणासकारणं ग्रागाढं उप्पणां ताहे भ्रणापुच्छिए वि गच्छित । "मा एस गच्छित (त्ति) ग्रुरुमादियाण वा भावे णाते भ्रणाते भ्रणापुच्छाए वि गच्छित ॥५४६७॥

ग्रविसज्जिएण ण गंतव्वं ति एयस्स ग्रववादो -

त्रज्मयणं वोच्छिन्जति, तस्स य गहणिम्म त्रित्थ सामत्थं । ण य वितरंति चिरेण वि, णातुं त्रविसिन्जितो गच्छे ॥५४६८॥ <sup>कंठ्या</sup>

एवं मिनसिजिम्रो गच्छिति, ण दोसो । मिनिधिमागतो मायरिएण ण पिडिच्छियव्यो ति । एयस्स मनवादो --

णाउण य वोच्छेयं, पुन्वगए कालियाणुत्रोगे य । सुत्तत्थजाणतो खलु, त्रविहीय वि त्रागतं वाए ॥५४६६॥

ग्रणापुच्छविसज्जियं वइयादिपडिवज्मतगं वा अविधिमागयं वोच्छेदादिकारणे अवलंबिऊण पडिच्छति चोदेति वा ण दोसो ।।५४६६॥

''जो तेण ग्रागंतुगेण सेहो ग्राणितो तस्स ग्रिभघारियस्स ग्रणाभव्वो, सो तेण ण गेण्हि-यव्वो'' त्ति एयस्स ग्रववादो इमो –

> णाऊण य वोच्छेयं, पुट्यगए कालियाणुत्र्योगे य । सुत्तत्थजाणगस्स तु, कारणजाते दिसावंधो ॥५५००॥

चोदक ग्राह - 'श्रणबद्धो कि ण वाइज्जति'' ?

ग्राचार्य ग्राह - ग्रणिवद्धो गच्छइ स गुर्लीह वातिच्जइ, कालसभावदोसेण वा ममतीकतं वाएति, मतो दिसावंघो श्रणुण्णातो ।

जो य सो णिवज्मह सो इमें ससहायअवत्तेण, व दलयंतु नानुवंधित

१ गा० ५४६२ । 🐪

श्रव्वत्तेण ससहायेण वत्तेण वा श्रसहाएण परखेते उविद्वतो सन्वितो सो खेतियाण श्राभव्वो तहावि तं दलयंति परममेहाविणं गुरुपदजोगं च, श्रप्पणो य सो गच्छे श्रायित्यजोगो णित्य ति ताहे तस्स श्रप्पणो दिसावंधं करेति । "उभयं" ति संजता संजतीश्रो य। श्रहवा – तस्स सगच्छिल्लगाण य परोप्परं ममीकारकरणं भवति, श्रम्हं सज्मतिउ ति, "तं व" ति जो पिडच्छगो श्रागतो तं वा णिवंघइ । जो सो सेहो पिडच्छगो श्रागतो तं वा णिवंघइ ।।४४०१।।

> जो सो सेहो पडिच्छगो वा णिवद्धो सो तत्थ णिम्मातो – त्र्यायरिए कालगते, परियद्दति सो गणं सयं चेव । चोदेति व त्र्यपढंते, इमा तु तहि मग्गणा होति ॥५५०२॥

श्रायरिए कालगए सो तं गच्छं ण मुयइ, एत्थ गच्छस्स णिबद्धायरियस्स ववहारो भण्णति, सो तं सयमेव गणं परियट्टेइ, सो य गच्छो ण पंढति, श्रपढतो य तेण चोदेयन्त्रो, जित चोदिया वि ण पढिति तो इमो श्राभवंतमगणा ।।१५०२।।

साहारणं तु पढमे, वितिए खेत्तम्मि ततिए सुहदुक्खं। अणहिन्जंते सेसे, हवंति एक्कारस विभागा।।५५०३।।

कालगयस्स जाव पढमवरिसं ताव गच्छस्स जो सो ठितो ग्रायरिश्रो एतेसि दोण्ह वि साधारणं सचित्तादि सामान्यमित्यर्थः ।

> वितिए वरिसे - जं खेत्तोवसंपण्णतो लभित तं ते अपढंता लभित । तितए वरिसे - जं सुहदुक्खोवसंपण्णतो लभित तं ते लभित ।

चउत्थे वरिसे - कालगतायरियसीसा ग्रणहिज्जंता ण कि चि लभंति, सन्वं पडिच्छगायरियस्स भवति ।।५५०३।।

सीसो पुच्छइ - "कि खेत्तोवसंपण्णमो सुत्रदुनिखम्मा वा लमइ?" ति ।

उच्यते -

णातीवग्गं दुविहं, मित्ता य वयंसगा य खेत्तम्मि । पुरपच्छसंथुता वा, सुहदुक्ख चउत्थए सन्वं ॥५५०४॥

दुविधं णातीवगं — पुन्वसंयुता पच्छासंयुता य । सहजायगादि मित्ता, पुन्युष्पणा वयंसगा, एते सब्वे खेत्तोवसंपण्णतो लभित, सुहदुक्खीतो पुण पुरपच्छसंयुता एव केवला भवंति । जे पुण श्रहिज्जिति तेसि रेएक्कारस विभागा । तस्स य कालगयायिरयस्स चउन्विधो गणो — पिडच्छया सिस्सा सिस्सिणोग्नो पिडिच्छिणीग्नो य । एतेसि जं तेण श्रायरिएण जीवंतेण उद्दिष्टुं तं पुच्युद्धिं भण्गति, जं पुण तेण पिडच्छगायिरएण उद्दिहं तं पच्छुद्धिं भण्गति ।।१५०४।।

खेत्तोवसंपयाए, वावीसं संथुया य मित्ता य । सुहदुक्खमित्तवज्जा, चडत्थए णालवद्धा य ॥५५०५॥

## पुन्त्रुहिद्वं तस्स उ, पच्छुहिद्वं पवाततंतस्स । संवच्छरम्मि पढमे, पडिच्छए जं तु सच्चित्तं ॥५५०६॥

जं जीवंतेण ग्रायरिएण पिडच्छगस्स उद्दिट्टं तं चेत्र पढंतस्स पढमत्रिमे जं सचिताचित्तं लब्मिति तं सब्वं "तस्स" ति जेण उद्दिट्टं तस्स ग्राभव्वं। एस एक्को तिभागो। ग्रह इमेण उद्दिट्टं पिडच्छगस्स पढमवरिसे तो जं सचित्ताचित्तं लब्भित तं सब्वं वा देतस्स । एस वितिग्रो विभागो ।।५५०६।।

वितियवरिसे -

पुट्यं पच्छुदिद्वे, पडिच्छए जं तु होइ सच्चित्तं । संवच्छरम्मि वितिए, तं सन्यं पवाययंतस्स ॥५५०७॥

पिंडच्छगो बितियविरसे पुन्बुहिट्ठं वा पच्छुहिट्ठं वा पढउ जं तस्स सचित्ताचित्तं सन्वं वाएंतस्स । एम तिन्नो विभागो ॥५५०७॥

इदाणि सीसस्स भण्णति -

पुर्वं पच्छुदिद्वं, सीसम्भी जं तु होइ सच्चित्तं । संवच्छरम्मि पढमे, तं सन्वं गुरुस्स त्राभवति ॥५५०८॥

सीसस्स पढमविरते कालगतायरिएण च उद्दिहुं इमेण वा पडिच्छगारिएण उद्दिहुं पडंतस्स जं सचित्ताचित्तं तं सव्वं कालगतस्स ग्रुवस्स ब्राभवति । एस चउत्यो विभागो ।।५५०८।।

सीसस्स वितिए वरिसे -

पुन्बुदिद्वंतस्स उ, पञ्छुदिद्वं पवाययंतस्स । संवच्छरम्मि वितिए, सीसम्भी जं तु सच्चित्तं ॥५५०६॥

नहा पिंडच्छगस्स पढमविरसे दो आदेसा तहा सीसस्स वितियविरसे दो आदेसा भाणियन्ता। एत्य पंच-छट्ट विभागा सीसस्स वितीयविरसे ।।५५०६॥

> पुर्वं पच्छुद्दिं, सीसम्मी जं तु होति सच्चित्तं। संवच्छरम्मि तइए, तं सन्वं पवाययंतस्स ॥५५१०॥ (क्.)

जहा पिंडच्छास्स वितियवरिसे तहा सीसस्स तितयवरिसे। एस सत्तमो विभागो ॥५५१•॥ इदाणि सिस्सिणी पढम-वितियसंवच्छरेसु भाणियव्वा पिंडच्छगत्ल्ला –

> पुन्तुदिइंतस्सा, पन्नुदिइं पनाययंतस्स । संबच्छरिमा पढमे, सिस्सिणिए जं तु सिन्चित्तं ॥५५११॥ पुन्तं पच्छुदिइं, सीसिणिए जं तु होति सिन्चित्तं । संबच्छरिमा वितिए, तं सन्त्रं पनाययंतस्स ॥५५१२॥

तत्य तिण्यि विभागा पुत्रिक्लेसु जुत्ता दस विभागा ।

इदाणि पडिच्छुगा -

## पुन्वं पच्छुद्दिहं, पिडच्छए जं तु होति सच्चित्तं। संवच्छरम्मि पढमे, तं सन्वं पवाययंतस्स ॥५५१३॥

पिंडिच्छगाए पढमे चेव संवच्छरे श्रायरिएण वा उद्द्वं इमेण वा उद्द्वं पढउ जं से सिचत्तादि तं सन्वं वाएंतो गेण्हति, एते एक्कारस विभागा ॥५५१३॥ एसो विभागे श्रोहो, इमो विभागेण पुण श्रण्णो श्रादेसो भण्णइ, श्रहवा — एसो विधि जो सो सेहो श्रप्णो णिवद्धो तस्स भणितो।

जो पुण सो पाडिच्छगो णिवद्धो तस्सिमो विधी -सो तिविहो होज - कुलिच्चो, गणिच्चो, संघिचो वा होज ।

# संवच्छराणि तिण्णि उ, सीसम्मि पिडच्छए उ तिह्वसं । एवं कुले गणे या, संवच्छर संघे छम्मासा ॥५५१४॥

जइ सो एगकुलिच्चो तो तिण्णि वरिसे सचित्तादि सिस्साण ण गेण्हति, पडिच्छगःण पुण जिह्वसं चेव ग्रायरिग्रो कालगग्रो तिह्वसं चेव गेण्हति, एवं कुलिच्चए भणियं।

ग्रह सो एगगणिन्नो तो संवत्सरं सिस्साण सिन्तादि ण गेण्हित । जो य कुलगणिन्नो [ण] भवित सो णियमा संघिचो । सो संघिचो छम्मासे सिस्साण सिन्तादि ण गेण्हित, ते पिडन्छगायरिएण तत्य गन्छे तिण्णि वरिसा श्रवस्सं श्रन्छियन्नं, परेण इन्छा ।।५५१४॥

## तत्थेव य निम्माए, ऋणिग्गते णिग्गते इमा मेरा । सकुले तिण्णि तिगाई, गणे दुगं वच्छरं संघे ॥५५१५॥

तत्थेव पडिच्छगायरियस्स समीवे तम्मि श्रणिगगए जित कोति तम्मि गच्छे णिम्मातो तो सुंदरं।

ग्रह ण णिम्माग्रो सो य तिण्ह वरिसाण परतो णिग्गतो, ग्रहवा - एस श्रम्ह सचित्तादि हरित ति ते वा णिग्गता तेसि इमा मेरा -

सकुले समवायं काउं कुले थेरेसु वा उवट्टायंति ताहे तेसि कुलं वायणायरियं देति, वारएण वा वाएति कुलं, तिण्णि तिया णववरिसे वाएति ण य सिचत्तादि गेण्हति, जइ णिम्मातो विहरइ ततो सुंदरं।

श्रह एकको वि ण णिम्मातो ततो परं सचितादि गेण्हति, ताहे सगणे उवट्ठाति गणो वायणायियं देति, सो वि दोण्णि विससे वातेति, ण य सचितादि गेण्हति; जित गिम्मातो एकको वि तो विहरंतु, श्रणि म्माते संघे उवट्ठायंति, संघो वायणायिरियं देति, सो य विरसं वाण्ति, ण य सचितादि गेण्हति, णिम्माण् विहरंतु । एते वारस विरसा । १९५१।

ग्रह एतेसि एक्को वि णिम्मातो, कहं पुण एवतिएण कालेण णिम्माति ? उच्यते -

#### त्रोमादिकारणेहि व, दुम्मेहत्तेण वा ण णिम्मात्रो । काऊण कुलसमायं, कुल थेरे वा उवहंति॥५५१६॥

श्रोमसिवदुव्भिक्समाइएहि श्रष्टंतो न निम्मातो दुम्मेहत्तणेण वा, ताहे पुणो कुलादिमु कुलादियेरेनु या उबट्ठायंति तेणेव कमेण, एते वि वारस वरिसे । दो बारस चउन्त्रीसं । जति एको वि णिम्मातो विहरंतु, म्रह न निम्मातो तो पुणो कुलादिसु तेणेव कमेण उवट्ठायंति, एते वि वारस विश्ते, सब्वे छत्तीसं जाता । एवं जित छत्तीसाए विश्तिहि णिम्मातो तो सुंदरं, म्रह न निम्मातो ताहे म्रण्णं परममेहाविणं पत्तं उवादाय पन्त्रावेत्ता उवसंपज्जिति ।।५५१६।।

सा य उवसंपदा एतारिसे ठाणे -

पन्त्रज्जएगपिक्खय, उवसंपद पंचहा सए ठाणे। छत्तीसाऽतिक्कंते, उवसंपद पत्तुवादाय ॥५५१७॥

पच्छद्धं गतार्थं ।

पुन्वद्धस्स इमा विभासा, ''पन्वज्ज एगपक्खी'' इमे – . गुरुसज्भित्तए सज्भंतिए य गुरुगुरु गुरुस्स वा नत्त् । अहवा कुलिज्चस्रो ऊ पन्वज्जा एगपक्खी उ ॥५५१८॥

पितृन्यः, भ्राता, ियतामहः, प्रौत्रकः - भ्रातृन्य इत्यर्थः । ग्रहवा - एगकुलिच्चए तेसि एक्का सन्दा सामाचारी, सुतेण एगपन्खितो जस्स एगवायिणयं सुतं ।।

पन्यन्जाए सुएण य, चडभंगुवसंपया कमेणं तुः। पुन्याहियविस्सरिए, पढमासति तड्यमंगो उ ॥५५१६॥

पुन्वद्धमणियक्कमेण उवसंपदा पहमतितयभंगेसु त्ति, जम्हा तेसु पुन्वाहितं विस्सरियं पुणो उज्जुयारे श्रोसक्कइ।

चोदकाह - "साहम्मियवच्छल्लयाए सन्वस्सेव कायव्वं, कि कुलातिविभागेण उवट्टवणं कतं" ? उच्यते -

सन्वस्स वि कातव्वं, निच्छयत्रो कि कुलं व त्रकुलं वा । कालसभावममत्ते, गारवलज्जाए काहिति ॥५५२०॥कंञ

"' उवसंपदं पंचविघ" ति ग्रस्यं व्याख्या -

सुतसुहदुक्खे खेत्ते, मग्गे विषए य होति बोधन्वे । उवसंपया उ एसा, पंचिवहा देसिता सुत्ते ॥५५२१॥

उवसंपदासु इमो ग्राभवंतववहारो -

सुत्तम्मि णालवद्धा, णातीवद्धा व दुविहमित्तादी। खेत्ते सुहदुक्खे पुण, 'पुन्वसंथुय मग्गदिद्वादी ॥५५२२॥

सुत्तोवसंपदा दुविधा - पढंते श्रमिषारते य । दुविधाए वि सुत्तोवसंपदाए छ णालबद्धा इमे -माता पिता भ्राता मगिणी पुत्तो घूता ।

१ गा० ४५१७ । २ पुरे इत्यपि पाठः ।

एतेसि परावि सोलस इमे -

माटम्माता विता भाता मिगणी, एवं विल्णो वि चहरो, माउवृत्तो व्या य, एवं भिगणी वृत्त-व्याण वि दो दो, एते सोलस, छ सोलस य वावीसं, एते णालबद्धा, सुत्तोवसंवण्णो लभित । खेत्तोवसंवण्णो वावीसं पुन्तपच्छमंथुया य मित्ता य लभित । सुहदुक्ती पुण वावीस पुन्तपच्छमंथुया य लभित । मग्गोवसं-पण्णतो एते सन्त्रे लभित दिहा भट्टा य लमित । विणग्रोवसंवदाते सन्त्रं लभित, णवरं — विणयाणिरहस्स ण वंदणाविणयं परंजति ।

"भागे ठाण" ति - पन्त्रज्जाए मुतेण य जो एगपनाती पढमं तत्य य उवसंपज्जिति, पच्छा कुलेण मुण्ण य जो एगपनाती, पच्छा मुण्ण य जो एगपनाती, पच्छा मुण्ण गणेण य जो एगपनाती, तस्स वि पच्छा वितियभंगेमु, पच्छा चरत्यभंगे, एवं स्वसंपदाते ठायंति।

श्रह्वा - ''भहाणे'' ति - मुत्तित्यस्स जम्स सुयं श्रित्य तं सहाणं एवं मुहदुविखयस्स जत्य वेयावच्चकरा ग्रित्य, खेत्तोवसंपदित्यस्स जस्स वत्यभत्तादियं ग्रित्य, मग्गोवसंपदित्यस्स जत्य मग्गं ग्रित्य, विणयोवसंपदित्यस्स जत्य विणयकरणं जुज्जित । एते महाणा एतेसु उवसंपदा ॥५५२२॥ गाणहोवसंपदा गता ।

इदाणि व्दंसणट्टा भण्णति ।

कहं वा दंसणट्ठा गम्मति ?, उच्यते -

कालियपुट्यगते वा, णिम्माद्यो जदि य द्यत्थि से सत्ती। दंसणदीवगहेर्डं, गच्छइ द्यहवा इमेहिं तू ॥५५२३॥

कालियसुते पुट्यगयसुते वा जं वा जिम्म काले पतरित सुत्तं तिम्म सुत्तत्थतदुमएसु णिम्मातो ताहे जइ से दंसणदीवगेसु गहणधारणसत्ती ग्रत्थि ताहे ग्रप्पणो परस्स य दिरसणं दीवगत्ति दीप्तं करोति हेतुः कारणं तानि दर्शनविद्योधनानीत्ययंः । ग्रहवा - इमेहिं कारणेहिं गच्छिति ॥५५२३॥

> भिक्खुगा जिह देसे, वोडिय-थिल निण्हएहि संसम्मी । तेसि पण्णवणं असहमाणे वीसिन्जिते गमणं ॥५५२४॥

जत्य गामे णगरे देसे वा भिवखुग-बोडिय-निण्हगाण वा थली तत्य ते श्रायरिया ठिता, तेहिं सिंह श्रायरियसंसग्गी - श्रीतिरित्यर्थः । ते य भिवखुमादी श्रप्पणो सिद्धंतं पण्णवेति, सो य श्रायरियरो तेसि दिवखण्णेण तुण्हिक्को श्रच्छिति ।।१५२३।।

लोगे वि य परिवाची, भिक्खुयमादी य गाढ चमहेंति । विष्परिणमंति सेहा, श्रोम।मिज्जंति सड्डा य ।।५५२५॥

एते भिवलूमादी जाणगा, इमे पुण श्रोदणमुंडा, ते य भिवलुमादी श्रम्हं पवलं गाढं चमहेति, सेह सहा य विपरिणमंति, भणंति य – एते सेयभिवलू घम्मवादिणो, जड सामत्यं श्रदिय णं तो श्रम्हं उत्तरं देंतु, एवं सपवलेमु सट्टा श्रोहाविज्जंति, ॥५५२५॥

ग्रह् तेहि भिक्खुगमाइहि थलीए बहुगो णिवद्धो -रसगिद्धो य थलीए, परतित्थियतज्ज्ञणं ग्रसहमाणा । गमणं बहुस्सुयत्तं, ग्रागमणं वादिपरिसाश्चो ॥५५२६॥ सो य ग्रायरियो रसगिद्धो गोउलिंवहतो, सित वि सामत्ये भण्णमाणो वि ण कि चि उत्तरं देति, एवमादि तेसि परितित्थयाणं पण्णवणतज्जणं ग्रसहमाणो सिस्सो ग्रायरिए विघीए पुच्छिति, जाहे विसिज्जतो ताहे विहिणा गग्रो, सो य सुणेता बहुस्सुग्रो जाग्रो, ग्रागमणं, ग्रागतेण य पुट्वं ग्रायरिया दहुट्या, श्रणावसहीए सो ठाइ, जे तत्य पंडिया वादिपरिसं च गेण्हिति, ते परिजियायत्ते करेति, ते रण्णो महाजणम्स वा पुरतो णिरुत्तरे करेति ॥५५२६॥

वादपरायणक्रविया, जित पिडसेहेंति साहु लई च । अह चिरणुगतो अम्हं, मा से पवत्तं पिरहवेह । ५५५२७॥

वादकरणे जिता कुविया जइ ते तं ग्रायरियस्स निवंघं पिडसेहेंति तो सुंदरं, ग्रहवा - तत्य कोइ तुट्टो भणिन्ज - ''एयस्स को दोसो ? एस ग्रम्हं चिरणुगतो, पुव्ववत्तं वट्टयं मा परिहवेह" ॥११२७॥

त्रोहे वत्त त्रवत्ते, त्राभव्वे जो गमी तु णाणहा । सो चेव दंसणहा, पच्चागते हो इमो वऽण्णो ॥५५२८॥

श्रोहिवभागे नाणहा संजयस्स वत्तस्स श्रवत्तस्स य जो सिचतादियाण श्राभव्वाऽणाभव्वगमो भणिश्रो सो चेव श्रसेसो दंसणहा गच्छंतस्स भवति, पच्चागते कते वादे जितेसु भिक्खुगादिसु श्रायरिष्ट् भणति-णीह एतत्तो तुब्भे ॥५५२८॥

जइ एवं भण्णमाणो णीति तो इमा विधी -

कात्ण य पणामं, छेदसुतस्स ददाहि पिडपुच्छं। अण्णत्थ वसहि जग्गण, तेसिं च निवेयणं काउं॥५५२६॥

ग्रायरियस्स पादे पणिमत्ता भणित - 'छेदसुयस्स ददाहि पडिपुच्छं" ति,ग्रस्य व्याख्या -

सदं च हेउसत्थं, चऽहिन्जिश्रो छेदसुत्त णहं मे । एत्थ य मा श्रसुयत्था, सुणेन्ज तो श्रण्णहि वसिमो ॥५५३०॥

सद्दे ति व्याकरणं, हेतुसत्यं अक्खपादादि, एवमादि अहिज्ञतो छेदसुत्तं णिसीहादि णट्टं सुत्तग्रो अत्यग्रो तदुभग्रो वा, तस्स मे पडिपुच्छं देह ।

"भ्याणित्य वसिंह" ति ग्रस्य व्याख्या - 'एत्य य" पच्छद्धे । "एत्य बहुवसहीए ग्रसुयत्या सेहा ग्रगीता ग्रपरिणामगा य, मा ते सुणेज्जा तो श्रणावसहीए ठामो, एवं ववएसेण णीणेति, ॥५५३०॥

ग्रहवा - वसहीग्रो खेत्तग्रो वा णो इच्छइ णिगांतुं।

"२जगगण तेसि णिवेदण" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

खेत्तारिक्खनिवेयण, इतरे पुट्यं तु गाहिता समणा। जग्गवित्रो सो य चिरं, जह णिज्जंतो ण चेतेति ॥५५३१॥

ग्रारिवसगो ति दंडवासिगो, तस्स णिवेदिज्जित — "ग्रम्हं मंदो पभू श्रित्थि, तं श्रम्हे रयणीए वेज्जमूलं नेहामो ति तुक्से मा कि चि भणेज्जह", इतरे य श्रगीता समणा ते गिमया — "ग्रम्हे श्रायरियं एवं

१ गा० ५५२६। २ गा० ५५२६।

णेहामो तुम्हे मा वोलं करेजह।" "जगण" ति सो य ग्रायरिग्रो राग्रो किंवि ग्रक्ताइगादि कहाविज्जति सुचिरं जेण णिसट्ट मुत्तो णिज्जंतो ण किंचि वेदति, ताहे संवारगे छोहूणं णेति, ग्रह चेतेति विलवति वा ताहे "खित्तचित्तो" ति लोगस्स कहेयव्वं ॥५५३१॥

णिण्हयसंसग्गीए, वहुसो भण्णंतुवेह सो भणति । तुह किं ति वत्ति वच्चसु, गता-ऽऽगते णीणितो विहिणा ॥५५३२॥

ग्रह वोहियाणं णिण्हयाणं वा संसम्गी तेण ण गच्छति, वहुसो वि भणेतो उवेहति – तुण्हिनको ग्रच्छित । ग्रहवा भणेळा – ''जित हं णिण्हवगसंसम्गीए ग्रच्छामि तो तुव्भं कि दुवखित ?, वच्चह तुव्भे जतो भे गतन्वं, ग्रहं ण गच्छामि'', एत्य वि सिस्सेण सिक्खणगतागतेण णिण्हगादि जेउं ग्रायरिग्रो विहिणा णीणियन्त्रो ॥५१३२॥

> एसा विही विसन्जिते, अविसन्जिए लहुग गुरुगमासो य। लहुगुरुग पडिच्छंते, आगतमविही इमो तु विही ॥५५३३॥

पडिच्छगस्स चडलहुम्रं, सीसस्स चउगुरुगा, दोच्चं म्रापुच्छगे मासो, म्रणापुच्छे म्रागयं जइ पडिच्छगं पडिच्छइ तो चउलहुं, म्रह सीसं तो चउगुरुगा, एवं म्रविहिमागयस्स पच्छित्तं ।

इमा विही भण्णति ॥ ५५५३॥

दंसणपक्खे आयरित्रोवज्भाएं चेव सेसगाणं च । एक्केक्के पंचदिणे, ग्रहवा पक्खेण सन्वे वि ॥५५३४॥

दंसणपभावगाण सत्थाण सिक्खगस्स गच्छंतस्स पक्खं ग्रापुच्छणकालो, तत्थ ग्रायरियं पंचितणे, सेसा पंचितणा। ''ग्रह्वा - ''पविषण सन्वे'' ति वितियादेसो, दिणे दिणे सन्वे पुच्छित जाव पविषो पुण्गो।।४५३४।।

एतविहिमागतं तू, पिंडच्छ अपिंडच्छणे भवे लहुगा । अहवा इमेहि आगत, एगादिपिंडच्छए गुरुगा ॥५५३५॥ एगे अपिरणए या, अप्पाहारे य थेरए । गिलाणे वहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥५५३६॥ एतारिसे विओसेज्ज, विप्पवासो न कप्पती । सीसे आयरिए या, पायच्छितं विहिज्जती ॥५५३७॥ वित्यपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे । णाऊण तस्स भावं, होति तु गमणं अणापुच्छा ॥५५३०॥ गतार्थाः

दंसणट्टा गयं।

इदाणि 'चरित्तहा -चरितह देस दुविहा, एसणदोसा य इत्थिदोसा य । गच्छिम्मि विसीयंते, त्रातसम्रत्थेहि दोसेहि ॥४५३६॥ चरित्तद्वगमणं दुविहं – देसदोसेहि श्रायसमुत्यदोसेहि य । देस-दोसा दुविधा – एसणदोसा, इत्यिदोसा य । श्रायसमुत्या दुविहा – गुरुदोसा, गच्छदोसा य ।

तत्य गच्छे जति ग्रायसमुत्येहि चनकवालसमारिवितहकरणेहि सीएच तत्य पवर्ष ग्रापुच्छंतो श्रच्छित, परतो गच्छइ ॥५५३६॥

> इमे संजमोवधायदोसा, एतेसु उवदेसो - न गंतव्वं -जहियं एसणदोसा, पुरकम्मादी ण तत्थ गंतव्वं । उद्यपउरो व देसो, जहि तं चरियादिसंकिण्णो ॥५५४०॥

उदयप्रचुरः सिंधुविषयवत्, परिव्राजिका कापालिका तच्चण्णगी भगवी च एवमादिचरगादीहि जो श्राइण्णो विसन्रो तं पि ण गंतव्वं ॥५५४०॥

ग्रह संजमिवसए श्रसिवादी कारणा होज्ञ ताहे ग्रसंजमखेत्तं पविट्ठा – असिवादीहि गया पुण, तक्कज्जसमाणिया ततो णिति । आयरिए अणिते पुण, आपुच्छितु अप्पणा णेति ॥५५४१॥

श्रादिसद्दातो दुव्भिक्खपरचक्कादिया। ''तक्कज्जसमाणिय'' त्ति तम्मि संजमखेते जया ते ग्रसिवादिया फिट्टा ताहे तो श्रसंजमिखताश्रो णिग्गंतव्वं। जइ श्रायरिश्रो केणइ पडिवंघेण सीयंतो वा णणिग्गच्छिति तो जो एगो दो बहू वा श्रसीदंता ते श्रायरियं विघीए पुच्छिता श्रप्पणा णिग्गच्छिति ।।५५४१॥

णिगगच्छणे इमा विधी -

दो मासे एसणाए, इत्थिं वज्जेज्ज श्रद्ध दिवसाणि । श्रातसमुत्थे दोसे, श्रागाढे एगदिवसं तु ॥५५४२॥

जत्य एसणादोसा तत्य जयणाए श्रणेसणिज्जं गिण्हंतो वि दो मासे, श्रायरियं श्रापुच्छंते वि उदिक्खति सहसा ण परिच्चयति,

ग्रह ैइत्यिसयिक्भगादि उवसगोति, श्रप्पणो य दढं चित्तं, तो श्रद्वदिवसे श्रापुच्छति । तप्परतो श्रणितेसु श्रप्पणा णिगाच्छति ।

ग्रह - इत्यीए श्रप्पणा श्रज्भोनवण्णो तो एरिसे श्रायसमुत्थे श्रागाढे दोसे एगदिवसं पुच्छिता ग्राणितेमु वितियदिवसे श्रप्पणा णीणेति ॥५५४२॥

> सेज्जायरमादि सएजिभया व अउत्थदोस उभए वा । आपुच्छति सण्णिहितं, सण्णातिगतो व तत्तो उ ॥५५४३॥

ग्रह ग्रप्पणा सेज्जातरीए सएजिमगाए वा ग्रतीव ग्रज्भोववण्णो । "उभयए" वित्त परोप्परग्रो तो जित सो ग्रायरितो सिष्णिहितो ग्रापुच्छिति, ग्रसिष्णिहिते पिडस्सयगग्रो सण्णादिभूमिगग्रो वा ग्रहा – सिष्णिहितं साघुं पुच्छिता ततो चेव गच्छिति ॥११४४३॥

१ गा० इत्थी सेहमिगादि इत्यपि पाठः ।

एयविहिमागयं तु, पिडच्छ अपिडच्छणे भवे लहुगा ।
अहवा इमेहि आगत, एगादिपिडच्छणे गुरुगा ॥५५४४॥ प्रवंबत
एगे अपिरणते या, अप्पाहारे य थेरए ।
गिलाणे वहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥५५४५॥ प्रवंबत
एतारिसं विश्रोसज्ज, विप्पवासी ण कप्पति ।
सीसे आयरिए या, पायच्छत्तं विहिज्जती ॥५५४६॥ प्रवंबत

भवे कारणं ण पुच्छिज्जा वि -

वितियपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे। नाऊण तस्स भावं, अप्पणो भावं चऽणापुच्छा ॥५५४७॥

श्रायरियादी श्रसंविग्गा होज्ज, संविग्गा वा कारणं श्रागाढं श्रहिडक्कादि श्रवलंबित्ता ण पुच्छेज्ज, तस्स वा भावं जाणेति, सुचिरेण वि ण विसज्जेति, श्रप्पणो वा भावं जाणित – "श्रम्हं श्रच्छंतो श्रवस्सं सि (सी) दामि", एवमादिकारणेहि श्रणापुच्छिता वच्चेज्जा चरित्तद्वा १५४७॥

ग्रह गुरु इत्थिदोसेहिं सीएज्जा -

सेज्जायरकप्पद्वी, चरित्तठवणाए श्रिभगया खरिया। सारुविश्रो गिहत्थो, सो वि उवाएण हरियन्वे ॥५५४८॥

सेज्जायरस्स भूणिगा जोव्वणकप्पे ठिया, कप्पट्टियं पहुच्च श्रायरिएण चरित्तं ठिवयं - तं पडिसेवतीत्यर्थः । ग्रहवा - दुवनस्वरिगा श्रमिगता सम्मिह्ट्ठी तं वा पडिसेवेति, ग्रहवा - श्रमिगते ति - श्रासक्ता, सो पुण श्रायरिश्रो चरित्तविज्जितो वेसधारी वा वाहिकरणजुत्तो होज्जा । लिंगी वा सारूविगो वा सिद्धपुत्तो वा गिहत्यो वा होज्ज ।

लिंगधारी लिंगी ।

वाहिरव्भंतकरणविज्ञितो सारूवी ।

मुंडो सुनिकलवासघारी कच्छं ण वंधित ग्रवंभचारी ग्रभज्जगो भिवसं हिटइ ।

जो पुण मुंडी सिसहो सुनकंबरधरो सभज्जगो सो सिद्धपुत्तो, एयणायरिकिप्पे ठितो ।

"उवाएण हारयन्वी" पुन्वं गुरुं धणुकूलं भणाति — इमाम्री खेलाघी वन्नामी, जदा गेन्छिति ताहे जत्य सी पिडविद्धी सा पणाविज्जिति "एसी बहूगं झाहारी, एयं विसन्जिहि, तुमं किच मा महामीहकम्मं पगरेहि"। जित सा ठिया तो सुंदरं, भह ण ठाति तो सा विज्जमंतिगिमित्तेहि धाउट्टिज्जित वसीकज्जिति या, धसति विज्जादियाण श्रद्धं दाउं मोएति, गुरू य एगते य भणामाणी सन्वहा प्रणिन्छंती पृथ्वकमेर्ग राम्रो हरियन्त्री ।।५५४॥

सव्वहा ग्रायरिए ग्रणिते ग्रप्पणा ततो णेंति ग्रणेगा एगो वा । जा एगस्स विधी सा ग्रणेगाण वि दट्टव्वा -

एगे तू वच्चंते, उग्गहवज्जं तु लभति सचित्तं । चित्तद्वं जो तु णेति सचित्तं णऽप्पिणे जाव ॥५५४६॥

जो साहू वत्तो एगाणितो वच्चित सो परोवग्गहवञ्जं सिचतादि जं लभित तं ग्रप्पणो ैसमिगिल्लस्स वा गुरुस्स, चिरत्तस्स वा रस्वपौरुपलक्षणचिरत्तद्वा पुण जो सहाग्रो णेति तत्य सिचतादि णेतस्स जं सिचतादि तं जाव ण समप्पेति ताव पूर्वाचार्यस्य ग्रव्वतसहाए वि ण लभित पुरिल्लो, जदा पुण उवसंपण्णो समिप्ति वा तदा लमित, तक्कालाग्रो वा चिरत्तपरिचालणा ।।१५४४।।

एमेव गणावच्छे, तिविहो उ गमो उ होति णाणादी । त्रायरिय-उवज्साए, एसेव य णवरि ते वत्ता ॥५५५०॥

जहा साधुस्स भणियं तहा गणावच्छेइयस्स तिविधो गमो णाणदंसणचित्तद्वा गच्छंतस्स, एवं श्रायरिजवन्भायाण वि । णवरं – ते णियमा वसा भवंति ॥५५५०॥

एसेव गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायन्वो । णाणहं जो तु णेती, सचित्तं नऽप्पणिज्जा वा ॥५५५१॥

णवरं - ताम्रो णियमा ससहायाम्रो जो पुण तातो णेति सचितादी तस्स, समप्पियासु वाण्तस्स ॥५५५१॥

को पुण तातो णेति ?, ं

पंचण्हं एगतरे, उग्गहवज्जं तु लमति सचित्तं । त्रापुच्छ श्रद्ध पक्ते, इत्थीवग्गेण संविग्गे ॥५५५२॥

संजतीतो णाणहा णेंति स्रायित्य उवज्मायो वा पिवत्ती गणी वा घेरो वा, एएसि पंचण्हं स्रणातरो णितो उग्गहवज्जं सिवतादि लमित । इत्यी पुण णाणहा वज्जंती श्रष्टुपक्खे श्रापुच्छिति श्रायित्यं उवज्मायं वसमं गच्छं वा । एवं संजतिवग्गे वि चउरो इत्यीग्रो सत्येण णेयव्वाश्रो, संविग्गो गीयत्थो परिणयवयो णेति । चित्तिह्या गयं ।।५५५२।।

> तिण्हद्वा संकमणं, एयं संभोइएसु जं भणितं । तेसऽसति त्रण्णसंभोइए वि वच्चेज्ज तिण्हद्वा ॥५५५३॥

णाणातितिगस्सद्वा एयं संकमणं संभोइएसु भणियं, संभोइयाण ग्रसती ग्रणासंभोइएसु वि णाणातितिगस्सद्वा संकमति ॥५१५३॥

> श्रहवा - संभोगट्टा संकमित -संभोगा श्रवि हु तिहिं, कारणेहिं तत्थ चरणे इमो भेदो । संकमचडक्कमंगो, पढमे गच्छम्मि सीदंते ॥५५५४॥

१ सेससिस्सस्स, इत्यिप पाठः । २'''नक्षणस्स श्रद्धा चरित्त हा, इत्यिप पाठः ।

संभोगो वि तिण्हट्टा इच्छिज्जइ, तं तहा णाणस्स दंसणस्स चरित्तस्स। णाणदंसणट्टा जस्स उवसंपण्गो तिम सीयते ततो णिगमो भाणियव्यो, जहा अप्पणो गच्छाग्रो। चरित्तट्टा पुण जस्स उवसंपण्णो तस्स चरणं प्रति सीदंतेमु इमो चछित्रहो विगप्पो।

कहं पुण संकमित ?, चउभंगे। इमो चउभंगो -गच्छो सीदित, णो श्रायिरश्रो। णो गच्छो, श्रायिरश्रो। गच्छो वि, श्रायिरश्रो वि। णो गच्छो, णो श्रायिरश्रो। पढमे गच्छो सीदित ॥५५५४॥

सो पुण इमेहिं सीदति -

पिंडलेह दियतुयद्वण, णिक्खवणाऽऽयाण विणय सन्साते। आलोय-ठवण-भत्तद्व-भास-पिंडलग-सेन्जातरादीसु ॥५५५५॥

पिडलेहणा काले ण पिडलेहेंति, ण] पिडलेहेति वा विवच्चासेण, [वा] ऊणात्तिरित्तमादिदोसेहिं वा पिडलेहेति । गुरुपरिष्णिगिलाणसेहाण वा न पिडलेहेंति । निक्कारणे वा दिया तुयट्टंति । णिक्खवणे श्रादाणे वा ण पिडलेहंति, ण पमञ्जंति, सत्तभंगा । विणयं श्रहारिहं ण पयुंजित । सञ्भाए मुत्तत्थपोरिसीद्यो श्रण करेंति, श्रकाले श्रसञ्भाए वा करेंति । पिक्खवादिसु श्रालोयणं ण पर्नजित, भत्तादि वा ण श्रालोएंति, दोसेहिं वा श्रालोएंति, संखिष्ठिए वा भत्तं श्रालोएंति-णिरवखंतीत्ययंः । ठवणकुलाणि वा ण ठवंति, ठिवएसु श्रणापुच्छाए विसंति भत्तद्दं । मंडलीए ण भूंजंति, वीसुं भुंजंति, दोसेहि वा भ्ंजंति, गुरुणो वा श्रणालोगेण भूंजंति । श्रगारभासादिहिं भासंति, सावञ्जं भासंति । पडलेहिं श्राणियं श्रभहढं भुंजंति । सेञ्जायरिपढं वा भुंजंति । श्रादिगाहणेणं उग्गमउप्पादणेसणादोसेहिं य गेण्हंति ।।१४५५।।

एवमादिएहिं गच्छं सीदंतं -

चोदावेति गुरूण व, सीदंतं गणं सयं व चोदेति । आयरियं सीदंतं, सयं गणेणं व चोदावे ॥५५५६॥

गच्छो सीयंतो गुरुणा चोइज्जति. भ्रष्पणा वा चोएति, जे वा तिहं ण सीदित ते वा चोएति। बीयभंगे भ्रायरियं सीदंतं संतं वा चोएति, गणो वा तं श्रायरियं चोएति तितयभंगे ॥५५५६॥

> दोष्णि वि विसीयमाणे, सयं च जे वा तहिं ण सीदंति । ठाणं ठाणासञ्जत, त्रणुलोमादीहि चोदावे ॥५५५७॥

दोणि वि जत्थ गच्छो ग्रायरिश्रो य सीदंति तत्य य सयं चोएति । जे वा तहि ण सीयंति तेहि चोयावेति । "ठाणं ठाणासज्जं" ति श्रायरिय-उवज्ञाय-पवत्ति-घेर-गणावच्छ-भिन्छु-गुहा य श्रहवा गर-मज्ञा-मज्य-कूराञ्करा वा जस्स जारिसी श्ररहा चोदणा जो वा जहा चोदणं गेण्हति सो तहा चोदेयव्यो ॥५५५७॥

> भणमाण भाणवेतो, अयाणमाणस्स पक्ख उक्कोसो । लज्जाए पंच तिण्णि व, तुह किं ति व परिणते विवेगो ॥५५५=॥

गच्छं सीदंतं, ग्रायरियं वा उभयं वा सीदंतं सयं चोदेंतो ग्रण्णेहि वा चोयावेंतो ग्रच्छति । जत्य ण जाणित जहां एते भण्णमाणा वि णो उज्जमिउकामा तत्य उक्कोसेण पक्षं ग्रच्छित गुरुं पुण सीदंतं लज्जाए गारवेण वा जाणंतो वि पंच तिण्णि वा दिवसे ग्रभणंतोवि सुद्धो ।

ग्रह चोदिज्जंतो गच्छो गुरू वा उभयं वा भणेज्जा — "तुम्हं कि दुक्विति ? जइ ग्रम्हे सीदामो, ग्रम्हे चेव दोग्गति जाईहामो", एवं भावपरिणए विवेगो गच्छस्स ग्रुह्स उभयस्स व कज्जिति । ग्रन्नं गणं गच्छइ । सो पुण एगो ग्रणेगा वा श्रसंविग्गगणातो संविग्गगणं संकमेति । एवं चउभंगो ।।५५५८॥

> गीयत्थविहारातो, संविग्गा दोण्णि एज्ज त्रण्णतरे । त्रालोइयम्मि सुद्धा, तिविहुवधीमग्गणा णवरिं ॥५५५६॥

गीयत्यगहणातो उजयिवहारी गहितो, ततो उज्जयिवहारातो सिवग्गा, दोण्णि एज्ज ॥५५५६॥

"ग्रण्णतरे" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

गीयमगीतागीते, अप्पडिवंधे ण होति उवघातो । अग्गीयस्स वि एवं, जेण सुया श्रोहणिज्जुत्ती ॥५५६०॥

ं जइ एगो सो गीम्रो मगीम्रो वा, मह दुगादी होज्ज ते गीता मगीता वा मिस्सा वा, जित एगो गीतो वइयादिसु म्रप्पडिवज्मेंतो वचित तो उविधिउवघातो ण भवति, जो वि मगीतो जहण्णेण जेण सुता म्रोहणिज्जुत्ती तस्स वि म्रप्पडिउज्मेंतस्स उवही ण उवहम्मति ।।५५६०।।

> गीयाण व मीसाण व, दोण्ह वयंताण वड्गमादीसु । पिडवर्ज्यताणं पि हु, उविह ण हम्मे ण वा-ऽऽरुवणा ॥५५६१॥

दोण्हं गीताणं विमिस्साणं वा दोण्हं जइ वि वितयादिसु पडिवर्क्सन्ति सेससामायारि करेंति तेसि उवही ण उवहम्मिति, ण वा पिच्छतं भवति । भिणयविवरजते उविध उवघातो चितिणिज्जो । एवं संविग्गविहारातो एगो ग्रणेगा वा विहीए प्रागता, जप्पिर्मित गणातो फिडिया ततो ग्राढवेत् ग्रालोयणा दायव्या, ततो सुद्धा ।। १५६१।।

"'तिविघउवहीमगगणा णवरि" ति ग्रस्य व्याख्या -

त्रागंतु त्रहाकडयं, वत्थव्य त्रहाकडस्स त्रसती य । मेलंति मिक्सिमेहिं, मा गारवकारणमगीए ॥५५६२॥

"तिविहो" ति ग्रहाकडो अप्यपरिकम्मो बहुपरिकम्मो य । एवं वत्यव्वाण वि तिविधो, ग्रहाकडं ग्रहाकडें मिलिज्जति, इतरे वि दो एवं । वत्यव्वाण ग्रहाकडा णित्य ताहे ग्रागंतुगा ग्रघाकडा वत्यव्वग-मिलिज्जति, मा सो ग्रागंतु ग्रगीयत्यो गारवं करेस्सति "ममेव उवची उक्कोसतरो" ति ।।४५६२॥

गीयत्थे ण मेलिज्जति, जो पुण गीत्रो वि गारवं कुणइ। तस्सुवही मेलिज्जइ, अहिगरण अपचेत्रो इहरा ॥५५६३॥ गीयत्यो जइ ग्रगारवी वत्यव्वग्रहाकडग्रसतीते तहावि ग्रहाकडपिनभोगेणेव भुंजति, ग्रह सेघाणं ग्रण्णाण वा पुरग्रो भणति ।

"ममोवही उनकोसो, तुरम उनही श्रमुद्धो" एवं भणतो नारिज्जित । जइ ठितो तो सुंदरं, श्रह ण ठाति, ताहे श्रणोविहसमो कज्जित ।

"इहरे" ति श्रमेलिज्जंतो श्रगीयसेहाण श्रप्पचयो कि श्रम्हेहितो एस उज्जमंततरो जेण उविध उक्कोसपरिभोगेण भुंजित । "ममोवही उक्कोसो" ति इतरे श्रसहमाणा श्रधिकरणं करेज्जा, तम्हा मेलिज्जिति ।।५१६३।।

एवं खलु संविग्गे, संविग्गे संकमं करेमाणे। संविग्गमसंविग्गे, -ऽसंविग्गे या वि संविग्गे॥५५६४॥

पुन्त्रद्धे पढमभंगो गतो, पच्छद्धे वितिय ततियभंगा ।

तत्थ वितियभंगसंकमे इमे दोसा -

सीहगुहं वग्वगुहं, उदहिं व पलित्तगं व जो पविसे । य्यसिवं त्रोमोयरियं, धुवं से य्यप्पा परिचत्तो ॥५५६५॥

जो संविग्गो ग्रसंविग्गेसु संकमित तस्स ज्ञु, श्राणादिया य दोसा, सेसं कंठं ।। ११६१।।

चरण-करणपरिहीणे, पासत्थे जो उ पविसए समणो । जयमाणए य जहितुं, जो ठाणे परिचए तिण्णि ॥५५६६॥

श्रोसण्णादी सीहगुहादिसंठाणा, सीहगुहादिपवेसे एगमवि य मरणं पावति । जो पुण पाग्रत्यादी श्रतीति सो श्रणेगाइं जाइव्व-मरियव्वाइं पावति ॥५५६६॥

> एमेव ग्रहाछंदे, कुसील ग्रोसण्णमेव संसत्ते । जं तिण्णि परिचयती, णाणं तह दंसण चरित्तं ॥५५६७॥

कंठ्या । गतो वितियभंगो ।

पंचण्हं एगतरे, संविग्गे संकयं करेमाणे । श्रालोइए विवेगो, दोसु श्रसंविग्गे सच्छंदो ॥५५६=॥

पंचिही ग्रसंविगा - पासत्यो श्रीसणो कुसीलो संमत्तो ग्रहाछंदो । एतेनि भणायरो मविगोगु संकमेडजा, सो संविगामज्भगतो संतो श्रालोयणं देति, श्रविसुद्धाविष्टस्स विवेगं करेति, श्रणो मे विमुद्धोवधी दिज्जति । ''दोनु'' ति श्रसंविगो श्रसंविगोनु संकमं करेति, एस चउत्यभंगो । एस ''सच्छंदो'' एच्छा से ''ग्रविषि'' ति काउं श्रदरषू चेव ॥५५६ =॥

पंचेगतरे गीए, श्रारुभिय वदे जतंत एमाणे। जं उवहिं उप्पाए, संभोइय सेसमुज्भंति ॥५५६॥

पंचण्हं पासत्वादियाण एगतरो एंतो जड गीयत्यो श्रायरियं श्रीभधारेतं तर्हि चेव महस्वयत्वननारणं काजं श्रागंतय्यं । विधीए श्रपद्यिवभ्क्तो श्रागच्छमाणो पंघे जं उवकरणं उल्पाएंतो एति त सन्यं गंभीतितं । ''सेसो'' ति जी पासत्योवधी ग्रविसुद्धो तं परिटुवेंति, जो पुण श्रगीयत्थो तस्स वते श्रायितो देति, उवधी से पुराणो ग्रहिणयुप्पातितो वा से सन्वो परिठविज्जिति, ग्रालोइए जं ग्रावण्णो तं से पिन्छतं देज्जिति ।।४५६१।।

पासत्यादिसु इमं ग्रालोयणाविघाणं -

पासत्थादीमुंडिते, त्रालोयण होति दिक्खपभिति तु । संविग्ग पुराणे पुण, जिप्पभिति चेव त्रोसण्णो ॥५५७०॥

श्रन्चंतपासत्थो जो तस्स पन्नज्जादी द्यालोयणा । जो पुण पन्छा पासत्थो जाती सो जतो पासत्यो जातो ततो कालतो श्राढवेत्तु श्रालोयणं देति । एयं श्रहाछंदनज्जाण । श्रहाछंदो जाहे पिंडनकमित ताहे तस्स द्धं । श्रवसेर्स तहेव ।।४५७०।। एवं संभोगट्ठा गयं ।

इमो ग्रायरियद्वा णियमो भण्णति -

त्रायरित्रो वि हु तिहि कारणेहि णाणु दंसणचरित्ते । णाणे महकप्पसुतं, दंसणजुत्ता इमं चरणे ॥५५७१॥

श्रायरियादि णाणनिमित्तं उवसंपज्जित । ग्रहवा - "णाणे महाकप्पसुयं" ति -

नाणे महकप्पसुयं, सीसत्ता केइ उवगते देइ। तस्सऽद्व उद्दिसिन्जा, सेच्छा खल्ल सा ण जिणञ्चाणा ॥५५७२॥

केसि चि श्रायरियाणं कुले गणे वा महाकप्पसुयं ग्रित्थ । तेहि गणसंठिती कया — "जो ग्रम्हं श्रावकिह्यसीसत्ताए उवट्ठाइ तस्स महाकप्पसुयं दायव्वं, णो ग्रण्णस्स" । ग्रण्णतो गणे विज्जमाणे ग्रविज्जमाणे वा भहाकप्पसुतं उद्दिहे श्रायरिए तिम्म गिहए सो पुरिल्लाणं चेव, ण वाएंतस्स, जेण तेसि सा सेच्छा । ण जिणगणहरेहिं भिणयं — "ग्रावकिह्यसीसत्ताए उवगयस्सेव सुयं देयिमिति" ।।४४७२।।

दंसणट्ठा -

विज्जा-मंत-णिमित्ते, हेतूसत्यद्व दंसणद्वाए । चरितद्वा पुरुवगमो, ऋहव इमे होंति आएसा ॥५५७३॥

हेतुसत्य-गोनिदणिज्जुत्तादियट्टा उनसंपज्जति । .

चरित्तट्टा इमो ग्रादेसो -

त्रायरिय-उवज्भाए, त्रोसण्णोहाविते व कालगते । त्रीसण्ण त्रव्विहे खल्लु, वत्तमवत्तरस मग्गणता ॥५५७४॥

श्रायरिश्रो श्रोसण्णो जातो, श्रोघातितो वा गिहत्यो जातो, कालगतो वा । जित श्रोसण्णो तो छण्हं श्रण्णतरो — पासत्यो, श्रोसण्णो, कुसीलो, संसत्तो, णीतितो, श्रहाच्छंदो य । जो य तस्स सीसो श्रायरियपदे जोग्गो सो वत्तो श्रवत्तो वा ॥५५७४॥

१""सुतट्टा श्रविट्टे, इत्यपि पाठः ।

## वत्ते खलु गीयत्थे, अन्यत्तवएण अहवऽगीयत्थे । वत्तिच्छ सार पेसण, अहवा सण्णे सयं गमणं ॥५५७५॥

वत्तो वएण, सुएण वत्तो गीयत्यो । एस पढमभंगो । वत्तो वएण, सुएण ग्रवत्तो । एस ग्रत्थतो वितियभंगो । श्रव्यत्तो वएण, सुएण वत्तो । एस ग्रत्थतो तितयभंगो । श्रव्यत्तो वएण ग्रहवा श्रगीयत्य ति । एस चउत्यो भंगो ।

पढमभंगिल्लो जो वत्तो तस्स इच्छा गणं सारेति वा ण वा । ग्रह्वा – तस्स इच्छा ग्रणं ग्रायिरयं उद्दिसइ वा ण वा, जाव ण उद्दिमति ताव गणं सारवेति । ग्रह्वा – तं ग्रायिरयं दूरत्यं "सारेति" ति – चोदेति साघुसंघाडगपेसणेग । ग्रह ग्रासण्णे सो य ग्रायिरतो तो सयमेव गतुं चोदेति ॥४५७५॥

चोदणे इमं कालपरिमाणं -

एगाह पणग पक्खे, चउमासे वरिस जत्थ वा मिलती । चोयति चोयावेति य, अणिच्छे वद्दावए सयं तू ॥५५७६॥

श्रप्पणा चोदेति, सगच्छ-परगच्छिच्चेहि वा चोतावेति, सन्वहा श्रणिच्छे समत्यो सयमेव गणं वट्टावेति ॥५५७६॥

ग्रहवा -

त्राणं च उदिसावे, पंतावणहा ण संगहहाए । जति णाम गारवेण वि, मुएन्जऽणिच्छे सयं ठाति ॥४४७७॥

ण गच्छस्स संगहोवग्गहणिमित्तं श्रायिरयं उिह्सिति, श्रातावणट्ठा उिह्सिति । तत्थ गतो भणित — ''श्रहं श्रण्गं वा श्रायिरयं उिह्सिविमि, जइ तुब्भे एत्ततो ठाणातो ण उवरमह''।

सो चितेति "मए जीवंते प्रणां ग्रायरियं पहिवज्जति, मुयामि पासत्वत्तणं", जइउवरतो तो सुंदरं । सन्वहा तम्मि प्रणिच्छे जह समत्थो तो ग्रप्पणा गच्छाघियो ठाति ॥५५७७॥ गतो पढमभंगो ।

इमो वितियभंगो -

सुतवत्तो वयवत्तो, भणति गणं ते ण सारिउं सत्तो । सगणं सारेहे तं, अण्णं व वयामो आयरियं ॥५५७=॥

ग्रसमत्यो प्रप्पणो गच्छं बट्टावेडं सो तं घायरियं ताव भगति – "ग्रहं ग्रसमत्यो गच्छं बट्टावेडं तुम्हे चेव इमे सीसा, ग्रहं च घण्णेसि सिस्सो होहामि", ग्रहवा – "एते य ग्रहं च घण्णं घायरियं वयामो उदिसामो" इत्यर्थः ॥४५७=॥

त्रायरिय उवज्भाए, त्रणिछंते त्रपणा य त्रसमस्यो । तियसंवच्छरमद्धं, कुलगणसंघे दिसावंघो ॥५५७६॥ एवं पि भणियो ग्रायरियो उवज्कायो वा जाहे ण इच्छित संजमे ठाउं, गणाहिवत्ते वा ग्रप्पणो य ग्रसमत्यो य, ताहे कुलिच्चं ग्रायरियं उिह्सित तिष्णि वासे। ताहे तिह् ठितो तं परिसारेति चोदेति य। तिण्हं वरिसाणं परग्रो जं सिवत्ताचित्तं सो कुलिच्चायरिग्रो हरित ताहे गणिच्चं उिह्सावेति वरिसं, ततो संविच्चं छम्मासे उिह्तावेति ॥५५७६॥

कुलातो गणं, गणातो वा संघं संकर्मतो श्रायरियं इमं भणाति -

सिचतादि हरित णे, कुलं पि णेच्छामो जं कुलं तुज्मं । वच्चामो अण्णगणं, संघं च तुमं जित ण ठासि ॥५५८०॥

एवं भणंते जित ग्रन्भृद्वितो तो सुंदरं ॥५५८०॥

एवं पि अठायंते, तावेतुं अद्धपंचमे वरिसे । सयमेव धरेति गणं, अणुलोमेणं व णं सारे ॥५५८१॥

ग्रद्धपंचमवरिसोवरि वएण वत्तीभूतो समत्यो सयमेव गणं वारेति, ठिग्रो वि तं ग्रायरियं ग्रणुलोमेहि सारेति ॥११८६॥

> ग्रहवा - वितियभंगिल्लो कुलगणसंघेसु नो उवसंपन्जति । कहं ?, उच्यते -

> > ग्रहव जिंद श्रित्थ थेरा, सत्ता परिउद्दिरुण तं गच्छं । दुहश्रो वत्तसरिसञ्जो, तस्स उ गमश्रो ग्रुणेयच्यो ॥५५८२॥

सुयवत्तो ग्रप्पणा नुत्तत्यपोरिसीतो देति, गीयत्या थेरा गच्छंति परियट्टंति, एस पढमभंगतुल्लो चैव भवति । "गमो" ति पढममंगप्रकार एव, एसो वि ग्रायरियं सारेति तावेति य ॥५५८२॥ गतो वितियभंगो ।

इमो ततियभंगो -

वत्तवत्रो उ त्रगीत्रो, जित थेरा तत्य केति गीयत्था । तेसंतिए पढंतो, चोदे तेसऽसति त्रण्णत्थ ॥५५८३॥

वत्तवयत्तणेण गर्ण रक्खेति चोदयति. ग्रसति घेराणं गीयत्याणं ग्रण्णमायरियं पव्यक्तसुएणं एगपक्तियं सह गणेण उवसंपञ्जति ।

ग्रह्वा – तितयमंगिल्लो जइ ग्रगीयत्वत्तणग्रो गणं परियट्टिंच ग्रसमत्यो थेरा य से गीयत्या तेसंतिए पर्वति, ग्रण्णे य थेरा गच्छपरियट्ट्णे कुसला ते गणं परियट्टंति, एरिसो वि णो ग्रण्णस्स उवसंपज्जति, ग्रसति थेराण डवसंपज्जति ॥५५=३॥ गतो तित्यभंगो ।

इमो चडत्यभंगो -

जो पुण उभयावत्तो, बङ्घावरा श्रमति तो उ उहिसति । सच्चे वि उहिसंता, मोत्तृणिममे तु उहिसती ॥५५८४॥ जित थेरा पाढेंतया ग्रित्थ गणं च वट्टावेंतया तो एसो वि ण उद्दिसति, ग्रण्णं च वट्टावगथेराणं पुण ग्रसति उद्दिसति ॥११८-४॥

> सन्वे वि श्रायरियं उद्दिसंता इमेरिसे श्रायरियं मोत्तुं उद्दिसंति – संविग्गमगीतत्थं, श्रसंविग्गं खलु तहेव गीयत्थं। श्रसंविग्गमगीयत्थं, उद्दिसमाणस्स चउगुरुगा ॥५५८५॥

तिविधं पि उद्दिमंतस्स चउग्रहगा, ग्रह्वा - काल-तव-उभएहि ग्रहगा कायव्वा ॥१४८५॥ एतेसु उद्दिट्ठेसु य ग्रणाउट्टंतस्स इमं कालगतं पच्छित्तं -

> सत्तरत्तं तवो होति, ततो छेतो पहावती । छेदेण छिण्णपरिभाए, ततो मूलं तस्रो दुगं ॥४४८६॥

सत्तिविसे चउगुरुगं । श्रण्णे सत्तिविसे छल्लहुं । श्रण्णे सत्तिविणे छगुरु । श्रण्णे सत्तिविणे छेदो । मूलं एक्कं दिणं, श्रणवट्टं एक्कदिणं । एक्कतीसइमे दिणे पारंचियं ।

श्रहवा - वितितो इमो श्रादेसो-एक्कवीसं दिवसे तवो पूर्ववत्। तवोवरि सत्तदिवसे चउगुरु छेदो। श्रणो सत्तदिवसे छल्लहुछेदो। श्रणो सत्तदिवसे छग्रुरुछेदो, ततो मूलऽणवट्टपारंचिया पणयालीसइमे दिवसे।

ग्रह्वा - छेदे तिततो ग्रादेसो - पणगादि सत्त सत्त दिणेहि णेयव्वो, एत्य छत्तीमुत्तरसत्तदिवसे पारंचियं च पावति । जम्हा एते दोसा तम्हा संविग्गो गीयत्थो उद्दिसियव्वो ॥५५=६॥

> छद्वाणविरहियं वा, संविग्गं वा वि वयति गीयत्थं। चउरो वि ऋणुम्वाया, तत्थ वि ऋणादिणो दोसा ॥५५८७॥

एयं पि संविग्गगीयत्थं छट्ठाणविरह्यं । जित मामकं काहियं पासिगयं संपसारियं उद्दिसावेति तो चजुरुगा भ्राणादिया दोसा ।।११५-७।।

> छद्वाणा जा णितित्रो तिव्वरिहयकाहिगादिया चउरो । ते वि य उद्दिसमाणो, छद्वाणगताण जे दोसा ॥५५८८॥

गतार्था । एत्य वि सत्तरत्तादितवच्छेदविसेसा य सब्वे भाणियन्वा ।

एतस्स इमो श्रववातो – गीयत्यस्स संविग्गस्स श्रसति गीयत्यं ग्रसंविग्गं पव्यवज्ञमुतेण एगपनिख्यं उद्दिसति, एवं कुलगणसंघिच्चयं पि, एवंपि ता श्रोसण्गो गतो ॥५५८८॥

> त्रोहावित-कालगते, जाविच्छा ता तह उद्दिसावेंति । अन्यत्ते तिविहे वी, नियमा पुण संगहद्वाए ॥५४=६॥

जो म्रोहावितो सो सारूवितो लिंगत्यो गिहत्यो या, नो विऽणोणं गवेमियव्यो, भ्रष्यसागारियं च विणावियव्यो, जाहे णेन्छित भ्रष्यणा य भ्रणां भ्रायियं इन्छित ताहे उदिगावित । "भ्रव्वत्तो तियिहो" पढमभंगवण्या ततो भंगा, भ्रह्वा – तिविहो भ्रव्वत्तो तियिहे वि कुने गण गंधे य उदिसावित । एतेसि दोण्ह वि पगाराणं उदिसावेतो णियमा संगहणिमित्तं उदिसावेति । कालगण् वि एस चेय विही, णवरं – चोदण-तावका णिर्य ॥५५=६॥

# वत्तम्मि जो गमो खलु, गणवच्छे सी गमो उ द्यायरिए । णिक्षिखवणे तम्मि चत्ता, जमुहिसे तम्मि ते पच्छा ॥५५६०॥

दो वतस्य निव्दुस्य गर्नो सो गर्मा गणवण्छेद्दर् ग्रायरियार्ग । इसं गाणत्ते – वद गाण्यंस्य-विमित्तं गच्छति ग्रयणोयसे ग्रायरिय्रो संविग्गोतस्य पासे जिक्किविटं गच्छं ग्रप्यवितितो ततिनो वा गच्छति ।

ग्रह से श्रण्यों ग्रायरिशों श्रमंतियों तो ते साधू जति तस्त पासि विस्तिविर्ध गच्छित तो तेण ते चत्ता मर्वति, तम्हा प विश्वियव्या पैयव्या । तेण ते चैण तेण पगारेण ते य घेतुं जस्य गतो तत्य पहमं श्रमाणं विश्विवति, पच्छा मणीत – "जहां में श्रहं, तहा में इमें वि" । "तिम्म ते पच्छा" तस्त सिस्सा मर्वति ॥४५६०॥

णिक्तिवणा अप्पाणो परं य संतमु तस्स ते देति । संवाडगं असंते, सा वि ण वावारऽणापुच्छा ॥५५६१॥

बदा ग्रमा परी य निक्तितो तदा तस्त वि ग्रायरियस्त कि वा जाया ?, जिन ने संति ति ग्रम्यो य सहाया पहुणीन ताहे तेम तस्त वेब दायक्षा, ग्रस्तिमु संवाहर्ग एगं देति, ग्रवमेना ग्रम्यम गेण्हिन । ग्रह सम्बहा ग्रसहातो सन्ते वि गेप्हृति, तेम वि ने कायक्षं, तस्स ग्रहस्य ग्रमापुच्छाए सो ते च वावारेति ॥१४,६१॥

ग्रायरियं गिहिन्स्यं ग्रोसप्नं वा जत्य पेच्छति तस्यिमं भणति -

ब्रोहावित-उम्सण्णे, भण्णित ब्रणाहब्रो विणा वयं तुव्मे । कमसीसमसागरिए, दुष्पडियर्गं जतो तिण्हं ॥४५६२॥

पुत्रवर्दं कंटं । श्रीमञास्त पुत्रवगुरुस्य कमा पादा सिरेण नेसु निवडति श्रमागारिए ।

सीसी भगति - "तस्त ग्रसंत्रयस्य कहं चलमेनु निविद्यक्तइ"।

श्रायरिश्रो मणित – "ढुजडियरवं बतां तिन्हें" दुक्वं उदकारिस्स पञ्चुवकारी किन्दिति, वं बहा – माता विष्ठमी, सामिस्त, धम्मायरियस्त । प्रती तस्त शादेनु वि पडिज्जति, म दांसी ॥५५६२॥ कि च –

> जो जेण जिम्म ठाणिमा, ठावियो इंसणे व चरणे वा । सो तं तयो चुर्यं तिम्म चेव कार्त मवे निरिणो ॥५५६३॥

सी मीमो देव बाबरिएव पानादिसु ठिवशी, इदानि मी बाबरिश्रो तती पानादिमावाशी तुती, टे तुश्रे मी मीमो तेमु देव बाबादिमु ठवेंती विरण्णी मवति ॥११६२॥

- ते मिक्ख बुग्गहत्रकर्मनाणं यसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा देह, देतं वा साइज्जइ ॥ छ०॥१६॥
- जे मिक्न युग्गहदक्कंनाणं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पिडच्छह, पिडच्छंनं वा सातिच्जह ॥२०॥१७॥
- वे भिक्त वुग्गहवक्कंताणं वत्यं वा पहिन्गहं वा कंत्रलं वा पायपुंछणं वा देह, देतं वा साहन्त्रह् ॥ ए०॥ १८॥

जे भिक्खू वुग्गहवक्कंताणं वत्थं वा पिडग़्गहं वा कंवलं वा पायपुंछणं वा पिडच्छइ, पिडच्छंतं वा साइज्जइ ।।स्०।।१६।।

जे भिक्खू युग्गहवक्कंताणं वसिंह देइ, देंतं वा साइज्जइ ॥स्व०॥२०॥

जे भिक्खू वुग्गहवक्कंताणं वसिंह पिडच्छइ, पिडच्छंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥२१॥

जे भिक्ख् वुग्गहवक्कंताणं वसिंह ऋणुपदिसइ, ऋणुपविसंतं वा साइज्जइ ॥स्व०॥२२॥

जे भिक्खू वुग्गहवक्कंताणं सज्भायं देइ, देंतं वा साइज्जइ ॥स्०॥२३॥ जे भिक्खू वुग्गहवक्कंताणं सज्भायं पिडच्छइ, पिडच्छंतं वा साइज्जइ ॥स्॥२४॥ सन्वे सुत्ता भाणियन्वा –

वुग्गहवक्कंताणं, जे भिक्खू असणमादि देज्जाहि । चउलहुग अहहा पुण, णियमा हि इमं अवक्कमणं ॥४५६४॥

वुग्गहो कलहो, तं काउं ग्रवक्कमित । एकग्गहणा तज्जातीयग्गहणमिति वचनात् ग्रहहि ठाणेहि गणात्रो प्रवक्कमणे पण्णते —

श्रव्युज्जत श्रोहाणे, एक्केक्क-दुभेद होज्जऽवक्कमणं। णाणादिकारणं वा, वुग्गहो वा इहं पगतं॥५४६५॥

ग्रन्भुज्जयं दुविधं - प्रन्भुज्जतमरणेण ग्रन्भुज्जयिवहारेण वा । म्रोहाणं दुविधं - विहारोधावणेण लिंगोघावणेण वा, णाणट्ठा ग्रादिग्गहणातो दंसणचरित्तद्वा य, बुग्गहेण वा । एते उच्चारितसरिस ति काउं दह बुग्गहेण पगतं, बुग्गहेण बुक्कंता । बुग्गहो ति कलहो ति वा भंडणं ति वा विवादो ति वा एगट्ठं ।।४५६४॥

के पुण ते बुग्गहवक्कंता ?, इमे सत्त -

वहुरयपदेस अन्वत्त समुच्छा दुग तिग अवदिया चेव। सत्तेते णिण्हगा खलु, बुग्गहो होत वक्कंता ॥४४६६॥ जेट्ठा सुदंसण जमालिऽणोज्ज सावत्थि-तिंदुगुज्जाणे। पंचसया य सहस्सं, ढंकेण जमालि मोत्तूणं॥४४६७॥ रायगिहे गुणसिलए, वसु चोहसपुन्त्रि तीसगुत्ताओ। आमलकप्पा णगरी, मित्तसिरी कुर पिउडाई॥४४६=॥ सेयविपोलासाढे, जोगे तिह्वसहिययखले य। सोधम्म-णलिणिगुम्मे, रायगिहे मुरियवलभहे॥४४६६॥ ۶٥

मिहिलाए लच्छित्ररे, महगिरि कोडिण्ण त्रासमित्ते य। नंडणियणुष्पवाए, रायगिहे खंडरक्खा य ॥५६००॥ निहःखेडजणवउन्लुग, महगिरि घणगुत्त अन्जगंगे च । किरिया दो रायगिहे, महातवो तीरमणिणाए ॥५६०१॥ पुरिमंतरंजि भृयगिह, वलसिरि सिरिगुत्त रोहगुत्ते य। परिवायपोड्साले घोसणपडिसेहणा वादे ॥५६०२॥ विच्छु य सप्पे मृसग, मिगी वराही य काग पोयाई। एयाहि विज्ञाहि, सो य परिव्यायगो क्रसलो ॥५६०३॥ मोरी नउली विराली, बन्दी सिही य उल्लिग स्रोवाइ। एयात्रो विन्जात्रो, गिण्ह परिन्नाय महणीत्रो ॥५६०४॥ सिरिगुत्तेणं छत्तुगो छम्मास विकड्विऊण वाए जिय्रो । ग्राहरण कुत्तित्रावण, चोयात्तसएण पुच्छाणं ॥५६०५॥ वाए पराजिय्रो सो, निन्त्रिसय्रो कारिय्रो नरिंदेण। वोसानियं च नयरं, जयइ जिणो बद्धमाणो त्ति ॥४६०६॥ द्सउर्-नगरुच्छुघरे, अञ्जरिक्खय प्समित्ततियगं च। गोड्डा माहिल नवमड्डमेसु, पुच्छाय विसस्स ॥५६०७॥ पुद्दो जहा अबद्दो, कंचुडणं कंचुओ समनेह । एवं पुडुमबद्धं, जीवं कम्मं समन्नेइ ॥५६०८॥ रहवीरपुरं नगरं, दीवगमुज्जाणमज्जकण्हे य । सिवभृइस्सुविहिम्मि, पुच्छा थेराण कहणा य ॥५६०२॥ उहाए पण्णत्तं, बोडिय-सिवभृइ उत्तराहि इमं । मिच्छादंसणमिणमो, रहवीरपुरे समुव्यण्णं ॥५६१०॥ चौद्स वासाणि तया, जिणेण उप्पाडियस्स नाणस्स । तो बहुर्याण दिईा, सावत्थीए सम्रुप्पना ॥५६११॥ सोलस वासाणि तया, जिणेण उप्पाडियस्स नाणस्स । जिवपएसियदिंही, तो उसमपूरे सम्रुष्पण्णा ॥५६१२॥ चोहा दो वाससया, तह्या सिद्धिं गयस्य वीरस्स । तो अव्यत्तय दिङ्ठी, सेयवित्राए समुप्पणा ॥५६१३॥

वीसा दो वाससया, तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स । सामुच्छेइयदिङ्ठी, मिहिलपुरीए समुप्पना ॥५६१४॥ श्रद्वावीसा दो वाससया, तङ्या सिद्धि गयस्स वीरस्स । दो किरियाणं दिद्वी, उल्लुगतीरे समुप्पण्णा ॥५६१५॥ पंचसया चोयाला, तइया सिद्धिं गयस्स वीरस्स । पुरिमंतरजियाए, तेरासियदिङ्घि उप्पन्ना ॥५६१६॥ छन्त्राससयाई नवुत्तराई, तइआ सिद्धि गयस्स वीरस्स । तो वोडियाण दिद्वी, रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥५६१७॥ चोदस सोलस वासा, चोदावीसुत्तरा य दोन्नि सया। श्रद्वावीसा य दुवे, पंचेव सया य चोत्राला ।।५६१८।। पंचसया चुलसीया, तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स । तो अवद्भियादिङ्ठी, दसउरणयरे समुप्पना ॥५६१६॥ वोडियसिवभृङ्ग्रो, वोडियलिंगस्स होइ उप्पत्ती । कोडिन कोइ वीरा, परंपरा फासम्रपना ॥५६२०॥ पंचसया चुलसीयो, छच्चेव सया नवुत्तरा हुंति । नाणुप्पत्तीए दुवे, उप्पन्ना निव्दुए सेसा ॥५६२१॥ सावत्थी उसभपुर, सेअम्विया मिहिल उल्लुगातीरं। पुरिमंतरंजि दसपुर रहवीरपुरं च नयराई ॥५६२२॥ सत्तेया दिड्डीय्रो, जाइ-जरा-मरण-गव्भ-वसहीणं। मूलं संसारस्स उ, हवंति निग्गंथरूवेणं ॥५६२३॥ मोत्तण एतथ एक्कं, सेसाणं जावजीविया दिही। एक्केक्कस्स य एत्तो, दो दो दोसा मुणेयव्या ॥ ५६२४॥ वहरयादी जाव वोडिया -

एएसि तु पह्नवण, पुन्तिं जा वित्रया उ विहिसुत्ते ।
स च्चेव णिरवसेसा, इहमुद्देसिमा नायन्वा ॥५६२५॥
एतेमि पह्नवणा कायन्वा "विधिनुत्ते" ति जहा मावस्मने सामाइय-णिज्जुत्तीण ॥५६२५॥
एतेसि असणादी, वत्थादी वसहि-वायणादीणि ॥
देउन पडिच्छेज्ज व, सो पावति आणमादीणि ॥५६२६॥

१— "४६०३" — "४६२४" परिमिताः सर्वाः रासु गाधाः पूर्वासत्तं मृतभाष्यप्रती मात्र प्रयमपदौत्तेय-रुदेणैव संकेतिता प्रासन्, स्रतोऽस्माभिरायस्यक-सामायिकनिर्युनिततः पूर्वीकृताः ।

तेर्षि ग्रमगादि देते पण्डितं सञ्चपदेमु चटलहूं, ग्रत्ये चरगुरु, ग्राणादिया य दोमा, ग्रगवस्यपसंगा श्रण्णो वि दाहिति, सङ्गाग वि मिच्छतं जगेति ॥५६२६॥

> दोणगाहणे संवासम्यो य वार्यण पडिच्छणादी य । सरिसं पभासमाणा, जुत्तिमुवण्णेण ववहरंति ॥५६२७॥

"'दाणे" ति ग्रस्य व्याख्या -

गच्चेण ते उद्दिण्णा, अण्णे वा देंते दृट्टू भासंति । नृणं एते पहाणा, विसादि संसन्गिए गच्छे ॥५६२८॥

ग्रम्हं एते ग्रस्तादि देंति गव्यं करेटज, तेम गव्येण उदिय्येम पलावा सवेटज । ग्रयो वा दिन्हतं वर्ठुं भ्रोडज – "यूमं एते चेव पहामा" । तेसि वा कि चि श्रहामावेम गेलयां होडज, ते .येडज – "एतेहिं कि दि विसादि दिय्यं", एत्य गेम्हम-कड्डमादिया दोसा । एवं दायसंमर्गाए ग्रगीयसेहादिया चोदिता तेसु चेव वएटजा ॥१६२=॥

"भहपे ति ग्रस्य व्याख्या -

तेसि पडिच्छणे त्राणा, उग्गममिनमुद्ध त्राभित्रोगं वा । पडिणीयया व देज्जा, बहुत्रागमियस्स विसमादी । ५६२६॥

तेर्डि हत्थातो मत्तादि पडिच्छंतस्य तित्यकरागातिकस्यो, रुगामादि अनुद्धं परिसृंजित, वसीकर्यं दा देक्त 'अन्हं एते पडिवक्तो" ति पडिगोयतथे । अह्वा – एस वहु आगमिर ति विसादि देल्त ।

एगरसहिसंबासेय सेहा विद्यम्मा सीदंति, तेर्पि वा चरिसं गेव्हंति ।

नुय-वःयग-पडिच्छ्य।दिनु वि मंस्रिगमादिदोसा ।

दुत्तिमृदण्यिद्वित्य वा सरिसं चरमकरणं कहेंतो सेहार्दा हरेंति । जम्हा एवमादि दोसा तम्हा गो कि वि नेसि देखा, पब्ल्छिय वा, य वा संबसेखा । एवं संकरेंनेय पुष्वमिया दोसा परिहरिया सर्वति । ॥१९२२॥

मबे कारणं -

असिवे ओमोयरिए रायदुट्टे भए व गेलण्णे । अद्धाण रोहए वा, अयाणमाणे वि वितियपदं ॥५६३०॥

श्रसिवादिकारमेहि नेसि दिन्दति पहिच्छति वा ॥१६३०॥

इमं गेलप्णे -

गेलण्णं में कीरति, न कीरती एवं तुच्म भणियम्मि । एस गिलाणी एत्यं, गवेसणा णिण्ह्यों सी य ॥५६३१॥

१ गा० ४६२७। २ गा० ४६२७। ३ गा० ४६२७।

एगत्य गामे साघू गच्छंता भणिता - "तुन्भं गिलाणस्स कि वेयावच्चं कीरइ, न कीरइ वा"। साघू भणित - "कि वा ते"। गिही भणइ - "एस गिलाणो तुन्भसंतिग्री।"

एत्य गामे साहुणा पविसिजं गविट्ठी जाव णिण्हती सी ।।५६३१।।

## जणपुरतो फासुएणं, अप्फासुयमग्गणे असमणो उ। पण्णवणपडिक्कामण, अविसेसित णिण्हए वा वि ॥५६३२॥

जणसमनखं उग्गमुप्पादणेसणासुद्धं च्छेण करेंति, जाहे सुद्धं ण लभित सो य श्रसुद्धं मग्गति ताहे लोगस्स पुरग्नो उस्सग्गं पण्णवेंति भणंति य — "एस श्रसमणी"।

तं पि भणित - ''जित तुमं णिण्हगिदद्वीग्रो पिडिक्कमिस पासत्थादित्तणग्रो वा तो ते सब्बहा करेमो।'' तहा य पण्णवेति जहा सो तद्वाणाग्रो पिडिक्कमित । ग्रहवा - जत्य साघूणं णिण्हगाण य विसेसी ण णब्ज किंचि ।।५६३२।।

## दुक्खं खु निरणुकंपा, लोए ऋदेंते य होति उड्डाहो । सारूविम्म य दिस्सति, दिज्जिति तेणेवमादीसु ॥५६३३॥

जइ वि सो भ्रोसण्गो निण्हम्रो वा तहावि श्रकज्जंते णिरणुकंपया भवति, सा य दुक्खं कज्जइ, लोगो य तत्थ उड्डाहं करेति – "जइ वि पव्यज्ञाए एरिसं श्रणाहत्तणं ण परोष्परं कतोवकारियाभ्रो भलं पव्यज्ञाए," सारूप्पं सरिसं लिगं दीसित, एवनादि कारणेहि करेंतो सुद्धो ॥४६३३॥

## जे भिक्खू विहं अणेगाहगमणिज्जं सति लाढे विहाराए संथरमाणेसु जणवएसु विहारपिडयाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ॥ ॥ २॥ २॥ ।

"जे" त्ति - णिद्देसे, भिनसू पुन्वविष्णतो । विहं णाम ग्रद्धाणं, श्रणेगेहि श्रहेहि जं गम्मति तं भणे-गाहगमणिष्जं, श्रहो णाम दिवसो । श्रहवा - भणेगेहि श्रहेहि गमणिष्ज श्रणेगाहगमणिष्जं ।

ग्रकारणेण गमणं पडिसिद्धं ।

कि कारणं गमणं पिडसेहेति ?, जम्हा एत्य गम्ममाणे छणेगा संजमाताए दोसा पराज्जंति । जिम्म विसए गुणा तविणयमसं जमराज्ञायमादिया तं विसय, "लाढे" ति — साहू, जम्हा उग्गमुष्पादणेसणामुद्धेण द्याहारोयिषणा संजमभारवहणहुयाए छप्पणो सरीरगं लाढेतीति लाढो, विहारायेति । दप्पेण देसदंतणाए विहरित । "संयरमाणेसु जणवएसु" ति ब्राहारोयिह्यसिहमादिएहिं मुलभेहिं जणवए, तं जणवयं विहाय पत्यज्जए तस्स पव्यज्जतो सुद्धं सुद्धेण वि गच्छमाणस्स चज्लहुं । एस सुत्तत्थो ।

इमो णिज्जुत्ति-वित्यरो -

विह्मद्भाणं भणितं, णेगा य ग्रहा श्रणेगदिवसा तु । सति पुण विज्जंतम्मी, लाढे पुण साहुणो श्रक्खा ॥५६३४॥

गयत्या । विहं णाम प्रद्धा ।

अद्भाणं पि य दुविहं, पंथो मग्गो य होइ नायच्यो। पंथम्मि णत्थि किची, मग्ग सगामो तु गुरु आणा ॥५६३५॥ : 4

तं दुविद्यं - पंथो मग्गो य । पुणो पंथो दुविहो - छिण्णो ग्रिछिणो य । छिणो णित्य किचि, सुणां सब्वं । ग्रिच्छिणो पल्लिवङता वा ग्रित्य । गाम।णुगामि मग्गो । पंये चडगुरुगा, मग्गे चडलहुं. ग्राणादिया य दोसा ।।५६३४।।

> तं पुण गमेन्ज दिवा, रत्ति वा पंथ गमणमग्गे वा। रत्ति त्रादेसदुगं, दोसु वि गुरुगा य त्राणादी ॥५६३६॥

तं पंथं मग्गं वा दिवसग्रो वा राग्रो गच्छति । राइसद्दे ग्रादेसदुगं - संभाराती, संभावगमो वा राती । कहं ?, उच्यते - संभा जेण रायित सोभित दिप्पति तेण संभराती । संभावगमो वियालो । ग्रहवा - संभावगमो राती ।

कहं ?, उच्यते – जम्हा संकावगमे चोर-पारदृश्चिया रमंति तेण संकावगमो राती । संकाए जम्हा एते विरमंति तेण संका विकालो । पंत्रं मागं वा जद्द रातीए विगाले वा गच्छद तो चउगुरुगा ॥५६३६॥

तत्थ मग्गे ताव इमे दोसा -

मिच्छत्ते उड्डाहो, विराहणं होति संजमाताए । इरियाति संजमम्मी, छक्काय श्रचक्खुविसयम्मी ॥५६३७॥

"मिच्छत्ते उड्डाहो" दोण्हं विभासा -

किं मण्णे णिसिगमणं, जाती ण सोहेंति वा कहं इरियं। जतिवेसेण व तेणां, अडंति गहणादि उड्डाहो ॥५६३८॥

इहलोयचत्तकज्जाणं परलोयकज्जुजताणं कि रातो गमणं ? कि मणो दुट्टचित्ता एते होज्जा ? कहं वा ंइरियं सोहंति, इरिजवज्ता वा जंति ?, जहा एयं ग्रसच्चं तहा ग्रणां पि मिच्छतं जणेज्जा, जद्द्वेसेण वा तेण ति काउं रातो ग्रडंता गहिया कंड्रुणववहारादिसु पदेसु उड्डाहो ॥६५३८॥

भ विराहण संजमाताए" एसा विभासा -

संजमिवराहणाए, महञ्जया तत्थ पढमे छक्काया । वितिए अतेण तेणे, तइए अदिन्नं तु कंदादी ॥५६३६॥

संजमिवराघंणा दुविघा - मूलगुणे उत्तरगुणे य। मूलगुणे पंचमहन्वया, पढमे य महन्वए छक्काय-विराहणं करेति, वितिए महन्वए ग्रतेणं तेणमिति भासेज्जा, तितए महन्वए कंदादि ग्रदिणा गेण्हेच ॥५६:६॥

ग्रहवा -

दियदिने वि सचित्ते, जिणतेणां किम्रुत सन्वरीविसए। जेसि च ते सरीरा, अविदिण्णा तेहि जीवेहिं ॥५६४०॥

सचित्तं जिणेहि णाणुण्णायं तेण दिवसतो नि तेण्णं, रात्री रातो वा ग्रदिष्णं, ग्रह्वा - जेसि ते कंदादिया सरीरा जीवाणं तेहि वा ग्रदिष्णं ति तेष्णं ॥५६४०॥

१ गा० ५६३७।

## पंचमे अणेसणादी, छड्डे कप्पो व पहम वितिया वा । भगगवत्रो ति मि जात्रो, अपरिणयो मेहुणं पि वए ॥५६४१॥

पंचमे ति वते ग्रणेसणिज्जं गेण्हंतस्स परिग्गहो भवति, छट्टे ति रातीभोयणे ग्रद्धाणं कप्पं भुजंतस्स रातीभोयणभंगो भवति । पढमो ति-खुहापरीसहो वितिग्रो पिवासापरीसहो तेहि ग्रातुरो राति भुंजेज्ज वा पिएज्ज वा, एंगव्रतभंगे सव्ववयभंगो ति काउं मेधुणं पि सेवेज्जा । ग्रह्वा — ग्रपरिणतो ग्रयुद्धधम्मतणग्रो दिया रातो सत्ये वच्चमाणे काइयानिमित्तं उसवको, ग्रगारी ति काइ उसवका, ग्रप्पसागारिए तं पिडसेवेज्ज ।।५६४१।।

'इरिया इति ग्रस्य व्याख्या – रीयादसोधि रत्ति, भासाए उच्चसद्वाहरणं । ण य त्र्यादाणुस्सग्गे, सोहए काया य ठाणादि ॥५६४२॥

राग्रो इरियासिमइं न सोहेइ। भासासिमइए वि ग्रसिमग्रो पंयाइविष्पणट्टे उच्चसहेण वाहरेला। एसणासिमिति ण संभवति, रातो दिवसतो वा ग्रद्धाणं पढमिवितियपरीसहाउरो एसणं पेलेज्जा। श्रादाणिक्छेय-सिमतीए ठाणिणसीदणाणि वा करेंतो रातो ण मोहेति। काइयादिगरिट्टवणं वि करेंतो यंहिल्लं पि ण सोहेति। ११६४२॥ एसा सव्वा संजमिवराहणा।

इमा ग्रायविराहणा -

वाले तेणे तह सावए य विसमे य खाणु कंटे य। अकम्हा भय आतसमुत्थं रित्त मग्गे भवे दोसा ॥५६४३॥

सप्पादी वाला तेसु डिसिज्जिति, उवकरणसरीरतेणा ते उवकरणं संजतं वा हरेज्जा, सीहादिसावएण खज्जिति, विसमे पिंडयस्स प्रण्णतरमा य विराहणा हवेज्जा, खाणुकंटए वा वि सप्पी ह्वेज्जा, प्रकंस्माद भयं ग्रहेतुकं भवति, राम्रो मग्गे वि एते दोसा, किमुत पंथे ॥५६४३॥

इमं वितियपदं -

कप्पति तु गिलाणहा, रिंच मग्गो तहेव संभाए। पंथो य पुट्यदिहो, त्यारिक्ख्यो पुट्यभणिता य ॥५६४४॥

म्रारिवखगो ति दंडवासिगो, पुव्यामेवं मण्णति घ्रम्हे गिलाणादिकारणेण रातो गमिस्तामो, म। किचि छलं काहिति । म्रणुण्णाते गच्छंति, सेसं कंठं ॥५२४४॥ मग्ग त्ति गतं ।

इदाणि व्यंथो भण्णति -

दुविहो य होइ पंथो, छिण्णद्वाणंतरं श्रिष्ठिणं च । छिण्णे ण होइ किंची, श्रिष्ठिण्णे पन्लीहि वइगाहि ॥५६४५॥

इमो विधी -

छिण्णेण श्रिष्णेण च, रत्ति गुरुगा तु दिवसती लहुगा । उद्दर् पवज्जण, सुद्धपदे सेवती जं च ॥४६४६॥

१ गा० १६३० १२ गा० १६३१ ।

उद्द्रे जद्द श्रद्धाणं पव्यजति तस्य सुद्धंसुद्धेण वि गच्छमाणस्स एयं पच्छितं, जं च श्रकप्पादि कि

इमा ग्रायविराहणा -

वात खंख वात कंटग, आवडणं विसम-खाणु-कंटेसु । वाले सावय तेणे, एमाइ होति आयाए ॥५६४७॥

खलुगा जाणुगादिसंघाणा वातेण घेणंति, चम्मकंटगो वातकंटगो ग्रहवा भृद्धिसी हहुागृद्धिसी वा कायकंटगो वा । सेसं कंठ्यं ।।५६४७॥ एसा ग्रायविराहणा ।

इमा सजमविराहणा -

छक्कायाण विराहण, उवगरणं वालवुडूसेहा य । . पढमंण व वितिएण व, सावय तेणे य मेच्छे य ॥५६४८॥

ग्रयंडिलेसु पुढिवमादिछण्हं कायाणं संबद्धणादिविराहणं करेंति, वालबुद्भुसेहा पढमवितियपरीसहेिंह परिताविज्जति, साधू उज्मिन्दं सावग्रो सावएण वा खज्जेज्जा । तेणगेहिं मेच्छेहिं वा उवकरणं खुडुगादि वा हीरेज्जा ॥५६४८॥

२ उवकरण त्ति एयस्स इमं वक्खाणं -

उत्रगरण-गेण्हणे भार-वेदणे तेणगम्म अधिकरणं । रीयादि अणुवस्रोगो, गोम्मिय भरवाह उड्डाहो ॥५६४९॥

नंदिपहिग्गह-ग्रह्वाणकप्य दुलिंगमादिपंयोवकरणं च जद्द गिण्हंति तो भारेण वेयणा भवति, वैविहरूप्कर्वा य तेणगगम्मा भवति, तेणेहि वा उवकरणे गहिए श्रधिकरणं, भारवकंता य द्वरियोवउत्ता ण भवंति, बहूवकरणा वा गोमिएहि घेप्पंति, गोमिया य चित्तेति उल्लावेति य — "ग्रहो ! बहुलोमा भारवहा य" एवं उह्वाहो भवे । ग्रह्वा — एतद्दोसभया उवकरणं उज्मंति तो जं तेण उवकरणेण विणा विराहणं पार्वेति तमावज्जंति ॥५६४६॥

इमं पंथोवकरणं ~

चम्मकरग सत्थादी, दुर्लिगकप्पे य चिलिमिलिऽग्गहणे। तस विपरिणमुङ्जाहो, कंदादिवहो य कुच्छा य ॥५६५०॥

जह चम्मकरगो ण घेव्यति सत्यकोसगं वा, "दुल्लिंगं" वा गिहत्यिलिगोवकरणं ग्रण्णवासंहिय-लिगोवकरणं वा, "कप्प" ति-श्रद्धाणकप्पं, चिलिमिणि त्ति, एतेसि श्रग्गहणे इमे दोसा जहासंखं पच्छद्धं भिणया । चम्मकरग श्रग्गहणे तसविराहणा, पिप्पलगुलिया गोरस-पोत्तगादि श्रग्गहणे सेहमादियाण विप्परिणामो भवति, पिप्पलगादिसत्येण पुण पलंचे विकरणे काउं श्राणिज्जंति, दुल्लिंगेण विणा रातो गेण्हंताण पिसियादि वा रह्वाहो भवति । श्रद्धाणकप्पेण विणा कंदादियाण छण्ह वा कायाण विराहणा भवति, चिलिमिलियं विणा मंडलीए भुंजंताणं जणो दुगंछति ।।५६५०।।

पंथजोग्गोवकरण ग्रागहणे ग्रजयकरणे य इमे दोसा – ग्रपरिणामगमरणं, ग्रातपरिणामा य होति णित्थक्का । णिग्गत गहणे चोदित, भणंति तह्या कहं कप्पे।।४६५१॥

१ कट्यघोभागवर्ती संघिवायुः । २ गा० ५६४८ । ३ व्याकुला, इत्यर्थः ।

''ग्रकिप्पयं'' ति णाउं ग्रपरिणामगो ण गेण्हित, ग्रगेण्हणे मरित । ग्रद्धाणे ग्रकिप्यगहणं दट्ठुं भितिपरिणामा ' णित्यवका'' णिल्लब्जा भवंति, ग्रद्धाणातो णिग्गया श्रकप्पं गेण्हता चोदिता - ''मा गेण्हह ति, ण वट्टित'' ते पडिभणंति - ''तितया ग्रद्धाणे कहं कप्पे'' ।। १९१।।

काउडीए विणा इमे दोसा -

तेणभयोदककज्जे, रत्तिं सिग्घगति दूरगमणे य । वहणावहणे दोसा, वालादी सल्लविद्धे य ॥५६५२॥

तेण मया रातो सिग्घं गंतच्यं, उदगणिमित्तं जहा मक्ष्विसए रातो सिग्घं दूरं च गंतच्यं। तत्य कावोडीए वाल बुद्धा ग्रसह सल्लिब्दा उवकरणं च वोढ्यं, श्रह ण वहंति तो एते परिनत्ता भयंति। उवकरणं पि छुडे यव्यं। ग्रह्वा — "तेण" ति-तेणभए डंडचिलिमिली घेष्पति। श्रकष्पणिज्जकज्जे परितित्यय उथकरणं। उदगकज्जे चम्मकरगो, उदगकज्जे चेय गुलिगगहणं, उदगगहण हुया दित्रगहणं। रातो सिग्धगितगमणे तिलयगाहणं। दूरं गंतुं सत्यो ठाइस्सित तत्य वालादिसल्लिब्द्ववहणहुा कावोडी। सल्लुद्धरणादिणिमित्तं सत्यकोसो घेषाइ। एवमादि उयकरणं यहतो भारमादिया दोसा, श्रवहंतस्स श्रायसं जमविराधणादिया दोसा, तम्हा णिक्कारणे श्रद्धाण णो पवज्जेज्ज ॥५६४२॥

कारणे पवज्जित तत्थ इमो कमो -

वितियपदं गम्ममाणे, मग्गे श्रसतीए पंथजयणाए । पडिपुच्छिऊण गमणं, श्रिडणणपल्लीहि वितयाहि ॥५६५३॥

पढमं मग्गेण गंतव्यं । असित मग्गस्स जणवयं पुन्छिउण प्रिष्ठिणपंथेग पिल्वितिगादीहि गंतव्यं, ततो छिण्गेण ।।४६४३॥

इमेहिं कारणेहिं पंथेण गम्मति -

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुद्वे भए व श्रागाढे । गेलण्ण उत्तिमद्वे, णाणे तह दंसण चरित्ते ॥५६५४॥

म्रणतरे वा मागाढे, जहा - सुयम्मसामिगणहरस्स मासकप्पे म्रसंपुण्णे रायगिहे णगरे तणकदुधारगो दमगो पन्वइतो। तं भिक्खं हिंडतं लोगो भणति-"तणकटुहारगो" ति। तस्य ग्रसहणं, सुधम्मस्स ग्रभयाऽऽपुच्छणं।

ग्रभयस्य पुच्छा, कहणं ''सेहस्स सागारियं" ति, तिकोडिपरिच्चागो विभामा -

एएहि कारणेहि, आगादेहिं तु गम्ममाणेहिं।

उवगरण पुन्त्रपिलतिहएण सत्थेण गंतव्यं ॥५६५५॥

पंथजोग्गोवकरणपडिलेहा गहणं, ग्रह पुट्यं सत्यं पडिलेहेउं गुद्धे ण तेण मह गमणं ॥५६५५॥

श्रसिवे श्रगम्ममाणे, गुरुगा दुविहा विराहणा नियमा। तम्हा खलु गंतव्यं, विहिणा जो विणश्रो हेट्टा ॥५६५६॥

दुविहा विराहणा - श्राय-संजभेतु । श्रह्वा - श्रप्यणो परस्य य । हेट्टा श्रोहणिज्जुर्साए जो गमो भणितो, सेसा वि घोमोदरियादमो जहेव श्रोहणिज्जुनीए तहा भाषिवत्या ॥४६४६॥

#### उवगरण पुन्वभणितं, अप्पडिलेहेंते चउगुरू आणा । ओमाण पंथ सत्थिय, अतियत्ति अप्पपत्थयणे ॥५६५७॥

चवकरणं चम्मकरगादी, जं वा ववलमाणं तं श्रगेण्हमाणस्स सत्यं वाऽपिहलेहंतस्स चउगुरुगा। श्रपिहलेहीए दोसा भवंति - श्रोमाण पेल्लिश्रो व होज्जा, सत्यवाहो प्रतियत्ती पासत्यो वा पंतो होज्ज, सत्यो वा श्रप्पपत्ययणो श्रप्पसवलो होज्ज, प्रणो वा पंथिया तत्य पंता होज्ज। तम्हा एयद्दोसपित्हणत्यं पिडलेहियन्त्रो सत्यो ।।१६५७।।

सो केरिसो सत्थपडिलेहगो -

रागदोसिवमुक्को, सत्थं पिंडलंहे सो उ पंचिवहो । मंडी बहिलग भरवह, श्रोदिरिय कप्पेडिय सत्थो ५६५८॥

सो सत्थी पंचिवहो - भंडि ति गंडी, बहिलगा उट्टबिनहादी, भारवहा पोर्टालया वाहगा, चदिया णाम जिंह गता तिंह चेव रूबगादी छोडं समुद्दिसंति पच्छा गम्मित, म्रह्वा - गहियसंबना उदिया, कृष्यिदया मिनलायरा ।।५६५६।।

रागदोसिए इमे दोसा -

गंतव्वदेसरागी, ग्रसत्य सत्थं करेति जे दोसा । इयरो सत्थमसत्थं, करेति ग्रच्छंति जे दोसा ॥५५५६॥

जस्स गंतव्वे रागो सो जित सत्वपिडलेहगो सो ग्रसत्यं पि सत्यं करेडजा, तेण कुसत्येण गच्छंताण जे दोमा तमावज्जित । "इयरे" ति जो गंतव्वो दोसी सो सुरुक्तमाणमत्यं पि ग्रसत्यं करेति, तत्य ग्रसिवादिसु श्रच्छंनाण जे दोसा ते पावित ॥५६५६॥

उप्परिवाडी गुरुगा, तिसु कंजिमादि संभवो होन्जा । परिवहणं दोसु भवे, वालादी सन्ल-गेलण्णे ॥५६६०॥

ं भंडीसु विज्जमाणासु जइ चिहलगेसु गच्छित तो चउगुरुगा, एवं सेसेसु वि । ग्रादिल्लेसु तिसु कंजियमादिपाणगसंभवो होज्ज, दोसु भंडिबिहलगेसु परिवहणं होज्ज ।

केसि परिवहणं ?, उच्यते – वालादीणं, म्रादिसद्गहणेणं वृद्धाणं दुव्वलाणं खयंकियाण य सल्ल-विद्धाण गिलाणाण य ॥५६६०॥ सत्यं पडिलेहंति तम्हा सत्यो पडिलेहियव्यो ।

सत्ये इमं पडिलेहियव्वं -

सत्थं च सत्थवाहं, सत्थविहाणं च त्रादियत्तं च । दन्त्रं खेत्तं कालं, भावोमाणं च पडिलेहे ॥५६६१॥

पुन्त्रद्धस्स इमा वक्खा -

सत्थे ति पंचमेदा, सत्थाहा श्रद्ध श्रातियत्तीया । सत्थस्स विहाणं पुण, गणिमाति चडव्यिहेक्केक्कं ॥५६६२॥ सत्यस्स पंच भेदा - भंडीमादि। सत्थवाही ग्रद्विवहो। ग्राइयितया नि ग्रद्विवहा उपि भणिहिति। सत्यिवहाणं पृण गणिमादि चउित्वयं, गणिमं पूगफलादि, घरिमं जं तुलाए दिञ्जति खंडसवकरादि, भेज्जं ग्रुततंदुलादि, पारिच्छं रयणमोत्तियादि। "एवकेवके" ति विह्लगेसु वि एयं चउित्वहं। भारवहेसु वि एवं चउित्वहं। उदिरयकप्पडिएमु तं मंडं चउित्वहं भाणियव्वं।। ४६६२।।

द्व्वादि चउनकं च पडिलेहेज्ज, तत्य दव्वे -

अणुरंगादी जाणे, गुंठादी वाहणे अणुण्णवणे। धम्मो त्ति व भत्ती य व, वालादि अणिच्छे पडिकुई ॥५६६३॥

श्रणुरंगा णाम घंसिग्रो । जाणा सगडिगातो वा वाहणा। गुंठादी – गुंठो घोडगो, ग्रादिसद्दातो प्रस्सो उट्टो हत्थी वा । ते श्रणुण्णविज्जंति – जड श्रम्हं कोइ बालो श्रादिसद्दाग्रो बुड्ढो दुव्वलो गिलाणो वा गंतुं ण सबकेज्जा सो तुब्भेहि चडावेयव्यो, जइ श्रणुजाणंति धम्मेण तो तेहि समं सुद्धं गमणं। ग्रह मुल्लेण विणा णेच्छंति तो तं पि श्रवभुवगच्छिज्जति । ग्रह मुल्लेण वि णेच्छति तो तेहि समं पिडकुट्ठं गमणं, ण तेहि समं गम्मित ।।५६६३।।

किं च इमेरिसभंडभरितों इच्छिज्जित सत्यो – दंतिक्क-गोर-तेल्ले, गुल-सप्पिएमातिभंडभरितासु । श्रंतरवाघातिम्म उ, देंतेतिधरा उ किं देउ ॥५६६४॥

मोदग-साग-वट्टिमादी दंतखज्जमं बहुविहं दंतिवकं।

ग्रह्वा -- तंदुना दंतिका, सन्वं वा दंतखरुगयं दंतिकां। गोर ति गोधूमा। तहा तेल्लगुनगिष्-णाणाविधाण य धण्णाण भंडीग्रो जइ भरियातो तो सो दन्ततो सुद्धो।

कि कारणं ?, ग्रंतरा वाघाए उप्पणो तं ग्रप्पणा खंति ग्रम्हाणं वि देति । "इहरह" ति जह कुंकुम-कत्थूरिय – तगर पत्तचोय-हिंगु-संखलोयमादी ग्रखण्जदन्त्रभरिए ग्रंतरा वाघाते संबले गिट्टिए कि दिनु, तम्हा एरिसमरिएण ण गंतन्वं ।।४६६४॥

श्रंतरा वाघातो इमो -

वासेण णदीपूरेण वा वि तेणभय हत्थि रोहे वा। खोभो जत्थ व गम्मति, असिवं एमादि वाघातो ॥५६६५॥

मंतरा गाढं वासमारदं, चडमानवाहिणी वा महानदी पूरेण घागता, घणतो वा चोरमवं, दुदुहित्यणा वा पंचो एदो, जत्य वा सत्यो गंतुकामो तत्य रोहगो, रखमोमो वा नत्य, प्रमियं वा तत्य, एवगादिकज्जेनु मंतरा सिणावेसं काउं सत्यो प्रच्छति ॥४६६५॥ एवं दक्वतो पिडिनेहा।

इमा 'खेल-काल-भावेसु -

खेत्तं जं वालादी, अपिरस्तंता वर्तति श्रद्धाणं। काले जो पुट्यण्हे, भावे सपक्ख-परपक्खणादिण्णां ॥४६६६॥ जित्तयं खेलं वालवुट्टादिगच्छो ग्रपरिश्रांतो गच्छित तित्तयं जित सत्यो जाति तो खेतग्रो सुद्धो । कालो जो उदयवेलाए परियत्ते पुट्चण्हे ठाति सो कालतो नुद्धो । भावे जो सपक्ख-गरपक्खिमक्खायरेहि ग्राणाइण्गो सो मावग्रो मुद्धो।।५६६६।।

एक्केक्को सो दुविहो, सुद्धो ख्रीमाणपेल्लितो चेव । मिच्छत्तपरिग्गहितो, गमणाऽऽदिवणे य ठाणे य ॥५६६७॥

"एक्केक्को" ति मंडिबहिलगादिसत्यो दुविहो — नुद्धो ग्रमुद्धो य। सुद्धो ग्रणोमाणो, ग्रोमाणपेल्लिग्रो ग्रमुद्धो । सत्यवाहो ग्रातियत्ती वा जे वा तत्य ग्रवप्पहाणा एते मिच्छिह्द्द्धी । एतेहि सो सत्यो परिग्गहितो होज्ज ॥४६६७॥

ग्रोमाणपेल्लिग्रो इमेहि होन्ज -

समणा समिण सपक्खों, परपक्खों लिंगिणो गिहत्था य । त्र्याता संजमदोसा, त्र्यसती य सपक्खवन्जेणं ॥४६६८॥

पुन्यद्धं कंठं । बहुमु सपन्छ-परपक्तिभिक्तायरेमु प्रष्फञ्जंताणं ग्रायविराहणा, कंदादिग्गहणे वा संजमविराहणा । प्रणीमाणस्स ग्रसतीते सपव्योमाणं विज्ञिता परपक्षोमाणं गंतव्यं, तत्य जणो भिक्खग्गहणे विसेसं जाणति ॥५६६=॥

"भामणे" ति ग्रस्य व्याख्या -

गमणे जो जुत्तगती, बङ्गावल्लीहि वा त्राछिणोणं। थंडिक्लं तत्थ भवे, भिक्खग्गहणे य वसही य ॥५६६८॥

जुत्तगती गाम मिदुगती - न घीछं गञ्छतीत्यर्थः । ग्रिह्मण्यपहेग बह्यपल्लीमादीहि वा गञ्छिति, तत्य थंडिल्लं भवति, बह्यपल्लीहि य भिक्स लमइ, बसही य लब्मित ॥५६६॥

''श्यादियणे'' त्ति ग्रस्य व्याख्या -

त्रातियणे मोत्तृणं, ण चलित अदरण्हे तेण गंतन्त्रं । तेण परं भयणा उ, ठाणे थंडिल्लठायीसु ॥५६७०॥

ग्रातियणे ति जो भुंजणवेलाए ठाति, भोतूण य ग्रवरण्हे जो ण चलित तेण गंतव्वं। तेणं परं भयणे ति भयणा णाम जइ ग्रवरण्हे भोतुं चलए तत्य जइ सब्वे समत्या गंतुं तो सुद्धो, ग्रह ण सक्केंति तो ग्रसुद्धो, ण तेण गंतव्वं। ठाणे ति जो सत्यो सिण्णवेसयिङलेमु ठाति सो सुद्धो, ग्रयंङिले ठाति ग्रसुद्धो ॥४६७०॥

जं बुत्तं <sup>3</sup>सत्यहा ग्रट्ट ग्रायियत्ती य ग्रस्य व्याख्या -

पुराणसावग सम्मिद्दि ग्रहाभद् दाणसङ्हे य । त्रणभिग्गहिते मिच्छे, त्रभिग्गहिते त्रण्णतित्यी य ॥५६७१॥

पुराणो, गहिताणुब्बतो सावगो, अविरयसम्मिह्टी, अहामह्गो, दाणसङ्घो, अगिमगहियमिच्छो अभिगाहियमिच्छिट्टी, अण्णतित्थियो य, एते सत्याहिवा अट्ट । आतियत्तिया वि एते चेव अट्ट ॥५६७१॥

१ गा० ४६६७। २ गा० ४६६७। ३ गा० ४६६२।

ग्रद्धाणं पडुच भंगदंसणत्यं भण्णति -

सत्थपणए य सुद्धे, य पेल्लिते कालऽकालगम-भोजी। कालमकालहाई, सत्थाहऽहाऽऽदियत्ती वा ॥५६७२॥

सत्थपणगं ति पंच सत्या, एयं गुणकारपयं, ते य सत्या सुद्धा ।

कहं ?, उच्यते - सपक्ख-परपक्खतोमाणप्रपेल्लिय ति, कालग्रकाले गमणं, कालग्रकाले भोयणं, कालग्रकालि भोयणं, कालग्रकालियोते, ठाइ ति यंडिलग्रयंडिलठाई। एते चनरो सपडिपक्वा सोलसभंगकरणप्या। ग्रष्टु सत्यवाहा भित्यित्ति ते दो वि ग्रुणकारप्या - एत्य काले गच्छइ, काले भुंजइ, काले निवेसइ, यंडिले ठाइ-एए सुद्धप्या, पडिनक्खे ग्रसुद्धा। सत्यवाहादिया पढमा चन्नरो नियमा भद्दा, पच्छिमा चन्नरो भयणिन्ना भवंति, प्रइयत्ती वि ॥१६७२॥ एसा भद्दवाहुकया गाहा, एईए ग्रत्यग्रो सोलस भंगा उत्तरभंगा, उत्तरभंगविगप्पा य सव्वे सूतिया।

जतो भण्णति -

एतेसिं च पयाणं, भयणाए सयाइ एगपण्णं तु । वीसं च गमा णेया, एत्तो य सयग्गसो जतणा ॥५६७३॥

सत्यपणगपदं, चजरो य सोलसभंगपदा, श्रष्टु सत्यवाहा, श्रादियत्ति श्रष्टु पदा य, एतेसि पदाणं संजोगे भयण ति भंगा, एतेसि एककावण्णसया भवंति वीसं च भंगा । एत्य सत्येसु सुद्धासुद्धेसु सत्यवाहाइयत्तेमु य भद्दपंतेसु श्रप्पबहुचिताए सयगेहि जयणा भवति ।।५६७३।।

एसेवत्थो फुडो कज्जति -

कालुद्वाई कालनिवेसी, ठाणद्वाई कालभोई य । उग्गयऽणत्थमियथंडिल मज्मण्ह धरंत खरे वा ॥५६७४॥

कालुट्टाती समाए ग्राइच्चे दिवसती जो गच्छिति, कालनियेसी जे ग्रणत्यमिए ग्रादिच्चे घवकति, ठाणट्टाती यंडिल्ले घवकड, कालभीती जो मन्भण्हे भुजड, ग्रणत्यमिए वा ॥५६७४॥

> एतेसिं तु पयाणं, भयणा सोलसविहा तु कायच्या। सत्थपणएण गुणिता, असीति भंगा उ नायच्या ॥५६७५॥

एतेसि चडण्ह पयाणं इमेग विहिणा मोलस भंगा कायच्या - कालुद्राती कालनियमा ठाणहानी कालभोती (१), एवं सपष्टिपगरीसु सोलन भगा नायच्या । एते नोलन भंगा मस्यवणएण गुणिता प्रमीति भंगा भवंति ॥४६७४॥

सत्याहऽहुगगुणिता, श्रसीति चत्ताल छस्यया होति। ते त्याह्यत्तिगुणिता, सत एक्कावणा वीसऽहिया ॥५६७६॥

चमीति प्रदेहि सत्याहिवेहि गुनिया छस्पता ननाना भवंति । ते प्रृहि चित्रपत्तिगृहि गुनिया एक्सावणं सता वीसा (११२०) भवंति । एत्य भणायरे नन्ये भंगतिगणेण वा मृते भणांन् भागित्याणं चानोर्त्ति मत्यवित्रिह्मा ॥१६७६॥

इदाणि ग्रणुण्णवणा भण्णति -

## दोण्ह वि चियत्ते गमणं, एगस्सऽचियत्ते होति भयणा उ । अप्यत्ताण णिमित्तं, पत्ते सत्थिम्म परिसाओ ॥५६७७॥

जत्य एगो सत्यवाहो तत्य तं अणुणावेंति. जे य अहप्ययाणा पुरिमा ते वि अणुणावेंति, जत्य दो सत्याधिवा तत्य दोऽवि अणुणावेंति, दोण्ह वि चियत्ते गमणं । अह एगस्स अचियत्तं तो मयणा, जित पेल्लगम्स चियत्तं तो गम्मिति. अह पेल्लगस्स अवियत्तं तो ण गम्मिति । पंथिता वा जाव ण मिलंति सत्ये ताव सठणादि- णिमित्तं नेण्हित, सत्ये पुण पत्ता सत्यस्स चेव सठणेण गच्छेति । अष्णं च सत्यपत्ता तिण्णि परिसा करेंति — पुरत्तो मिगपरिसा, मङके सीहपरिसा, पिट्टतो वसमपरिसा ॥१६७॥

दोण्ह वि ति ग्रस्य व्याख्या -

दोण्ह वि समागता सित्ययो व जस्स व वसेण गम्मति ऊ । य्यणणुष्णवणे गुरुगा, एमेव य एगतरपंते ॥५६७८॥

"दोण्ह" वि सत्यो सत्यवाहो य, एते दो वि समागए ममनं ग्रणुन्नवेंति । ग्रहवा – सत्यवाहं जस्स य वसेण गम्मइ एते दो वि समागते समनं ग्रणुन्नवेंति । ग्रहवा – सत्याहिवं चेव एक्कं ग्रणुप्णवे । एवं जइ णो ग्रणुन्नवेंति तो चटगुरुगा, जित दोष्णि ग्रहिवा ते दी वि पेल्लगा तत्य एक्कं ग्रणुप्णवेंति, एत्य वि चट-गुरुगा । एनतरे वा पते पेल्लगे जइ गच्छेति तत्य एमेव चटगुरुगं ।।५६७६।।

# जो वा वि पेल्लिय्रो तं, भणंति तुह वाहुछायसंगहिया। वच्चामऽणुग्गहो त्ति य, गमणं इहरा गुरू त्राणा ॥५६७२॥

सत्याहिवं सत्यं वा जो वा तिम्म सत्ये पेल्लगे तं भण्णति – जित ग्रणु जाणह ग्रम्हं तो तुद्भेहिं समं तुह् बाहुच्छायद्विता समं वच्चामो ।

जइ सो भगेज - 'ग्रणुगहो'' ततो गम्मति । ग्रह तुण्हिक्को ग्रच्छित भगइ वा - 'मा गच्छह.'' जइ गच्छंति तो चटग्रदर्ग, ग्राणादिया य दोसा ग्र१६७६॥

जित सत्यस्स ग्रचियते सत्याहिवस्स वा ग्रन्नस्स वा पेल्लगस्स ग्रचियते गम्मित तो इमे दोसा-

पिडसेहण णिच्छुभणं, उवकरणं वालमाति वा हारे । त्रवियत्ति गोम्मएहि व, उडुन्भंते (उद्दुन्जंते) ण वारंति ॥५६८०॥

ग्रडविमन्मे गयाणं मत्तपाणं पिंडचेहेज, सत्यातो वा णिच्छुमेज्ज, उवकरणं वा वालं वा ग्रण्णेण हरावेज, ग्रतियत्तिएहिं ''गोमिय'' त्ति-गो (था) ग्रइल्जया तेहिं उद्दुज्जेते न वारेंति ॥५६८॥

ते पंता भइगा वा -

मद्गवयणे गमणं, भिक्खे भत्तद्वणाए वसहीए। थंडिल्लासति मत्तग, वसभा य पदेस वोसिरणं ॥५६८१॥ त्रणुण्णविए भद्गवयणे गम्मति, इमं भद्गवयणं - जं तुन्भेहिं संदिसह तं मे सन्वं पिटिपावेरसं सिद्धत्थपुष्फाविव सिरिट्टना मे पीडं ण करेह । एवं भणंते गंतव्वं ॥५६८१॥

> पुन्वभणितो व जयणा, भिक्खे भत्तद्व वसिह थंडिन्ले । सच्चेव य होति इहं, णाणत्तं णवरि कप्पिम्म ॥५६=२॥

पुच्वं भणिता संवट्टमुत्ते यंडिल्लस्स ग्रसित मत्तगेसु वोसिरित्तु ग्हंति जाव यंडिलं, एवं वसभा जयंति । यंडिलमत्तगासित धम्माधम्मागासप्यदेसेसु वोसिरंति । इह मध्ये गाणतं ॥१६८२॥

तस्सिमो विही-

त्रागहणे कप्पस्स उ, गुरुगा दुविहा विराहणा नियमा। पुरिसऽद्धाणं सत्थं, णाऊण ण वा वि गिण्हेज्जा ॥५६=३॥

जित छिण्णे श्रन्छिणो वा पंथे श्रद्धाणकप्पं ण गेण्हंति तो चनुगुरुगा, भत्तादिग्रलंभे छुहियस्स श्रायविराहणा, खुहत्तो वा कंदादी गेण्हेज्ज संजमिवराहणा। श्रह्वा—सन्त्रे जइ संघयण-िघति-चित्या पुरिसा श्रद्धाणं वा जित एगदेवसियं दो देवसियं वा, सत्यं त्ति — जित सत्ये ग्रित्य भिगखं पभूयं घुवलंमो भद्गो सत्यगो कालभोईय कालद्वाती य एवमादिणा णातुं छिण्गद्धाणे वि ण गेण्हेज्ज ॥५६८३॥

सो पुण ग्रह्णाणकप्पो केरिसो घेत्तव्वो -

सक्कर-घय-गुलमीसा, खज्जूर अगंथिमा य तम्मीसा । सत्तुत्र पिण्णात्रो वा, घय-गुलमिस्से खरेणं वा ॥५६८४॥

सवकराए घएण य, सवकराभावे गुलेण वा घएण वा, एतेहि मिस्सिया अगंथिमा घेणंति । त्रागंथिमा णाम कयलया ।

त्रणणे भणंति – मरहटुविसए फलाण कयलकप्पमाणात्रो पेंटीक्रो एक्किम टाले बहुविक्सो भवंति. ताणि फलाणि खंडाखंडीण कयाणि घेष्पंति, तेसि श्रमित खब्जूरा घयगुनिमस्सा पिष्पति, एतेनि असतीए सत्तुश्रा घयगुलिमस्सा घेष्पंति, श्रसित घयस्स खर्सण्हुगुलिमस्सो पिण्णाश्रो धेतन्त्रो ॥५६८४॥

एतेसि इमो गुणो -

थोवा वि हणंति खुहं, ण य तण्ह करेंति एते खड्जंता । सुक्खोदणोवऽलंभे, समितिम दंतिक्क चुण्णं वा ॥५६=५॥

पुष्यसं कंठं । एरिसम्मसाणकपस्स भ्रलंभे "सुनियोदणो" - सुनियकूरो, "सिनितमं" सुनिवनंधना, "दंतिक्कं" - भ्रणेगागारं सज्जम । ग्रह्या - दंनिवकं भ्रुणो तंदुनलोट्टो दंतिककारुणेम तंदुननुष्णो, भ्रुणमार-णातो सज्जगनूरी, एस दंतिकप्रमुणो सज्जगनूरी या धर्यपुनेण मिस्मिजति, मा संग्रजिति । मित सुदं सभिति तो भ्रसाणकर्षं ण भुंजति, जनिएण या जमं सुद्धं तित्तमं भ्रदाणकर्षं भृंजित, प्रमुषट्टाविमाण या दिज्लित भ्रसाणकर्षो ।।१६६४॥

इमं च गिण्हंति -

तिविहाऽऽमयभेसज्जे, वणभेसज्जे य सप्यि-महु-पट्टे । सुद्धाऽसति तिपरिरए, जा कम्मं णाउमद्धाणं ॥५६=६॥ वात-पित्त-सिभवसद्दातो सिण्गवातियाण वा रोगातंकाणं भेसला श्रोसहा व्रण-श्रोसहाणि य गेण्हंति, वणभंगट्ठा य घतमहु, व्रणवंबद्घा य खीरपट्टं गेण्हंति । सन्वं पेयं सुद्धं मिणयन्वं, श्रसित सुद्धस्स तिपरिरयजयणाए पणगपरिहाणीए जाव श्रहाकम्मं वि गेण्हंति, पमाणतो श्रद्धाणकप्यं थोवं वहुं वा श्रद्धाणं णाउं गेण्हंति, गच्छप्रमाणं वा नाउं ।।५६८६।।

#### सभए सरभेदादी, लिंगविवेगं च कातु गीतत्था । खरकम्मिया व होउं, करेंति गुत्ति उभयवग्गे ॥५६८७॥

जत्य समयं तत्य वसभा सरभेयवणाभेयकारिगुलियाहि भ्रष्यणो ग्रण्णारिसं सरवणाभेदं काउं, ग्रहवा-रयोहरणादि दर्व्वालगं मोत्तुं गिहिलिगं काउं जहा ण णज्जंति एते संजय ति खरकम्मिया व सन्नद्वपरियरा जहासंभवगहियाडवा होउं साहुसाहुणोउभयवग्गे गुत्तिरक्खं करेंति ॥५६८७॥

किंच-

ने पुन्नं उनगरणा, गहिता ऋद्वाण पनिसमाणेहिं । नं नं नोग्गं नत्थ उ, ऋद्वाणे तस्स परिमोगो ॥५६८८॥

पुन्तर्द्धं कंठं। जं जोग्गं - जत्य उदगगलणकाले चम्मकरगो, वहणकाले कावोडी उड्डा, भिक्खाय-रियकाले सिक्कगा, विकरणकाले पिप्पलगो, एवमादि ॥५६८८॥

> सुक्खोदणो समितिमा, कंजुसिणोदेहि उण्हविय भुंजे। मूलुत्तरे विभासा, जतितूर्ण णिग्गते विवेगो ॥५६८॥

जो सुक्लोदणी गहितो, जे य समितिमादी खरा, एते उण्होदणेणं कंजिएण वा उण्हे गाहेता सूईकरेता भोतन्ता। "मूजुत्तरे विभास" ति ग्रहाणकप्पो मूलगुणोवघातो, ग्रहाकम्मं उत्तरगुणोवघाग्रो।

कि ग्रह्णाकर्ष भुंजड ? ग्रह ग्रहाकम्मं लग्भमाणं भुंजड ?,ग्रत्रोच्यते-"एत्य दो ग्रादेसा, जम्हा कप्पो मूलगुणघाती,ग्रहाकम्मं उत्तरगुणघाती, तम्हा कम्मं लहुतरं भोत्तव्यं। जम्हा ग्राहाकम्मे छण्हुवघातो, कप्पो पुग फानुग्रो। एत्य वरं कप्पो, ण कम्मं" ।।१६=६॥

चोदगाह - "जो कप्नो ग्राहाकिम्मिग्रो तत्य कहं दुदोसदुद्वो" ?, ग्राचार्य ग्राह -

कामं कम्मं पि सो कप्पो, णिसि च परिवासितो । तहावि खल्ज सो सेयो, ण य कम्मं दिणे दिणे ॥५६६०॥

सर्वया वरं ग्रद्धाणकप्प एव, न चाहाकम्मं, दिने दिने वहुसत्त्वोपघातित्वात् ॥५६६०॥

त्राहाकम्मं सई वातो, सयं पुच्यहते सिया । जे ते तु कम्ममिच्छंति, निग्वीणा ते ण मे मता ॥५६९१॥

श्रद्धाणकप्पे जं श्राहाकम्मं तत्र पूर्वहते सक्तदेव जीवीवघातः ( जे पुण ) श्रद्धाणकप्पं मूलगुणा ण मंजित । "उत्तरगुणो ति" जे पुण श्राधाकम्मं भुजिति दिने दिने ते श्रत्यंतिनर्ष्ट्रणा सत्त्वेषु, न ते मम सम्मता मंगमायतनं प्रति । "जितिङणं णिग्गए विवेगो" ति एवं श्रद्धाणे जितता जाहे श्रद्धाणातो णिग्गता ताहे श्रभुत्तं भुनुद्धरियं वा श्रद्धाणकप्पं विवेगो ति पिन्टुवेंति ॥ १६६१॥ अस्यवयणे ति गर्य ।

इदाणि "भिविखत्ति" दारस्स कोति विसेसो भण्णति -

### कालुद्वादीमादिसु, भंगेसु जतंति वितियभंगादी । लिंगविवेगोऽक्कंते, चुडलीय्रो मग्गय्रो य्यभए ॥५६६२॥

फालुट्टाती कालनिवेसी, ठाणठाती कालभोती।

एत्य पढमभंगो सुद्धो । एत्य भंगजयणा णित्य ।

वितियभंगादिसु जयंति-तत्य वितियभंगे श्रकालभोती, तत्य सलिगिवयेगं काउं राश्रो परिलगेण गिण्हंति।

तिय-चउत्यभंगेमु अ ठाणद्वाती तत्य जयंति, जं गोणादीहि अवकंतद्वाणं श्रासि तिह ठायंति । च उत्थभंगे लिगिववेगेण भत्तादि गेण्हंति, गोणादिश्रमकंते य ठायंति ।

पंचमादिभंगेसु चउसु "चुडली" संयारभूमादिसु विलादि जोइउं ठायंति ।

णवमादिसोलसंतेसु श्रद्धभंगेमु श्रकालद्वातीसु रातो गमणगणतो "श्रभए" ति जित वच्चंताणं 'भगतो' ति पच्छतो श्रभयं तो पच्छतो ठिता जयंति । एसा भंगजयणा ॥५६६२॥

पुन्वं भणिता जतणा, भिक्खे भत्तद्व वसहि थंडिल्ले । सञ्चेव य होति इहं, जयणा ततियम्मि भंगिम्म ॥५६९३॥

संवर्मुत्तमादिसु बहुसो भणिया जयणा ।

ग्रह्वा - णवगणिवेरी जहा भिवलगाहणं तहा कायच्वं भत्तद्वाणं, घ्रशालठातिस्स निव्भए पुरती गंतुं सम्रद्दिसंति, जेग समुद्दिहे सत्यो श्रद्धभोते, वसिह्मज्भे सत्यस्स गिण्हति, ध्रवंटिले मत्तएमु जवंति, मत्तगामित पदेरीसु वि । श्रह्वा - ततियभंगे ध्रवंडिलाइम्मि सन्वेव जगणा जा संबद्घमुत्ते सवित्वरा भणिया ॥५६६३॥

> सावय त्रण्णहकडे, त्रहा सयमेव जोति जतणाए । गोउलविउच्वणाए, त्रासासपरंपरा सुद्रो ॥५६६४॥

सावय तिष्ठाणे जित सावयभयं होज्ज तो प्रणोहि सिवन्लएहि जा सप्पण्टा क्या सगरी तमल्लियंति, तस्स य प्रसित प्रणात्यक्ष्यं धर्माण धेलूण फामुयदारएहि जालंति, रुट्टे ति जा मिट्यल्लेगिट संजयहाए कडा तं नेवंति, परक्षप्रसिति ति सयमेय प्रगणि प्रहुन्तरेण जर्गति और प्रशाए वि — कते कड़ी जोडसालभणियज्यणाए विज्भवेतीत्वर्यः ॥४६८४॥

> "भोडल" पश्चार्ध, ग्रस्य व्याख्या -सावय-तेण-पर्द्धे, सत्ये फिडिता ततो जति हवेज्जा । श्रंतिमवड्या वॅटिय, नियट्टणय गोडलं कहणा ॥५६६५॥

श्रंतरा महाडवीए सिंचादिसावयतेणेहिं वा सत्यो परहो, सन्यो दिसोदिस णहो, साधू वि एककतो णहा, सत्याग्रो फिडिया ण कि वि मित्यल्लयं पर्सित, पंथं च श्रजाणमाणा भीमाडिव पवञ्जेज्ञा । तत्य वसमा गणिपुरोगा मेसा सन्वत्यामेण गच्छरक्त्रणं करेंति जयणाए ताहे दिसाभागमपुणेंता सवालबुहुगच्छस्म रक्षणहा वणदेवताए उस्सग्यं करेंति, सा श्रागंपिया दिसिभागं पंथं वा कहेंज्ज, मम्मिहिट्टिदेवता वा श्रण्णोवदेसतो वह्याग्रो विज्ञत्वति, ते साधू तं बह्यं पासिना श्रासिया, ने साधू ताए देवताए गोजलपरंपरएण ताव नीया जाव जणवयं पत्ता ताहे सा देवता श्रतिमवह्याए जाव उत्रगरणवेंटियं विस्सरावेड, तीए श्रट्टा साहुणो गियता गोठलं न पेच्छंति, वेंटियं वेन्तुं पिडिगया। गुरुणो कहेंति — नित्य सा बह्यित्त, नायं जहा देवयाए कय ति, एत्य सुद्धा चेव । नित्य पिच्छन्तं ॥५६६४॥

भंडी-बहिलग-भरवाहिएसु एसा व विणया जतणा । स्रोदरिय विवित्तेसुं, जयणा इमा तत्थ नायव्या ॥५६६६॥

विचित्ता कपहिया, ग्रहवा-विवित्ता-मुसिता, सेसं कंठं ।

त्रीदरिए पत्थयणा, ऽसति पत्थयणं तेसि कंद्रम्लफला । ग्रागहणिम य रज्जू, वलंति गहणं तु जयणाए ॥५६६७॥

भंडिवहिलगभरवहाणं ग्रसित श्रागाढे रायदुट्टादिकच्जे उदरिगाटिमु वि सह गम्मेज । तत्य ग्रोदरिगेहिं सह गम्ममाणे ग्रद्धाणकप्पादि ग्रोदरिगादीण वि पत्ययणामित जाहे ते ग्रोदरिया पत्ययण-खीणा, ताहे तेमि पत्ययणं कंदमूलफलादि, साहुणं ते च्चेय होज्ज ॥५६९७॥

''ग्रग्गहणिम्म" पच्छद्वं, ग्रस्य व्याख्या -

कंदादि अभुंजंते, अपरिणते सित्थयाण कहयंति । पुच्छा वेहासे पुण, दुक्खिहरा खाइतुं पुरतो ॥५६६८॥

तत्य जे अपरिणया ने णेच्छंति कंदादि मृंजिर्छ, ताहे वसमा तेसि सत्यइल्लाणं कहेंति । ते वसमा सत्यिल्लए मणंति – एते तहा बीहावेह, जहा खायंति ।

ताहे ते सिरयल्लया रञ्जूयो वलंति, श्रपरिणता पुच्छंति । श्रपरिणयाण वा पुरतो साह पुच्छंति – कि एयाहि रज्जूहि ?,

ताहै ते सत्यिल्लया भणंति – ग्रम्हे एक्कणावाच्छा। ग्रम्ह कंदादि ण खाइतं, ग्रम्हे एताहि वेहाणसे उल्लंबिहामी, इहरा तेषि पुरग्रो हुक्खं खायामी ॥५६६=॥

> इहरा वि मरित एसो, श्रम्हे खायामो सो वि तु भएणं। कंदांदि कञ्जगहणे, इमा उ जतणा तिहं होति ॥५६९६॥

सो कंदादि ग्रखायंतो इह ग्रडवीए ग्रवस्स चेव मरड तम्हा तं मारेता ग्रम्हे सुहं चेव खायामो । सो य ग्र9रिणग्रो एयं सोखा भया खायति, एवमादिकक्जे कंदादिगाहणे इमा जयणा ॥५६२६॥

| फासुगजोणि''''गाहा    | ।।४७००॥ |
|----------------------|---------|
| वद्रद्विए वि एवंगाहा | ।।य००१॥ |
| एमेव होइगाहा         | ।।५७०२॥ |
| साहारणगाहा           | ।।४७०३॥ |
| तुवरेगाहा            | ।।४७०८॥ |
| पासंदण ः गाहा        | ।।४७०४॥ |

#### 'एवं छ गाहात्रो भाणियन्त्रो।

एयात्री जहा पलंबसूत्रे, पूर्ववत् । श्रसिये ति गतं ।

इदाणि ग्रोमे ति -

खोमे एसण सोही, पजहति परितावितो दिगिछाए। यलभंते वि य मरणं, यसमाही तित्थवोच्छेदो ॥५७०६॥

श्रोमे श्रद्धाणं पविजयव्यं श्रोमे श्रन्छंतो दिगिछाए परिताविश्रो एसणं पजहित । श्रह्या — श्रसभंतो भत्तपाणं मरित, श्रसमाही वा भवित, श्रसमाहिमरणेण वा णाराधइ, श्रण्णोण्णमरंतेसु य तित्ययोच्छेम्रो भवित, एते श्रगमणे दोसा ॥१७००॥

गमणे इमा पंथजयणा -

त्रोमोयरियागमणे, मग्गे त्रसती य पंथजयणाए । परिपुच्छिऊण गमणं चतुन्विहं रायदुईं तु ॥५७०७॥

जया श्रोमे गम्मित तदा पुर्वं मगोण गंतव्वं, श्रसित मग्गस्स पंधेण, तत्थ वि पुथ्वं प्रनिद्रिणो, पन्छ। द्विणोण । गमणे विही सन्तेव जो श्रसिवे । श्रोमे त्ति गतं ।

इदाणि "रायदृद्दे", तं च उन्त्रिहं वक्लमाणं ॥५७०॥

१ पूनासरामूलभाष्यपुस्तकादम्, टाइपम्रकितपुस्तकादम् न "फामुग जोणि गाहा" तः ग्रारभ्य "एवं छ गाहाग्रो भाणियव्याग्रो" रत्यन्तः पाठः उपरिनिद्धिष्टपेण भाष्ये ममुपनभ्यते । किन्तु पूर्णिकारेण "एयाग्रो जहा प्रलंबसूत्रे पूर्ववत्" दति मूचना विहिता, तद्युमारेण प्रनम्बमूत्राधिकारे तु नामात्रयमेन, न तु गामा पदकम् । ताः सबु तिस्रो गामास्त्येताः—

> फानुग जोणि परित्ते, एगद्वि ग्रवद्ध भिष्णऽभिन्ते य । वद्धद्विए वि एवं, एमेव य होंनि बहुबीए ॥३४६७॥ एमेव होनि उर्वार, बद्धद्विय नह होंति बहुबीए । साहारणस्म भावा, ग्रादीए बहुगुणं जं न ॥३४६॥। तुवरे फले य पत्ते, स्वत्य-सिला-नुष्प-मह्णादीनु । पासंदर्भे पवाते, ग्रायवतत्ते यहे प्रवहे ॥३४७॥।

गामाद्रम्तोगनेन रहुदं प्रतिभाति – यत "बद्धहिए वि एवं" ४००१, साहारण ४७०३, पासंदय ४७०४, पद्भानता गाघाः "पामुगकोति" ४७००, "एनेप्रतोद" ४७०२, "न्दरे" १७०४, पद्भागताना गामानामुख्यांत्रस्या एव । सो पुण राया कहं पदुट्टो ?, ग्रत उच्यते -

त्रोरोहघरिसणाए, अन्भरहियसेहदिक्खणाए य । अहिमर अणिइदरिसण, चुग्गाहण वा अणायारे ॥५७००॥

भोरोहुमो अंतेपुरं, तं लिगत्यमादिणा केणइ श्रावरिसियं।

ग्रह्वा - तम्स रण्णो ग्रब्भरिहयो कि ग्रासण्णो कोइ सेहो दिक्खितो । ग्रह्वा - साधुवेमेण ग्रह्मिरा पविट्टा ।

ग्रहवा – स्वमावेण कोइ साघू श्रणिट्टो, श्रणिट्टं वा साधुदंसणं मण्णति, मंनिमादीण वा बुग्गा-हितो, वाए वा जितो, संजग्रो वा श्रगारीए समं श्रणायारं पडिसेवंतो दिहो ॥५७०८॥

एवमादिकारणेहि पदुट्टो इमं कुज्ञा -

णिब्बिसचोत्ति य पढमो, वितिचो मा देह भत्त-पाणं से । ततिच्यो उवकरणहरो, जीविय-चरित्तस्स वा भेदो ॥५७००॥

जेग रणा णिब्बिसया ग्राणता तत्य जित ण गच्छित तो चरगुरुगं, ग्रणां च ग्राणाड्वकमे कद्माणे राया गाढ्यरं रुस्त्रति । एते पटममेदे दोसा ॥५७०६॥

> गुरुगा त्राणालोवे, वलियतरं कुप्पे पदमए दोसा । गेण्हंत-देंतदोसा, वितिए चरिमे दुविधमतो ॥५७१०॥

जेण रण्गा रुट्टेणं गाम-णगरादिमुं भत्तपाणं दारितं तत्य देताण गेण्हंताण वि दोसा, एते वितिने दोसा । तितए उवकरणहरो तत्य वि एते चेव । चरिमो ति चस्तयो तत्य दुविधमेददोसी जीवियमेदं वा करेज्ज, चरणमेयं वा । जम्हा ग्रच्छंताण एवमादी दोसा तम्हा गंतव्यं ॥५७१०॥

णिव्विसयाण ताण तिविहं गमणं इमं -

सर्च्छंद्रेण य गमणं, भिक्खे भत्तहणा य वसहीए। दारे य ठिखो रुंभति, एगत्य ठिखो व खाणावे ॥५७११॥

"सच्छंदेण य गमणं भिक्खे" ग्रस्य व्याख्या -

सच्छंद्रेण सर्यं वा, गमणं सत्थेण वा वि पुट्युत्तं । तत्थुग्गमातिसुद्धं, त्र्यसंथरं वा पणगहाणी ॥५७१२॥

सच्छंदगमणं ग्रप्पणो इच्छाए, सर्य ति विणा सत्येण वा गच्छिति, तं च गमणं पुब्बुत्तं इहेव श्रसिवहारं श्रोहणिच्जुत्तीए वा । तत्य सच्छंदगमणे उग्गमादिसुद्धं भन्तपाणं गेण्हंतो श्रच्छतु, सुद्धासित वा श्रमंथरं पगगपरिहाणीए जयंता गेण्हंति ।

"दारे व ठिउ" त्तिरुग्यस्स विभासा - णिव्विसयमाणत्तेमु मा एत्येव जणवदे णिलक्का अच्छिहिति, ताहे पुरिसे साहन्जे देति ।

१ गा० ५७११ ।

ते पुरिसा भिनसागहणकाले भणंति - "तुम्हे पविसह गामं णगरं वा भिनसं हिटिता ततो चेव भोत्तं मागच्छह, इह चेव दारिहता उद्दिवसामी।" ते तत्य ठिया जो जो साधू एति त तं च णिगंभित जाव सब्दे मिलिया।

ग्रह्या – ते रायपुरिसा एगत्य समाए देउले वा ठिता भगंति – तुम्भे भिगलं हिटिता इहं माणेह, ग्रम्ह समीवे भुंजह ति ॥५७१२॥

## तिण्हेगतरे गमणं, एसणमादीसु होइ जइतव्यं । भत्तद्व ण थंडिल्ले, असति सोही व जा जत्थ ॥५७१३॥

"तिण्हेगयर" ति – सच्छंदगमणं एनको, दारे रुंभित वितिष्रो, इह ष्राणेह ति तित्यो, एयण्गयरप्पगारेण गच्छमाणा एसणा। श्रादिसद्दातो उग्गमुष्पायणा य। तेमु विसुद्धं भत्तपाणं गेण्हंति, भत्तद्वं दोगु विहिणा करेंति। रायपुरिससमीयद्वितेमु भयणा। थंडिल्लसामायारीं ण हार्वेति, रायपुरिससमीयद्वितेहिं वा कुरुकुमं करेंति। सच्छंदं वसमाणा वसहिसामायारि न परिहावंति।

श्रह रायपुरिसा भणेज - "श्रम्हं समीवे विस्तव्यं।" तत्य वि जहा विरोह्तो ण हार्वेति । भत्तादिसुद्धस्स भ्रमति पणगपरिहाणीए विसोधि भ्रविसोधीए जयतस्य जा जत्य श्रव्यतरदोसकोटी तं गेण्हंति ॥५७१३॥

ं जे भणिया भद्दाहुकयाए गाहाए सच्छंदगमणाङ्या तिण्णि पगारा, ते चेव सिद्धसेणावमा-समणेहि फुडतरा करेंतेहि इमे भणिता —

> सच्छंदेण उ एक्कं, वितियं घ्रण्णत्थ भोत्तिहं मिलह । ततिच्यो घेतुं भिक्खं, इह भुंजह तीसु वी जतणा ॥५७१४॥

तिमु वि पगारेमु गच्छता तिमु वि उग्गमुष्पायगेसणामु जतंति, समत्ति ण हार्वेति । दोषं गतार्थम् ॥५७१४॥

श्रह्वा - कोइ कम्मघणकवयङो स्वनित्तनिकृतिवंचन।नुमानवरमविजृम्भादिद कुर्पात् -

सवितिज्जए व मुंचिति, त्याणावेत्तुं च चोल्लए देंनि । त्यम्हुग्गमाइसुद्धं, त्र्यणुसिट्ट त्राणिच्छ जं त्रांतं ॥५७१५॥

साधूम भिन्दां हिंदंताण रायपुरिसवितिण्यते जड उत्तमंता ग्रामेगिण्यं वि गिण्हापेनि नश्य ते पणावेयाचा - ग्रम्हं उमामातिमुद्धं पेप्पति । ग्रह्वा - एगस्य मिणंभित्वं चील्यण् ग्रामावेकम देनि "एवं भुजह्" ति ।

ताहें सी रायपुरिसी भणाति — "म्राहे उगमाद मुद्धं भुंजेमी, ण कलाइ एवं ।" एवं भविमी जद उत्मेक्तवह ताहे भिष्यं हिइंति, प्रशिन्दे प्रमुपट्टी, पत्मकहानदी तो धम्मं कहेति, विमिनेत या पाउदिल्ली, मंत्रीएम या वसीक्त्रहति, प्रमति प्रमिन्देशे य त्रं चील्लमेषु प्राणीयं तत्व त्रं पंतर्यंतं तं भृति ॥४३१४॥

घहवा -

पुट्यं व उवक्काडियं, खीरादी वा अणिच्छे जं देनि । कमदग भुत्ते सन्ना, कुरुकुयद्विहेण वि द्वेणं ॥५७१६॥ सो रायपुरिसो भण्णति – ''जं पुत्रवरद्वं तं ग्रम्ह चोल्नगेनु ग्राणिज्जड, दिवसीरादि वा

ग्रहवा - चोल्लगेमु जं पुष्टबरद्धं दिहलीरादि व मृंजित, जइ पुष्टबरद्धं दिहलीरादि वा नेच्छित ग्राणावेत्तुं ताहे सुद्धमसुद्धं वा जं सो देति तं भूंजित ।

इमा भत्तटुजयणा —कमटगेसुं संतरं भृंजित, गिहिमायणेसुवा। मणां च वोसिरिता फामुयमट्टिया २ बहुदवेण य कुनकुयं करेंति, दुवियेग वि दवेणे ग्रवित्तेण य सिवतेण वि, पुत्र्वं मीमेग पच्छा ववहारसित्तेण ।

"'ग्रसित सोवी य जा जत्य'' ति एयं पदं ग्रण्णहा भण्णति – जति जयणा संभवे अजयणं ण कर्रति, विसुद्धाहारे वा लब्भेते असुद्धं भत्तहुं, यंडिल्लविहि वा ण करेंति, तो जा जत्य सोही तमावज्जिति। णिव्यिसय त्ति गयं।

<sup>२</sup>इदाणि वितिग्रो "मा देह भत्तपाण" ति ग्रत्रोच्यते -

वितिए वि होति जयणा, भत्ते पाणे ऋलव्ममाणे वि । दोसीण तक्क पिंडी, एसणमादीसु जङ्यव्वं ॥५७१७॥

पुरबद्धं कठं । जाव जगो ग संचरित ताव सागृवेलाए दोसीगं तक्कं वा गेण्हंति. भिक्तवेलाए वा वायसिंपडीग्रो गेण्हंति, ततो एसगाए जे ग्रप्पतरा दोसा ततो उपायगाए ततो उग्गमेग ग्रप्पतरदोसेसु जयंति ॥५७१७॥

ग्रह्वा - इमा जयणा -

पुराणादि पण्णवेउं, णिसिं पि गीयत्थे होइ गहणं तु । अग्गीते दिवा गहणं, सुण्णवरे स्रोमरादीसु ॥५७१=॥

पुराणो सावगो वा गहियाणुक्ततो खेमण्गो पणाविङ्गति । सो पणाविद्रो देवकुले बलिलक्खेण ठावेइ, तं दिवा वेप्पड, तारिसस्स ग्रसइ गीयत्येसु रातो वि वेप्पति । ग्रगीएसु दिवा गहणं, देवकुले सुणावरे वसंतवरे वा ग्रन्चगलक्खेग ग्रोमराईसु ठवियं ॥५७१=॥

> उम्मर कोट्टिंचेसु य, देवकुले वा णिवेदणं रण्णो । कयकरणे करणं वा, असती णंदी दुविघदक्वे ॥५७१६॥

"कोर्ट्रिवे" ति – जत्य गोमतं दिण्जति तत्य गोमनलक्खेग ठिवयं गेण्हति, जाव उवसामिण्जति राया ताव एवं जयगजुत्ता अच्छिति। जित सन्वहा उवसामिण्जती णोवसमित ताहे जो संजतो कथकरणो ईसत्ये सो तं वंधे सं सोति, विज्ञावलेण वा सासेति, विज्ञावलेण वा सासेति, विज्ञावलेण वा सासेति। जाहे कयकरणादियाण असित ताहे "नंदि" ति णंदी हरिसो, एसो तुट्ठी, जेण दुविधदक्वेण मवित तं गेण्हिति। दुविधदक्वे फासुगमफासुगं वा, परित्तमणंतं वा, ग्रसिणिहि सिण्जिहि वा, एसिण्डनं अणेसिणिण्जं वा। एवमादिमत्तपाणं पिडसेव ति ॥१७१६॥ मा देह भत्तपाणंति गर्य।

इदाणि <sup>३</sup>उवकरणहरे त्ति – ततिए त्रि होति जयणा, त्रत्ये पादे अलव्सभाणिम्म । उच्छुद्व विष्पइण्णे, एसणमादीसु जतियव्यं ॥५७२०॥

१ ना० ५७०६। २ ना० ५७१३। ३ ना० ५७०६।

रण्या पडिसिद्धं मा एतेसि कोइ देजन। एवं वत्यपादेमु प्रलब्भमाणेमु इमा जयणा - जं देवजुलादिमु कप्पडिएमु उच्छुद्धं तं गिण्हंति, विष्पडणां जं उक्कुक्षंडियादिसु ठितं एसणादिमु वा जतंति पूर्ववन् ॥५७२०॥

## हितसेसगाण असती, तण अगणी सिक्कगा य वागा य। पेहुण-चम्मग्गहणे, भत्तं च पलास पाणिसु वा ॥५७२१॥

रण्या स्ट्रेण साध्यण उवकरणं हरितं, सेसं ति ग्रण्यं गरिय, ताहे सीताभिभूता तणाणि गेण्हेज्जा, श्रमणि गेण्हेज्ज, श्रमणि वा सेवेज । पत्तगवंधाभावे सिवकगिह्यादे काउं हि (डे) ज्ज, सम्रादि प (व) पक्तया पाउरणा गेण्हेज्ज, पेहुणं ति मोरंगमया पिच्छया रयहरणट्टाणे करेज्ज, पत्यरण पाउरणं वा जह बोडियाण, चम्मयं वा पत्यरणपाउरणं गेण्हेज, पलासपितमादिसु भत्तं गेण्हेज्ज, ग्रहवा – भन्नं कुंडगादिसु गेण्हेज्जा पलासपत्तेसु वा भुंजेज्ज । पाणीसु वा गहणं भुंजणं वा ॥५७२१॥

### श्रसती य लिंगकरणं, पण्णवणद्वा सयं व गहणद्वा । श्रागादकारणम्मि, जहेव हंसादिणं गहणं ॥५७२२॥

श्रसति रण्गोवसमस्स, जवकरणस्स वा श्रसति, ताहे पर्रालगं करेंति। जं रण्गो श्रगुमतं तेग निगेण िता ससमय-परसमयविद् वसभा रायणं पण्गवेंति — जवसामेंतीत्यर्थः। तेन वा पर्रालगेन िता जवकरणं स्वयमेय गुण्हिति, एयं चेव श्रागाढं। श्रण्णिम वा श्रागाढं जहेव हंसमादितेल्लाण गहणं दिष्टुं तहा एहं पि श्रागाढं कारणे वत्य-पत्तादियाण गहणं कायव्यं। श्रोसोवण-तालुग्वाटमादिएहिं श्राचेन वाहि संप्रयोगेनेत्यर्थः। ।१५७२२। जवकरणहडे त्ति गर्यं।

इदाणि भेदे ति -

#### दुविह्मि भेरवम्मि, विज्जणिमित्ते य चुण्ण देवीए। सेट्टिम्मि श्रमच्चिम्म य, एसणमादीसु जङ्यव्वं ॥५७२३॥

भेरवं भयानकं, तं दुविहं जीवियाची चारिताची वा यवरीवेति तं रायाणं पदुट्टं विज्ञादीिंह वसीकरेज्जा, णिमित्तेण वा ब्राउट्टिज्जति, चुण्णेति या ब्रापंसमादीिंह वसीकर्जित । "देवी य" ति जा य तस्म महादेवी इद्दा सा वा विज्जादीिंह घाउट्टिज्जित, ग्रह्मा – पंतनो पंतिमा वा मे जो वा रण्यो प्रयुक्तमण्डिजो, जद तेहिं भणांती ठिनो सुंदरं।

भह ण ठाति ताहे मेड्डि भणाति, धमस्य या, जह ने उवसमेज्ञा । सह्या — याय उपसमह नाय सेट्टि-भमस्याणं ध्रवणहे धस्यति, जो या रण्यो ध्रयुक्तमणिज्ञो तस्य या घरे भन्दति, एमणादिमु जयित पूर्वेयत । पासंजणं (पासंदगणं) या उवट्टावेज्जा, जह णाम ते उयसामेज्ज धर्णाजिज्ञाहि धनुमासमाधित ।।१४७२३।।

#### श्रागाढे श्रण्णालंगं, कालक्त्वेवो वहि निगमणं वा । कनकरणे करणं वा, पच्छायण थावरादीमु ॥५७२४॥

धारुवमानि एरिने धागाइकार्ये धार्मात्म करेति, तेम पर्रतिमेन नत्पेम बालकोतं करेति, धारुवमामा विस्पत्तरं या गन्देति, लाहे मधारा उपमानितं म नीरह नाहे "मामक्ये कर्यं व" ति महस्य-जोही मं मानेक्ज, धार सं वि करिय नाहें "पन्यायक्यावस्थानेम्" ति जाव पनादिव्हेति नाव स्वाप्यारीम्

रे पार १७०६ ।

श्रप्पाणं पच्छादेति, पउमसरादिसु वा लिक्किया श्रच्छिति, श्रहवा – दिया एतेसु निलुक्किया श्रच्छंति, राश्रो वच्चंति । एवं रायदुट्टे अयंति ।।५७२४।।

इदाणि भयादिदारा -

वोहिग-मेच्छादिभए, एमेव य गम्ममाण जयणाए। दोण्हऽद्वा य गिलाणे, णाणादद्वा व गम्मंते।।५७२५॥

"भयं" ति बोह्यिभयं, बोह्गा मालवादिमेच्छा, ते पव्ययमालेसु ठिया माणुसाणि हर्रति । तेसि भया गम्ममाणे एवं चेव गमणं, जयणा य जहा ध्रसिवादिसु । भयमेवागाढं । ग्रहवा – किंचि उप्पत्तियमागाढं, जहा मातापितिसणायगेणं मंदिट्टं – "डमं कुलं पव्यज्जमव्युवगच्छिन जित तुमं ध्रागच्छिसि" ग्रहवा – "णागच्छिसि तो विप्परिणमंति श्रण्णिम वा सासणे पव्ययंति" एरिसे वा गंतव्यं । गेलण्णवेज्जस्स वा श्रोसहाण य । उत्तिमट्टे य पडियरगो विसोहिकामो वा ।

णाणदंसणेसु मुत्तणिमित्तं । ग्रहवा – ग्रत्यस्स । ग्रहवा – उभयस्स । चरित्तट्टा पुव्वभणिय । एवमादिकारणेसु पुत्र्वं मग्गेण, पच्छा ग्रच्छिणपयंण, ततो छिण्णपयेण ॥५७२५॥

एत्य एक्केक्के ग्रसिवादिकारणे -

एगापण्णं व सतावीसं च ठाण णिग्गमा णेया । एतो एक्केक्किम्मं, सयग्गसो होइ जयणा उ ॥५७२६॥ प्रवंवत

ने भिक्ख् विरुव्यस्वाई दसुयायणाइं अणारियाई मिलक्खूई पच्चंतियाई सित लाढे विहाराए संथरमाणेष्ठ जणवएसु विहारपडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारतं वा सातिज्जति ॥२६॥

इमो सुत्तत्थो -

सग-जवणादिविरूवा, छन्वीसद्धंतवासि पच्चंता । कम्माणज्जमणारिय, दसणेहि दसंति तेण दस्र ॥५७२७॥

सग-जवणादिग्रणणणंत्रेसभासादिट्टिता विविधस्त्रा विरूवा मगहादियाणं ग्रद्धस्त्रीसाए ग्रारिय-जणवयाणं, तेसि ग्रण्णतरं ठियां जे श्रणारिया ते पच्चेतिया, श्रारुट्ठा दंतेहि दंसीत तेण दसू, तेसि २ग्रायतणा विश्तग्रो पल्लिमादी वा । हिसादिग्रकज्जकम्मकारिणो ग्रणायरिया ॥५७२७॥

> मिन्लक्ख्ऽव्यत्तभासी, संथरणिज्जा उ जणवया सगुणा । त्र्याहारोवहिसेज्जा, संथारुज्जारसज्साए ॥५७२८॥

मिलक्ष्व जे ग्रव्यत्तं ग्रफुडं भासंति ते मिलक्ष्व । जदा रहा तदा दुक्खं सण्णविज्जंति दुस्सण्णपा । दुंबसं चरणकरणजातमाताउत्तिए धम्मे पण्णविज्जंति दुप्पण्णविण्जा, रातो सव्यादरेण भुंजंति ग्रकालपरिभोगिणो, रातो चेव पिडवुज्मंति ग्रकालपिडवोही, सद्धम्मे दुक्ख युज्मंति ति दुप्पडिवोहीणि । सति विज्ञमाणे ''लाढे''

१ गा० ५६३० । २ ग्रायरिय निव्वासग्रो पल्लिगादी वा इत्यपि पाठः ।

ति साधुणो श्रवसा, सगुणा जणवया संयर्शणज्ञा भवंति । ते पुण गुणा ग्राहारो उवही सेजा संवारगो, ग्रण्यो य बहुविहो । उवधी सततं ग्रविरुद्धो लव्मित, उचारपासनणभूमीग्रो य संति, सज्भायो मुल्मिति । ''विहाराए'' ति दण्येणं णो ग्रसिवादिकारणे, तस्म चउलहं ग्राणादिया य दोसा ॥५७२=॥

इमो णिज्जुत्तिवित्थारो -

त्रारियमणारिएसुं, चडक्कभयणा तु संक्रमे होति । पढमततिए त्रणुण्णा, वितियचडत्थाऽणणुण्णाया ॥५७२६॥

म्रारितातो जणवयाम्रो मारियं जणवयं संकमइ, एवं चडभंगो कायव्यो, सेगं कंठ ॥५७२६॥

त्रारिय-त्रारियसंकम त्रद्धक्षीतं हवंति सेसा तु । त्रारियमणारियसंकम, वोधिगमादी मुणेतच्वा ॥५७३०॥

ग्रद्धछ्वीसाए जणवयाणं भ्रण्णतराभ्री श्रणातरं चेव भ्रारियं संकमित तस्स पद्धनमंगी, भ्रारियाती भ्रणायरवीहिगविसयं संकमंत्रस्स वितिम्री ॥५७३०॥

> त्रणारियारियसंकम, श्रंधादमिला य होंति णायच्या । त्रणारियत्रणारियसंकम, सग-जवणादी मुणेतच्या ॥५०३१॥

श्रंघदमिलादिविसयात्रो श्रारियविसयं संकर्मतस्स तङ्यो, श्रणारियातो नगविसयात्रो श्रणारियं चैव जवणविसयं संकर्मतस्स चउरयो । एस खित्तं पट्टच चडभंगो भणितो ॥५७३१॥

इमं लिंगं पहुंच भण्णति -

भिक्खुसरक्खे तावस, चरगे कावाल गारलिंगं च । एते यणारिया खलु, यज्जं य्यायारभंडणं ॥५७३२॥

भिवन्तूमादी ग्रणारिया लिंगा, "ग्रन्जं" ति ग्रारियं, तं पुण ग्रायारभंटय रयोहरण-मुत्योत्तियाः चोलपट्टमप्या य पिटणहो समत्तो य ।

ध्रायारभंडम एत्य वि चडमंगी कायन्त्री ।

द्यारियलिंगाम् मारियलिंगं एन पढमभंगो । एत्य भैरकपानो जियकपानिमु मंत्रमं करेति । वितिम्रो कारणिमो, सतिल् भिनपुगादि उपसंतो, चडस्ये भिनपुगादी सरमपादीम् ।

ग्रहवा च उभंगो - प्रावरियो प्रारियनिंगं संकमति भावता कायस्या ।

श्रह्या चाउभंगो - धारिएवं विभेगं घारियविगयं संक्रमति, भावता कायव्या । जो घारिएव वि विभेगं घणारियविगयं संक्रमति, एत्य मुत्तविवावो । मेसं विकायबाहा भविषं ॥४०३२॥

को पुण धारियो, को वा ग्रणारियो ?

यतो भण्णति -

मगहा कोसंबीया, थूणाविसखी कुणालविसखी य । एसा विहारभूमी, पना वा खारियं खेनं॥५७३३॥ पुट्येण मगह्विसद्यो, दिवलणेण कोसंबी, धवरेण यूगाविसद्यो, उत्तरेण कुणालाविसद्यो। एतेसि मर्थ्स धारियं, परतो ब्रणारियं ॥५७३३॥

ग्रारियविसयं विहरंताणं के गुणा, ग्रतो भण्णति -

समणगुणविदुऽत्य जणो, सुलमो उवही सतंत अविरुद्धो । ग्रायरियविसयम्मि गुणा, णाण-चरण-गच्छवुड्डी य ॥५७३४॥

समणाणं गुणा समणगुणा । के गुणा ?, मूलगुण-उत्तरगुणा । पंचमहव्वया मूलगुणा, उग्गमुष्पादेसणा ग्रह्मारससीलंगसहस्साणि य उत्तरगुणा । "विद-जाने" श्रमणगुणविदुः ।

कर्चासी ?, उच्यते - जनसुलमो उनधी ग्रीहिग्री उनगाहिग्री य।

ग्रस्मिन् तंत्रे - ग्रविरुद्धो एसणिजो लब्मिति, एवमादि गुणा ग्रारिएसु । कि च णाणदंमण-चरित्ताण विद्धी, नास्ति व्यायातः, गच्छबुद्धी य तत्य पत्र्वज्जंति सिक्तापदाणि य गिण्हंति ॥५७३४॥

इमं च ग्रारिए जणे भवति -

जम्मण-णिक्खमणेसु य, तित्थकराणं करेंति महिमात्री।
मयणवति-याणमंतर- जोतिस-येमाणिया देवा ॥५७३५॥
तं दर्दुं भव्वा विद्रुज्कंति युव्वयंति य, चिरपव्वइया वि यिरतरा भवति ॥५७३५॥
तित्यकरा इमं धर्मोपदेशादिकं ग्रारिए जणे करेंति –

उप्पण्णे णाणवरे, तम्मि अणंते पहीणकम्माणो । तो उवदिसंति घम्मं, जगजीवहियाय तित्थगरा ॥५७३६॥

इमो समोसरणातिसम्रो -

लोगच्छेरयभ्यं, उप्पयणं निवयणं च देवाणं । संसयवागरणाणि य, पुच्छंति तर्हि जिणवरिंदे ॥५७३७॥

सण्गी वहु जुगर्व संसए पुच्छंति, तेमि चेव जिणो जुगर्व चेव वागरणं करेति, तेहि म्रारियनणवए जिणवरिदे पुच्छंति ॥५७३७॥ .

एत्य किर सन्नि सावग, जाणंति स्रिमग्गहे सुविहिताणं। एएहिं कारणेहिं, वहि गमणे होतऽणुग्वाता ॥५७३८॥

एत्य किर ग्रारियजणवए, "किर" ति परोवलवयणं, ग्रविरयसम्मिहिट्टी सण्गी गिह्याणुक्यतो सावगो एते जाणंति "ग्रिमिग्गहे" ति ग्राहारोविविसेज्जागहणविहाणं, तं जाणंता तहा देति। ग्रह्मा – ग्रिमिग्गहो दक्यखेतकालभावेहि तं जाणंता तहेव पिडपूरेति। जम्हा एते ग्रुणा ग्रारियजणवए तम्हा "बिह" ति श्रणारियविवयं गच्छंताण चरगुरुगा ॥५७३८॥

चोदगाह -

सुत्तस्स विसंवादो, सुत्तनिवातो इहं त संकच्छे। चत्तारि छच्च लहुगुरु, इह सोलसमुद्दे सगे च उलहुगाऽविकारो - तुमं च प्रणारियविसयसंकमे च उगुरुं देनि, प्रतो मुत्तविमंत्रातो ।

त्रायरित्रो भणइ – नुमं मुत्तणिवातं ण याणित । इह् मुत्तणिवातो मणसंगप्पे चउसहुं, पदभेदे चउगुरुं, पंथमोइणोसु छल्लहुं, घणारियविसयपत्तेसु छग्गुरुं, संजमायविराहणाए सहुाणं । तस्य संजमविराहणाए "छनकाय चउमु लहु" गाहा भावणिज्जा । घायविराहणाए चउगुरुगं परितायणाई वा ॥५७३६॥

> श्राणादिणो य दोसा, विराहणा खंदएण दिइंतो ! एवं ततियविरोहो, पडुच्चकालं तु पण्णवणा ॥५७४०॥

ग्रायविराहणाए खंदगो दिहुंतो -

दोच्चेण त्रागतो खंदएण वाएँ पराजित्रो कुविता । खंदगदिक्खा पुच्छा णिवारणाऽऽराध तन्वज्जा ॥५७४१॥

चंपा णाम णगरी, तत्य खंदगो राया। तस्म भगिणी पुरंदरजसा उत्तरापये 'कु'भा-कारकडे णगरे डंडगिस्स रण्णो दिण्णा।

तस्त पुरोहियो मरुगो पालगो, सो य त्रिकिरियदिट्टी । श्रण्णया सो दूत्रो ग्रागतो चर्ग । खंदगस्स पुरतो जिणसाहुग्रवण्णं करेति । खंदगेण वादे जिग्रो, कुवित्रो, गग्रो स-णगरं । खंदगस्स वहं चितेंतो ग्रच्छइ ।

खंदगो वि पुत्तं रज्जे ठवित्ता मुणिसुव्वयसामिश्रंतिए पंचसयपरिवारो पव्यतिनो श्रधीय-सुयस्स गच्छो श्रणुण्णाग्रो ।

श्रण्णया भगिणीं दिच्छामि त्ति जिणं पुच्छिति । सोवस्तग्गं ने गिहियं ।
पुणो पुच्छिति – "श्राराहगो ण व ?" ति ।
किह्यं जिणेणं – तुमं मोत्तुं श्राराहगा सेसा । गतो णिवारिकांतोऽवि ॥५०४१॥
मुतो पालगेण श्रागच्छमाणो –

उज्जाणाऽऽउह णृमेण, णिवकहणं कोव जंतयं पुरुवं । बंध चिरिक्क णिदाणे, कंवलदाणे रजोहरणं ॥५७४२॥'

पानगेण ग्रग्गुजाणं पंचसया ग्रायुहाण ठविया । साहवी ग्रागया नन्य छिता । पुरंदरहरा। दिह्या, संदगी कंबलस्यणेन पण्डिलाभिती । तत्य णिनिज्जाग्री कयाग्री ।

> पालगेष राया बुगाहितो । एस परिसहपराजियो श्रामश्रो तुमं मारेडे राजं प्रतिदेहेति । महं पज्जित ?, श्रायुपा दंतिया ।

मुवियो राया, पालगो भणितो - मारेहि लि । नेण इवस्तुद्रंतं पत्यं ।

संदर्गण भणियं - 'मं पुष्यं मारेहि ।' जंतसमीय राभे संधित द्यायों, सहाँ पीलि र महिर्मिरिक्काहि संदगी भरितो । सुरुगो पायनियं धिनयंती, सी वि पासहमी । स्टामेण विकास कत ॥५७४२॥

#### त्र्यगिकुमारुववातो, चिंता देवीए चिण्ह रयहरणं । खिज्जण सपरिसदिक्खा, जिण साहर वात डाहो य ॥५७४३॥

ग्रिगिकुमारेसु उववण्णो।

पुरंदरजसाए देवीए चिंता उब्बण्णा बट्टीत ''सायुणी पाणगपढमालियाणिमित्तं णागच्छेति कि होज्ञ'' ? एत्यंतरे खंदगेण ''सण्ण'' ति —सकुलिकारूवं काउं रयहरणं रुहिरालित्तं पुरंदरजसा-पुरतो पाडियं, दिट्टं, सहसा ग्रक्कंदं करेंती उद्विया, भणिग्रो राया – पाव ! विणट्टो सि विणट्टो सि ।

सा तेण खंदगेण सपरिवारा मुणिसुव्वयस्स समीवं णीया दिक्खिया। खंदगेण संव्वट्ट-गवायं विउव्वित्ता रायाणं सवलवाहणं पुरं च स कोहाविद्वो वारसजोयणं खेत्तं णिडुहति। ग्रज्ञ वि इंडगारण्णं ति भण्णति ॥५७४३॥

जम्हा एवमादी दोसा तम्हा ग्रारियानो ग्रणारियं ण गंतव्वं ।

चोदगाह - "'एवं तितयिवरोहो ति - एवं वक्खाणिज्जंते जं गाहानुते तितयभंगो ग्रणुण्णाग्रो, तं विरुक्तित ।

जइ ग्रणारिएसु गमो णित्य चम्मो वा, तो भिक्खुस्स ग्रणारियाग्रो ग्रारिएसु ग्रागमो कहं ?,

श्रायरिश्रो भणड् - <sup>२</sup>नुते पणीयणकालं पहुच पढमभंगो। ततियभंगो पुग ग्रणागग्रो मासियनुत्तत्येण संपद्गरायकुलं पहुच्च पणिविज्जति ।

एत्य संपड्स्स उप्पत्ती -

#### कोसंवाऽऽहारकए, अन्जसुहत्थीण दमगपन्वन्जा । अन्वत्तेणं सामाइएण रण्णो घरे जातो ॥५७४४॥

कोसंवीए णगरीए अञ्जमहागिरी अञ्जसुहत्यी य दोवि समोसद्वा । तया य ³ अवीयकाले साबूजणो य हिंडमाणो फव्वंति ।

तत्थ एगेण दमएण ते दिट्ठा । ताहे सो भत्तं जायति ।

तेर्हि भणियं - ग्रम्हं ग्रायरिया जाणंति ।

ताहे सो ग्रागग्रो ग्रायरियसगासं। ग्रायरिया उवजत्ता, तेहि णातं -''एस पवयणउवग्गहे विद्विति" ति । ताहे भणिग्रो - जित पव्वयसि तो दिव्य भत्तं ।

सो भणइ - पत्र्यामि ति । ताहे ग्राहारकते सो दमगो पन्वावितो । सामाइयं से कयं, ते ग्रितिसमुद्दिष्टो । सो य तेण कालगग्रो । सो य तस्स ग्रन्वत्तसामाइयस्स भावेण कुणालकुमारस्स ग्रंवस्स रण्णो पुत्तो जातो ।

को कुणालो ? कहं वा ग्रंबो ? ति -

पाडलिपुत्ते ग्रसोगिसरी राया, तस्स पुत्तो कुणालो। तस्स कुमारस्स भुत्ती उज्जेणी दिण्णा। सो य ग्रहवरिसो, रण्णा लेहो विसज्जितो — शीघ्रमबीयतां कुमारः। ग्रसंवत्तियलेहे रण्णो उद्वितस्स माइसव्तीए कतं "ग्रंबीयतां कुमारः"। सयमेव तत्तसलागाए ग्रच्छी ग्रंजिया। सुतं रण्णा। गामो

१ गा० ५७४० । २....रयगा....इत्यपि पाठः । ३ ग्रंचियकाली इति बृहत्कल्प भाष्य चूर्गी गा० ३२७५ ।

से दिण्णो । गंधव्वकलासिक्खणं । पुत्तस्स रज्जत्थी ग्रागग्रो पाडलिपुत्तं । ग्रसोगितरिणो जवणियंन-रितो गंधव्यं करेति, ग्राउट्टो राया, मग्गसु जं ते ग्रभिच्छितं ।।५७४४।।

तेण भणियं -

चंद्गुत्तपपुत्तो य, विंदुसारस्स णतुत्रो । असोगसिरिणो पुत्तो, श्रंधो जायति कागिणि ॥५७४५॥

उवउत्तो राया, णातो कि ते ग्रंवस्स कागिणीए ? कागिणी=रज्जं।

तेण भणियं - पुत्तस्स मे कब्जं। संपति पुत्तो वि ति । ग्राणेहि तं पेच्छामो, ग्राणिग्रो, संविद्धिग्रो, दिण्णं रज्जं। सब्वे पच्चंता विसया तेण उयिवया विक्कंतो रब्जं भुंजङ् ॥५७४५॥

श्रण्णया --

श्रज्जसहत्थाऽऽगमणं, दट्ठुं सरणं च पुच्छणा कहणं। पावयणम्मि य भत्ती, तो जाया संपतीरण्णो।।५७४६॥

उज्जेणीए समोसरणे ग्रण्जाणे रहपुरतो रायंगणे बहुसिस्सपरिवारो ग्रालोयणिठतेण रण्णा ग्रज्ञसुहत्थी ग्रालोइग्रो, तं दट्ठूण जाती संभरिया, श्रागतो गुरुसमीवं।

धम्मं सोउं पुच्छति - ग्रहं भे किंह चि दिहुपुच्चो ?, पुच्छिति य - इमस्म धम्मरस किं फलं ?, गुरुणाऽभिहितं सग्गो मोवलो वा ।

पुणो पुच्छइ – इमस्स सामाइयस्स किं फलं ?,

गुरू भणइ-ग्रव्वत्तस्य सामाइयस्य रङ्गं फलं। सो संभंतो भणाति सच्नं।

ताहे सुहत्यी उवउज्जिङण भणित - "दिद्विल्लग्नो त्ति।" मध्यं से परिकहियं। ताहे सो पवयणभत्तो परमसावगो जातो ॥४७४६॥

जवमज्भ मुरियवंसो, दारं चिण-विवणि दाणसंभागा । तसपाणपडिककमध्यो, पभावश्रो समणसंघस्स ॥५०४७॥

चंदगुत्तातो विदुसारो महंततरो, ततो ग्रसोगसिरी महंततरो, तत्तो संपत्ती सव्यमहंतो, ततो हाणी, एवं मुरियवंसो जवागारो, मण्के संपड् - ग्रासी।

"दारे" ति ग्रस्य व्यास्या -

उद्रियम्थ्रो चउसुवि, दारंसु महाणसे न कारंति । णिताऽऽणिते भोयण, पुच्छा सेसे श्रभुत्ते य ॥५०४=॥

पुरवभवे ग्रोदरियो ति पिटोलगो याति, त संभिन्ता णगरस्य चडमु वि दारेमु मना-गारमहाणसे गारवेति, णिनो पिवसंनो या जो इन्छ्ड मो मध्यो भुंजनि, ज मैसं उध्यर्गत सं महाणितियाण ग्राभयनि । ताहे राया ते महाणसिए पुच्छति - जं सेसं तेण तुब्मे कि करेह?, ते भणति - घरे उवउज्जित ॥५७४६॥

ताहे राया भणति - जं सेसं - ग्रभुत्तं तं तुव्मे -

साहूण देह एयं, ऋह भे दाहेमि तत्तियं मोल्लं। णेच्छंति घरे घेत्तुं, समणा मम रायपिंडो त्ति ॥५७४६॥

एवं महाणसिता भणिता देंति साबूणं।

"'वणि-विवणि-दाणि" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

एमेव तेल्ल-गोलिय,-पूचीय-मोरंड दृसिए चेव । नं देह तस्स मोल्लं, दलामि पुच्छा य महगिरिणो ॥५७५०॥

वणित्ति - जे णिच्चट्टिता ववहरंति, ''विवणी'' ति-जे विणा ग्रावणेण उठमट्टिता वाणिज्जं करेंति । ग्रहवा - विवणि ति ग्रवाणियगा ।

रण्णा भणिया – तेल्लविक्तिण्णा साधूणं तेल्लं देज्ञह, ग्रहं मे मोल्लं दाहामि । एवं "गो (कु) लिय त्ति" महियविक्तया, पूर्वालकादि पूर्विगा, तिलमोदगा मोरंडविक्तया, वत्याणि य दोसिया । पच्छद्वं कंठं ।

·"<sup>२</sup>संभोगो" ति एवं पभूते किमिच्छए लट्ममाणे महागिरी ग्रन्जसुहत्यीं पुच्छति – ग्रन्जो ! जाणसु, मा ग्रणेसणा होन्जा ॥५७५०।

ताहे -

अन्जमुहत्यि ममत्ते, अणुरायाधम्मतो नणो देति । संमोग वीसुकरणं, तक्खण आउंटण-णियत्ती ॥५७५१॥

ग्रज्जसुहत्यी जाणंतो वि ग्रणेसणं ग्रप्पणो सीसममत्तेण भणइ – ग्रणुराया घम्माग्रो जणो देति त्ति – रायाणमणुवत्तए जणो, जहा राया भद्दग्रो तहा जणो वि, राजानुर्वाततो धर्मश्च भविष्यतीत्यतो जनो ददाति"। एवं भणंतो महागिरिणा ग्रन्जसुहत्यीण सह संभोगो वीसुं कग्रो, विसंभोगकरणमित्ययं:।

ताहे ग्रन्जसुह्त्थी चितेइ - 'मए ग्रणेसणा मुत्त'' त्ति, तक्खणमेव ग्राउट्टी संमुत्ती, ग्रकप्पसेवणाग्रो य णियत्ती ॥५७५१॥

> सो रायाऽवंतिवती, समणाणं सावत्रो सुविहियाणं। पञ्चंतियरायाणो, सञ्चे सदाविता तेणं॥५७५२॥ कंठा

अवंतीजणवए उच्जेणीणगरी -

कहितो तेसि घम्मो, वित्थरतो गाहिता च सम्मत्तं । अप्याहियाय वहुसो, समणाणं सावगा होइ ॥५७५३॥ कॅंग

१ गा॰ ५७४७। २ गा॰ ५७४७।

## त्रणुयाणे त्रणुयाती, पुण्कारुहणाइ उक्खिरणगाई। प्रं च चेतियाणं, ते वि सर्ज्जेस कारेंति ॥५७५४॥

श्रण्जाणं रहजत्ता, तेसु सो राया श्रण्जाणित, भडचडगसिहतो रहेण सह हिडित, रहेसु पुष्फारुहणं करेति, रहग्गतो य विविधकले खब्जगे य कवडुगवत्यमादी य उक्छिरणे करेति, श्रन्नेसि च चेइयघरिट्टयाणं चेइया पूर्यं करेंति, ते वि रायाणो एवं चेव सरब्जेसुकारावेंति ॥५७४७॥ इमं च ते पच्चेतियरायाणो भणंति –

जित मं जाणह सामि, समणाणं पणमधा सुविहियाणं। दुच्चेण मे ण कज्जं, एयं खु पियं कुणह मज्भं॥५७५५॥

गच्छह् सरञ्जेमु, एवं करेह ति ॥५७५५॥

वीसिन्जता य तेणं, गमणं घोसावणं सरज्जेस । साहृण सुहविहारा, जाया पच्चंतिया देसा ॥५७५६॥

तेण संपद्दणा रण्णा विसज्जिता, सरज्जाणि गंतुं ग्रमाघातं घोसंति, चेद्यवरे य करंति, रहजाणे य । ग्रंथदमिलकुडक्कमरहद्रुता एते पच्चंतिया, संपतिकालातो ग्रारटभ सुह्विहारा जाता ।

संपतिणा साधू भणिया - गच्छह एते पच्चंतियविसए, विवोहेंता हिडह ।

नतो साधूहि भणियं - एते ण किंचि साधूण कप्पाकप्पं एसणं वा जाणीन, कहं विह्यामो ? ॥५७५६॥

ताहे तेण संपतिणा -

समणभडभावितेसुं, तेसुं रज्जेस एसणादीहिं। साह सुह पविहरिता, तेणं चिय भद्गा ते उ ॥५७५७॥

समणवैसघारी भड़ा विसन्जिया बहु, ने जहा साधूण कप्पाकप्पं तहा नं दरिसंनेहि एसणमुद्धं च भिक्तस्महणं करेंतेहि जाहे मो जणो भावितो ताहे साधू पविद्वा, तेनि मुह्दिहारं जान, ते य भट्ट्या नप्पभिई जाया ॥५७५७॥

उदिण्णजीहाउलसिद्धसेणो, स पन्थियो णिन्जितसनुसेणो । समैतनो साहुसुहप्पयारे, अकासि श्रंधे दमिले य घोरे ॥५७५=॥

उदिण्णा नवायवता, के ते १, जोहा, तेहि या उनी-बह्यस्ते इत्यर्थः। तेष उदिष्णा उत्तरेष निक्षा सेणा वस्त मी उदिण्यज्ञोहा उनमिद्धतेषो । उदिण्यञ्चोहा उनमिद्धतेषानणतो चेव विपक्षभूमा मत्तुरेणा ते निज्ञिया रोण म पत्तियो चिज्ञियमत्तुरेणो मो चंपप्रविद्यार्थम् एकामि कृत्याम् मृत्विह्यमित्यचं: ॥५७५=॥

ज भिषम् दुर्गुद्धियकुन्तेषु स्वसणं वा पाणं वा खाइमं वा माइमं वा परिन्नाहेड, परिन्नाहेनं वा सानिज्जनि ॥स्व॥२७॥ जे भिक्क् दुर्गुछियक्कलेसु वत्थं वा पहिग्गहं वा कंवलं वा पायपुंछणं वा पहिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंनं वा सातिज्जति ॥स्०॥२८॥

जे भिक्ष दुगुंछियक्कतेस वसिं पिडिन्गाहेद पिडिन्गाहेतं वा सातिजिति।। स्।। २६।। जे भिक्ष दुगुंछियक्कतेस सङ्मायं उदिसह, उदिसंतं वा सातिज्जिति।। स्।। ३०।। जे भिक्ष दुगुंछियक्कतेस सङ्मायं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जिति।। स्०।। ३१।। जे भिक्ष दुगुंछियक्कतेस सङ्मायं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जिति।। स०।। ३१।। जे भिक्ष दुगुंछियक्कतेस सङ्मायं पिडच्छइ, पिडच्छंतं वा सातिज्जिति।। स्।। ३२।। चडलहुं, तेसि इमो भेदो सहवं च –

दुविहा दुर्गुंछिया खलु, इत्तरिया होति आवकहिया य । एएसि णाणत्तं, बोच्छामि आहाणुपुट्वीए ॥५७५६॥ 'इत्तिरिय" ति –

> स्यगमतगकुलाई, इत्तरिया जे य होति निज्ज्हा । जे जत्य जुंगिता खलु, ते होति य आवकहिया तु ॥५७६०।

इत्तरियत्ति सुत्तणिज्जूढा – ने ठप्पा कथा। सलागपिडय त्ति घावकहिगा, ने जत्यविसए जात्यादि-जुंगिता जहा दक्खिणावहे लोहकारकल्लाला,लाडेसु णडवर्षः डचम्मकारादि । एते घावकहिया॥५७६०॥

इमे य दोसा -

तेसु असणवत्थादी, वसही वा ग्रहव वायणादीणि । जे भित्रख् गेण्हेन्जा, विसेन्ज कुन्जा व आणादी ॥५७६१॥

श्रसणवत्यादियाणं गहणं, वसहीए वा विसेव्ह पत्रिसति, वायणादिसण्यायं कुण्जा, तस्स श्राणादिया दोसा ॥५७६१॥

> श्रयसो पवयणहाणी, विष्परिणामी तहेव कुच्छा य । तेसि वि होति संका, सच्चे एयारिसा मण्णे ॥५७६२॥

सर्वसाववो नीचित्यादि श्रयसः, श्रभोज्जसंपक्कं न कश्चित् प्रव्रजतीति एवं परिहाणी, श्रभोज्जेसु महादिग्गहणं दृष्ट्वा धर्मामिमुखा पूर्वप्रतिपन्नगा वा विपरिणमंते, श्रपाकादिसमाना इति जुगुप्सा, जेसु वि गेण्हइ तेसि वि संका – सन्ते एयलिंगमारिणो एते "एतारिस" ति श्रम्हे सरिसा ॥५७६२॥

इमो ग्रववादो -

श्रसिव श्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलणो । श्रद्धाण रोहए वा, श्रयाणमाणे वि वितियपदं ॥४७६३॥ एवेहि श्रसिव।दिएहि कारणेहि जया वेप्पति तदा पणगपरिहाणीए ॥४७६३॥ जाहे चउलहुं पत्तो ताहे इमाए जयणाए गेण्हंति – त्राणात्थ ठवावेउं, लिंगविवेगं च काउ पविसेडजा । काठण व उवयोगं, श्रदिद्वे मत्ताति संवरितो ॥५७६४॥

सो दुर्गृद्धितो ग्रसणवरवादी ग्रप्पसागारियं ग्रप्णस्य सुण्णघरादिसु ठवादिज्जति, तमिन गते पच्छा गेण्हित । ग्रह्मवा — रग्रोहरणादिज्ञवकरणं ग्रण्णस्य ठवेतुं सरवलादिपरिलगं काजं जहा ग्रयमादिद्योसा ण भवंति तहा पविसिजं गेण्हित । ग्रह्मवा — मज्भाण्हादी विद्यणकाले दिगावलोयणं काजं ग्रण्णेण ग्रदिस्मतो मत्तयं पत्तं या वासकप्पमादिणा सुद्दु ग्रावरेत्ता पविसति गेण्ह्इ य, वस्यादियं पि जहा ग्रविनुद्धं तहा गेण्हित, वसिंह गण्णस्य भलभंतो वाहि सावयतेणभएसु वसिंह गेण्हेज्ज, जहा ण णज्जित तहा वसित । सज्भागं ण करेति । नायदुद्धा-दिसु ग्रभिगमो ग्रप्पसागारिए सज्भायभाणधम्मकहादी वि करेज्ज ॥५७६४॥

- जे भिक्ख् श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पुढवीए णिक्खिवड, णिक्खिवंतं वा सातिज्जति ॥३३॥
- जे भिक्ख् श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा संथारए णिक्खिवइ, णिक्खिवंतं वा सातिज्जिति ॥३४॥
- जे भिक्ख् श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वेहासे णिक्खिवड् णिक्खिवंतं वा सातिज्जिति ॥३५॥

पुढवि-तण-वत्थमातिसु, संथारे तह् य होइ वेहासे । जे भिक्ख् णिक्खिवती, सो पावति खाणमादीणि ॥५७६५॥

पुरुविग्गत्णाती उद्यष्ट्रगादिभेदा यहुच्या, दब्भादिनणगंधारए या, वस्ये, वस्तमंपारए या, क्वंबलादिफलहमंपारए या, वेहारी या घोरगेण उन्लंबेड, एवमादिपगाराण चण्यावरेण जो विविध्यद तस्य चजलहे, तस्स चाणादिया य योसा, नंजमायविराहणा य ॥५०६५॥

तत्व संजमे -

तक्कंतपरोप्परञ्चो, पलोद्दक्षिणो य भेंद्र कायवहो । छहि-मृसलाल-विच्छुय, संचयदोसा पर्ममो वा ॥५७६६॥

मुणी भत्तवारी पाउरिदियाची घरकोदमातो सकोति, मं पि मञ्जासा, एवं सवसेतपरासी देणवं वातादिवसेण या पनोट्टेति एककायविराहणा, चायपिष्याची य बेहायद्वितं मूनवादितिको भायनभेटी एकस्यवटी ना चायपिरहाली य । एसा संजमविराहणा ।

इमा ग्रावितराहणा -

पहिन्य मूनवन्य या त्रस्थिपमाणस्य साला परेण, शीममंत्री ता तिमं मुंगेल. विष्णुताह वा परेल. विमं वा मुनेज, से वा मिश्रित्संपए दोमा ताथ कि विविश्वते ते नेत्र दोवा, प्रमंत्रको मिलिलिकि हि हुनेस्तर ११६७६६। कि च जो भत्तपाणं णिक्खिवड़ -

सो समणपृतिहियाणं, कप्यात्रो त्रिवितो ति णायन्त्रो । इसरातम्मि य पुण्णे, सो उवही उवहतो होति ॥५७६७॥

समगक्षणो तम्म अवगयो अपगतः समगक्षणातो वा अविषयो, एवं णिक्खेवंतस्स दसराते गते जम्मि पादे जं मचादि गिक्खिवइ तं उवहतं होइ, जो य उवही गिक्खितो अच्छइ दसराइं अपहिलेहिर्ड सोविं उवहतो मवति ॥५७६७॥

श्रोबद्धपीदफलयं, तु संजयं ठविय मत्तपाणं तु । मुविह्यिकप्यावितं, सेयत्थि विवन्जए साहू । ५७६=॥

संयारगादियाणं वंधे जो पक्तस्य ण मुंत्रति सी बढो गिक्तितमत्तपाणा य जो सी सुविहियकप्पाती ग्रवगतो, जो सेयत्वी साधू तेण वज्जेयव्वो, ण तेण सह संमीगो कायव्वी ॥५७६=॥

इमो ग्रववाग्रो -

वितियपयं गेलण्णे, रोहग ऋद्वाण उत्तिमट्टे वा । एतेहि कारणेहिं, जयणाए णिक्खिवे भिक्ख् ॥५७५६॥

ग़िलाणकज्जवावडी जिन्तिवति, रोहगे वा संकुडवसहीए वेहासे करेति, ग्रहाणे वा सागारिए सुंजमाणी उत्तिमहुपवण्णस्य वा करणिज्जं करेती जिन्तिवति ॥५७६६॥

्एवमादिकारणेहि णिक्खिवंतो इमाए जयणाए णिक्खिवित – दूरगमणे णिसि वा, वेहासे इहरहा तु संघार । भूमीए ठवेडज व णं, वणवंथ अभिक्ख उवश्रोगो ॥५७७०॥

हूरं गंतुकामी णिर्सि वा जं परिवाधिण्यति तं वेहामे दौरगेण गिक्सिवति, "इहरह" ति आसण्ये गंतुकामी प्राप्तण्ये वा किचि लोगमादिकाटकामी तत्य संयारे भूमीए वा ठवेति, वकारी विगप्पे, णकारी पादपूरण । तं पि ठवेंती वर्ग चीरेण बंबड, पिपीलिगमया छगणादीहि वा लियड, प्रमिक्सणं च टवयोगं करेति ॥५७३०॥

जे मिक्ख् अण्णितित्यीहिं वा गारत्यीहिं वा सिंद्धं मुंजइ, मुंजंतं वा सातिन्जिति॥३६॥ जे सिक्ख् अण्णितित्यीहिं वा गारत्यीहिं वा सिंद्धं आवेदिय परिवेदिय मुंजइ, भुंजंतं वा सातिन्जिति ॥स्०॥३७॥

ग्रण्णविषया तन्त्रिनियादि बंभजा, खितया गारत्या, तेहिं सिंह एगमायने भोयणं एगहु-तिदिसि-ट्टितेमु श्रावेदिचं, सन्त्रदिभिट्टितेमु परिवेदिचं, ग्रह्या – ग्राङ् मर्यादया विष्टित: । दिसिविदिसासु विच्छिण-ट्टितेमु परिवेष्टित: । ग्रह्या – एगपंतीए समेता ठिएमु ग्रावेष्टित:, दुगातिसु पंतीमु समेता परिट्टियासु परिवेष्टित: ।

> गिहि-खण्णितित्यएहि व, सिंद्धं परित्रेहीए व तम्मज्मे ः वे भिक्त्वं असणादी, मुंजेज्जा आणमादीणि ॥५७७१॥

श्रणगडित्यगृहि समं भुंजित श्रणगडित्यगण या मज्मे ठितो परिवेहितो भुंजित, श्राणादिया दोमा, श्रोहश्रो चडलहुं पच्छित्तं ॥५७७१॥

विभागतो इमं -

पुट्यं पच्छा संथुय, असोयवाई य सोयवादी य । लहुगा चड जमलपदे, चरिमपदे दोहि वी गुरुगा ॥५७७२॥

पुट्यसंथुया ग्रसोय-सोयवाति य, पच्छानंगुया ग्रसोय-सोय ति । एतेमु पटमु पटेमु सहुगा चड्यो ति. जमलपदं वि कालतवेहि विसेसिज्जं ति जाव चित्सपदं । पच्छासंथुतो सोयवादी तस्य चडलहुगं तं कानतवेहि दोहि वि गुरुगं भवति । १५७७२॥

> थीसुं ते चिय गुरुगा, छन्लहुगा होंति श्रण्णतित्थीसु । परउत्थिणि छम्गुरुगा, पुच्चावरसमणि सत्तऽहु ॥५७७३॥

एयानु चेय इत्योमु पुरवन्छप्रसोयसोयानु चडगुरुगा कालतवेहि विशेमिता। एतेमु चेव प्रणातित्थियपुरिसेषु चडनु छहलहुगा कालतवित्तिहा। एयानु चेव परितित्थिणीम् छरगुरुगा। पुरुवसंपुषानु समणीसु छेदो, प्रवर त्ति पच्छसंबुयानु समणीमु ब्रहुमं ति मूल ॥५७७३॥

ग्रयमपरः कल्पः -

ग्रहवा वि णालवद्धे, श्रणुव्यश्रोवासए व चडलहुगा । एयासुं चिय थीसुं, णालसम्मे य चडगुरुगा ॥५७७४॥

णानवद्वेण पुरिसेण धणानवद्वेण यः गहिताणुटानी वा सावगेण, एनेमु दोतु वि चडमहूना । एगाम् निय दोसु इत्वीसुं णालवद्वे य धविरयमस्महिट्टिम्मि एतेमु वि चडगुरुगा ॥५७७४॥

> खण्णालदंसणित्थिसु, छन्लदु पुरिसे य दिइखाभद्वे । दिहित्थि पुम खदिहे, मेदृणि भोती य छग्गुरुगा ॥५७७५॥

दरवीमु मगालयसामु प्रविश्वसम्मिष्ट्रिमु विद्वाभट्टेमु पृथ्मिमु एतेम् दीमु वि स्वयह्नाः प्रत्यीम् विद्वाभह्नामु पुरिनेत् स प्रविद्वाभट्टेमु भेम्हृणि वि माउनपिजास्सयपानाः, भोदय वि पुर्वभग्याः, एतेमु पडम् वि स्ट्रपुरमाः ॥५७७५॥

> श्रिद्धाभद्वासुं श्रीसुं संभोगसंजनी छेदां । श्रमणुण्णसंजनीए मृलं श्रीफाससंबंधी ॥५७७६॥

रस्मीमु चिन्द्रामहासु संभोदय-संश्लीमु य स्याम् दोस् वि रोत्यो, चमर्त्य कि समग्रीहय-स्वर्तीस् सूर्ल, इन्होति सह स्वेतंतस्य फामे संबंधी, चायपरीभगदीया, दिहुँ संवालिया यः दोस्य, एकि स्वर्णिमितिदी समृदेसो तो प्रत्यहं स्विक्तर्यं या ११६७७६॥

> पुर्वं पन्हाकम्मे, एगतस्दृगुंहः उद्गृहाहो । खणोष्णामयगहणं सद्वरगहणे य खनियत्तं ॥५७७॥

१ मेहांत मामानी सुधा भूषा भी सहनी नया गुण्यी (पानी की बाँगर) ।

पुरेकम्मं-संज्ञतेण सह भोयव्यं हत्यपादादिसुई करेइ, संज्ञतो भुंजिस्सइ ति ग्रधिकतरं रंघावेति । पच्छाकम्मं "कोवि एसो" ति सनेलण्हाणं करेज्ज, पच्छित्तं वा पडिवज्जेज्ज, संज्ञतेण वा भुत्ते ग्रपहुष्पंते ग्रणां पि रंघिज्जा, संज्ञतो गिही वा एगतरो जुगुंछं करेज्ज, विलिगभावेण वा उड्ढं करेज्जा, ग्रणोण दिट्टे उड्डाहो भवति, कासादिरीगो वा संकमेज्ज, ग्रधिकतरखढेण वा ग्रचियत्तं भवेज्ज ॥५७७७॥

> एवं तु भुंजमाणं, तेहिं सिद्धं तु विणिता दोसा । परिवारितमन्भगते, भुन्जंते लहुग दोस इमे ॥५७७=॥

परिवारितो जित मुजड तो चडलहुं ॥४७७८॥

इमे य दोसा -

परिवारियमञ्मगते, भुंजंते सन्व होंति चउलहुगा । गिहिमत्तचडुगादिसु, कुरुक्तयदोसा य उड्डाहो ॥५७७६॥

मज्मे ितो जणस्य परिवारिग्रो जइ मुंजइ, ग्रहवा —समंता परिवारिग्रो दोण्हं तिण्हं वा जइ मज्मगग्रो भुंजइ, सव्वप्नगारेहि चउनहुं, गिहिभायगे य ण भुंजियव्वं तत्य भुंजंतो ग्रायाराग्रो मस्सइ।

"व्हेंसेसु कंसपाएसु" - सिलोगो ।

मत्तगचडुगादिसु य मूंजंतस्स उड्डाहो भवति, कंजियदवेण य उड्डाहो, डयरेण ग्राउक्कायविराहणा, बहुदवेण य कुरुकुयकरणेण उप्पलावणादि दोसा, जम्हा एवमादिदोसा तम्हा एतेहि सिद्ध परिवेटिएण वा ण मूंजियव्वं ॥५७७६॥

> वितियपद सेहसाहारणे य गेलण्ण रायदुट्टे य । आहार तेण अद्धाण रोहए भयलंभे तत्थेव ॥५७८०॥

पुत्रसंयुतो पच्छासंयुतो वा पुत्र्वं एगमायगो ग्रासी, से तस्स फेहेण ग्रागतो जित ग मुंजित तो विपरिगमित, ग्रतो सेहेग समं मुंजित, परिवेढितोवि तेसागएसु मा एतेसि संजा भविस्सिति – "िक एस ग्रप्यसागारियं समुद्दिसित ति ग्रम्हे वाहि करेति" वाहिमावं गच्छे ग्रतो परिवेढितो मुंजित । साहारणं वा लद्धं तं ग चेव मुंजियव्वं, ग्रह कक्खडं ग्रोमं ताहे घेतुं वीसुं मुंजित, ग्रह दाया न देइ, ते वा न देंति, ताहे तेहि चेव सिंद परिवृडो वा मुंजित ।

गिलाणो वा वेज्जस्स पुरतो समुद्दिसेज्जा, जयणाए कुरुकुयं करेज्जा । रायदुट्टे रायपुरिसीह गिज्जतो तेहि परिवेदितो मुंजेज्जा । ब्राहारतेणगेसु तेसि पुरख्रो मुंजेज्ज । ब्रद्धाणतेणसावयमया सत्यस्स मज्के वेव मुंजिन ।

रोहगे सन्वेसि एक्का वसही होन्जा, बोहिगादिमए जगेण सह कंदराइसु श्रन्छित, तत्य तेसि पुरतो समुद्दिसेन्ज ।

श्रोमे किंहिचि सत्तागारे तत्वेव मुंजंताण लब्मित, भायणेसु ण लब्भित तत्येव भुंजेड्जा । सागारिए एक्की परिवेसणं करे चहुगाइसु संतरं संमुंजित, णाउं दुविहदवेण कुरुकुर्य करेड सब्बेसु जहासंमवं । एसा जयणा ॥५७८०॥

१ दशबै० अ० ६ गा० ५१।

## जे भिवल् श्रायरिय-उवज्भायाणं सेज्जासंथारगं पाएणं संबद्देता हत्येणं श्रणणुण्णवेत्ता धारयमाणो गच्छति, गच्छंनं वा सातिज्जइ॥छ०॥३=॥

श्राचार्यं एव उपाध्याय श्रायरिय-उवज्भाश्री भण्णति, केनिनि धायरिश्रो केतिनि श्रायरिश-उवज्भातो । श्रह्वा – जहा श्रायरियस्स तहा उवज्भायम्स वि न नंषट्टेज्ज्ञति । पातो सरवाऽकरिति नि श्रविणतो । हृत्येण श्रणणुण्णवति – न ह्रग्तैन स्पृष्टा नमस्कारयति मिथ्यादुष्कृतं च न भाषते, तस्त चउनहं ।

सेज्जासंथारगगहणातो इमे वि गहिया-

आहार उविह देहं, गुरुणो संघट्टियाण पादेहि । जे भिक्खु ण खामति, सो पावित आणमादीणि ॥५७=१॥

धाहारे ति - जत्य मत्तमे भत्तं धारितं, उविह ति - कपादी, सेमं कंठं ॥५७=१॥ कहं पुण संघट्टेति ?, भण्णति --

पविसंते णिक्खमंते, य चंक्रमंते व वावरंते वा । चेद्रणिवण्णाऽऽउंटण, पसारयंते व संघट्टे ॥५७=२॥

पंगे वा चंकमंती विस्तामगादिवायारं करेंती, सेसं कंठं ॥१७=२॥

चोदगाह — "जुतं भाहारजविधदेहस्स य भ्रषट्टगं । संधारगभूमी कि ग संबिट्टि बति ? को वा उत्व-करणातिसंघिट्टिएसु दोसो ?,

ग्रानार्यं ग्राह -

कमरेणु अवहुमाणो, अविणय परितावणा य हत्थादी । संथारग्गहणम्या, उच्छुवणस्सेव वति रक्या ॥५७=३॥

गमेमु ति-पदेमु जा रेणू सा मंगारगभूमीए परिगटति, उवकरणे या लगानि, प्रवहुमाणी परिणयो य संपिट्टए कथी, प्रणां च उच्छूपणे रिष्णयव्ये यति ज्वानित – ण भन्नणं देनि, तस्य रवनणे उच्छुपणं रिष्णानं चेव, एवं संवारगस्य प्रसंपट्टणे गुरुस्त देश्विषा दूरानो चेय परितरिता। मंत्रमध्यनिगार्ण य, धार्यास्यं च प्रयमणातेण मंजमो विराहियो।

कहं ? जेंग सम्मि चेव गागदंनगनरिसाणि प्रधीमाणि -

धायविराहणा - जात् देवयात् धायरिया परिणाहिता मा विराहेण्ड, घण्डी या कोह घायरिय-पवित्तती मापु चट्टेण्या, सहय धर्मसङ्घर्षी दोसा ॥४७००॥

> चितियपद्मणप्यज्मे, ण खमे खिवकोविते व अप्पज्मे । खित्तादोसण्णं चा, खामे खाउद्दिया वा वि ॥५७=४॥

धार्यक्रमें मेरी या धनारंती में मामेरि, धायरियं या मितादिवितं मार्यने दिल्लारं या इतेब मेपट्टेंक्स, घोमरतं पार्थमं एत् घोमरामिति परिभवंति" ति तक्तमंत्रका, एव धार्यद्वया, वि संपट्टेंक्स वन्दाः समावेद सप्रक्रमा

र दल्ली अंग हे लाव दे ।

जे भिक्ख् पमाणाइरित्तं वा गणणाइरित्तं वा उवहिं घरेड्, धरेंतं वा सातिज्जति ॥ छ०॥ ३६॥ गणणाए पमाणेण य, हीणतिरित्तं व जो घरेज्जाहि । स्रोहोवग्गह उवही, सो पावति आणमादीणि ॥ ५७ = ५॥

डवबी दुविहो - ग्रोहोबही उवग्गहितो य। एक्केक्को तिबिहो - जहण्णो मिष्किमो उक्कोसो य। तत्य एक्केक्के गणणापमाणं पमाणपमाणं च, तं हीणं ग्रिष्किं वा जों घरेति। तत्य ग्रोहग्रो - सुत्तमणियं चउलहूं। विभागतो - ग्रण्णग्रत्येण उविधिणप्फणां भारभयपरितावणादी दोसा, जम्हा एते दोसा तम्हा ण हीणा- तिरित्तं घरेयव्यं ।।४७६४।।

जिण-थेराणं गणणातिपमाणेण जाणणत्यं भण्णति – दृव्वप्पमाणगणणाइरेग परिकम्म विभूसणा य मुच्छा य । उवहिस्स य प्पमाणं, जिणथेर ऋघक्कमं वोच्छं ॥५७८६॥

जिणधेराणं इमं पायणिक्जोगपमाणं -

पत्तं पत्तावंधो पायद्ववणं च पायकेसरिया । पडलाइ रयत्ताणं, च गुच्छत्रो पायनिज्जोगो ॥५७८७॥ <sup>कंठ्या</sup>

इमं जिणकप्पियाणं सरीरोवहिप्पमाणं -

तिणोय य पच्छागा, रयहरणं चेत्र होइ मुहपोत्ती ।

एसो दुवालस विहो, उनही जिणकप्पियाणं तु ॥५७८८॥ कंट्या
इमं जहण्णमिकममुक्कोसाण कप्पाण य प्पमाणं—

चत्तारि उ उक्कोसा, मिक्समगा जहण्णगा वि चत्तारि । कप्पाणं तु पमाणं, संडासो दो य रयणीश्रो ॥५७८६॥

संडासो त्ति कुढंढो, रयणि त्ति दो हत्या, एयं दीहत्तणेण, वित्यरेण दिवढ्ढं रयणि । ग्रहवा — जिणकिप्याणं कप्पपरिमाणं दीहत्तणेण संडासो वित्यारेण दोण्णि रयणीग्रो, एस ग्रादेसो वक्खमाणो ॥५७८६॥ इमं पत्तगवंवस्स पमाणप्पमाणं —

> पत्तात्रंथपमाणं, भाणपमाणेण होइ कायव्वं । जह गंठिम्मि कयम्मी, कोणा चउरंगुला होंति ॥५७६०॥

जं च समचडरंसं तस्स जा वाहिरतो परिही तेण भायणप्पमाणेण पत्तगवंद्यो कायव्यो, जं पुण विसमं तस्स जा परिही महंततरी तेणप्पमाणेण पत्तगवंद्यो कायव्यो, ग्रहवा - गंठीए क्याए जहा पत्तगवंद्य-कण्णा चडरंगुला भवंति - गंठीए अतिरित्ता भवंतीत्यदं: ॥५७६०॥

इमं रयताणस्स पमाणप्पमाणं -

रयताणपमाणं भाणपमाणेण होइ निष्फणां । पायाहिणं करंतं, मज्मे चडरंगुलं कमइ ॥५७६१॥ मिष्मि ति - मुहंताषो पुहाधो जहा दो वि ग्रंना न उरंगुलं कर्मति एवं रयतागणमार्ग ॥५७६१॥ ग्रहवा - जिणकिष्पयस्स कष्पण्यमाणं इमं -

श्रवरो वि य श्राएसो, संडासो सोत्थिए निवण्णे य । जं खंडियं दढं तं, छम्मासं दुव्वलं इयरं ॥५७६२॥

श्रादेमी ति - प्रकारः । संडासी ति कष्पाण दीहष्मगणं, एय जागुगंडासगाती घाटनं गुते पिटन्छादेंती जाव बंधं एयं दीहत्तणं । सीत्यिए ति - दी वि बीधव्यकणी दीहि वि हत्वेहि धेनुं दी वि बाहुमीमे पायति ।

कहं ? उच्यते - दाहिगेगं वामं बाहुसीसं, एवं दोण्ह वि कलादीण हृदयपदेने कोस्वियामारी भवति । एयं कणाण बोधव्यं ॥५७६२॥

एत्य ग्राएसेण इमं कारणं -

संडासिछड्डेण हिमाइ एति, गुत्ता श्रगुत्ता वि य तस्स संड्ञा । हत्थेहि तो गेण्हिय दो वि कण्णे, काऊण खंधे सुवई व काई ॥५७६३॥

जिनकालियाण गुत्ता प्रमुना वा सैज्जा होटजा, ताए सेज्जाए उपमुद्धप्रिविट्टरम मंद्रामित्हिम् ग्रही हिमयाती वा प्रामण्डेज्ज, तस्य रमरागट्टाते, तेम कारणेण एस पाउरणिवही, कप्याम एयं पमाणं भनियं — ''दो वि कण्मे'' ति दो वि वत्यस्म कण्मे पेनुं णिवण्मो णिसण्मो वा सुवित आयनि या । सो पुन उपमुह्तो नेव प्रस्तुद्द प्रायो जम्मति य ।

नेर्ड् भणंति – उनमुद्धपो नेय णिहाइपो मुदद ईनिमेलं तलिपत्रामे ।

सो पुण केरिसं वर्ध गेण्हित ? जं "रैसंस्थिं" ति स्ट्रिणं जं एकातो पासाउ, सं च जं स्तमानं मर्रात जहणोणं तं दर्द गेण्हित, रे"इयरं" ति जं स्तमानं प परित तं सुख्यतं य गेण्हित ॥४७६३॥ एसं गच्छिणम्मयाणं पमाणं गत ।

इदाणि गच्छवासीण प्रमाणं प्रमाण-प्रमाणं च भण्णति -

कष्पा स्नातपमाणा, स्रह्राइन्जा उ विन्धडा इन्धे । एवं मन्भिम माणं, उक्कोसं हाँति चत्तारि ॥५७६४॥

द्ववरोगेट पनारि हत्या दीहनाँचे एवं पमार्च महुमारचं पेरान भवति, पृह्ते विश्व प्रमुता समाधिया करदंति ॥५७६४॥

मञ्जिसुद्दीनएसु दोनु वि पमाणेसु इमं कारा। -

संकृतिन तरुण धानप्यमाण मुवणे ण गीनसंकारो । दृहनो पेन्लण घरे, धणुतिय पाणादिरक्या य ॥५७६५॥

मनाभिन्तु दलवंती, सी भन्तियाली स्वति, जेंग कारते तस्य ए सीतरायों भवति हैन नस्य कर्म ग्रायानस्थात्ती पूर गेंगे मी सीतदली ए सर्वति सर्वियवती स्वित देश नस्य धनियवणार कप्पा कप्पंति । "पेल्लणं" ति अनकमणं "दुहम्रो" ति – सिरपादांतेसु दोसु म्र पासेसु एवं तस्स सीतं ण भवति । सेहस्स वि म्रणुच्चिए सुवणविहिम्मि एवं चेव कप्पाण पमाणं कव्वति । म्रवि य पाणदया कया भवति, न मंडूकप्लुत्या कीडाती पविसंतीति ॥५७६५॥

इमं पडलाण गणणप्पमाणं -

तिविधम्मि कालछेदे, तिविधा पडलात्रो होति पादस्स । गिम्ह-सिसिर-वासासुं, उक्कोसा मिन्सम जहण्णा ॥५७६६॥

ने दहा ते स्वकोसा, दहदुव्वला मिन्सिमा, दुव्वला जहण्गा, सेसं कंठं।

गिम्हासु तिण्णि पडला, चउरो हेमंति पंच वासासु । उक्कोसगा उएए, एत्तो पुण मिन्कमे वोच्छं ॥५७६७॥

गिम्हासु चड पडला, पंच य हेमंति छच वासासु । एए खलु मिल्समा य, एत्तो उ जहन्नुत्रो वुच्छं ॥५७६८॥

गिम्हासु पंच पडला, छप्पुण हेमंति सत्त वासासु । तिविहंमि कालछेए, पायावरणा भवे पडला ॥५७६९॥

तिन्नि वि गाहाम्रो कंठाम्रो कायव्वाम्रो ।

इमं रयोहरणं -

घणं मृते थिरं मज्मे, अग्गे मद्द्वजुत्तयं । एगंगियं अकुसिरं, पोरायामं तिपासियं ॥५८००॥

हत्थगाहपदेसे मूल भण्णित, तत्य घणं वेढिज्जिति, मज्मंति रयहरणपट्टगो सो य दहो, गञ्भगो वा मज्मंसो दहो, ग्रगा दसाग्रो ताग्रो मद्दवाग्रो कायव्याग्रो, एगंगियं दुगादिखंडं न भवति, ग्रज्मुसिरं ति रोमबहुनं न भवति, वेढियं अग्रुट्टपव्यमेत्तं तिभागे तज्जायदोरेण बद्धं तिपासियं ॥५८००॥

भण्णति -

श्रप्पोल्लं मिउपम्हं, पडिपुणां हत्थपूरिमं । तिपरियल्लमणिस्सिद्धं, रयहरणं धारए एगं ॥५८०१॥

श्रणोल्लं-श्रज्मुसिरमित्यर्थः, मृदुदशं, पडिपुणां प्रमाणतः वत्तीसंगुलं सह णिसेज्जाए, हत्थपूरिम-णिसेज्जाए तिपरियलं वेढिज्जति, "श्रणिसहं" ति चग्गहा श्रफिट्टं घरिज्जति ॥५८०१॥

> उण्णियं उद्धियं वावि, कंवलं पायपुच्छणं । रयणिप्यमाणमित्तं, कुज्जा पोरपरिग्गहं ॥५८०२॥

टिष्णिय-कंबलं चिट्टियकंबलं वा पायपृंद्धणं भवति । रयणि त्ति हत्यो, तप्पमाणो पट्टगो ।।५८०२।।

संथारुत्तरपट्टो, खड्ढाइज्जा य ख्रायया हत्था । दोण्हंपि य वित्थारो, हत्थो चउरंगुलं चेव ॥५८०३॥ उण्णिषो मंथारपट्टगो, सोमिबो तत्यम णो उत्तरपट्टगो, नेमं गंट्यो ॥५८०६॥

डाण्यमा सथारपट्टमा, खामम्रा तत्त्रम णा उत्तरपट्टमा, सम कट्टा ॥५८०६। इमो चोलपट्टमो -

दुगुणो चउग्गुणो वा, हन्थां चउरंस चालपट्टां य । थरजुवाणाणहा, सण्हे धृलंमि य विभासा ॥४=०४॥

दढो जो सो दीहत्तगेग दो हत्या विस्वारेण हत्यो सो दुषुणो कतो समन्वउरंगो भगति, जो दढ-दुख्यलो सो दीहत्तगेण चउरो हत्या, सो वि चउगुणो कथो हत्यमेत्तो चउरंसो भवति, एगगुणं ति गणण्यमाणे, उण्णिया एगा णिसिज्जा पमाण्यमाणेन हस्तप्रमाणा तत्यमाणा चेय तस्म भंगो पच्छादणा मोगिया जिमेज्जा गियुद्धकथा।

> चडरंगुलं वितत्थी, एयं मुह्णंतगम्स उ पमाणं । वीख्रोवि य ख्राएसा, मुह्प्पमाणेण निष्फन्नं ॥५=०५॥

वितियप्यमाणं विकणाकोणाप्रदेयं णामिगमुहं पुरुद्धादेति जहा किकाडियाए गंठी अविन ॥१००१॥

गोच्छयपादद्ववणं, पिंडलंहिणिया य होइ णायच्या । तिण्हं पि उ प्पमाणं, वितित्थ च उरंगुलं चेव ॥५=०६॥ कंडण जो वि दुवत्थ तिवत्था, एगेण श्रचेलतो व संथरती । ण हु ते खिसंति परं, सच्चेण वि निष्णि चेत्तच्या ॥५=०७॥

जिनकाषियाण गहणं, घेरकावियाण परिभोगं प्रति,जो एपेटं संघरति यो एगं पेटहति परिभ्द्रति वा । जो दोहि संघरति मो दो पेटहति परिभुत्रति या, एगं नितमो वि ।

जियमध्यमे या भवेलो जो संघरति सो भवेलो भेर मन्त्रित, एस प्रिम्महिससो महिष्यो । एतेण धनिसमहित्स स्थितस्यत्यो य होनिययो ।

> कि कारणं ? अस्ता जिलाल एमा चाला, मध्येल वि विशिष्ट करणा घेतत्या । चेरविष्याणं जड चयाउएल संघरित तत्वावि विशिष्ट करणा विषया धेनव्या ॥१,०००॥ मृत्याण हमो गणी -

> > खणा खर्मथर्तो, निवारिको होति तिहि उ द्वेदि । गिण्हति गुरू विदिणो पगानपहिलेहणे मन ॥५=०=॥

भीतारिका समेदरतस्य सं सर्वप्रतं यस्वप्रतिकिति विश्वस्ति भवति। वे यावि स्ताः सम्परिकृत दिव्ये मेदर्गित् प्रमास्परिकृतम् वि सर्वस्यार्थनस्ये, एवश्येष्ण स्थाः गेवर्गतः सप्रकृत्यः

इसं पुरसमानी, पत्रशादिः च प्रमानं -

निष्णि क्रिमेणे जहरणे, पंच य दृहद्व्यता य गेष्टेज्जा । सत्त य परिज्ञाणाई, एयं उपकोनयं गहपं ॥४=००॥ कत्तिग ति वण्गतो जुत्तप्यमाणा घणमित्रणा, जेहि सविया श्रंतरितो न दीसइ तारिसा, जहण्णेण तिष्णि गेण्हति । पंच दहदुब्बले, परिजुण्णे सत्ता गेण्हइ ॥१८०६॥

भिष्णं गणणाजुत्तं, पमाण-इंगाल-धूमपरिसुद्धं । उविह घारए भिक्खु, जो गणितंतं न चितेइ ॥५८१०॥

निष्णं ति ग्रदसं सगलं न भवति, गणगणमाणेण पमाणप्यमाणेण य जुतं गेण्हइ । इंगालो ति रागो, धूमो ति दोसो, तेहि परिसुद्धं – न तेहि परिभृजतीत्वर्यः ॥१८१०॥ जो सामण्णभिक्त् तस्सेयं वत्यप्पमाणं भणिय ।

. नो पुण गर्णीचतनो गणावच्छेदगादि तस्सिमं पमाणं -

गणचितगस्स एत्तो, उक्कोसो मिन्सिमो जहण्णो य । सन्त्रो वि होइ उवही, उवग्गहकरो महा (ज) णस्स ॥५८११॥

गणवितनो नणावच्छेइनो तस्स जहण्यमिष्ममुक्कोसो सब्बो वि घ्रोहितो उवन्नहितो वा, महाजणी नच्छो ॥१८११॥

त्रालंबणे विसुद्धे, दुगुणो तिगुणो चउगुणो वा वि । सन्दो वि होइ उवही, उवग्गहकरो महाणस्स ॥५८१२॥

ग्रालंबति सं तं ग्रालंबर्ग, 'त' दुविषं – दन्ने रज्जुमादी, भावे णागादी । इह पुण मावे दुल्लम-वत्यादिदेने तत्य सो गर्णीचतगो सो दुगुर्ग पडोयारं विग्रुगं वा चटगुर्गं वा, ग्रह्वा – सो ग्रतिरित्तो ग्रोहितो उवग्गहितो सन्त्रो गर्गीचतगस्स परिग्गहो मवति, महानगो ति गच्छो तस्स ग्रावितकाले स्वग्गहकरो भविस्सइ ॥५-१२॥ गणणप्यमाणेत्ति गर्म ।

इदाणि ग्रहरेगहीणे ति -

पेहा-ऽपेहकता दोसा, भारो ऋहिकरणमेव ऋतिरिचे । एते हर्वति दोसा, कज्जविवची य हीणम्मि ॥४८१३॥

म्रतिरेगं पहिलेहंतस्य मुतादिपलिमयो, म्रपेहंतस्य उवहिणिप्फर्णां, म्रपरिभोगे मनुपभोगत्वात् मिकरणं भवति, हीणे पुण कञ्जविवत्ति विणासो भवति ॥५=१३॥ हीणाइरित्ते त्ति गर्यं।

इदाणि 'परिकम्मणे ति -

परिकम्मणे चडमंगो, कारण विही वितिश्रो कारणे श्रविही। णिक्कारणम्मि य विही, चडत्यो निक्कारणे श्रविही।।५८१८।। कारण श्रणुण्ण विहिणा, सुद्धो सेसेसु मासिया तिण्णि। तव-कालेहि विसिद्धा, श्रंते गुरुगा य दोहि पि।।५८१५॥

मुद्रो कारणे विहीए एस पढमगंगो, एत्य प्रणुष्ये ति परिकम्मे ति मुद्धो ति ण पिच्छतं । सेसेसु तिमु मंगेमु पत्तेयं मासलहं । विवियमंगे कालगुरुं । विवियमंगे तवगुरुं । मंतिल्लो चडत्थमंगो तत्य तवकालेहि

१ गा० ५७८६ ।

दोहि वि गुरुं । परिकम्मणंति या मिष्यणंति वा एगद्वं । एगमरा छंडी उद्यदृति प्रमारमिट्यणि म एगा प्रणिही, भसकंटगदुमरिगा य विही ।।५८१५।।

इदाणि "विभूग" ति -

उदाहडा जे हरियाहडीए, परेहि धोनादिपदा उ वन्धे । भृसाणिमित्तं खलु ने करेंने, उन्चानिता वन्ध सविन्धरा उ ॥५=१६॥

"त्रवाहर" सि भिष्या "दिहिषा हरिया" मुत्ते। परेहि ति तेणमेहि जे मोतानी पदा मता नै एति श्रणणा विभूमाविष्याए करेति तं जहा घोषति या, रयति या, पट्टेति या, मट्टं या करेति, भैष्यित्त्वरोहि वा रयति तस्म चत्रलहुं। स्वित्यरगाहणातो योतादिपदे करेंत्रम जा श्रायविराहणा तानु जं पिल्लं मं च भवति ॥५८१६॥

विभूसं करेंतस्य इमो ग्रभिष्पाग्रो -

मलेण घरथं बहुणा उ वर्यं, उज्काइयो हं चिमिणा भवामि । हं तस्य घोवम्मि करेमि नत्ति, वरं ण जोगो मलिणाण जोगो ॥४=१७॥

मिननं गर्यं तेन याडते विषयो इस्ते, यरमाहिरयोडते इस्ते सरमानस्य यरणस्य पीनस्ये ''याचि'' त्ति – जेंग तें घीट्यति, गोमुत्तातिया तें उदाहरामि, ''यरं य चीगो'' ति – यरं में घपरमगर्य नापति प्रतिद्वतं, ण य मनिमेहि वत्योहि तह गंजोगो ॥५,६६७॥ कारणे पुणो घीवंनो मुद्धो ।

चोदगो भणाति - णगु घोवंतस्य । "ध्विभूता इत्योगसर्गा" सिलोगो ।

यायरियो भणइ -

कामं विभूसा खलु लांभदोसो, नहावि नं पारृणना ण दांसी । मा हील्णिङ्जो हमिणा भविष्सं, पृच्चिद्रिमादी ह्य संजनी वि ॥४=१=॥

कामं चौदगाभिष्यायस्य चणुमकस्ये, सन् प्रवधारते, ता एषा विभूषा - एष तोभ प्रेथ्वर्वः, तहर्धाः तं तस्य "मृतिभूमितं कार्ये काज्य पाउरये य दोसी भगति ।

रामाइटड्डिमं हो। हिंदुं विद्यान परण्डमो मी निनेति – "मा हमस्म प्रवृत्तहरस्य इत्सीरपीर-बद्धस्य हमेदि मिल्यामधेदि होस्पीदण्डो भविष्यामि नि । एम सावस्मी देश व स्टिस्स विद्यां परिवण्ड इस घटस्यं पत्ती 'विषयमं स्थेत पावितिनित्त' वि, एवं सक्ष्मी वि तिहट प्रश्तान वा विषय पंदरपट्याण्डम ॥५८१८॥

> ण नम्म बन्धादिनु कोह संगो, रज्जं नणं चेत्र जहाय नेणं। जो सो उवज्साहय बन्धमंगी, नं गार्थ मी ण चण्ह मीनं॥४=१२॥

को मी इतिम पापितमी ए लग्य नामाधिम कीर मारी जि.च. मणा है का गणा है का गणा । यह १५० है जला नगी गणि है, पुरुषे — जाने हैं ता काले सहसूच हालीमा पड़ा। नेम मार १००६ हैं है जिस्सीति स्थान

<sup>्</sup>र साल भूतवर्ष । संयुक्तवर्ण्य सुन्न ब्रह्म । ३ वैत्तीरात १ क्राण्य सात्र । अ वेत्त्र्य स्थान स्थान १ व्या १ स्थिति व्यापित सात्र । ६ विस्तित व्यापीत वाल्य ।

इदाणि भुच्छ त्ति -

महद्भणे त्रप्यथणे व वत्थे, मुच्छिज्जती जो स्रविवित्तभावो । सइं पि नो भुंजइ मा हु सिज्मे, वारेति वण्णं कसिणा दुगा दो ॥५८२०॥

बहुमुल्लं ग्रप्पमोल्लं वा ग्रविवित्तभावो ति ग्रविनुद्धभावो, ग्रविवित्तो – लोहिल्लमित्यर्थः । तं पहाणवत्थं ग सयं मुंजति, जो ग्रणं वारेड परिभुंजंतं तस्स पिच्छितं, "कसिणा दुगा दो" ति, कसिण ति संपुण्णा, दुगा दो चटरो – चटगुरुमित्यर्थः ॥५८२०॥

वत्ये इमाणि मुच्छाकारणाणि -

देसिल्लगं पम्हजयं मणुण्णं, चिरायणं दाइ सिणेहतो या । लब्भं च ऋण्णं पि इमप्पभावा, मुच्छिज्जती एव भिसं कुसत्तो ॥५८२१॥

देसिल्लगं जहा पोंड्रवर्धनकं, पम्हजुगं जहा पूरवुद्धपावारगो, सण्हं थूलं सदेस-परदेसं वा, मणस्स जं रुच्चइ तं मणुणं, चिरायणं ग्रायरियपरंपरागयं, दाइति विकारार्थे जेण वा तं दिण्णं तस्स सिणेहतो ण पिरभुंजति, इमेण वा ग्रच्छंतेण एयप्पमावाग्रो ग्रण्णं पि लब्भामो एवं पुच्छाए ण पिरभूंजति, एवं ति एवं 'भिसं" ग्रत्ययं कुत्सितं सत्त्वं यस्य भवति स कुसत्वो ग्रल्पसत्व इत्ययंः, एवं भिसं कुसत्वो लोमं करोतीत्यर्थः ॥५८२१॥ वत्ये त्ति गतं।

इदाणि पायं भणामि ; तस्त इमाणि दाराणि -

दुच्चप्पमाण्यतिरंग हींणदोसा तहेव अवैवादे।

" स्वस्त्रणमसक्त्रस्यणं तिविह उवहि वोच्चत्य त्र्याणादी ॥५८२२॥

को पोरिसीए काले, आकर चाउल जहण्ण जयणाए ।

चोद्ग त्रसती त्रसिव, प्पमाणउवत्रोग छेद्ण मुहे च ॥५८२३॥

पमाणाइरेगधरणे, चउरो मासा हवंति उग्वाया ।

श्राणादिणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥५८२४॥

द्रव्यपात्रं, तस्य दुवित्रं प्रमाणं - गणणप्यमाणं पमाणप्यमाणं च । दुविहस्स वि पमाणस्स श्रतिरेगधरणे चटलहूगा । सेसं कंठ्यं ।

> गणणाते पमाणेण व, गणणाते समत्तत्र्यो पिडन्गहत्र्यो । पितमंथ मरुडुंडुग, अतिप्पमाणे इमे दोसा ॥५८२५॥

दुविहं पमाणं, तत्य गणणपमाणेण दो पादा - पिडग्गहो मत्तगो य । ग्रह एतो तिगादिग्रतिरित्तं धरेति तो परिकम्मण-रंगण पिडलेहणादिनु सुत्तत्यालिमंथो ग्रद्धाणे वहतो भारो उद्दंडकदच जनहास्यो भवति - 'ग्रहो ! भारवाहिता इमे' ।।५८२५।।

५ गा० ५७८६।

ैदुष्पमाणाद्धरित्ते वि इमे दोसा -

भारेण वेयणाते, श्राभिहणमादी ण पेहए दोसा । रीयादि संजमम्मि य, छक्काया भाणभेदम्मि ॥५=२६॥

भारो भवति, भारपनंतस्य येयणा भवति, वेयणाए व घरिनो गोणहित्यमाट् ए परमति, ने श्रमिहणेज्जा, बहसालवपाणुमाह वा न पेहह, हरिउवउत्तो वा न भवड, चणूवउत्तो वा स्तामाण् विराहेण्य, श्रणुवउत्तो वा भायणभेयं करेज्जा । ॥४=२६॥

> इमे <sup>२</sup>ग्रहरेगदोसा । "ग्रहरेगं" ति पमाणप्पमाणातो – भाणऽप्पमाणगहणे, भुंजण गेलण्णऽभुंज उज्भिमिता । एसणपेन्लण भेदो, हाणि ग्रहंते द्विध दोसा ।।५=२७।।

भाजनं मप्रमाणं — भाणज्यमाणंति तं, मित्रपुट्टं गेण्डति । तम्म भरिष् जट सन्दं भुंजिति तो हा(तो)देन्ज वा मारेन्ज वा गेलप्तं वा गुज्जा. घह ण भुंजिति तो उन्धिमिता महिन्द्रणादी दौना। भाषणं भरेमि ति झन्द्रभमाणं एसणं पेलिता भरेति. भरिष् मित्रभारेण पण्युष्पिटिता भव्यति, भाषणेज विवा चण्यो कन्त्रपरिहाणी, भाषणट्टा घटंतरस भाषणभूमीजंतसस दुविह ति — बायमंजमविराह्या दौना भवंति ॥५=२ ॥

हीणदोगति ग्रस्य व्याख्या -

हीणप्पमाणयरणे, चडरो मासा हवंति उग्धाना । ष्याणादिया य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥५=२=॥

र्ज पहिमाहगमत्तगणमार्ग भगिमं ततो जित हीयं घरेति । ततो पहिमाहमे भडवहूं, मनमे मामनहे ११५,८२८॥

कि चान्यत् -

ऊणेण ण प्रिस्तं, श्राकंठा नेण गेण्हनी उभयं। मा लेवकडं नि ननों, तत्थुवयोगं न भृमीए ॥५=२२॥

इनीरं ति प्रमाननो एनेन भरिएन वि न पूरेरमंति न मैमस्मिति नहीं नाणामणि भरेति, समर्थ ति भूरं तुमनं प, धतना - भतं पानं या । तिम धितमिण् मा पन्थंको देवादिस्मिति वि - नद्वक्षेत्रेत भूगोण् नवधोगं न गरेति ॥५०२६॥

धन्यतस्य य इमे बीमा-

खाण् बंटन विसमे, श्राभिहणमादी ण पेहनी दीना । रीया पगलित नेणग, भाषणभेदे य छवकाया ॥५=३०॥

धानुवन्ती वाल्य द्वासिक्तित, व योग मा विकारीत, विक्षे या प्रतीत, स्पादिण या स्थित इप्यति । सुवा धार्मित्राण । भीवारी मात्रमित्रालय व स्था ११४ ०३ ८१

ह साथ ५०५० हात है है है साथ ६०६० है साथ ५०६० है

ग्रहवा इमे दोसा-

'हीणप्यमाणवरणे, चउरा मासा हवंति उग्वाया । स्राणादिया य दोसा, विराहणा संजमायाए ॥५८३१॥ <sup>कंट्या</sup>

गुरुमाइयाण ग्रदाणे इमं पन्छितं -

गुरु पाहणए दुव्यल, वाले बुड्हे गिलाण सेहे य । लाभा-ऽऽलाभऽद्धाणे, अणुरुंपा लाभवोच्छेदो ॥५८३२॥ गुरुगा य गुरु-गिलाणे, पाहुण-खमए य चडलहू होंति । सेहम्मि य मासगुरू, दुव्यल जुव (य) ले य मासलहुं ॥५८३३॥ कंट्या

गुरुमादियाण इमा विभासा -

ग्रप्प-परपरिच्चात्रो, गुरुमादीण तु श्रदेत-देतस्स । श्रपरिच्छिते य दोसा, बोच्छेदो णिज्जराऽलामो ॥५८३४॥

डहरमायणमिरयं गुरुमादियाण जित देति तो ग्रप्पा चत्तो, ग्रह ण देति तो गुरुमातिया परिचत्ता । दुव्वलो समावतो रोगतो वा न तरित हिंडिडं तस्स दायव्वं ।

"वलाभाऽऽलोभ" ति ग्रस्य व्याख्या — "ग्रपरिच्छिते य दोसा", जस्स हीणप्पमाणं भायणं सो खेत्तपिंडलेहगो पयिद्वतो, स तेण खुडुलगेण भाणण किह लाभं परिक्खड, तग्हे जे ग्रपरिक्खिते खेते दोसा, ते मंदपरिक्खिए वि गच्छस्स य ग्रागयस्स ग्रलभंते जं ग्रसंवरणं जा य परिहाणो सा सच्वा खुडुलभाणगाहिणो भवति, ग्रह्याणे वा पवण्गाण संखडी होज्जा तत्य पज्जित्तयलाभे लव्भमाणे किंह गेण्हुड ? तं भायणं धेवेणं चेव मिरयं।

ग्रहवा - "<sup>3</sup> ग्रणुकंपलाभवोच्छेतो" ति - छिष्गद्वाणे वा कोइ ग्रणुकंपाए वा जं जं ग्रहिज्जति तं भायणं भरेति, तत्य गच्छसाधारणकरं भायणं उड्डोयव्वं, हीणभायणे पुण ग्रहिज्जते लाभर्स वोच्छेदो णिज्जराए य ग्रलामो भवति ।

ग्रह्ना - सट्टाणेऽनि घयादिदक्वे लन्ममाणे खुहुलमायणेण लाभनोच्छेदं करेज्ज निज्जराए वा ग्रलाम पानेच्न ॥५८३४॥

इमे य डहरभायणे दोसा -

लेवकडे वोसड़े, सुक्के लग्गेज्ज कोडिए सिहरे। एते हर्वति दोसा, डहरे भाणे य उड्डाहो ॥५=३५॥

तेण ग्रतीव पाहुडियं ताहे तेण वोसहं, तेण ग्रतिपलोट्टमाणेण लेवाडिज्जित । ग्रहवा – मा थेवं भतं देहीति, ताहे सुक्कस्स चप्पाचप्पं भरेड, तं च सुक्कं भत्तं लगेज्ज ग्रजिष्णं हवेज्ज । कोडियं ति चप्पियं चंपिज्जतं वा भजेज्ज, सुक्कमतस्स वा सिहरं करेंतो भरेज्ज, तं जणो दट्टुं भणित – ग्रहो ! ग्रसंतुद्वा । पच्छढं कंठं ॥५८३५॥

१ गायेयमित्रका प्रतिमाति । २ गा० ५५३२ । ३ गा० ५५३२ ।

# धुवणाऽधुवणे दोसा, वोसहंत य काय घ्यातुमिणे। सुक्षे लम्माऽजीरम कोडित सिंह भेद उग्नहो ॥५=३६॥

योगहुंतेण णं नेपाटिलं तं जित धोषति तो उच्मायणापी दोता, पर्ण पोवति नो रातीभोषणभंगो। स्रह्या – योसट्टे पगलंते पृढवादी छपकायविराषणा ।

श्रह्या - योग्रहेते उतिगेग दट्टे प्रायविगहणा, पन्दद्धं गतार्ष । पिण्यसेते तरिमहर्भावी य बहि फोड ति उद्वाहो, जग्हा एवमादी दोया तम्हा जुत्तव्यमाणं पादं धेनव्यं ॥५८३६॥

केरिसं पुण तं जुत्तपमाणं ?, यत उच्यते -

तिण्णि विहत्थी चउरंगुलं च भाण मिन्समणमाणं। एतो हीण जहण्णं, श्रितरंगतरं तु उक्कोसं ॥५=३०॥ उक्कोसितसामासे, दृगाउत्रद्धाणमागत्रो साह । चउरंगुलऊणं भायणं तु पज्जित्तयं हेट्टा ॥५=३=॥ एयं चेव पमाणं, सिवसेसतरं श्रणुगाहपवनं । कंतारं दृष्टिभक्षे, रोहगमादीसु भतियत्र्यं ॥५=३६॥

एयाची जहा परमुहेगमे तर्द्य ॥४=३६॥

"'प्रववाय" ति ग्रस्य व्याग्या -

भूषणाणे गार्व लुद्धे, श्रसंपत्ती य जाणए। लहुयो लहुया गुरुगा, चडत्थ मुद्धे उ जाणया ॥५=४०॥

पन्ता व्यवार्य भगीतामि, यह हमेदि धरेति सो इमं पन्तियां परत्वपत्ति कार्याय - सन्तार्यं ग मामनहूं, गार्थिय चउनहूं, सुद्धान चउहरणा । यसंत्रमी जारणे दो वि गुद्धा ॥५०४०॥

नत्य प्रप्याणस्य ययगाणं -

हीणा-ऽनिरंगदाते, ध्वयाणमाणा उ धर्नि हीण-ऽहियं। पगतीए थोवभोई, सित लाभ वा करेतीमं॥४=४१॥

प्रदर्भ केंद्रे । इसे मान्यस्य यहणारी - प्रशीप् प्रशादी, प्रशी रहणायी या, रहमावती केंद्र सीयभेट । सम्या - सम्भो वि स्थानं करेति, यह में भौतानि वि सम्पन्ती प्रतिस्पद सर्वदर्गन

> ह्म्मरनिक्यंता दा, सायरिसी दा वि एस टहरेणं ! सनिमार्वेण सीमं, सनिष्यमाणं हमेहि तु ॥४=४२॥

हुंसारी को विश्वासित द्वारीत माशीत शिवार दिवार, बाल्यामार्थ के नामित सा प्रतासात । बेल्या साम्यास्था ग्रतिप्पमाणं इमेण गारवेण धरेइ -

# त्राणिगृहियवलविरित्रो, वेयावच्चं करंड श्रह समणो । वाहुवलं च श्रती से, पसंसकामी महल्लेणं ॥५८४॥

महल्लभायणेण वैयावच्च करेड - एवं मे साबू पसंसिस्यंति, ग्रहवा - साहुजणो वा भणिस्सड - "एयस्स विसिट्टं वाहुवलं जेण महल्लेण भायणेण मिक्खं हिंडड्" ।।५=४३॥

'लुद्धस्स व्याख्या -

## ग्रंतं न होइ देयं, थोवासी एस देह से सुद्धं । उक्कोसस्स व लभे, कहि घेच्छ महल्ल लोभेणं ॥५८४४॥

खुडलगमायणे गहिए घरंगणे वि ठितं दट्ठुं घरसामी मणति — "एयस्स ग्रंतपंतभत्तं ण देयं"। ग्रहवा भणेजज — "एस योवासी, जेण एस खुडुलएणं गेण्हति"।

श्रहवा भणेज्ज - "एयस्स सुद्धं देह"। "सुद्धं" ति उक्कोसं, आल्योदनपढमदीच्चंगादी सुद्धी चेत्र। महल्लं इमेण कारणेण गेण्हति - "उक्कोसं लब्समाणं पभूतं सामण्णं वा समुद्दाणियं लब्समाणं कत्य गेण्हिस्सामि" ति एवं लुद्धत्तणेण महल्लं गेण्हति ॥५६४४॥

"<sup>३</sup>ग्रसंपत्ति' दारं चउत्यं, तस्स इमं वक्खाणं —

## जुत्तपमाणस्सऽसती, हिण-ऽतिरित्तं चढत्थो धारेति । लक्खणजुतहीण-ऽहियं, नंदी गच्छद्वता चरिमो ॥५८४५॥

पुन्तद्वं कंठं। "\*जाणारे" ति ग्रस्य व्यास्या – लक्सणपच्छढं, जं लक्सणजुत्तं तं जाणगो हीणं वा ग्रह्मिं वा धरेति, णाणादिगच्छवृद्धिनिमित्तं ।

श्रह्वा - गच्छस्स उवग्गहकरं णंदीमायणं, "चरिमो" ति जाणगो सो बरेति न दोसो ॥५८४५॥ श्रववाए ति गर्य ।

इदाणि ""लक्खणमलक्खणे" ति दारं -

## वहुं समचडरंसं, होति थिरं थावरं च वण्णं च । हुंडं वायाइद्वं, भिन्नं च अधारणिङ्जाई ॥५८४६॥

वृताकृति उच्छितकृतिपरिधितुल्यं चतुरंसं दृढं स्थिरं स्थावरं ग्रप्रतिहारिकं एतेहि गुगेहि जुतं धणां। ग्रहवा – ग्रणोहि वि वणादिगुगेहि जं जुतं तं वणां, एयं लक्खणजुत्तं।

इमं ग्रलक्खणं - विसमसंठियं हुंडं ग्रणिप्फणां तृप्पडयं वाताइद्ध जं च मिणां, एते ग्रलक्खणा

संठियम्मि भन्ने लामो, पतिष्ठा सुपतिष्ठिते । निच्यणे कित्तिमारोग्गं, वण्णड्ढे णाणसंपया ॥४८४७॥

१ गा० ५६४० हा० ३। २ व्यञ्जनादि। ३ गा० ५६४० हा० ४। ४ गा० ५६४० हा० ५। ५ गा० ५६२० हा० ५।

हुंडे चिर्त्तमेदो, सबलंभि य चिनविन्भमं जाणे। दुष्पुने खीलसंठाणे, गणे य चरणे य नो ठाणं ॥५=४=॥ पउमुप्पले खकुसले, सन्वणे वणमाइसे। द्यंतो बहिं व दड्ढे, मरणं तत्थ निहिसे॥५=४६॥

मुगंठाणमंठिए भनादि लाभो भवति, जं पुल्लगवंधेण मुपद्धिय तेण घन्दी गर्व धार्यास्मादिन्दे ना मुप्पतिद्विनो भवति । जस्स पानस्य वणी नित्य तेण पानेण विस्वणो भवति, कियो जसो य भवति, वैधारीणं ल से भवति । प्यानमध्यभेण प्रण्येण जं प्रद्वं ति जुनं तेण पाणं भवति । जं हुंदं तेण चरिन्दिनात्मा भवति, मृजुनरचरिनाद्वयारा भवति । सवलं विचविचिनं तेण चिन्तिविद्यामो विचादिवित्तो भवति । पुल्पां मृते न मृपदिद्वितं कुपूर्वं कोष्परागारं पीलसंठियं, एरिसे गर्व चरणे वा व विरोधवित। स्रह्मा — हिर्देशे वेश प्रस्ति ।

श्रंतो वहिं व दह्हं, पुष्फगं भिष्णे व चउगुरू होंनि । इयरिभण्णे लहुगा, हुंडादिसु सत्तम् लहुश्रो ॥५=५०॥

हुंडे सबले सब्बण, दुःणुत वानिद्धवण्ण हीणे य । कीलगरांठाणे वि य, हुंडाई होंति सत्तेते ॥४=४१॥

जं मेतो बहि या दुर्गु नत्य मरणे गैलणांचा स गैण्यं चडगुर्गे । पृष्यसम्बर्गः गामिनियाँ एव नेष । दुर्गरं नि – जं सण्यकृक्षिमादिमु भिण्यं तत्य चडलहुं । हुंद्रे यातादक्षं हुप्तुने गीतसंदर्गः स्वयः स्वयं सन्तरे एथेमु मासलहुं ॥५८५६॥ ललकणमलक्ष्यण स्ति गत ।

हवागि "वितिबह उबहि" नि -

तिविहं च होति पादं, श्रहाकडं श्रप्प-मपश्किम्मं च । पुन्वमहाकडगहणे, तस्सऽसति कमण दोश्गितरं ॥५=५२॥

निन्दि पार - सावर्ष धारण महिमापार्थ प । पुनी एवर्डको विनित्त - प्रहास्ट धारास्थितम् सहारिकामं प । महारावि पुत्रं प्रहास्ट मेलिहवार्यं, वरम धारीत स्वयंविकामं, वरण धारीत हरूपरिकाम् १८१२।।

इयापि "अवीग्नन्द" सि -

निविदे पर्वितम्मि, योचनत्थे महण लहुन खाणादी । छेदण-भेदण करणे, जा जहि धारोवणा भणिया ॥४=४३॥

नी एम शत्रावादको शतानको भतिको, एमध्ये हो छोबान विदरीय केर्ना ।

स्वत्रक्ष्या कोम् राक्षा भी सामानिकाम् बतुर्वत्रकाम् वद् गाँठीतः । वस् भग्नत् सन्त । स्वत्रिकामे प्रदेशि रेप्पान्स्यः स् प्रित्रस्य भाग्यः ग्रिजन्स्यार्त्वारः साम्बिकान् स्वार्वद्रश्याः स्व प्रकृतिसी भन्तिक, स्वयेत एक स्वतिनिया सरावीत्राण् भागियान्यः ११६००४ ।

कु की सुधारित है। वर्ष १६० मार ४ वर्ष दें इंदे में के पान प्रत्य द्वार है ५

वितियहारगाहा ग्रादिहारे 'कोत्ति ग्रस्य व्याख्या -

को गेण्हति गीयत्थो, असतीए पादकप्पिओ जो उ। उस्सन्ग-ऽववातेहिं, कहिज्जती पादगहणं से ॥५८५४॥

की पादं गेण्हित ? जो गीयत्यो सी गेण्हित । गीयत्यस्य ग्रसित जेग पादेसणा सुत्तत्यो गहिन्रो सी पायकणित्रो गेण्हित । तस्स वि ग्रसित जो मेहावी तस्स पादेसणा टस्सग्गववाएिंह कहिन्जित, सो वा गेण्हित ।।५-१४।

इदाणि "व्पोरिसि" त्ति -

हुंढादि एगवंघे, सुत्तत्थे करेंतो मग्गणं कुज्जा । दुग-तिगवंघे सुत्तं, तिण्हुवरिं दो वि वज्जेज्जा ॥५८५५॥

जं हुंडं ग्रादिसहातो हुप्पृतं खीलसंटियं सबलं एगर्वघं च, एतागि परिभुंजंतो सुत्तत्यं करेंतो ग्रहाकडादि मगोज्ज । जद पुण हुगर्ववगं तिगर्ववगं वा पादं से, तो सुत्तपोर्गिस कार्च ग्रत्यपोरिसि वज्लेता मगाति ।

ग्रह पादं से तिगवंबगाग्रो डवरि चटनु ठाणेनु वढ़ं, एरिसे पादे दो वि सुत्तत्वपोरिसीश्रो वञ्जेता ग्रादिच्चदवाग्रो चेव ग्राढवेत्ता मग्गति ॥४८४५॥ पोरिसि त्ति गयं।

इदाणि "काले" ति दारं।

ग्रहाकडादियाणं कं केत्तियं मिगयव्वं ?

चत्तारि अहाकडए, दो मासा हुंति अप्पपरिकम्मे । तेण परिमग्गिऊणं, असती गहणं सपरिकम्मे ॥५८५६॥

चतारि मासा ग्रहाकडं मिगयव्यं, चर्डीह मासेहि पुणोहि तस्स ग्रलामे ग्रणो दो मासा ग्रव्पपरिकम्मं मगाति, तेग परिमग्गिटण ति ग्रहाकडकालाग्रो परतः ग्रप्पपरिकम्मं एत्तियं कालं मगाति, एते छम्मासे वितियस्स वि ग्रलंभे ताहे सपरिकम्मं मग्गियव्यं ॥५८५६॥

केच्चिरं कालं ?, ग्रत उच्यते -

पणवालीसं दिवसे, मिगित्ता जा ण लब्भते ततियं। तेण परेण ण गेण्हति, मा पक्खेणं रज्जेज्जा ॥५८५७॥

पण्यालीसं दिवसे वहुपरिस्मं गेण्हति, तनो परं न गेण्हति, लेण पण्णरसेहि दिवसेहि वरिसाकालो मिवस्पति । मा तेण पक्तकालेण परिकम्मर्ग रंगणं रोहवणं च न परिवारिज्जित ॥१८१७॥ काले त्ति गर्त ।

इदाणि "व्याकरे" ति । ग्रहाकडं कींह मिन्गियव्यं ?, ग्रत उच्यते -

कृत्तीय-सिद्ध-णिण्हग,-पवर्ज्जवासादिस् श्रहाकड्यं । कृत्तियवरुजं वितियं, श्रागरमादीसु वा दो वि ॥५८५८॥

१ गा० ५=२१ हा० ६। २ गा० ५=२१ हा० १०। ३ गा० ५=२१ हा० ११।

कुत्तियावणे मग्गति, मिद्ध ति मिद्धपुत्तो जो पश्यितहरूमो कर्ते जनकरणे वाषाद्यो उपयो नार्ट तं पिंडग्गह्गादि साधूणं देजजा, मिष्हयस्य या, एवं च समग्रह्म ना पाम स्टब्स्ति ।

समणीवासग्री वा पटिमं करेडं घरं पच्चामग्री परिमारमं मापूर्व देवत, श्रहामा एतेषु स्वानेष्

श्रणपरिकम्मं कतरेषु प्राप्यते ?, प्रजोत्त्यते "कृतियवज्जं वितिषं" - युत्तियादां वज्जेतं कित्रपृत्ताः दिसु श्रणपरिकम्मं लब्बति । श्रह्नवा - "मागरगाधीनु वा दो वि" वि संदानिकम्मं ॥१८१=॥

कानि च तानि ग्रागरमादीनि स्थान।नि ? ग्रतस्तेषां प्रदर्शनार्थ उत्तरे -

त्रागर णदी कुढंगे, बाहे तेणे य भिक्ख जंत बिही। कत कारितं व कीनं, जिन कप्पति तु घिप्पति खज्जो ! ॥४=४६॥

ग्रागराइनाण इमं वननाणं -

ष्यागर पल्लीमादी, णिच्चुद्ग-णदी कुडंग श्रांसरणं । बाहे नेणे भिक्खे, जंते परिभोगऽसंसत्तं ॥५=६०॥

भागरी भिल्लपल्की भिल्ककोहूँ या, "नदि" नि जेनु गामनगरंतरेनु नशिको माउल्डि मंत्रीयकोत जिन्दोदगानी, तामि चेन गदीनं पूलेमु ने बन्दरुदंगा तेनु या विज्ञति तुनीको, बारनेत्वरूकीम् या, घड्या — बारतेया भड़ित मन्द्रंगा लाउल् उदमं पेनु मन्द्रंति, भिन्नदृत्त भिन्नवरी साउमं मेन्द्रेज्न, गुल्लनमानादिम् वा उस्मिनगहा भरतेत्वादिहावजहा या लाउनं मेन्द्रेज्ञा । एतेनु पामरादिम् जं स्टम्बि नं विभीत् पेटर्टि, भन्न प जं एतेनु चेन परिशुक्तमानं तं मेन्द्रिन, जेन सममतं भन्नत ।।४८६०।।

प्रागरादिनु घोभट्टं पुनिद्धवं न 'कस्तेवं, कस्तद्दा वा कवं" नि ।

म पुच्छितो भणाति - ""काय कारिपन्छक्ष"। प्रस्य स्थानवा -

तुरुभट्टाए कतमिणं, ध्यन्तम्मद्वाए धहव सट्टाए । जो घेच्छति व नदद्वा, एमव य कीय-पामिच्ये ॥५=६१॥

मुस्सहूम् वर्षे या. गुरुभहुम् या वान्ति, धाणस्म या महान्य भिरुण रास्म मा घट्टाम् वय । सहस्य - महान् नि धापणी घट्टाप्, पह्या - को भीव गेर्यात संस्कृत् वय जार्या स्वित्यते, १ धारामधी भनियं एवं कीव्यवद्यामित्यादित् वि भाषियतं । धर्मे दि एक्यवर्षाः पदार्थस्य मेर्वेदस्यः, सम्बद्धास स । संग्रहे स भेणद्र, समृद्ध व पत्रवेदन्य १४४० एक स्वार्थ नि एक ।

रशींन "भारते" नि -

नाउल उन्होंदम तुदर एक फुमणे नहेंब नवके य ! जे होनि भाषिनं कणानी तु भर्यव्य नं मेसं १५८६६॥ प्राप्तकोषा प्रयो रणुश्रीकाकी भददर महस्रम

I the Europe of a trial Europe the Edit

'सेसंति ग्रस्य व्याख्या -सीतोद्रगमावितं त्राविगते तु सीतोद्रएण गेण्हंति । मज्ज-वस-तेल्ल-सप्पी,-महुमातीभावियं भद्दं ॥५⊏६३॥

परिणए पुण सीतोदगे गेण्हति, मञ्जादिण्मु जित निक्तारेडं सक्कित तो घेष्यइ, इयरहा न घेष्यइ। एस भयणा ।

ग्रहवा — विवडमावितं जस्य दुर्गृष्टियं तस्य न घेष्यइ. बहुर्गृष्टिए घेष्यति॥५८६३॥ स्रोभासणा य पुच्छा, दिह्रे रिक्के मुहे वहंते य । संसद्वे णिक्सिल्ते, सुक्खे य पगास दट्टूणं ॥५८६४॥

ग्रीमासण ति जहा बत्यस्स "कस्सेयं, कि वासी, कि वा भवस्सिति, कत्य वा ग्रासी ?"-एवं पुच्छा। सुद्धे गहणं।

> पुणो सीसो पुच्छड़ - "विट्टादिपदे"। ग्रायरिग्रो ग्राह - प्रविद्वाती दिट्टं खेमतरं।

कहं ?, उच्यते – ग्रिटिट्टे देये कि काए संघट्टेंतो गेण्हित ग वा ? ग्रहवा - कायाणं उविर ठिवयत्त्रयं होण्डा, ग्रहवा – बीजाती छूटा होण्डा, दिट्टे पुण सब्बं दीसड, एएण कारणेण दिट्टं वरं, णो ग्रिट्टं।

"कि रिक्कं, अगरिक्कं नं घेप्पतु ?" जं दिहसीरादीहि अगरिक्कं तं घेप्पट । इयरं भ्राटक्कायादीहि अगरिक्कं तत्य कायवही होग्ज, रिक्के वि कृंयुमाती मवंति ।

' कि कयमुहं घेणड ग्रक्यमुहं ?" कय मुहं घेपड ।

''वहंतमं, अवहंतमं ?''

वं तक्कमादि फामुएगं वहंतयं तं वेप्पति, णावि वं ग्राटक्कायादीहि ।

"कि संसहं, ग्रसंसहं गेण्हरू" ? जं फामुदब्बेर्ग संसहं तं घेप्पट ।

''टिविवत्तं, गिरिवत्तं'' ? एत्य टिक्वतं कप्पति ।

''सुक्हं, उल्लं' ? फासुएण उल्लं पसत्यं ।

''यगासमृहं, श्रपगासमृहं ' ? पगासमृहं कप्पति ।

ग्रहवा - "पगासिट्ट्यं ग्रप्पगासिट्ट्यं" ? पगासिट्ट्यं कप्पति । "दट्हूगं" ति जदा सुद्धं तदा चुक्खुणा पिंडलेहेति, विद न पिंडलेहेड् ताहे तसवीयादी होज्ज ॥४=६४॥

जइ तसवीयादी होज्ज, ताहे इमं पुणी जयणं करेड़ -

श्रोमंथ पाणमादी, पुच्छा म्लगुण-उत्तरगुणेसुं । तिहाणे तिक्खुक्तो, सुद्धो संसणिद्धमादीसु ॥५८६५॥

"ग्रोमत्य" ति पयस्त विभासा -

दाहिणकरेण कण्णे, घेत्तुत्ताणे य वाममणिबंधे । बहुति तिण्णि वारा, तिण्णि तले तिण्णि भूमीए ॥४८६६॥ कर्णा नरन मुहं। कर्णो घेन्ं हत्यं उत्तागर्यं काउं, तं पायं करणगरिषं वामबाहमितवंधायदेन मंघट्टैति ति तिथ्यि बारा आहणति। जस्य जद्द बीयं तमा वा बिट्टा तो च करानि, घर बिट्टा साहं हत्यक्षे ननी वारा आहणति। तस्य वि तस-बीग् बिट्टे ज वस्पनि, छिट्टिम् पुत्री घोमंपर्य भूमीए विभिन्न वारा पस्कोदित ॥१८६६॥

> 'पाणमादी, एयस्त विभागा तिष्ठाणे तिन्तुत्तो गोडिए नमाणे -तस वीयम्मि वि दिष्टे, ण गेण्डती गेण्डती उ छाइडें। गहणम्मि उ परिसुद्धे, कप्यति दिष्टेहि वि बहुहिं॥५=६७॥

गहणकाले परिमुखे जद पण्या समयीयं या पामति, समित्सारि या पामति, महानि सं मृद भेर, न परिहुर्वेति ।

श्रस्त्रे पुण भणिति – वट नञ्चाम् श्रीम् सीम् सुन्ताम् साम् न पिर्ह्येट । यह महुनरे पामद्र सञ्चाम् तो गहणकाने मुद्धीय सप्रहिमाहमानाने पिन्ह्रयेनि । अतञ्चाम् सहस् वि दिवेसु प पिर्ह्रयेट, ते यनञ्चाम् महिसं जसणाम् प्रदेति ॥४=६७॥

'व्युच्छा सूलगुणउत्तरगुणेमु" ति शीमी पुच्छति – तस्य के मूलहुना, के वा उपमहुना है बुहकरणं मूलगुमा, मोमकरणं उत्तरगुमा ।

एत्य मूलगुण उत्तरगुणेहि चडभंगो गायन्यो । परमभंगे पडगुरं तपकासगुरं, बितियभगे घडगुरं चेव तपपुरः । नियमगे पडलहं पडगुरं । पडत्यो मुद्दो । "चाडल" कि गयं ।

इयाणि ""जहुण्यजयण" नि यारं -

पिन्छत्त पण जहणों ने णेंड नन्त्रृड्डिण् उ जयणाण । जहणा उ सरिसवादी, तेहि तु जयणेतर कलादी ॥४=६=॥

चित्रत्वे प्रापं अगुणां धर्मतामति सम्पृष्ट्विषणाम् विष्यति, गह्नता – महिमवानी बीचा उर्हणाः, महि तस्त्रामकद्विष्ट्रियमाम् मेन्द्रवि । इयरे वि याद्रण बनायो, गत्न नि यसमा ॥६६६०॥

इवाचि एरेवन्से विविद्यानि १६ विमार्थ काउ -

छ्त्यागकए हन्ये, सुह्मंसु पदमपत्व पंनदिणा । दस विनिने सनिदिणा, यंगुलिमृलंसु पण्यस्य ॥४=६८॥

शामी स्थाप बीरड, पडमारक स्थे भागी, विशिष्यका विशिष्य हो, सर्वारक्षेत्र विशिष्य हो, सर्वारक्षेत्र विशिष्य हो, बाहरेश बहाती, पेत्रमें सम्बूचि, रेगी रही । स्थाप्य समारकोषीम् मृह्य बैटाम् पत्र प्रदिष्य, विशिष्य स्थीने इत्यक्षियः, बसुण्युतिनेस् प्रणामा सम्बद्धाः

> बीतं सु पाउनेहा, यंगुहृवम्नं होनि पण्वीम । पमलिम्मि होनि मासी, नाउम्मानी भवे नडस् ॥४=५०॥

E min roth to min roth a come commission and a

ग्रायुरेहमेत्तेसु वीसं राइंदिया, ग्रगुट्टबुंघमेत्तेसु पणुवीसं, पसतीए मासलहं, चटसु पसतीसु चउलहुं

एसेव गमो णियमा, धृलेसु वि वितियपन्वमारद्धो । ग्रंजलि चडक्क लहुगा, ते चिय गुरुगा त्रणंतेसु ॥५८७१॥

मासमादिसु यूलेसु वितियपव्यमत्तेसु पणगं, श्रंग्रुलिमूले दस, श्रायुरेहाए, पण्णरस, श्रंग्रुटुमूले वीसा, पसतीए भिण्णमासो, श्रंजलीए मासलहुं, चडसु श्रंजलीसु चडलहुं। एते चेव पच्छिता सुहुमथूरेसु श्रणतेसु गुरुणा कायव्या ॥५६७१॥

णिक्कारणम्मि एते, पच्छित्ता विण्णिया उ वितिएसु । णायव्वऽणुपुट्वीए, एसेव य कारणे जयणा ॥४८७२॥

जा एसा पिच्छत्तबुड्डी भणिया णिवकारणे, कारणे पुण गेण्हंतस्स सेव जयणा पणगादिगा भवति । जड पुण ग्रहाकडे पढमपव्वप्पमाणा वीया ग्रप्परिकम्मं च सुद्धं लब्भित ।

एत्य ग्रप्पबहुचिताए कतरं घेत्तव्वं ? भणाति – ग्रहाकडं घेतव्वं, णो ग्रप्पपरिकम्मं । एवं वितियपन्वा-दिसु वि वत्तव्वं ।।५८७२।। ∙

जाव -

वोसट्टं पि हु कप्पति, वीयादीणं अहाकडं पायं। ण य अप्प सपरिकम्मा, तहेव अप्पं सपरिकम्मा ॥५=७३॥

वोसहुं ति भरियं, ग्रहाकडं ग्रागंतुगाण भरियं पि कप्पति, ण य ग्रप्पपरिकम्मं वहुपरिकम्मं वा । एवं ग्रप्पपरिकम्मं पि ग्रागंतुगाण भरियं कप्पति ण य वहुपरिकम्मं सुद्धे ॥५८७ ॥

इमं जयणाए णिच्छतो छडेति -

थृले वा सुहुमे वा, त्रवहंते वा ऋसंथरंतिमा । ऋगंतुग संकामिय, ऋप्यवहु ऋसंथरंतिमा ॥५८७४॥

श्रुलाण वा चणगादियाणं वीयाण सुहुमाण वा सिरसवादियाण भरियं होज्जा तस्स य जित पुट्यभायणं, णवरं-तं ण वहति। "ग्रसंयरं" ति ग्रपञ्जत्तियं वा भायणं, भायणस्स वा ग्रभावो, ताहे तिम्म ग्रसंयरे श्रप्पवहृत्रं तुलेत्ता बहुगुणकरे ति काउं ग्रहाकडं, श्रागंतुगाण वीयाण भरियं ति ग्रागंतुगे संकामेत्ता जयणाए श्रप्णत्य, ग्रहाकडं चेव गेण्हति ण दोसो ।। १८००।। जयण त्ति गता।

इदाणि "चोदगो" ति -

थृल-सुहुमेसु वोत्तुं, पच्छित्तं तेसु चेव भरितेसु । जं कप्पति त्ति भणियं, ण जुज्जते पुट्यमवरेणं ॥५८७५॥ कंट्या

ग्राचार्य ग्राह - "रग्रसित ग्रसिव" चि -

चोद्ग ! दुविया असती, संताऽसंता य संत असिवादी। इयरो उ भामियादी, कप्पति दोसुं पि जा भरिते ॥५८७६॥

१ गा० ५८२० हा० १४। २ गा० ५८२० हा० १५।

मंनामंती नत्य गामे प्रगरं विमण् वा भाषणे परिव नत्यंतरा वा प्रमिवं, मगामे वा रेमु कृष्त्र प्रत्यि तेमु वा प्रतिवं, घोमोपरियादीनि वा नत्यंतरा वा एमा मनामती ।

ग्रहवा - संतामंती प्रत्यि गाया, णवरं - तं प यहित ।

ग्रह्मा - मंतामती प्रमंपरिम्म ति प्रत्यि भागते. यहरं य मंपरित । तेय इपर ति प्रमतामधी मा इमा - "भामियं" ति, पत्तीवत् दहुं पातं, नेगेति या हदं, रापदुट्टेन या हदं, भागं या, मरपरा प्रभापी पातस्म, त्यमादिकारमेति कराति दीतु वि प्रमतीतु प्रहाशदं पादं प्रातंतुमवीयाय भरिषं पेत्, य य मुठ प्रपारिकम्मं । जं पृग मत् भनिय पित्रतं तं दुविहात् प्रमतीत् प्रभावे को मेयति तस्म नं भवति । पराश्वे जद्याविकार विश्वात सहायि नं यहगुमकरं, प्रत्यविकारमंति पुत्र मुद्धं वि बहुदीमकरं ॥१६५६॥

कहं ? उच्यते -

जो तु गुणो दोसकरो, ण सो गुणो दोस एव मो होनी। श्रमुणो वि य होति गुणो, जो सुंदर णिच्छश्रो होति॥४=७०॥

एवं इहं पि भवापरिकामें मुद्धिव धीमा, महाकार बीयरम महिए हुट्टें वि पुरी भेत ।

कहूं ?, उच्यते – प्रहायके जित वि गावि प्रामनुगरीशावि हमणाए प्रकार मंत्रावेतस्य धर्मी मंपहणादीमो, तहावि हा म मुत्तरवयनिर्मधी, हा म ऐक्टादिप्रातोवपायदीमा । प्रकार म हमी नवर्गे – एगे, मगन्दादिव पेनुं हिडियस्य । एवं तं मदीमं पि बहुदुर्हे । प्रश्चपरिक्षमं पुत्र एव धेय विश्वीय प्राविद्यस्त, भतो तं मगुर्हे पि नदीमे ॥१,८०७॥ ग्रमित प्रसिव त्ति गर्वे ।

इदाणि "'पमाण-उबग्रोग-छेदणं" नि तिष्णि वि परे जुगवं भण्यति -

पादं सामण्णेण वा उवकरणं जइ यहान एं पमाण तुसं या ण नव्यति, तो वं पमाण हुन कावव्यं, उवजनेण छेनुं एणमेव ।

जनो भएमनि -

श्यसनि निर्मे पुण जुनजोग श्रीहोवशी उवन्महिने । छेदण-भेदणकरणे, सुद्रो नं निज्जरा विउला ॥१८=७=॥

समिति कि कहानाहरून "तिथे" कि निक्तिशय "दुक्षी जीवी" सहावाद करो दाना गरित्रिक्षण्य है , कुण कि सम्मारके । कि समस्मिति के प्रकार - किर्तु कारक परमी सामर्शनकाय केरती । कुछ सीति क्षा कीति । प्रकारिक को कि सम्बद्धि सामानि का प्रकृतिक विदेश विक्तियां । युव क्रमणे सामानिकके प्रभावता कीति किर्मित की किर

चौद्रमातः = ''तत् क्राव्यम्बन्धसम्बद्धम् वेश्यमत्तेष् क्षेत्रणदिस्यते व्यवस्थानस्य स्वतः सर्वतः ।' सम्बद्धातिः =

नीद्रम ! एताए जिय, अमली य छहाबाहरन दी इतरे ! कर्णने होद्रो पूरा, उपलोगं मा दूर्व दीना ॥४०७६॥

हें क्षेत्रण है जह सुरूत हुने हुन्। शायुर्धारण्याची । श्रीक्षेत्र मान्य ब्राज्य श्रीक रोते । यह ज्ञान । हैन्य इ.स. श्रीक व्याप इ.स. इ.स. इ.स. शायुर्धात्म सुरूपी कुल्ला ह ग्रप्पपरिकम्मं वहुपरिकम्मं च कप्पते घेतुं, तेमु पुण छेदणादि करेंतो सुट्ठुव उत्तो करेति, मा दुवे दोसा भविस्संति, ग्रायसंजमविराहणादोसा इत्यर्थः । १५८७६।।

ग्रस्यैवार्थस्य ग्रपरः कल्पः -

ग्रहवा वि कत्रो णेणं, उवश्रोगो ण वि य लव्मती पढमं। हीणऽधियं वा लव्भइ, पमाणश्रो तेण दो इयरे ॥५८८०॥

उन्ध्रोगो त्ति मगणजोगे पढमं ति ग्रहाकड्यं, ग्रह्ना - लन्भई ग्रहाकडं तं पमाणतो हीणं ग्रहियं ना लन्मइ, तेण कारणेण "दो इतरे" त्ति, "इतर" ति - ग्रप्पपरिकम्मं सुद्धं पमाणजुत्तं गेण्हति, तस्सासित हीणप्पमाणाइरेगलंभे ना नहु रिकम्मं सुद्धं जुत्तप्पमाणं घेष्पति ॥५८५०॥

इमं च ग्रप्पपिरकम्मं पडुच भण्णइ -

जह सपरिकम्मलंभे, मग्गंते अहाकडं भने निपुला । णिज्जरमेनमलंभे, नितियस्सितरे भने निपुला ॥५८८१॥

जहा सपरिकम्मे ति ग्रप्पपरिकम्मे सुद्धे जुत्तप्पमाणे लब्भभाणे वि ग्रहाकडं मगांतस्स णिज्जरा विपुला भवति, तहा पढमस्स ति ग्रहाकडस्स ग्रलंभे इयरं ति – ग्रप्पपरिकम्मं मगांतस्स विपुला णिज्जरा भवति ।

ग्रह्वा - एतीए गाहाए चउत्यं पादं पढंति ''वीयस्सितरे भवे विउल'' ति। वितियं अप्यपरिकम्मं, तस्स अलाभे इयरं ति बहुपरिकम्मं, तं मगंतस्स णिज्जरा विउला भवति, पढमवितियाण अलंभे संतासंतासतीए वा।।१८८१।।

ग्रहवा - जत्य ते लब्भंति तत्थिमे कारणा -

असिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेल्ल्णे । सेहे चरित्त सावय-भए व ततियं पि गेण्हेज्जा ॥५८८२॥

जत्य ग्रहाकडं पादं ग्रप्पिरकम्मं वा लब्मित तत्य ग्रसिवं, ग्रंतरे वा परिरयगमणं च णित्य, एवं ग्रोमरायदुट्टं बोहिगादीण वा भयं गिलाणपिडवंघेण वा तत्य न गम्मइ, सेहस्स वा तत्य सागारियं चारित्तभेदो ति, तत्यंतरा वा चरिताग्रो उत्रसग्गंति, सीहादिसावयभयं तत्य ग्रंतरा वा, एवमादिकारणेहि ग्रगच्छंतो तियं। तित्यं ति — बहुपरिकम्मं सत्याणे चेव गेण्डति।।१८६२।।

गयमत्यं सीहावलोयणेण भणति -

आगंतुगाणि ताणि य, सपरिक्कम्मे य सुत्तपरिहाणी। एएण कारणेणं, अहाकडे होति गहणं तु ॥५८८३॥

चरिमं परिकर्मेतस्स सुत्तत्वपरिहाणी । शेपं गतार्थम् ॥५८८३॥ पमाण उवग्रोगछेयणं ति गतं । इदाणि "भुहे" त्ति दारं –

वितिय-तितिएस नियमा सहकरणं होज्ज तस्सिमं माणं। तं पि य तिविहं पादं, करंडयं दीह वहं च ५८८४॥

१ गा० ४८२० हा० १६।

विशियं प्रप्यपरिकरमं, (तितिमं बहुपरिकरमं) एतेनु जियमा मुह्य रहे, नं च मुहं विविहं -करंडाकृति, बीट ति श्रीलंबमं, यहुं ति समय दरंगं ॥१८८४॥

तेमि मुहत्य इमं गाणं -

# श्रकरंडगम्मि भाणे, हन्थो 'उडहं जहा ण घट्टेनि । एयं जहण्णयमुहं, बन्धुं पप्पा नतो विसालं ॥५==५॥

भ्रकरंद भीलवधी समनवरसं या, एतेषु मुह्प्यमापं हत्थी पविमेती िष्पि हेती है। तहा उहाँ भर य प्र पहेंति – ण रहनतीस्वयं: । एवं मन्यज्ञत्यमुह्णमापं । भती परं वस्यु ति सहते मह्त्वतरं विमाने विमानवरं मुहं कञ्चति, जं पुग करंदगास्त्रीत तस्स विसानमेच मुहं कञ्चति । मन्यता सं पुरण्यं भवित साद=च्या एस परिचाही भणिती ।

> इदाणि अमत्तमो भण्णति – श्रश्नाह् चोदकः - न तित्यक्तेति मत्तमो प्रमुक्तानो । कहं ?, यस्मादुवनं –

> > द्व्यं एसं पादं, वृत्तं तरुणां य एसपादो उ । श्रापोवही पसत्थां, चौदेति न मत्तव्यो नम्हा ॥४==६॥

जनस्यदस्योगीयस्याम् मनियं — " १००१ यस्ये एते पाम् नियसीयगरणमञ्जयवा" । तथा भीततं - " रजे भितम् समये चलयं जुवाणे मे एतं पादं परेन्द्र" तथा नीतर् - " यस्पोद्धी कन्द्रतियज्जणा य, विद्यारणिया इसिएं परस्था" ।

चोदमो भणति - त्रग्टा एवं बहुमुनं, प्रश्नेतृ वि मृतव्येषु भणितं, त्रग्रा दा राजसी वेसाची ११४,द=६॥

धावनिवाद -

जिणकाणे सुनेनं, सपडिन्महकम्म नम्म नं एमं । णियमा थेराणं पृण, चितिज्जक्षां मत्त्रयो भणिक्षां ॥४==०॥

नम्बर्वयाद्यादिया है। स्थापदा चीर्टम, ग्रेमकिस्मारस्य स्थापस्यस्य म स्थित विस्तास्य स्थाप्त भेरता पुण शिवसा परिस्तास्य विश्वित स्थापी भवति, स विश्वयोगि भेत्र प्रमुख्यकी, प्राणीवितस्यकी प्राणी समोपती किंतु ज्यो स्थितिय सहय, तस्य दिहू सलस्यस्य स्थाप्त देश है समेशकी परिसर्ग

इमे व शंका -

खन्महर्षे बोरनम, पंगाय हीणाइहियमंहि एदवाए। परिकाम महत्व विनियपद लक्तवपादी मुहं सार ॥४===॥

हे तहाँ, देति पुरुष्याचे साथ प्रतर्थ है में याज प्राथमिक के एक्ट सुन रहा के सामान प्राप्त है याज है एक हे सुन देशके के के साथ पुन में साथ है

ग्रनाहणे ति ग्रस्य व्याख्या -मत्तगऽगेण्हणे गुस्ना, मिच्छत्तं ग्रप्प-परपरिचात्रो । संसत्तनगहणिम्म य, संजमदोसा मुणेयव्या ॥५=८॥

मत्तर्गं ग्रगेण्हंने चढगुरुगा पिन्छत्तं, णवसङ्गादि मिन्छतं गच्छे ।

कहं ?, उच्यते –तेण चेव पडिग्गहेण णिल्लेवंतं दट्ठुं दुद्दिद्वयमे त्ति, जित पडिग्गहे ग्रायरियातीणं गेण्हित प्रपा चत्तो, ग्रह ग्रप्पणो गेण्हित तो ग्रायरियादी पदा चत्ता ।

मत्तगद्रभावे संनत्तभत्तपाणं किंह गेण्हउ ?, ग्रहापिंडलेहियं पिंडग्गहे चेव गेण्हित, तो संज्ञम-विराहणा सवित्यरा भाणियन्ता । 'छक्काय च० गाहा ॥५८८॥

"<sup>२</sup>वारत" ति ग्रस्य व्याख्या -

वारत्तग पञ्चञ्जा, पुत्तो तप्पडिम देवथलि साहू । पडिचरणेगपडिन्गह, श्रायमणुच्चालणा छेदो ॥४८६०॥

वारत्तपुरं नगरं तत्य य ग्रभग्गसेणो राया, तस्स ग्रमचो वारत्तगो णाम । सो घरसारं पुत्तस्स णिसिउं पत्रवहतो । तस्स पुत्तेण पिउभत्तीए देवकुलं करित्तु रयहरणमुह्रपोत्तियपिडग्गह्वारी पिउपिडमा तत्य ठाविया । तत्य थलीए सत्तागारो पवित्ततो । तत्य एगो साबू एगपिडग्गह्वारी तत्य थलीए पिडग्गहए भिक्खं घेतुं, तं भोत्तुं, तत्येव पिडग्गहे पुणो•पाणगं घेतुं सण्णं वोसिरिउं, तेणेव पिडग्गहेण णिल्लेवेति ।

तेसि सत्ताकारणिउत्ताणं चिता – कहं णिल्लेवेड त्ति, पडियरतो दिट्टो, तेहि णिच्छूढो । तेहि य ताणि भावणाणि ग्रगणिकाइयाणि ग्रण्णाणि छिड्डियाणि, तस्त ग्रण्णेसि च साधूणं वोच्छेग्रो तत्य जातो, उड्डाहो य ॥५८६०॥

इमं <sup>अ</sup>मत्तगस्स पमाणं -

जो मागहञ्रो पत्थो, सविसेसतरं तु मत्तगपमाणं। दोसु वि दव्यनगहणं, वासावासेसु ऋहिगारो ॥५८६१॥

मगहाविसग् पत्यो त्ति कुलवो । दोमु वि ति उडुवद्धे वासानु य । कारणे ग्रसणं पाणगदव्यं वा गेव्हति ।

. श्रण्णे पुण भणंति, — दोसु वि ति — पडिग्गहे भत्तं, मत्तगे पाणगं । इहं पुण मत्तगेण वासावासासु श्रविकारो । वासासु पढमं चेव जत्य घम्मलामोत्ति तत्य पाणगस्य जोगो कायच्यो ।

कि कारणं ?, क्याति वग्वारियवासं पढेळ, जेग घराग्रो घरं न सक्केति संवरिछं, ताहे विणा दक्षेग लेवाडो भवित, तम्हा पटमिक्तातो चेव पाणगं मिणयव्वं । ग्रहवा — वासासु संसर्जति ति तेण सोहिल्लइ ति ग्रतो तेण ग्रिकारो ॥५६६१॥

ग्रववा इमं पमाणं -

सुक्खोन्ल श्रोदणस्सा, दुगाउतद्वाणमागश्रो साहू । भुंजति एगडाणे, एतं खल्ज मत्तगपमाणं ॥५८६२॥

१ पीठिकायाम् गा० ४६ । २ गा० ५८८८ । ३ गा० ५८८८ ।

ष्णींग उल्लिखी मुक्तोयको, अह्वा — मुक्तो नेव षोषको प्रकासकारिकेट विकालेट हो। प्रकृतियो मुबद, एवं मनगरम प्रमाण ११४,६६२॥

श्रयवा इमं पमाणं -

भतम्स व पाणस्स व, एगतरागम्स जो भवे भरिछो । पञ्जचो साहुस्सा, एतं किर मचगपमाणं ॥५=६३॥ करण मचगो छुचलमानो पेचक्यो, शीमलमाने प्रतिनिने या बहु दोना ॥६६६३॥ एत्य देशिये चि दारं -तस्मिमे दोसा -

> डहरम्स एते दोसा, खोभावण खिसणा गर्नते य। छण्डं विराहणा भाणभेयो जं वा गिलाणम्य ॥५=६४॥

धोभावणा, पत्मापत्वि भरेमाणं बढ्ठ भणाति – इमे द्रांत्रा पुरुषभणा पत्यद्रत ति । स्रह्मा – वलावित भरेमाणं बढ्ठ भणाति - इमे धमंतुरु ति, सीमंति वेपनियोभिवित्वे ति या भणाति, धतिभादिक ममंते य पुरुषदिस्वत्रायविदारणा नेवाधिण्यति, सस्य गुण्यापुत्रते दोमा ।

श्रह्मा – नेवारणभया तत्त्रुवमोगेण याणुमादी ए पेहनि, प्रतो भायणविष्णहण । वत्यापित मा कृत्वसम् भागविष्णहणा । विस्ताणमादियाण वर मध्यण्यनं भानि नेण नेमि निष्णहणा तथ्वह रतः

यहवा हमें उहरे दोना -

पडणं ध्वयंगुतम्मि, पुरवी-नमपाण-नम्मणार्दीणं । ध्याणिज्जैन गामंनरानी गल्जे य छक्काया ॥५=६५॥

क्षणार्थाण भन्ति ने सहसम्बद्धं प्रवहृत्यं ति सन्द पृष्टविकाया वसः सम्पृतःहमः पदेश्व, स्रह्मा – मन्त्रेतरुको सविभवित् परिश्वते परिमलमाने एत्यामा विस्तिशतीर ११४०६५॥ हीशे सि मत्र र

इवणि 'प्रियो ति दार -

शक्तियम्य इमे दोया, एगनर्म्योग्गहम्मि भरियम्मि । सहसा मनगभर्णे, भारो वि निर्मिचणियमादी प्र≂ह्इ॥

प्रमाणाधिक इमे पीमा — ग्रवण्यम वि भागस्य पाण्यम का पश्चिमी पर्यात प्राप्त पाणी पत्त करिश्त, मत्त्वा मध्य मुख्ये भाग्युक्तिभानेण याणुमादिए दोने ए पेहेड, क्रणा ध्रासम् वि भागम् विशिष्तिया सोमा, क्रडाण निविद्यति भी क्रिक्ट्रिण मैयणार्थक्या पोमा श्राक्तिस्थ क्रियों निर्मार्थे।

न्द्रत्य स्वे दीया स्थल क्षेत्रद्राविते प्रभेषे प्रमाणयको पेत्यको ४ ल ७ धन्त्रस्य ५ तर्वका व्यवस्थल । भागविद्यादेशस्त्र परिभागीतः

रात विद्वारणे राज्यात गाँग्भेडी र से दर्भ विकास -

त्रति भीषणम्(बहती, दिवनेणं त्रतिया चडम्मामा । दिवनं दिवनं नम्म उ. विनिएणाऽजीवणा भणिता ११४ = ३०१

意 門內 實在內心 医子 即即 整體計 即門 清 集 門外 美大大口 医安 門內 子以大口 E

्ण्णिवसेग जित्तए वारे मत्त्रगेग मनपाणं आगिति तित्तिया चडलहुगा भवंति, दिवसे दिवसे ति वीष्त्रायां, वितियादिदिवसेमु पच्छितबुड्ही दिस्सेति – जित्तयवारा आगिति ततो से वितिएग आरोवणा कज्जति, चडलहुस्स प्रवितियं चडगुरुगं तं वितियवारे दिण्डिति, एवं डवरि पि णेयव्यं, घट्टेमें दिवसे पारंचियं पादति ॥५८६७॥ सोही गया ।

इदाणि 'ग्रववादे ति -

त्रणाणे गार्वे लुद्धे, असंपत्ती य जाणए । लहुओ लहुओं गुरुगा, चउत्थो मुद्धो य जाणको ॥५≈६≈॥

एरिसा बहा पहिगाहे मित्रया तहेव मनगे वि माजियव्या ॥१=६=॥ इदाणि व्यरिभोगो ति दारं।

मत्तनो णो अप्पणद्वा परिभुंजङ, आयरियादीणहा परिभुंजङ -

त्रायरिय वाल बुहुा, खमग गिलाणा व सेह त्राएसा। दुरुलम संसत्त त्रासंयरिम श्रद्धाणकप्यम्मि ॥५८६॥

श्रायरियस्त य गिलागस्त य मत्तमे पाउनां घेष्यद्द, सहवालादियाग ग्रागिहिंदताण मत्तमे मन्ते भेष्यद्द पाउनां वा । श्रह्मा — बालादिया पिडामह्यं म सक्केंति बट्टायेटं, ताहे मत्तमेम हिंदेति । मन्द्रद्वा वा हुल्लमद्व्यं यतादियं पहुष्पणं मत्तमे मेण्हेण्या । तत्म वा संसम्बति मत्तपागं तत्म मत्तमे मेण्हिन्ति सत्तपागं, तत्य मत्तप् घेतृं सोहेति, पञ्छा पिडामहे छुद्भद्द । श्रोमादि प्रसंयरमे वा, प्रसंयरणे पिडामहे मिल्ए प्रदामिम य लक्केंत मत्तमे मेण्हेण्या । श्रद्धामं कष्यो ग्रद्धामकृष्यो श्रद्धामं विधिन्त्यर्थः। कष्महणं कारणे विधीए श्रद्धामं पिडामणेति देसेति, तत्य ग्रमंयरणे पिडामहे घरिए मत्तमे नेम्हित ॥५=६६॥ पिरामोगि चि गतं ।

''³गहणपदिवितियपदलक्ष्वणादि मुहं जाव'' त्ति – एवेक्ति पदार्गं ग्रस्वो वहा पडिग्गहे । तहावि ग्रक्करत्यो भण्णति – गहणे ।

मत्तगं को गेप्हति ? वितियपदं ग्रसिवादिकारपेहिं सत्यापे चेव ग्रप्पवहुपरिकम्मा गेण्हिति । <sup>४</sup>लक्खणादि दारा जहा पडिग्गहे तहा मत्तगे वि वत्तव्वा, मुहकरणं च, ग्रप्पपरिकम्मं सपरिकम्मं च लेवेयव्वं ।

> तत्व लेवन्नहणे इमा विही -हरिए बीए चले जुत्ते, वत्थे साणे जलड्विते । पुढवीऽसंपातिमा सामा, महावाते महिताऽमिते ॥५६००॥

श्रोहणिव्युत्तिमादीसु अनेगमो गतत्या । एस स्वही अब्बोकडो मणिश्रो ।

विभागतो पुत्र उनही दुनिहो –ग्रोहिग्रो उनगहितो य । जिर्गार्ग परिहारिवसुद्धियाणं ग्रहासंदियाणं पडिमापडिनय्यागानं, एतेसि ग्रोहितो नेन उनही ।

> विजकप्पिया दुविहा - पाणियद्दिगाही, पदिग्गहवारी य । पाणिपद्दिगाही दुविहा -- पाटरणविद्यदा, सहिया य ।

१ गा० १८८८ । २ ० १८८८ । ३ गा० १८२१, १८२१ गायोहानि द्वाराणि ।

पाउरणयन्त्रियाणं युविहो - स्यहरणं मुह्पोलिया स । पाउरणयहियाणं निविहे, चडव्यिहे, पंचविहे । परिस्मारपारी वि पाउरणयन्त्रियो पाउरणयहितो पा । पाउरणयन्त्रियस्य नयविहो ।

पाउरम्महियस्य दमविही एक्फारमविही बारमविही म ।

परिहारविमुद्धिगाथी विषमा परिम्महपारी पाउरतं । पितिसंपमवर्षाभागानिसमधी भविष्ठतं । षदार्वदियाम विमेनी गर्नोर परिवदा प्रपश्चिदा या हो।ज ।

इमं धेरकणियाणं -

चोहसमं पणुवीसा, खोहोवधुवग्महो यङ्गेमविहो। संयारपट्टमादी, उभयो पक्षे वि नायव्वो ॥५६०१॥

धेरविषयाचं भोहोत्रही पोहमविही । मंत्रतीय मोहोबही प्राचीमविही ।

जनवपन्ति नि माधुनाधुकीयं उपमहिन्ते । उपने मंबारमादृष्टि गर्वेगिको भगति ।।५६०१।।

- ज भिक्य व्यणंतरहियाए पृहवीए जीवपट्डिए मखंड मपाण गर्वाए सहिए सब्योग्से मउद्ग् सुड्निंग-पणग-द्ग-मङ्ग्य-मक्कडामंनाणगंभि, दुष्वद्वे, दुन्नित्वित्ते, व्यनिकंष, चलाचल उच्चारपामवणं परिद्वेह, परिद्वेनं वा सानिज्जिति ॥युठ्याप्ट्रा
- ते भिक्न सन्गिद्धाए पृथ्वीए जीवपर्हिए नसंटे मपाणे मबीए महरिए, सन्नोरंने सुउद्देष्ट् नडिन्ग-पणग-द्ग-महित्यस्करानंनाणगंनि दृष्वद्वे. दुलिन्विने, सनिकंषे, चनाचने उचारपानव्ये परिद्वेद, परिद्वेंनं या नार्ज्वर् ॥ए०॥४१॥
- ते भिक्य मनस्काए पृत्वीए त्रीनपर्हिए मसंटै मपाने मर्बाए मर्तारए मखीको मडदए मर्डानग-पन्न-द्रश-महिष-मक्तरानंनाणगीम द्रव्यहे , द्विषिनं, एक्तियं, पनानने उन्नारपानवर्नं परिह्नेट, परिद्र्वेनं या मानिकानि ।एक।एक्।
- ते भित्रम् महियोकातम् पृथ्वीम् त्रीवादिष्टम् मर्थातं स्थान् स्थीन् सर्थान् स्थीन् स्थीन् स्थीन् स्थीन् स्थीन् स्थीन्ते स्डदम् स्थीनस्थान्यान्यानस्य स्थानस्थानस्थि द्यारं , द्विन्तिने, श्रामित्री, स्थानस्थि स्थानस्थि स्थानस्थि प्रिकेशः, प्रामुचेनं स्थानस्थि स्थानस्थितः

- जे भिक्क चित्तमंताए पुढवीए जीवपइडिए सखंडे सपाणे सवीए सहिरए सख्रोस्से सउदए सउत्तिंग-पणग-द्ग-मिड्डिय-मक्कडासंताणगंसि दुव्बद्धें, दुन्निखित्ते, ख्रानिकंपे, चलाचले उच्चारपासवणं परिद्ववेइ, परिद्ववेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४४॥
- जे भिक्ख् सिलाए जीवपइद्विए सञ्चंडे सपाणे सवीए सहिरए सञ्चोस्से सउदए सउर्त्तग-पणग-दग-मङ्किय-मक्कडासंताणगंसि दुव्बद्धे, दुन्निखित्ते, त्रानिकंपे, चलाचले उचारपासवणं परिद्ववेइ, परिद्ववेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४५॥
- जे भिक्ख् लेलूए जीवपइड्डिए सग्रंडे सपाणे सवीए सहिरए सत्र्योस्से सउदए सउत्तिंग-पणग-दग-मिट्टिय-मिक्कडासंताणगंसि दुव्बद्धे, दुन्निखित्ते, श्रानिकंषे, चलाचले उच्चारपासवणं परिद्ववेड, परिद्ववेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४६॥
- ने भिक्ख कोलावासंसि वा दारुए जीवपइद्विए सम्रंडे सपाणे सवीए सहिरए सम्रोक्से सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्डासंताणगंसि दुव्यद्धे, दुन्निखित्ते, श्रानिकंषे, चलाचले उचारपासवणं परिट्ववेइ, परिट्ववेतं वा साइज्जइ ॥स्०॥४७॥
- जे भिक्ख् श्रृणंसि वा गिहेलुयंसि वा उसुयालंसि वा भामवलंसि वा दुव्बद्धे, दुन्निखित्ते, अनिकंपे, चलाचले उच्चारपासवणं परिद्ववेइ, परिद्ववेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥४८॥
- जे भिक्ख कुलियंसि वा भित्तिसि वा सिलंसि वा लेलुंसि वा श्रंतिलक्खजायंसि वा दुव्यद्धे , दुन्निखित्ते , श्रानिकंपे , चलाचले उच्चारपासवणं परिद्ववेद्द , परिद्ववेतं वा साइन्जइ ॥स्०॥४६॥
- जे भिक्ख् खंधंसि वा फलहंसि वा मंचंसि वा मंडवंसि वा मालंसि वा पासायंसि वा दुव्यद्धे. दुनिखित्ते, अनिकंपे, चलाचले उच्चारपासवणं परिद्ववेद, परिद्ववंतं वा सातिज्जति।
  तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्वातियं।। स्०।। प्रहवीमादी कुलिमादिएसु थृणादिखंधमादीसु।
  तेसुचारादीणि, परिद्ववे आणमादीणि ।। ४६०२।।

मादिवहाली वस्तिद्धसरत्ताकी है मृत्यदा भणिता तेम् उचारपासको परि,वेयस कायसङ्ग-विराहणा भवति, माणदिया म दीमा । चल्लह पश्चिमं । एकेन् पृह्वदी पदा रूपा वेर्समे उद्देशी वस्त्राण वहा भागिपन्ता । पाचरं – सन्य ठाणति भणिया, इह प्रमारपासक्य भागियम्बं ॥५६०२॥

टमो प्रयचाना -

वितियपद्मणपद्भं, श्रीमण्णाह्न्णशहगद्वाणे । द्यवलगहणि गिलाणे, बीसिरणं होति जयणाए ॥५२०३॥

श्राप्ताको सिम्बिनादि, धोषणा नि विराययते धवरिकीम ''पाइट्ये'', असे वि सस्य वीक्षिति, शैहरी या सं धानुष्यामं, दुष्यती वा साधू, महारादुष्यती वा, भारत्व मनुसम्मयो या, विसासी या धम्म भी, एते बीमिरीत । असराम् बीमिरित, जहाः धायमेशमविराद्या य भारतिस्परी सार्थकरः।

> 'यहरी सीह भीत या तती हेड्डा सटीयरा। कणिट्डा देडली पण्णी सनमी य निश्चमी। एतेमि मस्मिमी जी उ. मंदे थी नेण विस्तिता।

॥ इति णियीह-विसेमन्ण्णीय सीलमधी उद्मयी समनी ॥

|  | · |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  | · |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  | · |
|  |   |  |   |

# सप्तदश उद्देशकः

उक्तः पोडणमः। इसनी मध्ययमोद्देशकः। यस्मिमो नंबेधो -स्रातपरे बाबची, खंधादीएसु बोसिरेंनस्य । मा सबिय कोतुहला, बंधनाऽऽरंभो सनर्मे ॥५६०४॥

संपादिएम् उष्यारयामवर्षं करेतरम् श्रावित्राहरः पर्ततस्य १९४८, उत्तर्धः पर्वतेषः तृ विवादि विराहित्रत्रेति, मा मन्तित भागपर्वित्राहरः कोउपमादीहि वष्टगादिवंधेतस्य भविस्तति । कनी सन्दर्भ समस्य ग्रानंभो ॥१६०४॥

जे भिक्य को उद्दल्लपिडयाए श्रन्नयरं तसपाणजायं नणवासएण वा मृजवानएण वा कहुपायएण वा चम्मपासएण वा वेचपायएण वा रज्जुपायएण वा सुत्तपायएण वा वंधह, बंधंनं वा सानिज्जिति ॥ए०॥१॥

ज भिक्स कोडहल्लपिडयाए सन्तयरं नमपाणजायं नणपामएण वा मृंजपामएण वा कहुपासएण वा चम्मपामएण वा चेनपासएण वा रज्जुपामएप वा मुनपामएण वा वेथल्लगं मुक्ह, मुवंनं वा मानिज्जिन ॥स्वा२॥

नस्याणनणगादी, क्षेत्रल्यियण् जी उ वंभेडता । नणपास्यामादीहि, सी पावनि स्थाणमादीणि ॥५६०५॥ नवरातके मसम्बद्धि कर्म, कार्याके प्रस्तु व ।

> नःजग-याणर-वर्षिण,-चगार-हंम-गुगगार्णा पवर्षा । गागार्ज्य चडण्य, दिष्ट्रगदिष्टा च परिगणा ॥४८०६॥

स्थानकात्रकात्रे प्रेस् कि विविष्योग स्टिनान्य क्रियोगी किल्योगी, क्रियोगी, क्रियोगी के विविध के क्रियोगी क्रि

Such a district to the stand of the party of

हिन्मितिनि निर्दे पद्में, प्रयस्ति (भारपाने द्रणस्य ) गगरापनिविद्युरम्य, स्थिति य हे पार्ग द्रासा ॥४१००० वितियपद्रमणप्पल्मे, वंधे अविकोविते य अप्पल्मे । जाणंते वा वि पुणो, कन्जेसु बहुप्पगारेसु ॥५६०८॥ वितियपद्मणप्पल्मे, मुंचे अविकोविते व अपल्मे । जाणंते वा वि पुणो, कल्जेसु बहुप्पगारेसु ॥५६०६॥ इस्मणो अववातो य जहा बारसमे उद्देमने तहा माणियको ।

- जे भिक्ख् कोउहल्लपिडयाए तणमालियं वा मुंजमालियं वा भेंडमालियं वा मयणमालियं वा पिछमालियं वा दंतमालियं वा सिंगमालियं वा संखमालियं वा हडुमालियं वा कहुमालियं वा पत्तमालियं वा पुष्कमालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हरियमालियं वा करेड, करेंतं वा सातिज्जित ।।यू०।।३।।
- ने भिक्ख कोउहल्लपिडयाए तणमालियं वा मुंजमालियं वा मेंडमालियं वा, मयणमालियं वा पिछमालियं वा दंतमालियं वा सिंगमालियं वा, संखमालियं वा हडुमालियं वा कहमालियं वा पत्तमालियं वा, पुष्कमालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हिर्यमालियं वा, घरेंद्द, घरेंतं वा सातिङ्जति ॥ छ०॥ थ।
- ते भिक्ख् कोउह्न्लपिडयाए तणमालियं वा मुंजमालियं वा भेंडमालियं वा, मयणमालियं वा पिछमालियं वा दंतमालियं वा सिंगमालियं वा संखमालियं वा हडुमालियं वा कहुमालियं वा पत्तमालियं वा, पुण्फमालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हिर्यमालियं वा पिणदृह, पिणद्वंतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥५॥

तणमादिमालियात्रो जित्तयमेत्ता उ आहियासुत्ते । तात्रो कुत्रहलेणं, धारंतं आणमादीणि ॥५६१०॥

वितियपद्मणप्यज्मे, करेंज्ज अविकोविते व अप्यज्मे । जाणंते वा वि पुणो, कज्जेसु वहुप्यगारेसु ॥५६११॥

र्ज भिक्ष्व कोउहंल्लपिडयाए अयलोहाणि वा तंत्रलोहाणि वा तउयलोहाणि वा, सीसलोहाणि वा रूप्पलोहाणि वा सुवण्णलोहाणि वा, करेति, करेंतं वा सातिज्जति ।। सू०।। ६।। श्रयमादी 'श्रागरा खलु, जनियमेना उ शाहिया मुने। नाई कृतृहलेणं, 'मालेंने श्राणमादीणि ॥५६१२॥ चितियपद्मणप्यज्मे, करंडन श्रोधिकोविने व श्रपच्मे। जाणंने वा वि पुणो, कज्नेमु बहुष्पगारेमु ॥५६१३॥

- जं भिक्ष् कोउहल्लपिटियाए श्रयलोहाणि या नंबलोहाणि या नउपलोहाणि या मीसलोहाणि वा रुपलोहाणि वा सुबण्णलोहाणि वा धरंह, धरेंनं वा सानिज्जह ॥ १६०॥ ७॥
- ते भिक्ष कोउहल्लपिडयाए श्रयलोहाणि वा नंबलोहाणि वा नडयलोहाणि वा सीसलोहाणि वा रूपलोहाणि वा सुवण्णलोहाणि वा पिणद्रह, पिणद्र'नं वा सानिज्जह ॥ ए०॥ =॥
- ज भिक्य कोउहल्लपिटयाण्हाराणिया छाद्रहाराणिया एगाविलया मृनाविलया कणगाविल या कणगाणि या तुटियाणिया केडराणिया वा कुंडलाणिया पहाणिया पठडाणिया पलंबसुनाणिया मृत्रणानुनाणिया यहेति, करंति या मानिज्जिति ॥ छ०॥ ह॥
- ते भिक्य कीडहन्नपटियाए हाराणि वा श्रद्धहाराणि वा एगावनि दा म्नादनि या कणगावनि वा रयणावनि वा कटगाणि वा नुष्टियाणिया केडराणि वा कुंटनाणिया पद्धाणि या मउटाणिया पनंत्रमुगाणिया स्वश्यम्याणिया श्रेह, धरेंने वा गानिकानि ॥ए०॥१०॥
- त्रिभवन् कांडहरूलपिड्याए हाराणि या अवहाराधिया एगाविन या मृतायिन या क्लागाविन या रचणाविन या कडगाणि या कुटियाचि या कडगाँच या कुटलाणिया पट्टाणिया गड़डाणिया पलेबसुआणिया कुटब्यगुतादिया विवाहर् पिणद ने या मानिज्जीन ॥ए०॥१ १॥

पटमादी सामन्या, जनियमेना उ सारियाम्ने । नाई मृत्दनेयं, 'मानंते ध्यायमादीयि (धर्म्पूर्य) विनिययक्षणपान्ते, माने धरिकोरिये य स्वपाने । सामंते या वि पृत्ते, पानंग् दरणगारेम् (धर्म्पूर्य

क्षेत्रक कुल्लीत् कुला ६ व कर्णक कुला विश्व हे कुला । इ.स. क्ष्मण्या इत्यार कुला ।

- जे भिक्ख् कोउहल्लपिडयाए आईणाणि वा आईणपावराणि वा कंवलाणि वा कंवलपावराणि वा कोयरपावराणि वा कालिमयाणि वा नीलिमयाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्दाणि वा उद्दाणि वा व्यवाणि वा विवय्वाणि वा परवंगाणि वा सिहणाणि वा सिहणाणि वा खोमाणि वा दुगूलाणि वा पणलाणि वा आवरंताणि वा चीणाणि वा अंसुयाणि वा कणगकंताणि वा कणगखंसियाणि वा कणगचित्ताणि वा कणगविचित्ताणि वा आवरंद, करंतं वा सातिज्जइ।।स्०।।१२॥
- ज भिक्ख् कोउहल्लपिडयाए आईणिण वा आईणिपावराणि वा कंवलाणि वा कंवलपावराणि वा कोयराणि वा कोयरपावराणि वा कालिमियाणि वा नीलिमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्दाणि वा उद्दलेस्साणि वा वग्घाणि वा विवग्धाणि वा परवंगाणि वा सिहणाणि वा सिहणकल्लाणि वा खोमाणि वा दुगूलाणि वा पणलाणि वा आवरंताणिवा चीणाणिवा अंसुयाणि वा कणगकंताणि वा कणगखंसियाणि वा कणगचित्ताणि वा कणगविचित्ताणि वा आभरणविचित्ताणि वा धरेइ, धरंतं वा सातिङजति ।।स्०।।१३।।
- जे भिक्ख कोउहल्लपिडयाए आईणाणि वा आईणपावराणि वा कंवलाणि वा कंवलपावराणि वा कोयरपावराणि वा कालिमयाणि वा नीलिमयाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्दाणि वा उद्दे लेस्साणि वा वग्वाणि वा विवग्वाणि वा पर्वंगाणि वा सिहणाणि वा सिहणाणि वा सिहणाणि वा सिहणाणि वा वा व्याणि वा खोमाणि वा दुगूलाणि वा पणलाणि वा आवरंताणि वा चीणाणि वा अंसुयाणि वा कणगकंताणि वा कणगखंसियाणि वा कणगचित्ताणि वा कणगवित्ति।।॥१४॥ आभरणवित्तिताणि वा परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा सातिज्जति।।॥१४॥

श्राजिणादी वत्था खलु, जित्तयमेत्ता उ श्राहियासुत्ते । ताई कुत्र्लेणं, परिहंते श्राणमादीणि ॥५६१६॥ वितियपदमणप्पज्मे, परिहे श्रविकोविते व श्रप्पज्मे । जाणंते वा वि पुणो, कज्जेसु बहुप्पगारेसु ॥५६१७॥

जेभिक्षू इत्यादि । करेति घरेति पिणद्वेति, एयं लोह सुत्ते ग्रामरण सुत्तं, ग्रइणादि जाव वत्यसुत्तं ।

ग्रीमि मुत्तार्थं भागगात्राम् य ष्यंयो जता सत्तसुद्देनमै तता सानियाची, प्रययं – लग्ध साहण्यास्यस्य मेहुप्रविद्यान् यदेति, इत पुत्र को उपपश्चिमान् करेति । इत् भडलद् पश्चितं । मेलं स्थ्यस्यक्षादेदिः कविश्वय सुम्तं, णायरं – प्रययादे यद्वेषु यद्वापारंगु ति जता छोमे नगामानियाछो दारमण्डादियार स्थ्यनिकाः व तीत विषक्षयद्वा या कांत्र भरेति, यादर्थे परित्यदिते या विशिद्धति । ग्रुवं मेगा विस्वस्थितं सावेषस्था सद्ध । अत्

### जा णिमांथी णिमांथस्य --

पादं श्रम्णडित्थएण वा गारित्थएण वा श्रामज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा श्रामज्जावेनं वा पमज्जावेनं वा सानिज्जिन ॥यू०॥१५॥

#### जा णिमांथी णिमांथस्म -

पादं श्रणाउन्थिएण वा गारन्थिएण वा मंबाहाबेज्ज वा पलिमहाबेज्ज वा संबाहाबेनं वा पलिमहाबेनं वा गानिज्जनि ॥ए०॥१६॥

#### जा णिगांथी णिगांथम्य -

पार्ट श्रण्णउन्थिएण या गार्टिथएण वा नेन्लेण या घएण वा यसाए या णवणीएण या मक्त्यावेडन या भिलिगावेडन वा,मक्त्यावेंने या भिलिगावेंने वा गानिडनिशाण्डा १७॥

#### जा णियांथी णियांथम्य -

पादे प्रणाउन्थिएण या गार्निथएण या सीद्रेण या कक्केण या उन्लीलावंडन या उवहावेडन या उन्नीलावेन या उवहावेन या गानिडनि ॥ए०॥१=॥

#### जा णियांथी णियांथम्य -

पादे सम्मडन्यएण या मारन्यिएण गा भीखोर्गित्यदेण या उमिनोद्गिविषदेश या उन्होनावेडल या पर्पायावेडल या उन्होनावेनेया पर्पायावेसेया मानिकलिए छन्। १४॥

#### सा विकास विकास --

पादे अञ्चादिक्य या सार्यकार्य था इस्तित्व या स्पादित या दुर्वाति या स्पादिते या मानिकत्ति (१८७४) ५०० जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कायं त्रणाउत्थिएण वा गारितथएण वा त्रामज्जावेजज वा पमज्जावेजज वा त्रामज्जावेतं वा पमज्जावेतं वा सातिज्जति ॥य०॥२१॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कार्यं श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थिएण वा संवाहावेज्ज वा पलिमदावेज्ज वा संवाहावेतं वा पलिमदावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२२॥

जा णिगगंथी णिगगंथस्स -

कार्यं त्रण्णउत्थिएण वा गारित्थिएण वा तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेज्ज वा भिलिंगावेज्जवामक्खावेतंवाभिलिंगावेतं वा सातिज्जति॥स्०॥२३॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कार्यं ऋण्णडित्थएण वा गारित्थएण वा लोद्धेण वा कक्षेण वा उल्लोलावेज्ज वा उन्बद्धावेज्ज वा उल्लोलावेंतं वा उन्बद्धावेंतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥२४॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्य -

कार्यं त्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा सीत्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेन्ज वा पधोयावेन्ज वा उच्छोलावेतं वा पधोयावेतं वा सातिन्जति ॥स०॥२४॥

जा णिगांथी णिगगंथस्स -

कार्यं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा फ्रमावेज्ज वा रयावेज्ज वा फ्रमावेंतं वा रयावेंतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥२६॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कायंसि वर्ण अण्णउत्थिएण वा गारितथएण वा आमन्जावेन्ज वा पमन्जावेन्ज वा आमन्जावेतं वा पमन्जावेतं वा सातिन्जति ॥स्०॥२७॥

ना णिग्गंथी णिग्गंथस्स –

कायंसि वणं अण्णङत्थिएण वा गारत्थिएण वा

संवाहावेज्ज दा पित्तमहावेज्ज वा संवाहावेंने वा पित्तमहावेंने वा सानिज्जनि ॥ग्र०॥२=॥

जा णिगांथी णिगांथम्य -

कारंगि दणं व्यण्ण उत्थिएण वा गार्तिथएण वा नेन्तेण वा घएण वा वसाए दा णवणीएण वा मक्यावेडन दा भिल्गावेडन वा मक्यावेंने वा भिल्गावेंने वा सानिडनि ॥व्यावेटा।

जा णिगांथी णिगांथम्स -

कायंति वर्ण यणाउत्थिएण वा गार्त्थिएण वा लोह्रेण वा कनकेण वा उन्लोलावेडन वा उन्बद्धावेडन वा उन्लोलावेन वा उच्चहावेन वा सानिजनि ॥ए०॥३०॥

जा णिगंथी णिगंथस्य -

कार्यम वर्ण खणाउन्थिएण वा गार्निथएण वा नीश्रोद्मविष्टण वा उमिणोद्मिद्यटेण वा उन्हें।लावेडन वा पर्यायावेडन वा, उन्होंलावेंने वा प्रयोगावेंने वा मानिडनित ॥ए०॥३४॥

जा णिमंथी णिमंथमा -

कारंगि वर्ण व्यक्तडन्भिएण वा गारन्थिएण वा प्रमावेडह वा रयावेडह वा, फुमावेंने वा रयावेंने वा गानिडहिन ॥ए०॥३२॥

जा णिगांथी णिगांथमा -

कार्यमि गेर्ट वा पिलगं या धरहमं वा धिमियं या भगेर्नं ना धरगडिन्थएण या गार्गन्थएण या धरनपरेणं निवसेषं सन्धताएएं धरिष्ठंदावेरत या निविदंदावेरत ना धरिष्ठ्रावेंने या विकिदंदावेंनं या मानिकतीन ॥११०॥३३॥

डा निर्मानी निर्मानम्य -

कार्यमि गंदं वा पिनमं पा श्वस्त्वं या श्वस्तिमं या भगेडलं या श्वस्त्र निमण्ण या मामन्त्रिण्या या श्वस्त्र गंदं विकामने मान्य शाण्यं श्वस्तिहर्गातमा विक्ति हार्थितः पूर्वं या मोजियं या मीत्र मंद्रति या विक्ति होत्र स्थापन स्थापन

या विवादी दिवादाय -

कार्योत रहि या जिल्लों या चार्य या क्रीस्ते या सर्हिले था,

श्रन्यरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं श्रन्छिदायेत्ता विन्छिदायेत्ता प्यं दा सोणियं दा नीहरायेत्ता विसाहायेत्ता भीश्रोदगवियडेण या उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलायेज्ज वा पयोयायेज्ज वा उच्छोलायेनं वा पयोयायेनं वा सातिज्जति ॥ स्०॥३४॥

जा णिगांथी णिगांथस्स -

कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरङ्यं वा असियं वा भगंडलं वा अण्णउत्थिएण वा गार्त्थिएण वा अन्नयरंणं तिवलेणं सत्थजाएणं अच्छिद्दावेत्ता विच्छिदावेत्ता प्यंवा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओदगवियहेण वा उसिणोदगवियहेण वा उच्छोलावेत्ता पद्योयावेत्ता अन्नयरंणं आलवणजाएणं आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा आलिपावेतं वा विलिपावेतं वा सातिज्जित ।। यू०।। ३६।।

वा णिगांथी णिनायस्स -

कार्यसे गंडं वा पिलगं वा अर्इयं वा असियं वा भगंदलं वा, अण्णउत्यिएण वा गारित्यएण वा अन्नयरंणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिद्रावेचा विच्छिद्दावेचा पूर्यं वा सोणियं वा नीहरावेचा विसोहावेचा सीओद्गवियहेण वा उसिणोद्गवियहेण वा उच्छोलावेचा पद्योयावेचा अन्नयरंणं आलेवणजाएणं आलिपावेचा विलिपावेचा तेल्लेण वा वएण वा वसाए वा णवणीएण वा अव्भंगावेज्ज वा मक्खावेज्ज वा अव्भंगावेंनं वा मक्खावेंनं वा सातिज्जित ॥ सून्।। ३७॥

#### ना णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

जा णिग्गंथी णिग्गंथम्य -

पालुकिमियं दा कृष्टिक्षिमियं दा शक्य उत्थिएण दा गार्गन्थएण दा श्रंगुलीए निवेसाविय निवेसाविय नीहरावेद नीहरावेंनं वा सानिज्जनि ॥ श्रुणा ३६॥

जा णिष्मंथी णिगांयन्य -

दीहाथी नहिमहाथी श्रण्ण उन्धिएण वा गारिक्षणण वा कप्पावेजन वा संठ्यावेजन वा कप्पावेन वा संठ्यावेजन वा कप्पावेन वा संठ्यावेन वा सानिजनित ॥स्ट्राप्ट्रा

जा णिगांथी णिगांथसम -

दीहाई जंपरंगादं खण्णउन्थिएण वा गार्निथएण वा कप्पावेडन वा नंठवावेडन वा कप्पावेंने वा नंठवावेंने वा गानिडननि ॥॥ ०॥४१॥

ञा णिगांभी णिगांबाम -

दीहाइं क्व्यवरीमाहं खणाउन्थिएण वा गारन्थिएण वा कप्यावेजन वा गंठवावेजन वा कप्यावेंने वा गंठवावेंने वा गानिजननि ॥गठ॥४२॥

जा जिलांशी जिलांश्रम -

दीहार' मंगुरीमार्' घटनडिन्यएष दा गार्थन्यएष या कणावेज्ज ना मंठ्यावेज्ज ना कणावेनं रा मंठ्यावेज्ज ना मानिज्जनि ॥ए०॥४३॥

जा जिलांगी जिलांगमा -

दीलाहं बन्धिरोगाहं यानाइन्यिएस या गार्यन्यस्य या कृत्याचेक्ट या मंद्रयाचेक्ट या कृत्याचेनं या मंद्रयाचेनं या मानिक्टनि ४००४४४४

या विकास विकासम --

दीतारं चक्युनेमारं कान्यहरियम्य वा मार्गावरण वा कत्यारेण वा संद्यारिक वा कत्यारेनं वा संद्यारेनं वा मार्गिक्टनं स्वराहरू जा णिगांथी णिगांथस्स -

दंते अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा आर्थसावेज्ज वा पर्वसावेज्ज वा, आर्थसावेंतं वा पर्वसावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४६॥

जा णिगांथी णिगांथस्स -

दंते अण्गडित्यएण वा गारित्यएण वा उच्छोलावेज्ज वा पद्मोयावेज्ज वा, उच्छोलावेतं वा पद्मोयावेतं वा सातिज्जिति ॥स०॥४७॥

जा णिगांथी णिगांथस्स -

दंते अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा फ्रमावेन्ज वा रयावेन्ज वा, फ्रमावेंतं वा रयावेंतं वा सातिन्जति ॥सू०॥४८॥ ॐ

जा णिगगंथी णिगगंथस्त -

उद्वे अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा आमन्जावेन्ज वा पमन्जावेन्ज वा आमन्जावेंतं वा पमन्जावेंतं वा सातिन्जति ॥यू०॥४६॥

ना णिगांथी णिगांथस्स -

उद्वे अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा संवाहावेडज् वा पलिमहावेडज वा संवाहावेतं वा पलिमहावेतं वा सातिडजति ॥म्०॥५०॥

जा णिगांथी णिगांथस्स -

उट्टे अण्गडित्थएण वा गारित्थएण वा तेल्लेण वा वएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेड्ज वा मिलिंगावेड्ज वा मक्खावेंतं वा भिलिंगावेंतं वा सातिड्जित ॥सू०॥५१॥

ना णिगंथी णिगांथस्स -

उड्ढे श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा लोद्धेण वा कक्केण वा उन्लोलावेज्ज वा उच्बङ्घावेज्ज वा उन्लोलावेतं वा उच्बङ्घावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥५२॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स –

उद्दे अण्णडित्यएण वा गार्तियएण वा अप्पणो सीओड्गवियडेण वा उसिणोड्गवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा पधोयावेज्ज वा उच्छोलावेंनं वा पधोयावेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥५३॥ जा णिग्नंथी णिग्नंयस्य -

उद्दे श्रणाउन्थिएण वा गामन्यएण वा श्रमावेज्ज वा र्यावेज्ज वा, ग्रमावेंने वा रयावेंने वा नानिज्जनि ॥य०॥४४॥

जा णिग्गंथी णिम्नंथम्स -

दीहाई उत्तरीहाई खण्णउन्थिएण वा गार्निथएण दा कप्पावेज्ज वा गंठवावेज्ज वा कप्पावेंने वा गंठवावेंने वा सानिज्जित ॥ख्याप्रधा

जा णिरगंधी णिगंधमा -

दीहाई अञ्छिपनाई अभ्यउतियाण या गामित्याण या कष्पावेज्व या संठ्यावेज्व या कष्पावेनं या संट्यावेनं या सानिज्वति ॥युट्सप्रद्र॥

जा णिग्नंथी णिग्नंथम्य -

खन्त्ररीणि खणाउन्थिएण या गारन्थिएण या धामज्जावेजन या पमज्जावेजन था धामज्जावेंने या पमज्जावेंने या गानिजनि ॥ग्रद्धाः५७!!

ता णिगंभी णिगंभमा -

पन्दीणि प्रकारन्यएग या गारन्यएग या संवाहावेडन या पनिमहावेडन या संवाहावेने या पनिमहावेने या गानिस्ति । एका प्रदा

ता विनोधी विनोधना --

ण्डनकीति व्यवन्तरिक्षण्य या गानन्तिष्य या नेनकेण या पण्य या यसाग् या णदलीत्य या शतकारेण्ड वा निर्दिगायेज्यया, मनगरीतेया निर्मितायेनेया गानिकारेय अपन्य

मा विवादी विवादिय --

धनातीनि दरामधीन्यम्य यः सार्थाः सम्मान्य । सीर्वाप या प्रकृति या प्रस्केत्सरीका या प्रपद्धारेणक या प्रस्केत्सरीति या प्रदेशकी या सार्थिकारी । प्रकृति । जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

द्यच्छीणि द्यण्णउत्थिएण वा गार्त्थिएण वा सीद्योदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा पद्योवावेज्ज वा उच्छोलावेतं वा पवोवावेतं वा सातिज्जति।।स्०।।६१।।

जा णिमांथी णिमांथस्स -

अच्छीणि अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा फूमावेज्ज वा रचावेज्ज वा फूमावेतं वा रचावेतं वा सातिज्जति ॥य्०॥६२॥

ጭ

8

¥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

दीहाई भुमगरोमाई अण्ण उत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥सू०॥६३॥

जा णिगांथी णिगांथस्स -

दीहाई पासरोमाई ऋण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेडज वा संठवावेडज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा सातिडजित ॥स्०॥६४॥

जा णिगगंथी णिगगंथस्स -

श्रन्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा नहमलं वा श्रण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा नीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥६५॥

ना णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कायात्रो सेयं वा जल्लं वा पंकं वा मलं वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा नीहरावेडज वा विसोहावेडज वा नीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा सातिडजति ॥सू०॥६६॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

गामाणुगामं दृइज्जमाणे ऋण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा सीसदुवारियं कारावेइ, कारावेतं वा सातिज्जति ॥स०॥६७॥ यामञ्जूषं समृष् पुतः पुतः वनार्थतं ।

# जा समिण यंजयाणं, गिहिणां यहचा वि खणानिन्धीणं। पाद्यमञ्जणमादी, कारेज्जा खाणमादीण ॥५६१=॥

पादिमहानी मजापादिमुना पेन, काममृत्य स्व, या मृत्य सा. महमूना सा. पानुविधिवाल, पार्टवान - रोम-वी-मीगुमुन च एते विभिन्न, दलमुना विभिन्न, उन्तर्राष्ट्र है पासिका हु मृत्ये च, प्रांत्यासम्बद्धान्त करोल (स) भगुत्युत्तं, नेमन्त, प्रतिसम्पादिमुन, धीमपुत्रास्मिन्नो च र एते (एस) वस्त्रास्म सृत्यः विशेष्याहेगान सन्त भाविष्या । नस्य मय मण्या, दलपुत्र विभागति मगणमा सन्तरित्याहा सार्थान्याहा च राज्येत्र कि विभेगा भावत्या

इम यांपनममुने भण्यति -

समणाण संजनीति, अन्यंजनल्ति नह निहन्धेति । गुरुमा गुरुमा लहुमा, नन्ध वि अमणादिला दोसा ॥४६५०॥

मिन्छने उड़ाहो, विराहणा फासभावनैवंधी । परिममणादी दोसा, भुना गुने य णायन्ता ॥५६२०॥

इतिवासि कीर्ण पानिसा जोड़ सिन्द्रत स्रोत्तेत्रस्त गृते वार्तास्य कि तान रस स्मित्रित प्राप्त कि विश्व कि विश्व इतिवासि सोशीड्यो प्रशेषप्रशी वर प्राप्ति भावत्यसी श्वेषणा, तते प्रतिवास स्वयोगी पाने दे दे ते वे स्मान्य - प्राप्ती की भूनभोगी सी शृत्रवारींद सम्बद्धित । स्वाप्त - विद्वार स्वयोगित स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी के सम्बद्धित है कि स्वयोगी के स्वयोगी के सम्बद्धित है कि स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी की स्वयोगी के स्वयोगी स्वयोगी के स्वयोगी

> दीरं च णीयसेडझा, पृत्तहा कि एक्सिंग करिएमं। मम भीटगए मन्सि, सा वा चल्यों के एवं ॥४६०६॥

सी, बहु सदस्यों सक्षाति व्यवक्रमातील ही है ही स्थिति का है। हा है सह सुरत्ती के अधिक है कि है औ(स्टीट्स)

कार्य क्षान्य करें हैं। स्विदेश कार्यपूर्ण रकार्य केंद्र कार्य क्षान्य क्षान्य कार्यव्याप कार्यव्याप्त कार्या कार्या कार्या क्षान्य कार्या का

मृतं चेत्र म दोमा, जम्मेलनियानि पन्युक्रमं च । ज्ञानवरमातुर्वीस्य, बाउम नट सुचर्यस्टाची ॥७३३२॥

हैलन मुंद्र श्रीमां क्षित्र मार्ग १ १००० व्या मुन्द्र क्षीमा एक्षेत्र वे क्षित्र ए हैं विदेश है कि का प्रत्य कि का का विकास का मुद्रिक का का कि कि का का विकास का मार्ग के कि का का विकास का मार्ग एक्ष्र में कि का का विकास का मार्ग एक्ष्र में कि का का विकास का मार्ग एक्ष्र में कि का का विकास का मार्ग के कि मार्ग के का मार्ग के कि मार्ग के कि

ते पुल राष्ट्रीय में तेर वं बन्दे (ये द्वार्दि देवे सर्वत्रका में देवन रहे सर्वाच्या रहे हैं) र प्राप्त स

# संपातिमादिघातो, विवज्जञ्जो चेव लोगपरिवाञ्जो । गिहिएहि पच्छकम्मं, तम्हा समणेहि कायच्वं ॥५६२३॥

पमज्जमाणी संपातिमे ग्रिभघाएजा ग्रजयत्तर्णेण । "विवज्जतो" ति साधुणा विमूसापरिविज्जिएण होयव्वं, भणियं च "विभूसा इत्यिसंग्गो" सिलोगो, एयस्स विवरीयकरणं विवज्जतो भवति । लोग-परिवादो ति, जारिसं सेवेसग्गहणं एरिसेण ग्रनिवृत्तेन भवितव्यं । एवमादि इत्यीसु दोसा । गिहत्यरुरिसेमु वि इत्यिफासादिया मोन्तुं एते चेत्र दोना विच्छाकम्मं च ॥५६२३॥

इमे य दोसा -

अयते पष्कोडेंते, पाणा उप्पीलणं च संपादी । अतिपेन्लणम्मि आता, फोडण खय अद्विभंगादी ॥५६२४॥

संजग्नो ग्रजयणाए पप्फोर्डतो पाणे ग्रिमहणेज्ज, बहुणा वा दवेण घोवंतो पाणे रुप्पिलावेज्ज, सिल्लरवंधे वा संगतिमा परेज्ज। एस संजमिवरायणा।

त्रायिवरावणा इमा – तेण गिहिणा त्रतीव पेल्लिग्रो पादो ताहे संबी विकरेज्ज, फोडणं ति णित्यरमल्लेण णहादिणा वा खयं करेज्ज, ग्रीट्र वा भंजेज्ज ॥४६२४॥

एते चेव य दोसा, अस्संजितियाहि पच्छकम्मं च । गिहिएहि पच्छकम्मं, कुच्छा तम्हा तु समणेहिं ॥५६२५॥

गतार्था । कि चि विसेमो – पुब्बद्धेण गिहत्यी भणिता, पच्छद्धेण गिहत्या । दो वि पाए पप्फोडेंती कुच्छं करेज्ज, कुच्छंतो य पच्छाकम्मसंभवो । जम्हा एते दोमा तम्हा समणाण समणेहि कायव्यं, समणीण समणीहि कायव्यं, जो गिहत्या ग्रण्णतित्थिया वा छंदेयव्या ॥५६२५॥

> वितियपद्मणप्पन्मे, अद्वाणुच्चाते अप्पणा उ करे । मन्जणमादी तु पदे, जयणाएं समायरे भिक्ख् ॥५६२६॥

भ्रणप्यज्मो कारवेला, भ्रणप्यज्मस्य वा कारविलति, श्रद्धाणे पडिवण्गो वा भ्रतीव उच्चाम्री पमलगादियदे भ्रप्यणो चेव जयगाए करेज्ज, भ्रप्यणो भ्रसत्तो संगतेहि कारवेज्जा ॥५६२६॥

> असती य संजयाणं, पच्छाकंडमादिएहि कारेज्जा। गिहि-अण्णतित्थिएहिं, गिहत्थि-परतित्थितिविहाहिं ॥५६२७॥

श्रसित संजयाणं पच्छाकडेहि कारवेति। तथ्रो साभिग्गहेहि, ततो णिरभिग्गहेहि। ततो श्रहामद्द्र्णिहं। ततो श्रिम्मद्द्र्णिहं। ततो श्रिम्मद्द्र्णिहं। ततो श्रिम्मद्द्र्णिहं। ततो श्रिम्मद्द्र्णिहं। ततो श्रिम्मद्द्र्णिहं। ततो श्रिम्मद्द्र्णिहं। ततो पच्छा "गिहत्विपरितित्वितिहाहिं" ति। ततो गिहत्वीहिं गालवद्याहिं श्रणालवद्याहिं, तिविवाहिं थेरमिष्ममत्त्र्णीहिं, एवं परितित्वणीहिं वि संजतीहिं वि एवं चेव। ॥१६२७॥

एसो चेव ग्रत्यों वित्यरतो भण्णति, ततो पच्छा "गिहत्यिपरतित्यितिविहाहि" ति, गिहत्यी दुविहा – णालवद्धा ग्रणालवद्धा य ।

१ दशकै० य० द गा० ५७।

वनो इमाहि विद्यागि प्राप्तयस्थीत -

माना भगिर्णा भूया, श्राहित्तगर्णायन्त्रयाण श्रापनीए । श्राणियन्तियथेरीहि, महम-नरण-श्राणितयोहि ॥१६२=॥

माना भविती पूरा किल्या राष्ट्रकी या। ग्रेकि कान्तीने भगतीन केरा कार्तीनीकार्तन, नृत्त्व कार्यात् कारायवाक्षीत वित्रावीति विविधाति रामेण केरा-किकारताति वस्ते गुक्तान केरा कार्यात् वास्त्रत्ति विश्वाति विष्वाति विष्याति विष्याति विष्याति विष्याति विष्याति

> निविहाण वि एयानि, ध्यन्तीए संजनिमानिभगिषाहि । ध्यक्तियभगिणीणऽपनी, नप्पन्छ।ऽविसेसनिविहाहि ॥४६२२॥

चाणम्बद्धाणं चैरनम्बरमानस्थीः समित स्थानेशं मध्यः भौगीः पुष्यः च स्थित्यः लुध्याणिशःशं नार्वति, सन्ते प्रश्तः स्थानेनश्ले साणस्यक्षानेश्वे विविधानी चैरनमिन्सम् उर्गातंत्रः व रोते । व रेणवाः ४४,५१ ॥

एयम्म वेन मन्ये पण्नायनितन्या इसा गरतः -

माना भागणी भूगा, व्यक्तिय णनीय यसनिविद्या छ । एतामि व्यमनीए, निविद्या वि करेंनि जयणाए ॥४८३०॥

ते निलंध निलंधीए --

पारं क्षण्डांत्यम्म वा गार्गत्यम्म वा व्यानज्ञातेज्ञ वा पगज्ञावेज्ञ वा व्यानज्ञावेनं वा पगज्ञावेनं वा गानिज्ञानि ॥ए०॥६=॥

वं निलांध निलांधीए -

षादे श्राम्बन्धिण्य दा गार्गन्थण्य या भंबाहाबेदन दा पलिमहाबेदन या भंबाहाबेते दा पलिमहाबेते या गानिकानि । या ३ ६००

हे निर्माण निर्माणीए -

पारे प्रभावनिवादा या गार्गावादा या भेरतेया या पद्द या रक्षात् वा द्रार्थाद्द या गुरुवादेव व निक्षिपादेवल वा,मक्ष्मादेवे वा गिनिमादेवे वा माहित्यके एक १८००

ते निर्मात निर्मादीए --

षांचे कार्यक्रियाचा या सामीत्राम् स संबंदेश या क्यांक्स या क्रम्लेलस्वेदन का क्यांक्रिक व्य क्रम्लेलस्वेतं या क्यांक्रिके या सान्तिक्ति या । ११ जे निगांथे निगांथीए -

पादे ऋण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा सीस्रोदगवियदेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोलावेज्ज वा पद्योगावेज्ज दा उच्छोलावेतं दा पद्योगावेतं वा सातिज्जति॥स्०॥७२॥

न निगांथे णिगांथीए -

पादे अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा फुमावेन्ज वा रयावेन्ज दा फुमावेनं वा रयावेनं वा सातिन्जति ॥स्०॥७३॥

\$ **\$** 

जे निगांथे निगांथीए -

कायं अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा आमञ्जावेज्ज वा पमञ्जावेज्ज वा आमञ्जावेतं वा पमञ्जावेतं वा सातिज्जित ॥सू०॥७४॥

जे निगांथे निगांथीए -

कार्यं ऋण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा संवाहावेज्ज वा पलिमदावेज्ज वा संवाहावेतं वा पलिमदावेतं वा सातिज्जति ।।स्०।।७४।।

ज निगांथे निगांथीए -

कार्यं ऋण्णडित्थएण वा गारित्थएण वा तेल्लेण वा वएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेडज वा मिलिंगावेडजवा मक्खावेतं वा मिलिंगावेतं वा सातिडजित॥ स्०॥७६॥

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

कार्य अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा लोड्रेण वा कन्नक्रेण वा उल्लोलावेन्ज वा उच्चड्डावेन्ज वा उल्लोलावेंतं वा उच्चड्डावेंतं वा सातिन्जति ॥स्०॥७७॥

जे निगांथे निगांथीए --

कार्यं अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा सीओदगिवयडेण वा उसिणोदगिवयडेण वा उच्छोलावेड्ज वा पधोयावेड्जवा उच्छोलार्वेतं वा पधोयार्वेतं वा सातिड्जित ॥स्०॥७८॥

#### ं जे निगांथे निगांथीए -

कार्य अण्णउन्थिएण वा गारन्थिएण वा फ्राविज्ज वा रयावेज्ज वा फ्रावेंनं वा रयावेंनं वा गानिज्जनि । सन्। ७०॥

# ज निगांथ निगांथीए -

कार्यसि वर्ण अप्यटनियण्ण वा गार्गन्यण्ण वा आगज्जावेज्ज वा पगज्जावेज्ज वा आगज्जावेंने वा पगज्जावेंने वा नानिज्जनि । ए०॥=०॥

#### जे निगांथ निगांथीए -

कार्यनि वर्णे श्रणाउ नियम्ण या गारित्यम्ण या संवाहावेडज या पलिमहावेडज या संवाहावेनं वा पलिमहावेनं या गानिङजनि ॥११०॥=१॥

#### ते निगांधे निःगंधीए -

कार्यम वर्ण खणाउन्थिएण वा मार्गन्यएग वा नेन्नेण वा पर्ण का यसाए वा पवणीएण वा मक्तावेडल वा भिनिमावेडल वा मक्यावेंने वा भिनिमावेने वा सानिडलि ॥४८॥=१॥

#### तं नियांधे निर्माधीए -

कार्याम याँ सप्पादन्यिएम या गार्याच्याएम या नोदंग या कार्याण या उनलोलापेटट या उन्यद्धिका या उन्लोलापेनं या उन्यद्धापेनं या गानिकानि १९४०॥=६॥

# त्र निर्माध निर्माशिए -

कार्यम् वर्षे प्रकारम्भिष्य सः गार्यन्यप्य यः मीप्रीयम्भिष्येषः यः द्रमिषेत्रम्भिष्येषः सः द्रम्भिष्यतेषः यः प्रोपापेद्रस्यः, द्रम्पेन्सन्तियः प्रकारितेषः स्थापित्रस्थः । प्रमान्यस्थः

# है निगार निगारीए -

पार्थीय वर्षे कामाइन्सिन्द् यह गार्थन्त्र स एमार्थन्त्र स रक्षीरत रह, पुरावेने स स्मार्थने यह गार्थन्त्रीत र गुण्ड द्वार

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

कार्यसि गंडं वा पिलगं वा ऋरइयं वा ऋसियं वा भगंदलं वा ऋण्णडित्थएण वा गारित्थएण वा ऋन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं ऋच्छिंदावेज्ज वा विच्छिंदावेज्ज वा ऋच्छिदावेंतं वा विच्छिंदावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥८६॥

जे निमांथे निमांथीए -

कायंसि गंडं वा पिलगं वा अरह्यं वा असियं वा मगंदलं वा अण्गउत्थिएण वा गारित्थिएण वा अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदावित्ता विच्छिदावित्ता पूर्यं वा सोणियं वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा नीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥८७॥

#### जे निगांथे निगांयीए -

कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरइयं वा असियं वा भगंदलं वा, अण्णडित्यएण वा गारित्यएण वा अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता प्यं वा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओद्रगवियडेण वा उसिणोद्रगवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा प्रवीयावेज्ज वा उच्छोलावेंतं वा प्रवीयावेंतं वा सातिज्जित ॥स्०॥==॥

#### जे निग्गंथे निगांथीए -

कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरइयं वा असियं वा भगंडलं वा अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा अन्नयरेणं तिवसेणं सत्थजाएणं अध्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूरं वा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेत्ता पथोयावेत्ता अन्नयरेणं आलेवणजाएणं आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा आलिपावेतं वा विलिपावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥८६॥

#### जे निग्गय निगायीए –

कायंसि गंडं वा पिलगं वा अरह्यं वा असियं वा भगंदलं वा, अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूर्वं वा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीश्रीद्गवियरंण वा उसिणीद्गवियरंण वा उन्होत्तावेत्ता पधीयावेत्ता श्रम्भयरंणं श्रालेवणजाएणं श्रालिपावेत्ता विलिपावेत्ता तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा णवणीएण वा श्रव्भंगावेज्ज[वा[मक्खावेज्ज वा श्रव्भंगावेतं वा मक्खावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥६०॥

#### जे निरगंधे निरगंधीए -

कायंति गंडं दा पिलगं वा घरइयं वा घ्रसियं वा भगंदलं वा, घ्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा घ्रन्नयरंणं निक्खेणं सत्थजाएणं घ्रान्छिद्रावेत्ता विन्छिद्रावेत्तापूरं वा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीघ्याद्रगिवयडेण वा उसिणाद्रगिवयडेण वा उच्छोलावेत्तापधोयावेत्ता घ्रन्नयरंणं घ्रालेदणजाएणं घ्रालिपावेत्ता विलिपावेत्ता तेल्लेण वा घएण वा दसाए वा णवणीएण वा घ्रव्मंगावेत्ता मक्खावेत्ता घ्रन्नयरंणं धृवणजाएणं घृवावेज्ज वा पच्यावेज्ज वा धृदावेतं वा पध्यावेतं वा सातिज्जिति ॥ छ०॥ ६१॥

### जे निःगंथे निग्गंथीए -

पालुकिमियं वा कुच्छिकिमियं वा व्यण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा श्रंगुलीए निवसाविय निवसाविय नीहरावेड् नीहरावेंतं वा सातिज्जति ॥ग्र०॥६२॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाश्रो नहसिंहाश्रो श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेंनं वा संठवावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥६३॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाई जंघरोमाई छाण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेजन वा संठवावेजन वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिजनति ॥स.०॥६४॥

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाइं कक्खरोमाइं प्राण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥ स्व०॥ ६५॥ ने निगांथे निगांथीए -

दीहाइ' मंसुरोमाइ' अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कप्पावेडज वा संठवावेडज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा सातिडजित ॥स्०॥६६॥

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाई वित्यरोमाई अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कपावेच्ज वा संठवावेच्ज वा

कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा सातिज्जिति ॥५०॥६७॥

जे निग्नंथे निग्नंथीए -

दीहाइं चक्खुरोमाइं अष्णउत्थिएण वा गारित्यएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥ स्०॥ ६ =॥

वे निगांथ निगांथीए -

दंते ऋणाउत्थिएण वा गारित्थएण वा श्रावंसावेज्ज वा पत्रंसावेज्ज वा, ऋषिसावेतं वा पर्वसावेतं वा सातिज्जित ॥सू०॥६६॥ जे निर्माये निर्मायीए —

> दंते अण्गडित्यएण वा गारित्यएण वा उच्छोलावेज्ज वा पद्मीयावेज्जवा, उच्छोलावेतं वा पद्मीयावेतं वा सातिज्जति॥सू०॥१००॥

जे निगंधे निगंधीए -

दंते अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा फ्मावेन्ज वा रयावेन्ज वा, फ्मावेंतं वा रयावेंतं वा सातिन्जति ॥स्०॥१०१॥

जे निनांच निनांचीए -

उट्टें अण्णउत्थिएण वा गारित्यएण वा आमञ्जावेञ्ज वा पमञ्जावेञ्ज वा

श्रामन्जावेतं वा पमन्जावेतं वा सातिन्जति ॥मू०॥१०२॥ जे निगांये निगांयीए —

> उद्दे अप्णउन्थिएण वा गारित्थएण वा संवाहावेल्ज वा पत्तिमहावेल्ज वा संवाहावेंतं वा पत्तिमहावेंतं वा सातिल्जिति ॥स्०॥१०३॥

# जे निगांथे णिगांथीए -

उद्दे खणाउत्थिएण वा गार्त्थिएण वा तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेज्ज वा भिलिंगावेज्ज वा मक्खावेंने वा भिलिंगावेंने वा सातिज्जित ॥स्०॥१०४॥

# जे निग्गंथे निग्गंथीए -

उद्दे श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा लोक्नेण वा कक्केण वा उन्लोलावेज्ज वा उच्वट्टावेज्ज वा उन्लोलावेतं वा उच्चट्टावेतं वा सातिज्जति ॥ग्र०॥१०५॥

# जे निग्गंथे निग्गंथीए -

उद्वे घ्रण्णउत्थिएण वा गार्त्यिएण वा घ्रप्पणो सीस्रोद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा पधोयावेज्ज वा उच्छोलावेंतं वा पधोयावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१०६॥

#### जे निगांथे निगांथीए -

उद्घे ख्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा फ़ुमावेज्ज वा रयावेज्ज वा, फ़ुमावेंतं वा रयावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१०७॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीस्स -

दीहाई उत्तरोद्वाई खण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१०=॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाई श्रच्छिपत्ताई श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा सातिज्जित ।।स्०।।१०९।। क्ष

### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

श्रन्छीणि श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा श्रामज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा श्रामज्जावेतं वा पमज्जावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥११०॥ ने निग्गंथे णिग्गंथीए -

श्रच्छीणि श्रण्णउत्थिएण वा गारितथएण वा संवाहावेज वा पलिमदावेज्ज वा संवाहावेतं वा पलिमदावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१११॥

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

अच्छीणि अण्ण उत्थिएण वा गारित्थएण वा तेल्लेण वा वएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेज्ज वा भिलिंगावेज्ज वा, मक्खावेंतं वा भिलिंगावेंतं वा सातिज्जति।।सः।११२॥ क

जें निग्गंथे निग्गंयीए -

श्रन्छीणि श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलावेज्ज वा उन्बद्दावेज्ज वा उल्लोलावेंतं वा उन्बद्दावेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥११३॥

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

य्यच्छीणि यण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा सीय्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा पधोयावेज्ज वा उच्छोलावेंतं वा पधोयावेंतं वा सातिज्जति।।स्।।११४।।

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

श्रच्छीणि श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा फूमावेज्ज वा रयावेज्ज वा फूमावेतं वा रयावेतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥११५॥ क्ष

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाई भ्रमगरोमाई अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥स्व०॥११६॥

जे निग्गंथे निग्गंथीए — दीहाइं पासरोमाइं ग्रण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥स्व०॥११७॥

# जे निगांथे निगांथीए -

ध्यन्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा नहमलं वा ध्यण्णडित्थण्ण वा गारित्थण्ण वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा नीहरावेतं वा विसोहावेतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥११=॥

#### जे निगांथे निगांथीए -

कायात्री सेयं वा जल्लं वा पंकं वा मलं वा ष्यण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा नीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥११६॥

#### जे निगांथे निगांथीए -

गामाणुगामं दृइज्जमाणे व्यण्णउत्थिएण वा गार्त्थएण वा सीसदुवारियं कारावेदं, कारावेदं वा सातिज्जति ॥स्०॥१२०॥ गता एकत्रतानीमं तितवोहे मगगगेण जाव सीसद्वारेति सुतं। प्रस्वो पूर्ववत् ।

एसेव गमी णियमा, णिग्गंथीणं पि होइ णायन्वो । कारावण संजतेहिं, पुन्वे ख्रवरम्मि य पदम्मि ॥५६३१॥

मंजतो गारित्यमादिएहि संजतीणं पादामङ्गणाती कारवेति, उत्तरोहुमुतं ण संभवति, श्रलवसणाए या संभवति ॥४६२६॥

> जे निग्गंथे निग्गंथस्स सरिसगस्स खंते छोवासे संते छोवासे न देइ, न देंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१२१॥

णिगायगंथी श्रंतो वसहीए यतसंजमगुणादीहि तुल्लो सरिसो संतमिति विज्जमाणं श्रोवासो ति - श्रवगासो - स्थानिमत्यर्थः । श्रदेतस्स चडलहू ।

इमो मरिसो -

ठितकप्पम्मि द्सविहे, ठवणाकप्पे य दुविहमण्णतरे। उत्तरगुणकप्पम्मि य, जो सरिसकप्पो स सरिसो उ ॥५६३२॥

दसविहो ठियकप्पो इमो -

श्राचेलक्कुदेसिय, सेन्जायर रायपिंड किङ्कम्मे । वय जेट्ट पडिक्कमणे, मासं पन्जोसवणकप्पे ॥५६३३॥

इमस्स वि भ्रिचेलको धम्मो, इमस्स वि उद्देसियं ण गप्पइ । एवं सेज्जायरिं डो रायि वि य । कितिकम्मं दुविधं - श्रब्भुट्ठाणं वंदणं न । तं दुविहं पि इमोवि जहारुहं करेति, इमो वि जहारुहं । श्रधवा - कितिकम्मं सब्वाहिं संजतीहिं श्रज्जदिविखयस्स वि संजतस्स कायव्वं दो वि तुल्लिमिन्छंति ।

१ म्राचेलवको, इत्यपि पाठः ।

इमस्त वि पंच महत्वयाणि। जो पढमं पंचमहत्वयान्हों सो जिट्टो सामाइए वा ठविग्रो। इमस्स वि इमस्स वि ग्रह्मारो होड मा वा, उभयसंभं इमस्स वि इमस्स वि पिडक्कमित । उदुबद्धे मासं मासं एगत्य ग्रच्छिति इमस्स वि इमस्स वि। चतारि मासा वासासु पज्जोसवणकप्पे ण िहरंति इमस्स वि इमस्स वि। एसो दसविहो ठियकप्पो।।४६३३।।

> ठत्रणाकप्पो दुविहो – ग्रकपठवणाकप्पो सेहठवणाकप्पो य – त्र्याहार उविह सेज्जा, त्र्यकप्पिएणं तु जो ण गिण्हावे । ण य दिस्होति त्र्यणहा, ग्रहयालीसं पि पहिकुट्टे ॥५६३४॥

त्राहार-उविह-सेर्ज ग्रकप्पयं ण गिण्हित । एस ग्रकप्पठवणा । सेहठवणाकप्यो - ग्रहारस पुरिसेसुं, वीसं इत्यीतु, दस णपुंसेतु, एते ग्रहयालीसं ण दिक्खेड णिक्कारणे ॥५६३४॥

सो वि इमो 'उत्तरगुणकप्पो -

उग्गमिवसुद्धिमादिसु, सीलंगेसुं तु समणवम्मेसु । उत्तरगुणसरिसकप्पो, विसरिसधम्मो विसरिसो उ ॥४६३४॥ पिडस्स जा विसोही ॥ गाहा ॥

तत्य उन्नमसुद्धं नेण्हति, ग्रादिसद्दाग्रो उप्पायणएसणातो, सिमतीग्रो पंच, भावणा वारस, तवो दुविहो, पिंडमा वारस, ग्रिभिनाहा दव्यादिया, एते सीलंग्गहणेण गृहिया। ग्रह्मा – सीलंग्गहणाग्रो श्रद्धारससीलंगसहस्सा। एयम्मि ठितकप्पे उत्तरगुणकप्पे वा जो सिरसकप्पो सो सिरसो भवति, जो पुण एतेसि ठाणाणं ग्रण्यारे वि ठाणे सीदित सो विसरिसवम्मो भवति।

ग्रह्मा - ठियक्रप्ये दसिवहे, ठ्वणाक्रप्ये य दुविहे, णियमा सिरसो । उत्तरगुणे पुण केसू विसिरसो चैव, जहा तवपिंडमानिग्गहेसु ॥५६३५॥

ग्रहवा सरिसो इमो -

अण्णो वि य आएसो, संविग्गो अहव एस संभोगी। दोसु वि य अर्थागारो, कारणे इतरे वि सरिसाओ ॥५६३६॥

जो संविग्गो सो सब्बो चेव सरिसो, ग्रहवा - जो संमोइग्रो सो सरिसो। ग्रहवा - कारणं पप्प इयरे ति - पासत्यग्रसंभोतिता ते वि सरिसा भवंति ॥५२३६॥

> नो तस्स सरिसगस्स तु, संतो वा से ण देति त्रोवासं । णिक्कारणम्मि लहुया, कारणे गुरुगा य त्राणादी ॥५६३७॥

संतमोवासं निक्कारियमागयस्य जड् ण देति तो वडलहुं । संतमोवासं कारणियमागयस्य जड् न देई तो वडगुर्, स्राणादिया य दोसा ॥५६३७॥

इमे कारणा जेहि ग्रागग्रो -

ì

उद्गागणितेणोमे, अद्धाण गिलाण सात्रयपउद्वे । एतेर्हि कारणियो, णिक्कारणियो य विवरीय्रो ॥५६३=॥

१ गा० ५६२७ ।

षण्यमाभे सम्मासे गा प्रण्यामधीत् माधू दिना, तेमि मा वसती उदकेन प्नाविता घगणिणा वा वहार ने पाम ग्रा, तेय-मानमदुद्रेति मा उवहानिज्ञमाणा गरणमाममा, प्रदाणपिष्ठियणा मा, वेजजोमहक्कोनु ना विमाजद्वमागयस्य एउमाधित्ति पर्योगणेति जो घामतो मो कारणियो । धतो विवरीध्रो दलतो घामतो विद्यागणियो ॥५६३ वता

वगहि शभावे वहि वगंतरन इमे शैसा -

क्यरदंसमसीससीता, सावय-वाल-सतक्करगा वा । दोस वह वसता बहिना जे, ने सविसेस उविति खदैने ॥५६३६॥

गृनिद्यवरा गुचरा पारदारिकादि सेटि उगद्विज्जिति, दंगमगगादीहि वा खज्जिति, उग्सादि या जलें गीतं या पष्टति, मीहादिमायएण मप्पादियांवेण या राज्जिह, तक्करे ति पीरा तेहि वा मुस्संति हरिःजिति । एयमादि वहि यमंते यहदोगा । जे तस्य माधुम्य वहि यसतो दोसा ते सन्ये उचेति ति — भवति परेतरम । जे तेम पण्डिपं सं मध्ये प्रदेशस्य भवतीरवर्थः ॥१६३६॥

कि चान्यत् -

्रणहा संभोगो, जा कारुवकारिता परोप्परश्रो । श्रुविवित्ताऽवच्छल्ला, हुवंति एवं तु छेदां य ॥५६४०॥

प्रविवित्तभाषा प्रदेतरस धवन्छलता य भवति, संभौगवीन्छिती, साहिम्मवन्छन्तवीन्छिती वा, ग्रह्या — पवयणवुन्दिती वा, तन्हा साहुणा साहुम्म दडमोहिएए होयव्वं ॥१६४०॥

जित एक्कभाणिजिमित्ता, निहिणो वि हु दीहसोहिया होति । जिणवयणवाहिभ्या, धम्मं पुण्णं श्रयाणंता ॥४६४१॥ कंठवा कि पुण जगजीवसुहावहेण संभुंजिऊण समणेणं । सक्का हु एक्कमेक्के, नियगं पि व रिक्सितो देहो ॥५६४२॥

श्रावत्तीत् जहा श्रणं रनतंति तहा श्रणो वि धावतीए रनितयव्यो ॥५६४२॥ एवं रोते श्रवेते वा वसधीत् वासो दातव्यो । श्रसंथरणे खेते वि श्रप्तगच्छरस श्रवगासी दातव्यो । जतो भण्णति —

द्यत्थि हु वसभग्गामा, कुदेस-णगरोवमा सुहविहारा । वहुगच्छुवग्गहकरा, सीमाछेदेण वसियव्या ॥५६४३॥

श्रित्य ति-विज्जाए वसभग्गामो णाग जत्य उडुबद्धे श्रायरिश्रो श्रप्पवितिश्रो गणावच्छेग्रो श्रप्प-त्तिश्रो एरा पंन, एतेण पमाणेणं जत्य तिण्णि गच्छा परिवसंति एयं वसभक्षेत्तं ।

वासासु ग्रायरिश्रो ग्रप्पतिततो, गणावन्छेतितो ग्रप्पचन्तरथो एते सत्त, गतेणं पमाणेणं जत्य तिष्णि गन्छा परिवसंति एयं वसभछेतं । एते एक्कवीसं, एयं वसभछेतं । कुन्छित्रो देसो कुदेसो उविमज्जित जो गामो कुदेस-णगरोवमो, सो य सुहिवहारो सुलभभत्तपाणं वसघी वत्थं णिरुवद्वं च मृप्रभृतिबहूत्वं पुट्यभणियं सत्यप्पमाणेण उवग्गहे वट्टति, ते य बहुगच्छा जित समं ठिया तो साधारणं खेतं ।

तत्य सीमच्छेदेण वसियव्वं, इमी सीमच्छेदी तुम्हुंसचित्तं, ग्रम्ह ग्रचित्तं ।

ग्रहवा - तुम्ह वाहि, ग्रम्ह ग्रंतो । तुम्ह इत्वी, ग्रम्ह पुरिसा ।

ग्रहवा - तुम्ह सग्गामो ग्रम्ह वाताहडा कलेहि वा वाडगसाहाहि वा उटभामगेहि ।

ग्रहवा - जं लब्मित तं सन्वं सामण्गं ।

ग्रहवा – जो जं लाही तस्स तं । एवं सीमच्छेदेण वसियव्वं, णो ग्रधिकरणं कायव्वं । परखेते वि खेत्तियवसेण सीमच्छेदो कायव्वो । खित्तएण वि ग्रमायाविणा भवियव्वं ॥५८४३॥

भवे कारणं ण देवा वि -

वितियपदं पारंचिय, श्रसिव गिलाणे य उत्तमहे य । श्रव्योच्छित्तोवासे, श्रसित णिक्कारणे जतणा ॥५६४४॥

पारंचिय ग्रसिवस्स इमा विभासा -

पारंचित्रो ण दिंज्ज व, दिंज्जित व ण तस्सुवस्सए ठात्रो । दुविहे त्रसिवे वाहिं, ठितपिडवरणं च ते वा वी ॥५६४५॥

पारंचिक्रो क्रणोंसि अप्पणो ठाणं ण देज्जा, पारंचियस्स वा ठाक्रो न दिज्जित, असिवगिह्यस्स ण दिज्जिति, असिवगिह्यो वा वसहीए ठाणं ण देज्ज, असिवगिह्यस्स अण्यवसिहिठयस्स वेयावच्चं कायव्वं, ग्रणावसिहिठितो वा असिवगिह्याण वेयावच्चं करेइ । दुविहं पुण असिवं । चठभंगे पिच्छिमा जा दो भंगा साहु अमहा ॥५६४५॥

इयाणि 'गिलाण उत्तिमट्टाण विभासा -

अतरंतिमगावण्णहि, मिगपरिसा वा तरंती अण्णत्य । एमेव उतिमहे, समाहि पाणादि उभयम्मि ॥५६४६॥

जेंसि यतरंती यत्य सो य यागंतुगो मिगो यगोयत्यो होज्ज अपरिणामो वा ताहे सो अण्णवसहीए ठिविज्जित, यहवा — गिलाणो यागयो वत्यव्याण य मिगपरिसा ताहे सो गिलाणो अण्णत्य ठिविज्जित, एवं चित्तमट्टपिडवण्णे वि समाहिणिमित्तं पाणगादि दायव्वं । तत्य ''उभयंमि'' ति जित आगंतुगो मिगो तो अण्ण-वसहीए ठिविज्जित । श्रह वत्यव्यगपरिसा मिगा तो चित्तमट्टपिडवण्णे अण्णवसहीए ठिविज्जित ।।१९४६।।

<sup>२</sup>ग्रव्वोच्छित्तिविभासा इमा –

छेदसुतिणसीहादी, अत्थो य गतो य छेदसुत्तादी। मंतिनिमित्तोसिहपाहुडे, य गाहेंति अण्णत्थ ॥५९४७॥

णिसीहमादियस्स छेदसुत्तस्स जो अत्यो आगतो सुतं वा मोक्कलाणि वा पिन्छत्तविहाणाणि मंताणि वा जोणिपाहुडं वा गाहंतो अण्णत्य वा गाहेति अण्णत्य वा ते मिगा ठविज्जंति, जत्य वसहीए वा दिज्जति तस्य मिगाण श्रोवासो ण दिज्जति ।

एवं ता णिक्कारणे पारंचियादियाण ग्रोवासी ण दिज्जते ॥५६४७॥

इमो अववादे अववादो - पुणो इमं कारणमविक्षिकण असिवादिके पारंचियादीण वि स्रोवासो दिज्जति -

१ गा० ४६४२। २ गा० ४६४२।

जा निग्गंथी निग्गंथीए सरिसियाए श्रंते श्रोवासे संते श्रोवासे-न दंड न देंनं वा सातिज्जित ॥स्०॥१२२॥ एसेव गर्मा णियमा, णिग्गंथीणं पि होड नायव्वा ॥ पुच्वे श्रवरं य पदं, एगं पारंचियं मोत्तुं ॥४६४=॥ गंठ्या णवरं - षवयाव्यदे गंजरीय पारंचियं गरिय ॥

जे भिक्खू मालोहडं श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा देजजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा सातिजजित ॥स्०॥१२३॥

मालोहर्ड पि तिविहं, उड़्महो उभयश्रो य णायच्वं । एक्केक्कं पि य दुविहं जहणामुक्कोसर्यं चेव ॥५६४६॥

उद्भगलोहरं विभूमादिनु, महोमालोहरं भूमिपरादिन्, उभयमालोहरं मंनादिनु, समश्रेणिस्थितः, ग्रह्मा – फुटिमादिनु भूमिट्टिनो मगोनिरो जं कहुति । प्रम्नतलेहि ठाउं जं उत्तारेड तं जहणां । पीडगादिसु जं मारोडुं उत्तारेड तं सब्वं उनकोसं ।।५६४६॥

> भिक्ख् जहण्णयम्मी, गेरुत उक्कोसयम्मि नायव्वो । ग्रहिद्सण मालपडणे, एवमादी तहिं दोसा ॥५९५०॥

मिनकताम्रो उपारिजकाम। साहणा पिनिसद्धा तच्चित्रयहा गिण्हद म्रहिणा उनका मया । मालाम्रो उम्रारिजकामा साहणा पिनिद्धा परिव्यायगद्घा उत्तारेंती पिहया, जंतसीलेण पोट्टं फाडियं मया ॥५६५०॥ इमे उनकोसे उदाहरणा —

> ् श्रासंद् पीढ मंचग, जंतोदुक्खलवडंत उभयवहो । वोच्छेय-पदोसादी, उद्घाहमणा णिवातो य ॥५६५१॥ सेसं पिडणिज्जुत्ति-त्रणुसारेण भाणियव्वं । इमा सोही –

सुत्तिणवातो उक्कोसयम्मि तं खंधमादिसु हवेज्जा । एतेसामण्णतरं, तं सेवंतिम्मि श्राणादी ॥५६५२॥ उक्कोसे चउलहुं, जहण्णे मासलहुं, सेगं फंठं । इमं वितियपदं –

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्ठे भए व गेलण्णे। श्रद्धाणरोहए वा, जयणागहणं तु गीयत्थे।।५६५३।। श्रणेगसो गतत्था। णवरं-गीयत्थो पणगपरिहाणीए जयणाए गेण्हइ।।५६५३।। जे भिक्खू कोट्टियाउत्तं श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा उक्कुन्जिय निक्कुन्जिय देन्जमाणं पहिग्गाहेइ पहिग्गाहेंतं वा सातिन्जति ।।स्र०।।१२४।। पुरिसप्पमाणा हीणांविया वा ित्वललमती कोट्टिया भवति, कलिजो णाम वंसमयो कडवल्लो सहुती वि भणाति । ग्रणणे भणंति – उट्टियाउवरि हुत्तिकरणं उक्कुिजयं, उडुःए तिरियहुत्तकरणं प्रवकुिजयं, उहिरय ति – पेटियमादिमु ग्रारुभिउं ग्रोग्रारेति । ग्रयवा – कार्य उच्चं करेज्जा उक्किज्यडंड।यतं तद्धद् गृण्हाति, कार्य उड्डं कृत्वा गृण्हाति – न्रणामिय इत्यर्थः ।

कोड्डियमादीएसुं, उभग्रो मालोहडं तु णायव्वं । ते चेव तत्य दोसा, तं चेव य होति वितियपयं ॥४६५४॥

एवं उभयमालोहडं दंसियं ङ्कः । ते चेव दोसा वितियपयं च ।

जे भिक्खू मिट्टिश्रोलित्तं श्रमणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा उन्भिदिय निन्भिदिय देज्जमाणं पिटिग्गाहेइ पिटिग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥स०॥१२५॥

श्रयफाणियादिभायणे छूढं तं पिहितं सरावणादिणा मट्टियाए उल्लितं तं उब्भिंदियं देतस्स जो गेण्हइ तस्स चउलहुं ।

> पिहितुब्भिण्णकवाडे, फासुग अप्फासुगे य वोधव्वे । अप्फासु पुढविमादी, फासुगछगणादिदद्रए ॥५६५५॥

**ट**िमणां दुविवं - पिहमिणां वा कवाडुमिणां च ।

विहुभिणां दुविवं-फासूयं ग्रफासूयं च। जं तं फासूयं तं ग्रचितं वा मीसं वा। ग्रफासुयं पुढिवमादि-छसु काएनु जहासंभवं भाणियव्वं। जं फासुग्रं छगणेण ग्रह्वा — वत्येण चम्मेण वा दह्रियं। दह्रिषिह-डिनणो मासलहुं, सेसिपिहृभिणोसु चडलहुं, ग्रणंतेमु चडगुरुं, परित्तमीसेसु मासलहुं, ग्रणंतमीसेसु मासगुरुं, साहृणिमित्तं डिनणो कयविक्कतेसु ग्रिषकरणं कवाडिपिहितुब्भिणो कुंचियवेथे तालए वा ग्रावत्तणपेढियाए वा तसमादिविरावणा। सेसं जहा पिडणिजजुत्तीए। १५६५४।।

> एतेसामण्यतरं, पिहितुव्भिण्णं तु गेण्हती जो तु । सो आणा अणवत्थं, मिच्छत्त-विराहणं पावे ॥५६५६॥ कंट्या असिवे ओमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलण्णे । अद्धाण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्थो ॥५६५७॥ प्रवंवत

- जे भिक्खू असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पुढविपतिहियं पिडग्गाहेति पिडग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥मू०॥१२६॥
- र्ज भिक्खू असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा आउपतिष्ठियं पिडिगाहेति पिडिग्गाहेंतं वा सातिज्जिति ।।सू०।।१२७।।
- जे भिक्खू श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा तेउपतिद्वियं पडिग्गाहेति पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥मू०॥१२⊏॥

जे भिक्खू श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वणस्सतिकायपतिद्वियं पिंडग्गाहंति पिंडग्गाहेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥१२६॥

> सिच्चित्तमीसएसुं, काण्सु य होति दुविहिनिक्खित्तं । श्रणंतर-परंपरे वि य, विभासियव्वं जहा सुत्ते ॥५६४=॥

पुढवादी काया ते दुविधा – सन्तिता मीमा वा । सनित्तेमु प्रणंतरणिविसत्तं परंपरणिविसत्तं वा । भीमेमु वि घणंतरणिक्तितं परंगरणिक्तितं वा । पिडणिज्जुत्तिगाहासुत्ते जहा तहा सवित्यरं भाणियव्वं । स्रागार्वितियसुयक्षंचे वा जहा सत्तमे पिडेसणासुत्ते तहा भाणियव्वं ॥५६५८॥

> मुत्तिणवातो सन्चित्तऽणंतरे तं तु गेण्हती जो उ। सो त्राणा त्रणवत्यं, मिन्छत्त-विराधणं पावे ॥४६५६॥

परित्तमनित्तेनु प्रणंतरणियत्ते नउलहूं, एत्य सुत्तं णिययति । सनित्तपरंपरे मासलहूं, मीस्र्यणंतरे मासलहुं, परंपरे पणगं, प्रणंते एते नेय गुरुगा पन्छिता ॥५६५६॥

चोदगाह -

तत्थ भवे णणु एवं, उक्खिप्पंतम्मि तेसि त्रासासो । संजतिणिमित्ते घट्टण, थेरुवमाए ण तं जुत्तं ॥५६६०॥

पुढवादिकायाण उवरि ठियं जं तम्म उक्तिप्लंते णणु तेसि प्रासासी भवति ?

ग्राचार्याह - तम्म उविष्यापंते जा संघट्टणा सा संगयणिमित्तं, ताण य प्रत्यमंघयणाण संघट्टणाए महंती येदणा भवति ॥५६६०॥

एत्य थेरुवमा -

जरजज्जरो उ थेरो, तरुणेणं जमलपाणिमुद्धहतो । जारिसवेदण देहे, एगिंदियघट्टिते तह उ ॥५६६१॥

जहा जराजुण्णदेहो थेरो वलवता तरुणेण जमलपाणिणा मुद्धे श्राहते जारिसं वेयणं वयित, तनो श्रधिकतरं ते संघट्टिता वेयणं श्रणुहवंति, तम्हा ण जुत्तं जं तुमं भणिस ॥५६६१॥

इमं वितियपदं -

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलणो । श्रद्धाण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्थे ॥५६६२॥

पूर्ववत् । गीयत्थो इमाए जयणाए गहणं करेति — पुन्वं मीसे परंपरिट्ठतो गेण्हति, ततो गीसे अणंतरो, ततो सिवते परंपरे, ततो सिवते अणंतरे, एवं अणंतकाए वि, एस परित्ताणंतेसु कमो दरिसिक्रो ।।१६६२॥

गहणे पुण इमा जयणा -

पुट्यं मीसपरंपर, मीसे तत्तो त्रणंतरे गहणं। सच्चित्त परंपरऽणंतरे य एमेव य त्र्रणंते ॥५६६३॥ पुद्धं परित्ते मीसे परंपरिट्टनो गेण्हित, ततो भीसग्रणंतपरंपरं, ततो सिचतपरित्तपरंपरं, ततो श्रणंतमीसग्रणंतरं, ततो ग्रणंतसिचतपरंपरं, ततो परित्तसिचत्तग्रणंतरं, ततो ग्रणंतसिचत्तग्रणंतरं ग्राहारे भिण्यं ॥५६६३॥

ब्राहारे जो उ गमो, णियमा सो चेव होइ उवहिम्मि । णायव्यो तु मतिमता, पुच्चे ब्रवरम्मि य पद्म्मि ॥५६६४॥ कंट्या

ने भिक्खू अच्चुिसणं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा सुप्पेण वा विद्रुणेण वा तालियंटेण वा पत्तेण वा पत्तभंगेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा पेहुणेण वा पेहुणहत्थेण वा चेलेण वा चेलकण्णेण वा हत्थेण वा सहेण वा फुमित्ता वीइता आहट्ड देन्जमाणं पिडिग्गाहेड् पिडिग्गाहेंतं वा सातिन्जिति ॥स०॥१३०॥

ने भिक्ख् श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा उसिणुसिणं पिडन्गाहेड् पिडन्गाहेतं वा सातिज्जिति ॥मू०॥१३१॥

> ने भिक्खू असणादी, उसिणं णिव्यवियसंजयहाए। विहुवणमाईएहिं, पिडच्छए आणमादीणि ॥५९६५॥

"णिव्याविय" ति उल्लवेऊग, सेसं कंट्यं । उसिणे घेप्पंते इमे दोसा—

> दायग-गाहगडाहो, परिसडणे काय-लेव-णासो य । डज्मति करोति पादम्स छड्डणे हाणि उड्डाहो ॥५६६६॥

परिसर्डत वा भूमीते छक्कायवहो, अच्छुसिणेण वा भाणस्स लेवो डज्क्रति, उसिणे दिज्जमाणे वा करे डज्क्रमाणो पायं तं छट्टोज्ज, तिम्म भग्गे असित भायणस्स अध्यणो हाणी, वहु असणादि परिट्टिवियं दट्ठुं "वहि फोड" ति उड्डाहो । जणो वा पुच्छति – "कहं डड्ढो" ? ति । संजयस्स भिक्खं देज्जमाणो जणे फुसंते उड्डाहो ति ॥५६६६॥

इमो ग्रववादो -

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलण्णे। श्रद्धाण रोहए वा, काले वा श्रतिच्छमाणम्मि ॥५६६७॥ प्रवंबत

काले प्रतिच्छमाणे ति जाव तं परिवक्रमेण सीतीमवति ताव ग्राइखो उवत्यमं गच्छति । मतो मूरादीहि तुरियं सीयलिण्जति, ण, दोसो ॥५६६७॥

उसिणे पुण कारणे घेप्पंते इमा जयणा -

गिण्हति णिसीतितुं वा, सल्माए महीय वा ठवेऊणं। पत्तावंघगते वा, घोलणगहिते व जतणाए।।४६६८। जयविसता पदसिषयं जहा ण डन्फित तहा गेव्हित । श्रह्वा - गंचगे मंचिकाए वा मब्के भूमीए वा पादं ठवेत्ता गेव्हित । पत्तवयंथगतो वा गेव्हित । श्रच्छुसिणं च पादिहृतं घोलेद, मा लेवो डिक्फिहिति । एवाए जयभाए मारणे गेव्हतो धदोसो ॥१६६=॥

> जे भिक्खू उम्सेइमं वा संसेइमं वा चाउलोदगं वा वालोदगं वा तिलोदगं वा तुसोदगं वा जवोदगं वा त्रायामं वा सोवीरं वा श्रंवकंजियं वा सुद्धवियडं वा श्रहुणा धोयं श्रणंविलं श्रपरिणयं श्रवककंतजीवं श्रविद्धत्थं पडिगगाहेइ पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१३२॥

उस्सेतिममादीया, पाणा युत्ता उ जित्तया सुत्ते । तेसि खण्णतरायं, गेण्हंते खाणमादीणि ॥५६६६॥

उनिणं गीतोरो छुन्भित तं उरमेडमपाणयं। जं पुण उसिणं चेव उविर सीतोरोण चेव मिनियं तं संमेडमं। ग्रह्वा-संसेतिमं, तिला उण्ट्षाणिषण मिण्णा जित सीतोरगा धोवंति तो संसेतिमं भण्णित। चाउलाण घोवणं चाउलोरगं। ग्रधुणा घोतं ग्रनिरकालघोतं। रसतो प्रणंबीभूयं। जं जीवेण विष्पमुगकं तं वक्कतं, ण वगकंतं प्रवक्तंतं, सचेतनं मिश्रं वा इत्ययं:। जमवण्णसंजातं तं परिणयं, न परिणयं ग्रपरिणयं – स्वभाववर्णस्यिमत्ययं:। जं वण्णगंघरसफासेहिं सब्वेहिं घ्यस्तं तं विष्यस्तं, भणेगधा वा घ्यस्तं विष्यस्तं, ण विद्यत्यं प्रविद्यत्यं, मर्वथा स्वभावस्यमित्यथं:। ग्रह्वा – एए एगद्विया। ग्रपरिणयं गेण्हंतस्स च उलहु, ग्राणाइया य दोसा ॥५६६६॥

उस्सेड्मस्स इमं वक्खाणं -

सीतोदगम्मि छुन्भति, दीवगमादी उसेइमं पिट्टं। संसेइमं पुण तिला, सिण्णा छुन्भंति जत्थुदए॥४६७०॥

मरहद्विसए उस्सेदया दीवगा सीम्रोदगे । छुन्मंति । उस्सेदमे उदाहरणं, जहा-पिट्टं । श्रहवा - पिट्ठस्स उस्सेज्जमाणस्स हेट्टजं पाणियं तं उस्सेदमं । पच्छद्वं गतार्थम् ॥५६७०॥

पदमुस्सेतिममुद्यं, श्रकप्पकप्पं च होति केसिंचि । तं तु ण जुज्जति जम्हा, उसिणं मीसं ति जा दंडो ॥५६७१॥

ते दीवगादी उस्सेतिमा, एकम्मि पाणिए दोसु तिसु वा णिच्चलिज्जंति तत्य वितियततिज्जा य सच्येति चेव श्रक्तपा, पढमं पाणियं तं पि श्रकप्पं चेव । केसि चि श्रायरियाणं कप्पं, तं ण घडति ।

याम्हा ? जम्हा उसिणोदगमवि प्रणुव्यत्ते ढंडे भीसं भवति, तं पुण किंह उस्सेतिमेसु छूढेसु प्रचित्तं भविष्यतीत्यथं: ? ॥५६७ ।॥

इमो चाउलोदे विही -

पढमं वितियं तितयं, चाउलउदगं तु होति सम्मिस्सं। तेण परं तु चउतथे, सुत्तणिवातो इहं भणितो ॥५६७२॥

पढम-वितिय-तितय-चाउलोदगा एते णियमा मिस्सा भवंति, तेण परं च उत्थादि सचिन्ता । एत्थ सुत्तिणिवातो चउलहुगमित्यर्थः । ग्रादिल्लेसु तिसु वि मासलहुं । भ्रणणे पुण - ततिए वा चाउलसोघणे सृत्तणिवायिमच्छिति, जेण तत्थ बहुं भ्रारिणयं, योवं परिणयमिति ॥५६७२॥

जं उस्सेतिमादि मिस्सं तस्सिमो गहणविही -

# कालेणं पुण कप्पति, श्रंवरसं वण्णांधपरिणामं । वण्णातिविगतलिंगं, णज्जति वुक्कंतजीवं ति ॥५६७३॥

्तं उस्सेतिमं चिरकालं ग्रन्छंतं जया रसतो ग्रंबरसं, वणातो विवणां, गंधग्रो ग्रण्णगंधं, फासतो विविखल्लं, एवं तं उदगं वण्णादिविगतिलगं दट्ठुं णज्जति जहा विगयजीवं ति तहा घेट्पति ।

चोदगाह - ''नेसि फुडं गमणादिकं जीविलगं ते णञ्जंति, जहा विगयजीवा ति । पुढवादी पुण भव्यत्तजीविलगे कहं णाता, जहा विगतजीवं ?'' ति ॥५६७३॥

ग्राचार्याह -

# कामं खलु चेतणां, सन्वेसेगिदियाण अन्वत्तं । परिणामो पुण तेसिं, वण्णादि इंघणासन्ज ॥५६७४॥

पुन्द इं कंठं। पच्छद्धे इमो ग्रत्यो-बहुमज्भत्यो चिंघणेण जहासंखं ग्रप्पमज्भ चिरकालोवलिखता जहा वण्णादी तहा तेसि ग्रन्वभिचारी ग्रजीवत्ते परिणामो लिखन्जित ।।५९७४।।

# एमेव चाउलोदे, पढमे विति-ततिय तिणि आएसा । तेण परं चिरघोतं, जिह सुत्तं मीसयं सेसं ॥५६७५॥

चाउलोदगे वि जे पढमिवितिता चाउलोदगा ते ऋहुणा घोता मीसा । ''तेण परं चिर घोयं जिंह सुत्तं'' ति तेण परं चडत्यादि चाउलोदगं तं चिरघोयं पि सिवत्तं, जिंह सुत्तं णिवयित तस्याग्रहणमेव । जं पुण ''मीसयं सेसं'' ति तम्मि इमे तिण्णि भ्रणागिमगा म्रादेसा —

तत्थेगो भणति – चाउला घोवित्ता जत्य तं चाउलोदगं छुव्मति तत्य जातो कण्णे फुसिताग्रो लग्गाग्रो ताग्रो ण जाव सुक्कंति ताव तं मीसं, ''तेण परं'' ति – तासु सुक्कासु तं ग्रचित्तं भवतीत्ययं:। १।

श्रवरो भणति – चाउला जांव सिज्भांति ताव त मीसं, तेण परं श्रवित्तं पूर्ववत् । २ ।

श्रवरो भणति - तम्मि चाउलोदगे जे बुब्बुग्रा ते जाव श्रच्छिति ताव मीसं, तेण परं श्रवित्तं पूर्ववत् । ३।

ग्राचार्याह - "तेण परं चिरधोयं" ति एते ग्रवखरा पुणो चारिज्जंति, जेण फुसिताओ सि(सी)यकाले चिरं पि ग्रच्छंति । गिम्हकाले लहुं सुसंति, चाउला वि लहुं चिरेण वा सिज्मंति, बुब्बुग्रा वि चिरं नीवाए ग्रच्छंति, पवाए लहुं विणस्संति, "तेण" ति तेण कारणेण एते ग्रणादेसा । "परं" ति एतेसि ग्राएसाणं इमं वरं प्रधानं ग्रागमितं ग्रादेसंतरं - ""जं जाणेज्ज चिराधोतं" सिलोगो । बहुप्पसण्णं च मतीए दंसणेण य ग्रचित्तं जाणेता गेण्हति । जत्य "वालधोवणं" ति ग्रालावगो-चमरिवाला घोट्वंति तककादीहि, पच्छा ते चमरा सुद्धोदगेण घोवंति । तत्थऽवि पढमवितियतिया मीसा, जं च पिच्छमं तं सचित्तं, तत्थ सुत्तिवातो । ग्रह्वा वालधोवणं सुरा गालिज्जित जाए कंवलीए सा पच्छा उदएण घोवइ, तत्थ वि पढमाति घोवणा मीसा,

१ दशर्वे० अ० ५ उ० १ गा० ७६। २ गा० सूत्र १३२।

पन्दिमा सनिता, तम्मि मृत्तियातो। श्रह्वा - वानधीवणं रतयोरेकत्यात् वारागागदुगो, सो तक्कवियडादि-भावितो घोष्वड. तत्य वि पढमाढी मीसा, पन्दिमा सनित्ता, तम्मि सुत्तणिवातो। सब्बेसु मीसं कालेण परिणयं गेडको ॥५६७४॥

इमं वितियपदं -

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलण्णे। श्रद्धाण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्थे ॥५६७६॥ प्रवंबत

जे भिक्खू अप्पणो आयरियत्ताए लक्खणाई वागरंड वागरेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१३३॥

जहां में करपादेशु तेहा णिव्यक्तिः, चंदचयकंतुसादी दीसंति सुसंठाणे, सुपमाणता य देहस्स, तहा में श्रवस्तं धायरिएण भवियव्यं,-जो एवं वागरेद तस्स चललहुं घाणादिया य ।

ते लक्खणा इमे -

माणुम्माणपमाणं, लेहसत्तवपुर्श्वगमंगाई । जे भिक्ख् वागरेति, श्रायरियत्तादि श्राणादी ॥५८७७॥

माणस्स उम्माणस्स य इमा विभासा -

छड्डेति तो य दोणं, छूढो दोणीए जो तु पुण्णाए। सो माणजुतो पुरिसो, श्रोमाणे श्रद्धभारगुरू॥५६७≈॥

माणं नाम पुरिमणमाणातो ईमिम्रतिरित्ता उद्दिया कीरइ सा पाणियस्स समिणवद्धा भरिज्जित, पच्छा तत्य पुरिसो पोवेन्वणिति, जित द्रोणो पाणियस्स छहु ति तो माणजुत्तो पुरिसो, ग्रहवा – पुरिसं छोहूण पच्छा पाणियस्स भरिज्जित तिम्म पुरिसे ग्रोसित्ते जहसा कुंडी द्रोणं पाणियस्स पिडच्छिइ तो माणजुत्तो। उम्माणे ति जित तुलाए ग्रारोविम्रो ग्रद्धमारं तुलित तो उम्माणजुत्तो भवति।।५६७८।।

त्रप्रसतमंगुलुन्चो, समुहाई वा समुस्सितो णवश्रो। सो होति पमाणजुतो, संपुण्णंगो व जो होति ॥५६७६॥ कंठ्या

'लेह ति ग्रस्य व्याख्या -

मिणवंधात्रो पवत्ता, श्रंगुद्धे जस्स परिगता लेहा । सा कुणति धणसिमद्धं, लोगपहाणं च श्रायरियं ॥५६८०॥ कंठ्या सत्तवपुत्रंगमगाणं इमा विभासा न

> सत्तं श्रदीणता खलु, वशुतेश्रो जस्स ऊ भवइ देहे । श्रंगा वा सुपह्हा, लक्खण सिरिवच्छमा इतरे ॥५६८१॥

सत्वं प्रधानं महंतीए वि प्रावदीए जो ग्रदीणो भवति सो सत्वमंतो । वपू णाम तेयो, सो जस्स ग्रत्थि देहो सो वपुमंतो । ग्रहुग्रंगा ताणि जस्स सुपतिहु सुमंठाणाणि, अग्रगाति ति उवंगाणि ताणि वि जस्स

१ गा० ५६७७ । २ गा० ५६७७ ।

सुपइट्टुसुसंठियाणि, ग्रण्गाणि य सिरिवच्छमादीणि लक्खणाणि, "इयरे" ति वंजगा ते य मसतिलगादी । ग्रहवा – सह लायं लक्खगं, पच्छा जायं वंजगं, ॥५६-१॥

ग्रहवा भणेक्ज -

त्रमुगायरियसरिच्छाई लक्खणाई ण पासह महं ति । एरिसलक्खणजुत्तो, य होति श्रचिरेण श्रायरिश्रो ॥५६८२॥

ग्रमुगस्स ग्रायरियस्स नारिसा हत्यपादादिसु लक्खणा, नारिसं पि वा देहं, ममं पि तारिसं चेव । पच्छढ़ं कंठं ॥५२ =२॥

इमे दोसा -

गारवकारणखेत्ताइणो य सच्चमित्यं च होज्जा हि । विदर्शयं एंति जदो, केति णिमित्ता ण सच्चे उ ॥५६⊏३॥

ग्रहं ग्रायरिग्रो मिवस्सामि ति गारवकारणे वित्त।दिचित्तो भवेण्डा, सायवाहणो डव । ग्रहवा – छडमत्योवलिखया लक्त्रणा सचा वा ह्वेज्जा प्रलिता व होण्ड । पच्छढं कंठं । ग्रहवा – इमो ग्रायरिग्रो होन्हिइ ति कोड् पडिगीग्रो जीविताग्रो ववरोविण्ड ॥५६३३॥

एयस्स इमो ग्रववातो -

वितियपद्मणपट्मे, वागरे अविकोविते य अप्पट्मे । केटने अण्णपमावण, वियाणणद्वा य जाणमिव ॥५६ = १॥ पडिणीयपुच्छणे को, गुरु में किं सो हं ति पेच्छ में अंगं । गिहि-अण्णतित्थिपुद्वे, व जुंगिते जो अणोतप्ये ॥५६ = ५॥

वित्तादिगो ग्रगण्यन्मो तेहो ग्रनागंतो ग्रप्णणो लक्तणो पगासेन्त्र । ग्रप्णन्मो वा 'कन्ते'' ति कोई पहिशीतो पुन्छेज्ञा – कतमो मे गुरू ?

ताहे जो ब्रारोहपरियाहजुतो सो भगति – कि तेय ? ब्रहं सो ।

पडिजीम्रो भगति – कहं जायं ?

चाहू मगति - पिच्छ मे श्रंगं लक्खगडुतं ।

"रम्मणण्यभावणं" ति ग्रस्य व्याख्या — गिहिम्रणावित्यिएण वा पुच्छियं — को मे गुरु ? ति । ग्रायरिम्रो जित तरीरज्ंगितो ताहे जो प्रण्णो साहू मणुत्तरदेहो ग्रलक्जणिङ्जो, ग्रागमेसु य कयाग् गमो, एवं सो मण्गो पमाविक्जति, ग्रप्पणा वा पमावेति ॥१९८५॥

<sup>व</sup>वियाणणट्टाए ति ग्रस्य व्यास्या -

अड्डिनतगणहरे वा, कालगते गुरुम्मि भणतऽई जोग्गो। देहस्स संपदं मे, आरोहादी पलोएह ॥५६=६॥

<sup>ं</sup> गा० ४६=४ हा० १। २ गा० ४६=४ हा० २। ३ गा० ४६=४ हा० ३।

प्रदृतिते गणपरे धागरिया कालगया । तत्य जे वसभा घणां घलवलाणजुतं ठिवजंकामा, ताहे सो लवनगणजुनो घणोटि भणावेति —

ग्रप्पणो वा भणित – ग्रामिरयपदजोगो देहमंपदं मे पेच्छह । ग्रह ग्रायरियो वि ग्रलक्वणजुत्तं ठवेडकामो, तस्य वि एवं चेव घप्पाणं पगासित - पमासमगो जारियो मुने भणिग्रो तारिसं ठवेह, सरीरसंपदाते पारोहादिजुनो ठवेयच्यो । एवं ैजाणंती वि भणेज्ञा ॥५६=६॥

> जे भिक्खू गाएज वा हसेज्ज वा वाएज्ज वा णच्चेज्ज वा श्रिभणवेज्ज वा हयहेसियं हत्थिगुलगुलाइयं उक्कृद्वसीहनायं वा करेड् करेंतं वा सातिज्जित ॥ यु०॥ १३४॥

गरकरणं सम्मंगारो या गेयं, मुहं विष्फालिय मियकारकहवकहं हसेणं, संखमादि प्राम्रोज्जं या वाएज, पाद-जंपा-ऊर-कडि-उदर-वाहु-प्रमुक्ति-वदण-णयण-भमृहादितिकारकरणं नृत्यं, पुक्कारकरणं, उक्किट्टसंघयणसित्ति-संपन्नो रहो तुद्रो वा भूमी श्रष्फालेत्ता सीहरसेव णायं करेति, हयस्स सिरसं णायं करेड हयहेसियं। वाणरस्स मिरमं किलिकिनितं करेति, श्रणं वा गयगिकाम्रादिजीवस्तं करेंतस्स चडलहं श्राणादिया य दोसा।

> जे भिक्ख् गाएङजा, णच्चे वाएङज द्यभिणवेङजा वा । उक्किट्टह्सियं वा, कुङजा वग्गेङज वीणादी ॥५६=७॥

म्रहिणम्रो परस्म सिवायावणा, नृत्यविकार एव विल्यतं डिडिकवत्, जावितया मुहं विष्कालेताः गीयत्रनकुटिमादिया करेंति ॥५° =७॥

तेसु इमे दोसा -

पुन्वामयप्पकोवो, श्रभिणवस्तं व श्रण्णगहणं वा । श्रम्संपुडणं च भवे, गायणडिकहिमादीसु ॥५६८८॥

भ्रामयो ति रोगो सो उवसंतो प्रमुत्पति, ग्रहिणवं वा मूलं उप्पज्ञह, "ग्रन्नगहण" ति गलगस्स रुभग्ने 'कण्णवृंघेमु सरणीतो मतातो तासु वातमेंभगहितासु य ग्रणायतं मुहजंतं हवेज्ज, श्रह्वा — प्रण्णगहणं गंघव्यित्र ति कार्ड रायादिणा घेप्पेजा, मुहं वा श्ररसंपुटं वातसिभदोसेण भ्रन्धेजा ॥५६८८॥

> एते चेव य दोसा, ग्रस्संपुडणं ग्रह्तु सेसेसु । ग्रणातरईदियस्स व, विराहणा कायग्रुडाहो ॥५६८॥

सेमा जे गच्चणादिता पदा तेमु वि एने चेय दोसा । मुहस्सिव भ्रसंपुडणं एक्कं मोत्तं भ्रणातरं वा ह्रयपादादि सोतादि वा उप्फिटेंतो लुसेज्जा, एवमादिया भ्रायविराहणा । गायणादिसु वा पाणजातिमुहप्पवेसे संजमविराहणा । गच्चणादिसु उप्फिटेंतो पाणविराहणं करेज श्रभिहणेज्ज वा । एवं कायविराहणा । एयासु श्रायसंजमविराहणामु सहाणपिच्छत्तं, गेय-गच्चणादिमु सविगारो भ्रणिहुतो वा म जतो त्ति जणो भणेजा, उड्डाहं वा करेज्जा ॥५६८६॥

वितियपद्मणप्पज्मे, पसत्थाजोगे य श्रतिसयप्पमत्ते । श्रद्धाण वसण श्रभियोग वोहिए तेणमादिसु वा ॥५६६०॥

खितादिग्रणपण्भी सेही वा प्रजाणंती गीतादि करेज ॥५६६०॥

"'पसत्यजोए" ति ग्रस्य व्याख्या -

एस पसत्थो जोगो, सद्प्पडिवद्धे वाए गाए वा । अण्णो वि य त्राएसो, धम्मकहं पवत्तयंतो उ ॥५६६१॥

कारणिंदुया सद्पडिवद्धाए वसहीए तत्य गेयं करेंति, ग्राग्रोज्जं वा वाएंति, मा ग्रप्यणो भ्रणोसि मोहुब्भवेण विसोत्ति हवेज्ज ।

ग्रहवा – समोसरणादिसु पुच्छनवायणं करेंतो गंवव्वेण कज्जंति ॥५६६४॥
"रग्नितसय पत्ते" ति ग्रस्य व्याख्या –

केवलवन्जेसु तु अतिसएसु हरिसेण सीहणायादी । उक्तिक्ट मेलण विहे, पुच्वच्चसणं च गीतादि ॥५६६२॥

वीतरागत्वात् न करोति, तेन केवलातिसङ्ग्यात्तं वज्जेता सेसेसु श्रवधिलंभादिएसं ग्रतिसएसु रूपण्णेमु हरिसिनं सीहणायं करेज्ज । श्रण्णत्य वा व्यिडिगियत्तेग स वेइयासु श्रारूडो सीहनायं करिज्जा । ४ श्रद्धाणपिडवण्णा महल्लसत्येण परोप्परं फिडित्ता मिलणट्टा उक्किट्टसहं संकरिज्जा । "पवसण" ति कस्स ति पुट्वं गिहिकाले गीतादिगं श्रासि, तं स पव्यतितोवि वसणाश्रो करेबा, रायादिश्रमिश्रोगेण वा ॥ १६६२॥

ग्रहवा -

'त्रभित्रोगे कविलज्जो, उज्जेणीए उ रोधसीसो तु। वोहियतेणे महुरा, खमएणं सीहणादादी ॥५९६३॥

सगारम्रिभग्रोगम्रो जहा कविलेग कयं तहा करिज्ज । ग्रहवा - जहां रीहसीसेण उज्जेणीए रायपुरोहियमुयामिग्रोगतो कयं । वोहिगतेगेसु जहा महुराए खमएण सीहणा दो कग्रो तहा करेज ॥५६६३॥

> जे भिक्खू भेरि-सहाणि वा पडह-सहाणि वा मुरव-सहाणि वा मुइंग-सहाणि वा नंदि-सहाणि वा भल्लिर-सहाणि वा वल्लिर-सहाणि वा डमरुग-सहाणिवा मङ्गय-सहाणिवा सदुय-सहाणिवा पएस-सहाणिवा गोलुइ-सहाणि वा अन्नयराणि वा तहप्पगाराणि वितयाणि सहाणि कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा सातिन्जिति।स्।१३४।

> जे भिक्ख वीणा-सहाणि वा विवंचि-सहाणि वा तुण-सहाणि वा वन्त्रीसग-सहाणि वा वीणाइय-सहाणि वा तुंववीणा-सहाणि वा भोडय-सहाणि वा ढंकुण-सहाणि वा अन्नयराणि वा तहप्पगाराणि वा तयाणि सहाणि कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेड् अभिसंघारेंतं वा सातिङजित ॥ स्वार्थ। १३६॥

१ गा० ५६६०। २ गा० ५६६०। ३ पडिणियत्त्रणेण सावयाइसु म्रारुट्ठो ६त्यपि पाठः। ४ गा० ५६६०। ५ कुक्कुडिय, इत्यपि पाठः। ६ गा० ५६६०।

२६

- जे भिक्ख् ताल-सद्दाणि वा कंसताल-सद्दाणि वा लित्तिय-सद्दाणि वा गोहिय-सद्दाणि वा मकरिय-सद्दाणि वा कच्छभि-सद्दाणि वा महड्-सद्दाणि वा सणालिया-सद्दाणि वा विलया-सद्दाणि वा श्रव्यराणि वा तहप्पगाराणि वा सुिसराणि कण्णसोयपिडयाए श्रिभसंधारेड, श्रिभसंधारेतं वा सातिज्जिति ॥स्व०॥१३७॥
- जे भिक्ख् संख-सद्दाणि वा वंस-सद्दाणि वा वेणु-सद्दाणि वा खरम्रहि-सद्दाणि वा परिलिस-सद्दाणि वा वेवा-सद्दाणि वा ख्रत्नयराणि वा तहप्पगाराणि वा भुतिसराणि कण्णसोयपिडयाए श्रिभसंधारेड, श्रिभसंधारेंतं वा सातिज्जिति ।।यू०।।१३८।।

मंतं भ्रंगं, वृत्तः द्यंयः, दीर्घाकृति स्वल्या न संविता। खरमुखी काहला, तस्स मुहत्याणे खरमुहाकारं न हुमयं मुहं कज्जति। विरिविरित्ता तनतोणसलागातो मु (भु) सिराम्रो जमलाम्रो संपा (वा) तिज्जंति । मुहसूले एगमुहा मा संखागारेण वाङ्कमाणी जुगवं तिण्णि सद्दे विरिविरिती करेति।

ग्रणो भणंति - गुंजापणवो मंठाण भवति । भंभा मायंगाण भवति । भेरिग्रागारसंकुडमुही दुदुंभी । मह्त्वमाणो मुरजो । सेसा पसिद्धा ।

ततवितते घणभुसिरं, तिव्ववरीते य बहुविहे सहे । सहपिडयाइ पदमिव, श्रिभधारं श्राणमादीणि ॥५६६४॥

प्रानिविणीयमादि ततं, त्रीणातिसरिसं बहुतंतीहि विततं। ग्रह्वा-तंतीहि ततं, मुह्मउदादि विततं। घणं उज्जउललकुडा, भुतिरं वंसादिया। तिव्ववरीया कंसिग-कंसालग-भल-तालजल-यादित्रा, जीवरुतादयश्च बहवो तिव्ववरीया ॥५६६४॥

वितियपदमणप्पज्मे, श्रिभधारऽविकोविते व श्रप्पज्मे । जाणंते वा वि पुणो, कज्जेसु वहुप्पगारेसु ॥५९६५॥

कःज्जेसु बहुष्पगारेसु ति जहा जे ब्रिसबोवसमणप्युत्ता संखसद्।तिया तेसि सवणहाते ब्रिभसंधारेज्जा गमणाए वारवतीए, जहा भेरिसद्दस्त ॥१९६५॥

- जे भिक्ख् वप्पाणि वा फिलिहाणि वा उप्फलाणि वा पल्ललाणि वा उज्मराणि वा निज्मराणि वा वावीणि वा पोक्खराणि वा दीहियाणि वा सराणि वा सर्पंतियाणि वा सरसरपंतियाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंधारेह, अभिसंधारेतं वा सातिज्जिति ।।स्र०।।१३६।।
- जे भिक्खू कच्छाणि वा गहणाणि वा नूमाणिवा वणाणि वा वणविदुग्गाणि वा पव्वयाणि वा पव्वयविदुग्गाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा सातिज्जिति ॥ स्व ॥ १४०॥

- जे भिक्ख् गामाणि वा नगराणि वा खेडाणि वा कव्वडाणि वा महंवाणि वा दोणमुहाणि वा पट्टणाणि वा त्रागराणि वा संवाहाणि वा सिन्नवेसाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेड, अभिसंघारेंतं वा सातिज्जति ॥ ॥ १४१॥
  - जे भिक्ख् गाम-महाणि वा नगर-महाणि वा खंड-महाणि वा कव्यड-महाणि वा सडंव-महाणिवा दोणग्रह-महाणि वा पट्टण-महाणि वा त्रागार-महाणिवा संवाह-महाणि वा सिनवेस-महाणि वा कण्णसोयपिडयाए त्रमिसंवारेड, त्रभिसंघारेतं वा सातिज्जिति ॥मू०॥१४२॥
  - के भिक्ष गाम-बहाणि वा नगर-बहाणि वा खेड-बहाणि वा कव्बड-बहाणि वा महंब-बहाणि वा दोणमुह-बहाणिवा पट्टण-बहाणिका स्रागर-बहाणिवा संबाह-बहाणि वा सिन्बेस-बहाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंवारेह, अभिसंधारेंतं वा सातिज्जित ।। स्०।।१४३।।
  - जे भिक्ख् गाम-पहाणि वा नगर-पहाणि वा खेड-पहाणि वा कन्वड-पहाणि वा महंव-पहाणिवा दोणमुह-पहाणिवा पहुण-पहाणि वा आगार-पहाणिवा संवाह-पहाणि वा सिन्नवेस-पहाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेड, अभिसंघारेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१४४॥
  - जे भिक्ख आस-करणाणि वा हत्थि-करणाणि वा उद्दु-करणाणि वा गोण-करणाणि वा महिस-करणाणि वा स्वयर-करणाणि वा कण्णसोय-पंडियाए अभिसंघारेड, अभिसंघारेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१४४॥
  - जे भिक्ष श्रास-जुद्दाणि वा हित्थ-जुद्धाणि वा उद्द-जुद्धाणि वा गोण-जुद्धाणि वा महिस-जुद्धाणि वा कण्णसोयपिडयाए श्रभिसंधारेड, श्रिमसंधारेतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥१४६॥
  - जे भिक्ख उज्ज्रहियद्वाणाणि दा हय-ज्हियद्वाणाणि वा गय-ज्हियद्वाणाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेड, अभिसंघारेतं वा सातिज्जति ।स्।१४७।
  - जे भिक्ख् अभिसेय-द्वाणाणि वा अक्खाइय-द्वाणाणि वा माणुम्माण-द्वाणाणि वा महया हय-नट्ट-गीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुिडय-पडुप्पवाइय-द्वाणाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेड, अभिसंघारेंतं वा सातिङजित ।।यू०।।१४८।।

- जे भिक्ष डिंक्राणि वा डमराणि वा खाराणि वा वेराणि वा महाजुद्धाणि वा महासंगामाणि वा कलहाणि वा वोलाणि वा कण्णसोयपिडवाए अभिसंधारेइ, श्रभिसंधारेंतं वा सातिज्जिति ॥स्व०॥१४६॥
- ने भिक्ख् विरुव्हिवसु महुरसवेसु इत्थीणि वा पुरिसाणि वा थेराणि वा मिल्समाणि वा उहराणि वा अलंकियाणि वा सुअलंकियाणि वा गायंताणि वा वायंताणि वा नच्चंताणि वा हसंताणि वा रमंताणि वा मोहंताणि वा विउलं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा परिभायंताणि वा परिभुंजंताणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा सातिज्जित ॥१५०॥
- जे भिक्ख् इहलोइएसु वा रूबेसु, परलोइएसु वा रूबेसु,दिट्टेसु वा रूबेसु,ग्रदिट्टेसु वा रूबेसु, सुएसु वा रूबेसु, श्राएसु वा रूबेसु, श्राएसु वा रूबेसु, श्रापसु वा रूबेसु, श्रापसु वा रूबेसु, श्रापसु वा रूबेसु, श्रापसु वा रूबेसु सज्जई रिज्मइ अज्मोववज्जई सज्जंतं रज्जंतं गिज्मंतं श्राज्मोववज्जंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१५१॥

।। तं सेवमाणे त्रावज्जाइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं उग्वाइयं ॥
एते चोइससुत्ता जहा वारसमे उद्देसने भाणता तहा इहं पि सत्तरसमे उद्देसने भाणियन्वा।

वप्पादी जा विह लोइयादि सदादि जो तु अभिधारे। तं चेव तत्थ दोसा, तं चेव य होति वितियपदं ॥५९६६॥

विसेसो तत्थ चवखुदंसणप्रतिज्ञया, इहं पुण कण्णसवणपिडयाए गच्छित, वण्पादिएसु ठाणेसु जे सद्दा ते प्रमिधारेचं गच्छित ॥५६६६॥

॥ इति विसेस-णिसीहचुण्णीए सत्तरसमो उदेसत्रो सम्मत्तो ॥

|   | , |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |

# अष्टादश उद्देशकः

-

भणियो सत्तरसमो । इदाणि ब्रह्वारसमो इमो भण्णित । तस्सिमो संबंधो – सद्दे पुण धारेउ, गच्छित तं पुण जलेण य थलेणं । जलपगतं ब्रह्वारे तं च ब्रणहा णिवारेति ॥५६६७॥

संखादिसद्दे श्रभिघारॅतो गच्छंतो जलेण वा गच्छित थलेन वा गच्छित। इह जलगमणेण भिषगारो, ग्रथवा – जलेण गमणं घणाष्ट्रए ण गंतव्वं । एयं श्रहारसमे णिवारेति । एस संवंघो ॥५९६७॥

ग्रणेण संवंचेणागयस्स इमं पढमसुत्तं -

जे भिक्खू अणद्वाए णावं दुरुहइ दुरुहंतं वा सातिज्जति ।।स्०।।१।। णो षट्टाए, प्रणहाए । दुरुहइ ति विलग्गइ ति बारमति ति एगहुं । अ।णादिया दोसा चउलहुं ।

वारसमे उद्दे से, नावासंतारिमम्मि जे दोसा । ते चेव अणहाए, अहारसमे निरवसेसा ॥५६६८॥

ग्रणट्टे दंसेति —

श्रंतो मणे किरिसिया, णावारूढेहिं वच्चई कहं वा । श्रहवा णाणातिजढं, दुरूहणं होतऽणद्वाए ॥५६६६॥

केरिसि ध्रव्मंतर त्ति चम्खुदंसणपडियाए घारुमति, गमणकुतूहलेण वा दुरुहति, ग्रहवा - नाणावि-जढं दुरुहतस्स सेसं सन्वं घणट्टा ॥५६६॥

श्रववादेण श्रागाढे कारणे दुरुहेज्जा।

थलपहेण संघट्टादिजलेण वा जइ इमे दोसा हवेज -

वितियपद तेण सावय, भिक्खे वा कारणे व त्रागाहै। कज्जुवहिमगरवुज्कण, णावोदग तं पि जयणाए ॥६०००॥

एस बारसमुद्देसगे जहा, तहा भाणियन्या । सुत्तं दिहं, कारणेण विलिगियन्वं ।

केरिसं पुण णावं विलग्गति ? केरिसं वा ण विलग्गति ? श्रतो सुत्तं भण्णति –

जे भिक्खू नावं किणइ किणावेइ, कीयं श्राहट्ड देज्जमाणं दुरुहड् दुरुहंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२॥

- जे भिक्ख नावं पामिच्चेड पामिच्चावेड, पामिच्चं आहट्ड देज्जमाणं दुरुहड़ दुरुहंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥३॥
- जे भिक्ख नावं परियद्देइ परियद्दायेइ, परियद्दं आहट् इ देज्जमाणं दुरुहेइ दुरुहेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४॥
- ने भिक्ख् नावं अच्छेन्जं अनिसिद्धं अभिहडं आहट्ड देन्जमाणं दुरुहेड् दुरुहेतं वा सातिन्जति ॥स०॥४॥

ने प्रप्पणा कीणइ, प्रण्णेण वा कीणावेड, किणंतं प्रणुमोदित वा दू ।

पामिच्चेति पामिच्चावेति पामिच्चंतं ग्रणुमोदेति द्धा।पामिच्चं णाम उन्दिणां। जे णावं परियट्टेति ३, द्धा। इहरियणावाए महल्लं णावं परिणावेति —परिवर्तयतीत्ययंः। महल्लाए वा इहरं परावर्तयति।

अण्यस्स वा वला अच्छेतु सःहूण णेति दू । अणिसट्टा पडिहारिया गहिता अप्पणी कए कउजे तं साधूण समस्पेति साधूण वा णेति दू ।

एतेहि सुत्तपदेहि सब्वे उग्गम-उप्पादण-एसणादोसा य सूचिता। तेण णावणिज्जुत्ति भण्णइ -

> नावा उग्गमउप्पायणेसणा संजोयणा पमाणे य । इंगालध्मकारण, श्रद्धविहा णावणिज्जुत्ती ॥६००१॥

उगगमदोसेसु जे चउलहू ते जहा संभवं, णायं पहुच वा ।

उच्चत्तमत्तिए वा, दुविहा किणणा उ होति णावाए। हीणाहियणावाए, भंडगुरुए य पामिच्चे ॥६००२॥

साधुब्रहाए उच्ताए नावं किणाति सर्वथा भ्रात्मीकरोतीत्यर्थः । भत्तीए ति — भाडएणं गेण्हति । भ्रप्यणा से णावा हीणप्यमाणा अहियप्यमाणा वा । अहवा — भंडगुरु ति — जं तत्य भंडभारो विज्जिति तं गुरुं साहू य णो खिमहितिति, ता एवमादिकरजेहि णावं पामिच्चेति । अहवा — सा णावा स्वयमेव गुरुत्वान्न शीष्ठगामिनीत्ययंः ॥६००२॥

दोण्ह वि उविद्वयाए, जत्ताए हीण श्रहिय सिग्धद्वा। णावापरिणामं पुण, परियद्वियमाहु श्रायरिया।।६००३॥

दो विणया जत्ताए णावाहि उवद्विता, तत्य य एगस्स हीणा, एगस्स ग्रहिया, तो परोप्परं णावा-परिणामं करेति — नावा नावं परावर्त्तंयतीत्ययंः । ग्रहवा – मंदगामिनी शोधगामिन्या परावर्त्तंयति । एवं साध्वर्यमपि ॥६००३॥ एमेव सेसएसु वि, उप्पायण-एसणाए दोसेसुं । जं जं जुज्जति सुत्ते, विभासियव्वं दुचत्ताए ॥६००४॥

कीयगरादीणायामुत्तेमु जं जं जुज्जिति तं तं पिडणिज्जुत्तिए भाणियव्यं-दुचता वायालीसा, सोलस जग्गमदोसा, मोलस जन्मायणदोसा, दस एसणदोमा, एते मिलिया वाताला जग्गमजन्मायणेसणा तिण्णि दारा गता।

'संजोगादियाण च उण्हं इमा विभासा।

संजोए रणमादी, जले य णावाए होति माणं तु। सुहगमणित्तिगालं, छड्डीखोभादिसुं धृमो ॥६००४॥

साघुमद्वाए रणमादि कि चि कट्ठं संजीएति, श्रासणामज्मदूरगमणा जलप्नमाणं साघुप्नमाणाम्रो य हीणं जुत्तमधियप्पमाणेण वा होज्ज । सुहगमणि ति रागेणं इंगालसिरतं चरणं करेति, णावागमणे छट्ठी हवइ. दुट्टा वाह्या वा नावाभएणं सगीरसंखोहो भवति । कंपो, मुच्छा, सिरत्ती य । एवमादी दोसा चरणं धूमिधणेण समं करेति ॥६००४॥

> कारणे विलिग्गियव्वं, श्रकारणे चउलहू मुणेयव्वं । किं पुण कारण होज्जा, श्रिसिवादि थलासती दुरुहे ॥६००६॥ णाणाइकारणेण य दुरुहियव्वं, निक्कारणे चउलहुं, श्रिसवाइकारणे वा गन्छंनस्स ॥६००६॥ तं नावातारिमं चउव्विहं—

नावासंतारपहो, चउन्विहो विणतो उ जो पुन्वि । णिन्जुत्तीए सुविहिय, सो चेव इहं पि णायन्वो ॥६००७॥

निज्जुत्तीपेढं इमस्सेव जहा पेढया धाउनकायाधिगारेण भाणिया तहा भाणियन्वा ॥६००७॥

तिरिश्रो याणुज्जाणे, सम्रह्मामी य चेव नावाए। चउलहुमा श्रंतगुरू, जोयणमद्भद्भ जा सपर्द ॥६००८॥

तत्र इव १६००८॥

वीयपय तेण सावय, भिक्खे वा कारणे व त्रागाढे । कज्जुवहिमगर बुज्मण, नावोदग तं पि जयणाए ॥६००६॥ बारसमे पूर्ववत् ॥६००६॥

जे भिक्खू थलात्रो नावं जले त्रोकसावेइ त्रोकसावेंतं वा सातिज्जति।।स०।।६॥ यलस्थं जले करेति ।

जे भिक्खू जलायो नावं थले उक्कसावेइ उक्कसावेंतं वा सातिज्जिति ॥स॥७॥ जलस्यं थले करेति ।

१ गा० ६००१।

जे भिक्खू पुण्णं णावं उस्सिंचइ उस्सिंचंतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥८॥ जे भिक्खू सण्णं णावं उप्पिलावेइ उप्पिलावेतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥६॥ "सण्ण" ति - कह्मं खुत्ता, उप्पिलावेइ ति - ततो उक्खणित ।

गाहेइ जलाओ थलं, जो व थलाओ जलं समीगाहे। सण्णं व उप्पिलावे, दोसा ते तं च वितियपदं ॥६०१०॥

दीसा जे वारसमे भणिता ते भवंति, वितियपदं च जं तत्येव भणियं तं चेव भाणियव्वं ॥६०१०॥

जे भिक्ख उनिद्धयं णानं उत्तिगं वा उदगं ना आसिचमाणि ना उनस्मिर ना कज्जलानेमाणि पेहाए हत्थेण ना पाएण ना असिपत्तेण ना कुसपत्तेण ना मिट्टियाए ना चेलेण ना पिडिपिहेड् पिडिपिहंतं ना साइज्जिति ॥स्०॥१०॥

जे भिक्ख् पिंडणावियं कट्टु णावाए दुरुहइ दुरुहंतं वा सातिज्जित ॥ स०॥११॥ जे भिक्ख् उड्डगामिणि वा नावं ग्रहो गामिणि वा नावं दुरुहइ दुरुहंतं वा सातिज्जित ॥ स०॥१२॥

जे भिक्ख् जोयणवेलागामिणि वा अद्वजोयणवेलागामिणि वा नावं दुरुहड् दुरुहंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१३॥

जलनावा वलाए हीरित, दीहरञ्जुए तडंसि रुक्खे वा कीलगे वा बद्धं वा मृत्तित्ता वाहेञ्ज, दुक्ममाणि वा ववेक्ज, उत्तिगेण वा भरितं भरञ्जमाणीं वा जो उवसिचित, सवलपाणियस्स वा भरेति रितं वा, विमिती गच्छुड ति पाणियस्स भरेति, । तस्स चडलहुं ।

उन्बद्धपवाहेती, बंधइ बुज्मइ य भरिय उस्सिंचे।
रित्तं वा प्रेति, ते दोसा तं च वितियपदं ॥६०११॥ कंट्या
ज भिक्ख नावं आकसइ आकसावेइ आकसावेतं वा सातिज्जिति ॥६०॥१४॥
जे भिक्ख नावं खेवेइ खेवावेइ खेवावंतं वा सातिज्जिति ॥६०॥१४॥
जे भिक्ख णावं रज्जुणा वा कहुण वा कहुइ, कहुंतं वा सातिज्जिति ॥६०॥१६॥
जे भिक्ख णावं रज्जुणा वा कहुण वा कहुइ, कहुंतं वा सातिज्जिति ॥६०॥१६॥
जे भिक्ख णावं अलित्तएण वा पण्फिडएण वा वंसेण वा पलेण वा वाहेइ,
वाहेतं वा सातिज्जिति ॥६०॥१७॥

जे मिक्ख् नात्रात्रो उद्गं भायणेण वा पिडगहणेण वा मत्तेण वा नावाउस्सिन्यणेण वा उस्सिन्ड उस्सिन्तं वा सातिज्जति ॥स०॥१८॥ णावाए वित्तं जाव विहितं भातिज्जति । एतेमि सुत्ताणं पदा सुत्तसिद्धा चेव तहावि केइपदे सुत्तफासिया फुसति – नात्राए खिवण वाहण, उस्सिंचण पिहण साहणं वा वि । जे भिक्ख् कुज्जा ही, सो पावति त्र्याणमादीणि ॥६०१२॥

श्रण्णणायद्वितो जलद्वितो तर्राद्वितो या णायं पराहुत्तं खिवति, णावण्णतरणयणप्पगारेण, णयणं बाहणं भण्णति । उत्तिगादिणायाए चिट्टमुदगं श्रण्णयरेण कव्यादिणा उस्मिंचणएण उस्मिंचइ । उत्तिंगादिणा उदगं पविसमाणं हत्यादिणा पिहेति । एवमप्पणा करेति, श्रण्णस्स या कहेति, श्राणादि चउलहुं च ॥६०१२॥

एतेसु ग्रण्णेसु य सुत्तपदेसु इमं वितियपदं -

वितियपद तेण सावय, भिक्खे वा कारणे व त्रागाहे। कज्जोविहमगरवुज्मण, णावोदग तं पि जयणाए।।६०१३॥ पूर्ववत् त्राकडूणमाकसणं, उक्कसणं पेल्लणं जन्नो उदगं। उडूमहतिरियकडूण, रज्ज् कट्टम्मि वा वेत्तुं।।६०१४॥

भ्रष्णणो तेण श्राकड्टणमागमणं उदगं तेण प्रेरणं उनकसणं, "उड्ढ" ति णदीए समुद्दे वा वेला पाणियस्म प्रतिमूलं उड्ढं, ''भ्रह'' ति तस्सेव उदगस्त श्रोतोऽनुकूलं ग्रहो भण्णति, नो प्रतिकूलं नो भ्रनुकूलं वितिरिच्छं तिरियं भण्णति, एयं उट्ढं ग्रह तिरियं वा रज्जुए कट्टम्मि वा पेत्तुं कट्टुं ति ॥६०१४॥

> तणुयमलित्तं आसत्थपत्तसिरो पिहो हवति रुंदो । वंसेण थाहि गम्मति, चलएण वलिज्जती णाचा ॥६०१५॥

तगुतरं दीहं श्रलित्तागिती भैग्रलितं, श्रासत्यो पिष्पलो तस्स पत्तस्स सरिसो ए दो पिहो भवति, वंसो वेगू तस्स श्रवट्टंभेण पादेहिं पेरिता णावा गच्छति, जेग वामं दिवखणं वा वालिज्जिति सो चलगो रण्गं पि भण्यति ॥६०१५॥

> मूले रुंद श्रकण्णा, श्रंते तणुगा हवंति णायव्या । द्व्यी तणुगी लहुगी, दोणी वाहिज्जती तीए ॥६०१६॥

पुन्य हं मंठं। लहुगी जा दोणी सा तीए दन्वीए वाहिज्ञति, णावा उस्सिचणगं च दुगं (उसं चलगं) दन्वगादि वा भवति, उत्तिगं णाम छिद्रं तं हत्यमादीहि पिहेति ॥६०१६॥

सरतिसिगा वा विष्पिय, होति उ उसुमंत्तिया य तिम्मिस्सा । मोयतिमाइ दुमाणं, वातो छल्ली कुर्विदो उ ॥६०१७॥

ग्रहवा — सरस्स छल्ली ईसिगि ति तस्सेव उवरि तस्स छल्ली सो य मुंजो दब्भो वा, एते वि विष्पित ति कुहिया पुणो मिट्टियाए सह कुट्टिज्जंति एस उसुमिट्टिया, कुसुमिट्टिया वा, मोदती गुलवंजणी, भ्रादिसद्दाश्रो वड-पिष्पल-भ्रासत्थयमादियाण वक्को मिट्टियाए सह कुट्टिज्जंति सो कुट्टिविदो भण्णति, ग्रहवा — चेलेण सह मिट्टिया कुट्टिया चेलमिट्टिया भण्णति ।

एवमाईएहि तं उत्तिगं पिहेति जो, तस्स चउलहुं श्राणादिया य दोसा ॥६०१७॥

जे भिक्ख् नावं उत्तिगेण उद्गं त्यासवमाणं उवस्वरिं कज्जलमाणं पलोय हत्थेण वा पाएण वा त्यासत्थपत्तेण वा कुसपत्तेण वा मिट्टियाए वा चेलकणोण वा पहिपेहेड् पहिपेहेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१६॥

र्डीत्तगेण णावाए रदगं ग्रासवित पेहे ति प्रेक्ष्य रवरवर्षि कज्जलमाणि ति भरिज्जमाणं पेक्षितता परस्स दाएंति ग्राणादिया वरुलहुँ व ।

उत्तिगो पुण छिड्ड', तेणासव उवरिएण कन्जलणं। वितिवपदेण दुरुढो, णावाए भंडभृतो वा ॥६०१८॥

पुत्रद्धं गतार्थं । ग्रसिवादिगाणादिकारणैिंह दुस्हो णावं जहा भंडं निक्वावारं तहा णिक्वावारभूतेण भवियव्वं । सम्बसुत्तेनु जाणि [वा] पडिसिद्धाणि ताणि कारणारुढो सम्बाणि सर्थं करेज्ज वा कारवेज्ज वा, ते तत्य साधुगो णिक्वावारं दट्ठुं कोइ पडिणीग्रो जले पविववेज ॥६०१=॥

ग्रहवा -

नावादोसे सन्वे, तारेयन्वा गुणेहि वा अधिश्रो । पवयणपभावश्रो वा, एगे पुण वेंति णिग्गंथी ॥६०१६॥

एवं बच्चंतस्स णावाए संमवी हवेज जहा तेसि मार्केदियदाराणं णावाए दोसी ति, निष्णा सा

इयदुद्धराति गाढे, ग्रावइवत्तो सवालबुङ्घो उ । सहसा णिट्युडमाणो, उद्घरियट्यो समत्येणं ॥ एस जिणाणं ग्राणा, एमुवदेसो उ गणवराणं च । एस पङ्ण्णा तस्स वि, जं उद्घरते द्विहगच्छं ॥

जो ग्रतिसेसविसेससंपण्णो तेण सब्बो नित्यारेयब्बो, ग्रतिसेसग्रमावे सारीरवलसमत्येण वा त सब्बे णित्यारेयच्या । ग्रह सब्बे ण सक्केति ताहे एक्केक्कं हावतिण, जो पवयणप्रभावगो सो पुट्यं तारेयच्यो ।

त्रण्णे पुण भणंति जहा - णिगंबी पुत्रं तारेवव्या ॥६०१६॥

इमा पुरिसेसु केवलेसु जयणा -

त्रायरिए त्रिमसेगे, भिक्ख़ ख़ुढ़े तहेव थेरे य । गहणं तेसिं इणमो, संजोगकमं तु वोच्छामि ॥६०२०॥

जह समत्यो एते चेव सब्बे वि तारेटं तो सब्बे तारेति । ग्रह ण सक्केति ताहं घेरवजा चटरो । ग्रह ण तरित ताहे घेरखुहुगवजा तिष्णि । ग्रह ण तरित ताहे ग्रायरिय ग्रमिसेगा दोष्णि । ग्रह ण तरित ताहे ग्रायरियं ॥६०२०॥ दो ग्रायरिया होज, दो वि नित्यारेतु । ग्रह न तरइ ताहे इमं भण्णति -

# तरुणे निष्फण्ण परिवारे, सलद्धिए जे य होति अन्भासे। अभिसंगम्मी चडरो, सेसाणं पंच चेव गमा ॥६०२१॥

धायरिष्रो एगो तरुणो, एगो धेरो । जो तरुणो सो नित्यारेयव्यो ।

दोवि तरुग थेरा वा एक्को सुत्तत्थे निष्फण्गो, एक्को ध्रनिष्फण्गो । जो निष्फण्गो सो नित्था-रिज्ञति ।

दोवि णिप्फन्ना श्रणिफन्ना वा । एनको सपरिवारो, एनको श्रपरिवारो । जो सपरिवारो सो नित्था-रिज्जति ।

दोवि सपरिवारा तो उद्घोमलद्वीतो जो भत्तवत्थसिस्सादिएहि सहितो सो णित्थारिजिति । दोवि सलद्विया वा तस्य जो ग्रदभासतरो सो णित्वारिजिति, मा दूरस्यं । समीवं जं तं जाव जाहिति ताव सो हडो । इयरो वि जाव पन्त्रेहिति ताव हडो । दोण्ह वि चुक्को तम्हा जो ग्रासण्णो सो तारेयन्वो ।

ग्रभिसेगे पुण च उरो गमा भवंति - तरुणो सपरिवारो सलद्धी श्रासण्णो य, जम्हा सो णियमा निष्फणो तम्हा तस्स निष्फणानिष्फणां इति न कर्तव्यं।

> सेसाणि भिव्यूथेरखुहुाणं जहा म्रायरियस्स तरुणादिया पंच गमा तहा कायन्त्रा । ग्रण्णे पंच गमा एवं करेंति – तरुणे णिष्फण्ण परिवारे सलद्धिए म्रन्भासे ।

ग्रहवा पंच गमा - तरुणे निष्फण्ण परिवारे सलढीए घटमासे थलवासी । जो थलविसयवासी तं वित्थारेति; सी श्रतारुणो । जलविसयवासी पुण तारुणो भवति, ण सहसा जलस्स वीहेति ।।६०२१।।

इदाणि णिग्गंथीण पत्तेयं भणाति -

पवित्तिणि त्रभिसेगपत्त थेरि तह भिक्खुणी य खुड्डी य । त्र्यभिसेगाए चउरो, जलयलवासीसु संजोगा ॥६०२२॥

जहा साहूण भणियं तहा साहुणीण वि भाणियव्यं ॥६०२२॥ एस पत्तेयाणं विधी ।

इमा मीसाणं -

सच्चत्थ वि त्रायरित्रो, त्रायरियात्रो पवत्तिणी होति । तो त्राभिसेगप्पत्तो, सेसेस् इत्थिया पढमं ॥६०२३॥

दोसु वि वगोसु जुगवं ग्रावद्दपत्तेसु इमा जयणा — जित समत्यो सन्वाणि वि तारेजं तो सन्वे तारेति । ग्रह ग्रसमत्यो ताहे एगदुगातिपरिहाणीए, जाहे दोण्ह वि ग्रसमत्यो ताहे सन्वे ग्रच्छंतु ग्रायरियं पढमं णित्यारेइ, ततो पवित्तिणीं, ततो ग्रभिसेगं, सेसेसु इत्थिया पढमं, ति भिवखुणि पढमं ततो भिवखुं, खुड्डिं ततो खुड्डं, थेरि ततो थेरं। एत्यऽप्पवहूचिता कायन्त्रा — सुणिपुणो होऊणं लंघेऊणुत्तविहि वहुगुणवेट्टं (वड्ढं) करेजा।

भणियं च -

''वहुवित्यरमुस्सग्गं, बहुतरमववायवित्यरं णाउं। जह जह संजमवुड्डी, तह जयसू णिज्जरा जह य''॥ ग्रायरियवज्जाणं को परिवारो ? मण्णति - मायां विया पुत्तो माया भिगणी गुण्हा धूया, श्रणी य संबंधिणो मित्ता तदुवसमणिवलंता य ।

- जे भिक्ख नावात्रो नावागयस्य श्रमणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेति, पडिग्गाहेंनं वा सातिज्जति ॥म्०॥२०॥
- जे भिक्क नावाच्यो जलगयस्य च्यसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेंह, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥२१॥
- ते भिक्ख नावात्रो पंकगयस्य त्रासणं वा पाणं वा खाइमं वा साहमं वा पिक्याहेइ, पिड्रग्गाहेंनं वा सातिज्जति ।। य०।। २२।।
- जे भिक्ख नावात्रो थलगयस्स त्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पहिग्गाहेह, पहिग्गाहेनं वा सातिज्जति ॥ खू० ॥ २३॥

णावागयस्सेव दायगस्स ह्रवातो पिडग्गाहेति तस्म चडलहुं । भ्रण्णेसु तिसु भगेमु भिक्त् णावागनो चेव, दायगो जल-पंक-यलगतो । एतेमु चडरो भंगा । भ्रण्णेसु चडमंगेमु भिक्त् जलगतो, दायगो णावा-जल पंक-यलगतो । भ्रण्णेमु चडमु भिक्त् पंकगग्रो, दायगो णावा-जल-पंक-यलगग्रो । भ्रण्णेमु चडमु भिक्त् यलगतो, दायगो णावा-जल-पंक-यलगतो ।

्ते सब्बे सोलसनु वि पत्तेयं चउलहुं। णावागते दायगे पहिसेहो, नेणं सो सचित्तग्राटकाय-परंपरपतिहो जलपंकयला सचिता मीसा वा, तो पहिसेहो।

तत्य कमं दरिसेड् -

नावजले पंकथले, संजोगा एत्थ होति णायच्या । तत्थ गएणं एक्को गमणागमणेण वितिश्रो उ ॥६०२४॥

एतेमु णाव-जल-यंक-यलपदेमु ठितो मिक्कू दायगस्म सट्टाण-गरट्टाणसंजोगेण ठियस्स हत्याग्री गेण्हंतस्स दुगसंजोगामिलावं ग्रमुंचंतेण सोलस भंगा कायव्या पूर्ववत् ।

"तस्य गएणं एकको" ति णावास्त्रो णावागयस्य हत्याती गेण्हति एस पदममंगो, णावागती जलगयस्य हत्यदायगस्य श्रच्छमाणस्य जलद्वियस्य हत्यातो गेण्हति, एवं पंकयलेमु वि गमणागमणेण ततिय-चडत्य भंगा, एवं नेसमंगा वि वारस उवउज माणियव्या ॥६०२४॥

> ्र एत्तो एगतरेणं, संजोगेणं तु जो उ पहिंगाहे । सो ञ्राणा त्रणवत्यं, मिच्छत्त विराघणं पावे ॥६०२५॥

कंट्या । सोलसमो भंगो यलगयो, यलगतस्स ममुद्दस ग्रंतरदीवं संगवति, सा पुढवी सचित्ता मीसा वा समणिद्धा वा तेण पहिसिज्मिति ॥६०२५॥ इमं वितियपदं -

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलणो । श्रद्धाण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्थे ॥६०२६॥ जयणा पणनपरिहाणी, मीसपरंपरिकतादि वा जयणा भाणित्वा ।

- जे भिक्ख वत्थं किणइ किणावेइ कीयं त्राहट्ट देजजमाणं पिडिग्गाहेइ, पिडिग्गाहेंतं वा सातिज्जिस ।।स्व०॥२४॥
- जे भिक्खू वत्थं पामिच्चेति, पामिचावेति पामिचमाहट्ड दिज्जमाणं पडिग्गाहेति, पडिग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२५॥
- ज भिक्खू वत्थं परियद्देइ, परियद्दावेइ, परियद्दियमाहट्ड दिज्जमाणं पडिग्गाहेति, पडिग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२६॥
- जे भिक्ख् वत्थं अच्छेज्जं अनिसिद्धं अभिहडमाहट्द देज्जमाणं पडिग्गाहेड्, पडिग्गाहेतं वा सातिज्जति ।।स्०।।२०।।
- जे भिक्खू अतिरेग-वत्थं गणि उद्दिसिय गणि समुद्दिसिय तं गणि अणापुच्छिय अणामंतिय अण्णमण्णस्स वियरइ, वियरंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२=॥
- जे भिक्ख् ग्रहरेगं वत्यं खुडुगस्स वा खुड्डियाए वा थेरगस्स वा थेरियाए वा ग्रहत्थच्छिण्णस्स अपायच्छिण्णस्स ग्रनासच्छिण्णस्स ग्रकण्णच्छिणस्स ग्रणोट्टच्छिण्णस्स सत्तस्स देइ, देतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२६॥
- जे भिक्खू ग्रहरेगं वत्थं, खुडुगस्स वा खुड्डियाए वा थेरगस्स वा थेरियाए वा हत्थिच्छिण्णस्स पायच्छिण्णस्स नासच्छिण्णस्स कण्णच्छिण्णस्स ग्रोद्वच्छिण्णस्स श्रसक्कस्स नदेइ, नदेंतं वा सातिज्जति ॥स्र॥३०॥
- जे भिक्खू वत्थं अणलं अथिरं अधुवं अधारणिज्जं धरेइ, धरेंतं वा सातिज्जति ॥ ॥ १॥ १॥
- जे भिक्खू वत्थं श्रलं धिरं धुवं धारणिज्जं न धरेइ, न धरेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥३२॥
- जे भिक्ख वण्णमंतं वत्थं विवण्णं करेइ, करेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥३३॥
- जे भिक्खू विवण्णं वत्थं वण्णमंतं करेइ, करेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥३४॥

: •

- जे भिक्ख़ "नो नवए मे वत्थे लद्धे" ति कट्ड तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा वसाए वा मक्खेन्ज वा भिलिगेन्ज वा मक्खेंतं वा भिलिगेंतं वा सातिन्जति ॥स्०॥३५॥
- जे भिक्ख़ ''नो नवए मे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्डु लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा 'उच्वलेज्ज वा उल्लोलेंतं वा 'उच्चलेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥३६॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे वत्थे लद्धे '' त्ति कट्ड सीय्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोल्लेड्ज वा पधोएन्ज वा, उच्छोल्लेंतं वा पधोएंतं वा सातिन्जति ॥स्०॥३७॥
- जे भिक्ख़ ''नो नवए मे वत्थे लद्धे '' ति कट्ड वहुदेवसिएण तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज्ज वा मक्खंतं वा भिलिंगेंतं वा सातिज्जति ।।स०!।३≈।।
- जे भिश्रख् ''नो नवए मे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्ड बहुदेवसिएण लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेड्ज वा उव्वलेड्ज वा उल्लोलेंतं वा उव्वलंतं वा सातिड्जति ॥स्व०॥३६॥
- जे भिक्ख़ ''नो नवए मे वत्थे लद्धे '' ति कट्ड बहुदेवसिएण सीस्रोदगविय-डेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोएज्ज वा उच्छोलेंतं वा पथोएंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४०॥
- जे भिक्खू ''दुव्भिगंघे मे बत्थे लद्धे '' त्ति कंट्ड तेल्लेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज्ज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४१॥
- जे भिक्ख् ''दुव्भिगंधे मे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्ड लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलज्ज वा उव्यलेज्ज वा उल्लोलंतं वा उव्यलेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४२॥
- जे भिक्ख ''दुब्भिगंधे मे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्टु सीस्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा उच्छोलंतं वा पघोएंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४३॥

१ पद्योवेख इत्यपि पाठः । २ पद्योवेज्जंतं इत्यपि पाठः ।

- जे भिक्खू ''दुव्भिगंधे मे वत्थे लद्धे '' त्ति कट्टु वहुदेवसिएण तेन्लेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज्ज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा सातिज्जति ॥स्व०॥४४॥
- जे भिक्खू ''दुन्भिगंधे मे वत्थं लद्धे '' ति कट्टु वहुदेवसिएण लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेडज वा उन्वलेडज वा उल्लोलेंतं वा उन्वलेंतं वा सातिडजति ॥स्व०॥४५॥
- जे भिक्खू "दुव्भिगंधे मे वत्थं लद्धे" त्ति कट्टु वहुदेवसिएण सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा
  उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा सातिज्जित ।।स्व०॥४६॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुन्भिगंधे वत्थे लद्धे" त्ति कट्टु तेल्लेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज्ज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४०॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुव्भिगंधे वत्थे लद्धे '' ति कट्टु लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उन्लोलेज्ज वा उन्वलेज्ज वा उन्लोलेंतं वा उन्वलेंतं वा सातिज्जति ॥स्व॥४=॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुविभगंधे वत्थे लद्धे '' त्ति कट्टु सीत्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४६॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुव्भिगंधे वत्थे लद्धे '' त्ति कट्टु बहुदेवसिएण तेल्लोण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिल्लिगेज्ज वा मक्खेंतं वा भिल्लिगेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥५०॥
- जे भिक्खू ''नो नवए में सुविभगंधे वत्थे लद्धे '' ति कट्टु बहुदेवसिएण लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उन्वलेज्ज वा उल्लोलेंतं वा उन्वलेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥५१॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुन्भिगंघे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्टु बहुदेवसिएण सीत्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा उच्छोलेंतं वा पघोएंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥५२॥

- ते भिक्ख् अणंतरिहयाए पुढर्बाए दुब्बद्धे दुन्निखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्थं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेतं वा पयावेतं वा सातिज्जति ॥द्य०॥५३॥
- ते भिक्ख् संसणिद्वाए पुरवीए दुव्यद्धे दुन्निखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्थं आयावेड्ज वा पयावेड्ज वा, आयावेंनं वा पयावेंतं वा सातिड्जित ॥स्०॥५८॥
- जे भिक्क ससरक्वाए पुढ़नीए दुन्त्रंघे दुन्निखित्ते अनिकंपे चलाचलें वत्यं आयावेन्ज वा पयावेन्ज वा, आयावेंतं वा पयावेंतं वा सातिन्जति ॥मू०॥५५॥
- ते भिक्ख् मिट्टियाकडाए पुढ़बीए दुन्बंघे दुनिखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्थं आयावेन्त वा पयावेन्त वा, आयावेंनं वा पयावेंतं वा सातिन्त्रति ॥स०॥४६॥
- त्रे मिक्खू चित्तमंताए पुर्वाए दृथ्यंत्रे दृत्निखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्यं आयावेज वा पयावेज वा, आयावेंतं वा पयावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥५७॥
- ने भिक्खू चित्तमंताए सिलाए दुर्घ्यंघे दुनिखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्यं आयावेज वा पयावेज वा, आयावेंतं वा पयावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥५८॥
- ने भित्रष् चित्तमंताए लेलूए दुव्यंघे दुनिखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्यं आयावेज्ज वा पयावेज वा, आयावेतं वा पयावेतं वा सातिज्जति ॥सृ०॥४६॥
- जे भिक्ख कोलावासंसि वा दारुए जीवपद्दिए सम्रंडे सपाणे सवीए सहिरिए सम्रोस्से सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मिट्टिय-मक्कडासंताणगंसि दुव्वंघे दुनिखित्ते ग्रानिकंपे चलाचले वत्यं ग्रायावेज वा पयावेज वा ग्रायावेंतं वा पयावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥६०॥
- जे भिक्ख थूणींस वा गिहेलुयींस वा उसुयालींस वा मामवलींस वा दुव्यंधे दुनिस्ति अनिकंपे चलाचले वत्य आयावेल्ज वा पयावेल्ज वा आयावेतं वा पयावेतं वा सातिल्जिति ॥सृ०॥६१॥

- जे भिवखू कुलियंसि वा भित्तिसि वा सिलंसि वा लेलुंसि वा श्रंतिलक्ख-जायंसि वा दुव्वद्धे दुन्निखित्ते श्रनिकंपे चलाचले वत्थं श्रायावेज्ज वा पयावेज्ज वा श्रायावेतं वा पयावेतं वा सातिज्जति ॥सू०॥६२॥
- जे भिक्खू खंधंसि वा फलहंसि वा मंचंसि वा मंडवंसि वा मालंसि वा पासायंसि वा दुव्वंधे दुनिखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्थं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा आयावेंतं वा पयावेंतं वा सातिज्जित ॥सू०॥६३॥
- जे भिक्खू वत्थातो पुढविकायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं त्राहट्टुँ देजजमाणं पडिग्गाहेड, पडिग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥स०॥६४॥
- जे भिक्खू वत्थात्रो त्राउक्कायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं त्राहट्टु देज्जमाणं पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥६५॥
- जं भिक्खू वत्थातो तेउकायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं श्राहट्दु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥६६॥
- जे भिक्खू वत्थातो कंदाणि वा मूलाणि वा पत्ताणि वा पुष्फाणि वा फलाणि वा नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देजनाणं पिंडग्गाहेइ, पिंडग्गाहेंतं वा सातिज्जित ॥स्०॥६७॥
- जे भिक्खू वत्थातो श्रोसहि-वीयाणि नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं श्राहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥६८॥
- जे भिक्खू वत्थातो तसपाणजाइं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं त्राहट्ड देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स्र०॥६९॥
- जे भिवखू वत्थं कोरेइ, कोरावेइ, कोरियं त्राहट्ड देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥७०॥
- जे भिवखू णायगं वा अणायगं वा उवासगं वा अणुवासगं वा गामंतरंसि वा गामपहंतरंसि वा वत्थं श्रोभासिय श्रोभासिय जायइ जायंतं वा सातिज्जति ।।सू०।।७१॥
- जे भिक्खू णायगं वा ख्रणायगं वा उवासगं वा ख्रणुवासगं वा परिसामज्माश्रो उद्वेत्ता वत्थं श्रोभासिय श्रोभासिय जायइ जायंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥७२॥
- ज भिक्खू वत्थनीसाए उडुबंद्धं वसइ, वसंतं वा सातिज्जित ॥सू०॥७३॥

जे भिक्खू वत्थनीसाए वासावासं वसइ, वसंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥७४॥
॥ तं सेवमाणे त्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्वाइयं ॥
चोइसमे उद्देसे, पातम्मि उ जो गमो समक्खात्रो ।
सो चेव निरवसेसो, वत्थम्मि वि होति त्र्यहारे ॥६०२७॥

मुत्ताणि भेषणुवीसं उच्चारेयव्वाणि जाव समत्तो उद्देसगो । एतेसि श्रत्यो चोद्समे, जहा चोद्समे पादं भणितं तहा श्रद्वारसमे वत्यं भाणियव्वं ।

॥ इति विसेस-णिसीहचुण्णीए ऋद्वारसमो उद्देसऋो समत्तो ॥

१ चतुर्दशमोददेशकानुसारेण तु पञ्चचत्वारिशत्सूत्राणि भवन्ति ।

# एकोनविशतितम उद्देशकः

THE SE ALT

. जुंची सहारसमी । इहाणि प्रक्रोणनीस्टमी भूजाति । तस्ति

भणियो ग्रहारसमो । इदाणि एक्कोणवीसइमो भण्णति । तस्सिमो संबंघो – वत्थत्था वसमाणों, जयणाजुत्तो वि होति तु पमत्तो । यत्रो वि जो पमात्रो, पिंडसिद्धो एस एक्णे ॥६०२८॥

जो उदुवद्धे वासावासे वा वत्यद्वा वसित, सो जित जयणाजुत्तो तहावि सो पमत्तो लब्मित । एवं घट्टारसमस्स ग्रंतमुत्ते पमातो दिट्टो । इहावि एगूणवीसईमस्स ग्रादिमुत्ते पमाग्रो चेव पिडिसिज्मिति । एस घट्टारसमाग्रो एगूणवीसडमस्स संबंघो ॥६०२८॥

> श्रहवा चिरं वसंतो, संथवणेहेहि किणति तं वत्थं । श्रक्कीतं पि ण कप्पति, वियडं किम्रु कीयसंवंधो ॥६०२६॥

चिरं ति वारिसितो चडरो मासे, सेसं कंठं। इमं पढमसुत्तं -

जे भिक्ख वियदं किणइ, किणायेइ, कीयं त्राहट्द देज्जमाणं पिरगाहेइ पिरगाहेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१॥

> कीय किणाविय त्रणुमोदितं च वियडं जमाहियं सुत्ते । एक्केक्कं तं दुविहं, दुव्वे भावे य णायव्वं ॥६०३०॥

श्रप्पणा किणति, श्रण्णेण वा किणावेड, साहुग्रहा वा कीयं परिभोगग्रो श्रणुजाणित, श्रण्णं वा भ्रणुमोएइ, श्राणादिया दोसा चउलहुं च।सो कीग्रो दुविधो — श्रप्पणा परेण च। एक्केक्को पुणो दुविहो — दन्त्रे भावे य। शेपं पूर्ववत्। परभावकीए मासलहुं। जं श्रप्पणा किणति, एस उप्पायणा। जं परेण किणावेड, एस उग्गमो ॥६०३०॥

एएसामण्णतरं, वियडं कीतं तु जो पडिग्गाहे। सो त्राणा त्रणवत्यं, मिच्छत्तविराधणं पावे ॥६०३१॥

कंठा । वियडग्गहणे परिभोगो वा ग्रकप्पगहणं ग्रकप्पपिडसेवा य संजमिवराहणा य । जतो भण्णति —

> इहरह वि ता न कप्पइ, किम्रु वियर्ड कीतमादि अविसुद्ध । असमितिऽगुत्ति गेही, उड्डाह महन्वया आता ॥६०३२॥

इहरहा मकीतं। कि पुण कीयं ?, उग्गमदोसजुत्तं सुट्ठुतरं ण कप्यइ। वियडत्ते पंचसु वि समितीसु असिमतो भवति, गुत्तीसु वि म्रगुत्तो, तम्मि लद्धसायस्स प्रपरिच्चागो गेही, जणेण णाते उड्ढाहो, पराधीणो वा महत्वग् मंनेज ॥६०३२॥

कहं ? उच्यते -

वियडत्तो छक्काए, विराहए भासती तु सावज्जं । अगडागणिउदएमु अ, पडणं वा तेसु वा घेप्पे ॥६०३३॥

पराहीणत्तणम्रो छक्काए विराहेज्ज, मोसं वा मासेज्ज, म्रदत्तं वा गेण्हेज्ज, मेहुणं वा सेवेज्ज, हिरण्णादिपरिगहं वा करेज्ज । म्रायविराहणा इमा — म्रगडे ति कूवे पडेज्ज, पलिते वा डिज्क्जिन, उदगेण वा पेरेज्ज, तेणे वा कमाएण वा णिक्कामित तो वा तेहि घेष्पद ॥६०३३॥

ग्रहवा - कारणे पत्ते गेण्हेजा -

वितियपदं गेलण्णे, विज्जुवदेसे तहेव सिक्खाए । एतेहिं कारणेहिं, जयणाए कप्पती वेर्त्तुं ॥६०३४॥

वेज्जोवएसेण गिलाणहा घेष्पेज्ज, कस्सति कोति वाही तेणेव उवसमित त्ति ण दोसो । गिलाणहा वा वेज्जो भ्राणितो, तस्सहा वा घिष्पेज्ज, पकष्पं वा सिक्खंतो गहणं करेज्ज ॥६०३४॥

कहं ? उच्यते -

संमोइयमण्णसंभोइयाण असतीते लिंगमादीणं। पक्षणं अहिजमाणो, सुद्धासति कीयमादीणि।।६०३४॥

पकष्पो भिक्तियको सुत्ततो ग्रत्यतो वि सगुरुस्स पासे, ग्रसित सगुरुस्स ताहे सगणे, सगणस्स वि ग्रसित ताहे संभोतिताण सगासे सिक्त्रति । ग्रसित संभोतिताण ताहे ग्रण्णसंभोतियाण सगासे, तेसि पि ग्रसितीए लिगत्यादियाण पासे पकष्पं ग्रमिष्जिति । तस्स य लिगस्स तं वियहवसणं हवेष्जा, सो ग्रप्पणा चेव उप्पाएउ । ग्रह् सो उप्पाएउं मुत्तत्ये ण तरित दाउं ताहे स साथू उप्पाएइ सुद्धं, जित सुद्धं ण लब्मइ ताहे कीयमादि गेण्हेष्जा ।१६०३५।।

- ंज भिक्ख वियदं पामिच्चेइ पामिचावेइ पामिच्चं ब्राहट्ड देखमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्ञति ।।सृ०।।२।।
  - ज भिक्ख वियदं परियद्देति परियद्दावेइ परियद्दियं त्राहट्ड देजमाणं पडिग्गाहेति, पडिग्गाहेतं वा सातिजति ॥सु०॥२॥
  - ते भिक्ख् वियदं अच्छेज्नं अणिसिद्धं अभिहदं आहट्ड देखमाणं पडिग्गाहेड्, पडिग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥सृ०॥४॥

एनेसि सस्वं पूर्ववत् जहा पिडणिच्जुत्तीए, एतेसु पिच्छत्तं चटलहू, जं च दुर्गुछियपिडगाहणे पिच्छत्तं भवति, दू.।

## एमेव तिविहक्तरणं, पामिच्चे तह य परियद्धे। ग्रच्छिज्जे श्रणिसिट्टे, तिविहं करणं णवरि णितथ ॥६०३६॥

तियिहं करणं कृतं कारितं अनुमोदितं च, अच्छेज्जऽणिसिट्रेसु तिविहं करणं भवति, सेसं सव्वं वितियपदं च पूर्ववत् ॥६०३६॥

> जे भिक्ख गिलाणस्सऽद्वाए परं तिण्हं दियडदत्तीणं पिडग्गाहेड, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥५॥

दत्तीए पमाणं पसती, तिण्हं पसतीणं परेण चडत्या पसती गिलाणकज्जे वि ण घेत्तव्वी, जी गेण्हति तस्म चउलहूं।

> जे भिक्ख् गिलाणस्सा, परेणतिण्हं तु वियडदत्तीणं। गिण्हेज्ज त्रादिएज्ज व. सो पावति त्राणमादीणि ॥६०३७॥

तिण्हं दत्तीणं परतो गहणे वि चउलहं। "म्रादिएज्ज" त्ति पिवंतस्स वि चउलहुं ॥६०३७॥ तिण्हं दत्तीणं परतो गहणे ग्रादियणे वा इमे दोसा -

> अप्यच्यो य गरहा, मददोसा गेहिवडूणं खिसा। तिण्ह परं गेण्हंते. परेण तिण्हाइयंते य ॥६०३८॥

श्रयच्चयो ति जहा एस पव्यद्दशो होउं वियष्ठं गिण्हति श्रादियति वा तहा एस ग्रणां पि करेति मेहणादियं। ''गरह'' ति एस णूणं णियकूलजातितो ति । मददोसा-पीते पलवति वग्गइ वा । पुणो पुणो गहणे वा वियहे गेही वड्ढित । खिसा-धिरत्यु ते एरिसपव्वजंजाएं ति ।।६०३८॥

> दिइं कारणगहणं, तस्स पमाणं तु तिण्णि दत्तीत्रो । पातुं व असागरिए, सेहादि असंलवंतो य ॥६०३६॥

तिण्णि दत्तीयो तिण्णि पसतीयो सकारणियो तायो पाउं घ्रसागरिगे घ्रच्छति, 'णिहुतो ति णग्गायते पलवति णंच्चइ वा । श्रमावियसेह श्रपरिणामगेहि सिद्ध उल्लावणं न करेति गिहीहि वा ॥६०३६॥

> वियडत्तस्स उ वाहिं, णिग्गंतु ण देंति श्रह वला णीति । जयणाए पत्तवासे, गायणे व लवंते त्रासमवि ॥६०४०॥

जइ जुतमेत्तवीएण श्रतिरित्तेण वा मत्तो वियडत्तगो जित मत्तो पराघीणश्रो बाहि णिगाच्छेज्ज तो ण देंति से णिग्गंतुं, बला जितो "जयण" ति जहा ण पीडिज्जित तहा "पत्तवासे" ति-बज्भइ । श्रह पत्तवासितो मोवकलो वा गाएज्जा पलवेउंज वा तो "ग्रासमिव" ति ग्रासं मुहं तं पि सिविज्जित ॥६०४०॥

श्रववादतो तिण्हं दत्तीणं श्रतिरित्तमवि गिण्हेज -

वितियपदं गेलण्णे, विज्जुवदेसे तहेव सिक्खाते। गहणं श्रतिरित्तस्सा, वेज्जुवदेसे य श्राइयणं ॥६०४१॥

१ जन्मतः।

गेलण्णहा वेज्जुवदेसेण सिनखाए वा एतेहिं कारणेहिं गहणं ग्रतिरित्तरस ग्रातियणं पि, ग्रतिरित्तस्स गेलण्णसिनखाहिं विसेसतो वेज्जुवदेसेण ।

तं पुण इमेसु ठाणेसु कमेण गेण्हेजा -

"गहणं पुराणसावग, सम्म ग्रहाभद दाणसङ्खे य। भावियकुलेसु ततो, जयणाए तत्तु पर्रालगे"।।१॥

जे भिक्ख् वियदं गहाय गामाणुगामं दूइज्जइ, दूइज्जंतं वा सातिज्जति॥सू०॥६॥ वियदेण हत्थगतेण जो गामाणुगामं दूइजइ गच्छइ, तस्स भ्राणादी चउलहुं च।

कारणत्रो सम्गामे, सङ्लाभे गंतु जो परम्गामे । त्र्याणिज्जा ही वियदं, णिज्जा वा त्र्याणमादीणि ॥६०४२॥

कारणंग्री वियहं घेत्तव्वं, तं पि सग्गामे "सित" ति लब्ममाणे जो परगामतो श्राणित, सग्गामाग्री वा परगामं णेला, तस्स श्राणादिया दोसा ॥६०४२॥

इमे य -

परिगलण पवडणे वा, ऋणुपंथियगंधमादि उड्डाहो । श्राहारेतरतेणा, कि. लद्ध कुत्तृहले चेव ॥६०४३॥

परिगलंते पुढवातिछक्काया विराहिज्जंति, पिडयस्स वा भायणभगे य छक्कायविराहणा, ग्रहवा – पिगलंते पिडयस्स वा छिड्डिते ग्रणुपंथिग्रो वा पिडपंथिग्रो वा गंधमाघाएज, सो य उड्डाहं करेज, ग्रंतरा वा ग्राहारतेणा भायणं उग्घाडेजिति, दट्ठुं ग्रादिएज्ज उड्डाहं वा करेज्ज । इयरे ति उवकरण-तेणा ते वा कुतूलहेण भायणं उग्घाडेज्जा, कि लद्धं ति ? ते वा उड्डाहं करेज्ज ।।३०४३।।

जम्हा एवमादिया दोसा -

तम्हा खलु सग्गामे, घेत्तूणं वंधणं घणं कुजा। एत्तो चिय उवउत्तो, गिहीण दूरेण संवरितो ॥६०४४॥

खलुसहो सग्गामावधारणे, स्वग्राम एव गृहीतच्यं, सग्गामासित परगामातो ग्राणियव्वं, कारणे वा परगामं णेयव्वं इमेण विहिणा — संकुडमुहभायणे ग्रोमंथियं सरावं घणचीरवं वर्ण कुज्जा, पंथं उववत्ती गच्छित, जहा णो परिगलित पक्खलित वा । गिहीण य एयंतजंताण हेट्टीवाएण दूरती गच्छित, तं पि भायणं वास-क्रप्पादिणा सुसंवृतं करेति ।।६०४४।।

ग्रववादकारणेण परगामे णेति, ग्राणवेति वा -

वितियपदं गेलणों, वेज्जुवएसे तहेव सिक्खाए। एतेहि कारणेहिं, जयण इमा तत्थ कायन्वा ॥६०४५॥ पूर्ववत

एवमादिकारणेहि गेण्हंतस्स इमा जयणा -

पुराणेसु सावतेसु, व सिण्ण-ग्रहाभद्द-दाणसङ्कृ सु । मज्भत्यकुलीणेसुं, किरियावादीसु गहणं तु ॥६०४६॥ पुत्र्यं पुराणस्य हत्थातो घेष्पड, तस्य ग्रसति गहिताणुव्यतसावगस्स, ततो ग्रविरयसम्मिद्दिष्ट्रस्स, ततो ग्रविरयसम्मिद्दिष्ट्रस्स, ततो ग्रविरयसम्मिद्दिष्ट्रस्स, ततो वाणसद्भूत्स । मज्भत्या ज णो ग्रम्हं सासणं पिववणा णो ग्रणोसि, ते य नातिकुर्लाणा। एत्य कुलीणो सभावद्वितो दिट्टे य सहरोत्ययं: । क्रियां वदित क्रियावादीति वेऽजेत्ययं: ।।६०४६॥

खेत्ततो पुण इमेसु गहणं -

शिहि-कुल-पाणागारं, गहणं पुण तस्स दोहि ठाणेहिं। सागारियमादीहि उ, श्रागाढे श्रन्नलिंगेणं॥६०४७॥

दोहि ठाणेहि गहणं, गिहेत्ति पुराणादियाण गिहेसु, "पाणागार" ति-कल्लालावणे, गिहासइ पच्छा कल्लालावणे । ''गिहे" ति पुट्वं सेज्जातरगिहातो श्राणिज्जति जे दूराणयणे दोसा ते परिहरिया भवंति, सेज्जातरगिहासति पच्छा णिवेसणतो वाडग-साहि-सग्गाम-परगामातो य । जत्य सर्लिगेण उड्डाहो तत्य परिलिगेण गहणं करेति ।।६०४७।।

## श्रदिद्वमस्सुतेसु, परलिंगेणेतरे सलिंगेणं । श्रासन्ज वा विदेसं, श्रदिद्वपुन्ते वि लिंगेणं ।।६०४८।।

जत्य णगरे गामे या सो साधू ण केणइ दिट्टो वण्णागारेहि वा सुतो तत्य परिलगेण ठितो गेण्हड । "इतरे" ति – जत्य पुण सो पर्रालगिट्टतो वि पच्चिभण्णज्जिति तत्य सिलगेण वा गेण्हित । ग्रह्वा ~ "ग्रासज्ज या वि देसं" – ति जत्य देसे ण णज्जिति कि एतेसि वियडं कव्यं प्रकर्ष्यं ति, ण वा लोगो गरहित, तत्य सिलगेण गेण्हित । "ग्रदिट्टपुट्वे" ति-जत्य गाम-णगरादिमु ण दिट्टपुट्वो तत्य वा सिलगेण गेण्हित । १६०४८।।

जे भिक्ख वियर्ड गालेइ, गालावेइ, गालियं ब्राहट्इ देज्जमाणं पडिग्गाहेति पडिग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥ग्रू०॥७॥

परिपूणगादीहि गालेति तस्स चउलहुं म्राणादीया य दोसा ।

जे भिक्ख्ं वियर्ड तू, गालिज्जा तिविहकरणजोगेणं। सो य्याणा त्रणवत्थं, मिच्छत्त विराधणं पावे ॥६०४६॥

. श्रप्पणो गालेइ, श्रणोण वा गालावेइ, गालेंतमणुमोदेति एवं तिविहकरणं, सेसं कंठं।

इमे दोसा -

्रहहरह वि ताव गंथो, किम्र गालेतम्मि जं उजिसमिया । खोलेसु पक्कसम्मिय,-पाणादिविराधणा चेव ॥६०५०॥

"इहरह" त्ति-श्रगालिज्जंतस्स वि गंघो, गालिज्जंते पुण सुट्ठुतरं गंघो खोलपनकसेसु उज्भिज्भ-माणेसु उज्भिमिता भवति, मजस्स हेट्टा घोषिगमादिकिट्टिसंखेलो सुराए किण्णिमादिकिट्टिसंपनकसं श्रण्णं च खोलपनकेसु छह्विज्ञमाणेसु मिक्खगिपपीलिगा विराधणा, मघुविदोवक्खाणग्रो य प्राणिविराहणा ।।६०५०।।

> वितियपदं गेलण्णे, वेज्जुवएसे तहेव सिक्खाए । एतेहिं कारणेहिं, जयण इमा तत्थ कातव्या ॥६०५१॥

कारणे इमाए जयणाए गेण्हेजा -

पुट्यपरिगालियस्स उ, गवेसणा पदमताए कायव्या । पुट्यपरिगालियस्स च, असतीते अप्पणा गाले ॥६०५२॥

रिजु पुव्वपरित्ति कंट्या ॥६०५२॥

सब्वे वियडसत्तां जहा णिद्दोस-सदोसा भवंति तहा ग्राह -

कारणगहणे जयणा, दत्ती दृतिज्जगालणं चेव । कीतादी पुण दप्पे, कज्जे वा जोगमकरेता ॥६०५३॥

दत्तीमुत्तं दूइव्यणमुत्तं गालणामुतं च एते मुत्ता कारणिया, एतेमु कारणेमु वियडं घेणाड, गहणे णिहोसो जयणं करेंतोऽजयणं करेंतस्स दोसा भवंति । कीयगड-पामिच-परियट्टि-प्रज्छेज्ञादिया पुण मुचा दप्ततो पडिसिद्धा, दप्पतो गेण्हंतो सदोसो, कज्जे ग्रववादतो गेण्हंतो जति तिण्णि वारा मुद्धस्स जोगं ण पउंजति पणगपरिहाणी वा न पउंजति तो सदोसो ।।६०४३।।

> जे भिक्ख् चर्डाह संमाहि सभायं करेड् करेंतं वा साइज्जइ, तं जहा पुत्र्वाए संमाए, पच्छिमाए संज्ञाए, अवरण्हे, अहूरत्ते ॥मू०॥८॥ तासु जो सज्मायं करेड् तस्त चटलहुं आणादिया य दोसा ।

पुन्तावरसंभाए, मन्भण्हे तह य अद्भरत्ति । चतुसंभासन्भायं, जो कुणती आणमादीणि ॥६०५४॥

संमासु अपाढे इमं कारणं -

लोए वि होति गरहा, संभासु तु गुज्मगा पवियरंति। त्रावासग उवत्रोगो, त्रासासो चेव खिन्नाणं ॥६०५५॥

लोइयवेइसामादियाणा य संकासु पाढो गरिहयो, अन्न संकासु गुल्कम ति देवा ते विचरित ते पमतं छलेल, संकाए सल्कायविणियट्टिचतो न्नावासगो उवउत्तो भवति, सल्कायिविण्यस्य य तं वेलं भासासो भवति, णाणायारो य विराहितो, णाणिवराहणं करेंतेण संजमो विराहितो, जम्हा एतिया दोसा विम्हा णो करेला ॥६०५५॥

कारणे वा करेज -

वितियाऽऽगाहे सागारियादि कालगत असति वोच्छेदे । एतेहि कारणेहिं, जयणाए कप्पती कार्तु ॥६०५६॥

ग्रागाढनोगो महाकप्पसुयाइउद्दिहुँ पिंडसुणावणणिमित्तं संमासु किंदुक्जेला, ग्रहवा — ग्रागादकारणा सागरिगादि ॥६०५६॥

तेर्सि इमा विभासा -

र्जं जस्स जियं सागारियम्मि णिसिमरणे जेणं जगाति । अहिणवगहितम्मि मते, पडिपुच्छं नत्थि उमयस्स ॥६०५७॥ ''सागारिग'' ति-सद्पिडवद्धाए वसधीए ठिता तत्य जस्स जं सुयं कालिगं उनकालिगं वाएइ ति सो तं संभाए परियट्टे ति । ''ैकालगतो'' ति — कोइ साधू निसीए मस्रो तदट्ठा राम्रो जिगयन्वं, तत्य जेण सुत्तेण रिसएण णायमादिणां किंद्रज्जतेण जग्गंति तं संभासु वि किंद्रिज्जति, गिलाणो वा ग्रोसही पीम्रो जेण जग्गति तं किंद्रज्जित । ''दम्मसित'' ति किंचि म्रज्भपणं कस्सई ग्रुरुणो समीवाम्रो गहितं सो गुरू कालगतो, तस्स व म्रहिणवगहियस्स सुत्तत्थस्स म्रण्यतो पडिपुच्छं वि णित्थ म्रतो तं संभासु वि परियट्टें ति ॥६०५७॥

"³वोच्छेदि" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

वोच्छेदे तस्सेव उ, तद्त्थि सेसेसु तं समुछिणो । त्रणुपेहाए श्रवित्रत्रो, घोससु यं वा वि सद्देणं ॥६०५८॥

वस्स इ घायरियस्स किचि ग्रज्भयणं ग्रत्थि, श्रण्णेसु तं वोच्छिण्णं, सो संभासु श्रसंभाकाले वा परियट्टेति, मा ममं पि वोच्छिजिहिति । ग्रहवा – तस्स समीवातो पढंतो लहुं पढामित्ति संभासु वि पढिति, मा वोच्छिजिहिति ति । संभासु कारणे श्रणुप्पेहियच्वं । जो पृण श्रणुपेहाए ण सक्केति सो सहेण वि पढेज्जा । ग्रहवा – तं घोससहेण घोसेयव्वं, तं पि जयणाए, जहा श्रणो श्रपरिणामगो ण जाणित ॥६०५८॥

> जे भिक्ख् कालियसुयस्स परं तिण्हं पुच्छाणं पुच्छा पुच्छंतं वा सातिज्जति ॥स्र०॥६॥

जे भिक्खू दिद्विवायस्स परं सत्तण्हं पुच्छाणं पुच्छड् पुच्छंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१०॥

कालियसुयस्त उनकाले संभासु वा ग्रसज्भाए वा तिण्हं पुच्छाणं परेण पुच्छइ तस्त चउलहुं। दिट्टिवायस्त संभासु ग्रसज्भाए वा सत्तण्हं परेणं पुच्छंतस्स ङ्घ।

> तिण्हुवरि कालियस्सा, सत्तण्ह परेण दिद्विवायस्स । जे भिक्खू पुच्छाणं, चउसंभं पुच्छ त्राणादी ॥६०५९॥

चउसु संभासु भणायरीए वा तस्स भाणादी ।।६०५६।। पुच्छाते पुण कि पमाणं ?, अतो भण्णति –

> पुच्छाणं परिमाणं, जावतियं पुच्छति अपुणरुत्तं । पुच्छेज्जा ही भिक्खू, पुच्छ णिसज्काए चउमंगो ॥६०६०॥

भ्रपुणरुत्तं जावतियं कड्ढिउं पुच्छंति सा एगा पुच्छा ।

एत्य चडभंगो -

एनका णिसेज्जा एनका पुच्छा, एत्य सुद्धो ।

एक्का णिसेज्ञा श्रणेगाश्रो पुच्छाश्रो, एत्य तिण्हं वा सत्तण्हं वा परेण चउलहुगा ।

श्रणेगा णिसिज्जा एक्का पुच्छा, एत्थ वि सुद्धो ।

भ्रणेगा णिसिज्जा भ्रणेगा पुच्छा, एत्थ वि तिण्हं सत्तण्हं वा परेणं पुच्छंतस्स चउलहुगा ॥६०६०॥

ग्रहवा तिण्णि सिलोगा, ते तिसु णव कालिएतरे तिगा सत्त । जत्थ य पगयसमत्ती, जावितयं वाचित्रो गिण्हे ॥६०६१॥

े तिहि सिलोगेहि एगा पुच्छा, तिहि पुच्छाहि णव सिलोगा भवंति, एवं कालियनुयस्स एगतरं। दिट्टिवाए सत्तमु पुच्छानु एगवीसं सिलोगा मवंति । ग्रह्वा – सत्य पगतं समप्पति योवं वहुं वा सा एगा पुच्छा । ग्रह्वा – सत्तियं ग्रायरिएण तरइ स्वारितं घेतुं सा एगा पुच्छा ॥६०६१॥

> वितियागाढे सागारियादि कालगत असित वोच्छेदे । एतेहिं कारणेहिं, तिण्हं सत्तण्ह व परेणं ॥६०६२॥

कम्हा दिट्टिवाए सत्त पुच्छातो ?, ग्रतो भण्णित – नयवातसुहुमयाए, गणिते भंगसुहुमे णिमित्ते य । गंथस्स य बाहुल्ला, सत्त कया दिट्टिवातम्मि ॥६०६३॥

णेगमादि सत्तगया, एक्केक्को य सयिवहो, तेर्हि समेदा जाव दव्वपरूवणा दिट्टिवार कर्जित सा णयवादसुहुमया भण्णित । तह परिकम्मसुत्तेसु गणियसुहुमया, तहा परमाणुमादीसु वण्णगंवरसफासेसु एगगुण-कालगादिपज्जवभंगसुहुमता । तहा भ्रद्वंगमादिणिमित्तं, वहुवित्यरत्तणतो दिट्टिवायगंथस्स य वहुग्रत्तगतो सत्त पुच्छायो कताग्रो ॥६०६३॥

> जे भिक्ख् चउसु महामहेसु सज्भायं करेड् करेंतं वा साइज्जड्, तं जहा — इंदमहे खंदमहे जक्खमहे भृयमहे ॥च्०॥११॥

रंवण-पयण-खाण-पाण-मृत्य-गेय-प्रमोदे च महता महामहा तेनु जो सज्कार्य करेइ तस्स चठलहुं।

जे भिक्खू चउसु महापिडवएसु सन्मायं करेड करेंतं वा साइन्जइ, तं जहा — सुगिम्हयपाडिवए आसाढीपाडिवए

श्रासोयपाडिवए कत्तियपाडिवए वा ।।स्०।।१२॥

एतेसि चेव महामहाणं जे चलरो पडिवयदिवसा, एतेसु वि करेंतस्स चललहुं।

चतुसुं महामहेसुं, चतुपाडिवदे तहेव तेसिं च।

ं जो कुडजा सड़कायं, सो पावति ऋाणमादीणि ॥६०६४॥ कंट्या

के पुण ते महामहा ?, उच्यंते –

त्रासादी इंदमहो, कत्तिय-सुगिम्हत्रो य वोधव्यो । एते महामहा खल्ज, एतेसि चेत्र पाडिवया ।।६०६५॥

त्रासाढी — ग्रासाढपोण्णिमाए, <sup>१</sup>इह लाडेसु सावणपोण्णिमाए भवति इंदमहो, त्रासोयपुण्णिमाए कृतियपुण्णिमाए चेव, सुणिम्हातो चेत्तपुण्णिमाए। एते ग्रंतदिवसा गहिया। ग्रादितो पुण जस्य विसए

१ 'इह' अनेन ज्ञायते लाटदेशीयोऽयं-चूर्गिकार इति ।

जतो दिवसातो महामहो पवत्ति ततो दिवमातो श्रारवभ जाव श्रंतदिवसो ताव सन्भातो ण कायव्यो । एएसि चेव पुण्गिमाणं श्रणंतरं जे बहुलपटिवमा चउरो तेवि वन्जेयव्या ॥६०६५॥

पडिसिद्धकाले करेंतस्स इमे दोसा -

यनतरपमादजुत्तं, छलेन्ज य्यपिडित्यो ण पुण जुत्तं। यद्भोदहिद्विती पुण, छलेन्ज जयणोवउत्तं पि ॥६०६६॥

सरागसंजतो सरागत्तणतो इंदियविसयादि भ्रण्णतरे पमादजुत्तो हवेज्ज, विसेसतो महामहेसु तं पमायजुत्तं पिरणीयदेवता भ्रष्णिहि्दया खित्तादि छलणं करेज्ज । जयणाजुत्तं पुण साहुं जो भ्रष्णिहि्दतो देवो भ्रद्धोदधीयो कगिट्टइत्ति सो ण सबकेति छलेउं – श्रद्धसागरोवमिटितितो पुण जयणाजुतं पि छलेति, भ्रत्यि से सामत्यं, तं पि पुट्यवेरसंवंघसरणतो कोति छलेज्ज ॥६०६६॥

चोदगाह - "वारसिवहिम्मिव तवे, सिव्भितर वाहिरे कुसलिद्धे। ण वि ग्रित्थि ण वि य होही, सज्भायसमी तवीकम्मं॥"

कि महेमु संभासु वा पडिसिज्भित ?, ग्राचार्याह -

कामं सुत्रोवत्रोगो, तवीवहाणं त्रणुत्तरं भणितं। पिस्तेहितम्मि काले, तहावि खलु कम्मवंथाय ॥६०६७॥

दिट्टं महेमु सज्मायस्स पढिसेहकारणं।

पाडिवएसु कि पडिसिज्भइ ?, उच्यते -

छिणयाऽवसेसएणं, पाडिवएसु वि छणाऽणुसन्जंति । महवाउलत्तणेणं, असारिताणं च सम्माणो ॥६०६८॥

छणस्स उवसाहियं जं मञ्जपाणादिगं तं सन्त्रं णोवभुत्तं, तं पिडवयामु उवभूंजंति, श्रतो पिडवतासु वि छणो श्रणुसञ्जति । श्रण्णं च महिदणेमु वाउलत्तणतो जे य मित्तादि ण सारिता ते पिडवयासु संमारिज्जंति त्ति छणो बट्टिति, तेसु वि ते चेव दोसा, तम्हा तेसु वि णो करेज्जा ॥६०६८॥

> वितियागाढे सागारियादि कालगत असति वोच्छेदे । एतेहि कारणेहि, जयणाए कप्पती कातुं ॥६०६६॥ कंट्या

जे भिक्खू पोरिसि सज्भायं उवाइणावेइ उवाइणावेतं वा साइज्जति।। स्०।।१३।। जे भिक्खू चडकालं सज्भायं न करेइ न करेतं वा सातिज्जति ।। स्०।।१४।।

कालियमुत्तस्स नजरो सज्कायकाला, ते य चलपोरिसिणिष्फण्णा, ते जवातिणावेति ति – जो तेसु सज्कायं न करेइ तस्स चललहुं ग्राणादिणो य दोसा ।

> त्रंतो त्रहोरत्तस्स उ, चडरो सज्भायपोरिसीद्यो उ । जे भिक्खू उवायणति, सो पावति त्राणमादीणि ॥६०७०॥ श्रहोरत्तस्स श्रंतो श्रन्भंतरे, सेसं कंट्य ॥६०७०॥

चाउक्कालं सङ्कायं ग्रकरेंतस्स इमे दोसा ।

## पुन्वगहितं च नासति, अपुन्वगहणं कत्रो सि विकहाहिं। दिवस-निसि-आदि-चरिमासु चतुसु सेसासु भइयन्त्रं ॥६०७१॥

सुत्तत्ये मोत्तुं देस-भत्त-राय-इत्यिकहादिसु पमत्तो भ्रच्छिति श्रगुणेतस्स पुट्यगिहतं णासित, विकहा-पमत्तस्स य ग्रपृट्यं गहणं णित्य, तम्हा णो विकहासु रमेज्जा।

दिवसस्स पढमचरिमासु णिसीए य पढमचरिमासु य-एयासु चउसु वि कालियसुयस्स गहणं गुणणं च करेज्ज । सेसासु त्ति दिवसस्स वितियाए उक्कालियसुयस्स गहणं करेति अत्यं वा सुणिति, एसा चेव भयणा । तित्याए वा भिक्सं हिंडइ, अह ण हिंडित तो उक्कालियं पढित, पुट्यगिह्यमुक्कालियं वा गुणेति, अत्यं वा सुणेइ । णिसिस्स विद्याए एसा चेव भयणा सुबद्द वा । णिसिस्स तितयाए णिह्।विमोक्सं करेड, उक्कालियं गेण्हित गुणेति वा, कालियं वा सुत्तमत्यं वा करेति । एवं सेसासु भयणा भावेयव्या ॥६०७१॥

चाउक्कालियसज्भायस्स वा ग्रकरणे इमे कारणा -

त्रसिवे त्रोमोयरिए, रायदुद्वे भए व गेलण्णे । त्राद्वाण रोहए वा, कालं च पडुच्च नो कुन्जा ॥६०७२॥

ग्रस्य व्याख्या -

सन्भायवन्त्रमसिवे, रायदुट्टे भय रोहग ऋसुद्धे । इतरमवि रोहमसिवे, भइतं इतरे ऋतं भयसु ॥६०७३॥

"सज्कायवज्जमितवे" ति – लोगे ग्रिसवं वा साधू ग्रप्पणा वा गहितो तत्य सज्कायं ण पहुर्वेति भावस्सगिदि उक्कालियं करेंति । रायदुट्टे वोहिगमए य तुण्हिक्का ग्रच्छंति, मा णिजहामो, तत्य कालिग- भुक्कालिगं वा ण करेंति । ग्रह्मा – "रायदुट्टे भय" ति-णिव्वसया भत्तपाणे पित्रसेहे य ण करेंति सज्कायं । उवकरण (सरीर) हरे दुविधमेरवे य ण करेंति, मा णज्जीहामो ति । रोधगे ग्रसुद्धे काले वा ण करेंति । इयरमिव ग्रावस्सगिदि उक्कालियं, जत्य रोधगे ग्रचियत्तं ग्रसिवेण य गहिया तत्य तं पि ण करेंति । इयरे ति – ग्रोमोदित्या तत्य भयणा – जइ वितियजामित्रसु वेलासु ण करेंति सज्कायं, ग्रह ण फट्वंति पच्च्रसियवेलातो ग्रादिच्चोदयाग्रो ग्रारद्धा ताव हिंदंति जाव ग्रवरण्हो ति । गेलणाट्ठाणेसु 'ग्रलं भयसु" ति- जइ गिलाणो सत्तो ग्रद्धाणिगेण वा न खिण्णो तो करेंति, ग्रह ग्रसत्ता तो ण करेंति । ग्रह्वा – गिलाण- पिट्टयरण वा ण करेंति, कालं वा पहुच णो कुज्जित । ग्रसुद्धे वा काले ण करेंति । ग्रणूपेहा सव्वत्य ग्रविरुद्धा ॥६०७३॥

ने भिक्ख् असज्काइए सज्कायं करेइ, करेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१५॥

जिम्म जिम्म कारणे सज्काश्रोण कीरित तं सव्वं ग्रसज्काइयं, तं च बहुविहं वक्खमाणं, तत्य जो करेइ तस्स चनलहुं ग्राणाभंगो ग्रणवत्या मिन्द्रतं ग्रायसंजमविराहणा य ।

तस्सिमे मेदा -

श्रसज्मायं च दुविहं, श्रातसमुत्थं च परसमुत्थं च । जं तत्थ परसमुत्थं, तं पंचिवहं तु नायव्वं ॥६०७४॥ यायसमुत्यं निट्ठुं ताव उवरि भणिहिति म्रणंतरसुत्ते, जं परसमुत्थं तं इमं पंचिवहं ॥६०७४॥ संजमघाउप्पाते, सा दिन्त्रे बुग्गहे य सारीरे । घोसणयमेन्छरण्णो, कोइ छलिस्रो पमाएणं ॥६०७५॥

एयम्मि पंचिवहं श्रसः आइए जो सन्भायं करेति तस्सिमा ग्रायसंजमिवराहणा । दिट्ठंतो-घोसणय मेच्छरण्णो त्ति ॥६०७५॥

ग्रस्य व्याख्या -

मेच्छभयघोसणिये, हियसेसा ते तु डंडिया रण्णा । एवं दुहय्रो डंडो, सुर पच्छित्ते इह परे य ॥६०७६॥

खिड्पितिट्ठितं णगरं, जियसत्तू राया । तेण सिवसए घोसावितं जहा – मेच्छो राया ग्रागच्छिति, तं गामणगराणि मोत्तुं समासण्णे दुग्गेसु ठायह, मा विणस्सिहिह । जे ठिया रण्णो वयणेण दुग्गादिसु ते ण विणट्ठा । जे पुण न ठिता ते मेच्छेसु विलुत्ता, ते पुण रण्णा ग्राणाभंगो मम कग्रो त्ति जं किंचि हियसेसं पि तं पि डंडिता । एवं ग्रसज्भाइए सज्भायं करेंतस्स दुहतो डंडो इह भवे "सुर" त्ति देवताए छिलज्जिति, परभवं पडुच णाणादिविराहणा पिच्छत्तं च ॥६०७६॥

इमो दिहुंतोवणग्रो -

राया इव तित्थकरो, जाणवता साधु घोसणं सुत्तं । मेच्छो य ग्रसज्मात्रो, रतणधणाइं च णाणादी ॥६०७०॥

जह राया तहा तित्यकरो, जहा जणपदजणा तहा साघू, जहा भाघोसणं तहा सुत्तपोरिसिकरणं, जारिसा मेच्छा तारिसा भसज्भाया, जहा रयणघणावहारो तहा णाणदंसणचरणविणासो । तं पि सब्वं उव-संघारेयव्वं ॥६०७७॥

"कोति छिलियो, पमादेणं" ति ग्रस्य विभासा – थोबाऽवसेसपोरिसि, श्रज्भत्यणं वा वि जो कुणित सोचा । णाणादिसारहीणस्स तस्स छलणा तु संसारे ॥६०७०॥

सज्भातं करेंतस्स योवावसेसगो उद्देसगो श्रज्भयणं वा, तो पोरिसी श्रागय त्ति सुता, श्रहवा — श्रासज्भाइयं कालवेला वा सोच्चा वि जो श्राउट्टियाए सज्भायं करोति सो णाणादिसारहीणो भवति । श्रणायारत्यो य देवयाए छिलिज्जति, संसारे य दीहकालं परियट्टेति, पमादेण वि कारेंतो छिलिज्जित चेव, दुक्खं संसारे श्रणुभवति ।।६०७८।।

जं तं संजमोवघाति तं इमं तिविहं -

महिया य भिण्णवासे, सचित्तरजो य संजमे तिविहे । दन्त्रे खेत्ते काले, जहियं वा जिचरं भन्त्रं ॥६०७६॥

१ गा० ६०७५।

पंचित्रहसज्कायस्स कि कहं परिहरियव्यमिति तप्पसीहगो इमो दिट्ठंतो -दुरगादि तोसियणित्रो, पंचण्हं देति इच्छियपयारं । गहिए य देति मोल्लं, जणस्स आहारवत्थादी ॥६०८०॥

एगस्स रण्णो पच पुरिसा, ते वहुसमरलद्धविजया। श्रण्णया तेहि श्रच्चंतविसमं दुग्गं गहितं। तेसि तुट्टो राया। इच्छियं णगरे पयारं देति, जं ते किंचि श्रसणादिगं वत्थादिगं वा जणस्स गेण्हंति तस्स वेणइयं (वेयणियं) सन्वं राया पयच्छिति ॥६०८०॥

> एगेण तोसिततरो, गिहमगिहे तस्स सन्वहिं पयारो । रत्थादीसु चडण्हं, एवं पढमं तु सन्वत्थ ॥६०८१॥

तेसि पंचण्हं पुरिसाणं एक्केणं राया तोसिततरो, तस्स गिहाण रत्थासु सव्वत्य इच्छिय-पयारं पयच्छिति । च उण्हं रच्छासु चेव इच्छियपयारं पयच्छइ । जो एते दिण्णप्पयारे ग्रासाएज तस्स राया डंडं करेति । एस दिहुंतो ।

इमो उवसंघारो - जहा पंच पुरिसा तहा पंचिवहमसञ्भायं, जहा सो एगो ग्रन्भरिहततरो पुरिसो एवं पढमं संजमोवधातितं सन्वहा णासितज्जित, तिम्म बट्टमाणे ण सञ्भाग्रो ण पिडलेहणादिका काइ चिट्ठा कीरइ, इतरेसु चउसु असज्भ इएसु जहा ते चठरो पुरिसा रच्छासु चेव ग्रणासायणिज्जा तहा तेसु सज्भाग्रो चेव ण कीरइ, सेसा सन्वा चिट्ठा कीरइ, ग्रावस्सगादिउक्कालियं पिढण्जिति ॥६०८१॥

भहियादितिविहस्स संजमोवघातिस्स इमं वक्खाणं -

महिया तु गव्भमासे, सचित्तरयो तु ईसित्र्यायंवो । वासे तिण्णि पगारा, बुव्बुय तव्यक्ज फुसिता य ॥६०८२॥

महियत्ति घूमिया, सा य कित्यमग्गसिरादिमु गव्भमासेसु भवति, सा य पडणप्रमकालं चेव सुहुमत्तणप्रो सव्वं ग्राउक्कायभावितं करेति, तत्य तत्कालप्तमयं चेव सव्वचेट्ठा णिरूज्क्मित । ववहारप्तचित्तो
पुढिविकाग्रो ग्रारणो वा उद्धग्रो ग्रागतो सिचत्तरग्रो भन्नति, तस्स लक्खणं—वण्गतो ईसि ग्रायंवो दिसंतरेसु
दीसित, सोवि णिरंतरपाएण तिण्हं दिणाणं परतो सव्वं पुढिविकायभावितं करेति, तत्पाताशंकासंभवश्च ।
भिन्नवासं तिविहं — बुब्बुयाइ, जत्य वासे पडमाणे उदगबुब्बुया भवंति तं बुब्बुयवरिसं, तेहिं विज्जतं तव्विज्जयं।
सुहुमफुसारेहिं पडमाणेहिं फुसियं वरिसं, एतेमु जहासंखं तिण्गि-पंच-सत्तदिणपरग्रो सव्वं ग्राडक्कायभावियं
भवड् ॥६०६२॥

संजमघायस्स सन्वमेदाणं इमो च उन्तिहो परिहारो - "२दन्वे खेत्ते" पच्छद्धं ग्रस्य न्यास्या -

> दन्त्रे तं चिय दन्त्रं, खेत्ते जहि पडति जन्त्रिं कालं। ठाणभासादिमाने, मोत्तुं उस्सास उम्मेसं।।६०८३॥

दव्यतो तं चेव दव्यं ति महिया सचित्तरयो भिन्नवासं च परिहरिज्जति । "<sup>3</sup>जहियं व" ति — जिंह खेते महियादी पडंति तेहिं चेव परिहरिज्जति । "<sup>४</sup>जिच्चरं" ति – पडणकालातो ग्रारटम जिंचरं

१ गा० ६०७६। २ गा० ६०७६। ३ गा० ६०७६। ४ गा० ६०७६।

कालं पटित तिच्चरं परिहारो । "भन्वं" ति — भावतो "ठाणमासादि" ति —काउस्सग्गं ण करेंति, ण य भारति । ग्रादिसद्ध्यो गमणागमगं पटिलेहणसञ्कायादि ण करेंति । "मोत्तुं उस्सासटम्मेसं" मोत्तुं ति णो पटिसिज्किति उस्सासादिया श्रश्नयत्वात् जीवितव्याघातकत्वाच्च, शेषा क्रिया सर्वा निषिद्धघते । एस उस्सग्मपरिहारो । श्रातिण्णं पुण सच्चित्तरए तिण्णि भिण्णवासे तिण्णि पंच सत्त, श्रतो परं सज्कायादि ण करेंति ।

ग्रन्ने भणंति – युद्युयावरिंगं ग्रहोरत्तं, तव्यज्जे दो श्रहोरत्ता, फुसियवरिसे सत्त, श्रतो परं ग्राउनगायभाविते सन्वचेट्टा णिरुक्मित ॥६०=३॥

## वासत्ताणाऽऽवरिया, णिक्कारणे ठंति कज्जे जतणाए । हत्थऽच्छिंगुलिसण्णा, 'पोत्तोवरिया व भासंति ॥६०८४॥

णिक्कारणे वा सकष्पकंवलीष्ट्र पाउया विश्ववा सन्वन्भंतरे चिट्टंति, ग्रवस्सकायन्वे वा कज्जे वत्तन्त्रे वा इमा जतणा हत्येण भूमादिग्रच्छिविकारेण वा ग्रंगुलीए वा सण्गेति — ''इमं करेहि, मा वा करेहि'' ति । ग्रह्वा — एवं णावगच्छिति मुहपोत्तिय श्रंतिरया जयणाए भासंति, गिलाणादिकज्जेसु वा सकष्पपाउग्रा गच्छेति ॥६०८४॥ संजमघाति ति गत्तं ।

इदाणि - "³उप्पाए" त्ति दारं - ग्रन्भादिविकारवत् विश्वसा परिणामतो उत्पातो पांसुमादी भवति ।

# पंग्र य मंस रुहिरे, केस-सिल-बुद्धि तह रयुग्वाए । मंसरुहिरऽहोरत्तं, अवसेसे जिच्चरं सुत्तं ।।६०८४।।

पंसुवरिसं मंसवरिसं रुधिरवरिसं, केसत्ति — वालवरिसं, करगादि वा सिलावरिसं, रयुष्घायपयडणं च । तेमि इमो परिहारो — मंसरुहिर श्रहोरत्तं सज्काश्रो ण कीरइ, ग्रवसेसा पंसुमादिया जिंचरं-कालं पडंति तित्तयं कालं सुत्तं णंदिमादियं ण पढंति ॥६० प्रशा

पंसुरउग्घातणे इमं वक्खाणं -

#### पंस्र त्राचित्तरयो रयुग्वातो धृलिपडणसन्वत्तो । तत्थ सवाए णिन्वायए य सुत्तं परिहरंति ॥६०८६॥

घूमागारो ग्रापंडुरो रयो ग्रचित्तो य पंसू भण्णइ, महास्कन्धावारगमनसमुद्धता इव विश्रसा-परिणामतो समंता रेणुपतनं रयुग्वातो भण्णइ, ग्रहवा – एस रग्रो, उग्वातो पुण पंसुरता भण्णति, एतेसु बातसिहतेसु ग्रसिहतेसु वा सुत्तपोरिसि ण करेंति ॥६०८६॥

कि चान्यत् -

साभाविते तिण्णि दिणा, सुगिम्हते निक्खवंति जति जोग्गं। तो तम्मि पडंते वी, कुणंति संवच्छरज्मायं।।६०८७।।

्र एते पंतुरयुग्वाता साभाविगा हवेज्ज, ग्रसाभाविका वा । तत्य ग्रसाभाविगा जे णिग्वायभूमिकंपं चंदोपरागादिदिन्वसहिता, एरिसेसु श्रसामाविगेसु कते वि उस्सग्गे ण करेंति सज्कायं । "सुगिम्हए" ति —

१ वोत्तंतरिया इति चूर्णि । २ निन्यीपाराः । ३ गा० ६०७४।

जइ पुण चेत्तसुद्धपक्खदसमीए अवरण्हे जोगं णिक्खिवंति यसमीओ परेण जाव पुण्णिमाए एत्यंतरे तिण्णि दिणा उवस्विर अचित्तरचग्वाडावणं काउस्सग्ग करेति, तेरिसमादिसु वा तिसु दिणेसु तो साभाविके पडंते वि सज्कायं संवत्सरं करेंति, अह तं उस्सग्गं ण करेंति तो साभाविगे वि पडंते सज्कायं ण करेंति ॥६०८७॥ उप्पाय ति गय।

इदाणि "भादेक्वे" ति - स दिक्वेण सादिक्वं दिव्वकृतिमत्यर्थः । गंधक्व दिसा विज्जुग, गज्जिते जूव जक्ख आलित्ते । एक्केक्कपोरिसी गज्जियं तु दो पोरिसी हणति ॥६०८८॥

गंघन्त्रणगरिवजन्त्रणं दिसाहाहकरणं विज्जुटभवणं जक्कापढणं गज्जियकरणं जूवगो वक्खमाणो जक्खालित्तं जक्खिदत्तं ग्रागासे भवति, तत्य गंघन्त्रणगरं जक्खिदत्तं च एते णियमा दिन्त्रकया, सेसा भयणिज्जा, जतो फुडं ण णज्जित । तेण तेसि परिहारो । एते गंघन्त्रादिया सन्वे एक्कं पोरिसि जवहणिति, गिज्जियं तु पोरिसि दुगं हणइ ॥६०८८॥

#### दिसिदाहो छिण्णमूलो, उक्क सरेहा पगासजुत्ता वा । संभा छेदावरणो, तु जूवश्रो सुक्के दिण तिण्णि ॥६०८६॥

ग्रन्यतमिवगंतरिवभागे महाणगरप्रदीसिमिबोद्योतः किन्तु उविर प्रकाशमधस्तादंधकार ईहग् छिणा-मूला दिग्दाहाः । उक्कालक्खणं सदेहवणां रेहं करेंती जा पडइ सा उक्का, रेहिवरिहता वा उज्जोयं करेंती पडित सा वि उक्का । "जूवगो" ति संउभपमा य चंदप्पमा जेण जुगवं भवित तेण जूवगो, सा य संभप्पमा चंदप्पमाविर्या फिट्टंती ण णज्जित सुक्कपक्खपिडवयादिसु दिणेसु, संभोच्छेदे य ग्रणज्जमाणे कालवेलं ण मुणंति, अतो तिण्णि दिणे पातोसियं कालं ण गेण्हंति, तेसु तिसुवि दिणेसु पादोसियसुत्तपोरिसि ण करेंति ॥६०६॥

> केसि चि होतऽमोहा, उ जूयत्रो ताव होति त्राइण्णा । जेसि तु त्राणाइण्णा, 'तेसि दो पोरिसी हणति ॥६०६०॥

जगस्स सुभासुममत्यणिमिन्नुप्पादो ग्रवितघो ग्रादिच्चिकरणिवकारजणिग्रो ग्राइच्चमुदयस्यमे ग्रायंवो किण्ह सामो वा सगडुद्धिसंठितो ढंडो ग्र मोह त्ति एस जूवगो, सेसं कंट्यं ॥६०६०॥

किं चान्यत् -

चंदिमग्रुरुवरागे, णिग्घाए गुंजिते ब्रहोरत्तं । संमाचतुपाडिवए, जं जहि सुगिम्हए नियमा ॥६०९१॥

चंदस्रवरागो गहणं भण्णति, एवं वक्खमाणं साभ्रे निरभ्रे वा व्यंतरकृतो महागजितसमी ध्वनि-निर्घातः, तस्सेव विकारो गुंजमानो महाध्वनिः, गुंजितं सामण्णतो, एतेसु चटसु वि ग्रहोरत्तं सज्माग्रो ष कीरइ । णिग्वातगूंजितेमु विसेसो — वितियदिणे जाव सा वेला विज्जति, णो ग्रहोरत्तछेदेण छिज्जति, जहा ग्रणोसु ग्रसज्माईग्सु ।।६०६१॥

१ गा० ६०७५। २ तेसि किर पोरिसी तिमि। (ग्रा० नि०)। ३ ग्राताम्रः।

सब्भावश्रो ति श्रणुदिते गूरिए, मज्भण्हे, श्रत्थमाणे, श्रद्धरते य — एयासु चउसु सज्भागं ण करेंति । दोसा पुन्युत्ता । चउण्हं महामहेसु चउमु पाडिवएसु सज्भागं ण करेति पुन्युत्तं, एवं श्रण्णं पि जित्तयं जाणंति '''जं'' ति महं जाणेज्जा । ''जिह्नं'' ति गामणगरादिसु तं पि तत्य वज्जेज । सुगिम्हगो पुण सन्वत्य णियमा भवद । एत्य श्रणागाढजोग णियमा णिविखवति । श्रागाढं ण णिविखवित णपढंति पुण ॥६०६१॥

> <sup>२</sup>चंदिम-सूरिमग त्ति श्रस्य व्याख्या -उक्कोसेण दुवालस, श्रद्घ जहण्णेण पोरिसी चंदे । सूरो जहण्ण वारस, पोरिसि उक्कोस दो श्रद्घा ॥६०६२॥

चंदोदयकाले चेय गहिन्रो, संदूसियरातीए चउरो, म्रण्णं च म्रहोरत्तं एवं दुवालस । म्रह्वा - उप्लायग्गहणे सव्वरातीयं गहणं सग्गहो चेय णिव्युडो, संदूसियरातीए चउरो, म्रण्णं च म्रहोरत्तं एवं वारस । म्रह्वा - म्रजाणया म्रव्यच्छणो संकाते ण नज्जति कि वेलं गहणं ?, परिहरिता राती पमाए दिट्टं सग्गहो निव्युडो, म्रण्णं च म्रहोरत्तं, एवं दुवालस । एवं चंदस्स सूरस्स म्रत्यमग्गहणे सग्गहनिब्युडो उवह्यरात्तीए चउरो, म्रण्णं च म्रहोरत्तं परिहरित, एवं वारस ।

श्रह उदेंती गहितो तो संदूसियमहोरत्तस्स श्रद्ध, श्रण्णं च श्रहोरत्तं परिहरंति एवं सोलस। ग्रह्या – उदयवेलागहिस्रो उप्पोदियगहणे सव्वदिणे गहणं होउं सग्गहो चेव णिव्युडो संदूसियग्रहोरत्तस्स श्रद्ध, ग्रणां च श्रहोरत्तं एवं सोलस। श्रह्या – श्रव्याच्छण्णे ण णज्जाति कि वेलं होहिति गहणं, दिवसतो संकाए ण पिंडयं, श्रत्यमणवेलाए दिद्वं गहणं सग्गहो णिव्युडो संदूसियस्स श्रद्ध, श्रणां च श्रहोरत्तं, एवं सोलस ।।६०६२।।

## सम्महणिब्बुड एवं, स्रादी जेण होंतऽहोरत्ता । श्राइण्णं दिणमुक्के, सोचिय दिवसो य रादी य ॥६०९३॥

सग्गहणिच्चुडे तं ग्रहोरतं उवहतं । कहं ? उच्यते "सूरादी जेण श्रहोरत्ता," सूरुदयकालाश्रो जेण ग्रहोरत्तस्स ग्रादी भवति तं परिहरितुं संदूसितं ग्रण्णं पि ग्रहोरतं परिहरियध्वं । इमं पुण ग्रादिण्णं चंदो गहितो रातीए चेव मुक्को, तीसे चेव राईए सेसं चेव वज्जणिष्जं, जम्हा ग्रागामिसूरुदए श्रहोरत्तसमत्ती । सूरस्स वि दिया गहितो दिया चेव मुक्को, तस्सेव दिवसस्स सेसं राती य वज्जणिष्जा। ग्रह्वा-सग्गहणिब्बुडे विघी भणितो।

ततो सीसो पुच्छति - "कहं चंदे दुवालस, सूरे सोलस जामा ?"

ग्राचार्याह - "सूराती जेण होंति ग्रहोरत्ता", चंदस्स णियमा ग्रहोरत्तद्धे गते गहणसंभवो ग्रणं च ग्रहोरत्तं एवं दुवालस, सूरस्स पृणो श्रहोरत्तातीए संदूसियग्रहोरतं परिहरियं, ग्रन्नं पि श्रहोरत्तं परिहरि-व्वं एवं सोलस ॥६०६३॥ सादेव्वेत्ति गतं ।

> इदाणि ³बुग्गहे ति दारं – चुग्गहडंडियमादी, संखोभे डंडिए व कालगते । ग्रणरायए व सभए, जिन्चर णिदोन्चऽहोरत्तं ॥६०९४॥

"बुग्गहडंडियमादि" त्ति ग्रस्य व्याख्या – सेणाहिव भोइ महयर, पुंसित्थीणं च मल्लाजुद्धे वा । लोद्वादि-भंडणे वा, गुज्भमुड्डाहमचियत्तं ॥६०९४॥ डंडियस्स ढंडियस्स य बुग्गहो, भ्रादिसद्दातो सेणाहिवस्स सेणाहिवस्स य । एवं दोण्हं भोद्दयाणं, दोण्हं महत्तराणं, दोण्हं पुरिसाणं, दोण्हं इत्थीणं, मल्लाण वा जुद्धं पिट्टायगलोट्टभंडणेण वा । भ्रादिसद्दातो विसयपिसद्धासु 'संसुरुलासु। विग्गहा प्रायो व्यंतरवहुला, तत्थ पमत्तं देवया छलेज्ज । "च्ड्डाहो" हा निदुक्ख ति, जणो भणेज — अम्हे आवइपत्ताणं इमे सज्भायं करेंति ति अचियत्तं हवेज । विसयसंखोभो परचक्रागमे । ढंडिए वा कालगए भवति । "अप्रणराए" ति रण्णो कालगते णिक्भएवि जाव ग्रण्णो राया न ठविज्जित । "स्समए" ति जीवंतस्स वि रण्णो चोहिगेहिं समंततो अभिद्दुयं जिच्चरं सभयं तित्तयं कालं सज्भायं ण करेंति । जिद्वसं सुग्रं णिद्दोच्चं तस्स पुरतो ग्रहोरत्तं परिहरंति ।।६०६५।। एस डंडिए कालगते विची ।

सेसेसु इमा विघी -

तिह्वसभीयगादी, श्रंतो सत्तण्ह जाव सज्कात्रो । त्रणाहस्स य हत्थसयं, दिद्वविवित्तम्मि सुद्धं तु ॥६०६६॥

गामभोइए कालगते तद्दिवसं ति श्रहोरतं परिहरंति।

श्रादिसद्दातो -

महतरपगते बहुपिन्खते, व सत्तघर श्रंतरमते वा । णिद्दुक्ख त्ति य गरहा, ण करेंति सणीयगं वा वि ॥६०९७॥

गामरहुमहत्तरे श्रधिकारणिजुत्तो बहुसम्मतो य पगतो "बहुपिक्खते" ति बहुसयणो वाहगसाधि-श्रधिवो सेज्जातरो य श्रणमिम वा श्रणंतरघरातो श्रारव्म जाव सत्तमघर, एतेसु मएसु श्रहोरत्तं सज्भाश्रो ण कीरति । श्रह करेंति तो णिद्दुक्ख त्ति काउं जणो गरहित, श्रक्कोसेज वा णिच्छुमेज वा । श्रप्पसदेण वा सणियं सणियं करेंति श्रणुपेहंति वा । जो पुण श्रणाहो मतो तं जित उविमण्णं हत्यसयं वज्जेयव्वं, श्रणुविमण्णं श्रसव्मायं ण भवित, तह वि कुच्छियं ति काउं श्रायरणश्रो य दिट्टं हत्यसयं विज्जिन्नित ।।६०६७।।

जइ तस्स णित्य कोइ परिदुवेंतो ताहे -

सागारियादिकहणं, अणिच्छे रत्ति वसभा विगिचंति । विक्खिण्णे व समंता, जं दिद्धं सढेतरे सुद्धा ॥६०६८॥

सागारियस्स म्राविसद्दातो पुराणस्स सङ्घुस्स म्रहाभद्दस्स वा कहिन्जति—"इमं छड्डेह, भ्रम्हं सन्भाम्रो ण सुन्भइ।" जित तेहि छड्डियं तो सुद्धं। म्रह ते णेच्छंति ताहे म्रणां वसिंह "गम्मित । म्रह म्रणां वसही ण लन्मित ताहे वसमा म्रप्पसागारियं परिटुवेंति । एस म्रभिण्णे विद्यी ।

ग्रह भिष्णं काकसाणादिए। समंता विविद्यणं तिम्म दिट्ठिविवित्तिम्म सुद्धासुद्धं ग्रसढभावं गवेसं-तेहि जं दिट्ठं तं सद्दं विवित्तं छिहुयं । "इयरं" ति श्रदिष्टुं तिम्म तत्यत्ये विसुद्धा सज्भायं करेंताण वि ण पिन्छत्तं । एत्य एयं पसंगतोऽभिहितं ।।६०६८।।

इयाणि ध्सारीरं -

सारीरं पि य दुविहं, माणुस-तेरिच्छगं समासेणं । तेरिच्छं पि य तिविहं, जल-थल-खयरं चउद्धा तु ॥६०९९॥

१ मंसलासु ( ग्रा॰ वृ॰ ) मंसुमलामसु इत्यिप पाठः । २ गा॰ ६०६४ । ३ गा॰ ६०६४ । ४ गा॰ ६०६४ । ५ मग्गति इत्यिप पाठः । ६ गा॰ ६०७५ ।

एत्थ माणुसं ताव चिट्ठुज, तेरिच्छं ताव भणाभि – तं तिविधं मच्छादियाण जलजं, गवादियाण थलजं, मयूरादियाण खहचरं । एतेसि एक्केक्कं द्ववादि चज्जिहं ॥६०६६॥

एक्केक्कस्स वा दव्वादिग्रो इमो चउहा परिहारो -

# पंचेंदियाण दन्वे, खेत्ते सिट्टहत्थ पोग्गलाइणां। तिक्ररत्थ महंतेगा, णगरे वाहिं तु गामस्स ॥६१००॥

दव्यतो पंचेंदियाण रुहिरादि दव्यं ग्रसञ्भाइयं । खेत्तग्रो सिट्टिह्त्यञ्भंतरे ग्रसज्भाइयं, परतो ण भवित । ग्रहवा — खेत्ततो पोग्गलाइणां पोग्गलं मंसं तेण सव्यं ग्राक्तिणां व्याप्तं तस्सिमो परिहारो, तिहिं कुरत्याहि ग्रंतिरयं सुज्भिति, ग्रारतो ण सुज्भिति । महंतरत्थाए एक्काए वि ग्रंतिरयं सुज्भिति, ग्रणंतिरयं दूरितं ण सुज्भिति । महंतरत्था रायमग्गो जेण राया वलसमग्गो गच्छिति देवजाणरहो वा विविधा संवहणा गच्छिति, सेसा कुरत्था । एसा णगरविधी ।

गामस्स णियमा वाहि, एत्य गामो श्रविसुद्धणेगमणयदिरसणेण सीमापञ्जंतो, परग्गामसीमाए सुज्भतीत्यर्थः ॥६१००॥

# काले तिपोरिसऽहव, भावे सुत्तं तु नंदिमादीयं। सोणिय मंसं चम्मं, श्रद्धीणि य होंति चत्तारि॥६१०१॥

तिरियं च ग्रसज्भाइयं संभवकालातो जाव तितय पोरिसी ताव ग्रसज्भाइयं, परतो सुज्भइ। ग्रहवा श्रद्वजामा ग्रसज्भाइयं, ते जत्य घायणं तत्य भवंति।

भावतो पुण परिहरंति सुत्तं, तं च णंदिमणुग्रोगदारं तंदुलवेयालियं चंदगवेज्भगं पोरिसी-मंडलमादी । ग्रहवा - "२चउदा उ" ति - ग्रसज्भाइतं चउव्विहं, मंसं सोणियं चम्मं ग्रिट्टं च ॥६१०१॥

मंस-सोणिउक्खित्तमंसे इमा विधी -

#### श्रंतो वहिं च धोतं, सद्दी हत्थाण पोरिसी तिण्णि। महकाये श्रहोरत्तं, रद्धे वृढे य सुद्धं तु ॥६१०२॥

साधुवसही सट्टीहत्याणं ग्रंतो विह च घोवति । भंगदर्शनमेतत् — ग्रंतो घोतं ग्रंतो पवकं, ग्रंतो घोतं वाहिं पवकं, वाहिं घोतं वा ग्रंतो पवकं । ग्रंतगहणाग्रो पढमिवितिया भंगा, विह्गगहणातो तितयभंगो, एतेसु तिसु वि ग्रसन्भायं । जिम्म पदेसे घोतं ग्राणें वा रहं सो पदेसो सट्टीए हत्थेहिं परिहरियव्यो। कालतो तिणि पोरिसीग्रो ।।६१०२।।

## वहिधोतरद्ध सुद्धो, श्रंतो धोयम्मि श्रवयवा होंति । महाकाए बिरालादी, श्रविभिण्णं के इ णेच्छंति ॥६१०३॥

एस चउत्थो भंगो। एरिसं जित सट्टीए हत्याणं श्रव्भंतरे श्राणियं तहावि तं असज्भायं ण भवति, पढम-बितियभंगेसु श्रंतो घोवित्तु णीए रद्धे वा तिम्म घोतट्टाणे श्रवयवा पड़ित तेण श्रसज्भायं। तितयभंगे विह् घोवित्तु श्रंतो व णीए मंसमेव श्रसज्भाइयं ति। तं च उक्खित्तमंसं श्राइण्णयोग्गलं न भवइ। जं काकसाणादीहिं श्रणिवारियविष्पिकणं णिज्जिति तं श्रातिण्णयोग्गलं भाणियव्वं। महाकातो पींचिदिश्रो जत्थ हतो तं श्राघायणं वज्जैयव्वं । खेत्तक्रो सिंह हत्था, कालतो ब्रहोरत्तं, एत्य ब्रहोरत्तच्छेदो । सूरुदए रद्धं पक्कं मंसं ग्रसज्भाइयं ण भवित, जत्य ग्रसज्भाइयं पडितं तेण पदेसेण उदगवाहो 'वृढो, तिम्म पोरिसिकाले ग्रपुण्णे विसुद्धं ग्राघायणं । ण सुज्भिति । "भहाकाए" ति ग्रस्य व्याख्या – महकाए पच्छद्धं, मूसगादी महाकायो स विरालादिणा हतो, जित तं ग्रमिणां चेव गिलिउं घेतुं वा सिहीए हत्याणं वाहि गच्छित तो के इ ग्रायरियाऽसज्भायं गेच्छंति, थितपक्को पुण ग्रसज्भाइयं चेव ।।६१०३।।

िवयपक्को पलाए सुन्मति, श्रस्य व्याख्या -मूसादि महाकायं, मन्जारादी हताऽऽचयण केती । श्रविभिण्णे गेण्हेतुं, पढंति एगे जति पलाति ॥६१०४॥ गतार्था

तिरियं च ग्रसन्भायाधिकार एवं इमं भण्णति — श्रंतो वहिं च भिण्णं, श्रंडय विंदू तहा विश्राता य। रायपह वृह सुद्धे, परवयणं साणमादीणि ॥६१०५॥

ग्रंतो वर्हि च भिण्णं ग्रंडयं ति ग्रस्य व्याख्या – ग्रंडयमुज्मिय कप्पे, ण य भूमि खणंति इहरहा तिण्णि । श्रसज्भाइयप्पमाणं, मच्छियपादो अहिं वुड्डे ॥६१०६॥

साधुवसधीतो सहीहत्याणं श्रंतो भिणो श्रंडए श्रसक्मायं, वाहिभिणो ण भवति । श्रहवा — साहुवसहीए श्रंतो वाहि वा श्रंडयं भिन्नं ति वा उण्मियं ति वा एगट्टं, तं च कप्पे वा उज्मितं भूमीए वा, जित कप्पे तो तं कप्पं सट्टीए हत्थाणं वाहि णेउं घोवित ततो सुद्धं । श्रह भूमीए भिणां तो भूमीए खणित् ण छह्डिज्जिति, ण सुज्मतीत्यर्थः । इहम्ह त्ति तत्थत्ये सिट्टं हत्या तिण्णि य पोरिसीश्रो परिहरिज्जंति ।

इदाणि ""विंदु" ति ग्रसज्माइयस्स कि विदुष्पमाणमेत्तेण हीणेण ग्रधिकतरेण वा ग्रसज्माग्रो भवति ? ति पुच्छा ।

उच्यते - मिन्छताए पादो जिंह बुहुति तं ग्रसज्माइयप्पमाणं ॥६१०६॥ इदाणि "दिवयाय" ति -

> त्रजरायु तिण्णि पोरिसि, जराउगाणं जरे चुते तिण्णि । रायपह विंदु गलिते, कप्पति ऋण्णत्थ पुण वृहे ॥६१०७॥

जरा जींस ण मवित ताणं पस्ताणं वगुलिमादियाणं तासि पसूइकालाग्रो ग्रारव्म तिण्णि पीरिसीग्रो ग्रस्विभातो मोत्तुं ग्रहोरत्तछेदं ग्रासण्णपस्याएवि ग्रहोरत्तछेदेण सुव्भिति । गोमादिजरायुजाणं पुण जाव जरं लंबित ताव ग्रसव्भाइयं, जरे चुते तिण्णि । जाहे जरुं पितं ततो पडणकालातो ग्रारव्म तिण्णि पहरा परिहरिज्जंति । "उरायपह वृद्धसुद्ध" ति ग्रस्य व्याख्या — "रायपह बिंदु" पच्छद्धं, साधूवसहीए ग्रासण्णेण गच्छमाणस्स तिरियंचस्स जइ रहिर्राबद्द गिलता ते जइ रायपहंतरिता तो सुद्धो, ग्रह रायपहे चेव बिंदू गिलता तहावि कप्पति सच्भाग्रो काउं । ग्रह ग्रण्णिम्म पहे ग्रण्णत्य वा पितं तं जइ उदगबुिह्ववाहेण वाहरियं तो सुद्धं, पुण ति विशेषार्थप्रदर्शने, पलीवणगेण वा दह्वे सुव्भित ॥६१०७॥

१ गा० ६१०२। २ गा० ६१०२। ३ जिह न बुड्डे (ब्रा० नि०)। ४ गा० ६१०५। ५ गा० ६१०५। ६ गा० ६१०५।

"परवयणं" साणमादीणि त्ति परो त्ति चोदगो, तस्स इमं वयणं, "जइ साणो पोग्गलं समुद्दिसत्ता जाव वसिहसमीवे चिट्टइ ताव असज्भाइयं । श्रादिसद्दातो मज्जाराती" ।

ग्राचार्याह -

# जित फुसित तिहं तुंडं, जित वा लेच्छारिएण संचिक्खे । इहरा ण होति चोदग !, वंतं वा परिणतं जम्हा ॥६१०८॥

साणो भोतुं मंसं लेच्छारिएण तुंडेण वसहिग्रासण्णेण गच्छंतो, तस्स गच्छंतस्स जइ तुंडं रुहिरमादी-लित्तं खोडादिगु फुसति, तो ग्रसज्भायं । ग्रहवा — लेच्छारियतुंडो वसहि-म्रासण्णे चिट्टइ तहवि ग्रसन्भाइयं ।

"इहरह" त्ति - ग्राहारिएण हे चोदग ! भ्रसज्भातियं ण भवति, जम्हा तं श्राहारियं वंतं श्रवंतं वा ग्राहारपरिणामेन परिणयं, श्राहारपरिणयं च ग्रसज्भाइयं ण भवति, श्रणं परिणामतो मुत्त-पुरिसादि वा ॥६१०=॥ तेरिच्छं गतं।

इदाणि 3माणुस्सयं -

## माणुस्सयं चतुद्धा, ऋहिं मोत्तूण सत्तमहोरत्तं । परियावण्णविवण्णे, सेसे तिग सत्त ऋहेव ॥६१०६॥

तं माणुस्सयं ग्रसज्भायं चउन्तिहं - चम्मं मंसं रुहिरं ग्रिट्टं च । श्रिट्टं मोतुं सेसस्स तिविधस्स इमो परिहारो - खेत्ततो हत्यसतं, कालतो ग्रहोरत्तं, जं पुण सरीरातो चेव वणादिसु ग्रागच्छित परियावण्णं विवण्णं वा तं ग्रसज्भाइयं ण भवइ । 'परियावण्णं' जहा रुहिरं चेव पूयपरिणामेन ठियं, विवण्णं खदिर-कल्लसमाणं रसगादिगं च, सेसं ग्रसज्भाइयं भवति । ग्रह्वा - सेसं ग्रगारी रिजसंभवं तिण्णि दिणा, बीयायाणे वा - जो सावो सो सत्त वा ग्रहु वा दिणे ग्रसज्भाइयं भवति ।।६१०६।।

वीयायाणे कहं सत्त ग्रह वा ?, उच्यते -

रत्तुक्कडात्रो इत्थी, श्रद्घदिणे तेण सुक्कऽहिते । तिण्ह दिणाण परेणं, श्रणोउतं तं महारत्तं ॥६११०॥

णिसेगकाले रत्तुकडयाए इत्थियं पसवेइ तेण तस्स श्रष्ट दिणा परिहरियच्चा, सुक्काधिगत्तणतो पुरिसं पसवित तेण तस्स सत्त दिणा। जं पुण इत्थीए तिण्हं रिउदिणाणं परेण भवित तं सरोगजोणित्थीए महारत्तं भवित। तस्सुस्सग्गं काउं सज्भायं करेंति। एस छिहरे विही।।६११०।।

जं वृत्तं ४ ग्रिंहि मोत्तूणं ति, तस्स इदाणि विधी इमी भण्णित – दंते दिहे विगिचण, सेसही वारसेव वरिसाणि । भामितसुद्धे सीयाण पाणमादी य रुद्दघरे ॥६१११॥

जित दंतो पिंडतो सो पयत्ततो गवेसियव्यो, जइ दिट्ठो तो हत्थसतातो परं विगिचयव्यो । श्रह ण दिट्ठो तो उग्घाडकाउस्सग्गं काउं सज्भायं केरेंति । सेसिंडितेसु जीवमुक्कदिणारंभातो हत्थसतऽव्भंतरिंडितेसु वारस वरिसे श्रसज्भातियं ॥६०११॥

१ गा० ६१०५ । २ साघु इत्यपि पाठः । ३ गा० ६०६६ । ४ गा० ६१०६ ।

"भामितसुद्धे सीताण" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

सीताणे जं दहूं, ण तं तु मोत्तुं त्रणाह णिहताईं। ब्राडंवरे य रुहे, मादिसु हेट्टद्विया वारा ॥६११२॥

पुन्न दं, ''सीयाणि'' ति सुप्ताणे जाणि चियगारोविय दङ्गाणि ण तं तु ग्रहितं ग्रसज्मायं करेति, जाणि पुण तत्य ग्रण्णत्य वा ग्रणाहकलेवराणि पिरट्टिवयाणि, सण्णहाणि वा इंघणादिग्र ॥वे 'णिहय" ति-णितिखया ते ग्रसज्मातियं करेंति, ''पाण'' ति — मातंगा तेसि ग्राडंवरो जनको हिरिमिक्को वि मण्णति तस्स हेट्टा सज्जोमतग्रद्वीणि ठविज्जंति, एवं रुद्घरे, मातिघरे। कालतो वारस वरिसा। खेत्ततो हत्यसतं परिहरणिज्जा ॥६११२॥

त्रावासितं व वृढं, सेसे दिद्धम्मि मग्गण विवेगो । सारीरगामपाडग, साहीउ ण णीणियं जाव ॥६११३॥

एतीए पुन्वद्धस्स इमा विभासा— श्रिसवोमाघयणेसुं, बारस श्रिवसोहितम्मि ण करेंति । भामियवृद्धे कीरति, श्रावासितमग्गिते चेव ॥६११४॥

जं सीयाणट्ठाणं जत्य वा ग्रसिवग्रीममताणि वहूणि छड्डियाणि । ग्राघयणं ति – जत्य वा महासंगाम-मता वहू, एतेसु ठाणेसु श्रविसोधीए कालतो वारस विरसा, खेत्तग्रो हत्यसतं परिहरंति सज्मायं ण करेंतीत्ययंः ग्रह एते ठाणा दविग्गमादिणा दङ्ढा । उदगवाहो वा तेण वूढो, गामणयरे वा ग्रावासंतेण ग्रप्पणो घरट्ठाणा सोधिता । ''सेसं'' ति जं गिहीहिं न सोधितं पच्छा तत्य सांघू ठिता ग्रप्पणो वसही समंतेण मिगता जं विट्ठं तं विगिचित्ता ग्रदिट्ठे वा तिण्णि दिणे उग्घाड-उस्सग्गं करेता ग्रसढमावा सज्मायं करेद ॥६११४॥

'<sup>'२</sup>सारीरगाम'' पच्छद्व<sup>:</sup> इमा विभासा -

डहरगामिम्म मते, ण करेंती जा ण णीणियं होइ। पुरगामे व महंते, वाडगसाही परिहरंति ॥६११५॥

"सारीरं" ति मयसरीरं तं जाव डहरमाणे ण णिप्फेडियं ताव सज्कायं ण करेंति। ग्रह णगरे महंते वा गामे तत्य वाडगसावीतो वा जाव ण णिप्फेडितं ताव सज्कायं परिहरेंति। मा लोगो निद्दुक्खेति उड्डाहं करेज्जा ॥६११५॥

> चोदगाह - 'साहुवसिहसमीवेण मतसरीरस्स जइ पुफवत्थादि किचि पडित तं ग्रसन्कायं ?" ग्राचार्य ग्राह --

णिज्जंतं मोत्तूणं, पर्ययणे पुष्फमादिपिसिही । जम्हा चउप्पगारं, सारीरमञ्जो ण वज्जेंति ॥६११६॥

मतसरीरं उमग्रो वसघीए हत्थसयब्भंतरत्यं जाव निज्जइ ताव तं ग्रसज्काइयं, सेसा परवयण-भणिया पुष्फाइं पिडसेहेयव्वा ते ग्रसज्काइयं न भवंति । जम्हा सारीरमसज्काइयं च उव्विहं — सोणियं मंसं ग्रहियं चम्मं च । ग्रग्रो तेसु सज्काग्रो न वज्जणिज्जो ।।६११६।।

१ सा० ६१११। २ गा० ६११३। ३ गा० ६११३.।

# एसो उ ग्रसज्भात्रो, तव्विज्जियभातो तित्थमा मेरा। कालपिडलेहणाए, गंडगमरुएण दिइंतो ॥६११७॥

एसो संजमघातादितो पंचिवहो श्रसज्भाश्रो भणितो, तेहिं चेव पंचिहं विज्जितो सज्भाश्रो भवित । तत्य ति तिम्म सज्भायकाले इमा ववलमाणा मेर ति समाचारी – पिडवकमित्तु जाव वेला ण भवित ताव कालपिडलेहणाए कयाए गहणकाले पत्ते गंडगिदट्टंतो भविस्सिति। गिहते सुद्धे काले पट्टवणवेलाए महगिदट्टंतो भविस्सिति। १६१ १७।।

स्याद्बुद्धिः किमर्थं कालग्रहणं ?, ग्रत्रोच्यते – पंचित्रहमसज्भायस्स जाणणद्वाए पेहए कालं । चरिमा चउभागवसे, सियाइ भूमि ततो पेहे ॥६११८॥

पंचिवहं संजमघायाद्गं ैजइ कालं श्रघेतु सज्भायं करेति तो चउलहुगा, तम्हा कालपिडलेहणाए दमा सामाचारी-दिवसचरिमपोरिसीए चउभागावसेसाते कालगाहणभूमीश्रो ततो पिडलेहेयव्या । श्रह्वा — ततो उच्चारपासवणकालभूमी य ।।६११८।।

ग्रहियासिया तु श्रंतो, श्रासण्णे मज्भ दूर तिण्णि भवे । तिण्णेव श्रणहियासिय, श्रंतो व्हच्छच्च वाहिरतो ॥६११६॥

म्रंतो णिवेसणस्म तिणि उच्चारम्रियासियथंडिले मासणा-मज्मा-दूरे पिडलेहेति, मणियासिय-थंडिल्ले वि म्रंतो एवं चेव तिणिण पिडलेहेति, एवं म्रंतो थंडिल्ला । बाहि पि णिवे गणस्स एवं चेव छ भवंति एत्य मधियासियदूरत्तरे मणिधयासिया म्रासण्णतरे कायव्या ॥६११६॥

> एमेव य पासवणे, वारस चउवीसित तु पेहिता। कालस्स य तिण्णि भवे, ऋह सूरो ऋत्थमुवयाति॥६१२०॥

पासवणे वि एतेणेव कमेणं बारस, एते सब्वे चउव्वीसं। श्रतुरियमसंभंतं उवउत्तो पडिलेहिता पच्छा तिण्णि कालग्गहणथंडिले गडिलेहेति। जहण्णेणं हत्थंतरिते। "ग्रह" ति श्रणंतरं थंडिलपडिलेहजोगाणंतर-मेव सूरो श्रत्थमेति, ततो ग्रावस्सगं करेंति ॥६१२०॥

तस्सिमो विघी -

श्रह पुण णिव्वाघायं, श्रावासंतो करेंति सन्वे वि। सङ्घादिकहणगाघाततो य पच्छा गुरू ठंति ॥६१२१॥

ग्रहमित्यनंतरे सूरत्थमणाणंतरमेव ग्रावस्सगं करेंति, पुनर्विशेषणे दुविधमावस्सगकरणं विसेसेति-णिव्वाधातिमं वाधातिमं च । जइ णिव्वाधातं तो सब्वे ग्रुष्सिहता ग्रावस्सयं करेंति । श्रह गुरू सङ्देसु घम्मं कहेंति तो ग्रावस्सगस्स साहूहिं सह करणिज्जस्स वाधातो भवति, जिम्म वा काले तं करणिज्जं ग्रासितस्स वाधातो भवति, ततो गुरू णिसज्जवरो य पच्छा चरिताक्ष्यारजाणहा उस्सग्गं ठायंति ॥६१२१॥

> सेसा उ जहासत्ती, त्रापुच्छित्ताण ठंति सङ्घाणे । सुत्तत्थसरणहेतुं, त्रायरिए ठितम्मि देवसियं ॥६१२२॥

१ श्रसन्भाइयजाणणट्वाए कालं पेहए, - इइ संवन्भइ । २ छन्चद्ध इत्यपि पाठः ।

सेसा साघू गुरुं ग्रापुन्छिता गुरुट्टाणस्स मग्गतो णासण्गदूरे ग्रहारातिणिए जं जस्स ठाणं तत्य पडिवकमंताण इमा ठवणा ।

> गुरू पच्छा ठायंतो मञ्मेण गंतुं सट्ठाणे ठायति । जे वामतो ते ग्रणंतर सन्वेण गंतुं सट्टाणे ठायंति । जे दाहिणतो ग्रणंतरं सन्वेण तं च ग्रणागयं ठायंति । सुत्तत्यसम्महेरं तत्य य पुन्नामेव ठायंता करेमि भंते सामातियमिति सुत्तं करेंति ।

जाहे गुरु पच्छा सामाइयं करेंता वोसिरामि ति भणेता ठिता उस्सग्गं ताहे पुट्विट्टिया देविसया-इयारे चितेंति ।

ग्रण्णे भणंति — जाहे गुरू सामाइयं करेंति, ताहे पुन्त्रद्विता पि तं सामाइतं करेंति। सेसं कण्ट्यं ॥६१२२॥

जो होन्ज उ असमत्थो, वालो गुहुो गिलाण परितंतो । सो विकहाए विरहिस्रो, ठाएन्जा जा गुरू ठंति ॥६१२३॥

परिसंतो पाहुणगादि सो वि सज्कायङकाणनरो श्रच्छइ, जाहे गुरू ठंति ताहे ते वि वालादिया ति ॥६१२३॥

एतेण विहिणा-

त्रावासग कातूणं, जिणोवदिद्धं गुरूवएसेणं। तिणिग थुई पडिलेहा, कालस्स इमो विही तत्थ।।६१२४॥

जिणेहि गणघराणं उविदर्धं, ततो परंपरएण जाव ग्रम्हं गुरूवएसेण ग्रागतं, तं काउं ग्रावस्तगं ग्रंते तिणि युतीतो करेंति। ग्रहवा - एगा एगिसलोइया, वितिया विसिलोइया, तितया तिसिलोइया, तेसि समत्तीए कालपिडलेहणिववी इमा कायव्वा ।।६१२४।।

ग्रच्छउ ताव विधी, इमी कालभेदो ताव बुच्चित – दुविहो य होति कालो, वाघातिम एतरो य णायच्यो । वाघात्रो वंघसालाए घट्टणं सहुकहणं वा ॥६१२४॥

पुष्तद्धं कंठं । जो श्रतिरित्तवसही बहुकप्पपिडसेविता य सा घंवसाला, एत्तो णितग्रितिताणं घट्टणे पटणादिवाधातदोसा सब्दकहणेण वेलातिककमदोसा ॥६१२५॥

एवमादि -

वाघाते ततित्रो सिं, दिज्जित तस्सेव ते णिवेदेंति । णिव्याघाते दोण्णि उ, पुच्छंति उ काल घेच्छामो ॥६१२६॥

तिम्म वाषाति रे दोणिंग जे कालपिंडलेहगा णिगाच्छोते तेसि तित्रमो उवज्मायादि दिज्जित । ते कालगाहिंगो भ्रापुच्छम संदिसावम कालपिवयणं च सब्बं तस्सेव करेंति, एत्य गंडमिदहुंतो न भवति । इयरे उवज्ता चिट्टंति । मुद्धे काले तत्येव उवज्भायस्म प्वेयंति, ताहे उंडघरे वाहि कालपिंडयरगो चिट्टंड, इयरे – दुयगावि ग्रंतो पविसंति, ताहे उवज्मायस्म समीवे सब्वे जुगवं पहुवेति, पच्छा एगो उंडघरो ग्रतीति, तेण पट्टाविते सज्मायं करेंति ॥६१२६॥

निव्वाघातो पच्छद्धं ग्रस्यार्थः -

## त्रापुच्छण कितिकम्मे, त्रावासित खलिय पडिय वाघाते । इंदिय दिसाए तारा, वासमसज्माइयं चेव ॥६१२७॥

णिन्याघाए दोण्णि जणा गुरुं पुन्छंति — कालं घेन्छामो, गुरुणा श्रव्मणुण्णा, कितिकम्मं ति वंदणं दाउं डंडगं घेतुं उवउत्ता श्राव स्सयमासज्जं करेता पमज्जंता य णिग्गन्छंति । श्रंतरे य जइ पनखलंति पडंति वा वत्यादि वा विलग्गिति कितिकम्मादि किचि वितहं करेति, गुरू वा किचि पिडन्छंतो वितहं करेति तो कालवाघातोः। इमा कालभूमीए पिडयरणविधी — इंदिएहिं उवउत्ता पिडयरंता । "दिसं" ति जत्य चउरोवि दिसाश्रो दिस्संति, उडुम्मि तिण्णि तारा जित दीसंति । जइ पुण श्रणुवउत्ता श्रणिट्टो वा इंदियविसयो। दिस ति दिसामोहो दिसाश्रो तारगाश्रो वा ण दीसंति, वासं वा पडित श्रसज्भाइयं च जातं, तो कालवधो ॥६१२७॥

किंच -

## जित पुण गच्छंताणं, छीतं जोतिं च तो णियत्तेति । णिन्याघाते दोण्णि उ, अच्छंति दिसा णिरिक्खंता ॥६१२८॥

तेसि चेव गुरुसिमवातो कालसूमी गच्छंताणं जं श्रंतरे जित छीयं जोती वा फुसइ तो णियत्तंति, एवमादि कारणेहि श्रव्वाहता ते णिव्वाघातेण दो वि कालसूमीए गता संडासगादि विधीए पमिज्जिता णिसण्णा उवद्विया वा एवकेवको दो दिसाश्रो णिरिवखंता श्रच्छंति ।।६१२८।।

> कि च तत्थ कालभूमीए ठिता – सज्भायमचितेता, कणगं दट्ठूण तो नियद्वंति । पत्तेय डंडधारी, मा बोलं गंडए उवमा ॥६१२६॥

तत्य सज्मायं ग्रकरेंता ग्रच्छंति, कालवेलं च पिडयरंता । जद्द गिम्हे तिष्णि, सिसिरे पंच, वासासु सत्त कणगा पिक्खेज्जा तहा वि नियत्तंति । ग्रह निव्वाघाएण पत्ता कालग्गहणवेलाए ताहे जो डंडधारी सो ग्रंतो पिवसित्ता साहुसमीवे भणाति — बहुण्डिपुण्णा कालवेला, मा बोलं करेह । तत्थ भगंडगोवमा पुव्वभणिया कज्जिति ।।६१२६।।

ंगंडघोसिते वहुएहि सुतम्मी सेसगाण दंडो उ । ष्र्यह तं वहूहिं न सुयं, तो डंडो गंडए होति ॥६१३०॥

जहा लोगे गोमादिगंडगेणाघोसिए वहूहिं सुए थेवेसु श्रसुए गोमादि किच्चं श्रकरेंतो सुदंडो भवति, बहूहिं श्रसुए गंडगस्स डंडो भवति । तहा इहं पि उपसंहारेयव्वं ॥६१३०॥

ततो डंडघरे णिग्गते कालग्गाही उट्टेइ, सो कालग्गाही इमेरिसो -

पियधम्मो दढधम्मो, संविग्गो चेव वज्जभीरू य । खेयण्णो य अभीरू, कालं पिडलेहए साहू ॥६१३१॥

पियधम्मी दढथम्मी य । एत्य च उभंगी,तत्य इमी पढमी भंगी - णिच्चं संसारभ उविवर्गचित्ती संविग्गी,

१ गा० ६११७ । २ श्राघोसिते ( श्राव० वृ० )।

वज्जं-पावं तस्स भीरू वज्जभीरू, जहा तं ण भवति तहा जयित, एत्य कालविहिजाणगो खेयण्गो, सत्तमंतो श्रमीरू एरिसो साघू कालं पडिलेहेड, पडिजग्गति – गुण्हातीत्यर्थः ॥६१३१॥

ते य तं वेलं पडियरेंता इमेरिसं कालं ति -

कालो संभा य तहा, दो वि समप्पंति जह समं चेव। तह तं तुलेति कालं, चरिमदिसिं वा असज्भायं।।६१३२॥

संभाए धरेंतीए कालगाहणमाढतं, तं कालगाहणं संभाए जं सेसं एते दो वि जहा समं समप्येंति तहा तं कालवेलं तुर्लेति, ग्रहवा – तिसु उत्तरादियासु संभं गेण्हंति । 'चरिम' ति श्रवरा तीए ववगय-संभाते वि गिण्हंति न दोसो । ११३२।।

सो कालगाही वेलं तुलेत्ता कालभूमीग्रो संदिसावणनिमित्तं गुरुपादमूलं गच्छिति । तत्य इमा विधी -

त्राउत्तपुन्वभणिते, त्रणपुच्छा खलिय पडिय वाघाते । भासंतमूदसंकिय, इंदियविसए य त्रमणुण्णे ॥६१३३॥

जहा णिगच्छमाणी ग्राउत्तो णिगतो तहा पितसंतो वि ग्राउत्तो पितसित, पुट्विनगतो चेव जइ ग्रणापुच्छाए कालं गेण्हित पितसंतो वि जित खलित पडित जा एत्य वि कालुवधातो। ग्रह्वा ''वाघाए'' ति किरियासु वा मूढो ग्रिमधातो लेट्ठुइष्टालिदणा। मासंतमूढपच्छद्धं—सांन्यासिकं उविर वक्ष्यमाणं, ग्रह्वा – एत्य वि इमो ग्रत्यो माणियच्चो — वंदणं देंतो ग्रणं भासंतो देति वंदणं दुग्रो ण ददाति, किरियासु वा मूढो, ग्रावत्तादिसु वा संका – ''क्या ण कय" ति, वंदणं देंतस्स इंदियविसग्रो वा ग्रमणुणमागन्नो ॥६१३॥

> णिसीहिया णमोक्कारे, काउस्सग्गे य पंचमंगलए । कितिकम्मं च करेता, वितित्रो कालं च पडियरती ॥६१३४॥

पविसंतो तिष्णि णिसीहियाग्री करेति, णमो समासमणाणं ति णमोक्कारं करेति, इरियावहियाए पंच उस्सासकालियं उस्सग्गं करेति, उस्सारिए णमो अरहंताणं ति पंचमंगलं चेव् कड्ढिति, ताहे कितिकम्मं वारसावत्तं वंदणं देति, भणित य – संदिसह पादोसियं कालं गेण्हामो, गुरुवयणं गेण्हह ति । एवं जाव कालग्गाही संदिसावेत्ता आगच्छित । ताव वितिउ ति इंडिघरो सो कालं पिडियरेति ॥६१३४॥

पुणो पुट्युत्तेण विधिणा णिग्गतो कालग्गाही -

थोवावसेसियाए, संभाए ठाति उत्तराहुत्तो । चउवीसग दुमपुष्फिय, पुव्वि य एक्केक्क य दिसाए ॥६१३५॥

उत्तराहुत्तो उत्तराभिमुखो डंडवारीवि वामपासे रिजु तिरियं डंडघारी पुन्नाभिमुहो ठायित कालग्गहणणिमित्तं च अट्ठुस्सास काउस्सग्गं करेति, अण्णे पंचूसासियं करेति, उस्सारिए चउवीसत्य दुमपुष्फियं सामण्णपुन्वयं च, एए तिष्णि अव्खलिए अणुपेहेत्ता पच्छा पुन्वा एए चेव तिष्णि अणुपेहेइ, एवं दिन्द्षिणाए ॥६१३५॥

> श्रवराए य गेण्हंतस्स इमे उनघाया जाणियव्या – विंदू य छीय परिणय, सगणे वा संकिए भवे तिण्हं । भासंत मृढ संकिय, इंदियविसए य श्रमणुण्णे ॥६१३६॥

गेण्हंतस्स जइ श्रंगे उदग विंदू पडेज, श्रप्पणा परेण वा जित छीतं, श्रज्भयणं कड्ढं तस्स जित श्रण्णो भावो परिणतो श्रनुपयुवतेत्यर्थः । सगणे सगच्छे तिण्हं साधूणं गिज्जिए संका एवं विज्जुतादिसु ॥६१३६॥

भासंत पच्छद्धस्स पूर्वन्यस्तस्य इमस्य च विभासा -

मूढो य दिसज्भयणे, भासंतो वा वि गेण्हति न सुज्मे। अण्णं च दिसज्भयणं, संकंतोऽणिइविसए य ॥६१३७॥

दिसामोहो संजातो । ग्रह्वा — मूढो दिसं पडुच्च ग्रज्भयणं वा । कहं ?, उच्यते — पढमे उत्तराहुतेण ठायव्वं सो पुण पुव्वहुत्तो पढमं ठायति । ग्रज्भयणेसु वि पढमं चउवीसत्यग्रो सो पुण मूढत्तणग्रो दुमपुष्फियं
सामन्नपुव्वियं वा कड्ढिति, फुडमेवं जणाभिलावेण भासंतो कड्ढ्इ, बुडुयुडेतो वा गेण्हइ, एवं ण सुज्भइ ।
"संकंतो" ति पुव्वं उत्तराहुत्तेण ठाउं ततो पुव्वाहुत्तेण ठायव्वं, सो पुण उत्तराग्रो श्रवराहुत्तो ठायित,
ग्रज्भयणेसु वि चउवीसत्थयाग्रो ग्रण्णं चेव खुडियायारकहादि ग्रज्भयणं संकमित, ग्रह्वा — संकिति कि
ग्रमुगीए दिसाए ठितो "ण व" ति ?, ग्रज्भयणे वि कि किड्ढ्यं ण व ति ? "दिद्वयविसए य ग्रमणुण्णे" ति
ग्रिणिट्ठो पत्तो, जहा सोइंदिएण रुदितं वंत्तरेण वा म्रट्टह्हासं कृतं, रूवे विभीसगादिविकृते रूवं दिट्टं, गंघे कलेवरादिगंघो, रसस्तर्यंव, स्पर्शे ग्रग्निज्वालादि, ग्रह्वा — इट्टेसु रागं गच्छइ, ग्रणिट्टेसु इंदियविसएसु दोसं,
एवमादि उवघायविज्ययं कालं घेत्तुं कालणिवेदणाए ग्रुरुसमीवं गच्छंति ॥६१३७॥

तस्स इमं भण्णति -

जो वच्चंतिम्म विधी, श्रागच्छंतिम्म होति सो चेव। जं.एत्थं णाणत्तं, तमहं वोच्छं समासेणं॥६१३८॥

एसा गाहा भद्दवाहुकया।

एईए अतिदेसे कए वि सिद्धसेणखमासमणो पुन्वद्धस्स भणियं अतिदेसं वक्खाणेति —

त्रावस्सिया णिसीहिय, त्रकरण त्रावडण पडणजोतिक्खे । त्रपमज्जिते य भीते, छीए छिण्णे व कालवहो ॥६१३६॥

जित णितो श्राविस्सयं ण करेति पितसंतो वा णिसीहियं, श्रह्वा — श्रकरणिनित श्रासञ्जं न करेति कालभूमीतो ग्रुरुसमीवं पिट्टियस्स जित श्रतरेण साणमञ्जारादी छिदित, सेसा पदा पुन्वभणिता । एतेसु सन्वेसु कालवधो भवित ॥६१३६॥

गोणादिकालभूमी, व होन्ज संसप्पगा व उद्देन्जा । कविहसिय विन्जु गन्जिय, जक्खालित्ते य कालवहो ॥६१४०॥

पढमयाए ग्रुषं म्रापुच्छिता कालभूमि गतो, जित कालभूमीए गोणं णिसण्णं संसप्पगा वा उद्विता पेक्लेज्ज तो णियत्तए, जद्द कालं पडिलेहेंतस्स गेण्हंतस्स वा णिवेदणाए वा गच्छंतस्स कविहसियादी, एएहिं कालवधो भवति, कविहसितं णाम म्रागासे विकृतरूपं मुखं वाणरसिरसं हासं करेज, सेसा पदा गयत्था ॥६१४०॥

कालग्गाही णिव्वाघाएण गुरुसमीवमागग्री -

इरियावहिया हर्त्थंतरे वि मंगलनिवेदणं दारे । सच्वेहि वि पट्टविए, पच्छा करणं अकरणं वा ॥६१४१॥ जइ वि गुरुस्स हत्यंतरिमत्ते कालो गहितो तहावि कालपवेदणाए इरियावहिया पिडकिकिमयन्त्रा, पंचुस्सासमेत्तं कालं उस्सगं करेइ, उस्सारिए वि पंचमंगलं ठियाण कड्ढइ, ताहे वदणं दाउं कालं निवेदेति । सुद्धो पाउसिगकाले ति ताहे डंडघरं मोत्तुं सेसा सब्वे जुगवं पट्टवेंति ॥६१४१॥

कि कारणं ?, उच्यते पुट्यं <sup>9</sup>जम्मरुगदिट्ठंतो त्ति -

सिन्नहिताण वडारो, पद्धवित पमादि णो दए कालं। वाहिद्विते पिडचरए, पविसति ताहे य दंडघरो ॥६१४२॥

वडो वंटगो विभागो एगट्टं। श्रारिक्रो ब्रागारितो सारितो वा एगट्टं। वडेण श्रारितो वडारो, जहा सो वडारो सण्गिहियाण मरुताण लब्मित न परोक्खस्स तहा देसकहादिपमादिस्स पच्छा कालं ण देंति॥६१४२॥

> 'वाहिंदिते" पच्छद्धं कंठं। ''रसव्येहि वि" पच्छद्धं, ग्रस्य व्याख्या — पद्दवित वंदिते ताहे पुच्छिति केण किं सुतं भंते!। ते वि य कहंति सव्यं, जं जेण सुतं च दिईं वा ॥६१४३॥

डंडधरेणं पट्टिवते वंदिए एवं सन्त्रीहि वि पट्टिवते पुच्छा भवति — ''ग्रज्जो केण किं सुयं दिट्टं वा ?'' दंडवरो पुच्छति — ग्रण्गो वा । ते वि सन्वं कहेंति, जित सन्त्रीहि भणियं — 'ण किंचि दिट्टं सुयं वा" तो सुद्धं, करेंति सन्भायं । ग्रह एगेण वि फुडं ति विज्जमादि दिट्टं, गिज्जतादि वा सुतं, ततो ग्रसुद्धे ण करेति ।।६१४३।।

ग्रह संकितो-

एक्कस्स दोण्ह वा संकितम्मि कीरइ ण कीरई तिण्हं। सगणम्मि संकिते पर-गणम्मि गंतुं न पुच्छंति ॥६१४४॥

जित एगेण संदिद्धं .सुतं वा तो कीरित सज्भाग्रो, दोण्ह वि संदिद्धे कीरह, तिण्हं विज्जुमादिसंदेहे ण कीरह सज्भातो, तिण्हं ग्रण्णोण्यसंदेहे कीरह, सग्णसंकित परगणवयणतो सन्जाग्रो ण कायव्वो । खेत्तविभाग्णेण तेसिं चेव ग्रसज्भाद्यसंभवो ॥६१४४॥

"जं 3एत्य णाणत्तं तमहं वोच्छं समासेणं" ति ग्रस्यार्थः —

कालचउक्के णाणत्तमं तु पादोसियाए सच्वे वि । समयं पट्टवयंती, सेसेसु समं व विसमं वा ॥६१४४॥

एयं सब्वं पादोसिकाले भिणयं । इदाणि चउसु कालेसु किंचि सामणां, किं चि विसेसियं भणामि-पादोसिए डंडघरं एक्कं मोतुं सेसा सब्वे जुगवं पहुर्वेति । सेसेसु तिसु ग्रड्डरत्त वेरत्तिय पाभातिए य समंवा विसमं वा पहुर्वेति ॥६१४५॥

कि चान्यत्-

इंदियमाउत्ताणं, हणंति कणगा उ तिण्णि उक्कोसं । वासासु य तिण्णि दिसा, उदुवद्धे तारगा तिण्णि ।६१४६॥

१ गा० ६११७ । २ गा० ६१४१ । ३ गा० ६१३६ ।

सुट्ठु इंदियउवत्ते सिन्नकाले पिडजागरियन्ता घेतन्ता। कणगेसु कालसंखाकग्रो विसेसग्रो ? भण्णति – तिण्णि भिसम्मुवहणंति ति तेण उनकोसं भण्णति, चिरेण उनवातो ति तेण सत्त जहण्णे, सेसं मिक्समं ॥६१४६॥

ग्रस्य व्याख्या -

कणगा हणंति कालं, ति पंच सत्तेव विंसिसिरवासे। उक्का उ सरेहागा, पगासजुत्ताव नायव्वा ॥६१४७॥

कणगा गिम्हे सिसिरे पंच वासासु सत्त उवहणंति, उवका एवका चेव उवहणित कालं कणगो सण्हरेहो पगासिवरिहतो य, उक्का महंतरेहा पगासकारिणी य, ग्रहवा – रेहविरिहतोवि फुलिंगो पहासकारो उक्का चेव ॥६१४७॥

"'वासासु य तिण्णि दिसा" ग्रस्य व्याख्या -

वासासु व तिण्णि दिसा, हवंति पाभातियम्मि कालम्मि । सेसेसु तिसु वि चउरो, उडुम्मि चतुरो चतुदिसिं पि ॥६१४८॥

जत्थ ठितो वासकाले तिण्णि विदिसा पेनबइ, तत्य ठितो पभातियं कालं गेण्हित, सेसेसु तिसु वि कालेसु वासासु चेव । जत्य ठितो चउरो दिसाविभागे पेच्छिति तत्य ठितो गेण्हइ ॥६१४८॥

"<sup>3</sup>उदुबद्धे तारगा तिण्णि" ति ग्रस्य व्याख्या -

तिसु तिण्णि तारगात्रो, उडुम्मि पाभाइए अदिहे वि । वासासु अतारागां, चउरो छन्ने निविहो वि ॥६१४६॥

तिसु कालेसु पाउसिते श्रङ्गरितिए य जहण्णेण जित तिष्णि तारगा पेक्खंति तो गेण्हंति, उडुबद्धे चेव श्रक्मादिसंथडे जित वि एक्कं पि तारं ण पेक्खंति तहा वि पभातियं कालं गेण्हंति, वासाकाले पुण चउरो वि काला श्रव्भसंथडे तारासु श्रद्दीसंतीसु गिण्हंति ॥६१४८॥

"४छुण्णे णिविद्रो वि" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

ठागासित विंदूसु व, गेण्हित विद्वो वि पच्छिमं कालं। पिडयरित बिहं एक्को, गेण्हित ऋंतिठिक्रो एक्को ॥६१५०॥

जित वसिहस्स वाहि कालगाहिस्स ठागो णऽित्य ताहे श्रंतो छण्णे उद्धिहितो गेण्हित, श्रह उद्धिहियस्स वि श्रंतो ठाश्रो णित्य. ताहे श्रंतो छण्णे चेव णिविट्टो गेण्हित । वाहि ठितो य एक्को पिट्यरित, वासिंबहुसु पडंतीसु णियमा श्रंतो ठिश्रो गिण्हइ, तत्य वि उद्धिद्विश्रो निसण्णो वा, नवरं - पिडयरगो वि चेव ठिश्रो पिडयरइ । एस पाभाइए गच्छुवग्गहट्टा श्रववायिवही, सेसा काला ठागासित न घेतव्वा, श्राइण्णश्रो वा जाणियव्वं ।।६१५०।।

कस्स कालस्स कं दिसं ग्रभिमुहेहि पुन्वं ठायन्विमिति भण्णति – पादोसिय त्राहुरत्ते, उत्तरिदिसि पुन्वपेहए कालं । वेरत्तियम्मि भयणा, पुन्विदसा पन्छिमे काले ॥६१५१॥

१ गा० गिम्हेज, इत्यपि पाठः । २ गा० ६१४६ । ३ गा० ६१४६ । ४ गा० ६१४६ ।

पादोसिए श्रद्धरतिए णियमा उत्तरमुहो ठाति, वेरतिए भयणि ति इच्छा, उत्तरमुहो पुन्तमुहो वा, पाभाविए पुट्यं - णिग्रमा पुट्यमुहो ॥६१५१॥

इदाणि कालग्गहणं पमाणं भण्णति -

कालचउनकं उनकोसएण जहण्णेण तिगं तु वोधव्वं। वितियपद्मिम दुगं तु, मातिहाणा विमुक्काणं ॥६१५२॥

उस्सगे उनकोसेण चडरो काला घेपांति, उस्सगे चेव — जहणोण तिगं भण्गति । "वितियपदं" ति — ग्रववादो, तेण कालदुगं भवति, ग्रमायाविनः कारणे ग्रगुण्हानस्येत्ययंः । ग्रहवा — उनकोसेण चडकं भणाति । ग्रहवा — जहण्णे हाणिपदे तिगं भवति, एक्किम्म ग्रगहिते इत्यर्थः । वितिए हाणिपदे दुगं भवति, द्वयोरग्रहणादित्ययंः । एवं ग्रमायाविणो तिण्णि वा ग्रगेण्हंतस्स एक्को भवति । ग्रहवा — मायाविमुक्तस्य कारणे एकमिष कालं ग्र गुण्हतः न दोषः, प्रायिश्वत्तं वा न भवति ।।६१५२।।

कहं पुण कालचउक्कं ?, उच्यते -

फिडितम्मि अद्धरत्ते, कालं घेतुं सुवंति जागरिता । ताहे गुरू गुणंती, चउत्थे सन्वे गुरू सुवति ॥६१५३॥

पादोसियं कालं घेतुं पोरिसि काउं पृण्णपोरिसीए सुत्तपाढी सुवंति, ग्रत्यिचतगा उपकालियपाढिणो य जागरंति जाव ग्रहुरत्तो । ततो फिडिए ग्रहुरत्ते कालं घेतुं ते जागरिता सुवंति, ताहे गुरू उद्विता गुणंति जाव चरिमो जामो पत्तो । चरिमे जामे सब्वे उद्वित्ता वेरत्तियं घेतुं सज्क यं करेंति ताहे गुरू सुवंति । पत्ते पाभातिते काले जो पभातियकालं घेच्छिहिति सो कालस्स पिडक्किमिछं पाभाइयकालं गेण्हइ, सेसा कालवेलाए कालस्स पिडक्किमंति, तग्रो ग्रावस्सयं करेंति । एवं चटरो काला भवंति ।६१५३॥

तिण्णि कहं ?, उच्यते - पाभातिते ग्रगहिते सेसा तिण्णि भवे ।

ग्रहवा -

गहितम्मि अद्भरत्ते, वेरत्तिय अगहिते भवे तिण्णि ।. वेरत्तिय अद्भरत्ते, अतिउवओगा भवे दुन्नि ॥६१५४॥

वरित्तए अग्गहिए सेसेसु गहितेसु तिणि, अड्डरितए वा अगहिते तिणि, पादोसिए वा अगहिते तिणि।

दोण्णि कहं ?, उच्यते ।

पादोसियग्रहुरत्तिएनु गहिएसु सेसेसु ग्रगहिएसु दोण्णि भवे ।

श्रहवा - पादोसिए वेरतिए य गहिते दोणि ।

ग्रहवा - पादोसितपमातितेसु गहिएसु सेसेसु ग्रगहिएसु दोणिग, एस कप्पो विकप्पे । पादोसिएण चैव ग्रणुवहतेण उवग्रोगतो सुपिंडजिंगएण सन्वकाले पढंति ण दोसो ।

ग्रहवा - ग्रहुरत्तियवेरत्तियगहिते दोणि ।

ग्रववा - ग्रहरत्तियपमातिएसु गहितेसु दोणि ।

श्रहवा - वेरित्तयपमातिएसु दोण्णि । जया एवको ततो अण्णतरो गेण्हति ।

कालच उक्ककारणा इमे - कालच उक्कगहणं उस्सम्मतो विही चेव ।

ग्रह्वा - पाग्रोसिए गहिए उवहते श्रहुरसे घेतुं सज्भायं करेंति, तम्मि वि उवहते वेरित्यं घेतुं सज्भायं करेंति, पाभातितो दिवसट्ठा घेत्तव्यो चेव एवं कालच उवकं विट्ठं। श्रणुवहते पुण पाउसिते सुपिड-जिगते सव्वराति पढंति, श्रहुरित्तएण वि वेरित्तयं पढंति, वेरित्तएण श्रणुवहते सुपिडजिगतेण पाभातियमसुद्धे विट्ठं दिवसतो वि पढंति।

कालच उनके श्रग्गहणकारणा इमे — पादोसियं ण गेण्हित, ग्रसिवादिकारणतो ण सुज्भिति वा, पादो-सिएण वा सुष्पिडजिंग्गितेण पढंति ति ण गेण्हइ, वेरत्तिय कारणतो ण सुज्भिति वा पादोसिय श्रङ्करित्तएण वा पढिति ति ण गेण्हिति, पाभातितं ण गेण्हिति, कारणतो ण सुज्भिति वा ॥६१४४॥

इदाणि पाभातितकालग्गहणे विधिपत्तेयं भणामि -

पाभाइतम्मि काले, संचिक्खे तिण्णि छीयरुण्णाई । परवयणे खरमादी, पावासिय एवमादीणि ॥६१५५॥

पाभातियम्मि काले गहणविधी य।

तत्थ गहणविधी इमा-

णवकालवेलसेसे, उवग्गहिय 'अद्वया पिडक्कमते । ण पिडक्कमते वेगो, नववारहते धुवमसज्भात्रो ॥६१५६॥

दिवसतो सज्भायिवरिह्याण देसादिकहासंभवे वज्जणहा, मेहावीतराण य पिलभंगवज्जणहा, एवं सब्वेसिमणुग्गहट्टा णवकालग्गहणकाला पाभातिए श्रव्भणुण्णाया, श्रतो णवकालग्गहवेलाहि पाभातियकालग्गाही कालस्स पिडक्कमित, सेसा वि तं वेलं उवउत्ता चिट्ठंति कालस्स तं वेलं पिडक्कमेति वा ण वा । एगो णियमा ण पिडक्कमेद, जद छीयस्यादीहि न सुज्भिहिति तो सो चेव वेरित्तस्रो पिडग्गिहिस्रो होहिति ति, सो वि पिडक्कतेसु गुस्स कालं वेदिता श्रणुदिए सूरिए कालस्स पिडक्कमेते, जित य घेष्यमाणो णववारा उवहमो कालो तो णजित जहा घुवमसञ्भाइयमित्यं, न करेंति सञ्भायं ।।६१५६।।

नववारग्गहणविधी इमो।

"संचिक्ख तिण्णि छीयरुण्णाणि" ति ग्रस्य व्याख्या -

एक्केक्को तिण्णि वारा, छीतादिहतम्मि गेण्हती कालं। चोदेति खरो बारस, अणिट्ठविसए व कालवहो।।६१५७॥

एक्कस्स गेण्हतो छीयरुय।दिहते संचिक्खित ति, गहणा विरमतीत्यर्थः, पुणो गेण्हइ, एवं तिण्णि वारा। ततो परं ग्रण्णो ग्रण्णिम थंडिले तिण्णि वारा। तस्स वि उवहते श्रण्णो ग्रण्णिम थंडिले तिण्णि वारा। तिण्हं ग्रसतीते दोण्णि जणा णववाराग्रो पूरेति। दोण्हं वि ग्रसतीए एक्को चेव णववाराग्रो पूरेति। थंडिलेसु वि ग्रववातो तिसु दोसु वा एक्किम्म वा गेण्हिति।

" अपरवयणे खरमादि" ति ग्रस्य व्याख्या - "चोटेति खरो पच्छद्धं।

चोदगाह -

"जइ रुदितमणिट्ठे कालवहो ततो खरेण रिंते वारस विरसे उवहम्मर । अण्णेसु वि अणिट्ठइंदिय-विसएसु एवं चेव कालवहो भवति ॥६१४७॥

१ उवगहितहुयाए इत्यपि पाठ: । २ गा० ६१५५ ।

ग्राचार्याह –

## चोदग माणुसणिहे, कालवहो सेसगाण तु पहारे । पावासियाए पुन्वं, पण्णवणमणिच्छे उग्घाडे । ६१५८॥

माणुससरे ग्रणिट्ठे कालवहो, सेसर्गातिरिया तेसि जित ग्रणिट्ठो पहारसहो सुणिव्यति तो कालवहो।
"'पावासिय' ग्रस्य व्याख्या - पावासिया पच्छद्धं, जित पभातियकालग्गहणवेलाए पवासियभज्जा पतिणो गुणे संभरंती दिणे दिणे ग्वेज्जा तो तीए स्वणवेलाए पुट्वतरो कालो घेत्तस्वो। ग्रह सा पि
पच्चूसे स्वेज्ज ताहे दिवा गंतुं पणाविज्जिति, पणावणमणिच्छाए उग्घाडणकाउस्सग्गो कीरंति।।६१५८॥

॰एवमादीणि त्ति ग्रस्य व्याख्या -

वीसरसद्द्यंते, अव्यत्तग-डिंभगम्मि मा गिण्हे । गोसे द्रपट्टविते, वित्रुण च्छीयऽण्णहिं पेहे ॥६१५६॥

ग्रन्चायासेण रुवणं तं वीसरस्सरं भण्गति, तं उवहणते । जं पुण महुरसद् घोलमाणं च नोवहणइ। जाव ग्रजंपिरं ताव ग्रन्वत्तं, तं ग्रण्गेणवि विस्सरसरेणं उवहणति, महंतउस्संभररोवणेण वि उवहणति । पाभातिगकालगहणविधी गया, इयाणि पाभातियट्टवण विधी —

"गोसे दर" पच्छदं, गोसि त्ति उदिते ग्रादिच्चे दिसावलोयं करेत्ता पट्टवेंति । दरपट्टविति त्ति ग्रद पट्टविते जित छीयादिणा भग्गं पट्टवणं ग्रण्णो दिसावलोगं करेत्ता तत्थेव पट्टवेंति, एवं तित्तियवाराए वि ॥५१५६॥

दिसावलोयकरणे इमं कारणं -

त्राइण्णपिसित महिगा, पेहंता तिण्णि तिण्णि ठाणाइं । णववार खुते कालो, हतो त्ति पढमाए ण करेंति ॥६१६०॥

ग्राइणापिसियं ग्रातिण्णपोग्गलं तं काकमादीहिं ग्राणियं होज्ज, महिया वा पिंडिनारढा, एवमादि एगट्टाणे तयो वारा जवहते हत्यसयवाहिं ग्रणां ठःणं गंतुं पेहति पिंडिलेहित पट्टवेंति ति वृत्तं भवित, तत्य वि पुन्तुत्तविहाणेण तिष्णि वारा पट्टवेंति । एवं वितियट्टाणे वि ग्रमुद्धे ततो वि हत्यसयं ग्रणां ठाणं गंतुं तिष्णि वारा पुन्तुत्तविहाणेण पट्टवेंति, जइ मुद्धं तो करेंति सज्भायं णववारा । खुत्तादिणा हते णियमा हतो कालो, पढमाए पोरिसीए ण करेंति सज्भायं ॥६१६०॥

पद्ववितम्मि सिलोगे, छीते पिल्लेह तिण्णि श्रण्णत्थ । सोणित मुत्त पुरीसे, घाणालोगं परिहरिज्जा ॥६१६१॥

जया पट्टवणाती तिण्णि दु ग्रज्भयणा सम्मत्ता तदा उर्वीर एगी सिलोगी किंद्दयव्यी, तिम्म समत्ते पट्टवणे समप्यति ॥६१६१॥ "४तव्यज्जो भातो" वितियपादो गतत्थो ।

"सोणिय त्ति ग्रस्य व्याख्या -

श्रालोगम्मि चिलिमिली, गंधे श्रण्णत्थ गंतु पकरेंति । वाधातिम कालम्मी, गंडगमरुगा णवरि णत्थि ॥६१६२॥

१ गा० ६१४४ । २ गा० ६१४४ । ३ छीए छीए तिगी पेहे ( आव०वृ० ) । ४ गा० ६१६१ । ५ गा० ६१४७ ।

जत्य मज्भातियं करेंतेहिं सोणियचिरिक्का दिस्संति तत्य ण करेंति सज्भायं, कडगं चिलिमिली वा श्रंतरे दाउं करेंति । जत्य पुण सज्भायं चेव करेंताण मुत्तपुरीसकलेवरादियाण य गंधो, श्रण्णिम्म वा श्रसुभगंधे श्रागच्छंते तत्य सज्भायं ण करेंति, श्रण्णत्य गंतुं करेंति । श्रण्णं पि वंधणसेहणादि श्रालोगं परिहरिज्जा । एयं सव्वं णिव्वाघातकाले भणितं । वाघातिमकाले वि एवं चेव । णवरं – गंडगमरुश्रदिद्वंता ण भवंति ॥६१६२॥

एतेसामण्णतरे, असज्भाते जो करेइ सज्भायं। सो आणा अणवत्थं, मिच्छत्त विराधणं पावे।।६१६३।। वितियागाढे सागारियादि कालगत अहव वोच्छेदे। एतेहि कारणेहिं, जयणाए कप्पती काउं।।६१६४॥

दो वि कंठाभ्रो ॥६१६३,६४॥

जे भिक्खू श्रप्पणो श्रसज्भाइए सज्भायं करेइ, करेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१६॥

श्रप्पणो सरीरसमुत्ये ग्रसज्भातिते सज्भाग्री श्रप्पणा ण कायन्त्रो, परस्स पुण कायन्त्रो, परस्स पुण वायणा दायन्त्रा । महंतेसु गन्छेसु ग्रन्त्राउलत्तणग्रो समणीण य णिन्चोउयसंभवी मा सज्भाग्रो ण भविस्सति, तेण वायणसुत्ते विही भण्णति ।

ग्रायसमुत्थमसन्भाइयस्स इमे भेदा -

श्रव्वाउलाण णिचोउयाण मा होज्ज निचऽसज्भाश्रो। श्रदिसा भगंदलादिसु, इति वायणसुत्तसंबंधो।।६१६४।। श्रातसमुत्थमसज्भाइयं तु एगविहं होति दुविहं वा। एगविहं समणाणं, दुविहं पुण होति समणीणं।।६१६६।।

एगविहं समणाणं तं च व्रणे भवति, समणीणं दुविहं व्रणे उदुसंभवे च ॥६१६६॥ इमं व्रणे विहाणं -

धोतिम्म य निप्पगले, बंधा तिण्णेव होंति उक्कोसा। परिगलमाणे जयणा, दुविहम्मि य होति कायच्वा ॥६१६७॥

पढमं विय वर्णो हत्यसयस्स बाहिरतो धोविछं णिप्रगलो कतो ततो परिगलंते तिण्णि बंघा उनकोसेण करेंतो वाएति । दुविहं व्रणसंभवं उडयं च, दुविहे वि एवं पट्टगजयणा कायव्वा ॥६१६७॥

> समणो उ वणे व भगंदले व बंधेक्कका उ वाएति। तह वि गलंते छारं, दाउं दो तिण्णि वा बंधे॥६१६८॥

"व्रणे धोयणिष्पगले हत्यसयवाहिरतो पट्टगं दाउं वाएइ, परिगलमाणेण मिण्णे तिम्म पट्टगे तस्सेव उविर छारं दाउं पुणो पट्टगं देति वातेति य, एवं तितयं पि पट्टगं बंबेज्जा वायणं च देज, ततो परं परिगल-माणे हत्यसयब्राहिरं गंतुं वणं पट्टगे य घोविउं पुणो एतेणेव क्रमेण वाएति । श्रह्वा — श्रण्णत्थ गंतुं पढंति ।।६१६।। एमेव य समणीणं, वणिम्म इतरिम्म सत्तर्यंघा उ । तह वि य अठायमाणे, धोऊणं अहव अण्णत्य ॥६१६९॥

इयरंति उडुग्रं एवं चेव, णवरं - सत्तवंद्या उनकोसेण कायव्वा, तह वि ग्रहुंते हत्थसयवाहिरती घोविचं पुणो वाएति, ग्रहवा - ग्रण्णत्य पढंति ॥६१६६ ।

> एतेसामण्णतरे, असन्साए अप्पणो व सन्सायं। जो कुणति अजयणाए, सो पावति आणमादीणि ॥६१७०॥

श्राणादिया य दोसा भवंति।

इमे य -

सुयनाणम्मि य भत्ती, लोगविरुद्धं पमत्तछलणा य । विज्जासाहण वर्धगुण्ण धम्मयाए य मा कुणसु ॥६१७१॥

सूयणाणे ग्रणुवचारतो ग्रभत्ती भवति । ग्रहवा — सुयणाणभित्तरागेण ग्रसज्जातिते सज्भायं मा कुणसु, उवदेसो एस-जं लोगवम्मविरुद्धं च तं ण कायव्यं । ग्रविहीए पमत्तो लटभित तं देवया छलेज्ज । जहा विज्जासाहणवद्दगुण्णयाए विद्या न सिज्भित तहा इहं पि कम्मखग्री न भवद । वैग्रण्यं वैद्यमंता — विपरीतभावे-त्ययं: । "वम्मयाए य" सुयवम्मस्स एस वम्मो जं ग्रसज्भाद्दए सज्भायवद्यणं ण करेंतो सुयणाणायारं विराहेद्द, तम्हा मा कुणसु । १६१७१।।

चोदकाह - ''जित दंतब्रिट्टिमंससोणियादी श्रम्ञज्काया, णगु देहो एयमतो चेव, कहं तेण सज्कायं करेह ?"

ग्राचार्याह -

कामं देहावयवा, दंतादी अवजुता तह विवन्जा। अणवजुता उ ण वन्जा, इति लोगे उत्तरे चेवं ॥६१७२॥

कामं चोदगाभिष्पायग्रणुमयत्ये सच्चं, तम्मयो देहोवि । सरीराग्रो ग्रवजुत त्ति पृथग्भावा ते वज्जणिज्जा, जे पुण ग्रणवजुया तत्यत्या ते ण वज्जणिज्जा, इति उपप्रदर्शने । एवं लोके हप्टं, लोकोत्तरेऽ प्येवमित्यर्थः ॥६१७२॥

कि चान्यत् -

अर्थनंतरमललित्तो, वि कुणित देवाण अञ्चणं लोए । वाहिरमलित्तो पुण, ण कुण्ड अवणेड् य ततो णं ॥६१७३॥ अन्यंतरा मूत्रपुरीपादी, तेहि चेव वाहिरे उवलित्तो कुण्ड तो अवण्यं करेड ॥६१७३॥ कि चान्यत् –

> त्राउद्दियावराहं, सन्निहिता ण खमए जहा पहिमा । इय परलोए दंडो, पमत्तछलणा य इति त्र्याणा ॥६१७४॥

जा य पिंडमा सिणिहिय ति-देवयाग्रिघिट्ठिता, सा जित कोइ ग्रणाढिएण ग्राउट्टित ति जाणंतो वाहिरमलिलो तं पिंडमं छियित, ग्रच्चणं वा से कुणइ तो ण खमइ, खेतादि करेइ, रोगं च जिष्ड, मारेइवा। इय ति — एवं जो ग्रसद्भाइए सज्भायं करेति तस्स णाणायारविंराहणाए कम्मबंघो, एस से परलोइग्रो दंडो, इह लोए पमत्तं देवता छलेज्ज स्यात्। ग्राणादिविराधणा वा धुवा चेत्र।।६१७४॥

कोइ इमेहि ग्रप्पसत्थकारणेहि ग्रसज्भाइए सज्भायं करेज्ज -

रागा दोसा मोहा, असज्काए जो करेज्ज सज्कायं। आसायणा तु का से, को वा भणितो अणायारो।।६१७४॥

रागेण दोसेण वा करेज्ज। ग्रहवा — दिसणमोहमोहितो भणेज्ज – का ग्रमुत्तस्स णाणस्स ग्रासायणा ? को वा तस्स ग्रणायारो ? — नास्तीत्ययं: ॥६१७५॥

एतेसि इमा विभासा -

गणिसद्माइमहितो, रागे दोसेण ण सहती सहं। सन्त्रमसज्कायमयं, एमादी होति मोहात्रो ॥६१७६॥

महिन्रो ति हृष्टतुष्टनंदितो, परेण गणिवायगो वाहरिज्जंतो भवति, तदिभलासी ग्रसज्भातिए एवं सज्भायं करेइ, एवं रागे। दोसेण – कि वा गणी वाहरिज्जित वायगो ? ग्रहं पि ग्रधिज्जामि जेण एयस्स पिंडसवित्तभूतो भवामि, जम्हा जीवसरीरावयवो – श्रसज्भायमयं न श्रद्धातीत्यथं: ॥६१७६॥

इमे दोसा -

<u>.</u> . .

उम्मायं च लभेज्जा, रोगायंकं च पाउणे दीहं। तित्थकरभासियात्रो, खिप्पं धम्मात्रो भंसेज्जा ॥६१७७॥

खित्तादिगो उम्मातो, चिरकालिगो रोगो, श्रासुघाती श्रायंको – एस वा पावेज्ज, धम्माश्रो भंसो, मिच्छादिट्टी वा भवति, चरित्ताश्रो वा परिवडति ॥६१७७॥

इह लोए फलमेयं, परलोए फलं न देंति विज्जाओ । आसायणा सुयस्स य, कुन्वति दीहं तु संसारं ॥६१७८॥

सुयणाणायारिववरीयकारी जो सो णाणावरिणज्जं कम्मं वंधित, तदुदयाम्रो य विज्जाम्रो कयोवचाराम्रो वि फलं ण देंति-ण सिद्ध्यं तीत्यर्थः, विधीए श्रकरणं परिभवो एवं सुतासादणा, श्रविधीए वहुंतो णियमा श्रष्टु कम्मपगतीम्रो वंधइ, हस्सिट्ठितियाम्रो दीहिऽईस्रो करेइ, मंदाणुभावा य तिन्वाणुभावाम्रो करेइ, श्रप्पपदेसाम्रो य बहुपदेसाम्रो करेति, एवंकारी य णियमा दीहं संसारं णिन्वत्तेति। श्रहवा — णाणायारिवराहणाए दंसणिवराहणा, णाणदंसणिवराहणाहि णियमा चरणिवराहणा। एवं तिण्हं विराहणाए ममोक्खो, श्रमोक्खे णियमा संसारो ।।६१७८॥

वितियागाढे सागारियादि कालगत असति वोच्छेदे। एएहिं कारणेहिं, कप्पति जयणाए काउं जे ॥६१७६॥ पूर्ववत

सन्वत्थ त्रणुप्पेहा, ग्रप्रतिसिद्धादित्यर्थः ।

## जे भिवख् हेड्डिल्लाई समोसरणाई त्रवाएत्ता उवरिल्लाई समोसरणाई वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जित ॥स्०॥१७॥

## त्रावासगमादीयं, सुयणाणं जाव विंदुसारात्र्यो । उक्कमञ्रो वादेंतो, पावति त्र्याणाइणो दोसा ॥६१८०॥

जं जस्स ग्रादीए तं तस्स हिट्टिन्लं, जं जस्स उवरिन्लं तं तस्स उवरिन्लं, जहा दसवेयालिस्सा-वस्सगं हेट्टिन्लं, उत्तरज्क्मपणाण दसवेयालियं हेट्टिन्लं, एवं णेयं जाव विदुसारेति ॥६१८०॥

> सुत्तत्थ तदुभयाणं, श्रोसरणं श्रहव भावमादीणं । तं पुण नियमा श्रंगं, सुयखंधो श्रहव श्रज्भयणं ॥६१८१॥

समोसरणं णाम मेलग्रो, सो य सुत्तत्याणं, ग्रह्वा - जीवादि णवपदत्यभावाणं । ग्रह्वा - द्व्वखेत्तकालभावा, एए जत्य समोसढा सन्त्रे ग्रत्यित्तवुत्तं भवति, तं समोसरणं भण्णित ।

तं पुण कि होज्ज ? उच्यते-श्रंगं, सुयनखंघो, श्रज्भयणं, ृद्देसगो । श्रंगं जहा श्रायारो तं श्रवाएत्ता सुयगढंगं वाएति । सुयनखंघो—जहा ग्रावस्सयं तं श्रवाएत्ता दसवेयालियसुयखंघं वाएति । श्रज्भयणं जहा सामातितं श्रवाएता चडवीसत्ययं वाएति , श्रह्मवा — सत्यपरिण्णं श्रवाएत्ता लोगविजयं वाएति । उद्देसगेसु जहा सत्य-परिण्णाए पढमं सामन्नउद्देसियं श्रवाएता पुढविक्काउद्देसियं वितियं वाएति । एवं सुत्तेसु वि दट्टब्वं । श्रह्मवा — दोसु सुश्रक्खंधेसु जहा वंभचेरे श्रवाएता श्रायारग्गे वाएति । सव्वत्य उक्कमतो । एवं तस्स श्राणादिया दोसा चडलहुगा य, श्रत्थे चउगुरू भण्णति, पमत्तं देवया छलेज्ज ॥६१८१॥

इमो य दोसो -

उवरिसुयमसद्हणं, हेट्टिल्लेहि य त्रभावितमतिस्स । ण य तं भुज्जो गेण्हति, हाणी त्रण्णेसु वि त्रवण्णो ॥६१८२॥

हेट्टिल्ला उस्सग्गसुता तेर्हि अगाविस्स उविरिल्ला अववादसुया ते ण सद्हिति अतिपरिणामगो भवित, पच्छा वा उस्सगं न रोचेइ अतिवकामेय ति काउं तं ण गेण्हित । अण्णं उविरं गेण्हित एवं आदिसुत्तस्स हाणी नासिमत्ययं: । आदिसुत्तविज्जतो उविरिसु अट्टाणेण य पयत्तेण वहुस्सुतो भण्णित, पुच्छिजमाणो य पुच्छे ण णिव्वहित, जारिसो एसं अणायगो तारिसा अण्णे वि एवं अण्णेसि पि अवण्णो भवित, जम्हा एवमादी दोसा तम्हा परिवाडीए दायव्वं ।।६१६२।।

इमो ग्रववातो -

णाऊण य बोच्छेदं, युन्त्रगते कालियाणुजोगे य । सुत्तत्थ तदुभए वा, उक्कमञ्रो वा वि वाएज्जा ॥६१८३॥

पियधम्म-दढधम्मस्स, निस्सग्गतो परिणामगस्स, संविग्गसभावस्स, विणीयस्स परममेहाविणो - एरिसस्स कालियसुत्ते पुन्वगए च मा वोच्छिजउत्ति उक्कमेण वि देज्ज ,।६१८३॥

जे भिक्ख् णववंभचेराई अवाएत्ता उवरियसुयं वाएइ वाएंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१८॥ णववंभचेरगहणेणं सन्वो श्रायारो गहितो, ग्रह्वा - सन्वो चरणाणुग्रोगो तं श्रवाएता उत्तमसुतं वाएति, तस्स श्राणादिया दोसा चउलहुं च ॥६१८२॥

किं पुण तं उत्तमसुतं ? उच्यते -

छेयसुयमुत्तमसुयं, ग्रहवा वी दिद्विवात्रो मण्णइ उ । जं तहि सुत्ते सुत्ते, विण्णिज्जइ चउह त्र्रणुत्रोगो ।।६१८४॥

पुन्तवः कंठं। ग्रह्वा - वंभचेरादी श्रायारं श्रवाएता धम्माणुश्रोगं इसिभासियादि वाएति, श्रह्वा - सूरपण्णित्तयाइगणियाणुश्रोगं वाएति, श्रह्वा - दिट्ठिवातं दिवयाणुश्रोगं वाएति, श्रह्वा - जदा चरणाणुश्रोगो वातितो तदा धम्माणुयोगं श्रवाएता गणियाणुयोगं वाएति, एवं उनक्रमो चार णयाए सन्वो वि भासियन्वो, एवं सुत्ते।

ग्रत्थे वि चरणाणुग्रोगस्त ग्रत्थं ग्रवहेत्ता धम्मादियाण ग्रत्थं कहेति ११। ग्रादेसग्रो वा चउगुरुं। छेदसुयं कम्हा उत्तमसुत्तं १, भण्णति – जम्हा एत्थ सपायिन्छत्तो विधी भण्णति, जम्हा य नेण चरणविसुद्धी करेति, तम्हा तं उत्तमसुतं।

दिद्विवाग्रो कम्हा ?, उच्यते - जम्हा तत्थ सुत्ते चउरो श्रणुशोगा विष्णञ्जंति, सन्वाहि णयिवहीहि दन्वा दंसिञ्जंति, विविधा य इङ्कीग्रो श्रतिसता य उप्पञ्जंति, तम्हा तं उत्तमसुतं । एवं सुत्तस्स उक्कमवायणा विजया ॥६१८३॥

ग्रत्थस्स कहं भाणियव्वं ?, उच्यते -

अपुहुत्ते अणुश्रोगो, चत्तारि दुवार भासई एगो। पुहुत्ताणुश्रोगकरणे, ते अत्थ तश्रो उ वुच्छिन्ना ॥६१८५॥ कंड्या

ग्रहवा - सुत्तवायणं पडुच्च कमो भण्णति, णो ग्रहुं पटुवणं । कम्हा ?, जम्हा सुत्ते सुत्ते चडरो ग्रणुग्रोगा दंसिज्जंति । उक्तं च -

> श्रपुहुत्ते व कहेंते, पुहुत्ते वुक्कमेण वाययंतम्मि । पुन्वभणिता उ दोसा, वोच्छेदादी मुणेयन्वा ॥६१८६॥ कंठ्या

णवरं – वोच्छिज्जंति एगसुत्ते चउण्हमणुद्रोगाणं जा कहणविधी सा पुहत्तकरणेण वोच्छिणा, ण संपयं पवत्तइ णजइ वा, ग्रहवा – तेसि ग्रत्थाण कहणसक्त्वेण एगसुत्ते ववत्थाणं वोच्छिणां पृथक् स्थापित-मित्यर्थः ॥६१८४॥

केण पुहत्तीकयं ?, उच्यते -

वलंबुड्डिमेहाधारणाहाणीं णाउं विज्मं दुब्बलियपूसिमत्तं च पडुच्च -देविंदवंदिएहिं, महाणुभागेहि रिक्ख अज्जेहिं। जुगमासञ्ज विभत्तो, अणुश्रोगो तो कन्त्रो चउहा ॥६१८७॥ कंठ्या

के पुण ते चउरो ग्रणुग्रोगा ?, उच्यते -

कालियसुर्यं च इसिभासियाणि तइयाएं सूर्पण्णत्ती । जुगमासज्ज विभत्तो, त्रणुत्रोगों तो कत्रो चउहा ॥६१८८॥ कंठ्या ग्रहवा - कि कारणं णयविज्ञतो चरणाणुग्रोगो पढमं दारठिव्यं ?, उच्यते -णयविज्जित्रो वि हु त्रलं, दुक्खक्खयकारस्रो सुविहियाणं । चरणकरणाणुत्रोगो, तेण कयमिणं पढमदारं ॥६१८६॥ कंट्या

शिष्याह - "कालियसुयं ग्रायारादि एक्कारस ग्रंगा, तत्थ पकप्तो ग्रायारगतो । जे पुण ग्रंगवाहिरा छेयसुयब्भयणा ते कत्थ ग्रणुग्रोगे वत्तव्वा ? उच्यते -

जं च महाकप्पसुयं, जाणि य सेसाई छेदसुत्ताई । चरणकरणाणुयोगो, त्ति कालियछेत्रोवगयाणि य ॥६१६०॥ ग्रावस्सयं दसवेयालियं चरणघम्मगणिवदिवयाण पुहत्ताणुद्योगे ।

कमठवे कारण इमं -

अपुहत्ते वि हु चरणं, पढमं विष्णिज्जते ततो धम्मो । गणित दिवयाणि वि ततो, सो चेव गमो पुहत्ते वी ॥३१६१॥ कंट्या तेम पूण जुगवं विष्णिजमाणेसु इमा विधी –

एक्केक्कम्मिउ सुत्ते, चउण्ह दाराण आसि तु विभासा । दारे दारे य नया, गाहगगेण्हंतए पष्प ॥६१६२॥

सुत्ते सुत्ते चउरो दार ति प्रणुग्रोगा, पुणो एक्केक्को प्रणुग्रोगो णएहि चितिज्जंति, ते य नया गाहगं पडुच गिण्हंतगं वा संखेववित्यरेहि दट्टन्वा —

जइ गाहगो णातुं समत्यो गिण्हंतगो वि समत्यो तो सन्वणएहि वित्यरेणवि भासियव्वं, वितियभंगे गेण्हंतगबसेण वत्तव्वं, तित्यभंगे जित्तवं बुतं तस्स धारणसमत्यो तित्त्यं भासित, चिरमे दोण्गि वि जं सुत्ताणुरूवं श्रपुहत्ते पुहत्ते वा ।।६१६२।।

> ते चउरो अणुओगा कहं विभासिक्जंति ?, उच्यते — समत त्ति होति चरणं, समभाविम्म य ठितस्स धम्मो उ । काले तिकालविसयं, दविए वि गुणो णु दव्यण्णू ॥६१९३॥

तुलायरणं व समभावकरणं । चरणसमभावद्वियस्स णियमा विसुद्धिस्हेवो धम्मो भवति । काले णियमा तिकालविसयं चरणं, जम्हा समयखेत्ते कालविरिहतं न किचिमित्य । ग्रहवा – तिकालविसयं ति पंचित्यकाया जहा धुवे णितियया सासती तहा चरणं भुवि च भवति भविस्सिति य । दव्वाणुग्रोगे चरणिवता ।

कि दन्त्रो गुणो ति ? दन्त्रद्विताभिष्पाएण चरणं दन्त्रं, पज्जवद्विताभिष्पाएण चरणं गुणे, ग्रह्त्वा — पढमतो सामाइयगुणे पिडवत्तीतो पुन्त्रमेव चरणं लग्भिति, चरणिद्वितस्स धम्माणुग्रोगो लभिति, चरण-धम्मिद्वियस्स गणियाणुग्रोगो दिज्ञिति, ततो तिग्रणुग्रोगमावितिथिरमितिस्स दन्त्राणुग्रोगो य णयविधीहि दंसिज्ञिति ।।६१६३।।

इदं च वण्यति —

एत्थं पुण एक्केक्के, दारम्मि गुणा य हात्रज्ञाया य । गुणदोसदिष्टसारो, णियत्तत्ति सुहं पवतत्ति य ॥६१६४॥ एत्य त्ति एतेसि श्रणुग्रोगाण-श्रत्थकहणे, पुण विसेसणे । कि विसेसेति ?, एक्केक्के श्रणुग्रोगे गुणा दरिसिङ्जंति ।

ग्रावाय त्ति — दोसा य कहं ?, उच्यते — पिंडिसिद्धं ग्रायरंतस्स विहि ग्रकरेतस्स य इहपर-लोइयदोसा, पिंडिसिद्धवज्ञेतस्स विहि करेंतस्स इहपरलोइया गुणा । चरणाणुत्रचयभवणं गुणसारो, चरण-विघातो कम्मुवचयमवणं च दोससारो, एवं गुणदोसिद्दृसारो दोसट्टाणेसु सुहं णिवत्तित, गुणठाणेसु य सुहं पवत्तते । ग्रह्वा — णयवादेसु एगंतग्गाहे दिदृदोसो सुहं णिवत्तेति, ग्रणेगंतगाहे य दिट्टगुणो सुहं पवत्ति । १६१६४।।

ग्रतो भण्णइ -

त्रपुहुत्ते य कहेंते, पुहुत्ते वुक्कमेण वायर्यतम्म । पुन्वभणिता उ दोसा, वोच्छेदादी मुणेयन्वा ॥६१९५॥

श्रणुग्रीगाणं श्रपुहत्तकाले पुहत्तं विणा कारणे ण कायव्वं, पुहत्ते णाकारणेण उक्कमकरणं कायव्वं । श्रह्ना - करेति पिडिसिद्धः तो इमातो श्रादिसुत्ते जे वोच्छेदादिया दोसा वृत्ता ते भवंति ।।६१६४।।

> त्रायारे त्रणहीए, चउण्ह दाराण त्रण्णतरगं तु । जे भिक्खू वाएती, सो पावति त्राणमादीणि ॥६१६६॥

सुयकडादी चरणाणुश्रोगे दट्टच्चो, सेसं कंठं।

णाऊण य वोच्छेयं, पुञ्चगए कालियाणुत्रोगे य । सुत्तत्यनाणएणं, अप्पा वहुयं तु णायव्वं ॥६१९७॥ पूर्ववत्

जे भिक्खू श्रंपत्तं वाएइ वाएतं वा सातिज्जति ।। स०।। १६।।

जे भिक्खु पत्तंणं वाएंइ वाएंतं णं वा सातिज्जति ।।स०।।२०।।

ग्रपात्रं ग्रायोग्यं ग्रभाजनमित्यर्थः, तप्पडिपक्लो पत्तं ।

जे भिक्खू अपत्तं वाएइ वाएतं वा सातिज्जति ॥ स्०॥२१॥

जे भिक्खू पत्तं ण वाएति ण वाएतं वा सातिज्जति ।। स.०।। २२।।

ग्रप्राप्तकं क्रमानधीतश्रुतमित्यर्थः, पहिषयको पत्तं, माणादी चउलहुं वा । एते चउरो वि मुता एगट्टा वक्काणिज्जंति ।

केरिसं ग्रपात्रं ? उच्यते -

तितिणिए चलचित्ते, गाणंगणिए य दुव्वलचरित्ते । त्रायरिय पारिभासी, वामावट्टे य पिसुणे य ॥६१६८॥

तितिणोइ त्ति ग्रस्य न्याख्या – दुविघो तितिणो दन्ने भावे य । तेंदुरुयदारुयं पित्र, अग्गिहितं तिडितिडेति दिवसं पि । ग्रह दन्वितिणो भावतो य आहारुविहसेज्जासु ॥६१९६॥ जं ग्रग्गीए छुटं तिहीतिहेति तं दर्व्वितिषणं । भावितिषणो दुविहो वयणे रसे य, वयणे तितिणो क्याकएसु किचि भणितो चोदितो वा दिवसं पि तिहितिहेंतो ग्रन्छिति । रसितिषणो तिविहो – ग्राहार स्विह सेज्जासु ॥६१६६॥

तत्य ग्राहारे इमो-

श्रंतोवहिसंजोवण, त्राहारे वाहि खीरदृहिमादी। श्रंतो तु होति तिविहा, भायण हत्थे मुहे चेव ॥६२००॥

ग्राहारो दुविधो - वाहि ग्रंतो य । तत्य वाहि सीरं दिं वा लंभिता हिंदंतो चेव तं सीरं कलमसालिग्रोदणं उप्पाएंतो खंडमादि वा संजोएंतो वाहि संजोयणं करेति ।

ग्रंतो ति वसहीए, सा निविधा – भायणे हत्ये मुहे ति वा । तत्य भायणे – जत्य कलमसालिग्रोदणो तत्य क्वीरं दिंघ वा पिक्खवित, हत्ये तलाहणादिणा पिडविगतिमादियं हत्यिद्वियं वेढेत्ता मुहे पिक्खवित, पुटवं मुहे तलाहणादि पिक्खवित्ता पच्छा पिडविगति पिक्खवित ॥६२००॥

एमेव उविहसेन्जा, गुणोवगारी य जस्स जो होति । सो तेण जो अतंतो, तदभावे तिंतिणो णाम ॥६२०१॥

उनकोसं ग्रंतरकप्पं लढ्ं उनकोसं चेव चोलपट्टकं उप्पाएता तेण सह परिभोगेण संजोएति । एवं सेसोविह पि, एवं सेज्जं ग्रकवाडं लढ्ं कवाडेण सह संजोएति ।

> जं जस्स ग्राहारादि तस्स गुणोवकारी ग्रनभंतो तितिणो भवति ।।६२०१।। इदाणि <sup>२</sup>चलचित्ते ति ग्रस्य व्याख्या —

> > गति ठाण भास भावे, लहुत्रो मासो य होति एक्केक्के । त्र्याणाइणो य दोसा विराहणा संजमायाए ॥६२०२॥

चपलो गतिमादितो चडिव्वहो, चउसु वि पत्तेयं मासलहुं पिच्छतं ॥६१०२॥

तत्य गतिट्राणचवलाण इमा विभासा -

दाबद्विद्यो गतिचवलो उथाणचवलो इमो तिबिहो। इडादसइं फुसती, भमति व पादे व णिच्छुभति ॥६२०३॥

गतिचवलो दुयं गच्छति – तुरितगामीत्यर्थः । णिसण्गो पट्टिवाहुऊरूकरचरणादिएहि कुडुयंमादिएहि णेगसो फुसइ, णिसण्गो य हत्यो म्रासणं म्रमुंचतो समंता भ्रमति । हत्यपादाण पुगो पुणो य संकोयणं विक्लेवं वा करेति, गायस्य वा कंपं ।।६२०३॥

भासाचवलो इमो -

भासचवलो चउद्धा, असत्ति अलियं असोहणं वा वि । असभाजोग्गमसन्मं, अणुहितं तु असिमक्वं ॥६२०४॥ ग्रसव्भव्यनावी ग्रसमिविखयप्पनावी ग्रदेसकानप्पनावी । ग्रसत्ति, ग्रनियं जहा गो ग्रश्वं व्रवीति, ग्रयवा – ग्रसत्ति ग्रसोभणं च ग्रसव्भावत्यं, जहा श्यामाकतंदुनमात्रोऽयमात्मा । ग्रपंडिता जे ते ग्रसव्मा तेसि जं जं जोग्गं तं तं ग्रसव्मं ।

ग्रह्वा - जा विदुसभा न भवति सा ग्रसन्भा, तीए जं जोग्गं तं ग्रसन्भं, तं च ग्राम्यवचनं कर्कशं कटुकं निष्ठुरं जकारादिकं वा।

> युद्धीए श्रण्हियं पुव्वावरं इहपरलोयगुणदोसं वा जो सहसा भणइ, सो श्रसमिविखयप्पलावी॥६२०४॥ श्रदेसकालप्पलावी इमो -

कज्जविवत्ति दट्ठूण भणति पुन्वं मते तु विण्णातं। एवमिणं ति भविस्सति, ऋदेसकालप्पलावी तु ॥६२०५॥

ग्रदेसकालप्पलावी-जहा भायणं पिडक्किमयं ग्रहुकरणं पि से कयं लेवितं रूढं, ततो पमाएण तं भग्गं ताहे सो ग्रदेसकालप्पलावी – "मए पुन्वं चेव णायं, जहा एयं भिज्जिहिति" ॥६२०५॥

इमो <sup>२</sup>भावचवलो -

जं जं सुयमत्थो वा, उद्दिष्टं तस्स पारमप्पत्तो । त्रण्णोण्णसुतद्माणं, पल्लवगाही उ भावचलो ॥६२०६॥ कंठ्या

इदाणि <sup>3</sup>गाणंगणितो —

छम्मासे अपूरेता, गुरुगा बारससमा तु चतुलहुगा। तेण परं मासो उ, गाणंगणि कारणे भइतो ॥६२०७॥

णिक्कारणे गणातो श्रण्णं गणं संकमंतो गाणंगणिश्रो, सो य उवसंपण्णो छम्मासे श्रपूरित्ता गच्छिति तो चउगुरुं, वारसवरिसे श्रपूरित्ता गच्छइ तो चउलहुगा, वारसण्हं वरिसाणं परतो गच्छंतस्स मासलहुं। एवं णिक्कारणे गाणंगणितो । कारणे मितितो, श्रत्र भयणा सेवाए गाणंगणियत्तं कारणिज्जं। दारं ।।६२०७।।

इदाणि ध्दुव्बलचरणो -

मूलगुण उत्तरगुणे, पिंसेवित पणगमादि जा चरिमं। थितिवलपरिहीणो खल्ल, दुब्बलचरणो अणद्वाए ॥६२०८॥

सन्वजहण्णो चरणावराहो जहन्त पणगं भवति, तदादी जाव चरिमं ति पारंचितावराहं पिडसेविती श्रणहा चरणदुब्वले ॥६२०८॥

किंच-

पंचमहव्ययमेदो, छक्कायवहो तु तेणऽणुण्णातो । सुहसीलवियत्ताणं, कहेति जो पवयणरहस्सं ॥६२०६॥

सुहे सीलं व्यक्तं येषां ते सुहसीलवियत्ता, ते पासत्थादी मंदधम्मा । ग्रहवा - मोक्खसुहे सीलं जं तम्मि विगतो श्राया जैसि ते सुहसीलवियत्ता ॥६२०६॥

१ गा० ६२०२। २ गा० ६२०२। ३ गा० ६१९७। ४ गा० ६१९७।

भ ग्रायरियपारिभासी इमो -

हहरो श्रक्कलीणो त्ति य, दुम्मेहो दमग मंदबुद्धी य । श्रवि यऽप्यलामलद्धी, सीसो परिभवति श्रायरियं ॥६२१०॥

इमे डहरादिपदमानेमु जुत्तं ग्रायरियं कोइ ग्रायतद्वो सूयाए ग्रसूयाए वा भणित । तत्य मूया पर-मानं ग्रत्तवनदेसेण भणित-जहा ग्रज्ज वि डहरा ग्रम्हे, के ग्रायरियत्तस्स जोग्गा ? ग्रसूया परं हीणभावजुत्तं फुडमेन भणित । जहा को नि वयपरिणतो नि पक्कबुद्धी डहरं गुरुं भणित — ग्रज्ज वि तुमं थणदुद्धगंवियमुहो हवंतो मतं मगिति, केरिसमायरियत्तं ते ? एवं उत्तमकुलो हीणाहियकुलं, मेहानी मंदमेहं, ईसरो पव्यतिग्रो दिरह्यव्यतियं, बुद्धिसंपण्णो मंदबुद्धि, लद्धिसंपण्णो मंदलिद्ध । दारं ॥६२१०॥

इदाणि वामावट्टो-

एहि भणितो ति वच्चित, वच्चसु भणित्रो ति तो समुन्लियित । जं जह भणितो तं तह, अकरेंतो वामवट्टी उ ॥६२११॥

वामं विवट्टति त्ति वामवट्टो, विवरीयकारीत्यर्थः । दारं ॥६२११॥

इदाणि <sup>३</sup>पिसुणो —

पीतीसुण्णो पिसुणो, गुरुगादि चउण्ह जाव लहुओ य । अहवा संतासंते, लहुओ लहुगा गिर्ह गुरुगा ॥६२१२॥

ग्रलिएतरागि ग्रक्खते पीतिनुणां करेति ति पिनुणो, प्रीतिविच्छेदं करेतीत्वर्यः । तत्व जइ भायरिग्रो पिनुणतं करेइ तो चटगुरुं, टवज्कायस्स चटलहुं, मिक्बुस्स मामग्रुरुं, खुडुस्स मासलहुं । ग्रहवा — सामण्यतो जित संजनो संजएसु पिनुणतं करेइ तत्व संतेण करेंतस्स मासलहुं, ग्रसंतेण चटलहुगा । ग्रह संजतो गिहत्येमु पिनुणतं करेइ एते चेत्र पच्छिता ग्रुरुणा भाणियच्या, मासग्रुरुं संते, ग्रसंते १९ ॥६२१२॥

> ग्रहवा — इमे ग्रपात्रा ग्रप्राप्ताश्च इहं मणांति, किचि ग्रव्वत्तस्स वि एत्येव मणाति — श्रादीग्रदिष्टभाने, श्रकडसमायारिए तरुणधम्मे । राव्वित पहण्ण णिण्हयि, छेदसुते विज्जिते श्रत्यं ॥६२१३॥

"<sup>४</sup>ग्रादीग्रदिट्टमाव" त्ति ग्रस्य व्याख्या –

त्रावासगमादीया, स्यकडा जात्र त्रादिमा भावा । ते जेण होंतऽदिङ्का, त्रादिङ्कभावो भवति एसो ॥६२१४॥ कंट्या ""ग्रकडसामायारि" ति ग्रस्य व्याख्या –

> दुविहा सामायारी, उवसंपद मंडली य बोघव्या । त्रणलोइतम्मि गुरुगा, मंडलिसामायारि त्रत्रो बोच्छं ॥६२१५॥

१ गा० ६१६७ । २ गा० ६१६७ । ३ गा० ६१६७ । ४ गा० ६२०७ । ५ गा० ६२१३ ।

उपसंपदाए तिविधा — णाणोवसंपवा दंसणे य चरणे य । तं श्रण्णगणातो श्रागयं श्रणालोयावेता श्रणुवसंपण्णं वा जं परिभुंजंति वाएइ वा तस्स चउगुरुं । मंडलिसामायारी दुविधा — सुत्तमंडली श्रत्थमंडली य ।।६२१५॥

तेसु इमा विधी -

सुत्तिमि होति भयणा, पमाणतो या वि होइ भयणाश्रो। श्रत्थिमि तु जावितया, सुणेति थोवेसु ग्रन्ने वि ॥६२१६॥ दो चेव निसिज्जाश्रो, श्रक्खाणेक्का बितिज्जिया गुरुणो। दो चेव मत्तया खलु, गुरुणो खेले य पासवणे॥६२१७॥ मज्जण निसेज्ज श्रक्खा, कितिकम्मुस्सग्गवंदणं जेट्ठे। परियागजातिसु य सुणण समत्ते भासती जो तु ॥६२१८॥

सुत्तमंडलीए णिसेज्जा कज्जिति वा ण वा, वसभाणुगो एगकप्पे चिट्ठितो वाएय ति । ग्रहवा — भयणा सद्दे कंवलाम्रो देंति वा न वा । ग्रधवा — पमाणतो भयणा, जाहे गुरू णिसण्णो ताहे तस्स विहिणा कितिकम्मं वारसावत्तं देंति, पच्छा म्रणुम्रोगस्स पाठवण उस्सग्गं करेंति, तं उस्सग्गं पारेता ततो ग्रुकं दिट्ठविहिं म्ररविसे करेता पच्छा जेट्टस्स वंदणयं देति, जहा जेट्टो परियागजाईसु ण घेत्तच्वो। सुणेताण जो गहणधारणाजुत्तो समत्ते वनखाणे जो भासती — पिडभणतीत्यर्थः सो जेट्टो, ततो सुणेता कालवेलाए भ्रणुम्रोगं विसञ्जेता गुरुस्स वंदणं देंति, पुणो वंदित्ता कालस्स पिडनकमंति ।।६२१६।।

## त्र्यवितहकरणे सुद्धा, वितहकरेंताण मासियं लहुगं। त्र्यक्खनिसिज्जा लहुगा, सेसेसु वि मासियं लहुगं॥६२१९॥

जं सदोसं तं वितहकरणं, तत्थ मासलहुं, श्रवखणिसिज्जाए विणा श्रत्थं कहेंतस्स सुणेंताण चउलहुं, सेसेसु वि पमज्जणादि श्रकरणे मासलहुं चेव, एवं सव्वं श्रवितहं सामायारि जो न करइ सो श्रकडसामायारी।

इदाणि "'तरुणधम्मे" ति -

तिण्हारेण समाणं, होति पकप्पम्मि तरुणधम्मो तु । पंचण्ह दसाकप्पे, जस्स व जो जितत्र्यो कालो ॥६२२०॥

"सम" ति वरिसा, पकप्पो णिसीहज्भयणं। तरुणो अविपक्वः, जस्स वा सुत्तस्स जो कालो भणितो तं श्रपूरेंतो तरुणघम्मो भवति । दारं ॥६२२०॥

> इदाणि "रगिव्वय" त्ति, ग्रविणीतो णियमा गव्वितो ति । ग्रतो भण्णति –

> > पुरिसम्मि दुन्विणीए, विणयविहाणं ण किंचि आइक्खे । न वि दिज्जति आभरणं, पलियत्तियकण्णहत्थस्स ॥६२२१॥

विणयविहाणं सुग्रं, पलियत्ति तं छिण्णं । सेसं कंठ्यं ।

१ गा० ६२१३। २ गा० ६२१३।

मह्वकरणं णाणं, तेणेव य जे मदं समुचियंति । ऊणगभायणसरिसा, अगदो वि विसायते तेसिं ॥६२२२॥ कंट्या

इदाणि "पदण्णो ति, सो दुविहो-पदण्णपण्हो पदण्णविज्जो य – सोतुं त्रणभिगयाणं, कहेति त्रम्रगं कहिन्जए त्रत्यं । एस तु पदण्णपण्हो, पदण्णविन्जो उ सन्त्यं पि ॥६२२३॥

गुरुसमीवे सुणेता ग्रणिमगताणं कहेति । ग्रगचीयसुप्रो ग्रगीतो ग्रपरिणामगो य – एतेसि उद्देसुद्देसं किवतो पड्ण्णपण्णो भणइ । जो पुण ग्रादिरंतेण सन्वं कहेति सो पड्ण्णविज्जो ॥६२२३॥

तेसि कहंतस्स इमे दोसा -

अप्यच्चओ अकित्ती, जिणाणं ओवातमइलणा चेव । दुल्लभवोहीयत्तं, पावंति पइण्णवागरणा ॥६२२४॥

सो ग्रपात्रः ग्रप्राप्तः, ग्रव्यक्तानां च काले ग्रविधीए छेदसुतादि ग्रणक्हस्स तं कहिज्जंतं ग्रप्पच्चयं करेति। कहं ? उच्यते – एते च्चिय पुट्वं उस्सगी पिडसेहे किंधता इह ग्रववादे ग्रणुणं कहेंति, एवं ग्रप्पच्चग्रो ग्रविस्सासो भवति, एते वि धम्मकारिणो ण भवतीत्यर्थः। पिडसिद्धसमायरेण व्रतमंगो व्रतमंगकारिणो ति ग्रक्ति। जिणाण ग्राणा ग्रोवातो मण्णति,तस्स मितलणा पिडसिद्धस्स ग्रणं कहंतेण पुट्वावरविरुद्धं उम्मत्तवयणं च दंसियं। सुग्रधम्मं च विराहेंतो दुल्लमवोधि णिव्यत्तेइ पइण्णापहो पइण्णविज्जो वा।। दारं ।।६२२४।।

इयाणि विणक्षि ति -

सुत्तत्थतदुभयाई, जो घेत्तुं निण्हवे तमायरियं। लहु गुरुग सुत्त अत्थे, गेरुयनायं अवोही य ॥६२२५॥

सृत्तस्स वायणायरियं णिण्हवति ११। ग्रत्यस्स वायणायरियं निण्हवति ११। "गेरुप' ति परिव्राजको, जहा तेण सो ण्हाविद्यो निण्हविद्यो पिंड्यो य ग्रसणातो । एवं इह णिण्हवेतस्स छलणा, परलोगे ग्रवोधिलाभो । एते सब्वे तितिणिगादिगा ग्रविट्टमावादिगा य ग्रप्पत्तभूता काउं ग्रवायणिज्जा ।।६२२५।।

कि ग्रकज्जं ?, उच्यते -

उवहम्मति विण्णाणे, न कहेयव्यं सुतं च अत्थं वा । न मणी सतसाहस्सो, आवन्जति कोच्छुभासस्स ॥६२२६॥

जनहयं त्ति – सदोसं स्वसमुत्या मित, गुरूवदेसेण जा मती तं विण्णाणं । ग्रहवा – मती वेव विष्णाणं । भासो ति – संकुंतो । कोच्छुमो मणी सतसाहस्सो कोच्छुमासस्स ग्रयोग्यत्वात् णो विज्जइ, ॥६२२६॥

एवं जम्हा तितिणिगादि ग्रजोगगा-

तम्हा ण कहेयव्यं, त्रायरिएणं तु पवयणरहस्सं । खेत्तं कालं पुरिसं, नाऊण पगासए गुज्मं ॥६२२७॥

१ गा० ६२१३। २ गा० ६२१३।

पवयणरहस्सं भ्रववादपदं सन्वं वा छेदसुत्तं । भ्रववायतो खेत्तकालपुरिसभावं च णाउं भ्रपात्रं पि वाएज्ज । खेतभो भ्रद्धाणे लद्धिसंपण्गो समत्थो गच्छुवग्गहकरोत्ति काउं भ्रपात्रं तं पि वाएज्जित । एवं काले वि भ्रोमादिसु परिणामपुरिसो वा वाइज्जिति । भावे गिलाणादियाण उवग्गहकरो गुरुस्स वाऽसहायस्स सहाभ्रो । वोच्छेते वा श्रसइ पत्ते भ्रपत्ते वि वाएज्जा । एवमादिकारणेसु अरत्तदुट्टी पवयणरहस्सं पवाएज्ज ।।६२२७।।

#### एते होंति अपत्ता, तिव्ववरीता हवंति पत्ता उ । वाएंते य अपत्तं, पत्तमवाएंते आणादी ॥६२२८॥

जे एते तितिणिगादी अपत्ता, एतेसि पडिपक्खभूता सब्वे पात्राणि भवंति । जम्हा अपात्रे बहू दोसा तम्हा ण वाएयव्वं, पात्र वाएयव्वं, अण्णहा करणे आणाइया दोसा ॥६२२८॥

तेसु विसतेसु इमं पिच्छत्तं -

अन्वत्ते य अपत्ते, लहुगा लहुगा य होंति अप्पत्ते । लहुगा य दव्वतितिणे, रसतितिणे होंतऽणुग्वाया ॥६२२६॥

वयसा अन्वत्तं अपात्तं अप्राप्तं उवकरणं तितिणि च एते वाएंतस्स चउलहुगा । रसित आहारतितिणे चउगुरुगा भवति, मा उस्सग्गणिच्छिउं ॥६२२६॥

मरेज्ज सह विज्जाए, कालेणं आगते विद्। अप्पत्तं च ण वातेज्जा, पत्तं च ण विमाणए ॥६२३०॥

कालेण ग्रागए ति ग्राधानकालादारम्य प्रतिसमयं कालेनागतः यावन्मरणसमयः, ग्रत्रान्तरे ग्रपात्रं न वाचयेत्, पात्र च न विमानयेदिति ॥६२३०॥

ग्रपात्रस्य इमो ग्रववातो -

वितियपदं गेलणो, श्रद्धाणसहाय श्रसति वोच्छेदे। एतेहि कारणेहिं, वाएज्ज विदू श्रपत्तं पि ॥६२३१॥

जहा पूर्वं तहा वन्तव्यं।

श्रहवा - भ्रपात्रे भ्रणां इमं भ्रववादकरणं -

वाएंतस्स परिजितं, ऋणां पडिपुच्छगं च मे णितथ । मा वोच्छिज्जतु सन्वं, वोच्छेदे पदीवदिद्वंतो ॥६२३२॥

जस्स समीवातो गहियं सो मतो, श्रण्णश्रो तस्स पिंडपुच्छगं पि णित्थ, श्रतो परिजयट्टा ग्रपात्रं पि वाएज्जा । सयं वा मरंतो वत्तस्स श्रभावे मा सब्वं सब्वहा वोच्छिजजित, वोच्छिणो पदीविद्दृंतो ण भवित, तम्हा श्रपत्तं वाएज। श्रपत्ताश्रो पत्तेसु संचिर्स्सित पदीविद्दृंतेण — जह दीवा दीवसयं० कंठ्या ॥६२३२॥

जो पात्रं ण वाएति तस्सिमे दोसा-

श्रयसो पवयणहाणी, सुत्तत्थाणं तहेव वोच्छेदो । पत्तं तु श्रवाएंते, मच्छरिवाते सपक्खे वा ॥६२३३॥ श्रवाएंतस्स श्रयसो ति – एस दुद्धादी ईहित वा किंचि, मुहा वा सत्त्रं किर्तिकम्मं कारवेति, भावसंगहेणं वा श्रकज्जं तेणं गच्छो से सयहा फुट्टो, एवमादि श्रयसो। पवयणं वा उच्वण्गो, तस्स हाणी। कहं ?, श्रागमसुण्णे तित्ये ण पव्वयति कोति। सेसं कंठं ॥६२३३॥

कारणेन पात्रमपि न वाचयत् -

द्व्यं खेत्तं कालं, भावं पुरिसं तहा समासन्ज। एतेहिं कारणेहिं, पत्तमित्र विदृ ण वाएन्जा ॥६२३४॥

"दब्वे खेत्ते य" ति ग्रस्य व्याख्या -

त्राहारादीणऽसती, त्रहवा त्रायंत्रिलस्स तिविहस्स । खेत्ते त्रद्वाणादी, ज्रत्य सन्मात्री ण सुन्मेन्जा ॥६२३४॥

त्रायंविलवारए आयंविलस्स श्रमति ण वाएति, तिविहं - श्रोदणकुम्माससत्तुगा वा । खेत्तयो श्रद्धाणपिहवण्णो ण वाएति, जत्य वा खेते सज्माश्रो ण सुज्मति, जहा वडदोसभगवती ण सुज्मति ॥६२३५॥

कालभावपुरिसे य इमा विभासा -

द्यसित्रोमाईकाले, त्र्यसुद्धकाले व भावगेलण्णे । त्र्यातगत परगतं वा पुरिस्रो पुण जोगमसमस्थो ॥६२३६॥

श्रसिवकाले श्रोमकाले य सुद्धे वा काले श्रसञ्क्षाः ए ण वाएला। भावे श्रप्णणा गिलाणो "परगयं व" ति वाइलमाणे वा गेलणं णाउं, श्रहवा - परगिलाणवेयावच्ववावडे पुरिसो वा जोग्गस्स श्रसमत्यो ण वाइलइ, एवमाविकारणेहि पत्तो वि ण वाइलइ ।।६२३६॥

जे भिक्ख् अन्यत्तं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जइ ॥स्०॥२३॥ जे भिक्ख् वत्तं न वाएइ, न वाएंतं वा सातिज्जइ ॥स्०॥२४॥

> श्रव्यंजणजातो खलु, श्रव्यत्तो सोलसण्ह वरिसेणं। तिव्यवरीतो वत्तो, वातेतियरेण श्राणादी ॥६२३७॥

जाव कव्यवादिसु रीमसंभवी न भवति ताव ग्रन्वतो, तस्संभवे वत्तो । ग्रह्वा - जाव सोलसविरसी ताव ग्रन्वतो, परतो वत्तो । जइ ग्रन्वतं वाएति, इयरं ति वत्तं न वाएति । तो ग्राणादिया दोसा चउलहुं व ॥६२३७॥

अन्वत्ते इमो अववादो -

णाऊण य बोच्छंदं, पुट्यगते कालियाणुयोगे य । मुत्तत्थ जाणएणं, ऋष्पायहुयं मुणेयट्यं ॥६२३८॥ अववादे वत्तो इमेहि कारणेहि न वाएडजा -

दर्च्यं खेत्तं कालं, भावं पुरिसं तहा समासन्ज । "एतेहिं कारणेहिं, वत्तमित्र त्रिदृ ण वाएन्जा ॥६२३८॥ पूर्ववत जे भिक्ख् अपत्तं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥२५॥ जे भिक्ख् पत्तं न वाएइ न वाएंतं वा सातिज्जइ ॥स्०॥२६॥

श्रप्राप्तं एयस्स ग्रत्थो ग्रपात्रसूत्रे गत एव, "भ्रिदेहु भावे" ति । तहा वि इह ग्रमुण्णत्थं भण्णति ग्रन्वत्तमुत्तस्स ।

ग्रप्राप्तसूत्रे चउभंगो भाणियव्वो -

परियाएण सुतेण य, वत्तमवत्ते चउक्क भयणा उ । अन्वतं वाएंते, वत्तमवाएंति आणादी ॥६२४०॥

परियाग्रो दुविहो - जम्मणग्रो पवज्जाए य। जम्मणग्रो सोलसण्हं वरिसाणं ग्रारतो श्रव्वत्तो, पव्यज्जाए तिण्हं वरिसाणं पकप्पस्स श्रव्वत्तो। जो वा जस्स सुत्तस्स कालो वृत्तो तं श्रपावेंतो श्रव्वत्तो, सुएण श्रावस्सग्गे श्रणधीए दसवेयालीए श्रव्वत्तो, दसवेयालीए श्रण्धीए उत्तरज्भयणाणं श्रव्वत्तो, एवं सर्वत्र।

एत्थ परियायसुत्ते चलभंगो कायन्वो । पढमभगो दोसु वि वत्तो, वितिग्रो सुएण अन्वत्तो, तित्रश्रो वएण अन्वत्तो, चरिमो दोहिं वि । अन्वत्ते वाएंतस्स पढमभंगिल्लं अवाएंतस्स आणादिया य दोसा चललहुं च ॥६२४०॥

> श्रप्राप्तो पि वाएयन्वो इमेहि कारणेहि -णाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगए कालियाणुयोगे य। एएहिं कारणेहिं, श्रन्वत्तमवि पवाएज्जा ॥६२४१॥ पूर्ववत्

प्राप्तं पि न वाएइ, इमेहि कारणेहि -

दच्वं खेत्तं कालं, भावं पुरिसं तहा समासज्ज । एएहि कारणेहिं, पत्तमवि चिद् ण वाएज्जाः !!६२४२॥ पूर्ववत्

ग्रन्वत्ते ग्रप्राप्तछेदसुतं वाएज्जमाणे इदं दोसदंसगं उदाहरणं -

श्रामे घडे निहित्तं, जहा जलं तं घडं विणासेति । इय सिद्धंतरहस्सं, श्रप्पाहारं विणासेइ ॥६२४३॥

णिहितं पविखत्तं, सिट्टं किह्यं। श्रद्या श्राहारता जत्य तं श्रप्पाहारं, श्रप्पघारणसामध्यंमित्यर्थः। जे भिक्खू दोण्हं सिर्सगाणं एक्कं संचिक्खावेइ, एक्कं न संचिक्खावेइ, एक्कं वाएइ, एक्कं न वाएइ, तं करंतं वा सातिज्जिति।।स्०।।२७।।

सरिस ति तुल्ला, तेसि उ तुल्लत्तणं वनखमाणं । तं सरिसं एवकं वाएइ, एवकं न संचिनखावेति, तस्स भ्राणादिया दोसा चउलहुं च ।

एगं संचिक्खाए, एगं तु तहि पवायए जो छ। दोण्हं तु सरिसयाणं, सो पावति आणमादीणि ॥६२४४॥ गतार्था सादृश्यं इमेहि-

संविग्गा समणुण्णा, परिणामग दुविह भृमिपत्ता य । सरिस ब्रदाणे रागो, वाहिरयं णिज्जरा लामो ॥६२४५॥

दो वि संविग्गा सित संविग्गते समणुणित्ति, दो वि संमोइता सित संविग्गसमणुणाते, दोवि परिणामगा सित संविग्गसमणुणापरिणामगत्ते । दो वि दुविधभूमी गत्ता । दुविधभूमी — वएण सुएण य । वएण वंजणजातका, सुएण जस्स सुत्तस्स जावइए परियाए वायणा वृत्ता तं दो वि पत्ता, जहा ग्रायारस्स तिणि संवच्छराणि, सूयगडदसाण पंचसंवत्सराणि, एवमादिसरिसाणं एवकं संचिक्छ।वेइ, एवकं वाएइ सुत्ते १ १ । ग्रत्ये १ १ । सिरसाण चेव एवकस्स ग्रदाणे दोसो लव्मिति, वितियस्स दाणे रागो लव्मिति । जस्स ण दिज्जित सो वाहिरमावं गच्छइ, तथ्यच्ययं च णिज्जरं ण लव्मिति, ग्रण्णं च सो पदोसं गच्छिति, पदुट्टो वा जं काहिति तिणिष्फणां ।।६२४५।।

भवे कारणं जेण एक्कं संचिक्खावेडज -

द्व्यं खेत्तं कालं, भावं पुरिसं तहा समासङ्ज । एएहि कारणेहिं, संचिक्खाए पवाए वा ॥६२४६॥

दव्बक्षेत्तकालभावाण इमा विभासा—

त्रायंविलिणिव्वितयं, एगस्स सिया ण होन्ज वितियस्स । एमेव खेत्तकाले, भावेण ण तिण्ण हट्टेक्को ॥६२४७॥

दथ्वं ग्रायंत्रिलं णिब्बितियं वा ग्रसणादि दोण्ह वि ण पहुष्पति, एवं कक्वडखेते वि ग्रसणादिगं ण पहुष्पति, ग्रोमकाले वि दोण्हं ण लब्भिति, भावे एक्को ण तिष्णो ति गिलाणो, हट्टे ति ग्रगिलाणो, तं वादेति गिलाणं सिवक्वावेड ॥६२४५॥

> श्रहवा सर्यं गिलाणो, श्रसमत्थो दोण्ह वायणं दाउं। संविग्गादिगुणजुत्रो, श्रसहु पुरिसो य रायादी ॥६२४८॥

पुत्रद्धं कंठं । ग्रह्वा – मावतो संविग्गादिगुणजुत्ताण वि तत्येक्को ग्रसहू । ग्रसहु त्ति सभावतो चेव जोग्गस्स ग्रसमत्यो राया च रायमंती, एवमादी पुरिसो कुस्सुयभावितो जाव भाविज्जति ताव संचिक्खा-विज्जति ॥६२४८॥

जो वरिज्जति, सो इमं वुत्तं वारिज्जति -

अण्णत्थ वा वि णिज्जति, भण्णति समत्ते वि तुज्म वि द्लिस्सं । अण्णे ण वि वाइज्जति, परिकम्म सहं तु कारेंति ॥६२४६॥ जइ वा असह तो तं परिकम्मणेण सह करेंति जाव, ताव घरेंति । इयरं पुण वाएइ, सेसं कंठं । जे भिक्ख् आयरिय-उवज्माएहिं अविदिन्नं गिरं आइयइ, आइयंतं वा सातिज्जति ॥स०॥२=॥

गिर ति वाणी वयणं, तं पुण सुने चरणे वा। जो तं ग्रायित्य-उवज्भाएहि ग्रदत्तं गेण्हित तत्य सुत्ते द्धा । त्रत्ये द्धा । चरणे मूलुत्तरगुणेसु ग्रणेगिवहं पांच्छत्तं ।।६२४८।।

> दुविहमदत्ता उ गिरा, सुत्त पडुच्चा तहेव य चरित्तम्मि । सुत्तत्थेसु सुतम्मि, भासादोसे चरित्तम्मि ॥६२५०॥

जा सुत्ते गिरा सा दुविधा – सुत्ते ग्रत्थे वा। चरणे सावज्जदोसजुत्ता भासा ॥६२५०॥ कहं पुण सो ग्रदिण्णं ग्राइयत्ति ?, उच्यते –

> रातिणियगारवेणं, बहुस्सुतमतेण अन्नतो वा वि । गंतुं अपुच्छमाणो, उभयं पऽण्णावदेसेणं ॥६२५१॥

तस्स किंचि सुयत्थसंदिद्वं, सो सब्बरातिणिग्रो हं ति गारवेण श्रोमे ण पुच्छति, सीसतं वा न करेइ, सब्बबहुसुग्रो वा हं भणामि, कहमण्णं पुच्छित्सं एवमादिगारविद्वतो ग्रण्णतो वि ण गच्छिति, गतो वा ण पुच्छिति, ताहे जत्थ सुत्तत्थाणि वाइज्जंति तत्थ चिलिमिलिकुडकडंतिरिश्रो वा ठिग्रो श्रण्णावदेसेण वा गतागतं करेंतो सुणेति, उभयं पि श्रण्णावदेसेणं ।।६२५१॥

एसा सुत्त ऋदत्ता, होति चरित्ते तु जा ससावज्जा। गारत्थियभासा वा, ढडूर पलिकुंचिता वा वि ॥६२५२॥

चरित्ते ढड्ढरसरं करेति, श्रालोयणकाले पलिउंचेति, कताकते वा अत्थे पलिकुंचित । सेसं कंठं

चितिस्रो वि य स्राएसो, तवतेणादीणि पंच तु पदाणि । जे भिक्खू स्रातियती, सो पावति स्राणमादीणि ॥६२५३॥ तवतेणे वितितेणे, रूवतेणे य जे नरे । स्रायारभावतेणे य, कुव्वई देविकिव्वसं ॥ (दशः प्रः प्राः ४६) एतेसि इमा विभासा—

खमत्रो सि ? त्राम मोणं, करेति को वा वि पुच्छति जतीणं। धम्मकहि-वादि-वयणे, रूवे णीयल्लपिडमा वा ॥६२५४॥

सभावदुञ्बलो भिक्खागग्रो ग्रण्णत्य वा पुच्छित्रो "तुमं सो खमग्रो त्ति भते ?" ताहे सो भणित-ग्रामं, मोणेण वा ग्रच्छित । ग्रहवा भणित – को जतीसु खमणं पुच्छ । वइतेणे ति "तुमं सो धम्मकही वादी णेमित्तिश्रो गणी वायगो वा ?" एत्य वि भणित – ग्रामं, तुण्हिक्को वा श्रच्छिति ति । भणिति रूवे – "तुमं ग्रम्हं सयणो सि ?" ग्रहवा – "तुमं सो पिडमं पिडवण्णमासी ?" एत्येव तहेव तुण्हिक्कादी श्रच्छिति॥६२५४॥

> बाहिरठवणावित्र्यो, परपच्चयकारणात्र्यो त्रायारे । महुराहरणं तु तिहं, भावे गोविंदपच्वज्जा ॥६२५५॥

ग्रायारतेणे मथुरा कोंडयइल्ला उदाहरणं ते भावसुणा । परप्पईतिणिमत्तं बाहिरिकरियासु सुट्ठु ठण्जता जे ते ग्रायारतेणा । भावतेणो जहा गोविंदवायगो वादे णिज्जिन्नो सिद्धं तहरणहुयाए पव्वज्जम-

•मुवगतो, पच्छा सम्मत्तं पडिवणो । एवमादि गिराणं ग्रदित्ताणं णो गहणं कायव्वं । एक्कं ताव णियव्भंसो कतो भवति । मुसावादादिया च चरणव्भंसदोसा ॥६२५५॥

एतेसामण्णतरं, गिरं ग्रदत्तं तु त्रातिए जो तु । सो त्राणा त्रणवत्यं. मिच्छत्त विराधणं पावे ॥६२५६॥ <sup>कंट्या</sup>

म्रावणगसङ्हाण पन्छितं च ॥

भवे कारणं ते ग्रदत्तं पि ग्रादिएजा -

वितियपद्मणप्पज्मे, अतिए अविकोविते व अप्पज्मे । दृहाह् संजमहा, दुल्लभद्च्ये य जाणम्बी ॥६२५७॥

वित्तादिचितो वा ग्राइएज्ज, सेहो वा ग्रजागंतो, "दुद्दाइ" ति उवसंपन्नाण वि न देइ तस्स, उवसंपणो ग्रणुवसंपण्णो वा जत्य ग्रुगेइ वक्खाणेइ वा कस्सित तत्य कुट्ठंतिस्त्रो सुणित गयागयं व करेंतो। "संजमहेरं व" ति ग्रच्छितो कइ मिया दिट्ट ति पुच्छिग्रो, दिट्टा वि न दिट्ट ति भणेज्ज। जत्य वा संजय-भासाते मासिज्जमाणा सागारिका संजयभासात्रो गेण्हेज्जा तत्य ग्रविदिण्णाते गारित्यगभासाए भासेज्जा। ग्रायियस्स गिलाणस्स वा सयपागेण वा सहस्सपागेण वा दुल्लभदव्वेणं कज्जं तद्द्वा णिमितं पढंजेज्ज, ग्रण्णं वा किंच संयववयणं भणेज्ज, तद्द्वा चेव तेणादि वा पंचपदे भणेज्ज ॥६२५७॥

जे भिक्ख् अन्नउत्थियं वा गारित्थियं वा वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥२६॥

जे भिक्ख् अण्णउत्थियं वा गारिन्थयं वा पडिच्छड् पडिच्छंतं वा सातिज्जड् ॥सू०॥३०॥

जे भिक्ख् पासत्थं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जइ ॥मू०॥३१॥

जे भिक्खु पासत्यं पिंडच्छाइ, पिंडच्छंतं वा सातिन्जति ।।स्०।।३२।।

जे भिक्ख् श्रोस्न्नं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जति ॥५०॥३३॥

जे भिक्ख् त्र्योसन्नं पडिच्छह्, पडिच्छंतं वा सातिज्जइ ॥स्०॥३४॥

जे भिक्ख् ऋसीलं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जइ ॥स्०॥३५॥

जे भिक्खु कुसीलं पडिच्छह् पडिच्छंतं वा सातिन्जति ॥स्०॥३६॥

जे भिक्खु नितियं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जति ॥यू०॥३७॥

जे भिक्ख् नितियं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा सातिज्जइ ।।स्०।।३८।।

जे भिक्ख् संसत्तं वाएड्, वाएंतं वा सातिन्जड् ॥५०॥३८॥

जे भिक्ख् संसत्तं पडिच्छड्, पडिच्छंतं वा साइज्जड् ॥सू०॥४०॥

तं सेत्रमाणे त्रावन्जति चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वातियं।

एतेसि वायणं देति पिंडच्छिति । भावतेणो वा सन्वेसु ग्रहाच्छंदविज्ञिएसु चउलहुं, ग्रहवा – ग्रत्थे न्द्र । ग्रहाच्छंदे चउग्रहं सुत्ते, ग्रत्थे भुँ ।

> ञ्रण्णपासंडी य गिही, सुहसीलं वा वि जो पवाएज्जा। ञ्रहव पडिच्छिति तेसिं, चाउम्मासात्रो पोरिसिं ॥६२५८॥

पोरिसि ति सुत्तपोरिसि श्रत्थपोरिसि वादेंतस्स, तेसि वा समीवातो पोरिसि करेंतस्स, ग्रहवा - एक्को पोरिसि वाएंतस्स ।

अणेगासु इमं -

सत्तरत्तं तवो होति, ततो छेदो पहावती । छेदोण छिण्णपरियाए, ततो मूलं ततो दुगं ॥६२५६॥

सत्तिवसे चउलहुं तवो, ततो एक्कं दिवसं चउलहुच्छेदो, ततो एक्केक्कदिवसं मूलणवट्टपारंचिया। ग्रह्वा — तवो तहेव चउलहुं छेदो सत्तिवितसे। सेसा एक्केक्कदिवसं। ग्रह्वा — तवो तहेव छग्रुरुछेदो सत्तिवितसे, सेसा एक्केक्कं। ग्रह्वा — चउलहु तवो सत्तिवितसे, ततो चउग्रुरू तवो सत्तिवितसे, ततो छल्लहू तवो सत्तिवितसे, ततो छग्गुरू तवो सत्तिवितसे, ततो एते चेव छेदो सत्त सत्त दिवसे, ततो मूलऽणवट्टपारंचिया एक्केक्कदिणं। ग्रह्वा — ते च्चेव चउलहुगादिवा सत्त दिवसिगा, ततो छेदा लहुपणगादिगा सत्त सत्त दिवसिगा सत्त दिवसे णेयव्वा जाव छग्गुरू, ततो मूलऽणवट्टपारंचिया एक्केक्कदिवसं।।६२५६।।

गिहिम्रण्णतित्थिएसुं इमे दोसा -

मिच्छत्तथिरीकरणं, तित्थस्सोभावणा य गेण्हंते । देंते पवंचकरणं, तेणेवऽक्खेवकरणं च ॥६२६०॥

कहं मिच्छत्तं थिरतरं ?, उच्यते – ते तं दट्ठुं तेसि समीवे गच्छंतं मिच्छिद्दिही चितेति – इमे चेव पहाणतरा जाता, एते वि एतेसि समीवे सिक्खंति । लोगो दठ्ठुं भणाति – एतेसि प्रप्पणो ग्रागमो णित्थ, परसंतिताणि सिक्खंति । निस्सारं पवयणंति ग्रोभावणा । ग्रह तेसि देति तो ते सद्दर्यादिभाविता महाजणमध्ये वट्टं चोरं खुज्जाविलियासणए करीसए पिलुग्रए त्ति एवमांदिपवंचणं करेंति उड्डाहं च । ग्रहवा – तेणेव सिक्खिएण ग्रवखेवे त्ति चोयणं करेज्ज दूसेज वा ।।६२६०।।

गिहित्रण्णतित्थियाणं, एए दोसा उ देंत गेण्हंते । गहण-पडिच्छणदोसा, पासत्थादीण पुच्युत्ता ॥६२६१॥

कंठ्या । णवरं - पासत्थादिसु गहणपिडच्छणदोसा जे ते पण्णरसमे उद्देसगे वृत्ता ते दट्टव्या । वंदण-पसंसणादिया तेरसमे । जम्हा एते दोसा तम्हा गिहिग्रण्णतित्थिया वा ण वाएयव्या ।।६२६१।। परपासं-डिलक्खणं - जो प्रण्णाणं मिच्छतं कुव्वंतो कुतित्थिए वाएति, जिणवयणं च णाभिगच्छति सो परपासंडी ।

जो पुण गिहि-ग्रण्णतित्थिग्रो वा इमेरिसो-

णाणे चरणे परूवणं, कुणति गिही श्रहव श्रण्णपासंडी । एएहि संपउत्तो, जिणवयणं सो सपासंडी ॥६२६२॥

णाणदंसणचरित्ताणि परूवेति, जिणवयणं च रोएति सो सपासंडी वेव, सो वाइज्जइ जं तस्स जोगं।

## एएहि संपउत्तो, जिणवयणमएण सोग्गति जाति । एएहि विष्पमुक्को, गच्छिति गति अण्णतित्थीणं ॥६२६३॥

जो ग्रण्णतित्ययाणुरूवागिती तं गच्छति । सेसं कंठ्यं । भवे कारणं वाएज्जा वि –

पञ्चन्जाए अभिमुहं, वाएति गिही यहव यणणपासंडी । अववायविहारं वा य्योसण्णुवगंतुकामं वा ॥६२६४॥

िंहि ग्रण्णपासंिंह वा पन्त्रज्ञाभिमुहं सावगं वा छन्जीविणय ति जाव सुत्ततो, ग्रत्यतो जाव पिंडेसणा, एस गिहत्यादिमु ग्रववादो । इमो पासत्यादिसु ग्रववादो ति उवसपदा उज्जयविहारीणं उवसंपण्णो जो पासत्यादी सो ग्रववादिवहारिठतो तं वा वाएज्ज । ग्रह्वा – पासत्यादिगाण जो संविग्गविहारं उव-गंतुकामो – ग्रव्मुद्वितकाम इत्यर्थः । तं वा पासत्यादिभावरिहतं चेव वाएजा, जाव ग्रव्मुट्वेति ॥६२६४॥

एवं वायणा दिट्ठा, तेसि समीवातो गहणं कहं हो ज ?, उच्यते -

त्रितियपद समुच्छेदे, देसाहीते तहा पकप्पिम । अण्णस्स व असतीए, पडिक्कमंते व जयणाए।।६२६५॥

जस्स भिष्कुस्स णिरुद्धपरियाग्रो वट्टित, णिरुद्धपरियागो णाम जस्स तिण्णि वरिसाणि परियायस्स संपुष्णाणि, तस्स य ग्रायारपकप्पो ग्रिधिव्यय्वो । ग्रायरिया य कालगता, एसेव समुच्छेदो, ग्रह्वा — कस्सद्द साहुस्स ग्रायारपकप्पस्स देसेण ग्रणधीते समुच्छेदो य जातो, एतेसि सक्वो ग्रायारपकप्पो पढमस्स वितियस्स देसो ग्रवस्सं ग्रहिज्जियक्वो ।।६२६४।।

सो कस्स पासे ग्रहिन्जियन्वो ?, उच्यते – संविग्गमसंविग्गे, पच्छाकड सिद्धपुत्त सारूवी । पडिकंते अन्सुठिते, असती अण्णत्थ तत्थेव ॥६२६६॥

सगच्छे चेव जे गीयत्या, तेसि श्रसित परगच्छे संविग्गमणुन्नसगासे, तस्स श्रसित ताहे श्रण्णस्स, "भ्रण्णस्स वि श्रसतीए" ति श्रण्णसंभोइयस्स वि श्रसित णिग्रादिउक्कमेणं श्रसंविग्गेसु। तेसु वि णितियादिट्टाणाश्रो श्रावकहाए पिडक्कमावितो, श्रणिच्छि जाव श्रहिचइ ताव पिडक्कमाविता तहावि श्रणिच्छे तस्स व सगासे श्रहिज्जइ। सन्वत्य वंदणादीणि ण हावेइ। एसेव जयणा। तेसि श्रसतीए पच्छाकडो ति जेण चारितं पच्छाकडं उन्निवसंतो भिवसं हिंडइ वा न वा।

सारूविगो पुण सुक्किल्लवत्यपरिहिग्रो मृंडमिसहं घरेइ अभजगो भ्र पत्तादिसु भिक्खं हिडइ।

ग्रण्णे भण्णंति - पच्छाकडा सिद्धपुत्ता चेव, जे ग्रसिहा ते सारूविगा। एएसि सगासे सारूविगाइ पच्छाणुलोमेण ग्रधिजति, तेसु सारूविगादिसु पिंडकंते ग्रञ्मुट्टिए ति सामातियकडो व्रतारोपिता ग्रञ्मुट्टिग्रो, ग्रह्वा - पच्छाकडादिएसु पिंडकंतेसु । एते सब्वे पासत्यादिया पच्छाकडादिया य ग्रण्णं खेत्तं णेउं पिंडकंकमाविज्ञति, श्रणिच्छेसु तत्येव ति ॥६२६६॥

"वदेसाहीते" ति ग्रस्य व्याख्या –

देसो सुत्तमहीयं, न तु अत्थतो व असमत्ती । असति मणुण्णमणुण्णे, इतरेतरपिक्खयमपक्खी ॥६२६७॥ पुन्वद्धं कंठं। "ग्रसित मणुण्णमणुण्णे" त्ति पयं गयत्थं ति। "इतरेतर" त्ति ग्रसित णितियाण इतरे संसत्ता, तेसि ग्रसित इतरे कुसीला एयं णेयन्वं, एसो वि ग्रत्थो गतो चेव। तेसु वि जे पुन्वं संविग्गपिक्खता पच्छा संविग्गपिक्खएसु इमेरिसा जे पच्छाकडादिया मुंडगा ते। पच्छाकडादिया जावज्जीवाए पिडक्क-माविज्जित, जावज्जीवमणिच्छेसु जाव ग्रहिज्जिति ॥६२६७॥

तहवि ग्रणिच्छेसु -

मुंडं च धरेमाणे, सिहं च फेडंत णिच्छ सिसहे वी । लिंगेण असागरिए, ण वंदणादीणि हावेति ॥६२६८॥

जित मुंडं घरेति तो रयोहरणादी दन्वलिंगं दिल्जित जाव उद्देसाती करेइ, सिसहस्स वि सिहं फेडेतुं एमेव दन्वलिंगं दिज्जिति, सिहं वा णो इच्छिति फेडेउं तो सिसहस्सेव पासे ग्रीघजिति, सिलंगे ठिग्रो चेव भ्रसागारिए पदेसे सुयपूय ति काउं वंदणाइ सन्वं ण हावेइ, तेण विचारेयन्वं ॥६२६८॥

> पच्छाकडयस्स पासत्थादियस्स वा जस्स पासे ग्रधिज्जित । तत्थ वेयावच्चकरणे इमो विही -

> > त्राहार उविह सेन्जा, एसणमादीस होति जतियव्वं । त्रणुमोयण कारावण, सिक्खति पदम्मि सो सुद्धो ॥६२६८॥

जित तस्स ग्राहारादिया ग्रित्थ तो पहाणं । ग्रह णित्थ ताहे सन्वं ग्रप्पणा एसणिज्जं ग्राहाराति उप्पाएन्वं ॥६२६६॥

ग्रपणा ग्रसमत्थो -

चोदेति से परिवारं, श्रकरेमाणे भणाति वा सहे । श्रव्योच्छित्तिकरस्स उ, सुयभत्तीए कुणह पूर्य ॥६२७०॥ दुविहासती य तेसिं, श्राहारादी करेंति सव्वं तो । पणहाणी य जयंतो, श्रत्तद्वाए वि एमेव ॥६२७१॥

जो तस्स परिवारो, पासत्थादियाण वा सीसपरिवारो, सङ्ढा वि संता ण करेंति, श्रसंता वा णित्य सङ्ढा, एवं श्रसतीए सो सिवखगो श्राहारादी सन्वं पणगपरिहाणीते जयणाते तस्स विसोहिकोडीहिं सयं करेंतो सुन्भित । श्रप्पणो वि एमेव पुन्वं सुद्धं गेण्हित, श्रसित सुद्धस्स पन्छा विसोहिकोडीहिं गेण्हेतो सिवखइ । श्रववादपदेण विसुन्भइ ॥६२७१॥

॥ इति विसेस-णिसीहचुण्णीए एगूणवीसइमो उद्देसच्चो समत्तो ॥

# विशतितम उद्देशकः

- CRARTS

भणियो एगूणवीसइमो उद्दे सयो। इदाणि वीसइमो भण्णइ। तस्सिमो संबंधो - हत्थादि-वायणंते, पिंडसेहे वितहमायरंतस्स। वीसे दाणाऽऽरोवण, मासादी जाव छम्मासा।।६२७२।।

पगप्पस्स हत्यकम्मसुतं जाव वायणंतं सुत्तं, एत्य वितहमायरंतस्स दिट्टमेयं एगूणिवसाए वि उद्देसेसु ग्रावजणपिन्छतं, तेसि ग्रावण्णाणं वीसितमउद्देसे दाणपिन्छतेणं ववहारो भण्णति – दाणतेण पिन्छत्तस्स ग्रारोवणा दाणारोवणा । ग्रारोवणित्त – चडावणा, ग्रहवा – जं द्वादिपुरिसिवमागेण दाणं सा ग्रारोवणा । तं च कस्स ? कहं ? ग्रायरियमुवज्भायाणं कताकतकरणाणं, भिवखूण वि गीतमगीताण, थिरकयकरणसंघयण-संपण्णाणेयराण य गच्छंगताणं च सन्वेसि तेसि इह दाणपिन्छतं भण्णइ, तं च इह सुत्ततो मासादी जाव छम्मासा, णो पणगादिभिण्णमासंता, ते वि ग्रत्थतो भाणियन्वा ॥६२७२॥

एतेण संवधेणागयस्स इमं पढमसुत्तं -

जे भिक्खू मासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता त्रालोएन्जा-त्रपलिउंचिय त्रालोएमाणस्स मासियं, पलिउंचिय त्रालोएमाणस्स दोमासियं ॥स्०॥१॥

जे णिद्देसे, भिदिर् विदारणे, क्षुघ इति कर्मणः श्राख्या, तं भिनत्तीति भिक्षुः, भिक्षणशीलो वा भिक्षुः, भिक्षाभोगी वा भिक्षु । मासान्निष्फन्नं मासिकं यथा — कौन्निकं, द्रौणिकं । श्रह्वा — माणेसणातो वा मासो, जम्हा समयादिकालमाणाई श्रसति तम्हा मासे समयाविलयमुहुत्ता माणा तत्रान्तर्गतादित्यर्थः । ग्रह्वा — दम्बिक्तकालभावमाणा ग्रसतीति मासो । दम्बतो जित्या दम्बा मासेणं ग्रसति, खेतग्रो जावित्तयं खेतं मासेण ग्रसति । कालतो तीसं दिवसा, भावतो जावित्या सुत्तत्यादिया भावा मासेणं गेण्हित । परिहरणं — परिहारो वज्ञणं ति वृत्तं भवति । ग्रह्वा — परिहारो वहणं ति वृत्तं भवति, तं प्रायिक्त्वत्तं । ष्ठा गतिनिवृत्तौ, तिष्ठन्त्य-स्मिन्निति स्थानं, इह प्रायिक्तिमेव ठाणं, तं प्रायिक्तित्तठाणं ग्रणेगप्पगारं मूलुत्तरदप्पकप्पजयाजय भेदप्रभेदभिण्णं भवति । ग्राङ्-मर्यादा वचने, लोक्न-दर्शने, ग्रालोयणा णाम जहा श्रप्पणो जाणिति तहा परस्स पागडं करेइ । परि सन्वतो भावे कुच-कौटिल्ये, तस्स पितकुंचणे ति रूवं भवति, रलयोरेक्यम् इति कृत्वा, न पितकुंचणा श्रपितकुंचणा, तस्सेवं ग्रपितकुंचियं ग्रालोएमाणस्स मासियं लहुगं ग्रुरुगं वा पडिसेवणा-णिष्फण्णं दिज्जति । जो पुण पितकुंचियं ग्रालोएइ तस्स जं दिज्ञति पित्रचंचणमासो य मायाणिष्फण्णो ग्रुरुगो दिज्जति । एस सूत्तत्यो ।

इदाणि एसेवत्थो सुत्तफासियणिज्जुत्तीए वित्यरेणं भण्णति -

## जे त्ति व से त्ति व के त्ति व, णिदेसा होंति एवमादीया । भिक्खुस्स परुवणया, जे त्ति कत्रो होति णिदेसो ॥६२७३॥

जे ति वा, से ति वा, के ति वा एवमादी । णिद्देसवायगा भवंति । जे-कारस्स णिद्देसदरिसणं — "जे ग्रसंतएणं ग्रभक्खाणेणं ग्रभक्खाइ" इत्यादि । से-गारो जहा — "से गामंसि वा" इत्यादि । के-कारो जहा — "कयरे ग्रागच्छिति दित्ते रूवे" इत्यादि ।

चोदगाह - कि कारणं सेसणिइ से मोत्तुं जैकारेणं निइ सं करेइ ?

ग्राचार्याह — एत्य कारणं भण्णइ — सेगारस्स णिह् सो पुन्तपगतापेक्खी जहा — 'भिक्लू ना' इत्यादि। ककारो संसयपुच्छाए वा भवति, जहा — ''कि कस्स केण व कहं केविचर कइविहें' इत्यादि। जेगारो पुण ग्रणिहिंदुवायगुह्से जहा — ''जेणेव जं पहुच्च'' इत्यादि, ग्रह्या — जहा इमो चेव जेगारो उस्सग्गववायिद्वएण पिंडसेवियं व ति न निहिंदुं गुरुं लहुं वा जयणानयणाहि वा तेण जेगारेण निह्सो कृतेत्यर्थः ग्रह्या — जेकारेण ग्रनिहिंदुभिक्षुस्सद्वा निहेसो। । ६२७३।।

सो भिक्षु च उव्विहो इमो -

नामं ठवणा भिक्खू, द्व्यिभक्ख् य भावभिक्ख् य । द्व्ये सरीरभविद्यो, भावेण उ संजतो भिक्ख् ॥६२७४॥

नाम भिक्खू, जस्स भिक्खूत्ति नामं कयं । ठवणा भिक्खू चित्रकर्मे लिहितो ।

दन्व भिक्षू दुविधो, ग्रागमतो नो ग्रागमतो य । ग्रागमतो जाणए ग्रणुवग्रोगो दन्वमिति वचनात् । नोग्रागमग्रो जाणगाविति वधो, दोण्णि वि मासिता तन्वतिरित्तो एगभिवयावितिविधो, एगभिवग्रो णाम जो णेरह्यतिरिए य – मणुयदेवेसु वा ग्रणंतरं उन्विहित्ता जत्य भिक्षू भिवस्सित तत्य उन्विज्ञिति, वद्धाउग्रो णाम जत्य भिक्षू भिवस्सित तत्य ग्राउयं वद्धं, ग्राभिमुह्णामगोत्तो णाम जत्य भिक्षू भिवस्सित जत्य उवव-जिउकामो समोहतो पदेसा णिच्छूदा । ग्रह्वा — सयणभणादिपरिच्चइयं पन्वज्ञाभिमुहो गच्छमाणो । गग्रो दाविभक्षू ।

इदाणि भाविभवस् । सो दुविघो – ग्रागमतो गो ग्रागमतो य । ग्रागमतो जाणए भिक्खुसद्दोपयुत्ते, गो ग्रागमतो इहलोगणिप्पिवासो संवेगभावितमती संजमकरणुजतो भाविभवस् ॥६२७४॥

चोदगाह - त्वयोक्तम् -

भिक्खणसीलो भिक्ख्, ऋणो ति ण ते ऋणऽण्णवित्तित्ता । णिप्पिसिएणं णातं, पिसितालंभेण सेसाउ ॥६२७५॥

"मिनखाहारो वा भिनस्", एवमन्ये रनतपटादयोऽपि - भिक्षवो भवन्ति"।

श्राचार्याह — न ते भिक्षवः । कुतः ?, येन तेपां भिक्षावृत्तिनिरुपद्या न भवति । ग्राहूतमिष श्राघाकमेदोपपुक्ता च तेपां वृत्तिः प्रलंबादि, ग्रन्यान्यवृत्तयश्च नेन ते भिक्षवो न भवन्ति । तस्मात् साधव एव भिक्षवो भवन्ति, । नामाधाकमीदिदोपविजता ,पद्या वृत्तिः । ''ग्रणणावितिता'' — ग्रणणा- वृत्तयश्च, भिक्षां मुक्तवा नास्त्यन्या साधूनां वृत्तिः। एत्थ ग्रायरिग्रो णिप्पिसिएण दिट्ठंतं करेति, सिपिसिग्रं जो भुंजित सो सिपिसिग्रो, जो ण भुंजित सो णिप्पिसिग्रो। ''पिसियानंभेण सेसा य" ति – जे पुण भणिति – ''णिव्वि (प्पि) सा वयं जाव पिसियस्स ग्रनाभो" ति, एवं भणिता सेसा न निष्पिसिया भवंतीत्यर्थः ॥६२७॥।

इमे वि एयस्सेव ग्रत्थस्स पसाहगा दिट्ठंता-

त्रविहिंस वंभचारी, पोसहिय त्रमज्जमंसियाऽचोरा । सित लंभ परिच्चाती, होंति तदक्खा ण पुण सेसा ॥६२७६॥

ग्रहवा कोइ अणेज्जा – श्रहिसगोऽहं जाव मिए ण पस्सामि । श्रणणो कोति भणेज्ज – वंभचारी श्रहं जाव मे इत्थी ण पहुष्पञ्जति । श्रहवा एवं भणेज्ज – श्राहारपोसही हं जाव मे श्राहारो ण पहुष्पञ्जइ। श्रहवा कोति भणेज्ज – श्रमञ्जमंसवृत्ती हं जाव मञ्जमंसे ण लहामि । श्रहवा कोति भणेज्ज – श्रचोरक्कवृत्ती हं जाव परिच्छद्रं न लभामि ।

एते ग्रसतिलंभपरिच्चागिणोवि णो तदक्खा भवंति, तेण ग्रत्थेण ग्रव्खा जैसि भवति ते तदक्खा ग्रिहिसगा इत्यर्थः, सेसा ग्रनिवृत्तचित्तास्तदाख्या न भवंति, ते उ रक्तपटादयो न भवंति भिक्षवः, ससावद्य-भिक्षामितलंभपरित्यागिनः साधव एव भिक्षवो भवन्ति । "सेसे" त्ति भिक्खग्गहणे वा साधूण चरगादियाण इमो विसेसो ॥६२७६॥

भण्णति -

ख्रहवा एसणासुद्धं, जहा गेण्हंति भिक्खुणो । भिक्खं णेवं कुलिंगत्था, भिक्खजीवी वि ते जती ॥६२७७॥

"एसणासुद्धं" ति – उग्गमादिसुद्धं, पच्छाणुपुव्विग्गहणं वा एयं, सेसं कंठं। ग्रहवा – ते चरगादि-कुलिंगी न केवलं भिक्षुवृत्युपजीवी ॥६२७७॥

जाव इमाणि य भुंजति -

दगमुद्देसियं चेव, कंदमूलफलाणि य। सयं गाहा परत्तो य, गेण्हंता कह भिक्खुणो ॥६२७८॥

"दगं ति – उदगं, "उद्देसियं" ति तमुह्दिय कृतं, 'कंद" इति मूल कंदादी, पिदान्यादि मूला, ध्राम्नादि फला, एयाणि स्वयं गेण्हंता कहं भिक्खुणो भवंति ? इत्युक्तं भवति ।।६२७८।।

जो पुण सण्णिच्छियभिक्षु इमेरिसी वृत्ती भवति -

त्राच्यत्ता एसणिज्जा य, मिता काले परिविखता । जहालद्भविसुद्धा य, एसा वित्ती उ भिक्खुणो ॥६२७६॥

- ग्रगरहिता श्रगरहियकुलेसु वा भत्तिबहुमाणपुन्वं वा दिज्जमाणी श्रत्ता वातालीसदोसिवसुद्धा एसणिज्जा भत्तद्वप्पमाणजुत्ता मिता। ''काले'' ति दिवा। श्रहवा – गामणगरदेसकाले। श्रहवा तितयापोरिसीए

दायगादिदोसिवसुद्धा । परिविद्धता ''जहालद्धा" णाम संजोयणादिदोसविज्जिता, एरिसवृत्तिणो भिवलू मर्वति ।। दिश्वा ''भिक्खणसीले" त्ति गतं ।

इदाणि "भिनत्ति" ति भिक्षु - "भिदिर्" विदारणे, "क्षुव" इति कर्मणः ग्राख्यानं, तं भिनत्तीति भिक्षुः, एप भेदको गृहीतः सो दुविहस्स भवति - दन्त्रस्स य भावस्स य । भेदकग्रहणाच्च तज्जातीय- द्वयं सूचितं - भेदणं भेत्तव्वं च ।

जतो भण्णति — "दब्वे य भाव" गाहा ।

तत्य -

द्व्ये य भाव भेयग, भेदण भेत्तव्यगं च तिविहं तु । णाणाति भाव-भेयण, कम्म खुहेगद्वतं भेज्जं ॥६२८०॥

दन्ते तिविहो — दक्ष्यभेदको दक्ष्यभेयणाणि दन्त्रभेयन्वं । दन्त्यभेदको रहकारादि, दन्त्रभेदणाणि परमुमादीणि, दन्त्रतो मेलव्यं कटुमादियं । भावे भावभेदको भिक्षुः, भावभेदणाणि णाणादीणि, भावभेत्रव्यं कम्मं ति वा, खुहं ति वा. वोण्णं ति वा, कलुसं ति वा, वज्जं ति वा, वेरं ति वा, पंको ति वा, मलो ति वा, एते एगट्टिता । एवं जाव भेज्जं भवति ॥६२८०॥

इमानि भिक्षोरेकार्थिकानि शक्तेन्द्रपुरन्दरवत् भिक्खु ति वा जति ति वा खमगत्ति वा तवस्सि ति वा भवंते ति वा ।

एतेसि इमा व्याख्या -

भिंदंतो वा वि खुधं, भिक्ख् जयमाणत्रो जई होइ। तवसंजमे तवस्सी, भवं खवेंतो भवंतो त्ति ॥६२८१॥

भिनत्ति भिक्षुः। यती प्रयत्ने। तपः सन्तापे, तप ग्रस्थास्तीति तपस्त्री। ग्रहवा — ग्रविकरणाभि-वानादिदं सूचितं — तपसि भवः तापसः। ग्रहवा — तपः संयमासना तवस्त्री नारकादिभवाणमंतं करेतो भवंतो। नारकादिभवे वा क्षपयतीति क्षपकः, एत्य मावभिक्षुणा श्रविकारो।।६२८१।ः भिक्खु त्ति गयं।

इदाणि मासो तस्स णामादिछक्कग्रो णिक्खेवो -

नामं ठवणा दविए, खेत्ते काले तहेव मावे य । मासस्स परूवणया, पगतं पुण कालमासेणं ॥६२८२॥

णामठवणात्रो गतात्रो, दव्वमासो दुविहो — ग्रागमग्रो णोग्रागमग्रो । ग्रागमग्रो जाणग्रो ग्रणुवउत्तो । णो ग्रागमतो जाणगसरीयं मविगसरीरं, जाणगमवियग्रइरित्तो इमो —

> द्व्ये भिवत्रो णिव्यित्तित्रो य खेत्तिमा निमा वण्णणया । काले जिह विण्णिज्जइ, णक्खतादी व पंचिवहो ॥६२८३॥

भविद्यो ति एगमविद्यो बद्धाउ ग्रनिमुहणामगोत्तो य । श्रह्वा — ज्ञशरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्तः । ''गिब्बितिग्रो'' ति — मूलगुगणिब्बितितो उत्तरगुणणिब्बितिग्रो य । तत्य मूलगुगणिब्बित्ती जेहि जीबेहि तथ्यदमताए णामगोत्तस्स कम्मस्स उदएण मासदब्बस्स उदएणं मासदब्बपाउग्गाई दब्बाई गहियाई ।

१ सू० १ चू०।

उत्तरगुणिव्यत्तणाणिव्यत्तितो चित्रकर्मणि मासत्यं वा लिहितो। जिम्म खेत्ते मासकप्यो कीरइ, जिम्म वा खेते ठिविज्ञ इ जिम्म वा खेते विण्णिज्ञ इ, सो खेत्तमासो। कालमासी जिम्म वा कालमासो ठाविज्ज इ। ग्रह्वा — कालमासो सावणभद्दयादी। ग्रह्वा — सलक्खणिष्कण्णो णक्षत्तादी पंचिवहो इमो — णक्षत्तो चंदो उडु ग्राइच्चो ग्रिभविङ्ढग्रो य। १६२८३।।

तत्थ णक्खत्तचंदा इमे -

#### त्रहोरत्ते सत्तवीसं, तिसत्तसत्तिहिभाग णक्खत्तो । चंदो त्राउणत्तीसं विसिद्धि भागा य वत्तीसं ॥६२८४॥

णवलत्तमासो सत्तावीसं ग्रहोरत्तो, ''तिसत्त'' ति एक्कवीसं च सत्तसिट्टभागां - एस लक्खणग्रो य परिमाणग्रो य णवलत्तमासो । चंदमासो ग्रउणत्तीसं ग्रहोरत्ते वत्तीसं च विसिट्टभागे ।।६२८४।।

# उडुमासो तीसदिणो, श्राइच्चो तीस होइ श्रद्धं च । श्रभविहृतो य मासो, पगतं पुण कम्ममासेणं ॥६२८४॥

उडुमासी तीसं चेव पुण्णा दिणा । ग्रादिच्चमासी तीसं दिणा दिणद्धं च । ग्रिभविड्ढती ग्रहिमासगी भण्णित । एतेसि पंचण्हं पदाणं इह पगतं ति ग्रधिकारी कम्ममासेणं, कम्ममासो ति उडुमासी ।।६२८५।।

ग्रभिविद्वयस्स इमं पमाणं -

## एक्कत्तीसं च दिणा, दिणभागसयं तहेक्कवीसं च । त्राभित्रिष्ट्रियो उ मासो, चडवीससतेण छेदेणं ॥६२८६॥

एगत्तीसं दिवसा, दिवसस्स चडवीससयखंडियस्स इगवीसुत्तरं ६१६६७ च भागसतं एयं भ्रविमासगण्यमाणं ति । एतेसि च णक्षतादीयाण मासाणं उप्पत्ती इमा भण्णति —

श्रमीइमादी चंदो चारं चरमाणो जाव उत्तरासाढाण श्रंतं गश्रो ताव श्रद्वारससता तीसुत्तरा सत्तसट्टी भागाणं भवंति, एतावता सञ्चणनखत्तमंडलं भवति ।। ैई है । एतेसि सत्तसड्ढीए चेव भागो, भागलद्धं सत्तावीसं श्रहोरत्ता श्रहो रत्तस्स य इगवीसं सत्तसिङ्घभागा २७ ई है एस णनखत्तमासो परिमाणलनखणश्रो। श्रह्वा — एयं चेव फुडतरं भण्णति — श्रभियस्स चंदयोगो इगवीसं सत्तसिट्टभागा । श्रवरे छण्णनखत्ता पण्णरस मुहुत्ता भोगाश्रो एतेसि छण्हं सत्तिसा भरणी श्रद्दा श्रस्तेसा साती जेट्टा य। एतेसि छण्हं तिण्णि श्रहोरत्ता।

ग्रणो छणावला पणयालमुहुत्तभोगी तं जहा – तिण्णि उत्तरा, पुणव्वसु, रोहिणी, विसाहा य । एते णव ग्रहोरत्ता । तिण्हं मज्भे मेलित्ता वारस जाता ।

श्रणो पण्णरस णवलता तीसमुहुत्तमोगी, तं जहा —ग्रस्सिणी, कित्तिया, मिगसिर, पुस्स, मघा तिन्नि पुन्ना, हत्य, वित्ता, श्रणुराहा, मूल, सवण, घणिट्ठा, रेवती य, एते पण्णरस ग्रहोरता। वारस मिलिता जाया सत्तावीस सन्वे। रुक्खमंडलपरिभोगकालो णवलत्तमासो भण्णति।

इदाणि चंदमासो, तस्स णिदरसगं, तंजहा — सावण बहुजपिडवयातातो ग्रारव्भ जाव सावणपोण्णिमा समत्तो — एस परिमाणतो चंदमासो । एवं भद्दवतादितो वि सेसा दट्टव्वा । लक्खणग्रो पुण ग्रासाहपोण्णिमाए वितक्कंताए सावणबहुलपिडवयाए रुद्मुहुत्तसमयपढमाग्रो ग्रभितिस्स भोगो पवत्तित चंदेण सह । इमो णव मुहुत्ते चउवीसं विसिद्धभागे छाविद्धं सत्तसिट्ढं चोण्णियाग्रो य ।

एते इमेण विहिणा भवंति – जे ग्रभीयस्स इगवीसं सत्तसट्टी भागा ते सह च्छेदेण वासट्टीए गुणिता जाता तेरससया विउत्तरा, ग्रंसाणं छेदो इगतालीसं सत्ता चउपण्णा (३३+६२ = २३६३) तेण भागे ण देइ त्ति ग्रंसा तीसगुणा कायव्वा, १३०२ + ३० = ३६०६०

$$\varepsilon \frac{x_5 x_8}{x_5 x_8} + \varepsilon_5 = \frac{x_5 x_5}{x_5 x_8} = \varepsilon_5 = \frac{x_5 x_8}{x_6} = \varepsilon_5 = \varepsilon_6$$

तेहि भागेहिते लद्धं नव मुहुत्ता, ६ सेसं वासट्टीए गुणेयव्वं, एत्थ उ वट्टो (छेदो) कज्जित-वासिंदुभागेण, एक्कतालींसताणं चउप्पण्णाण वासिंदुभागेण सत्तसद्वी हैं भवंति, एक्केण गुणितं एत्तियं ६ चेवं सत्त सट्ठीए ६७ भागे हिते लद्धं चउवीसं वासिट्ठभागा हुई छावट्ठं च सेसचुण्णीया भागा हैहै। एत्य ग्रभीति - भोगे सवणादिया सन्वे णक्खत्तभोगा छोढन्वा जाव उत्तरासाढाणं ग्रसंपत्तो, तत्य इमा रासी जाता ग्रहुसया एगूणिवसुत्तरा ८१६ मुहुत्ताणं, चउव्वीसं च वासिट्टमागे ३३ छाविट्टं चुण्णीया भागा । ६६ एत्य पुणो ग्रभीतिभोगो य छोढ्वो, सवणभोगो य सम्मत्तो ३०, बिणिट्टाण य छन्वीसं २६ मुहुत्ता वायालीसं वावद्विभागा दो य चुण्णिया ४२,६२,२भागा, ताहे इमो रासी, एयम्मि ८६४, ६०, ६२, १३२, ६७ भुत्ते । सावणपोण्णिमा सम्मत्ता ।

एत्थ चउतीसुत्तरसयस्स सत्तसट्टीए भागो हायव्वो, दो लढा, ते उवर्रि पिक्खता, जाता वाणउतीए वाविहुभाग त्ति काउं वाविहुए भातिता एक्को लद्धो सो उविर पिक्खित्तो, सेसा तीसं वाविद्वभागा ठिता ५६५ जे पंचासीया ग्रहुसँया गुहुताणं तेसि ३० तीसाए भागा लद्धा एगूणतीसं ग्रहोरत्ता, जे सेसा पण्णरसा मुहुत्ता ते ६२ वासट्टीए गुणिता जाता णवसया तीसुत्तरा, एत्य जे ते सेसा तीसं वाविद्वभागा ते पिक्खत्ता जाया णवसया सट्टी ६६०। एयस्स भागो तीसाए, लद्धा वत्तीसं, विसद्विभागा एते अउणत्तीसाए ग्रहोरत्ताण हेट्ठा ठविया विसद्वित्ता छेदसहिता। एवं एसो चंदमासो ग्रउणत्तीसं दिवसा विसद्विभागा यं वत्तीसं भवंति ।

इदाणि उडुमासो भण्णति - एक्कं ब्रहोरतं बुड्डीए वावट्टिं भागे छेता तस्स एक्कसट्टी भागा चंदगतीए तेहिं समत्ती भवति ।

कहं पुण ?, उच्यते - जित ग्रद्वारसिंह ग्रहोग्तसएिंह सट्टेहि ग्रद्वारसंतीसुत्तरासया लब्मिति तो एंवकेण ग्रहोरत्तेण कि लब्भामो । एवं तेरासियकम्मे कते ग्रागयं एगसिटुहं वाविट्टभागा हुँ-३ ग्रहो रत्तस्स, एसा एवंकसट्ठी तीसाए तिहीहिं मांसी भवति तितीसांए गुणेयव्वा, ताहे इमी रासी जाती १८३०। एयस्स एगसट्टीएं भागो हायव्वो लद्धा तीसं तिही, एसो एवं उडुमासो णिप्फणी, एस चेव कम्ममासो, सहाणमासी य भण्णति । एस चेव रासी वावद्विहितो चंदमासो वि लब्मिति ।

इदाणि ग्राइच्चमासो भण्णइ। सो इंमेण विहिणा ग्राणेयव्वो - ग्रादिच्चो पुस्सभागे चउसु ग्रहोरत्तेसु ग्रहारससु य मुहुत्तेसु दक्षिणायणं पवत्तति, सो य ग्रप्पणो चारेण सन्वणक्खत्त-मंडलचारं चरित्ता जाव पुणो पुस्संस्स श्रंहु ग्रहोरत्ता चउव्वीसं मुहुंत्ता भुत्ता । एस सन्वो ग्राइच्चस्स णक्खतंभोगकालो पिडेयव्वो, इमेण विहिणा –

सयभिसयभरणीयो, ग्रहा ग्रस्सेस साति जेट्टा य । वच्चति मुहुत्ते एक्कवीसर्ति छन्च ग्रहोरते॥ तिण्णुत्तरा विसाहा, पुणव्यसू रोहिणी य वोघव्या। गच्छति मुहुत्ते तिण्णि चेवे वीसं च ग्रहोरते ॥

भ्रवसेसा णक्खत्ता, पण्णरस वि सूरसहगया जंति। बारस चेव मुहुत्ते, तेरसय समे श्रहोरते।। ग्रभिति छच्च मुहुत्ते, चत्तारि य केवले श्रहोरते। सूरेण समं गच्छइ, एत्तो करणं च वोच्छामि।।

एयं सन्वं मेलियं इमा श्रहोरत्तरासी भवति ।।३६६॥

एयं श्रादिच्चं वरिसं। एयस्स वारसिंह भागो भागलद्धं श्रादिच्चमासो। श्रह्वा - पंचगुणस्स सट्ठीए भागो भागलद्धं तीसं ग्रहोरत्ता, ग्रहोरत्तस्स य श्रद्धं, एस श्रादिच्चमासो प्रमाणग्रो लक्खणतो य। एत्थ वि सञ्जमासा श्रप्पणो भागहारेहि उप्पञ्जति।

इदाणि ग्रभिवड्रिग्रो -

छच्चेव ग्रतीरित्ता, हवंति चंदिम्म वासिम्म । वारसमासेणेते, ग्रह्वाइज्जेहिं पूरितो मासो ॥ एवमभिवड्वितो खलु, तेरसमासो उ बोधव्वो॥

वर्षमिति वाक्यशेष:।

सट्ठीए ग्रतीताए, होति तु ग्रधिमासगो जुगद्धिम । बावीसे पक्खसते, होई बितिग्रो जुगंतिम्म ॥

ग्रह्वा — णवसत्तादीमासाण दिणाण य णं इमातो पंचिवहातो पमाणविरसिदवसरासीतो श्रद्वारस-सततीसुत्तराश्रो श्राणिजिति । तेसु पंचप्पमाणा विरसा हमे — चंदं चंदं श्रभिवड्ढियं पुणो चंदं श्रभिवड्ढियं । तेसिमं करणं – चंदमासो एगूणतीसं २६ दिवसे, दिवसस्स य बासिट्टमागा वत्तीसं हुर्रे, एस चंद मासो ।

वारमासविरसं ति – एस वारसगुणो कज्जिति, ताहे इमं भवित घडयाला तिण्णिसया दिवसाणं, विसिंद्विभागाण य तिण्णिसया चुलसीया, ते बावद्वी भइया लढा छिद्वसा, ते उविर पिनस्ता जाता तिण्णि सता चडप्पणा, ३५४ सेसा वारस, ते छेयंसा ग्रद्धेण उविद्वता जाया एगतीसं भागा हु , एयं चंदविरसपमाणं। ''तिण्णि चंदविरस ति तो तिगुणं कज्जिति, तिगुणकयं इमं भवित वासद्विद्धयं दिणसहस्सं, एगतीसविभागा य ग्रद्धारसं। एयं तिण्ह चंदविरसाणं पमाणं। एतो ग्रभविद्ध्यकरणं भण्णित सो एक्कतीसं दिणाति एक्कवीससयं चडवीससयं भागाणं, एरिस ''वारस मासा विरस'' ति काउं वारसिंह गुणेयव्वा, गुणिए इमो रासी, तिण्णि सया बोहत्तरा दिणाणं चडवीससया भागा चोदससया बावण्णा हे छेदेण भातिते लढा एक्कारस, ते उविर छूढा जाता तिण्णिसया दिवसाणं तेसीया हिट्ठा ग्रद्धासीति सेसगा, ते सच्छेया चडिंह उविद्वता जाया एक्कती-सभागा बावीसं, एयं ग्रभिविद्धियविरसप्पमाणं।

"दो श्रभिविद्धयविदस" ति उएस रासी दोहि गुणेयव्वो, दोहि गुणिए इमो रासी सत्तसया छावट्ठा दिवसाण इगतीस भागा य च्वोयाला ए एक्कतीसभातियालढो तत्येक्को, सो उविद छूढो, जाया सत्तसया सत्तद्वा एक्कतीसितभागा य तैरसा । ७६७, है है । एस श्रभिविद्धयविदसरासी पुन्तभिणयचंदविदसरासिस्स मेलितो । कहं ?, उच्यते – दिवसा दिवसेसु, भागा भागेसु । ताहे पंचविदसरासी "सरत्तविसुद्धो भवइ उ" श्रद्वारससया तीसुत्तरा ।।१८३०।। एस धुवरासी ठाविज्जित । एयाश्रो धुवरासीग्रो सव्वमासा णक्खत्तादिया उप्पाइन्जिति श्रप्पप्पणो भागहारेहि ।

<sup>\$= \\ \</sup>frac{45}{56} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{528}{56} \quad \quad \frac{528}{56} \quad \quad \frac{528}{56} \quad \quad \frac{528}{56} \quad \quad \frac{528}{56} \quad \quad \quad \frac{528}{56} \quad \quad \frac{528}{56} \quad \qua

जग्रो भणितं -

भा-सिस-रित-स्रमासा, सत्तद्वि वि एगसिह सद्दी य । 
श्रमिबङ्कियस्स तेरस, भागाणं सत्त चोयाला ॥६२८॥।
सत्तद्विं णक्खत्ते, छेदे वाविद्विमेव चंदिम्म ।
एगद्वि श्र उद्धिम सद्दीं पुण होइ श्राइच्चे ॥६२८८॥
सत्तस्या चोयाला. तेरसभागाण होति नायच्या ।
श्रमिबङ्कियस्स एसो, नियमा छेदो मुणयच्यो ॥६२८॥।
श्रह्मारसया तीसुत्तरा उ ते तेरसेसु संगुणिता ।
चोयाल सत्तभइया, छाबद्दिनिगिबङ्किया य फलं ॥६२८०॥

मा इति णक्षत्तमासो, सिस ति चंदमासो, रिष्ठ ति वा कम्ममासो वा एगट्टं, सूरमासो य, एतेसि मासाणं जहासंखं भागहारा इमेरिसा — मत्तसट्टी विसिंद्ध एगमट्टी सट्टी य द्यभिविह्दय मासस्स भागहारो सत्तसया चोयाला तेरसभागेणं । एतेसि इमा उप्पत्ती जइ तेरसेहि चंदमासिह वारम प्रभिविह्दयमासा लह्मसामो एवं तेरासिए कते ग्रागनं सत्तावण्यमामो मासस्स य तिष्णि तेरसभागा, एते पुगो सविण्या जाता सत्तमया चोयाला तेरसभागाणं ति, एतेहि ग्रह्टारसण्हं सयाणं तीसुत्तराणं तेरसशुणिताण २३७०० भागो हायच्यो, लद्धं एक्कतीसं दिगा, मेसं मतस्या छ्टियसा ते छुहि उबद्विया जाया सयं एक्कवीसुत्तरं ग्रंसाणं, छेदे वि सयं चडवीसुत्तरं, एस ग्रभिविह्दयविह्मसामागो ग्रविमासगो। जो पुण सिससूरणितिविसेसिणिष्कण्यो ग्रविमासगो सो ग्रवणत्तीसं दिगा विसिद्धिमागा य बत्तीनं भवंति।

कहं ?, उच्यते - "सिसणो य जो विसेसो ग्राइच्वस्स य हवेज्ज मासस्स तीसाए संगुणितो ग्रविमासग्रो चदो । ग्राइच्वमासो तीसं दिणा तीसा य सिंहुभागा, चंदमासो ग्रउणत्तीसं दिणा विसिंहुभागा य वत्तीसं । एतेसि विसेसे कते सेसमुद्धरितं एक्कतीसं वासिंहुभागा ग्रण्णे तीसं चेव वासिंहुभागा, एते उविह्या परोप्परं छेऱगुणकाउँ एगस्स सिरसच्छेदो नेट्टो ग्रंसेसु पिक्तित्ता तेसु वि च्छेयं सविहुएसु एगसिंहु वासिंहु भागा (उ) जाया ग्रहोरत्तस्स, एस एक्को तिही सोमगतीए सो तीसगुणितो विसिंहुभातिग्रो चंदमासपरिमाणिणप्कण्णो ग्रहिमासगो भवित ।

ग्रह्वा - इमेण विहिणा कायव्यं - जइ एक्केण ग्राइच्चमासेण एक्का सोमितही लब्भित तो तीसाए ग्रादिच्चमासेहि कितितिही लब्भामो. ग्रागतं तीसं सोमितहीग्रो, एस ग्रादिच्चचंदवरिसम्रभि-विद्वयद्यम्मासे य प्रतिदिनं प्रतिमासं च कला बहुमाणी तीसाए मासेसु मासो पूरित ति, एसो ग्राविमासगो चंदमासप्रमाणो चंदो श्रविमानगो भण्गति, एयं चेव ग्रभिविद्वं पहुच्च ग्रभिविद्वयवरिसं भण्गति ।

भणियं च सूरपण्णत्तीए - 'तिरस य चंदमासो, एसो ग्रिभविड्डिग्रो ति णायत्र्वो'' वर्षमिति वाक्यशेष: । तस्स वारसभागो ग्रिविमासगो ग्रिभविड्डियवर्षमासेत्यर्थः । ग्रथवा - ग्रिविमासगप्पमाणं इमं एगतीसं दिणा ग्रठणतीस मुहुता विसिंह भागा एस सतरसा, एते कहं भवंति ? उच्यते - जं एगवीस- उत्तरसयं ग्रंसाणं तीसग्रणं कायव्यं तस्स भागो सयेण चजनीस उत्तरिण भागवद्धं ग्रजणतीसं मुहुता, सेसस्स ग्रद्धं ताव दो, तत्य विसिंह भागा संचरस भवंति, एवं वा एकतीसिदणसहियं ग्रविकमासपमाणं। एसो पंचित्रहो कालमासो भण्णति ॥६२६०॥

इदाणि भावमासो सो दुविहो ग्रागमतो णो ग्रागमतो य -

मूलादिवेदस्रो खलु, भावे जो वा वियाणतो तस्स । न हि स्रग्गिणाणस्रोऽग्गी-णाणं भावो ततोऽणण्णो ॥६२९१॥

जो जीवो धण्ण-मास-मूल-कंद-पत्त-पुष्फ-फलादि वेदेति सो भावमासो, जो वा आगमतो उवउत्तो मास इति पदत्थजाणग्रो।

चोदगाह - "ण हि ग्रागिणाणग्री ग्रागि" ति नत्विग्निज्ञानीपयोगतः ग्रात्मा ग्रग्न्याख्यो भवति । एवमुक्ते चोदकेनाचार्याह - "णाणं भावो ततो णऽण्णो" ति णाणं ति ज्ञानं, भावः ग्रधिगमः उपयोग इत्यनर्थान्तरमिति कृत्वा ग्राग्निद्रव्योपयुक्त ग्रात्मा तस्मादग्निद्रव्यभावादन्यो न भवति ॥६२९१॥

एत्थ छिन्त्रहो मासणिक्खेवो, कालमासेण ग्रिविकारो, तत्थ वि उडुपासेण, सेसा सीसस्स विकोवणहुं। भणिया, मासे त्ति गर्य।

इदाणि "'परिहारे" ति, तस्स इमो णिक्खेवो -

णामं ठवणा दविए, परिगम परिहरण वज्जणोग्गहे चेव। भावावणो सुद्धे, णव परिहारस्स नामाइं ॥६२६२॥

भावपरिहारो दुविधो कज्जति ( ग्रावण्णपरिहारो सुद्धो य ) ग्रावण्णपरिहारितो एस चरित्ताइयारो । ग्रहवा – भावगरिहारितो दुविधो पसत्यो ग्रप्तस्यो य । पस्त्ये जो ग्रण्णाणमिच्छादि परिहरति, ग्रपसत्थो जो णाणदंसणचरित्ताणि परिहरति । एवं भावे तिविहे कज्जमाणे दसविहो परिहारिनक्षेवो भवति र ॥६२६२॥

एतेसि इमा व्याख्या - णामठवणातो गतातो, वितरित्तो दव्वपरिहारो।
कंटगमादी दव्वे, गिरिनदिमादीसु परिरश्रो होति।
परिहरण धरण भोगे, लोउत्तर वज इत्तरिए।।६२६३॥
लोगे जह माता ऊ, पुत्तं परिहरित एवमादी उ।
लोउत्तरपरिहारो, दुविहो परिभोग धरणे य।।६२६४॥

जो कंटगादीणि परिहरित ग्रादिग्गहणेणं खाणू विससप्पादी । परिगमपरिहारो णाम जो गिरि निर्द वा परिहरंतो जाति, ग्रादिग्गहणातो समुद्दमडिंव वा । परिगमो ति वा पज्जहारो ति वा परिरग्नो ति वा एगहुं । परिहरणं परिहारो दुविहो लोइम्रो लोउत्तरो य । तत्य लोगे इमो – ''लोगे जह'' पुन्त्र सं कंठं ।

लो उत्तरपरिहारो दुविहो - परिभोगे धरणे य । परिभोगे परिभुंजति पाउणिज्जतीत्यर्थः। धारणगरिहारो नाम जं संगोविज्जति पडिलेहिज्जति य, ण य परिभुंजति ।

१ सू० १ । ''२भावपरिहारो दुविहो य पसत्थो । ग्रपतत्थो जो ग्रन्नाणमिच्छिद्द्द्वी परिहरित भावणपरिहारितो एवं नविधोभवित, भावसामान्यतो श्रद्वविघो भवित । ग्रह्वा – मुद्ध परिहारितो एस ग्रणइग्रारो, श्रावन्न परिहारितो एस चरित्तायारो ।'' प्रयं पाठ स्तावत् टाइपग्रंकितप्रतौ टिप्पणीरूपेण सुचितः ।

दुविहो - लोइग्रो लोउत्तरिग्रो य । लोइग्रो इत्तरितो ग्रावकिहग्रो य । इत्तरिग्रो सूयगमतगादिदसिवसवज्ञणं, ग्रावकिहतो जहा णड-वरुड-छिपग-चम्मार-डुंबादि । लोउत्तरिग्रो दुविहो - इत्तरिग्रो ग्रावकिहतो य । तत्य इत्तरिग्रो सेज्जायरदाणग्रभिगमसङ्घादि, ग्रावकिहतो रायपिडो । ग्रहवा - ''ग्रट्ठारस पुरिसेसुं ।''

ग्रणुगगहपरिहारो -

खोडादिभंगऽणुग्गह, भावे त्रावण्णसुद्धपरिहारे । मासादी त्रावण्णो, तेण तु पगतं न त्रन्नेहिं ॥६२६५॥

"खोडभंगो" ति वा, "उनकोडभंगो" ति वा, "ग्रक्खोडभंगो" ति वा एगट्ठं, ग्राड् मर्यादायां । खोडं णाम जं रायकुलस्स हिरण्णादि दव्वं दायव्वं वेट्ठिकरणं परं परिणयणं चोरभडादियाण य चोन्लगादिप्प- दाणं तस्स भंगो खोडभंगो, तं रायणुग्गहेणं मज्जायाए भंजंतो एवकं दो तिष्णि वा सेवित जावितयं ग्रणुग्गहो से कज्जित तित्तयं कालं सो दव्वादिसु परिहरिष्जिति तावत् कालं न दाप्यतेत्ययं: । एस ग्रणुग्गह परिहारो । भावपरिहारो दुविहो — ग्रावण्णपरिहारो सुद्धपरिहारो य । तत्य सुद्धपरिहारो जो वि सुद्धा पंचयामं ग्रणुत्तरं धम्मं परिहरइ — करोतीत्यर्थः । विसुद्धपरिहारकप्पो वा घेप्पइ । ग्रावण्णपरिहारो पुण जो मासियं वा जाव छम्मासियं वा पायच्छितं ग्रावण्णो तेण सो सपच्छित्तो ग्रसुद्धो ग्र विसुद्धचरणेहिं साहूहिं परिहरिष्जिति । इह तेण ग्रहिकारो ण सेसेहिं (ग्रधिकारो ) विकोवणट्टा पुण पक्षविया ॥६२६६॥

इदाणि 'ठाणं, तस्सिमो चोद्दसविहो निक्खेवो —

नामं ठवणा द्विए, खेत्तद्धा उड्ढूओ विरति वसही। संजम पग्गह जोहो, अचल गणण संघणा भावे।।६२९६॥

णामठवणातो गयाग्रो, जाणगसरीर मवियवइरित्तं दव्बट्टाणं इमं -

सिचतादी दच्ने, खेत्ते गामादि श्रद्धदुनिहा छ । तिरियनरे कायठिती, भन्निति चेनानसेसाण ॥६२६७॥

सिन्तदब्बद्वाणं अनित्तं मीसं। सिन्तदब्बद्वाणं तिविधं – दुपयं चउप्पयं अपयं। दुपयद्वाणं दिणे जत्य मणूसा उविद्याति तत्य ठाणं जायति, चउप्पदाणं पि एवं चेव, अपदाणं पि जत्य गरुयं फलं निविद्यप्ष तत्य ठाणं संजायति। अनित्तं जत्य फलगाणि साहजंतादि णो निविद्यपंति तत्य ठाणं। एतेसि चेव दुपदा-दियाण समलंकिताण पूर्वंवत् घडस्स वा जलभित्यस्स ठाणं (मीसं)। खेतं गामणगरादियं तेसि ठाणं खेत्तद्वाणं, अहवा – खेतो गामणगरादियाण ठाणं।

श्रद्धा काल इत्ययं:, सो दुविधो उवलिखतो जीवेषु श्रजीवेषु य । श्रजीवेषु जा जस्स ठिई । गंसारिजीवेषु दुविधा ठिई – कायठिई भवठिती य, तत्य तिरियणरेषु श्रणेगभवगाहणसंभवातो कायठिई, सेसाणं ति – देवनारगाणं एगभवसंचिद्रणा भवठिई, श्रह्नवा – कालद्वाणं समयाविलयादि णेयं ॥६२६८॥

१ सू० १।

## ठाण निसीय तुत्रझण, उड्ढाती विरति सन्व देसे य । संजमठाणमसंखा, पग्गह लोगीत्र दो पणगा ॥६२८८॥

" रेडड्डं" ति तज्जातीयग्गहणातो निसीयणतुयट्टणा वि गहिता, तेसि उद्धट्ठाणं ग्रादि तं पुण काउस्सग्गं णिसीयणं उविवसणं तुग्रट्टणं संपिहणं उ। "विरित" ठाणं दुविद्यं — देसे सब्वे य, तत्थ देसे सावयाणं ग्रणुव्वया पंच, सब्वे साधूण महन्वया पंच। रेवसिह्ठाणं उवस्सग्नो जस्स वा जं ग्रावस्सह्ठाणं। " असंजमठाणं" ति वा ग्रज्भवसायठाणं ति वा परिणामठाणं ति वा एगट्टं। एत्थ पढमसंजमट्टाणे पज्जयपरिमाणं सन्वागासपदेसिंहं ग्रणंतगुणितं पढमं संजमट्टाणं पज्जवग्गेण भवित्। ततो बितियादिसंजमट्टाणा उवस्वरिवसुद्धीए ग्रणंतभागाहिगा णेया, एवं लवखणा सामण्णतो संजमठाणा ग्रसंखेज्जा। विभागतो सामातियछेदसंजमठाणा दो वि सरिसा ग्रसंखेज्जे ठाणे गच्छंति, ततो परिहारसिहता ते चेव ग्रसंखेज्जठाणे गच्छंति, ताहे परिहारितो वोच्छिज्जंति। तदुपरि सामातियछेदोवट्टावणिया ग्रण्णे ग्रसंखेज्जठाणे गच्छंति, ताहे परिहारितो वोच्छिज्जंति। तदुपरि सामातियछेदोवट्टावणिया ग्रण्णे ग्रसंखेज्जठाणे गच्छंति, ताहे ते वोच्छिज्जंति। तदुवरि सुहुमसंपरायसंजमठाणा केवलकालतो ग्रंतोमुहुत्तिया ग्रसंखेज्जा भवंति, ततो ग्रणंतगुणं एगं ग्रहक्खायं संजमट्टाणं भवित । इमा ठवणा। "पग्गहठाणं" दुविहं — लोह्यं, इतरं लोउत्तरं। "दो पणगं" त्ति लोह्यं पंचिवहं ॥६२६ ।।

तं जहा -

## रायाऽमच पुरोहिय, सेट्ठी सेणावती य लोगम्मि । श्रायरियादी उत्तरे, पग्गहणं होइ उ निरोहो ॥६२९९॥

राया जुवराया श्रमच्चो सेट्ठी पुरोहितो । उत्तरे पग्गहे ठाणं पंचिवहं - श्रायरिए उवन्भाए पवत्ति थेरो गणावच्छेइ । प्रकर्षेण ग्रहः, प्रकृष्टो वा ग्रहः, प्रधानस्य वा ग्रहणं प्रग्रह इत्यर्थः ।।६२९६।।

इदाणि जोहट्ठाणं पंचिवहं इमं-

#### त्र्यालीढ पचलीढे, वेसाहे मंडले समपदे य । त्र्यचले य निरंयकाले, गणणे एंगादि जा कोडी ॥६३००॥

वामुरुश्रं ग्रग्गश्चो काउं दाहिणं पिट्ठतो वामहत्थेण घणुं घेत्तूण दाहीणेण ४ ग्रपगच्छइ ति ग्रालीढं। तं विय विवरीयं पच्चालीढं। ग्रालीढं ग्रंतो पिट्ठतातो काउं ग्रग्गतले वाहि जं रहिंदृश्चो वा जुज्भइ तं वइसाहं। जाणूरुजंघे य मंडले काउं जं जुज्भइ तं मंडलं। जं पुण तेसु चेव जाणूरुसु ग्रायतेसु समपादिंदृतो जुज्भिति तं समपादं। ग्रण्णे भणंति — जं एतेसि चेव ठाणाणं जहासंभवं चिलयिठितो पासतो पिट्ठतो वा जुज्भिति तं छट्टं चिलयणाम ठाणं।

""ग्रचलट्ठाणं" णाम जहा - परमाणुपोग्गलेणं भंते ! निरेए कालतो केवचिरं होति ?, जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं ग्रसंखेज्ज कालं, ग्रसंखेज्जा उस्सिष्पणि ग्रोसिष्पणीग्रो । निरेया निश्चल इत्यर्थः । एवं दुपदेसादियाण वि वत्तव्वं । "६गणण" ति गणियं, तस्स ठाणा ग्रणेगविहा, जहा एकं दहं सतं सहस्सं दससहस्साइं सयसहस्सं दहशतसहस्साइं कोडी । उविरं पि जहासंभवं भाणियव्वं ।।६२६६।।

१ गार्व ६२६४ । २ गार्व ६२६४ । ३ गार्व ६२६४ ॥ ४ पश्चान्मुखमयसरति । ४ गार्व ६२६४ । ६ गार्व ६२६४ ।

इदाणि "भैतंवणा" सा दुविहा - दव्वे भावे य । पुणो एक्केक्का दुविहा - छिण्णसंवाणा ग्रिछिण्णसंवाणा य । तत्य दव्वे "छिण्णमछिण्णसंवणा" इमा -

> रज्ज्मादि अछिणं, कंचुगमादीण छिण्णसंघणया । सेदिदुगं अच्छिणं, अपुन्चगहणं तु भाविम्म ॥६३०१॥ मीसाओ ओदइ्यं, गयस्स मीसगमणे पुणो छिण्णं। अपसत्थं पसत्यं वा भावे पगतं तु छिन्नेणं॥६३०२॥

जं सूत्रं वा मृंजं वा रज्जुं ग्रन्छिणां संवेति सा ग्रन्छिणासंवणा । ग्रण्गोणालंडाणं इमा छिणासंवणा जहा कंचुगादीणं । भावसंवणा दुविहा — छिणा ग्रन्छिणा य, तत्य ग्रन्छिणामंवणाए सेढिदुगं उवसामग-सेढी खवगसेढी य । उवसामगसेढीए पविद्वो ग्रणंताणुवंविपिमइ ग्राहतो उवसामेउं न थक्कइ ताव जाव सर्व्वं मोहणिज्जं उवसामितं । खवगसेढीए वि एवं चेव ग्रपुक्वभावग्गहणं करेंतो न थक्कइ ताव जाव सर्वं मोहं खवियं। एसा ग्रन्छिण्णसंवणा । एवं ग्रपसत्याग्रो वि पसत्यसम्मत्तभावं संकंतस्म जं पुणो ग्रप्यसत्यिमच्छत्ता-दिभावं संकमित । एसा ग्रपसत्यिछिण्णभावसंघणा ।

श्रहवा – मावट्टाणं श्रोदइय-उवसमिय-खइय-खग्नोवसमिय-परिणांमिय-मन्निवाइयाणं श्रप्पप्पणो माव-सम्बठाणं भण्णइ १ एत्य श्रषिकारो भावट्टाणेण, तत्य वि छिण्णभावसंवणाए ।

कहं ? उच्यते – जैग सो पसत्यमावाची च्रपसत्यं नावं गद्यो, तत्य य मासियाति द्यावण्गो, पुणी मालोयणारिरण्यो पसत्यं चेव मावं संधेति ॥६३०२॥

इयाणि पडिसेवणा, सा इमा दुविहा -

मृतुत्तर पिंडसेवण, मृते पंचिवह उत्तरे दसहा । एक्केक्का वि य दुविहा, दप्पे कप्पे य नायव्वा ॥६३०३॥

मूलग्रुगातियारपिंदसेवणा उत्तरगुगाइयारपिंदसेवणा य । मूलगुगातियारे पाणातिवायादि पंचिवहा । उत्तरगुणेसु दसिवहा इमा – पिंदस्स जा विसोही, सिमतीतो ६, मावणात्रो य ७, तवो दुविहो ८, पिंदमा ६, ग्रिमगहा १०।

ग्रह्वा - ग्रणागयमितक्कंतं कोडिसहियं णियट्टियं चेव सागारमणागारं परिमाणकढं णिरवसेसं संकेयं ग्रद्धापच्चक्वाणं चेति ।

ग्रह्वा - उत्तरगुणेसु ग्रणेगविहा पिंडसेवणा कोहातिया । मूलुत्तरेसु दुविहा पिंडसेवणा । सा पुणो एक्केवका दुविहा - दप्पेग कप्पेग वा ॥६३०३॥ दप्पकपा पुट्यमणिता ।

सीसो पुच्छति -

किह भिक्ख् जयमाणो, त्रावज्जित मासियं तु परिहारं । कंटगपहे व छलणा, भिक्ख् वि तहा विहरमाणो ॥६३०४॥ पुत्रवृद्धं कंठं ग्रायरियो भणित – कंटगपहे व पच्छद्धं कंठं ॥६३०४॥ किं चान्यत् -

तिक्खिम्म उद्गवेगे, विसमिम्म वि विञ्जलिम्म वर्चतो । कुणमाणो वि पयत्तं, त्र्रवसो जह पावती पडणं ॥६३०५॥ पूर्ववर दृष्टान्तोपसंहार -

> तह समणसुविहियाणं, सन्वपयत्तेण वी जयंताणं। कम्मोदयपचितया, विराहणा कस्सइ हवेजा ॥६३०६॥ अण्णा वि हु पिंडसेवा, सा उण कम्मोदएण जा जतणा। सा कम्मक्खयकरणी, दप्पाऽजय कम्मजणणी उ ॥६३०७॥ पूर्ववि

पुणरप्याह चोदक - किमेकान्तेनैव कर्मोदयप्रत्यया प्रतिसेवना उतान्योऽिप कश्चित्प्रतिसेवनाया श्रस्ति भेदः ? उच्यते, श्रस्तीति ब्रुमः । यतमानस्य या किलाका प्रतिसेवना सा कर्मोदयप्रत्यया न भवति, ण य तत्थ कम्मवंघो, जतो तं पिडसेवंतस्स वि कम्मखिश्रो भवति । जो पुण दप्पेण कप्पेण वा पत्ते श्रजयणाए पिडसेवणा सा कम्मं जगेति — कमंवंधं करोतीत्यर्थः ।

यतश्चे वं ततः इदं सिद्धं भवति -

पिंडसेवणा वि कम्मोदएण कम्ममिव तं निमित्तागं। श्रण्णोण्णहेउसिद्धी, तेसिं बीयंकुराणं व ॥६३०८॥

कंठ्या । पडिसेवणाए हेऊ (कम्मोदयां, कम्मोदयहेऊ) पडिसेवणा, एवमेपामन्योन्यहेतुत्वं, तस्यापि प्रसाधको दृष्टान्तः – यथा बीजांकुरयोः ॥६३०८॥

दिट्ठा पिडसेवणा कम्महेतू पमादमूला या, सा य खेत्तग्रो कहं हुज्जा ?, उवस्सये बिह वा वियारादि-णिग्गयस्स । कालतो दिया वा रातो वा । भावग्रो दप्पेण वा कप्पेण वा ग्रजयणाए पिडसेवित । मासातिग्रिति-चारपत्तेण संवेगमुवगएण ग्रालोयणा पर्जियव्वा । इमं च चितंतेण णज्जिति केवलं जीवितघातो भविस्सिति, ससल्लमरणेण दीहसंसारी भवति त्ति काउं भण्णति —

> तं ण खमं खु पमादो, मुहुत्तमिव अच्छितुं ससल्लेणं। आयरियपादमूले, गंतूणं उद्धरे सल्लं ॥६३०६॥

भालोयणाविहाणेण पिन्छत्तकरणेण य भ्रतियारसल्लं उद्धरित विसोधयतीत्यर्थः, ॥६३०६॥ जम्हा ससल्लो न सिज्भिति, उद्धरियसल्लो य सिज्भइ । तम्हा तेण इमं चितियव्वं –

श्रहयं च सावराही, श्रासो इव पत्थिश्रो गुरुसगासं । वइतग्गामे संखिडपत्ते श्रालोयणा तिविहा ॥६३१०॥

श्रव्याणं श्रतियारसल्लसिल्वयं णाउं तस्स विसोहणट्टं गुरुसमीवे प्रस्थितो । कहं च ?, उच्यते श्रश्ववत् । तं च गुरुसमीवं गच्छंतो वह्याए खद्धादाणियगामे वा संखडीए वा श्रपिटविष्मतो गच्छइ, गुरुसमीवं पत्तो श्रालोयणं देति, सा य श्रालोयणा तिविहा हमा — विहारालोयणा, उवसंपयालोयणा, श्रवराहालोयणा य ॥६३१०॥

ग्रासे इव ग्रीपम्ये ग्रस्य व्याख्या -

सिग्धुन्जुगती त्रासो, त्रणुवत्तति सार्हि ण त्रताणं। इय संजममणुवत्तति, वहयाह त्रवंकित्रो साह ॥६३११॥

सिन्धं मंदं वा उज्जुवर्कं वा वक्रं वा सारिहस्स छंदमणुवत्तमाणी गच्छति, णो य ग्रप्यछंदेणं चारि पाणियं वा ग्रणुयत्तद । एवं साधू वि जहा जहा संजमो भवति तहा तहा संजममणुवत्तमाणो गच्छद्द,णो वहयादिमु सायासोक्ष्वहुया पडिवज्में तो वहयादिसु वा ण वक्रेण पहेण गच्छित । ग्रालीयणपरिणग्री जित वि ग्रणालोतिए कालं करेति तहावि ग्राराहगो विसुद्धत्वात् ॥६३११॥

तत्य विहारालोयणा इमा -

त्रालोयणापरिणत्रो, सम्मं संपद्वित्रो गुरुसगासे । जइ अंतरा उ कालं, करेज्ज त्राराहत्रो तहऽति ॥६३१२॥ पक्खिय चउ संवच्छर, उक्कोसं वारसण्ह वरिसाणं । समणुण्णा आयरिया, फड्डगपतिया वि विगर्डेति ॥६३१३॥

संमोतिया ग्रायरिया पवित्तए ग्रालोएति, रायणियस्स । राइणितो वि ग्रोमरातिणियस्स ग्रालोएति ।

जित पुण राडणिय्रो ग्रोमो वाऽगीयत्यो चार्डम्मासिए ग्रालोएति । तत्य वि ग्रसतीते संबच्छिरिए ग्रालोएति । तत्य वि ग्रसतीते जत्य मिलति गीयत्यस्स उवक्रोसेणं वारसिंह विरसिंह दूरातो वि गीयत्यसमीवं गंतुं ग्रालोएयव्वं । फड्डगवितया वि ग्रागंतुं पक्खियादिसु मूलायरियस्स ग्रालोएंति ॥६३१३॥

> तं पुण त्रोहविभागे, द्रमुत्ते त्रोह जाव भिण्णो उ । तेण परेण विभात्रो, संममसत्यादिसुं भइतं ॥६३१४॥

तं विहारालोयणं श्रोहेण विभागेण वा देति । तत्य श्रोहेण जे साधू समणुण्णा ''दरमुते" ति मोतृं श्राहत्ताणं पाहुणता श्रागता ते श्रागंतुगा श्रोहेण श्रालोएति, जइ य श्रतियारो पणगं दस पण्णरस बीस भिण्णमासो य तो श्रोहालोयणं दाउं भुंजति । श्रह्र भिण्णमासातो परेण श्रद्दयारो मासादितो भवति तो वीसुं समुद्दिसित्ता विभागेण श्रालोएति । ''संभमसत्यादिमु भितयं'' ति संभमो श्राग्णसंभमादि सत्येण वा समं गताणं श्रंतरा सत्यसण्णिवेसे पाहुणया श्रागया होज्ज, सत्यो य चिलउकामो, ते य मासादिश्रा गणा, भायणाणि य णित्य जेसु वीसुं समुद्दिसित्सीत, ताहे श्रोहेणं श्रालोएता एक्कट्टं समुद्दिसित्ता पच्छा विभागेणं श्रालोयव्यं विस्तारेणेत्यर्थः ।।६२१४।।

इदाणि ग्रालोयणाए कालनियमो भण्णति -

श्रोहे एगदिवसिया, विभागतो एगऽणेगदिवसा तु । रत्ति पि दिवसत्रो वा, विभागत्रो श्रोहश्रो दिवसे ॥६३१५॥

ग्रोहालोयणा णियमा एक्कदिवसता, ग्रप्पावराहत्तणग्रो ग्रासण्गभोयणकालत्तणग्रो य । विभागा-लोयणा एगदिवसिया वा होज, ग्रणेगदिवसिया वा होज्ञ । कहं पुण श्रणेगदिवसिया वा होज ? बहुप्रवराहत्तणग्रो । वहुं ग्रालोएयव्वं ग्रायरिया वावडा होजा, ण बहुं वेलं पडिच्छंति । ग्रालावगो वा वावडो होज । एवं ग्रणेगदिवसिता भवति । विभागालोयणा नियमा दिवसतो रति वा भवति । श्रोहालोयणा णियमा दिवसतो, जेण रातो ण भुंजति ॥६३११॥

ग्रोहालोयणाए इमं विहाणं —

श्रप्पा मूलगुणेसुं, विराहणा श्रप्पउत्तरगुणेसुं। श्रप्पा पासत्थाइसु, दाणग्गह संपश्रोगोहा ॥६३१६॥

कंठ्या, एवं श्रालोएत्ता मंडलीए एक्कट्टं समुद्दिसंति ॥६३१६॥ विहारविभागालोयणाए इमं कालविहाणं –

> भिक्खाति-णिग्गएसुं, रहिते विगडेति फड्डगवती उ। सन्वसमक्खं केती, ते वीसरियं तु कहयंति ॥६३१७॥

श्रादिग्गहणेणं वियारभूमि विहारभूमि वा जाहे सीसपिंडच्छया णिग्गया ताहे फड्डगपती एगाणियस्स श्रायरियस्स श्रालोएति ।

> केइ ग्रायरिया भणंति — जह फहुगपती सेहादियाणं सन्त्रसमिनखं ग्रालोएंति । किं कारणं ?, उच्यते – जं किंचि विस्सरियं पदं होज्ज तं ते सारेहित – कहयंतीत्यर्थः । तं पुण केरिस ग्रालोएति ? काए वा परिवाडीए ? ग्रत उच्यते –

> > मूलगुण पहमकाया, तेसु वि पहमं तु पंथमादीसु । पादप्पमञ्जणादी, चितियं उल्लादि पंथे वा ॥६३१८॥

दुविहो श्रवराहो — मूलगुणावराहो उत्तरगुणावराहो य। एत्थ पढमं मूलगुणा श्रालोएयव्वा, तेसु वि मूलगुणेसु पढमं पाणातिवातो, तत्थ वि पढमं पुढिविक्कायविराघणे जा पंथे वच्चतेण विराहणा कया, थंडिल्लाग्रो श्रथंडिल्लं श्रयंडिल्लाग्रो वा थंडिल्लं संकमंतेण पदा ण पमिज्जता, ससरक्खे मिट्ट्यादिहत्थमत्तेहिं वा भिक्खग्गहणं कतं, एवमादि पुढिविकायितराहणं श्रालोएंति । ततो श्राजक्काए उदजल्लेहिं हत्थेहिं मत्तेहिं भिक्खग्गहणं कयं, पंथे वा श्रजयणाए उदगमुत्तिण्णो, एवमादि श्राजक्काए ।।६३१८।।

## तितए पतिहियादी, अभिधारणत्रीयणादि वायुम्मि । बीतादिघट्ट पंचमे, इंदिय अणुवातिओ छट्टे ॥६३१६॥

तितए त्ति-तेउनकाए परंपरादिपतिद्वियगिह्यं सजीतिवसहीए वा ठितो एवमादि तेउनकाए। वाउकाए जं घम्मतेण वाहि णिग्गंतुं वातो श्रभिघारेउं भत्तादि सरीरं वा वीयणादिणा वीवियं, एवमादि वाउक्काए। पंचमे वणस्सितकाए बीयादिसंघट्टणा कया, भिक्खादि वा गिहता, एवमादि वणस्सितकाए। ''छट्टे'' त्ति तसकाए, तत्य इंदियाणुवाएण श्रालोए, पुन्वं वैद्दंदियाइयारं ततो तेइदि-चउरिदि-पंचेंदियाइयारं। एवमादि पाणातिवाश्रो।।६३१६।।

दुन्भासियहसितादी, वितिए ततिए अजाइतो गहणे। घट्टण-पुन्वरतादी, इंदिय आलोग मेहुण्णे॥६३२०॥ विनिए मुसावाए, तत्य किंचि दुन्मासितं भणितं, हासेण मुसावाग्रो भासिग्रो, एवमादि मुसावाए । तित्त प्रदत्तादाणे, तत्य ग्रयाचियं तणडगलादि गहियं होज्जा, उग्गहं वा ग्रणणुण्णवेत्ता कातियादि वोसिरितं होज्ज, एवमादि ग्रदिणादाणे । मेहुणे, चेतिते महिमादिसु जणसम्मद्दे इत्थिसंघट्टणफासो साति विद्यो होज्ज, पुव्यस्यकी लियादि वा ग्रणुसरियं होज, इत्योण वा वयणाणि मणोहराणि इंदियाणि दट्ठु ईसि ति रागं गतो होज, एवमादि मेहुणे ।।६३२०।।

मुच्छातिरित्त पंचमे, छट्टे लेवाड श्रगय सुंठादि । उत्तरभिक्खऽविसोही, श्रसमितत्तं च समितीसु ॥६३२१॥

परिगाहे उवकरणादिसु मुच्छा कया होज्ज, प्रतिरित्तोवही वा गहितो होज्ज । "पंचमे" ति परिगाहे एवमादि । 'छट्टे" ति राईभोवणे, तत्य लेवाडगपरिवासो कग्रो होज्ज, ग्रगतं किंचि सुंठमादि वा सिण्गिहियं किंचि परिभुत्तं होज्ज, एवमादि रातीभोवणे । एवमादि मूलगुणेसु ग्रालोवणा । उत्तरगुणेसु ग्रविसुद्धिमक्खग्गहणं क्यं होज्ज, सिनतीसु वा ग्रसमितो होज्ज, ग्रुतीसु वा ग्रगुत्तो ॥६३२१॥

संतम्मि य वलविरिए, तवीवहाणिम्म नं न उन्निमयं। एस विहारवियडणा, वोच्छं उवसंपणाणत्तं ॥६३२२॥

कंट्या । गता विहारालोयणा ।

इदाणि उवसंपदालोयणा भण्णति -

एगमणेगा दिवसेसु होति त्रोहेण पद्विभागी य । उनसंपयानराहे, णायमणायं परिच्छंति ॥६३२३॥

सा उवसंपदालोयणा समणुष्णाण वा ग्रसमणुष्णःण वा, तत्य समणुष्णाण सगासे समणुष्णो उवसंप-ज्जंती दुगिणिमित्तं उवसंपज्जित ॥६३२३॥

जतो भण्णति -

समणुण्णदुगणिमित्तं, उवसंपर्जंते होइ एमेव । त्रमणुण्णेणं णवरिं, विभागतो कारणे भइतं ॥६३२४॥

सुत्तहा दंसणचिरत्तहा जेण ते चरणं प्रति सिरसा चेव। "एमेव" ति जहा विहारालीयणा तहा उवसंपदालीयणं देंतो एगदिवसेण वा प्रणेगदिवसेसु वा ग्रोहेण वा पदिवभागेण वा एवं समणुष्णो उवसंपदालीयणं देंति। "ग्रण्ण" इति ग्रण्णसंभोइमो ग्रमणुष्णो वा ग्रसंविग्गो तेसु ग्रण्णत्य उवसंपद्णतेसु तिगिनिमित्तं उवसंपदा णाणदंसणचिरत्तहा, विभागालीयणा य,ण ग्रोहतो। संभमसत्यादिसु वा कारणेसु ग्रोहेण वि देति एस भयणा। ग्रवराहे वि एवं जो विसेसो भिष्णहिति सो उवसंपद्णमाणो दुविहो — णाग्रो ग्रणाग्रो वा, जत्य जो णज्जित सो ण परिविखज्जित, जो ण णज्जित सो ग्रावस्सगाईहि पएहि परिविखज्जित। एयं उविर वक्खमाणं ॥६२२४॥

दियरातो उवसंपय, अवराहे दिवसक्रो पसत्थिम्म । उच्याते तिह्वसं, तिण्हं तु वहक्कमे गुरुगा ॥६३२५॥ जनसंपदालोयणा सा (ग्रोहेण) विभागेण वा (ग्रोहेण) सा दिवसतो, न राग्रो । जा पुण ग्रवराहाऽऽ लोयणा सा विभागेण दिवसतो, न रातो । दिवसतो वि विद्विवति वातादिदोसविज्जिते ''पसत्थे'' दन्त्रातिसु य पसत्थेसु, एयं पि वक्खमाणं, ग्रवराहे वि ग्रोहालोयणा ग्रववादकारणे भित्यव्वा ॥६३२४॥

''उन्वातो'' ति पच्छद्धं ग्रस्य व्याख्या -

# पढमिदणे म विफाले, लहुओ बितिय गुरु तितयए लहुगा। तस्स विकहणे ते च्चिय, सुद्धमसुद्धो इमेहिं तु ॥६३२६॥

श्रमणुण्णो जो उवसंपञ्जणद्वपाए श्रागश्चो श्रायरिश्रो तं जित पढमिदवसे ण विफालेति न पृच्छती-रवर्थः । कुतो श्रागतो ? किंह वा गच्छित ? किं णिमित्तं वा श्रागतो ?" एवं श्रपुच्छमाणस्स तिद्वसं मासलहुं, वितियदिवसे जित ॥ पुच्छिति चउलहुं, "तिण्हं तु वहक्कमे गुरुगा" इति चउत्थदिवसे जित ण पुच्छिति ङ्क ।

सो वि पुच्छित्रो भणित - "कहेहामि" मासलहुं, बितियदिवसे मासलहुं, तितयदिवसे ४ (ल), चउत्यदिवसे अकहेंतस्स चउगुरुगा। ग्रहवा - "तिह्वसे" ति पढमिदवसे "उन्वाते" श्रान्ता इति कृत्वा ण पुच्छितो ग्रायरिग्रो सुद्धो। ग्रह बितियदिवसे ण पुच्छिति तो मासंग्रुरुं। तितए ण पुच्छिति चउलहुं, चउत्ये दिवसे चउगुरुं। एवं तेण पुच्छिएण वा ग्रवलायं जेण कज्जेण ग्राग्ग्रो। तस्स पुण ग्रागंतुगस्स श्रागमो सुद्धो ग्रसुद्धो वा हवेज्ज, एत्य चत्तारि भंगा। इमेण विहणा भंगा कायन्वा - णिगमणं पि ग्रागमणं पि ग्रमुद्धं। एवं चउरो भंगा कायन्वा। तत्थ णिगमो इमेहि कारणेहि ग्रसुद्धो भवति।।६३२६।।

श्रहिकरण विगति जोए, पर्डिणीए थद्ध लुद्ध णिद्धम्मे । श्रलसाणुबद्धवेरो, सर्च्छंदमती परिहियन्वे ॥६३२७॥ "'श्रहिकरणे" ति श्रस्य न्याख्या –

> गिहिसंजयत्रहिकरणे, लहुगा गुरुगा तस्स अप्पणो छेदो । विगती ण देति घेत्तुं, भोत्तुद्धरितं च गहिते वि ॥६३२८॥

जित गिहत्थेण समं ग्रहिकरणं काउं ग्रागग्रो तं ग्रायरिग्रो संगिण्हइ तो चउलहुगा । ग्रह संजर्ण समं ग्रहिकरणं काउं ग्रागतं संगिण्हइ तो चउगुरुगा, तस्स पुण ग्रागंतुगस्स पंचराइंदिमो छेदो । ग्रह्वा -पुट्ठो ग्रपुट्टो वा इमं भणेज्ज - 'विगति'' ति ''विगती ण'' पच्छद्धं ॥६३२८॥

किंच-

ण य विज्जिया य देहो, पगतीए दुब्वलो अहं भंते !। तन्भावितस्स एण्डिं, ण य गहणं धारणं कत्तो ॥६३२६॥

सो य ग्रायरिम्रो विगतिगिण्हणाए ण देति जोगवाहीणं । "भाहियं" ति भ्रण्णेहि भुतुद्धरियं तं पि नाणुजाणइ, किं वा भगवं भ्रम्हे ण पव्वजितवसभस्स तुल्ला, भ्रण्णं च भ्रम्ह सभावेणेव दुव्बला विगतीए बलामो भ्रण्णं च श्रम्हे विगतिभावियदेहा इदाणि तस्स भभावे ण बलामो, ण य सुत्तत्थे घेतुं समत्था, पुन्वगहिए वि घरितुं समत्था ण भवामो ॥६३२६॥ "जोगे पडिणीए" ति दो दारे जुगवं वक्खाणेति –
एगंतरणिव्यिगती, जोगो पच्चित्थको न तिह साहू ।
जुक्कखितेसु गेण्हति, छिड्डाणि कहेति तं गुरुणं ॥६२३०॥

पुच्छिय्रो भणाति — तस्स ग्रायरियम्स एगंतर उवासेण जोगं वुज्भइ. एगंतर ग्रायंविलेण वा, जोगवाहिस्स वा ते ग्रायरिया विगति ण विसन्जंति, एवमादि कवलडो जोगो ति तेण ग्रागथो । पुच्छियो वा भणेल — तिम्म गच्छे एगो साघू मम "पच्चित्यगो" ति — पिडणीग्रो । कहं वि सामायारिजोगे चुक्केति, वीसरिए खिलए वि दुप्पडिलेहादिके गेण्हित, ग्रच्चत्यं खरंटेति, चुक्कखिलताणि वा भवराहपदिच्छिद्दाणि गेण्हिति, से य गुरूणं कहेति, पच्छा ते गुरुवो मे खरिटेति । ग्रह्वा — ग्रणामोगा चुक्कखिलताणि भण्गंति, जं पुण श्राभोगग्रो ग्रसामायारि करेड तं छिद्दं भणाति । १६३३०।।

इदाणि "यद्ध-लुद्ध" दो वि भण्णति -

चंकमणादी उद्दुण, कडिगहणे भात्रो णित्थ थद्धे वं । उक्कोस सयं भुंजति, देंतऽण्णेसिं तु लुद्धे वं ॥६३३१॥

श्रायरिया जइ वि चक्रमणं करेंति तह।वि श्रव्युट्टेयव्वा, श्रादिगाहणातो जइ वि काइयभूमि गच्छंति श्रागच्छंति वा, एवमादि तस्य श्रव्युट्टंताणं श्रम्हं कडीश्रो वाएण गहिताश्रो, श्रव्युट्टाणपिलमंयेण य श्रम्ह सज्भाश्रो तत्य ण सरित । श्रह ण श्रव्युट्टेमो तो पिच्छत्तं देंति खरटेति वा, एवं यद्धो भणाति ।

जो जुड़ो सो भणाति - जं उनकसयं किचि वि सिहरिणिलडुगादि लब्मिति तं श्रव्पणा भुंजंति, श्रणोसि वा बाल-बुडु-दुक्वल-पाहुण्णगाण वा देति, श्रम्हे ण लब्भामो, लुढ़ो एवं भणाति ॥६३३१॥

"णिद्धम्म यलसे" दो वि जुगवं भणाति -

त्रावासियमञ्जाणया, त्रकरण त्राति उरगढंड णिद्धम्मे । वालादद्वा दीहा, भिक्खाऽलसित्रो य उन्भामं ॥६३३२॥

् जो णिद्धमो सो पुन्छिग्रो भगति – जइ किंह चि ग्रावसिता निसीहिया वा ण कज्जिति ण पमज्जिति वा, णितो पविसंतो वा। डंडगादि वा णिक्खिवंती ण पमज्जिति, तो ग्रायरिया ''उग्गो'' – दुट्ठित्त वुत्तं भवति, पिन्छित्तं देंति, ग्रह्वा – उग्गं पिन्छित्तडंडं देंति, गिरणुकंपा इत्यथं:।

जो ग्रालिस्सग्रो सो भणाति – ग्रप्पणो पज्जते वि वालबुड्डाणं ग्रहाए दीहा भिक्खायरिया तिम्म गच्छे हिंडिज्जइ, खुडुलकं कक्खडं वा तं खेतं दिणे दिणे "उठभामं" ति भिक्खायरियं गम्भइ प्रतिदिनं ग्रामान्तरं गम्यत इत्यर्थः।

श्रपञ्जते श्रागया ग्रुरु भणंति - "किमिह वसहीए महाणसो जं श्रपञ्जते श्रागता ? वच्चह पुणो, हिंडह खेतं, कालो भायणं च पहुष्पह," एवमादि दोहभिक्खायरियाए भित्यतो श्रागतीमित्ति ॥३६३२॥

ग्रणुवद्धवेरो य सच्छंदो य दो वि जुगवं भणाति -

पाणसुणगा य भुंजंति, एक्कड असंखडेवमणुबद्धो । एक्कल्लस्स ण लग्भा, चलितुं पेवं तु सच्छंदो ॥६३३३॥ श्रणुबद्धवेरो भणाति – धेवं वा बहुं वा श्रसंखडं काउं जहा सुणगा पाणा वा परोप्परं तवखणादेव – एवकभायणे भुंजंति एवं तत्थ संजया वि, णवरं – मिच्छादुक्कडं दाविउजंति । श्रम्हे उ ण सक्केमो हियत्थेणं सल्लेणं तेहिं समं समुद्दिसिउं । एवं श्रागग्रो श्रणुबद्धवेरो भणाति ।

जो सच्छंदी सो भणाति — सण्णाभूमि पि एगाणियस्स गंतुं ण देति, णियमा संघाडसिहएहि गंतव्वं। तं ग्रसहमाणी ग्रागभ्रो हं। एते ग्रधिकरणादिए पदे ग्रायरितो सोउं परिच्चयइ, न संग्रण्हातीत्यर्थः ॥६३३३॥

ग्रधिकरणादिएहिं पदेहिं ग्रागयस्स इमं पिच्छत्तं -

समणऽधिकरणे पिंडणीय लुद्ध त्रणुवद्धवेरे चउगुरुगा । संसाण होति लहुगा, एमेव पिंडच्छमाणस्स ॥६३३४॥

जो समणेहिं सममधिकरणं काउं थ्रागतो, जो य भणाति—तत्थ मे पडिशीतो साहू, जो य जुद्धो, जो श्रणुबद्धवेरो, गतेसु च उसु च उगुरुगा, सेसेसु छसु गिहिश्रहिकरणे य च उ जहुगा। जो य धायरिश्रो एते पडिच्छति तस्स वि एवं चेव पच्छिता ॥६३३४॥

> ग्रहवा - जे एते दोसा बुत्ता एतेसि एक्केण वि णागग्रो होजा। इमेहि दोसेहि ग्रागग्रो होज्ज -ग्रहवा एगेऽपरिणते, श्रप्पाहारे य थेरए। गिलाणे बहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥६३३५॥

एस सोलसमे न्याख्यातो, तथापि इहोच्यते —

एक्कल्लं मोत्तूणं वत्थादि अकप्पिएहि सहितं वा ।

सो उ परिसा व थेरा, अहऽण्णसेहादि वट्टावे ॥६३३६॥

श्रायरियं एगागि मोत्तुं ण गंतव्वं, श्रसणवत्यादिश्रकिष्पया सेहसिहयं च मोत्तुं ण गंतव्वं। ''श्रप्पाहारो'' णाम जो श्रायरिश्रो संकियसुत्तत्था, तं चेव पुच्छिउं वायणं देति, तारिसं वि मोत्तुं ण गंतव्वं। ''थेरं'' ति श्रजंगमं ग्रुरं, परिसा वा से थेरा, तैसि सेहाण थेराण य श्रहं चेव वट्टावगो श्रासि।।६३३६।।

# तत्थ गिलाणो एगो, जप्पसरीरो तुं होति बहुरोगी। णिद्धम्मा गुरु-त्राणं, न करेंति ममं पमोत्तूणं ॥६३३७॥

तत्थ वा गच्छे एगो जरादिणा गिलाणो, तस्स श्रहं चेव वट्टावेगो श्रासी। वहूहिं साहारणरोगेहिं जप्पसरीरो भणित तस्सवि श्रहं चेव वट्टावगो श्रासी। मंदधम्मा ग्रह श्राणं न करेंति मम पुण एगस्स करेंति। संजय गिहीहिं वा सह श्रधिकरणं काउं श्रागतो, ग्रुक्स वा केणइ सह श्रहिकरणं वट्टति ।।६३३७।।

> एतारिसं विउसज्ज, विष्पवासो ण कष्पती । सीसपडिच्छायरिए, पायच्छितं विहिज्जती ॥६३३८॥

पुन्वद्धं वंठं। एरिस मोत्तुं जह सीसो श्रागश्रो पिडच्छश्रो वा, जो य पिडच्छह श्रायरिश्रो तेसि इमं पिच्छत्तं ।।६३३८॥

एगो गिलाणपाहुड, तिण्ह वि गुरुगा उ सीसगादीणं । सेसे सीसे गुरुगा, लहुय पडिच्छे गुरू सरिसं ॥६३३६॥ जो एगागि गुरुं मोत्तं ग्रागग्रो, गिलाणं वा मोत्तं, ग्रधिकरणं वा काउं ग्रागग्रो, एतेतु सीसस्स पिडच्छ-गस्स पिडच्छमाणस्स य ग्रायरियस्स तिण्हिव चरगुरुगा। जेण श्रण्णे सेसा ग्रपरिणय ग्रप्पाह।र थेर बहुरोग मंदघम्मा य-एतेसु जइ सीसो ग्रागग्रो चरगुरुगा, ग्रह पिडच्छतो तो चरलहुगा, गुरुस्स भयणा। "सिर्स व" ति जइ सीसं गेण्हिति तो चरगुरुगा, पिडच्छगे चरलहुगा. ॥६६३६॥

ग्रहवा पाहुडे इमं -

सीसपडिच्छे पाहुड, छेदो राइंदियाणि पंचेव । ज्यायरियस्स उ गुरुगा, दो चेव पडिच्छमाणस्स ॥६३४०॥

. सीसस्स पिंडच्छगस्स वा ग्रहिकरणं काउं ग्रण्णगच्छे संवसंतस्स पंवराइंदिग्र छेदो भवति, पुरुस्स पिंडच्छमाणस्स चरुगुरुगा । एते पर्टममंगे णिग्गम-दोसा भिणता, ग्रागमो वि से ग्रसृद्धो भवति, वइयादिसु पिंडवर्जतो ग्रागतो तत्य वि पिच्छतं वत्तव्यं ॥६३४०॥ एस पट्टमभंगो गतो, वितियभंगो वि एरिसो चेव, णवरं ग्रागमो सुद्धो ।

इमे उक्कमेण तितय-चउत्यभंगा -

एतद्दोसविमुक्कं, वितयादी अपिडवद्धमायायं । दाऊण व पच्छित्तं, पिडवद्धं वी पिडच्छेज्जा ॥६३४१॥

इमो च उत्यो भंगो। एतेनु जे ग्रविकरणादी णिग्ग्मदोसा तेनु विज्ञितो ग्रागमणदोसेसु य वडयादिनु ग्रपडिवर्ज्सतमागग्रो जो, एस च उत्यमंगिल्लो सुद्धो।

ततियभंगे णिगामदोसेसु सुद्धो ग्रागमणदोसेसु वइयादिसु जो पडिवज्मतो ग्रागग्रो तं ण पडिच्छिति । ग्रववादतो वा तस्स पच्छितं दार्च पडिच्छिति, ण दोपेत्यर्थः ॥६३४१॥

> सुद्धं पिंडिच्छिऊणं, अपिरिछिण्णे लहुग तिण्णि दिवसाईं। सीसे आयरिए वा, पारिच्छा तित्थमा होति ॥६३४२॥

ययोक्तदोपरिहतं मुद्धं पिंडिच्छिता तिण्णि दिवसाणि परिविद्ययन्वो-कि चम्मसिहतो ण व त्ति, जइ ण परिवर्त्तति तो चटलहुगा, श्रण्णायरियाभिष्रायेण वा मासलहुं । सा पुण परिवर्त्ता उभयो पि भवति ।।६३४२।।

एत्य पढमं ताव तस्स परिक्ला भण्णति -

त्रावासग सन्भाए, पहिलेहण मुंजणे य भासाए । वीयारे गेलन्ने, भिक्खग्गहणे परिच्छंति ॥६३४३॥

केई पुन्वणिसिद्धा, केई सारेंति तं न सारेंति । संविग्गो सिक्ख मग्गति, मुत्तावितमो त्रणाहोऽहं ॥६३४४॥

केड ति साह धवराहपदा वा संबच्छिति, तस्स उवसंपदकालाग्रो पुट्यणिसिद्धा "ग्रज्जो ! इमं इमं च न कायच्यं", जत्य जद पमादेति ते सार्रिज्जिति ति बुत्तं भवति, णो उवसंपज्जमाणं तेसु णिसिद्धपदेसु बट्टमाणं सारेति ॥६३४४॥

तत्थ ग्रावस्सए ताव इमेण विहिणा परिक्खिन्ज्इ -हीणाहियविवरीए, सित च बले पुन्वगते चोदेति । श्रप्पणए चोदेती, न मर्भ ति इहं सुहं वसितुं ॥६३४५॥

हीणं णाम काउस्सग्गसुत्ताणि दरकड्ढिताणि करेता श्रण्णेहिं साधूहिं चिरवोसट्टेहिं वोसिरइ, श्रधिकं नाम काउस्सग्गसुत्ताणि श्रतितुरितं कड्ढे ता श्रण्पेहणट्टाए पुन्वमेव वोसिरइ, उस्सारिए वि रायणिएणं पच्छा उस्सारेति, विवरीए ति पाश्रोसियकाउस्सग्गा पभातिए जहां करेति, पभाइए वि पादोसिए जं करेति।

ग्रहवा - सूरे श्रत्यमिते चेव णिव्वाघाते सह ग्रायरिएण सव्वसाहूहिं पिडक्किमियव्वं, ग्रह ग्रायरियाणं सङ्ढातिधम्मकहा वाघातो होज्ज तो बालवुड्ढिगिलाणग्रसहु णिसेज्जधरं च मोत्तुं सेसा सुत्तत्थ-जमरणहुता काउस्सग्गेण ठायंति, जे पुण सित बले पुन्वं काउस्सग्गे णोहृंति थेरा तेसु श्रप्पणाए चोदेंति, जो पुण परिविखज्जइ सो ण चोइज्जइ पमादेंतो। ताहे जइ सो एवं च सित "सुट्ठु जं मे ण पिडचोदेति, सुहं श्रच्छामि" सो पंजरभग्गो णायव्वो, ण पिडच्छियव्वो।।६३४५।।

ग्रह पुण मं ते ण पचोदेति त्ति काउं " संविग्गो सिक्खं मग्गति" पच्छद्धं ग्रस्य व्याख्या -

जो पुण चोइज्जंतो, दट्टूण तनो नियत्तती ठाणा । भणति ऋहं भे चत्तो, चोदेह ममं पि सीदंतं ॥६३४६॥

जित पुण सो भणित जेमुठाणेसु ग्रहं पमादेमि तेसु चेव ठाणेसु ग्रप्पणो सीसा पमादेमाणा पिडचो-इज्जंति, ग्रहं तु ण पिडचोइजामि ''ग्रणाहोऽहं" -- पिरचत्तो, ताहे संविग्गविहारं इच्छंतो ग्रासेवणभिवस्वं मग्गंतो ग्रप्पणो चेव ततो ठाणाग्रो णियत्तति, ग्रह्वा -- छिण्णमुत्तावित्गासाणि ग्रंसूणि विणिमुयमाणे ग्रायिरयाणं पादेसु पिडिग्रो भणाति - मा मं सरणमुवगयं पिडच्चयह, ममं पि सीदंतं चोएह ।।३३४६॥ एसा ताव ग्रावस्सयं पहुच, परिक्खा गता।

> इदाणि सन्भाय-पिंडलेहण-भुजण-भासदारा पडुच परिक्ला भण्णति – पिंडलेहणसन्भाए, एमेव य हीण अहिय विवरीए। दोसेहि वा वि भुंजति, गारित्थयढडूरा भासा ॥६३४७॥

पडिलेहणकालतो हीणं ग्रहिय वा करेंति ग्रह्वा — खोडगादीहं हीणं ग्रहियं वा करेति, विवरीयं णाम मुहपोत्तियादी पिडलेहिति, ग्रह्वा — पए रयहरणं ति पिच्छमं पिडलेहिति, ग्रवरण्हे पढमं ग्रप्पणो — पिडलेहिता सेहिगलाणपरिण्णि पच्छां ग्रायरियस्स एवं वा विवरीयं। सज्भाए वि हीणं — ग्रणागताए कालवेत्राए कालस्स पिडक्कमित, ग्रहियं ग्रितिच्छिताए कालवेलाए कालस्स पिडक्कमित, वंदणातिकिरियं हीणातिरित्तं करेइ, विवरीयं पोरिसिपाढं उम्घाडकालियपोरिसीए परियट्टित, वा विवरीयं करेइ, रसत्तिहर्मालोवगिवहीते ण भुंजित, कायसिगालक्खित्यादिदोसेहिं वा भुंजित, सुरसरादिदोसेहिं वा भुंजित, सावजादि भासा वा भासित, एतेसु चोदणा तहेव भाणियव्या जहां ग्रावस्सए भिणता।।६३४७।।

सेसाणि तिण्णि दाराणि एगगाहाए वक्खाणेति -

.थंडिल्लसमायारी, हावेति अतरंतगं न पडिजग्गे। अभणिओ भिक्ख ण हिंडइ, अणेसणादी व पेल्लेति ॥६३४८॥

१ गा० ६३४४। २ गा० श्रालोकादिविधिना सूत्रोक्तेन न भुंक्ते।

र्थंडिल्ले पादपमञ्जाणा डगलगहणा दिसालोगादिमामायारि परिहावेति, गिलाणं ण पटिजग्गड, गिलाणस्स वा खेलमल्लादि वेयावच्चं ण करेति, भिगखं ण हिटड, दरहिटतो वा मण्णियट्टड, कोंटनेण वा चप्पाएति, ग्राणेसणाए ना गेण्हति ॥६३४=॥

तस्स पुण इमाग्री ठाणाग्री ग्रागमी होज्ज -

जयमाणपरिहर्वेते, श्रागमणं तस्स दोहि ठाणेहिं। पंजरभगगश्रमिमुहे, श्रावासयमादि श्रायरिए ॥६३४६॥

सो जयमाणसावूण मूलाग्री ग्रागमी होज्ज, पिरहवेंनाण वा मूलाग्री ग्रागग्री होज्ज, परिहविता नीम पासत्यादी, तत्व जो जयमाणगाणं मूलातो ग्रागतो सो णाणदंसणहुग् वा ग्रागतो, पंजरमग्गी वा ग्रागतो। जो पुण पिरहवेंताण मूलातो ग्रागतो सो चरिसहाए उज्जिमङकामो।ग्रह्मवा - श्रणुज्जिमङकामो विणाणदंमण-हुए। ग्रह्मवा - जो जयमाणहितो ग्रागग्रो सो पंजरमग्गो, जो पुण परिहवेंतिहितो ग्रागतो सो पंजरामिमुहो। एतेमु दोसु वि ग्रागएमु ग्रायरिएण ग्रावस्सयादिपरिच्छा कायव्या ॥६३४६॥

ग्राह पंजर इति कोऽयंः ? ग्रतः उच्यते ~

पणगादि संगहो होति पंजरो जाय सारणऽण्णोण्णे । पच्छित्तचमहणादी, णिवारणा सडणिदिहंतो ॥६३५०॥

श्रायरिक्षो उवज्भातो पवत्ती येरो गणावच्छेतितो एतेहि पंचिह परिगाहितो गच्छो पंजरो भणाति, श्रादिग्गहणात्रो भिवखु-वसह-बुट्ट-खुट्टुगा य घेष्पंति । ग्रह्वा - जं श्रायरियादी परोष्परं चोदेंति मितं मधुरं सोवालंभं वा खरफरसादोहि वा चमदेत्ता पच्छित्तदाणेण य श्रसामायारीश्रो णियत्ति त्ति एसो वा पंजरो । पंजरभगो पुण एयं चेव श्रसहंतो गच्छश्रो णीति । "गच्छिम्मि केई पुरिसा कारण गाहा कंठा ।

"जह सउण पंजरे दुक्तं ग्रच्छति तहा" ~

एत्य सडणिदट्ठेतो कव्वति – जहा पंजरत्यस्य सडणस्य सलागादीहं सच्छंदगमणं णिवारिव्वति एवं ग्रायरियादि पुरिसगच्छपंजरे सारणसलागादियं सामायारि उम्मगगमणं णिवारिव्वति । एत्य जे संविग्गाणं मूलाग्रो णाणदंसणहाए ग्रागता, जे य परिहवेतेण मूलाग्रो ग्रागया चरित्तहा एते संगेण्हियच्या। जे पुण पंजरमग्गा णाणदंसणहाए ग्रागता, जे परिहवेताण मूलाग्रो णाणदंसणहाए ग्रागया, एते न संगिण्हियच्या। १६३५०।।

एत्य जे संगिण्हियव्या ते एगो वा होज्ञ, श्रणेगा वा । जतो भणति ~

> ते 'पुण एगमणेगाणेगाणं सारणं जहा ऋषे । उवसंपद ख्राउद्दे, ख्रविउद्दे खण्णहि गच्छे ॥६३५१॥

'तत्य जे अणेगा तींस सीदंताणं सारणा जहा कप्पे भणिता "उवदेसी सारणा चेव तितता पिंडसारणा" इत्यादि, "घट्टिजतं वत्यं अतिरुव्यणकुंकुमिसली जता" इत्यादि। जो पुण एगो सो असम्मायारि करेंतो चोदितो जइ आउट्टितो तस्स उवसंपदा भवित, "अविउट्टे" ति – जित ण आ ्राहृतो, भणिति "अप्णाहि गच्छे" ति ॥६३५१॥ एसा आगयाणं परिच्छा गता।

१ 'जे पुण 'इति चूर्णी।

ग्रह्वा - एयं पच्छद्धं - ग्रण्णहा भण्णित - तेण वि ग्रागंतुणा गच्छो परिच्छियव्वो ग्रावस्सगमा-दीहि पुट्यभणियदारेहि। गच्छिल्लगाणं जित किचि ग्रावस्सगदारेहि सीदंतं पस्सइ तो ग्रायरियातीणं कहेति, जित सो किहिए सम्मं ग्राउट्टित ति तं साधुं चोदेति पिच्छितं च से देति तो तत्य उवसंपदा। ग्रह किहते सो ग्रायरिग्रो तुसिणीग्रो ग्रच्छित भणित वा - कि तुज्भं, णो सम्मं ग्राउट्टित ? तो ग्रविचट्टे ग्रायरिए ग्रण्णिह गच्छित ग्रन्थतेपसंत्रतेत्यर्थः, ।।६३५१।।

तित्यभंगिल्ले इमा पडिच्छणविही -

णिग्गमणे परिसुद्धो, त्यागमणे त्रसुद्धे देंति पच्छित्तं । णिग्गमण त्रपरिसुद्धो, इमा उ जयणा तहिं होति ॥६३५२॥

तितयभंगिल्लस्स वहयादिसु पिंडवद्वस्स सुद्वस्स जं ग्रावण्णो तं पिन्छतं दाउं पिंडच्छंति । जित पृण पढमवितिज्जेण वा भंगेण ग्रहिकरणादीहि एगे ग्रपरिणयादीहि वा ग्रागता, जे य पंजरभग्गा, जे पिरहा-वेतिसु णाणदंसणद्वाते ग्रागता ते ण संगिण्हियव्या, न य फुडं पिंडसेहिज्जंति ॥६३५२॥

तेसि इमा पडिसेहणजयणा -

णत्थि संकियसंघाडमंडली भिक्ख वाहिराणयणे। पञ्छित्त विद्योसग्गे, णिग्गयसुत्तस्स छण्णेणं ॥६३५३॥

''णित्य संकिय" ग्रस्य व्याख्या -

णत्थेयं मे ज्मिच्छह, सुत्तं मए द्याम संकियं तं तु । न य संकियं तु दिज्जइ, णिस्संकसुते गवेसाहि ॥६३५४॥

जं एतं सुत्तत्यं तुन्भे इच्छहं एयं मम णित्य । ग्रह सो भणाति — ग्रण्णसमीवे सुतं मए जहा तुन्भं एयं ग्रित्य, ग्रह्वा भणाति — मए चेव तुमं वायणं देंता सुत्ता । ग्रायित्ग्रो भणाति — ग्रामं ति सच्चं, इदाणि तं मे संकितं जातं, ण य दाणजोग्गं, ण य संकियसुत्तत्थं दिन्जति, ग्रागमे पिटिसिद्धं, गच्छ ग्रण्णतो जत्य णिस्संकं सुतं ।।६३५४।

तं वसंघाडए ति जो संघाडयस्स उच्वयाति सो भण्णति -

एक्कल्लेण ण लन्भा, वीयारादी वि जयण सच्छंदे । भोयणसुत्ते मंडलि, अपढंते वी णिओर्ग्रांति ॥६३५५॥

ग्रम्हं एरिसा सामायारी णो संघाडएणं विणा लग्भित सण्मभूमिमादि णिग्गंतृं, एसा सच्छंदेण जयणा। "मंडलि" ति जो सो ग्रणुबद्धवेरत्तणेण ग्रागतो सो इमाए जयणाए पिडसेहिज्जित । जो य सुत्तमंडलीए उन्वियाति, "भोयण" प्रच्छद्धं, ग्रम्हं मामायारी श्रवस्सं मंडलीते समुद्दिसयन्वं, सुत्तत्थमंडलीसु जित ण पढित ण सुणेति वा तहावि मंडलीए उवविद्वो श्रच्छति, ण सच्छंदेण श्रच्छनं लग्भित ।।६३५५।।

श्रलसं भणंति वाहिं, जित हिंडिस श्रम्ह एत्थ वालाती । पच्छित्तं हाडहडं, श्रवि उस्सम्मं तहा विगती ॥६३५६॥

१ गा० ६२५३। २ गा० ६२५३। ३ गा० ६२५३।

"विहराणयणे" ति जो ग्रालस्मियत्तणेणं ग्रागतो सो इमाए पिडमेहिज्जति, ग्रलसितो गणित — ग्रम्हं एत्य सखेते वाल-गिलाण-चुद्रावि हिंडंति, जित दिणे दिणे भिवसायरियं करेसि तो ग्रस्य पिच्छितंति । जो निधम्मो "ग्रइउग्गदंदो ग्रायरिग्रोत्ति" एतेहि कारणिह ग्रागतो सो इमाए जयणाए पिडसेहिज्जित सो ग्रम्हं सामायारी जद दुष्पमिष्जियादीणि करेति तो वि ग्रम्हं हाइहडं पिच्छितं दिज्जिति, हाडहढं णाम तक्कालं चेव दिज्जित ण कालहरणं कज्जित । "रम्भविज्ससग्गे" ति जो सो ग्रविगती णाणुजाणित ति ग्रागग्रो, नो भणित-ग्रम्हं सामायारी जोगवाहिणा विगितकाउस्सग्गं ग्रकरेतिण पिटयथ्वं । "तह" ति —

कि चान्यत् - ग्रम्हं सामाचारी जोगव हिगाऽजोगवाहिणा वा विगती न गृहीतव्या इत्यर्थः । ग्रहवा - "तह" ति जं सो कारणं दीवेति तस्स तहेव प्रतिलोमं उवण्णिसज्जिति ॥६३५६॥

एत्य चोदग ग्राह -

तत्थ भने मायमोसो, एवं तु भने ग्रणजननजुतस्स । वृत्तं च उज्जुभृते, सोही तेलोक्कदंसीहिं ॥६३५७॥

तत्रेति या एपा णिगमे अमुद्धे उवःएणं पित्सेहणा भणिता । अत्र कस्यिचन्मितिः स्यात् – एवं पिंडसेहंतस्स माया भवित मुसावायं च भासित, जेण विज्जमाण सुतं पित्य ति भणित संकियं वा, एवं संवाडगादिसु अणञ्जवं अरिजुत्तं करेमाणो मायामुसावाएण य जुत्तो भवित अवज्जवयणजुत्तो वा, उवतं च – "विसोही उज्जुअभूतस्स य" कारण – सिलोकोऽयं, तं च अञ्जवं अकरेम णस्स संजमसोही ण भवित ।

ग्राचार्याह - ण मायामुसावाग्री य, जतो कारणे मायामुमावातो य ग्रणुण्णायो । इमं च कारणं-णिग्नमणं से ग्रमुद्धं, तेण टवायपृहिसेहो कुग्रो ॥६३५७॥ .

कि च -

एसा उ अगीयत्थे, नयणा गीते वि जुजती जं तु । विदेसकरं इहरा, मच्छरिवादो य फुडरुक्खे ॥६३५८॥

एवं ग्रगीयत्या पडिनेविज्जंति, गीयत्या पुण फुडं चेव भणाति, ते सामायारी जाणंता किह् भण्यतियं दोसं वा कहेंति, तेसु वि य जं मातामुसावादकारणं जुज्जिति तं च कायव्यं । ग्रगीयत्थाणं पुण "इहर" ति फुडं भणंताणं विहेसकरं भवति, चितंति य, एते मच्छरभावेण ण देंति सुत्तत्ये । सपक्वजणे य न एवं प्रदाणेण मच्छरभावो भवति । सब्भूयदोसुक्वरणं फुडं, णेहविज्ञियं स्वसं, ग्रह्वा — फुडमेव स्वसं तं च ग्रविकरणादि रागादिणा वा दोसेण ग्रागतो ति ण पित्वस्थामो, एत्य मच्छरभाव ग्रयसो संपन्जित ।।६३४=।।

एतेसि पडिच्छाण इमो ग्रववातो -

णिग्गमसुद्रमुवाए ण वारितं गेण्हती समाउद्धं । अहिकरण पिंडणिअऽणुवद्धे, एगागि जढं ण संगिण्हे ॥६३५६॥

अत्र अकारलोपो दृष्ट्यः, एवं णिग्पमा अनुद्धो जस्स सो उवाएण जयणाए वारिस्रो ण पिडच्छत इत्ययंः। अहवा – दोसा जहा वारणायो ण उप्पज्जिति तहा उवाएण वारितो प्रतिपिद्ध इत्ययंः। पिडिसिद्धो जइ सो भण्ड "मिच्छामि दुक्कडं, ण पुणो एव काहं, जं वा भण्ड तं करेमि, मुक्को मे पावमानो दुग्णइवट्टणो इहलोए वि गरिहतो" एवं आउंट्टो गेण्हियच्यो । तत्य वि इमो ण गेण्हियच्यो-जो अधिकरणं काउमागतो, जो म पिडिणीयो ति भणंतो, जो य अणुबद्धरोसो जेण आयरियो एगादि भावेण जटी ॥६३५६॥

१ गा० ६२४३। २ गा० ६२४३। ३ उत्त० अ० ३ गा० १२।

पडिणीए इमो ग्रववादो -

# पिंडणीयस्मि वि भयणा, गिहस्मि द्यायरियमादिदुद्दस्मि। संजयपिंडणीए पुण, ण होति तं खाम भयणा वा ॥६३६०॥

इमा भयणा, कोति गीयत्थो ग्रायरियस्स पहुद्दो, ग्रादिग्गहणेणं उवज्भाय-पवित्त-थेर-गणावच्छेदग-भिवखूण, सो उवसामिन्जते वि णोवसमित, तस्स भएण ग्रागतो सं गिण्हियन्वो । जद्द पुण संजतो मे पहुद्दो पिडणीय ति । भणेन्जा तो ण होइ उवसंपदा, ण पिडच्छिन्जति ति द्वृतं भवित । ग्रह्वा सो भण्णति — गच्छ, तं खामेर्जं ग्रागच्छ । जद्द द्वृतो गतुं तं ण खामेति तो ण पिडच्छिन्जति, गयस्स वा सो ण खमित तो पच्छागतो पिडच्छिन्जति । ग्रह्वा सो भणेन्ज — मए ग्रागच्छमाणेण खामितो ण खमित तो पिडच्छियन्वो चेव, एसा भयणा ।।६३६०।।

इदाणि जे ग्रविसुद्धणिग्गमा - जवाएण वारिता वि ण गच्छंति, जे य विसुद्धणिग्गमा पिडिन्छिता वि सीदंति, तेसि वोसिरणविही इमो ।

"णिग्गयसुत्तस्स छण्णेण" ति वयणा, जया भिवखादिगतो होति तदा छड्डे ता गच्छति । सुत्तस्स वि श्रायरिया दिवसतो सोऊणं पव्यइए वि रातो पढमपोरिसीए सोवेता तस्स पुण श्रवखेवणा कहा कहिज्जिति ताव जाव णिद्दावसंगतो ज हे पासुत्तो ताहे संजता उट्टावेत्ता तं सुत्तं छड्डे ता वच्चिति । छण्णेणं ति श्रप्यसागारियं मंतं मंतेति, नो श्रपरिणयाणं तप्पविखयाणं। वच्चितो ण य कहेंति जहा णिस्सयव्वं, मा रहस्स भेदं काहिति। जिति सो चेव पच्छा समाउट्टो श्रागतो जो य सुद्धाणगमो य एते दंसणाइयाणं ति एगट्टा श्रागता पडिच्छियव्वं।।

तत्य दंसण-णाणेसु पुन्वद्वगिहतो इमो विधी – वत्तणा संधणा चेव, गहणं सुत्तत्थ तदुभए। वेयावच्चे खमणे, काले आवकहादि य ॥६३६१॥

एते वत्तणादिपदा सगच्छे श्रसतीए वनखेवेण वा णित्य परगच्छे पुण जत्य वत्तणादिया णियमा श्रित्य तत्य उवसंगदा। पुव्वगिह्यस्स पुणो पुणो श्रवभस्सणा वत्तणा, पुव्वगिह्यविसिर्यस्स मुक्तसारणा संघणा, श्रपुव्वस्स गहणं, एते तिण्णि विगप्पा सुत्ते, श्रत्थे वि तिण्णि, उभए वि तिण्णि, एए णव विगप्पा। उत्तरचरणोवसंपदहा उवसंगजतो वेयावच्चकरणखमगकरणहुया वा उपसंपव्जति, ते पुण वेयावच्चखमणे कालती श्रावकहाते ति जावजीवं करेइ, श्रादिगाहणाश्रो इत्तरियं वा कालं करेज ॥६३६१॥

तत्थ दसणणाणा इमे, इमा य तेसु विही -

# दंसणणाणे सुत्तत्थ तदुभए वत्तणादि एक्केक्के । उवसंपदा चरित्ते, वेयावच्चे य खमणे य ॥६३६२॥

दंसणिवसोहया जे सुत्ता सत्थाणि वा तेसु सुत्तेसु वत्तणा संघणा गहणं, एवं ऋत्थे तिगं, तदुभए तिगं, ''एक्केक्के'' त्ति – एवं दंसणे णविवाप्पा, श्रायारादिए य णाणे एवं चेव विगप्पा। चरित्तोवसंपया इमा दुविहा – वेयावच्चट्टता खमणट्टा वा ॥६३६२॥

सुद्धं पुण ग्रपडिच्छंतस्स इमं पिन्छतं – सुद्धपडिच्छणे लहुगा, ग्रकरेंते सारणा ग्रणापुच्छा । तीसु वि मासो लहुग्रो, वत्तणादीसु ठाणेसु ॥६३६३॥ मील्यते राशे ३४२, रित्यस्य जात ६६६, कारणं तु बुच्छामि त्ति – ग्रत्र करणराशीना मीलनमेवा-भिप्नेत, ग्रस्य राशे: ३६६, भागे १२, हृते लब्धं ३०, ततोऽपवर्तन द्वादशाना पड्भागे द्विकः, पण्णा षड्भागे एकक है, इति दिनार्धे लब्ध, स्था० ३० ई यद्वा ग्रय ३६६, पचगुणा १८३०, तत पड्भागे हृते लब्ध ३०, ततः पण्णा तृतीयभागे द्वौ, त्रयाणा च तृतीयभागे एकैक एव, इत्यपवर्त कार्य। एत्थ वि त्ति ग्रत्र एतिस्मन् राशौ १८३०, ग्रपेभिन्नक्रमत्वात् सर्वमासा ग्रपीत्यर्थ, ग्रिभवहुउ त्ति इत्यादि ऋतुसवत्सरो हि ३६०, एताविद्दनप्रमाणस्तदापेक्षया चन्द्रादित्यसवत्सरयो-र्यूनाधिक्य ब्यवस्थापयन्नाह –

#### छच्चेव य (२० उ० पृष्ठ २२७)

ग्रादित्यसवत्सर ३६६, एताविद्दनप्रमाण, चद्रसवत्सर ३५५, द्वे३ एतावत्प्रमाण, तत्रादित्यसवत्सरे पड्दिनानि ऋतुसवत्सरापेक्षयाऽधिकानि चन्द्रसवत्सरे ऋतुवर्णापेक्षयेव न्यूनानि, ग्रोमरत्त त्ति ग्रवमराशे पडेव न्यूनानि दिनानीत्यर्थ । बारसवासेणए ति द्वादश दिनानि, एतानि वर्षेणाधिकानि, पडवमरात्राश्चन्द्रसवत्सरसत्का पड् वाऽऽदित्यवत्सरसत्का इति द्वादश एकिस्मिन् वर्षे दिवसा प्रधिका भवति, एव द्वितीयवर्षेऽपि द्वादश पडिभर्मासैस्तृतीयसवत्सरसत्कै पड्दिवसा लभ्यते, ततस्त्रशहूनानि भवति ग्रर्धंनृतीयवर्षेरितिकान्तै ,ग्रत एवोक्त ग्रह्राङ्कीह पूरमासो त्ति –

### सद्वीए ( २० उ० गा० ६२८७ )

युग हि पचसवत्सरैर्निष्पद्यते, पचसवत्सरेषु च मासा पष्टिसख्या, पक्षद्वयनिष्पन्नत्वाच्च मासस्य पक्षाणा विभाव्यविक शत युगे भवति, युगस्य च मध्ये अन्ते वाधिकमासो भवति । अद्धं च मध्यमे व भवति इति मध्ये य्रधिमासक । पष्टिपक्षाणामतिकान्ताना भवति-त्रिशन्माशैरितकान्तैरित्य-र्थ । वाबीसे पक्खस ए ति युगान्ते हि विश शत पक्षाणा भवति । परमार्थे युगस्य पक्षद्वय यदितकान्त तत्प्रक्षेपे द्वाविश शत मुक्त इति द्वितीयाधिकमासक्षेपे युगान्ते - पक्षाणा १२५, भवति । युगान्ते चाधिकमासो भवन् ग्रापाढान्ते भवत्यापाढद्वय भवतीत्यर्थ । ग्रहव त्ति प्रमाणवर्षस्य दिवसराशि १८३०, तस्मान्नक्षत्रादिमासदिनसंख्या ग्रानीयते, सेसा वारस ति ग्रशा छेदाश्च द्वापष्टि , ते छेदा प्रशाहचार्धेनापवर्त्यन्ते द्वाषष्टेरर्धे ३१, द्वादशानामर्थे पट्, दैं । छेएण भाइए लद्ध त्ति −छेद १२४, इत्येपस्तेन भाजित इत्यय राशि १४५२, लब्धा ११, उद्धरिता ८८, एकादशसु एतस्मिन् ३२७ राज्ञिमध्ये क्षिप्तेषु ३०३, छेदा १२४, ग्रज्ञा ८८, उभयोश्चतुर्भिरपवर्तनेऽष्टाज्ञीते , २२, चतुरिध क विगतिशतस्य च ३१, दिवसा । दिवसेसु त्ति - चन्द्रवर्पत्रयराशि १०६२, ग्रामविधतवर्पद्वयराशिश्च १६७, भेरे दिवसाना मीलने १८२१। भागा भागेसु ति १६, एवरूपा मिलिता ३१, एतेपामेक-त्रिश्चता भागे हृते लब्ब एककस्तिस्मन् पूर्वराशिमध्ये क्षिप्ते १८३०। ज ए तेरसेहि चदमासेहि इत्यादि स्थापना १३। १२ । ३१, १२१, १२४, ६२। द्वादशाभिवींचतमासा अन्त्ये द्वापष्टचा गुण्यन्ते जात १४४, त्रयोदशभिश्चादिमे भागे हुते लब्ध मासा ६२, ५७-३ एए पुणो सवन्निय ति त्रयोदश-भिरेव गुण्यन्ते सतपचारान्मासा, जात १४१, त्रयोदराभागत्रयप्रक्षेपे १४४, तेरसगुणियाण ति लब्ध ३१।

२३५६२ शेप ७३६ द्वयोरिप पर्डाभरपवर्तनेऽधस्तनराशौ १२४, उपरितने च १२१, दिन । एवप्रमाणो प्रभिवड्वियवरिसस्स भागरूबोऽधिकमासक ,यद्वाऽनयोराश्यो २५६६० प्रधंयोरिष पर्धारपवर्तनप्रथमतो विहिते जात ३५६५ प्रस्याधस्तनराशिभागे हृते लब्धेकित्रशिह्नरूपोऽधिकमासक समागच्छति, एकित्रश्वपरि छेदाशयोर्न्यस्यते ।

#### सिंसणो य गाहा २० -

गिश्चनश्चन्द्रमासस्यादित्यमासस्य च य किश्चिद्विश्लेष उद्धरित किचित्तस्य त्रिशता गुणने द्विपष्टिभक्ते च यह्नद्य तच्चन्द्रमासोऽभिर्वाधितो भवति । एतदेव विवृणोति – एएसि विसेसे एक त्ति - विश्लेपेऽपसारणे कृते सित तच्चन्द्रमाससज्ञितराशेरादित्यराशिमध्यात् ग्रादित्यराशेश्च यिद्वनमेक तस्य मध्यात् द्वापिष्ठभागा ३२, यपसार्यन्ते त्रिशच्च द्वाषिष्टभागा भ्रवतिष्ठन्ते त्रिशच्च स्वगता पिष्टभागा ३३ । ३३, एए विद्य ति ग्राद्यस्य दशकेनापवर्तने शून्यद्वय गत, द्वितीयस्य चार्थेनापवर्तने जात उत्ते ।

परोप्परं छेयगुण ति कोऽर्थ ? एकित्रशच्छेदा षष्टित्रिशद्भागा स्थाप्या, ग्रपरे वेतरस्याधस्तत इत्थ न्यास ३ क्वि । १५२ क्वि । एकित्रशता च गुणने चाद्यराशौ जात क्ष्टे हितीयस्य च पइभिर्गुणने ६० एकित्रशतश्च पङ्गुणने १५६, ग्रय च सहशच्छेदो नष्ट उत्सार्यो गतार्थत्वात् ग्रसा ग्रसा ग्रसेसु पिक्खत्ता जात १५३, ततो ग्रशा १८३ ग्रशाना त्रिभिरपवर्तने लब्ध ६१, छेदाना त्रिभिरपवर्तने लब्ध ६२, न्यास क्ष्टे । एस तीसगुण त्ति – एकपष्टिद्वाषष्टिभागरूप एकस्तिथि-स्त्रिश्वत्युण १८३०, द्वाषष्टिविभवत २६ क्ष्टे चन्द्रमासप्रमाणोऽधिकमासको भवति । ग्रहवे ति – १ । १ । ३० । त्रिशता मध्यभूत एकको गुणितिस्त्रशद् भवति । एककेन वाद्येन त्रिशतो भागेहृते लब्धे त्रिशदेव लभ्यते । एसा ग्राइदुचद ति एसा एकषष्टिभागरूपा सोमितिथिः मासस्यान्ते एका तिथिर्वर्धते, एयं चेव ग्रभिविद्ध पडुच्च त्ति – एता पूवेक्ता – त्रिशत्तिथरूपा यद्वा २६ क्ष्टे एतद्वपा ग्रभिविधितवर्षनास ३१ क्ष्टे एतावत्प्रमाण । सेसस्स त्ति – उद्धरितस्स ३४, एव रूपस्याधे भवति चतुर्विशत्यिम् कशतस्य चाधे द्वाषष्टि, स्थापना ३१, २६, १७, ६२ । नक्षत्रादिमासपचकव्याख्यानिमद समाप्तम् ।

तिपरिरयाइजयणाजुत्तस्स जा पिडसेवणा सा कम्मोदयप्रत्यया न भवति, क्रोधादिभावस्थो यतोऽसावज्ञुद्धं न गृहीतवान्, कि च म्हे भयव। न य वज्जीपावसस्सतुल्ल त्ति न च वर्जका विकृतेवयं वृपस्य तुल्यात्सन्त इति भाव। वालामो त्ति वर्तयाम। भिन्नं सत् कुडुसेस भिन्नकुं डसेस छक्कायगेसु त्ति – कायकेषु, ग्रणिच्छिय त्ति ग्रनिश्चितालोचनया पण्णरसघेतुं मासो दिज्जइ त्ति द्वयोरिप मासयो पचदश पचदश गृह्यन्ते, ततो मास इति उग्धाइमाणुग्धाइमिमश्रभगकेषु इत्थ विन्यस्स भगकाश्चारणीया १, २, ३, ४, ४, उग्धा। १, २, ३, ४, ४। नू ६।

पच दग दश पच एकद्वचादिसयोगाना सख्याना – उभयमुहराशिदुग उवरिल्ल ग्राइमेण गुणिऊण । हेट्ठिस्रभागलद्धे उवरि ठिए हु ति सजोगा ।।

इत्यनेन करणेनागच्छतस्तत एककादिसयोगत्वेनोद्पातिमाना यानि सयोगस्थानानि पचाइग ति - पचकादी तान्यनुद्धातिमाना एककादिसयोगत्वेन ये पचकादयो गुणकारकास्तैर्गुणनीयानि, ततः पचिंवत्यादिक सख्यान जायते । वहुससुत्तेसु वि मीसगसुत्तसजोग त्ति – उग्घाइयग्रणुग्घाइय-मीलकेन मिश्रत्वं ज्ञेय ।

ननु बहुससुत्तावत्तीसु इत्यादि एकमिष मासिकयोग्यमितचारजात यदा बव्हीर्वारा स्रासेवते तदा बाहुल्यासेवनतो बहुससूत्रविषयता तस्या च बहुवारासेवनलब्धो द्विमासाद्यापित्तसम्भवो-ऽप्यस्नीति भाव ।

सन्त्रे वि हुँति लहुगा इत्यादि एकोत्तरवृद्धचा वृद्धा एकापेक्षया द्वित्र्यादयो मासास्ते च नवनो मासा सुर्वेऽपि प्राप्यन्ते, ग्रतो द्वितीयतृतीयपचममासा ग्रनुक्ता ग्रपि सन्तो गुरवोऽपि द्रष्टव्या । ग्रयमर्थं – सूत्रे किल मासलघु मासगुरु तथा इत्येवमेवोक्त, द्वचादिमासाना च न चिन्ता कृता, तथाऽपि लघवो मासा पडिप सूचिता सूत्रे, ग्रतो गुरवो पि मासा द्वचादयो द्रष्टव्या, एकोत्तरवृद्ध्या वृद्धत्वात् ।

जे भिक्खू मासिए मासियमित्यादि एव सामान्येन चतुर्भंगीय विशेषतश्च चिन्त्यमानाः पचदश भवन्तीत्याह — एव मासस्सेत्यादि चारणिका, यथा मासिए मासिय १ मासिए दोमासिय २ दोमासिए मासिय, दोमासिए दोमासियमित्येका ११, १२, २१, २२।

एव शेपा ग्रिप प्रकतो दर्श्यन्ते, यथा - ११ ११ ११ ११ १३ १४ १५ १६ ३१ ४१ ५१ ६१ ३३ ४४ ५५ ६६

इत्येव मासस्य द्विकादिमासै सह चतुर्भगिकापचक लब्ध । एव द्वित्र्यादिमासानामिप स्व-स्थानपरस्थानै सह चारणे चतुर्भगिका भवित, तत्र द्विकचतुर्भगिकाया द्विक स्वस्थानम् । त्रिकादिचतुर्भगिकासु स्वस्वाकरूप स्वस्थानम्, तद्विसदृश तु परस्थानम् । त्रकत स्थापना चेय — २२ २२ २२ २२

२३ २४ २५ २६

३२ ४२ ५२ ६२

३३ ४४ ४५ ६६

दुमासिए दुमासिय । दुमासिए तिमासियमित्यादि चारणिका कार्या, एव द्विकचतुर्भीग-कारचतस्र त्रिकभगिकास्त्रिसः – ३३ ३३ ३३

३४ ३४ ३६

४३ ५३ ६३

४४ ५५ ६६

चतुर्भंगिकाद्वितय,

88 88

४५ ४६

५४ ६४

५५ ६६

पचकचतुर्भगिका ४४, ४६, ६४, ६६। मिलिता सर्वा १४।

जहमने २० उ० गा० (६४२३) -

"एव" ति – अमुना प्रकारेण बुङ्खिहाणिनिष्पत्त , "च" ति – वार्घ्यं जे सुत्तनिबद्धा मासिय त्ति—प्रतिपद सूत्रेण यानि प्रायश्चित्तानि निरूपितानि जहा – सेज्ञायरिपडे मासो इत्यादि,

तानि सूत्रनिबद्धानि मासिकानि, किमुक्त भवति ? एकस्मिन् प्रिप बहुदोपदुष्टत्वेन यका मासिकादिबहुत्वापित्ति , सा न सूत्रनिबद्धे ति न तदाश्रित बहुत्व त्रेधा, किन्तु एकैकदोपदुष्टासेवनेन यद् बहुत्व तत् त्रिविधमिति । तत्थ – जहन्नमित्यादि, ग्रयमर्थं – पढमुद्दे सएग्रणुग्धाइयमासपिन्छत्ता २५२, । बिइयतइयचउत्थपचमुद्दे सएसु मासलहुयपिन्छत्ता ३३२। एएसि उग्धाइयाणुग्धाइयमासाण इक्नुयो सिखत्ताण ५५४। एव सित मासिकपायिन्छत्तिगसेवणे जहन्नग्रो बहुत्व तिन्नि मासा तु

प्रतिवहुत्व यत शेप सुगमम्। ग्रहवा – ठवणासेवणाहीत्यादि इद व्यापक लक्षणं। संचयमास त्ति – प्रायश्चितापत्तितो यावन्तो मासा. शिष्येणासेवितास्ते सचयमासा इति तात्पर्यम्।

च उभगविगप्पेण त्ति – मासिए मासिय । मासिए ग्रणेगमासिय । ग्रणेगमासिए मासिय । ग्रणेगमासिए ग्रणेगमासिय । उबड्डीइ त्ति ग्रपवृद्धचा ह्रासेन । उवणा वीसिगपिक्खिव २० उ० गा० (६४३२) — वीसाए श्रद्धमासं २० उ० गा० (६४३३) —

ग्राभ्या गाथाभ्या स्थापनारोपणाभ्या स्थानरचनाऽभिहिता, साचेय पढमा ठवणारोवण-पतीए ठवणा - २०, २५, ३०, ३५, ४०, ४५ । इत्येव पचकवृद्धचा स्थानानि तावन्ने यानि यावदन्त्य त्रिशत्सख्य स्थान, पचपष्टचिक शतिमिति १५५, ग्रारोपणास्त्वत्र पचदशाद्याः १५, २०, २५, ३०, ३५, ४०, ४५, ५० ५५। इत्येवमत्रापि पचकपचक०वृद्धया तावन्ने य यावत् त्रिशत्सख्य स्थानं पष्टयिक शतिमिति १६०।

द्वितीयस्थापनारोपणपक्तौ ठवणा पंचदशाद्या १५, २०, २५, ३०, ३५। इत्येव पचोत्तरया वृद्ध्या तावन्नेय यावत् त्रिशत्सख्य स्थान पचसप्तत्यधिक शतिमिति १७५। ग्रारोपणास्त्वत्र पचाद्या ५, १०, १५, २०, २५, ३०। इत्येव पचोत्तरया वृद्ध्या तावन्नेय यावत् वयस्त्रिशत्सख्य स्थान पचषष्टयधिक शतिमिति १६५।

तृतीयस्थापनारोपणपक्तौ ठवणा पचकाद्या ५, १०, १५, २०, २५, ३०, ३४। इत्येव पचकवृद्धया तावन्नेय यावत् पचित्रशत्सख्य स्थान पचसतत्यिषक शतिमिति १७५, ग्रत्रारोपणा ग्रिप पचाद्या ५, १०, १५ इत्यादि पचसतत्यिषकशताना ता स्थापनास्थानानामधोदृश्या ।

चतुर्थस्थापनारोपणड्कौ ठवणा एकाद्या १, २, ३, ४, ५, ६, । इत्येवमेकोत्तरवृद्धया तावन्नेय यावदेकोनागीत्यधिकशतसख्य स्थानमेतदेव १७६, ग्रत्रारोपणा ग्रप्येकाद्या १, २, ३, ४, ५ । एकोत्तरवृद्धचा तावन्नेय यावदेकोनाशीत्यधिक शतिमिति १७६ । दोहि वि पक्खे चउ पच ित्त भाष्यपद द्वयोरिप स्थापनारोपणयो पचाना प्रक्षेपत उत्कृष्ट ठवणारोवणाठाणपावेयव्व । यदुपरि यस्य प्रभवति तदुत्कृष्ट , पिच्छमठवणारोवणाउ ित्त पिश्चमाश्चतस्रोऽपि स्थापनारोपणा उत्कृष्टा-ग्रन्त्या इति यावत् , एव तीसियासु त्ति – ठवणासु इति द्रष्टव्य वीसिया से जहन्न ति – वीसिया ठवणा से ति – पिक्खयारोपणयो जघन्या । एव बीए ग्रारोवणा- ठाणे ति – विश्वतिरूपे ग्रितिल्ल तीसइम ठाण "फिट्ट्ड" ति – ठवणाया सत्कमन्य तिशत्तमं स्थान पंचषष्टचिकशतरूप न तद्योग्यं भवति, ग्रशीत्यधिकशतस्याधिक्यात् ठवणाठाण उविष्टुए ति – ग्रपवृद्धया पाश्चात्यगत्याग्रारोपणस्थानवृद्धौ ठवणास्थानस्य हास कार्य । ग्रारोवणावुद्धौए ति ठवणास्थानवृद्धौ ग्रारोपणास्थानस्यापवृद्धि ह्रास । ठवणारोवणसवेहस्स ति – एगिम एगिम ठवणारोवणठाणे कइ कइ ग्रारोवणाठाणाण भवति सवेहो, गिणयकरण व त्ति – सक्लितगिणतानयनोपाय जम्हा पढमा ठवण ति – १६५, एतद्रूपा पढमारोवणाठाण १६०, एतद्रूप इक्क लब्भइ ति । कोर्थ ?

पचकपचर्कानष्यन्न एकैकस्थानवृद्ध्या निष्पन्नत्वादनयो तदूर्ध्यं पचकपचकिनि-प्पन्नस्य स्थानस्याभावाच्चरिमयोरप्यनयो प्राथम्य विवक्ष्यते, जम्हा एगुत्तरबुड्ढीए ति – पचकपंचकिनप्पन्न एकैकस्थानवृद्ध्या द्वितीयादीनि च तानि ग्रारोपणास्थानानि पचदशकापेक्षया विगत्यादीनीति भाव । सन्वे ति – उत्तरत पढमठवणा १६४ उत्तर पि एक्को चेव ति – पचदश- रूपस्तदूर्ध्व उत्तरस्यापरस्याभावात् पचदशरूपमेव, यत ग्राद्य स्थान पढमठवणाया स्थान-वृद्धिस्तथा –

### गच्छुत्तरसंवग्गे उत्तरहीणिम्म ( २० उ० गा० ६४४० ) -

व्याख्या – गच्छो पढमठवणाठाणे तीस, विईए गच्छो तित्तीस, तइए ३४, चउत्थे १७६, गच्छस्य उत्तरेण सवर्ग – गुणन कार्य। यत्र चोत्तर एककरूपस्तेन हीन कार्यो राशि, तत यादिः प्रक्षेण्य, स चात्रैककरूप एव, एतच्च यदागत तदन्त्यधन चतस्त्विप पिक्तिषु प्रथमे प्रथमे ठवणा-ठाणे एतावत्सख्यान्यारोपणस्थानानि भवति, तदप्यादियुत्त प्रस्तुते एकक्युक्त कार्य तस्याधि कार्य, तत्य्य य कश्चिद् गच्छो न्यस्तस्तस्याधिनाधिकृतेन राशिना गुणन्तु त्ति गुणन कार्य। तस्मिश्च कृते ठवणारोवणठाणाण सवेहेण सर्वसख्यान भवति। तत्थ पढमे ठवणारोवणठाणे सवेहतो सर्वाय ४६४, द्वतीये ४६१, तृतीये ६३०, चतुर्थे १६११०।

#### ठवणारोवणविज्जय ॥ गाहा ॥ २० -

स्थापनारोपणसख्यानेन विग्रुता रहिता विधेया, षण्मासदिनराशि तस्य पचिभिभीगो हार्य, भागे हृते ये लब्धा मासास्ते रूपयुता कार्या। स चैतावान् ठवणारोवणाण गच्छो होइ पचिभिभीगो हार्यं इत्येवरूपश्च प्रकार ग्राद्यासु तिसृषु ठवणारोवणासु विन्नेग्रो। चिरमे ठवणे एक्केण भागो हार्यं। इत्ययमादेश उपदेश इत्यर्थं।

यय भावार्थं — प्रथमतीर्थंकरकाले उत्कृष्ट प्रायश्चित्तदान द्वादशमासा , मध्यमतीर्थं-कृत्काले चाष्टौ मासा , चरमस्य पण्मासा इति । यतस्तीर्थंमाश्चित्य षण्मासा इत्युक्तम्, तत् तिस्-णामिप पचकपचकनिष्पन्नस्थानवृद्धचा निष्पन्नत्वादुक्त रूपयुत्तत्वं यदुक्त तत् सर्वास्विप स्थापना-रोपणास्वाद्यपदस्य पचकादिवृद्धयाऽनिष्पन्नत्वात् तस्य प्रक्षेपसूचनाथम् ।

इयाणि गणियकरणिमत्यादि वीसियाए ठवणाए ग्रतधण ति सर्वाग्र ग्रारोपणापदाना भवतीत्यर्थ ।

सह ग्राइल्लेहि ति ग्रन्त्यस्यारोपणापदस्य १६०, एतद्रूपस्यापेक्षया ग्रादिमा पचदश-प्रभृतय पचपचाशदिधकशतान्ता सख्याविशेषा एकोनित्रशत्सख्यास्तै सह त्रिशत्सविग्रमारोपणा-पदाना विशे स्थापनापदे भवतीत्यर्थं । वीसियठवणादीना दिवसा इति विग्रह । एव सेसासु त्ति पचिविसियाइसु ।

#### दिवसा पंचिह भइया ( २० उ० गा० ६४४० ) -

व्याख्या – यस्या स्थापनायामारोपणाया वा यावतो दिवसास्ते पचिभिर्भजनीयास्ततो यल्लब्ध तद् द्विरूपहीन विधेय, स राशिः मासप्रमाण ब्रूते, तस्मिन् ठवणापदे ग्रारोपणापदे च ग्रकसिणरूवणाए ग्रोसम्ग ति भोषनिष्पन्ना ग्रकसिणा, भोषरहिता तु कसिणारोवणा ।

#### जइ मासा तइएहिं गुण करिज्ज २० -

व्याख्या - दिवसा पचिह भड़या इत्यादि करणतो द्विरूपहीनत्वेनारोपणाया यावन्तो मासा लव्घास्तैर्भागलब्बान् गुणयेत्, तत स्थापनारोपणासु यावन्तो लव्धा मासास्तत्समासा गाहा तित्तयभागं करे ति तावत्प्रमाणैर्भागै. त पूर्व राशि कुर्यात् । तिपचगुण ति - पचदशगुण कार्य ग्राद्यो भागसेस ति - शेषाश्च तद्वचितिरक्ता द्वितीयाद्या भागा एकच सम्मील्य पचगुणा कार्यास्ततो गुणाकारगुणिता राज्ञीनेकत्र सम्मील्य स्थापनारोपणदिवससमन्विता विधेयास्तत षण्मासप्रमाणो राज्ञि १८०, भवति।तेहि एककारस गुणिय त्ति – एककारसमासाण पन्नरसदिवसमासाग्रो गिज्भिति त्ति काउ एए मासा त्ति दसिह ग्रद्धमासेहि पचमासाए भवति पच भोसो कग्रो त्ति पचाना प्रक्षिप्ताना भोषउत्सारणं कर्त्तव्यम् ।

> जइमि भवे ग्राह्वणा, तइभाग तस्स पन्नरसिंह गुणये। सेस पचिंह गुणिय, ठवणदिणजुया उ छम्मासा॥ (२० उ० गा० ६४८५)

एसा गाहा पढमठवणाए पडिसमणाणस्स षण्मासप्रमाणिदनराशेरानयनस्याकारणलक्षणं स्वणाए जइ मासा तइ भाग त करे इत्यादि ।

का च सर्वंसामान्येति पाश्चात्यगाथाया व्याख्यानमाह – ग्रारोवणभागलद्धमास ति एतस्मात् १८०, राशे पर्चात्रशत उत्सारणे १४५ पचप्रक्षेपे १५०, ग्रारोपणा १५, ग्रनया भागे हृते लव्वा मासा १०, एते पचदशगुणा कार्या । पुव्वकरणेण तिदिवसा पच भइया इत्यादिकेन ग्रट्ठारसण्ह मासाण सज्भाग्रो इत्यादि, एवकारो ग्रत्र दृश्यस्ततो दुन्नि ठवणामासा व सोहीय ति योज्यम् ।

ग्रन्नेहि सत्तगपु जेहि पचराइदिया गिहय त्ति सर्वे दिवसा ७०। तइयभागलद्ध त्ति तावत्प्र-माणैर्मासैर्भागलब्बान् गुणयेत् । श्रय प्राचीन वीसियाए ठवणाए पगारो भिणग्रो, पुण वीसियाए वि तहेव नेग्रो । ग्रत एवाह – एव पुण वीसियाए इत्यादि, द्वितीयतृतीयेत्यादि, द्वितीय तृतीये चतुर्थे च स्थापनारोपणस्थानेऽय विशेषो, यथा –

> जत्थ उ दुरूवहीणा, न होज्ज भाग च पच हि न हुज्जा। एक्काग्रो मासाग्रो, ते दिवसा तत्थ नायव्वा।।

व्याख्या - पिचकायामारोपणाया पचिभभिगे हृते द्विरूपहीनत्व मासस्य न प्राप्यते खड वा भवित । चतुर्थे च ठवणारोवणठाणे एकद्विकादिके प्रारोपणास्थाने पचिभभिगो न घटते, तत्रश्च तत्राप्येको मासो द्रष्टव्य । कुत इत्याह - यत एकस्मान्मासात् ते ठवणारोवणदिवसा निष्पन्नास्तत्र द्वितीयादिके ठवणारोवणठाणा ज्ञातव्या । ग्रत एवाह - ''जत्थ उ दुरूवहीण न होइ'' इत्यादि, ग्रागास वा शून्यिमित्यर्थे । तथात्राम्नायात् भोष प्रक्षिप्यते यदा तदारोपणराशे भोषो हीन समो वा प्रक्षेतव्यो न त्विधक । ग्रत्र सर्वत्र तथा तथा कर्तव्य स्थापनारोपणयोमीलन यथाऽशीत्यिधक शतमु-प्यते, सेस पन्नास सयमित्यादि ग्रारोवणा एक्काउ त्ति मासद्वयोत्सारणे सत्येकमास एवावशिष्यते ।

क प्रत्यय ? इत्यादि एत्थ सञ्वत्थे ति इत्थ पचदिसयाठवणारोवणाए सर्वमासेषु ठवणा-मासे ग्रारोवणामासे मासदशके पक्ष पक्षो प्रहीतन्यो न न्यूनमिधक वा । सन्वत्थ जर्झाह मासेहीत्यादि तत्र ४, १०, १४, एतास्तिस्रो मासिनिष्पन्ना यतिस्तिसृष्विप मासो लभ्यते । पचिभर्भागे हृते सित विश्वतिपचिव्यत्यादिकाश्चारोपणा द्विमासित्रमासिनिष्पन्ना ग्रतस्तासु द्विमासादयो लभ्यन्ते तत-ग्रारोपणामासेस्तावद्भिर्भागलब्ध गुणितब्यम् । छ सय तीसुत्तर त्ति ठवणारोवणाण सवेहण-मन्वाणमेय सभोग त्ति, वेयणाउ त्ति स्वाभाविक मास एवेत्यर्थ ।

इयाणि चउत्यमित्यादि इिक्कयाए ग्रारोवणाए भागो ति एकोत्तरवृद्धचा वृद्धत्वात् ग्रारोपणपदानामत्रैककेन भागो हार्य । तहेव काउ जावेत्यादि ठवणारोवणदिवसानुत्सार्य एकक कोपक्षेपेऽस्य १७७, राशेस्त्रिभर्भागे हते लब्ध ५६, ठवणारोवणमासद्विकप्रक्षेपे ६१ लब्धम् । एव

दुतिगाइठवणासु वि त्रिचतुर्थंठवणारोवणपक्त्या द्वित्र्यादिस्थापनापदेष्वप्येकादय ग्रारोपणा ज्ञेया । पुव्वकयिविहण त्ति एकैकारोपणस्थानवृद्धचा एकैकस्थापनापदस्य ह्रास तथा विहीए ग्रारोवणाठाणे ग्राढते इद १७८, ठवणाठाण न भवइ। एव एकके ग्रारोवणाठाणे उविर उविर वङ्घीए एक्किक्क ठवणाठाण उविहुए हुसिज्जा इत्येव पूर्वकृते विधि । इह च एगाइसु च उदसतेसु एक्को चेव मासो घेत्तव्वो। पन्नरसोविर विकलित्त पन्नरस १५ १८ इत्येते विगता कला पचमरूपा यत्र ते विकला।

इक्काग्रो मासाग्रो निष्फन्न ति उद्धरितायामिष कलायामेक एव लभ्यते, न त्वधिक तद्वसेन किचिल्लभत इति भाव। एवमेकिविशत्यादिषु चतुर्विशत्यन्तेषु केवल ति केवला ग्रमुद्ध-रितकलाराशय शुद्धा पचकपचिनिष्मा इति यावत्, ते पचकभागिवगुद्धा दिरूपहीनत्वकृता ये मासास्तै प्रमाण येपा दिवसाना ते तथा तेभ्य दिनेभ्य इति शेष मासभागा यत्रानेतुमिष्यन्ते यकाभिस्ता स्थापनारोपणा, इय च पोडशिकाप्रभृत्येवाभवित, नार्वाक् इत्याह इक्कियेन्यादि, ते ठिवय ति एकादश स्थाप्यन्ते सकलक्ष्य छेद तेन सहिता ११, एसि ति मासस्स पचमो भागो स विन्नेग्रो। कोऽर्थ ? मासो पचगुणो सो पिक्खत्तो ति।

इदाणि ग्रारोवणाभागलद्ध ति ग्रारोपणाया भागस्तेन यल्लब्ध एकादशमासाख्य वस्तु सेसा सेस ति यद्द्धरित प्रतिक्रियाजात ग्रारोपणाभागश्च ते परावर्तिताश्च तै , कोऽर्थ ? छेदाशयोर्वि-पर्यास , कार्य पट्कोऽघपचकाश्चोपरि यत्र पचकेन गुण्यते द्वासतति,जात ३६०, पट्केन पचकगुणने ३०, त्रिशता भागे हतेऽस्य ३६० राशेर्लब्बा १२, यद्वा छेदाशकयोविपर्यये कृते द्वासप्तत्यधोवितन पचकस्य पटकोपरिवर्तिनश्चापवर्तन विधेय-प्रपनयन तयो कार्यमित्यर्थ । तत पटकेन द्वासप्तेतेर्भागे लब्बा १२। एव सत्तरसा इसु छेदाशरूपयो पचकयोरुभयोरपि उत्सारण कृत्वा शेषेण छेदेन इतराशे सचयमासभागाभिधायकस्य भागो हरणीय इति, यद्वा ग्रज्ञानज्ञेर्गुणयित्वा छेदाश्च छेदैर्गुणयित्वा भागो हार्यं इति, प्रक्रियाद्वयेऽपि न वस्तुक्षतिरिति ततो लब्धा १२, ग्रत्र स्थानद्वये स्थाप्यन्तं एको द्वादशक. पचदशगुण १८०। श्रारोवणाए जइ विगला दिवस ति श्रारोपणाया पचिभिभीगे हते शेष यदुद्धरितमित्यर्थ । तेन द्वितीयो राशिर्पुणनीय , अर्वेको विकलो दिवस उद्धरित इत्यर्थ । एक्केण गुणिय तत्तिय चेव स्थापनादिवसेन युक्तश्च द्वादशकस्त्रयोदशकीभूत प्रक्षिप्त पचदशगुणकृतपूर्व-राशौ स च राशि भोपरिहत सन् ग्रशीत्यधिक शत भवति । एगवीसिया वी इत्यादिठवणा १ ग्रारोवणा २१, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १५१, एयस्स एक्कवीसाए भागो, भाग सुद्ध न देइ इति दस पविखत्ता १६८, भागे लब्ध ८, ते ठविया सगलच्छेदसहिता, श्रारोवणाभागे हिए लद्ध ४ द्रू वहीणत्वे कृते मास २, मासस्स य एक्को पचभागो मासदुगे पचगुणे ग्रसपक्खेवे कए जाता ११, एक्कियाए वि ठवणाए हेट्टा पचगो छेग्रो दिल्लो, तग्रो ग्रारोवणाभागलब्ध ५, त ग्रारोवणा-मासगुण कायव्व ति काउ ग्रसो ग्रसगुणो छेग्रो छेयगुणो एक्कारसिंह ग्रह गुणिया पचिह एक्को गुणियो जाया ग्रहासी पचभागा ८८ ठवणारोवणमाससहिय त्ति कायव्वा, एत्थ एकको ठवणाभागो फेडियब्बो, एव कृते सत्याह "नवरमित्यादि – ज सेस ति ६६ एतचारोपणभागाश्च ते परावितताश्च इत्थ तैर्गु णित कार्य पर न गुण्यते प्रित्रयात् (?) किन्त्वपवर्तन पचकयोविधेयम्, ततो भागिहयलिद्ध त्ति - एकादशभिनंवनवितभागे हृते लब्ध ६, तिसु ठाणेसु स्थाप्य तत एकनवकः पचदशगुण १३५, द्वितीयस्य विकला दिवसस्यात्रैकरूपत्वात् तेन गुणितो नवक एव भवति, तृतीयश्च पचगुण (पचग्रण) सर्वे मिलिता १८६, ठवणादिणज्या दशकभोपरहिता इद १८०, भवति ।

एगतीसेत्यादि ठवणा १, आरोवणा ३१, एतयोरेतस्मात् १८०, उस्सारणे जात १४८, सत्तज्भोपपवलेवे १४५, आरोपणाए भागे हिते लब्बा ५, ते ठिवया सगलछेयसहिता ६, आरोवणाए पर्चित् भागे दुष्ट्वहीणे कए जाता ४, उद्धरितपचमासस्स एक्को पचभागो, तयो मासच उक्क पचगुणियं असजुय २१, एविकयठवणाए हेट्ठा पचको छेग्रो दिन्नो १, तयो आरोवणाभागलब्ध पचमासक आरोवणामासगुणं कायव्व ति असो असगुणो छेग्रो छेग्रगुणो एकवीसाए पच ६, गुणिया पचित् एक्को गुणिय जाय १०५, पचभागाण ते उ ठवणामाससहिय ति कायव्वाए छक्को ठवणापचभागो फेडिग्रो सेस आरोवणा पचभागा पिक्खता जाया सचयमासाण सत्तावीस सय पचभागाणं १२७।

कत्तो कि गहियं ति एक्को ठवणाभागो फेडिग्रो सेस १२६, तत ग्रारोपणाछेदाशयोः देन इत्यं परावृत्ति कृत्वा पंचकयोरपवर्तने कृते एकविशत्या भागे हृतेऽस्य १२६, राशेर्लब्ध ६, एव कृते नवरिमत्यादिकस्य चूर्णिवाक्यस्यावसर । एगतीसारोवणा पचिह भागे हृते द्विरूपहीन-कृतमासापेक्षया विगलदिन पचममाससत्क लब्ध वर्तते तत्रश्चारोपणाशै पराविततैर्यल्लब्ध तत् तावत् स्थानस्थ स्थाप्यमान पचषट्का न्यस्यन्त इति ।

तित्यक्को रासी पन्नरसगुणो ६० बिङ्ग्रो विगलिववसगुणो ठवणिववससुत्तो ७, नृतीयादय एकत्र मीलिता १८, ते पचगुणा ६०, नवितद्वय ग्रशीत्यधिकशत सप्तकभोषरिहत्रश्च कार्यः, प्रत ऊर्ध्व सामान्यलक्षणमाह ग्रारोवणेत्यादि, ठवणासचयभाग त्ति सचयमासभागान्तर्वितित्वात् स्थापनामासभागा ग्रिप सचया भागा उच्यन्ते, स्थापनामासभागा ग्रिपनेतन्या इत्यर्थ । पिक्खवतेण-मित्यादिना च ठवणादिणजुया य छम्मासा इति यत् किया तदुक्त, तेइसगल त्ति – पिरपूर्णदिन-तया न तु खडरूपतयेति मास चेत्यादिवाक्ये नवमासा दुरूवसिहया पचगुणा ते भवे दिवसा इतीय प्रक्तिया उक्ता, उवउक्त कायव्वाउ त्ति – भिन्निय ठवणारोवण इच्छतेण ति शेषः।

रासि ति हेतुसख्या, ते खंडा सववहारिए इत्यादि, तउ ति तेभ्य व्यावहारिकपरमाणु-मात्रकृतखडेभ्य ग्रानत्यादि निरुचयपरमाणुमात्राणि खडान्येकैकस्मिन् वालग्रेऽनन्तानि भवन्त्यसयम स्थानानामपि तत्प्रमाणत्वात् तावतीष्यन्ते कैश्चिदिति पराभ्युपगमार्थं , सहन्नमाण ति कस्मादिप मासात् पचदशपचकदशकादि-कियद्दिनग्रहणरूपतया शेपमुत्सार्यमाणमित्यर्थ । भिन्नेस् उवङ्घी ति ग्रपवृद्धि , पारचात्यगत्या हानिर्द्रष्टच्या, नवमपूर्वकस्यापि स्तोकेनोन ग्रन्यस्य तदपि बहुतरेणेत्यादिना तावद् यावद् नवमपूर्वस्य तृतीयमाचाराख्य वस्तिवति भद्रबाहुकृता नियुक्तिगाथा एव सूत्र, तद्धरतीति विग्रह , निशीयकल्पव्यवहारयोर्थे पीठे ते एव गाथासूत्र, तद्धरन्तीति । ग्रथवा निर्युक्ति-वरा सूत्रवरा पीठिकावराश्चेति त्रितय व्याख्येय। कित्तिया सिद्धंतीत्यत्र सिद्धशब्दो निष्पन्नार्थं, ननु ण एसेवेंत्यादि प्रथमस्थापनारोपणपंक्तौ एक्का जहन्न त्ति उत्कृष्ट स्थापनास्थान ५४(१६५)तत्प्रतीत्य जघन्यारोपणाऽय्१५ द्वितीयादीना तत्र भावात्। तीसं उक्कोस त्ति विशतिरूपस्थापनास्थानमाद्य प्रतीत्य त्रिशत् संख्सा ग्रप्यारोपणा भवन्तीति, त्रिशत उत्कृष्टत्व ग्रतिल्ला ग्रारोपणा । उक्कोसिय त्ति जाव ठवणा उद्दिहा छम्मासा ऊणया भवे ताए ग्रारोवणा उक्कोसा तीसे ठवणाए नायव्वा। इत्यनेन लक्षणेन यस्या याऽन्त्या सा तस्य उत्कृष्टा भवति, एयासि मज्भेत्ति पच पच निष्पन्न त्रिशत् स्थानसङ्याना मज्भे त्ति मंद्र्ये वर्तिन्यः, तत्र उत्कृष्टाखिशत् शेषाश्चत्वारिशदिति सप्तति वीसिय-ठवुणाए उ त्ति भाष्यगाथापदे ग्रस्यार्थ - विशस्या उपलक्षित ग्रादिभूतया यत् स्थापनारोपणस्थान ' तत्रैता भवन्तीत्यर्थं । ग्रन्नोन्नवेह्गो भवति त्ति ग्रन्यस्यामन्यस्या वेध सम्बन्धोऽन्योऽन्यवेधस्तस्मात्

पचदशाद्यारोपणा एकैकिस्मिन् स्थापने सयुज्यत इत्यर्थ । तथाहि — पंचदशास्त्रशत् स्थापनारोपणा विश्वतौ सयुज्यन्ते, भूयोऽपि ता एवैकस्थानन्यूना पचिवशत्या सह सयुज्यन्ते इत्येवमन्योऽन्यानुवेध सभाव्यते । होण त्ति विसमग्रहणिमिति काउ वि मासाग्रो कत्य कय ति दिणाणि गिज्कति पच-पचदशेत्यादिकिमित्यर्थे । समग्गहण णाम सव्वमासेमु विकत्थ इतुल्यान्येव दिनानि गृह्यन्ते इत्येव-रूप एव कम्म ति एतत् कर्मठवणाठाण पिक्तित्रक प्रतीत्य पचदशाद्यारोपणासु कर्तव्यम् ।

चतुर्थेष्विप विशेषमाह एगा इत्यादि यथा ठवणा १ ग्रारो० १२, ग्रासीयसयाग्रो तेरस ऊसारिऊण एककभोषप्रक्षेपे - १६८, वारसिंह भागहृते लब्बमास १४, ततश्च ग्रारोपणामासेन एकलक्षणेन गुणने एतदेव, ततो ठवणारोवणामासद्वयप्रक्षेपे १६, एतावन्त सचया मासा ।

कत्तो कि गहिय ? ति पट्टवणा माससोहीए १४, तस्रो स्राख्वणा जइ मासा तइभाग त कारेइ त्ति कियते, स्रत्रारोपणमास १ इति चतुर्दश एवावितष्ठन्ते, एव कृते प्रस्तुतचूिण वाक्यस्यावसर, एको पि सन्नय भागोनपचदशगुण. कियते किन्त्वारोपणाराशिदिनेरिति ततो द्वादशिभर्गुणनेऽस्य १४ जात १६८, ठत्रणारोवणदिनत्रयोदशप्रक्षेपे एककभोपोत्सारणे च जात १८०, एवमन्या-स्वप्येकाद्यास्वारोपणासु चतुर्दशान्तासु निजनिजदिनेरेव गुणनिमिति।

जइमि भवे गाह त्ति, प्राचीनगाथोक्त एवार्थोऽनया सामान्येनाभिहित , जइत्थी ग्रारोवण त्ति पढमठवणारोवणठाणपतीए इति शेप । ग्रणेग भागत्य ति द्वित्र्यादिभागस्या इत्यर्थ । क्वचिदेविमिति प्रथमस्थापनारोपणस्थानपक्तावित्यर्थ । ग्रहवा - ठवणादिणसजुत्त त्ति ग्रथवा-शब्द होउ त्ति पद श तृ ज्ञ त सयोज्य भूयोऽपि त्याद्यन्त कृत्वा योज्यत इत्याचप्टे, यद्वा शतृऽन्ता स्वत एव गम्यते, होइऊण ति कियापदमेव कृत्वा योज्यमिति कथयति। ठवणा-दिणसजुत्त त्ति पद च उभयपक्षेऽपि समान, तदय वाक्यार्थं येन गुणकारेणारोपणा गुणिता ठवणादिणयुता सती पण्मासप्रमाणदिनराज्यपेक्षया ऊनाधिका वा भवति स गुणकारस्तस्या-रोपणपदस्य न भवति । एएसि ति एतयो विशयठवणापचदशकारोवणपदयो एते द्वे श्राश्चित्येति । कोऽर्थ ? विगति प्रतीत्य पचदशारोपणाया समकरणत्वमाश्चित्य दगकाख्यो गुणकारको न भवति, त्रिशद्रूप च ठवणाठाण प्रतीत्य भवति, इह च दशकगुणकारभणन पाक्षिकारोपणा प्रतीत्य तस्या प्रप्येकद्विकादिगुणकारपरिहारेण यदुक्त तद् दशस्थापना-स्थानानि प्रतीत्य पाक्षिकारोपणा कृत्स्ना प्राप्यते इति ज्ञापनार्थे। किमपि स्थापनास्थान प्रतीत्य दशगुणाकारपरिहारेण य सती पाक्षिकारोवणा कृत्स्नोच्यते, किमपि च नवगुणा तावद् यावदेक-गुणाऽपि सती कुत्रापि कृत्स्नाऽपि भवति, स्थापनास्थानानि - १६४ । १५० । १३४ । १२० । १०४ ६०। ७५ । ६० । ४४ । ३० । एतेपु एकद्विज्यादिगुणा सती यथाकम पण्मासप्रमाणदिनराशिपूर्वक-त्वात् पाक्षिकारोपणा कृत्स्ना भवति दशकगुणा नवगुणेत्यादि तावद् यावदेकगुणेति, यदा ग्रोमत्थगपरिहाणीए त्ति पाश्चात्यगत्या योज्यते तदा पूर्वोक्तानि स्थापनास्थानान्यपि पाश्चात्यगत्या योज्यमानानि त्रिशतादीनि वेदितव्यानि तेन पाक्षिकारोपणा दश कृत्स्ना भवन्ति, नाधिक्या इत्यावेदिता भवति, एव वीसिएत्यादि विश्वत्यारोपणा ग्रष्टौ स्थापनास्थानानि प्रतीत्य कृत्स्ना भवति, ग्रन्यानि वाऽऽश्रित्य विशतेर्गुणकारेण गुणिताया ग्रपि पण्मासराश्यपेक्षया हीनाविकत्व-सभवान्न कुत्स्नत्वसम्भव, तानि चाष्टौ यथा – १६०। १४०। १२०। १००। ५०। ६०। ४०। २०। एतेषु विश्वतिरेकद्वयादिगुणासती यथाकम प्रशीत्यधिकशतपूरकत्वात् कृत्स्ना भवति, वियाले यथा उ ति विचारियतव्या ।

ग्रहवेत्यादि ग्रत्र प्रथमे गाथाव्याख्यानपक्षे प्राधान्य गुणकारगुणितस्य स्थापनापदस्य गौणता गुणकारगुणिते यत् क्षमा तस्य स्थापनास्थापनपदस्य न्यसनात्, द्वितीयव्याख्याने तु प्राधान्य स्थापनापदस्य, गुणकारगुणितस्य च गौणत्व स्थापनापद नियत कृत्वारोप-णापदिवपये स गुणकार किचत् मृग्यो येन गुणिताऽक्षीत्यधिकशतपूरिका भवतीति कृत्वा तदुपिर माइ त्ति तस्य द्विकस्योपिर त्र्यादयो ये गुणकारास्ते तदुविर माई इत्यादिवावयेन तस्मुविर जेण गुणा इत्यादि गाथोत्तराधं व्याख्यात । जइ गुण त्ति येन गुणन यस्या सा यद्गुणा, प्राचीनो गाथोक्त एवार्थोऽनया भग्यन्तरेणोक्त । जेण गुणा ग्रारोवणेत्यादि पण्मासप्रमाणदिनराक्यपेक्षया येन गुणकारेण गुणित्तारोपणास्थापनादिनसयुक्ता विहिता सती यावता ऊना भवत्यधिका वा मा ता व्यवस्थापना प्रतीत्य कृत्स्ना ज्ञातव्या भोषसद्भावात्।

कियान् पुनस्तत्र भोष ? इत्याह – त चेव तत्थजभोसण ति यावदून यावदिधकं वा तावत् प्रमाण एतत् स्थापनास्थान प्रतीत्य तस्या भोषो भवति । यथा वीसिय ठवण पडुच्च पिक्खयारोवणाए पच्छो जभोसो लब्भइ तम्रो तेरससचयामासा निष्पन्ना लब्भित । हुति सिर-साभिलावाग्रो ति भाष्यपद । ग्रस्यार्थ – एकद्वित्र्यादिसख्याभिरारोपणा पचदशाद्या गुणिता सत्यः स्थापनादिनयुक्ता यावत्योऽशीत्यधिकशतपूरिका भवति तावत्यस्ता सर्वा सहशाभिलापा भवति – कृत्सना भवतीत्यर्थ ।

कि चेत्यादि जाए ठवणाए त्ति यया स्थापनारोपणयो स्थापनया, श्रद्वावीसारोवणमासत्ति व त्ति ग्रारोपणाया १५० पचिभभीगे हृते लब्धा मासा ३० मासिद्वकोत्सारणे सत्यष्टाविशतिरिति जइ पुण न सुज्भइत्यादि तत्थ जावइएण चेव विणा न सुज्भइ त्ति योज्य । ठवणारोवणामासे नाऊणिमत्युक्त प्राग् यतोऽत स्थापनारोपणिदनैर्मासोत्पादनकारणमाह – ग्रागास भवतीत्यादि तित्त्या चेव ते इति यत्सख्या पूर्वमासान् तावन्त एव दिवसास्ते इत्यर्थं । तेहि ति ग्रारोवणिदणिह इगाइसभावभेदभिन्नाविति ये स्वभावभिन्ना किल भवन्ति तेषु किल नानारूपमासप्रतिपत्तिः प्राप्नोतीत्यभिप्राय । पचदशकादिषु मासत्रय यत प्राप्यते ततो द्विरूपहीनत्वसभव ।

कह पुणेत्यादि काम्रो ठवणमासाम्रो, कियंतो दिणा गिष्फिति, कियंतो वाऽऽरोवणमासाम्रो सचयमासेहितो वा, कियतो गिष्फिति ति वितर्कोर्थ । दिवसमाणो सिम ति सदृश्या स्थापनाया सदृश्या चारोपणायामित्यर्थ । पुव्वकरणेण ति ठवणारोवणदिवसमाणाम्रो विसोहङ्त् इत्यादिकेन जे पुणेत्यादि म्रारोपणया भागे हृतेऽस्य १६६ राशेर्ये लब्धा २४ इत्यर्थ । म्रान्नासु कत्थ्य ति पूर्वासु तिसृपु स्थापनारोपणपिक्तपु न पुव्वकरण कर्तव्यमित्यर्थ । समदिवसग्गहण न कर्तव्यमित्यर्थ । यथा वीस ठ० २०, वीस म्रारो० २०, इत्य ठवणारोवणदिवसे इत्यादिना करणेन तावत् इत यावत् वरुणोए जइ मासा तइ भागमित्यादि करणेन षोडश्रसु द्विधाऽष्टाष्टतया व्यवस्थितेषु एक पचदशपुण १२०, म्रन्यस्य पचगुण ४०, ठवणादिणक्षेपे भवति १८० भवति । म्रत्र च पढमाणो म्रहुगाम्रो पक्खो पक्खो गहिम्रो, पन्नरसगुण ति काउ विद्याम्रो म्रहुगाम्रो पच पच राइदिया पचगुणिय त्ति काउ ठवणामासेहि दो दस दस राइदिया इत्येवमत्र समेऽपि ठवणारोवणदिवस-माणेन समदिनम्रहण दृष्ट, तह वि य पिडसेवणाम्रो णाऊण हीणं वा म्रहिमं व ति एक वाक्य यथाप्रतिसेवनमासाश्च ज्ञात्वा हीनत्वेनाधिकत्वेन वा ठवणारोवणासु तथा कथचिद्दिनम्रहण कर्तव्य । यथा – पण्मासा पूर्यन्ते, ते य जे म्रारोवणाए त्ति म्रशीत्यधिकशतात् स्थापनारोपणदिनरहितात् ययाऽऽरोपणया तद्रहित कृत तयैव तस्य भागे इत्यर्थ । वीसियठवण

वीसियारोवण च पडुच्च ठवणाए दो मासा ग्रारोवणाए वि दो, तन्नैकस्मिन् ठवणामासे ये दश दिवसा गृह्यन्ते ते पचदशदिनप्रमाणस्थापनामासापेक्षया न्यूना । पचाना दशापेक्षया हीनत्वातु, दशकस्य च पचापेक्षयाधिकत्वाद्, एतदेवाह - कत्थ इ ठवणाए हीणमित्यादि, ग्रारोवणामासेसु दूहा विभत्तेमु ति प्रष्टाष्टतया द्विया व्यवस्थापितेषु पन्नरस गहिय ति पचदन्नकेनाष्टकस्य गुणनात् तत्र चारोपणामासो वर्तते । द्वितीयञ्चाष्टक पचिभार्णण्यते, विश्वतिस्थापना प्रतीत्य पाक्षिकस्यापनारोप-णाया सर्वत्र पक्ष पक्षो मासा गृह्यन्ते, ततः सचयमासा दशः, पचदशगुणा १५०, ठवणारोवणदिन-युता १८०, एविमत्यादि पिचयठवणारोवणाए ठवणारोवणदिवसे माणाय्रो वि विसोहइत्तु इत्यादि करणेन पर्ट्तिशत् सचया मासा लब्बास्तत स्थापनामासोऽपनीयते ३५, तत प्रतिमासात् पचिंदनग्रहणात् पचकेन गुणिते पचित्रज्ञति स्थापनादिनगुताया १८०। एक्कियाए वि ठवणारोवणाए ग्रसीइसचयमासेहितो ठवणामासे फेडिए मास १७६, इत्य एक्केक्काग्री मासाग्री एक्केक्को दिणो गहिम्रो । ठवणादिणजुम्रो १८० । एव एगियठवणा पैचियाइ म्रारोवणासु वि. तहा हि - ठवणा १, ग्रारो० ५, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १७४, एक्को भोसो पचिभर्भागे हुते लब्बा ३५, ठवणारोवणा-मासयुता ३७, ठवणामासे फेडिए ३६, एक्केक्कमासाय्रो पच पच दिणा गहिय त्ति काउ पचिभार् णने एक भोपापनयने १८०। तहा ठवणा २, ग्रारो० २ ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १७६, दुगुणैर्भागे हृते मासा लब्धा ८८, ठवणारोवणामाससिहया सचया मासा ६०, ठवणामासे फेडिए दृह, तम्रो मासेहिंतो पत्तेय दो दो दिणा गहिय ति काउ दुगेण गुणिए ठवणादिणजुए जात १८०।

विसमा गाहाए पादित्रकेण एको वाक्यार्थः। द्वितीयश्चतुर्थपादेनेति तानु(?)य मासविसमत्त-णयो इत्यादि यथा ठव० ३०, य्रारोव० १५, य्रसियसयायो अवणीए १३४, पचदशिमभिने हृते लब्बा ६, ठवणाए मास ४, य्रारोवणा एक्को मिलिया सचया मासा १४, ठवणामासापनयने १०, एव इते प्रस्तुतचूर्णिवाक्यस्यावसरो यथा – स्थापनामासानामत्र विपमदिनिनिष्पन्नत्वेन मासवैपम्यम्।

कोऽथों ? न पूर्णदिननिष्पन्ना मासा लभ्यन्ते किन्तु दिनाशयुक्ता इति । तथाहि – मासो दिनसप्तकेन दिनार्थेन चात्र निष्पन्न इति, स्थापनामासेपु वि दिनसप्तकस्यार्थस्य च यहणमत्र शेपमासेभ्यश्च पक्षपक्षो गृह्यते इति पचदगगुणिता दश जात १५० । ठवणादिनप्रक्षेपे १८० । एवमन्यास्विप विपमदगासु किसणासु ठवणारोवणासु ठवणामासेसु विपमदिनग्रहण द्रष्टव्य, इत्तरनास्विप विपमदिवसासु यदि स्थापनामासेसु न पूर्णदिनग्रहण भवित किन्तु दिनाशयुक्तमिप भवित तथापि तत् तथा गृह्यमान तथा कार्य यथा भोपविश्च तद्गृहीत भवित, यथा ठव० २५, ग्रारो० १५, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १४०, भोपदशकक्षेपे छत्ते दशिभागी हृते लव्या १०, ठवणारोवणमासयुता सचयमासा १४, ठवणामासोत्सारणे ११, पचदशिमर्गुणने १६५, ठवणादिण-युते भोपविसुद्धे १८०, ग्रत्र स्थापनामासेष्वष्टी ग्रष्टी दिनानि दिनाशयुक्तानि शेपमासेभ्यश्च पक्ष पक्षो ग्रहीत इति भोपविपमार्थेति भोपात् ३ विपमार्थस्य ठवणामासेपु विपम ग्रहणस्य रूपस्य विशेपप्रदर्शन भोपविशुद्धदिनग्रहणरूपमर्थोऽस्येति विग्रह ।

#### एवं खल्ल० गाहा ६४६३।

ठवणामासै रुत्सारिते शुद्धा ये भोपमासा त्रारोपणाया यावन्तो मासास्तत्समैर्भागै कृता ग्रारोवणादिणेहि व त्ति चतुर्थीस्थापनारोपणपित्तमाश्रित्य उद्धरितविकलदिनैरित्यर्थ । यथा– शतादिप्रक्षेपेण सहस्रं पूर्यते विसेसिज्जतीत्यर्थः । इति प्रारोपणामासेभ्य स्थापनामासा विशेष्यन्ते, विश्विष्टा क्रियन्ते, पृथक् क्रियन्ते इति यावत्, पण्मासदिनरागिपूरकत्वात्तेपामिति भावः ।

एगदुतिमाइयाहि इत्यादि ग्रनेन व्याख्यानेनारोपणाना कृत्स्नाना मध्ये एकस्या ग्रारोपणाया प्रतिनियतं सल्यानमाहं ग्रहवा - जत्थ सिखित्तितरिमत्यादि, ते चेव त्ति ग्रालोचकमुखश्रुता यथा-म्रष्टादशमासा श्रुता तैरशीत्यधिकशताद् भागे हते लब्धा १० सर्वविशुद्धिसद्भावात् फ़ुत्स्न चैतत्, ग्रत्रैकैकस्मान्मासाद्दिनदशक गृहीत, ग्रष्टादशमासैर्दशकस्य गुणनेऽशीत्यधिकशतभवनात्, किंचि तत्थ विकल भवइ ति किचिदुद्धरित, परिपूर्णतया यदि स राशिर्न शुद्धचतीत्यर्थः। तदा तद्भागलब्ध भागहारकस्य यका संख्या तत्प्रमाणे. स्थानैस्तावत्यो वारा न्यसनीयमित्यर्थः। जावइय त्ति विकलयुक्तभागाच्छेपा ये अन्ये भागास्ते थावत् स्थानसख्याकास्तावन्मात्रो राशिर्भाग-हारगुणो ति भागहारेण यो लब्धो राशि स भागहार उक्तस्तेन गुण्यते य स वा गुणो गुणकारो यस्य स तथा यद्वा साध्याहार योज्यते, यथा विकलयुक्तभागाद् येऽन्ये भागास्ते यावन्तः यावत्स्थानसंख्याका स गुणकारो दृश्यस्तेन भागहारलब्धो राशिर्भागहारस्तस्य गुणन गुण्यते वाऽसौ तेनेति विग्रह । यथा – सचया मासा १३ श्रुता , श्रशीत्यधिकशताद् भागे हृते लब्धा १३, उद्धरिता ११, लब्ध त्रयोदशिम स्थानैन्यस्यते, एकँश्व भागो विकलयुक्तः कार्य , जात २४। प्रपरे च द्वादशत्रयोदशभागास्ततो द्वादशसंख्यया त्रयोदशको गुणितः जात ४५६, चतुर्विशतेः प्रक्षेपे जात १८०, तथा सचया मासा २५, श्रुता । असीयसयाग्रो भागे हिए लद्धं ७, उद्धरिता ४, सप्तक पचिविशतिस्थानेषु न्यस्यते. एको विकलयुक्त १२, ग्रपरे चतुर्विशतिस्ततः सप्तकेन चतुर्विशतिगु णिता १६८, द्वादशप्रक्षेपे १८०। एवमन्यत्रापि स्रधुना यदा स्थापनारोपणप्रका-रेणाशीत्यधिकशतमुत्पद्यते तदा स्रकसिणारोपणाया सत्या भोषप्रक्षेपे कृते भागो हर्तव्य इत्युक्त प्राक् इति विकलप्रस्तावादेव यस्या यावत्प्रमाणो भोषो भवति तत्परिज्ञानार्थमाह - "नायव्व तहेव भोसो य" त्ति, तथा यस्य मासस्य यद्दिनप्रमाण गृह्यते इत्येतत् ज्ञात तथा "भोषो ग्रपि यस्या यावत्प्रमाणो भोप इत्येतदिष ज्ञातव्यमित्यर्थ ।

कथ ? इत्याह - ग्रारोवणा इत्यादि चूिणवाक्य, यथा वीसियठवणा पणुवीसारोवणा तयोरशीत्यधिकशतादुत्सारणे कृते जात १३५, ग्रारोपणया भागे हृते लब्बा ५, उद्धरिता १०, एव कृते चूिणवाक्यस्यावसर ग्रमुक्भमाणो ति सर्वथा निर्लोपमध्याल्लघुराशौ यच्छेदाशिवशेष. । छेदोऽत्र पचिवशितरूप उद्धरितदशकस्त्वशस्त्योविशेषो यस्मात् पतित स तस्मात् पात्यते इत्येव न्यायेन बृहद्राशिमध्यालघुराशैरुत्सारणे कृते उद्धरितरूप । ग्रत्र हि दशकपचिशत्योर्मध्ये पचिवशितर् बृहद्राशि , दशकस्तु लघु ,तस्य लघोरुत्सारणे कृते पचिवशतेर्मध्यादुद्धरिता पचदश, एतावत्प्रमाणो भोषोऽत्रारोपणाया भवित, तथा ठ० २०, ग्रारो० २५, ग्रशीत्यधिकशतादुत्सारणे १४५, ग्रशारोपणया भागे हृते लब्धा ६, उद्धरिता दश, पचदशभ्यो मध्यादृशानामुत्सारणे उद्धरिता. पचकपचकरूपो भोषोऽत्रत्येवमन्यास्विप छेदाशयोविशेषो भोसो विश्चेयः । ततो भोषित्यं प्रथमत एव विश्वाय ठवणारोवणदिवसरहितराशिमध्ये प्रक्षिप्यारोपणाया भागो हर्नव्यस्ततो यल्लभ्यते तदारोपणामासैगुंण्यत इत्यादि प्रागदिशतप्रकारस्तदूधव कार्य ।

### कसिणा० २० गा० ६४१६।

तेसु भागत्थेसुित्त यथा ठव० ३०, ग्रारो० १४, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १३४, पचदश-भिर्भागे हृते मास ६, ठवणामास ४, ग्रारो० १ ठवणारोवणमाससिह्या संचया मासा १४, ठवणा-मासे फेडिए जाया १०, ग्रारोपणाया एकत्वात् एकभागस्थो दशक पचदशकेन गुणित १४०, प्रत्र दशस्विप मासेषु पक्खो पक्खो गहिग्रो, ठवणादिणजुया १८०। ग्रह दुगाइभागत्थ ति यथा ठव० ३०, ग्रारो० २४, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १२४, ग्रारोवणया भागे हृते लब्बा ४, ग्रारोवणामासा ३, तैर्गुणित पचक १४, ठवणामास ४, ग्रारोवणमासयुत २२, ठवणामासोत्सारणे १८, ग्रारोपणाया मासत्रयसद्भावात् त्रिभि स्थानै पट् स्थितान् मीलियित्वाऽष्टादश ध्रियन्तेऽत्रैकस्मिन् भागो पचदश दिवसा गृह्यन्ते, ग्रपरयोश्च द्वयोभागयो पच पच इति प्रत्येक भागेषु समदिनग्रहण, ततो भागाना पचदशिभ ग्रारोपणामास ३ सहिया सचया मासा पचकेन गुणने ठवणादिनक्षेपे १८०।

ग्रह किसणित्त यथा ठव० २५, ग्रारो० २०, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १३५, पच-दशक्तोपे कृते १५०, ग्रारोपणया भागे हृते लब्बा ६, ग्रारोपणास्त्रिभ पड् गुणिता १८०, ठवणामास २, ग्रारोपणामास ३०, सिह्या सचया मासा ३३ ठवणामासोत्सारणे ग्रारोपणाया मासत्रयसद्भावात् त्रय सप्तका न्यसनीया, एक पचदशगुण, ग्रपरौ च पचगुणाविति ७०, क्रोपस्य पचदशकस्योत्सारणे पचदशिभर्गुणिते सप्तके त्रयोदश त्रयोदश दिनानि किचिन् न्यूनानि मासाद् गृह्यन्ते, इत्यायाता त्रयोदशसप्तका एकनवितर्यंत स्यात्, ग्रत ग्राह- ता नियमा तेसु मासेसु विसमग्गहणिमिति।

## जइ इच्छिसि नाऊण० गाहा [ १ प्र० ३३७ चतुर्थ भाग ]

कस्मात् कियन्ति कियन्ति दिनानि गृह्यन्ते ? इति दिनग्रहणगाथेय, ग्रस्यार्थं -यदीच्छिसि ज्ञातुं कि तद् ? इत्याह् - किं गहियं मासेहि तो त्ति सम्बन्ध , कस्मान्मासाच्च कियद् गृहीत-मित्यर्थं । तदा ठवणार्वणा जहाहि त्ति ग्रसीयसयाग्रो ठवणारोवणिदणा उत्सारेहि, मासेहि ति सचयामासेभ्यश्च ठवणामासानारोपणामासाश्चोरय तदूध्वं तु मासेहि ति विभक्तिव्यत्ययात् मासे सचयमासे ठवणारोवणामासैश्च भाग हरेदिति योग ।

केभ्य ? इत्याह - तिह्वस ति विभिक्तपिरणामात् तेभ्य स्थापनामासे स्थापनािदनेभ्य ग्रारोपणामासेरारोपणािदनेभ्य सचयमासैश्च ठवणारोवणमासरहित ग्रसीयसयाग्रो ठवणारोवणिदिणरिह्याग्रो भाग हरेदित्यक्षरार्थं । यथा - ठव २०, ग्रारो० १५, ग्रसीयसयाग्रो उत्सारणे १४५, एत्थ ठवणारोवणठाणे सचया मासा १३, ठवणारोवणमासितगुत्सारणे स्थिता. १०, तैर्भागो हार्यं, ग्रस्या राशेर्लंब्धा दिन १४, उद्धितिदिनपचकस्य भागहारकस्य च दशकाख्यस्यापवर्तना देशाना पचमे भागे १ न्यास ३ इति दिनाधं लब्ध इति सचया मासेषु मासा ३२, दिन १४, दिनाधं च गृहीत, ग्रधं च दशकेन गुण्यते जाता १०, ग्रथस्तनिद्विकेन भागे हृते लब्ध दिनपचकम्।

क प्रत्ययः ? चउदसगुणिया १४०, पचकप्रक्षेपे इत्येव सचयमासैर्भागे हृते सचयि-नप्रमाण यावद्गृह्यते तावदनया गाथायोक्त ग्रधुना ठवणारोवणमासेहितो यावन्तो दिवसा गृह्यन्ते स्वसमासकैर्भागे हृतं तत्प्रदर्शनाय गाथामाह –

### ठवणारुवणा दिवसा ण० गाहा [ २ पृ० ३३७ चतुर्थ भाग ]

व्याख्या - ठवणाख्वणादिवसाना भागो हार्यं, कै ? सतमासे , स्वकीयस्वकीयमासैरित्यर्थं, तत्र च ठवणारोवणदिवसराशे पचिभभीगे हृते यल्लव्य तिहृष्ट्णेन (?) तत्समासतया भवित, भागे च हृते यल्लव्य तिहृबसान् जानीहि, शेप चोद्धरित दिनभागानेव जानीहि, न प्रन पूर्णदिनानि इति, यथा ठव० २५ ग्रारो० १५, ग्रत्र च सचया मासा १०, तैभीगे हृतेऽस्य १४० राशेर्लव्यदिन १४

मासान् गृह्यते, दशकेन गुणिता जात १४०, ग्रारोपणामासेनैकेन भागे हते ग्रारोपणितनराशे र्लव्यदिन १५, ठवणमासै त्रिभिभीगे हतेऽस्य २५ राशेलंब्यदिना, मासान् गृह्यन्ते इति २४, उद्धरितश्चैकक स चाष्टकेन गुणितो जाता ८, भागे ग्रष्टकेन हते लब्यदिन १, मिलित सर्व १८०, ठवणारोवणिदवसा ज्ञानसद्भावे इत्यमुक्त, यदा तु ठवणारोवणराशिर्न ज्ञायते तदा कस्मान्मासात् कियदिनानि गृह्यन्त इति कथनार्थमाह—

## जइ नित्य॰ गाहा [ ३ पृ॰ ३३७ चतुर्थ भाग ]

व्याख्या - ठवणारोवणराशिर्न ज्ञायते विस्मृतत्वादिकारणतो यदा तदा शिष्यमुखान् श्रुता ये सेविता मासास्तैरशीत्यिषक शत विभजेन्, भागे हृते यह्रब्ध तत ग्रोगहिय ति ग्रवग्रहीतमेकैक स्मान्मासादिनमानिमत्यर्थ । इहापि यदुद्धरित तिद्दनभागा ग्रवबोद्धव्यास्ते च लब्धिदनराशिना गुणियत्वा तेनैव लब्धिदनराशिना भाग हृत्वा दिनानि कार्याणि।

क प्रत्यय ? सेवितमासैर्लब्धस्य गुणने तस्य च मध्ये उद्धरितस्य दिनीकृतस्य गत प्रक्षेपे ग्रशीत्यधिकशत वि भवति, यथा श्रुतमासाः १३, एभिरस्मात् १८०, राशेर्भागे हृते लब्ब उद्धरितं ११, त्रयोदश-त्रयोदशिभगुंणिता १६६, एकादश दिनप्रक्षेपे जात ॥१८०॥ इयाणिमित्यादि ग्रतिक्रमादिषु यथाक्रम प्रायित्रत्त यथा – तप कालाभ्या लघु, द्वितीये तवगुरु, तृतीये कालगुरु, चतुर्थे ङ्का उभयगुरु, प्राभृतविदत्यादि, यद्वा प्राभृत ग्रथिकारस्तथा प्राभृतच्छेदा ग्रिप, तथा सकलबहुससूत्रेषु ये पदिवधय पच ताश्च प्रत्येक दर्शयित्वा तग्नो वि गय ति तत सम्यग् ज्ञानात् ॥छ॥

गुरुय एक्क ग्रोहाडण ति लघुप्रायश्चित्ताना स्थगनकारित्वात् तस्य पिधानकल्प तत् वृहन्मध्ये लघूनि प्रतिविशतो ति भाव । ग्रहवा – साहूणिमत्यादि गुरूण ग्रणेगानि सिज्ज त्ति – ग्रालोचकसाधुवहुत्वात् साहूण ग्रणेगालोचणाउ त्ति एपोऽप्यगीतार्थोऽपि सन् जे सेसा मास त्ति उद्धरितरूप पडिसेवग्रो चेव हाय त्ति प्रतिसेवनादेवेत्यर्थं ।

श्रसचए तेरस पया सचए एगारस पया तिष्णि दिणा छेग्रो दिज्जइ ति दिनत्रय यावदासेवने छेदोऽिप, मास ४,६ रूपोदय ग्रायतरपरतरपदाभ्या चतुभंगके चतुर्थं गून्य.। ग्रन्ये ग्रन्यतरतरं चतुर्थं भंगक बुवते, उभयोर्मध्येऽन्तर तु किच न कर्तु तरित — शक्नोति ग्रन्यतरतरः जइ इच्छिय करेइ ति ईिम्सत तप प्रभृतिभेयिवकप्पोवलभाउ ति दोसु वि सामत्थे सतेऽन्यतरकारत्वात् पुरुपभेदिविगप्प सलद्वित्तणउ ति गुरुयोग्य भक्ताद्यानय ति पिच्छत्ते निक्खित्ते कज्जइ ति, प्रायश्चित्त तस्य स्थाप्य कियत इत्यर्थः, ज वहइ ति यत् करोति तत्थ थोवं पणगाइ इत्यादि लघुमासमापन्नत्वात् तस्य, तथाहि लघुमासलक्षणापन्नस्वस्थानापेक्षया यत् तदधोवित य पंचकादिभिन्नमासान्त तत् स्तोक, तदुपरि च लघुद्विमासादिपारिचकान्तं यत् तपस्तत् बहुलघुमासापेक्षया तस्य वृद्धत्वात् एव लघुद्विमासादिष्वारिचकान्तं यत् तपस्तत् बहुलघुमासापेक्षया तस्य वृद्धत्वात् एव लघुद्विमासादिष्वि हिहुलठाणा थोव ति पणगादि लघुमासात थोव तिगमासियाइ पारिचयतं वहू एस ग्रविसिट्ठो त्ति लघुपणगादिमासादिसकीर्णतया प्राप्त ग्रविशिष्ट लघुपचकच्छेदो लघुमासादि छेद इति प्रतिनियतविशेषिविष्ट. प्राप्तो विशिष्टच्छेद । ग्रहवेत्यादि यन्नामकैर्मासैस्तप ग्रापन्त छेदोऽपि तन्नामक मासप्रमाण ग्रापद्यते । तवित्य पि तपिन्नक, तदेव दर्शयति – मासव्यत्तरित्यादिना मासान्तर्वित्तलघुपचकादिभिन्नमास लघुमास इति ज्ञेयिमत्येक तप ग वित्रमासचतुर्मासरूप तप । सर्वे चतुर्मासान्तर्वितित्वाच्वतुर्मासाभ्यन्तरिमिति द्वितीय, पचमास-

पण्मासरूप पण्मासाभ्यन्तर तृतीय, एव छेदोऽपि योज्यमानोऽत्र पक्षे इत्थ योज्य – यथा पंचमासियाग्रो उविर छङ्गहृय एक्नुवारा दिन्न, तग्रो उविर जइ इक्क वार ग्रावज्जइ पुणो वि बीय वार, एव ताव जाव वीसवारा, ताव भिन्नमासछेग्रो पण्माइ पचिवशितपर्यन्तरूपो दातच्य, भ्र्योऽपि वीसाग्रो परेण ग्रावज्जमाणे जाव सत्तरसवारा ताव लघुमासछेग्रो कज्जइ, लघुमासग्रमाणपर्यायोऽपनीयत इत्यर्थ । सत्तरसलहुमासियाण उविर पुणो एकैकवारासेवनेन ग्रावन्ने जाव सत्तरस वारा ताव लघुद्दिमासद्विक छेदो दातच्य, पुणो वि ग्रावन्ने तदुविर जाव सत्तरसवारा ताव चउलहुच्छेद कर्तव्य । तदुविर ग्रावन्ने जाव पचवारा ताव लहुपचमासिग्रो छेइ कार्य । तदुविर एक वार सेविए छङ्गहु छेदो दिज्जइ, एव सित तप समाननामक मासाभ्यन्तरादिरूप छेदित्रक प्रदिशितरीत्याऽतिकान्त भवित, एतदेवाह – जम्हा एविमत्यादि सुगम, एतच्च प्राचीनग्रन्थानुसारेण ग्रत्नैव निगमनवाक्ये भिन्नमासाइ-छम्मासतेसु त्ति भणनाच्च सेवना-वारासख्यानमनुक्तमिप दश्यमिति सभाव्यते । तत्त्व तु बहुश्रुता विदित । उद्धातानुद्धातयोरापत्ति-स्थानािन, तेपा लक्षणम् ।

#### अहवा छहिं० गाहा।

छण्ह मासाण प्रारोवियाण छिद्वसा गया, ताहे ग्रञो छम्मासो ग्रावन्नो, ताहे ज तेण प्रद्ववृद्ध त सेसिज्जइ, ज पच्छा ग्रावन्न छम्मासिय त वहइ, इत्थभूतेन पचमासा चउनीस च दिवसा सोसिज्जित. त पि ति नूतन, ग्रह छसु इत्यादि ग्रन्न छम्मासिय परिपूण् यदि वह-तीत्यर्थ, प्राइमते वा नित्थ ति मासचउमासलक्षणा ग्रधरोत्तराभ्या काष्टाभ्या पातितो जइ तिम्म त्ति ग्रग्नौ, डिहउ ति दग्ध, सिहण त्ति श्रक्षणानि, ग्रप्पाण न सथारेइ ति ग्रसमर्थ स्यात् उग्धायाणुग्धाए पट्टिवए ति वहत सत नित्थ एगखवाइ ति भाष्यपद एकस्कन्धेन कपोतिद्वय-मुद्वोढु न शक्पते – यप्पेचेत्पर्थ (?)। ग्रणबट्ट्यारचियतवाणि वत्ति ग्रनवस्थाप्य तप पारचिक वाऽतिकान्त समात इति, ते यदा ये न विहिते भवत इत्यर्थ । छम्मासिग्रो छेग्रो छम्मासिग्रो वि जस्स परियाग्रो ग्रग्नो तस्स वि मूल दिज्ज ।

#### जहमञे० गाहा।

पर ग्राह – ग्रह एव मन्ये यथा यदुतमास सेवित्ता मासप्रायिश्चित्तेनेव शुद्धचित तथा मास सेवित्वेव द्विमासादि पारचिकान्तप्रायिश्चित्तेनाप्यसौ शुद्धचितीति तदप्यह मन्ये। ग्राचार्योऽ प्याह – ग्राम ति एतदभ्युपगम्यत एवास्माभिनांत्र काचिन्नो वाधाक व्येति (१)। यदुक्त चूर्णां तत् पराभिप्राय सुगम एवेत्यपेक्षया ग्राचार्याभिप्राययोजना तु दर्शयति – एस मासिय पहुच्चेत्यादिना भाष्यगाथया हि मासोपेक्षयैव द्विमासादिपारचिक ताव सा न शुद्धिरुक्ता, एतेन सेसा वि गमा सूद्य ति द्विमास सेवित्वा द्विमासादिना शुद्धचतीत्याद्यपि पाप द्विमामादिकदश्वतम एव चूर्णिकृता दिश्ता । थोवे वा बहु चेव ति ग्रपराधे इति शेष , ग्रावित्त सुता नाम शिष्यगतप्रितिसवनाद्वारेणापन्नप्रायिश्चत्ताभिधायोनि, ग्रालोचनाविधिसुत्ता नाम ग्रुरुशिष्ययोर्भध्ये शिष्येण ग्रुरोनिवेदिते गुरुणा प्रायिश्चत्तपर्यालोचनविषयाणि प्रायिश्चत्तारोपण गुरुणा यत् क्रियते एतावत् त्वया कर्तव्यमित्येव दानरूपाण्यारोपणासूत्राणि, च उरो सूत्रेणैव भणिय ति यथा – प्रत्येकसगलसुत्त प्रत्येक सुत्त सगलसजोगसुत्त बहुससजोगसुत्तमिति, तत्थ जे भिक्ष्वू मासिय परिहारद्वाण पिंडसेवित्ता ग्रालोएजा, जे दोमासिय, तेमासिय चाउम्मासिय पचमासिय पिंहसेवित्ता ग्रालोएजा इति प्रत्येक सूत्र प्रतिसेवनाया सत्या प्रायिद्वत्तापत्ति स्यात् इत्यापितसूत्राण्युच्यन्ते।

जे भिक्खू बहुसो मासिय पिडसेवित्ता ग्रालोइज्जा, बहुसो दोमासिय,० बहुसो तेमासिय०, बहुसो चउम्मासिय,० बहुमो पचमासिय पिडसेवित्ता ग्रालोइज्जा इति प्रत्येकबहुससूत्र, जे मासिय च दोमासिय च तेमासिय च इत्यादि सगलसयोगसूत्र,जे बहुसो मासियं बहुसो दोमासिय तेमासिय-मित्यादि बहुसयोगसूत्र, एतत् सूत्रचतुष्ट्यमेतावता प्रथेन सूत्रोपात्त व्याख्यात, इमे ग्रत्यग्रो ति ग्रथों व्याख्यान भाष्यादिक, तस्मात् पड् बोद्धन्यानि, तं जहेत्यादि जे भिक्खू मासाइरेग-दोमासियमित्यादि बहुससातिरेगसूत्र।

जे भिक्षू साइरेगमासिय च साइरेगदोमासियं च एव सातिरेगमासिय सातिरेगमा-साइणा सह धारेयव्विमत्यादि सातिरेगसजोगसूत्र ।

जे बहुसो सातिरेगदोमासिय बहुसो साइरेगदोमासिय चेत्यादि बहुससातिरेकसयोगसूत्र मासिय सातिरेकमासिय ।

जे भिक्खू दुमासिय सातिरेकदुमासिय चेत्यादि सकलस्य सातिरेकस्य च सजोगसूत्र।

जे भिवलू बहुसो मासिय बहुसो सातिरेकमासिय च।

जे भिक्खू बहुसो दुमासिय बहुसो सातिरेगदुमासिय चेत्यादि बहुसस्स सातिरेगस्स य सजोगसुत्त, इत्येवमापित्तसूत्राणि दस कथितानि, ग्रालोचनासूत्राण्यपि इत्थ वास्यानि, इम नवमे सुत्ते इति इदिमिति सूत्रोदर्शोपात्त पचम सूत्र, यालोचना नवमसूत्र च, बहुभगसकुलिमिति नवमसूत्रस्य चतुष्कसयोगेनान्त्य चतुष्कसजोगरूप पचम सूत्र षष्ठ च सूत्र बहुसरूप सूत्रोपात्तेना-लोचनादशमसूत्रेंऽन्यचतुष्कसयोगरूपं तदनेन त्रिशतसूत्रेषुं मध्येऽष्टादशसूत्रेष्वंतिकातेष्वेकोनिवश-तितमे च सूत्रे पष्ठ सूत्रीपात्त सूत्रमिति कथित, न पुनर्नाममात्रेण कथनात् गतार्थममीषा दृश्य, किन्तु पचमपष्ठसूत्रयोराश्रयदर्शनार्थमेवमेतेषु गतेष्वित्युक्त, तथा चाग्रे आलोचनासूत्राणि व्याख्या-स्यति, तद्वचाख्याते च सर्वेपा सदृशत्वात् सर्वाण्यपि व्याख्यातान्येव भवति, तत्राप्याद्य ग्रापत्ति-सूत्रचतुष्कभङ्गो नालोचनासूत्रचतुष्क ग्रारोपणासूत्रचतुष्क सूत्रेणैवोक्त व्याख्यात च द्रष्टव्यम् साति-रेकसूत्रादीनि च पड् व्याख्यास्यात, तत्राप्यालोचनाविषयपचेचमपष्ठसतमाष्ट्रमसूत्रव्याख्याने स्रापत्ति-सूत्रारोपणासूत्रयोरप्येतानि भवति, ग्रालोचना नवमदशमसूत्रयोर्व्याख्याने ग्रापत्यारोपणासूत्र-योरिप द्विकं व्याख्यान भवतीत्यारोपणासूत्रद्विके च नवमदेशमे यथाक्रम सूत्रादर्शापत्ते सूत्रे मतमाप्टमे भविष्यत इत्यालोचनासूत्राणि पड् व्याख्यास्यति चूणिकृत्। इह चालोचनासूत्र-योनवमदशमयोरेते पचपष्ठे सूत्रोपात्ते सूत्रे इति कुतो लभ्यते इति न वाच्य। भाष्ये हीत्थमेवाऽ नयो सूचितत्वात्, इयाणि छट्टमित्यादि इदं पचमपष्टसंख्यान सूत्रोपात्तमात्रापेक्षया द्रष्टव्यम्, न तु प्राग् दिशतप्रत्येकसगलसूत्रमित्यादि, नामभेदेन सूत्रदशकापेक्षया नवमदशमसूत्रयोर्ये चतुष्कसयोगास्तेष्वन्तचतुष्कसयोगसूत्रे इमे, एएसि ग्रत्थो पूर्ववदिति, पंचमपष्टसूत्रोपात्तसूत्रयो-रित्यर्थ । ग्रहवा - त मासादीत्यादि त मासाइपिडसेवियं ग्रालीयणिवहीए गुरवो नाउ ज मासाइ-ग्रारोवणाए ग्रारोवयंति त ति काइय भन्नइ इति योग , ग्रारोवणाए वि ग्रारोप्यमान यन्मासादि हीनाधिकतया यथारुहपरे यदारोप्यते तदित्यर्थ । भावग्रो वा निष्पन्न त्ति रागद्वेषादिना तग्रो मासियं गुरुपणग वा मुंचतेण लघुदशक चेत्यादि ताव भाणियव्वं जाव गुरु भिण्णमासो त्ति पणगाइयाण सन्वे दुगसजोग त्ति प्राप्ताश्वाश्वाश्याश्याश्यारवारिवार्यार्या

### जाइ कुल० गाहा ॥ सा चेयम् -

# जाइकुलिवणयनाणे दंसणचरणे य खंतिदमजुत्ते । मायारहिए पच्छा-णुतावि इय दसगुणोगाही ॥

ग्रमुगस्एण त्ति ग्रमुकश्रुतेन कल्पनिशीथादिकेन दसणेण ति सम्यवत्वेन मायारहिए इत्यस्य व्याख्यामाह – ग्रविलउचमाणो इत्यादि ग्रवच्छाणतावीत्यस्यार्थमाह ग्रालोएत्ता नो पच्छेत्यादि केनापि किचिदकथनीयमालोचित, तत पश्चाद् यो न खेद याति स इत्यर्थ । सुहुमे श्रालोएइ नो बायरे एव कुर्वत शिष्यस्य गुरोरेवम्भूत प्रत्ययो जायते, तमेवदर्शयितुमाह - जो य इत्यादिना, इयरठिवयं व त्ति यणतरठिवयं, इयाणि एएसि चेव दोण्ह वीत्यादि यालोचनासूत्र-दशकसख्यानमध्ये ये पचमपष्ठसूत्रे तयोरित्यर्थ । जहा पढमबितियसुत्तेसु ति यथाद्यसूत्रचतुष्ट्यमध्ये ग्राद्यसूत्रपदसयोगैस्तृतीय सकलसयोगसूत्र निष्पद्यते यथा च द्वितीयबहुससूत्रपदसयोगैश्चतुर्थे बहुसस-योगसूत्र निष्पद्यते तथालोचनाविषयसातिरेकपचमसूत्रपदसयोगै सप्तम सातिरेकसयोगसूत्राणा सख्यानमाह - नवसया एगसट्ट त्ति उद्घातिमानुद्घातिमाभ्या मिश्रसयोगसूत्रसख्यानिमद, इम चेत्थ यथा - उग्वाइयसजोगठाणा ५।।१०।।१०॥५।।१ गुण्या , एते पच वि ग्रणुग्वाइयसजोगेण गुणिया, जहासख इमे जाया २५।।५०।।५५।।५।। एव उग्घाइयाण एगदुतिचउपचसयोगो ग्रणुग्घाइय-दुगसजोगेहि दसिंह गुणिए जहासख इमे जाया - ५०।।१००।।१००।।५०।। उग्घाइयाण सव्व-सजोगा अणुग्वाइयद्गसजोगेहि मिलिया ३१०, पुणो उग्वाइयाण मन्वसजोगा अणुग्वाइयतिय-सजोगेहि गुणिया जहासस जाया ५०॥१००॥१००॥५०॥१०॥ एए सव्व ३१० पुणो उग्घाइयसव्व-सजोगा प्रणुग्वाइयचउक्कसजोगेहि पचिह गुणिया जहासख जाया ।।२४।।५०।।१५।।५।। एए सन्वे मिलिया १५५, पुणो उग्घाइयसन्वसजोगा प्रणुग्घाइयपचसजोगेहि एक्केण गुणिया जहासख जाया ५।।१०।।१०।।५।।१।। एए सन्वे एक्कत्तीस ३१, एव उग्घाइयाणुग्घाइएहि सन्वसजोग-सुत्ताण संखेवो ६६१ ।, सातिरेकाणि सति सगलसूत्राणि तेषा, तानि च त्रिनवतिसख्यानि, सा च एगतीसत्तिभागेण भवइ, तत्थ एगा एगतीसा य वासातिरेगसगलसूता ॥५॥ उग्घातिमादिविशेष-विकलसामान्यसयोगसूत्राणि २६। सर्वाणि ३१। द्वितीया च उद्घातिमसातिरेगसूत्र ५। ग्रनुद्धा-तिमसातिरेकसयोगसूत्र २६। षडि्विशतिश्च द्विकसयोगा १०। चतुष्कयो ५। पचकयो १। एतन्मीलने निष्पद्यते, इय च त्रिनवति पूर्वराशे सयोगसूत्ररूपस्येत्यस्य ६६१। मीलिता सजायते । १०५४ । बहुससुत्ते वि एव तम्रो दुगुणिए जात २१०८, पुणो मूलुत्तरदुगेण जाय ४२१६ । दप्पकप्प-द्विकेन गुणने जात ५४३२। एव एय सखाण पचमछट्टसत्तमग्रहुमग्रालोचनाविपयसुत्तचउक्कस्स ग्राइमसुत्तच उक्के वि प्रत्येकसूत्रादिरूपे एतदेव सख्यान, तग्नो पुणो वि दुगुणिए जात १६८६४। एवमालोचना सूत्राष्टके एतावत् सूत्रसख्यान जात, ग्रत एवाह - ग्रहुसु वि सुत्तेसु इत्यादि ग्रालो-चनासूत्राणा प्रस्तुतत्वात् कथमुक्त एत्तिया ग्रावांत्तसुत्त त्ति, सत्य सहशत्वाद् येन केनापि व्यपदेशो न दोपायेति सभाव्यते, ग्रापत्तिसूत्राष्टके ग्रारोपणासूत्राष्टके च एतावत्येव सख्या इति त्रिगुणिते पूर्वरागौ त्रिशत्सूत्रमध्ये चतुर्विशतिसूत्राणामेतत् सूत्रसख्यान जायते ४५०५६२०। एगाइय ति एकादि दशान्ता दशपदा कर्तव्या , तान्येव दशपदान्याह -

त जहेत्यादि एगादेगुत्तरिए इत्यादि, एकाद्या एकोत्तरवृद्धया पदसख्याप्रमाणेन स्थाप-नीया., कोऽर्थं ? यावति पदान्यभिलिषतानि तावत्प्रमाणा राशय एकोत्तरवृद्धचा व्यवस्थाप्या, गुणकार त्ति दशकादिभिरेककान्तैरधोर्वातिभि भागहारे लब्धस्य उपरितनैरेककादिभिर्दशकान्तैगु ण-नात् गुणकारा एते उच्यते, तथा ह्युपितनपक्तौ व्यवस्थितेन दशकेनापरस्य रूपस्य सकलस्य गुणने जाता १०। एककेन भागे हते भागलब्धा १०। एकक सयोगा इत्यर्थ । तत्र दशकेन रूपस्य गुणनाह्शको गुणकारो जात, एककश्चाधोर्वातभागहारकः, तथाय दशको नवकेन गुणनाद् गुण्यनवेकश्च गुणकारनवकाधोवर्ती द्विको भागहारक , इत्येत्रमन्यत्रापि गुण्यगुणकारभागहार कल्पना कार्या, तथापि विष्यहितार्थं सप्रपच दश्यंते तत्र दशकस्य गुण्यं रूप जात । ५०। भाग एकेन १ लब्य १०, नवकस्य गुण्य ४०। जाताऽस्य ६०, भागो द्वाभ्या २ लब्ध ४५। ग्रष्टकगुण्य ४५, जात ३६०, भाग ३ लब्ध १२०, सप्तकस्य गुण्य १२० गुणिते जात ८४०, भाग ४ लब्ध २१०, षट्कस्य गुण्य २१०, गुणिते जात ४२६०, भाग ५ लब्ध २५२, पचकस्य गुण्य २५२ गुणिते १२६०, भाग ६ लब्ध २१०, चतुष्कस्य गुण्य २१०, गुणिते ८४०, भाग ७ लब्ध १२०, त्रिकस्य गुण्य १२० गुणिते ६६०, भाग ८ लब्ध ४४, द्विकस्य गुण्य ४४, गुणिते ६० भाग ६ लब्ध १०, एककस्य गुण्य १० दशेव च, ते दशाना दशिभभींगे हते लब्ब एकक दशयोग एक एव, यत्र चोभयमुखराशिद्वयापेक्षया पक्तिरपरा ग्रागतफलानामुत्तिष्ठते यथा १।१०।४५।१२०।२५२।२१०।१२०।४५।१०। तथा च पडिराशिये त्ति द्वितीयस्थाने धृत्वा गुणिय त्ति यदागतफल तस्य पाश्चात्याकेन तथा च नवकाहुशक पाश्चात्यो भवति, तस्माच्च सप्तक इत्यादि, येन गुणितस्तदधस्तनेन भागे हृते यद् लब्ध तत् फल, श्रागत-फलाना मीलने २०३३, प्रतिसेवनाशब्देन हि नवममापत्तिसूत्र सूच्यते, प्रादिग्रहणालोचनारोपणा-सूत्रस्यापि नवमस्य भेदा ज्ञातव्या, एए चेवोग्घायेत्यादि तत्रोद्धातिमानुद्धातिमाभ्या मिश्रयोगे यावन्त उद्धातिमाना दशिभरेककयोगै पचचत्वारिशदादिद्विकादियोगैश्चानुद्धातिमाना दशापि दश पचचत्वारिशदाद्यराशयो गुणिता यत्सख्या प्रपद्यन्ते तद्त्तरत्र चूर्णिकृत् दर्शयिष्यति, स्रत्रताव-दन्यदपि करण पारचात्यभगकानयनविषय व्याख्यायते -

### उभयमुहं रासिदुगं, हेट्डिल्लाणंतरेण भय पढमं । लद्ध हरासि विभत्ते तस्सुवरि गुणंतु संयोगा ॥

श्राद्यपाद प्रतीत श्रवस्तनादन्त्याद् योऽनतरस्तेन प्रथममधस्तनाद्रुपरिवर्तिन भज, नाम तस्य हार , श्रघोराशिना श्रनतरेण विभक्ते सित उपरितनराशौ यल्लब्ध तेन लब्धेन तस्य भागहारकानन्तरराशेषपरि योऽधस्तद्गुणन कार्य, गुणिकोऽनन्तरस्तेन भागे हृते प्रथमस्य पंचवत्वारिशद्रूपस्य लब्धा १४, तेनाष्टकस्य त्रिकस्योपरिवर्तिनो गुणने जात १२०, एवमन्यत्रापि द्रष्टव्य, द्वितीय च करण यथा –

# उभयमुहं रासिदुगं, उविरन्तं आइलेण गुणिऊण । हेडिन्लभायलद्धे उविर ठिए हुंति संजीगा ॥

व्याख्या - ग्राद्यपाद प्रतीत, उपरितनमादिमेन गुणियत्वा हिट्ठिल्ल त्ति ग्रादिमात् गुणकारख्पादवीर्वितकोऽधस्तनस्तेन भागे हृते यल्लब्ध तिस्मन् भागहारकादुपरिस्थिते संयोगमान भवित ३११, ग्रत्र ह्य काना वामगत्या नयनाऽश्वकस्यादावपरागो नास्तीत्यादित्व, तदपेक्षया नवकस्य कल्पते, तदपेक्षया चाष्टकस्यादित्विमिति एवं तावद् यावदैककस्यादिमत्वं द्विकापेक्षयित, तत्रह्युपरितनो दशकस्य गुण्यते, ग्रादिमे नवके जात ६०, नवकादधोवर्ती द्विकस्तेन भागे हृते नवत्या लब्ब ४४, नवकादुत्सायं द्विकाद्युपरिनयस्या सा एतावन्ते द्विकयोगाः उपरितना पचचत्वारिशत्तमा-

दिमेनाष्टकेन गुणयेत् जात ३६०, प्रष्टकादधोवर्ती त्रिकस्तेन भागे हृते लब्ध १२०, प्रष्टकर्मुत्सार्यं न्यस्यते १२०, इत्येवमन्यत्राप्युपरित्वादिमत्वाधस्तनादिक स्वबुद्ध्या परिभाव्य सर्वं करणीय, अत्र च करणे द्विकादिसयोगपरिसख्यानमेवागच्छति, एककसख्यान क्वतो दृश्य, सामर्थ्यलब्बत्वात्तस्य वोच्छेददेशकस्य शेप परमेक सकल न्यस्यते, तदपेक्षया दशक ग्रादिमस्तेन तद्गुण्यते जाता, १०, दशकाध एककस्तेन भागे हुते लब्ध १०, ते उपरिभागहारका न्यस्यन्ते, एवमन्यत्राप्येकोत्तर-वृद्ध्या वृध्यो पदसख्याया ग्रग्नेऽपरमेक रूप सर्वत्र न्यसनीय तस्य च पूर्वप्रदिशतप्रित्रयाविधाने कृते एगसंयोगे सख्यान लभ्यते । ग्रह्वा - तीसपयाणेणेत्यादि नवमालोचनासूत्रविपयाणामित्यर्थं , न केवल दशपदेष्वेतेष्विप करणिमिति । उभयमुह रासिदुगिमत्यादिक पूर्वविदत्यर्थ , स्थापना कार्या एककादारभ्य एकोत्तरवृद्घ्या ग्रकास्तावद् न्यसनीया यावत् त्रिशत्सख्य - स्थान्, नवर त्रिशतोऽग्रे रूप न्यसनीय, त्रिशतोऽधस्तु एककादारभ्य तावद् नेय ग्रका यावदुपरितनैककादारभ्य त्रिशकः तत उवरिल्ल प्राइमेण गुणिऊण इत्यादिकमेण कृते एककयोगा ३०, द्विकयोगा ४३५ इत्याद्यक-स्थानानि भवति, सर्वाग्र त्रिशत्पदाना सूत्रसंख्यायाम् १०७३७४१८२३। नवर - जत्थेत्यादि एककादि-सयोगेन निष्पन्नान् ग्रागतफलरूपान् त्रिशत् पचित्रशदिधकचतु शताद्यान् भागहारकान् विन्यस्या-नुद्घातिमैककद्विकादिसयोगफल त्रिशदादिक तैर्गु णयेत्; त्रिशतो त्रिशत्स्थानेष्वेकैकस्थानगत फर्ल गुणयेत्, एव त्रिकयोगादिफलेन च गुणयेत् तावद् यावत् त्रिशद्योगफलेन त्रिशत्स्थानगत फलमिति। इम निदरिसण ति निदर्शनमेतत्, सामान्ये य (?) मिश्रसयोगफलगुणनताया न तु त्रिशत्पदागतिमश्र-सयोगफलगुणनविषये तत्रोद्घातिमानामेककयोगा दशपचचत्वारिशदादयश्च द्वयादिसयोगविषया, एते गुणकारा, एतेषु च गुणकारेण दशाप्यनुद्धातिमसयोगफलान्येककवृद्धधादिसयोगविषयाणि गुण्यन्ते, तत्र दशकेन दशादी यथाक्रमगुणने जात १०० । ४५० । १२०० । २१०० । २५२० । २१०० १२००। ४५०। १००। १०। एते उग्घाइय चैककसयोगैर्दशभिर्दश पणयाला इत्यादिकस्य ग्रुणने सपन्ना, एकत्र मीलने जात १०३३० । अधुना उग्घातिमद्विकसयोगै. पचचत्वारिशत्सङ्ख्यैरनुद्धा-तिमानामेकवृद्धयादिसयोगफलानि गुण्यन्ते । जात ४५०। २०। २५ । ५४००। ६४५० । ११३४०।

सेसा उविरमुहुत्ति शेपाणि षट्कसतमाष्टमनवमसयोगफलानि पाश्चात्यगत्या यथाक्रम पच्चत्वारिशता गुणितानि चतुर्थंतृतीयद्वितीयप्रथमसयोगगुणितफलसख्यानि भवति, दशकसयोगे चैक-स्मन् पच्चत्वारिशदेव एककेन गुणने तदेवेति न्यायात् तदत्र पचकदशकसयोगफल ११३६५, एतद्ष्प पृथगुत्सार्यं प्रथमसयोगादिफल चतुष्क सम्मील्यते जात १७३२५, ग्रस्य द्विगुणने ३४६५०। पचकाद्युत्सारितफलमीलने जात ४६०३५। एवमुद्घातिमित्रकयोगे १२० एतावद्भिगुणने दशाना जात १२००। १४००। १४४००। २५००। एकत्र मीलने ४६२००। द्विगुणने ६२४००। प्रंचकसयोगे ३०२४०। दशकयोगश्च १२०। एतद्ष्पमुभयो पूर्वराशौ मीलने १२२७६०। उद्घान्यामचतुष्कयोगफलेन २१० गुणने दशादीना जात २१००। ६४५०। २५२००। ४४१००। तुर्णामेकत्र मीलने जात ६०६५०। द्विराहते १६१७००। पचकयोगफल ४२६२०। दशकयोगफल १२०। एतद्ष्पमुभयो पूर्वराशौ प्रक्षेपे ग्रागत २१४५३०। ग्रनुद्घातिमपचकसयोगफलान्यपि दशादीन्युद्घातिमपचकसयोगफलेन २५२। एतावद्ष्पेण गुणनीयानि, ततो जात २५२०। ११३४०। ५२६२०। ६३४०४। ग्रय पचकयोगो विभिन्न उत्सारणीय। पष्ठसतमाष्टमनवमफलानि च यथाक्रम पचकसयोगगुणितानि चतुर्थतृतीयद्वितोयप्रथममयोगगुणितफलसख्या प्रपचन्ते, तत चतुष्कमीलने ६७०२०। द्विराहते जात १६४०४०। एतस्य मध्ये दशकयोगफल २५२। पचयोगफल च ६३५०४। एतद्ष्पमिलित तत पचकयोगसर्वाग्रमिद २५७७६६। ग्रमु विभिन्नमुत्सार्य एकद्विकत्रिकचतुन

प्कसंयोगसर्वाग्रफलानि १०२३० । ४६०३५ । १२२७६० । २१४८३० । ग्रमीपा मीलने जातं ३६३८५५ । पष्ठसतमाष्टमनवमसंयोगफलं सर्वाग्रमप्येतावदेवातो द्विगुणितं जातं ७८७३१० । पंचकसयोगफलोत्सारितराशे प्रक्षेपे जातं १०४५५०६ । एतच्च सख्यानमेककादीना नवान्ताना सयोगाना दशकसयोगफलानि च दशादीन्येककगुणानि तावन्त्येव मिलितानि च तानि १०२३ । ग्रस्य च पूर्वराशौ प्रक्षेपे जातं १०४६५२६ । एतदेवाह – मीसगसुत्तसमास इत्यादि, एव कएसु त्ति दशसु पदेपु भगकरद्वारेण विस्तारितेषु यदि सा चेवत्यादि ग्रारोपणासूत्रदशकस्य यद्यप्यत्र सामस्त्येन पूर्वसूत्रातिदेशो दत्तस्तथाप्युच्चारण ग्रथंविशेपभंगकसख्यानादिक च प्रतीत्य स द्रष्टव्यो न पुन सर्वया, तथा चारोपणासूत्रविपयेऽन्यदिष बहु वक्तव्यमस्ति । तथाहि प्रायश्चित्ते ग्रारोपिते गुरुणा तदुद्वहन् ग्रालापसभोगादिना परिह्रियते शेषसाधुभिरिति पारिहारिकत्व, तथा चारोपणा पचिवधा भवतीति, तस्या स्वरूप तथा मासाइय पिच्छत्तं वहंतो ज ग्रन्न ग्रंतरा ग्रावज्जइ मासादिकं तत्थ ज जिम्म दिवसग्गहणप्यमाण कज्जइ इत्यादिकमर्थं, जातमारोपणासूत्रविषय सर्वमित ऊर्ध्वं सूत्रेण भाष्येण चूर्ण्यां च भणिष्यते । इयाणि सुत्तत्थाण ति पुच्छा इति शेष ।

## दाणे दवाणे॰ गाहा १ ॥ ( ए॰ ३७६ चतुर्थ भाग )

उपिह्यित सस्तारकादेरपढौकनेन अन्येनास्यादानमनुपिहृतिविधि जित्तय चेव भणइ करेइ व ति सप्तसु भगकेषु वक्रत्वव्यवस्थापितपदेषु च विधिभैवित तत्रश्चाष्टमभगे सर्वर्जु त्वादनुशास्त्यादीना त्रयाणा करणमेव सप्तसु च मध्ये यिस्मन् यावित्त वक्राणि तावन्तः सर्वे निषेधाः शेषारच तद्व्यितिरक्ता ये ऋजवस्तेषु यदाचार्यं उपग्रहादिक कुरुते तृतीयादिषूपलभादिक यद्भणितित्तत् सर्वं मुत्कलिमिति सूचित दृश्यं गमिनकामात्रमिदमन्यथा वाऽभ्यूह्यं ग्रावकष्पे इत्यादि प्रपवादपदे छिद्द्णज्भोसो कज्जइ इति भावः पूर्वश्च ग्रन्यापेक्षया ग्राद्यश्च ग्रहवेत्यादि ग्रत्र पक्षे पूर्विस्मन्नाद्ये सित ग्रनु-पश्चाद्भावी ग्रनुपूर्विद्वकः ततः पूर्वं ग्राद्यित्रकापेक्षया ग्रनुपूर्वी द्विको यस्या परिपाटचा ता सार्वानुपूर्वीति विग्रहः, यद्वा पूर्विस्मन् ग्रनु —पूर्वः ततः स एवेति पूर्वक एव स मास कार्यः, यथा पूर्वस्याद्यस्य त्रिकापेक्षया द्विकस्यानुपूर्विक्षको यस्यामिति विग्रहः, मत्वर्थीयो वा इन्, नवर तदाक्रम इति दृश्य पुर्व्वपच्छुत्थरणविकष्येण च उभंगो कायव्वो त्ति ।

पुन्व पिंडसेविय पुन्वं ग्रालोइयं । पुन्व पिंडसेवियं पच्छा ग्रालोइय । पच्छा पिंडसेविय पुन्व ग्रालोइय । पच्छा पिंडसेवियं पच्छा ग्रालोइय ।

वितियतितयभंगा मायाविणो नरस्स हुंति मायासद्भावं च स्वत एवाग्रे भावियष्यिति किमथं पुनरसौ प्रथमत एवानुज्ञा याचते यावता यत्रासौ यास्यित स्थास्यित वा तत्रैवासावनुज्ञां लप्स्यते इत्याह – एव तत्थ गीयत्था संभवाउ त्ति तृतीयभंगभून्य इति तथा ह्याचार्यसद्भावे सिं यथा प्रथमालोचते तथा विकृत्यादिकं गृहीत्वा गत सन् पश्चादिष तदन्तिके म्रालोचिते मायार् हितरच पश्चात् प्रतिसेवते इति भून्यता, पश्चादप्यालोचनसम्भवात् पूर्वमेवालोचते इत्यवधारणीच परस्य पदस्याघटनात्, ग्रप्पलिउचि वा भावे त्ति मायारहितत्वसद्भावे इत्यर्थं, द्वितीयतृतीयौ च मायासद्भावे स्त, भावशब्दात् पाश्चात्यान्त्यवर्णस्य दीर्घता वावयद्वयेऽपि प्राकृतत्त्वात्।

अपिलउचिए अपिलउचिय, अपिलउचिए पिलउचिय,। पिलउचिए अपिलउचिय, पिलउचिय पिलउचिय चतुर्थभंग:।

#### अपलिउंच० गाहा ॥६६२४॥

भाष्ये यद्यप्यपिलउंचणिमिति नोक्त तथापि पिलउचण माया, तिन्नपेघपरो निर्देशो द्रप्टव्य , सूत्रे यकारयुक्तपदसद्भावादित्याह, पलिउचग्रामित्यय प्रतिपेधदर्शनादिति, पलिमत्ताए निउत्त ति गोभत्ते नियोजिता वविचत् सूत्रादर्शे ग्रादिचरिमावेव भगौ निर्दिष्टौ, द्वितीयतृतीयौ चार्थलभ्याविति, यद्क्त प्राक् चूर्णी, तदधुना सूत्रकार स्पष्टीकूर्वन्नाह - ग्रपलिउचिय इत्यादि, ग्रस्यार्थ इति त ग्रसणादिग्गहणेति त सामाचारीभासणाभिग्गहेणातित्रामत प्रायश्चित्त भवतीति विशेषयति तथाह्यासन गुरोर्नीचमात्सीयासनसम वा यदि ददाति तदा सामाचार्य ल्लघनमेव कृत भवति, एविमत्यादि, वृपभशन्देनेहोपाध्यायो ग्राह्यो, भिक्षुश्च सामान्ययतिरेव, ग्रालोचनाई इति शेषः। नवर – कोल्हुगाणुगे विशेष<sup>े</sup> इत्यादि ग्रालोचकस्य कोल्हुगाणुगस्याचार्यादेरालोचनाग्रहणकाले ग्रासन प्रतीत्य विशेषो भवति, निषद्या चेहौपग्रहिकी पादप्रौछन्कल्पैव दृश्या, तत्र कोल्हुगाणुगो कोल्हुगाणुगसमीवे उक्कुडुग्रो ग्रालोइतो सुद्धो, पायपु छणणिसिज्जीर्वावद्दो पूर्ण ग्रालोएतो ग्रस्द्धो, मीहवसभाणुग वाऽऽलोचनाहे प्रतीत्य सो निपद्यापायपु छणोविवद्वो वि सुद्धो इत्येपा भजना । ग्रथ सिंहाणुगतम् वृपभस्य, सिंहानुगत्व वृपभाणुगत्वे भिक्षोरच कथ घटते प्रनुचितत्वात् ? इति चेद्, उच्यते, ग्रालोचकेन ह्याचार्येणापि निषद्यादिविनयप्रतिपत्ति कृत्वैवालोचना ग्राह्या नान्यथेति, भिक्षुवृपभयोरिप सिहाणुगत्वादिव्यपदेशस्तत्काल प्रतीत्य सगच्छते। ग्रत एवाह - जो होइ सो होउ इत्यादि सिहाणुगत्वादिका च पारिभाषिकी सज्ञा, वसभस्स वसभाणुगस्स त्ति एक कप्पे उविद्व-तस्येत्यर्थं । भिन्धुस्स कोल्हुगाणुगस्स ति पायपु छणे उवविद्वस्स भिक्षुपादनिपद्यात्वासनग्रहेण द्वाभ्या तपः कालाभ्या प्रायश्चित्तं गुरुक भवति ।

#### दोहि वि० गाहा ॥६६३१॥

एतस्या पूर्वार्धमाचायँ प्रतीत्य सुगमम् । उत्तरार्धंव्याख्यामाह - वसभाणवीत्यादिना । ग्रथ दोहि वीत्यादिगाथाया वृपभमालोचनाहं प्रतीत्य प्रायश्चित्तनिरूपणपरताया भणिताया प्राग् ग्रपर यथा द्वय भाष्ये दृश्यते तत् किमिति नामग्राह न व्याख्यात - यावता तत्परिहारेण दोहि वीत्यादिगाथैव निर्दिष्टा ।

उच्यते — क्विचिद् भाष्ये गाथाद्वय भवित क्विचिच्च नेति ततश्च यत्र तन्न भवित तत्प्रतीत्य तद्थों मुत्कल एव चूर्णिकृता स्वतन्त्रतया कथित तमिभ्याय दोहि वीत्यादि भाष्यदृष्टा गाथापत्तौ यत्र च तद्भवित तत्र पाठान्तरत्वान्नामग्राह ता गाथा गृहीत्वा विवरीपुरिदमाह, क्विचत् पाठान्तर एवमेव य गाहेत्यादि, तच्चेद —

> एमेव य वसभस्स वि ग्रायरियाईसु नवसु ठाणेसु । नवरं पुण चउलहुमा, तस्साई चउलहू श्रंते ॥६६३२॥

उत्तरार्धंव्याख्या यथा - तस्य सिंहाणुगवृषभस्यालोचनार्हस्यालोचके ग्रालोचके ग्रादिभूते सिंहाणुगे ग्रायरिए ४, वसभाणुगवसभस्स मध्यमस्थाने सिंहाणुगपदभूते ग्राचार्ये ४, कोल्हुगाणु-वसभस्स ग्रन्त्यस्थाने ग्रादिभूता सिंहाणुगा ग्राचार्य ६, द्वितीयगाथा,यथा -

लहु लहुओ सुद्धो, गुरु लहुगो य अंतिमो सुद्धो । छन्लहु चउलहु लहुओ, वसभस्स उ नवसु ठाणेसु ॥६६३३॥ भिक्षमप्यालोचनाई प्रतीत्य -

एमेव य भिक्खुस्स वि, श्रालोएंतस्स नगसु ठाणेसु । चउगुरुगा पुण श्राई, छम्गुरुगा तस्स श्रंतिम्म ॥६६३४॥

इत्यस्या नामग्रहणेनार्थम् -

एमेव य भिक्खुस्स वि, ञ्रालोइंतस्स नवसु ठाणेसु । चउगुरुगा पुण त्राई, छग्गुरुगा तस्स अंतम्मि ॥६६३५॥

इत्यस्या नामग्रहणेनार्थमेव मुत्कल चूर्णिकृत् कथितवान्, ववित् पुस्तकेऽस्या दर्शनात्, ग्रत एव पाठान्तरत्वेन एनामिप गृहीत्वा व्याख्यातवान् । एव विभागग्रो एक्कासीत्यादि, सीहाणुग ग्रायरिय पडुच ग्रालोयणागाही ग्रायरिग्रो तिहा – सी० व० को० ३।

वसभाणग सूरि पड्च आयरिग्रो आलोयगो तिहा - सी० व० को० ३।

कोल्हुगाणुग पडुच सूरि ग्रालोयणा ग्रायरिग्रो तिहा सी० व० को० ३ सर्वे ६ । ग्रायरिय ग्रालोचनाई प्रतीत्य ग्रालोचकवृपभोऽपीत्य नविष्धो वाच्यः, ततो भिक्षु-रप्येव नविष्धो वाच्यः । प्रत्येका सप्तिविश्वतिनंवरमाचार्यस्यालोचकस्य प्रायश्चित्त उभयगुरु, गृषभस्यालोचकस्य तपोगुरु, भिक्षोरालोचकस्य कालगुर्विति वाच्यम् । एव वृष्यभो ग्रालोयणाई-स्त्रिधा सी० व० को० । एतदधो ग्रालोचनाग्राही सूरि पूर्ववद् नवधा वाच्य , वृष्यभोऽप्यालोचना-प्राही नवधा वाच्य , भिक्षुरिप नविवय इति द्वितीया सप्तिवश्वित , तृतीया तु भिक्षुमालोचनाई प्रतीत्य ग्राचार्यवृपभभिक्षुणा नव नव पदै सप्तिवश्वित्रित ।

जे ति य साहु ति जे इति निर्देश . साधुसूचक . । जाणि य तेरसप्याणि एसा पारिचयविज्य ति पारिचक्मेकवारैव दीयते इति तस्यैकविधत्वात् तहर्जन, शेषपदानि वाश्रित्यानेकविधा प्रस्थापना भवति, तेषामनेकवार प्रदानात् । त किसण ति तत् सर्व-मारोप्यते । अणुग्गहेण वि ति तत्थाणुग्गह छण्ह मासाणमारोवियाण छिद्वसा गया, ताहे प्रन्नो छम्मासो ग्रावन्नो, ताहे ज जेण ग्रद्धव्ह त भोसिज्जह, ज पच्छा प्रावन्न छम्मा-सिय त वहति, एत्य पचमासा चउवीस च दिवसा जेण भोसिया एय ग्रणुग्गहकिसण, णिरणुग्गहेण व ति जहा छम्मासिए पट्टविए पंचमासा चतुवीस च दिवसा वृद्धा ताहे ग्रन्नं छम्मासिय ग्रावन्नो तं वहह, पुव्विझस्स छिद्दणा भोसो ।

मानामनान्मास इत्यस्य वाक्यस्यान्वर्थमाह – ग्रत्यानीत्यादिना (?) इह शूव्याप्तावित्यस्य निपातनान्मास इति, ग्रसतीति वाक्यं चूणिवाक्यत्वात्, यद्वा भौवादिकोऽस गत्यर्थोऽप्यनेकार्थत्वात् व्याप्त्यर्थस्तस्येद रूपमिति, मानाद्वेति स्वमानेन द्रव्यादीन् प्राप्नोतीति मास , तथाहि मासिन्दपन्न द्रव्य मासिकमुच्यते, इति स्वमानेन द्रव्यप्राप्ति., क्षेत्रे च तास्थ्यात् तद्व्यपदेशो द्रष्टव्य । परिहार्यत इति चूणित्वात्, वाक्य तु – परिह्रियत इति ज्ञेय, निष्ठन्त्यम्मिन्निति तपोविशेषे इति – स्थान ग्रादिकर्मण्य च उदीरणचेत्यादि द्वन्द्व:, ग्रन्त प्राद्यन्तरूप राति गुण्हातीति ग्रनर मध्यमुक्त, प्रतिदानयो प्रतिसन्निधानयोरिति नाव-वुध्यते मूलगुणादे प्रतिसेवनोच्यते, ग्राड्मर्यादयाऽशुद्धनिजाभिप्रायप्रकटनं सन्दर्शनम् ग्रालो-वनम् । प्ररद्यते तमसा व्याप्यते या सा रात्रि निपातनात्, रच्यते वा स्व्यादौ प्राण्य-

स्यामिति रात्रि', रात्रिशब्दस्य राग प्रवृत्तिनिमित्त, रागश्च दिवसोऽपि भवतीति रात्रिशब्दो-पादानेन तदिप ग्राह्मम्, उभयोऽपीति दिने रात्रौ च इह छम्मासिय परिहारहाण पट्टविए – अतरा दो मासा पिंड वीसडराइया ग्रारोवणा इत्येक वाक्यम् । द्वितीय च ग्राइ मज्भे ग्रवसाणे य सट्ट इत्यादि तावद् यावत् सवीसितराइया दो मास ति तत ग्रादिवाक्येन सामान्यत विशत्यारो-पणाऽऽरोप्यते विशेपतश्च प्रायश्चित्तिनित्तिकवस्तुनो विवक्षायामनूनातिरिक्तमारोप्यते यदि तदा द्वौ मासौ विशतिरात्रिन्दिवाभ्याधिकावारोप्यौ, प्रथमासेवनाया तदुपरि वा सेवने त्रिशतिवृद्धिरेव प्रतिपदं कार्या इति । प्रतिसूत्र सामान्यारोपणा च प्रथमासेवनवारा प्रतीत्य द्रष्टव्या ।

तेण मूल वत्थुणा सहेत्यादि यस्मिन् शय्यातरिपडादावाहतादिदोपदुष्टे द्विमासिकापित्तस्त-न्मूल वस्तु, तथाचोक्त प्राक् सागारियिपडाहडे दोमासिय ति प्रायश्चित्तिमित्तक वस्तुद्विस्वान्यूनाति-रिक्तद्वे नारोपणयो परमाण भवतीत्यस्यैवार्थमाह – न ग्रावित्तमाणिमत्यादि, ग्रापित्तमासिकद्वयरूपा तद्रूप मान न ।

कोऽर्थं ? मासिकद्वय शुद्ध , न केवला विशत्यारोपणा, किन्तु परमन्यदेवारोप्यते, विशत्य-धिकमासद्वयमित्यर्थं । ग्रहवा — इमो ग्रन्नो वि ग्रादेशो इत्यादि ग्रत्र व्याख्यानेन प्रायश्चित्त-निष्पत्तिकारण वस्तूच्यतेऽर्थशब्देन किन्त्वर्थं प्रयोजन तच्चात्मन परस्य वा वैयावृत्यादिकरणरूप तिस्मन् हि कियमाणे न प्रायश्चित्ततप उद्घोढु शक्यते, ग्रत उभयतरगादिक कारण प्रतीत्य प्रथमवारासेवने विशत्यारोपणान्यूनातिरिक्ता रोपणीया, एषा च ठिवयगा कज्जइ ।

उभयतरागादिगो त्ति काउ पुणो पिडसेविए शठ इति कृत्वा मासद्वय दीयते,पाश्चात्यया विशत्या युक्त एगिम्म प्रायिश्चित्ते बुज्भमाणे अतरा अन्नमावज्जः, त मज्भवित्तय ठिवय कज्जइ त्ति काउ ठिवय-सन्न लभइ तत्प्रतिपादका सुत्ता ठिवयसुत्ता, त पि य बुज्भमाणे पट्टिवियसन्न पि लब्भइ, एव च बुज्भमाणपिच्छित्तवत्तव्वयाभिहाइणो सुत्ता पट्टिवियसुत्ता भन्नति, अतरा आवन्नाण तेसि चेव बुज्भमाणवत्तव्वया प्रतिपादनपरा सुत्ता ठिवयसुत्ता । सवीसितराइय दोमासिय परिहारट्टाणिमत्यारभ्य ठिवयसुत्ता तावत् यावद् दसरायपचमासिय परिहारट्टाण पट्टिविए आणगारे जाव तेण पर छम्मासा इत्येतदतम् । एतावना च पण्मासिए पट्टिविए द्विमासापित्तलक्षणसूत्रमाश्रित्य ठिवयसूत्राण्युक्तानि, इत ऊर्ध्व शेपमासविषये चूर्णिसूत्राणि वाच्यानि, तान्येव भणितुमुप्तमते ।

इयाणि प्रत्थवसम्रो इत्यादिना, एतानि वाच्यत्वादियाणि मासियसजोगसुत्ता लक्षणपत्ते-त्यादिवानयमिति स्थापनासूत्रादर्शसूत्रसत्कार्यत स्रत्र च षण्मासिकादिपदमध्ये चूर्णौ हिमासिकपद न भवति। पण्मासिक प्रस्थापित प्रतोत्य हिमासिकस्य सूत्रैवाभिहितत्वात्, सञ्वाग्रो लक्खणाग्रो पत्ताग्रो त्ति सर्वा सयोगसूत्रजातयो लक्षणात् प्राप्ना सामर्थ्याल्लञ्बा इत्यर्थ। पण्मासिके प्रस्थापिते हिमासिकलक्षणसूत्रोक्तहिकस्थानव्यतिरिक्ता त्रिकादिसयोगा स्रन्त्या स्राद्याश्च हिकान्यास्यान्त्या एकरूपा, तहा एसि पि मञ्चासि ति एतासा मासिकादिषण्मासान्ताना सर्वासा सूत्रजातीना स्थापना १२३४५६

१२३४५६

१४, २०, २४, ३०, ३४, ४०।

ग्राद्य प्रस्थापितपक्ति, द्वितीया ग्रापित्तपक्ति, तृतीया ग्रारोपणापिक्त । मासिए पट्टिविए चाउम्मासिए पडिसेविए तीसइमा ग्रारोवणा से ग्रद्धा दिज्जमागा मासच उक्क तीसा-रोवणाय मिलिय पचमासा भवति । एतदेव ठिवया सुत्तमित्थ पदे भवति । एय ठिवयसुत्त पट्टवणासुत्त किद्धा भणइ – पचमासियमित्यादि, नेण पर पचूणा चत्तारि मास त्ति जग्नो ग्रारोवणा पणुवीसिया

सट्ठा दिज्जमाणा चत्तारि मासा तहाहि सट्टी इत्यादिन्यायेन मासा ३ ग्रारोवणा २५ पंचदिणा हीणचत्तारिमासा।

इयाणि मासियं सजोगे सुत्तेत्यादि सूत्रादर्शसूत्राणि छम्मासिय परिहारहुग्णं पट्टविए ग्रतरा मासिय परिहारट्ठाण सेवित्ता इत्याद्यारभ्य तावद् यावद् ग्रहु मासिय जाव तेण पर छम्मासा इत्येतदन्तानि वाच्यानि, एतान्येव चूर्णिकारो व्यलीलिखत् पट्टविया सुत्त त्ति एतानि प्रदर्शित रूपाणि प्रस्थापितसूत्रा ण गतानि । यघुना पट्टवियसुत्तेसु जे ठवियसुत्ता ग्रासी ते भन्नति-दिवड्डमासियमित्यादि, ग्रत्र क्वचित् ठवियसुत्ता इति पाठ क्वचित् पट्टवियसुत्त त्ति, तत्राद्य उत्तरसूत्रपातना नेक्षया योज्य , यत्र त्वितरसूत्रपाश्चात्यनिगमन्तायती एव छम्मासाइपट्टविए इत्यादिक पण्मासान्ते यथाक्रम ॥१५॥२०॥२५॥३०॥३५॥४०॥ इत्येवरूपा विकला स्थापिता सती स्वस्थानवृद्ध्या पण्मासावसाना यका भवति, सो उक्केति तथाहि पण्मासे प्रस्थापिते यदारोपणा पाक्षिकी ग्रारोप्यमाण सट्ठ इत्यादि न्यायेन दिवड्ढो मासो ग्रारोविज्जइ, इतीय विकला परिपूर्ण-मासानामभावात् यद्यपर पक्ष स्यात् तदा परिपूर्णमासद्वय किल भवे, स च नास्त्यतो विकलत्व तथा स्थापिता चेय, तथाहि जो सो दिवहुो मासो ठिवयपहुविस्रो यहच मास प्रतिसेवितः जाया दो मासा। दोमासिए पट्टविए पुणो वि मासिय सेवइ, इत्येव पाक्षिक्यारोपणेन ताबद्वाच्य यावदपरे पण्मासा पूर्यन्त इति स्वस्थानेन मासिकलज्ञणेन वृद्धिरिति । यद्यपीहापरा मासासेवनेन द्विमासादि विजातीय जायते तथाप्येकदोपदुष्ट मासिकयोग्य किचिदासेवित येन मास एव भवति, ननु दोपदृयदुष्ट सेवित शय्यातरिपड सोऽप्यादृतदोषदुष्ट इति, येन युगपदेव स मासिकदृयमा-पद्यते ततो मासस्य प्रस्थापितत्त्वाद् मासस्यैव च सेवनात् स्वस्थानवृद्धित्वणापरापरमासेवनेन प्रायश्चित्तवृद्धचा पण्मासावसाना वृद्धिरुक्ता, प्रधुना तु परिपूर्णमासाना प्रस्थापनद्वारेण रोपणा स्वस्थानवृद्धया परस्थानवृद्धया सा प्रोच्यते विकलमासप्रस्थापनाकृत सकलमासप्रस्थापनकृतश्च पातिनकाया विशेष , तत्र मासे प्रस्थापिते परमासाना प्रतिसेवने पक्ष पक्ष ग्रारोपणेन यत्र षण्मासा पूर्यन्ते सा स्वस्थाने वृद्धि । एव द्विमासादिष्विप योज्यम् । यथा मासिके प्रस्थापिते द्विमासिके वा सेविते विजत्यारोपणेन यत्र पण्मासा पूर्यन्ते सा परस्थाने वृद्धि । एव त्रिमासा दिसेवनेन पण्मासे पूरणमपि परस्थानवृद्धि ।

मासियठविए इत्यादि प्रायिवचत्तमवहत सत स्वतन्त्र एव शय्यातरिपडादिपरिभोगतो यो मास ग्रापन्न स वैयावृत्यकरणादौ साधोर्व्यापृतत्वात् स्थाप्यः कृत ग्रासीत् । तत कार्ये समिथिते मास उद्दोढुमारव्य इति स्थापितत्व, एव दोमासियासु वि पट्टविएसु त्ति दोमासिए ठिवयपट्टविए दोमासियं पिडसेवइ इत्येव तावद्वाच्य बीयारोवणा तेण पर सवीसइराइया दो मासा सवीस-इरायदोमासिए ठिवयपट्टविए दोमासिय वीसियारोवणा इत्येव तावद्वाच्य यावत् षण्मासा इति स्वस्थानवृद्धि ।

दोमासिए पट्टविए तेमासिए पडिसेविए पणुवीसारोवणा दोमासा। पणुवीसितराय-दोमासिए पट्टविए तेमासिए पडिसेविए पणुवीसारोवणा, तेण पर पणुवीसितराया दोमासिय पट्टविए तेमासिए सेविए पणुवीसारोवणा, इत्येवं तावद् यावत् पण्मासा इति परस्थानवृद्धि ।

इयाणि दुगसजोगे इत्यादि मासे प्रस्थापिते मास द्विमासयोः सेवनेन षण्मासपूरण विद्यीयते, एवं मासे प्रस्थापिते मासियतेमासियप्रतिसेवनेनद्विकयोगे षण्मासाः पूरियतव्या इत्येवमन्येष्विप । कारण त चेवत्यादि छम्मासाइरित्तो तवो न दिज्जइ इत्येव रूप । ताहेत्यादि दुविह त्ति सट्ठाणपरट्ठाणे हिट्ठे विध्यमित्यर्थे । एव एयस्स वीत्यादि एतस्यापि द्वौ मासिकस्य प्रस्था-पितस्य सर्वे द्विकसयोगादय सयोगा वाच्या , यथा मासद्विमासरूपो द्विकयोगस्तथा मासादिरूपो पि वाच्य , ग्रत्र स्थाने निजीथसूत्र सर्वं समयितम् ।

इत ऊर्ध्वं शे चूर्णिकारो भाष्यकारश्च भणिष्यति । एव तेमासिएत्यादि मासिद्वमासा दिप्रतिसेवनरूपो द्विकयोग, मासद्विमासित्रमासादिरूपस्त्रिकादियोग, प्रत्र च यद्यप्येककयोगा ६. द्विकयोगा. २०, चतुष्कयोगा १५ पचकयोगा ६, पड्योगरचैकस्तथापि मासिक एव स्थापिते द्विमासिके वा प्रस्थापिते सर्वे ते सगच्छन्ते । त्रैमासिके प्रस्थापिते द्विकयोगित्रकयोगचतुष्कयोगा एव भवन्ति, न परत पण्मासानामाधिक्यात्, तथाहि – चाउम्मासिए ठवियपट्टविए मासिए पडिसेविए पिखया ग्रारोपणा, तंण पर ग्रद्धपचममासा ग्रद्धपचममासेसू पद्विएसू दोमा सिए सेविए वीसियारोवणा, तेण पर सपचराया पचमासा तेमु पट्टविएसु तेमासिए सेविए पण्वीसारोवणा, तेण पर छम्मासा, इत्येव त्रिकयोगमेव यावचातुर्मीसकप्रस्थापनानि सगच्छते, तद्रव्यं चत्रकयोगानाश्रित्य चतुर्माससेवने ग्रारोपणायास्तत्र त्रिगद्रस्पत्वात् सप्तमासा जायन्ते, पण्मासाधिक्यात् । यत्र चूर्णां चातुर्मासिकपचमासिकपदे याश्रित्यैककादय पट्कपर्यवसाना ये स्रका निर्दिष्टास्ते न सयोगसख्याकथनपरतया किन्तु सयोगोच्चारणार्थ स्थापनामात्रतया दर्शिता । एवमड्कानूर्ध्वमवश्च व्यवस्थाप्य द्विकादय सयोगाश्चार्यन्ते, सयोगसख्यान तु यत्र पदे यावत् तत्प्रदर्शितरूपमेव द्रष्टव्यमित्येव गमनिकामात्रमुक्त, तत्त्व तु वहुश्रुता विदन्ति । एव दोतीत्यादि इह पण्मासपदनिर्देशे मर्वत्र कारण पण्मासाबिकतपोऽभावरूप द्रष्टव्यम् । एयासम्मीत्यादि, पढमसुत्तस्स ति प्रारोपणासूत्रदशकविस्तरस्य प्रस्तुतत्वात् प्रथम प्रत्येकसूत्रमारोपणाविषय तद्विषय सर्वमेतद् द्रष्टव्यम् । द्वितीय वहुससूत्र तत्रापि सर्वमिद द्रष्टव्य वहुस।भिलापेन । नवर - ठवण त्ति छम्मासिए पट्टविए इत्येव निर्देशरूप ठवणाठाण मासिय पडिसेवित्ता ग्रालोएजा इत्येव निर्देशस्व-रूप पडिसेवणाठाण कसिणसुत्ते सगले सुत्ते इत्यर्थ । मासिय ठवियपट्टविए ग्रतरा वहसो मासिय पडिसेवड इत्यादिकानि ठवियपद्रवियम्ताणि एतेषु द्विकसयोगित्रकसयोगादय सयोगा बहुससूत्रे-ष्विप द्रष्टव्या इत्यर्थ । जिणाइय ति जिनकिल्पिकादय हुसिय च ति ग्रापन्नाल्लघुतर । पुणो इयर त्ति उत्तराधं व्याख्येयम् । ते चेव ति ते पुनिरत्यर्थं तहारिह नि भाष्यपदान्तस्य व्याख्यातेहि ग्रायरिया योगा वृढ ति तथा तथा चरिता इत्यर्थ । सावेक्खपूरिमाण भेदकरण तत्र तत्थ निर-विक्खे पारचिए इत्यादि निरपेक्षः - जिनकल्पिकादिस्तस्य पारचिकमापन्नस्यापि पारचिक न दीयते, गच्छनिर्गतत्वादेव, तेपा गच्छान्निष्कासनादिकरणरूप हि किल पारिचक भवति, द्वयो प्रायश्चित्तयोर्मध्याद् यत्रैकमग्रेतनपदे याति सार्धेऽ पक्रान्तिरुच्यते, ग्रर्थस्यापक्रमणमुत्तरत्र गमनं यत्रेति कृत्वा, एव ग्रणबट्टे वीत्यादि ग्रणबट्टावत्तीए ग्रणबट्टो कज्जइ, मूल वा दीयते, इत्येव-मादेशद्वयम् । ग्रतरा वहु ति ग्रनवस्थाप्यकरणपक्षे भिक्षोरगीतार्थे-स्थिरे प्रकृतकरणे इत्येव-रूपेऽन्त्यपदे चतुर्लंघुर्भवति । मूलदानपक्षे द्वितीयेऽन्त्यपदे मासगुरुर्भवति । इत्थ वि त्ति ग्रनवस्था प्यापत्ती मूलापत्ती ग्राचार्यादिक प्रतीत्य मूल वा दीयते, छेदो वा कियते, उत्युत्तरत्र वक्ष्यित -

#### सन्वेसिं० गाहा ॥

भाष्यकारेण मूलप्रायश्चित्तमादौ यदुक्त तत्र सर्वेषा जिनकित्पनावीनामाचार्यादीना च मूलापत्तौ सूल दीयते एव इत्येवमाश्रित्योक्तम्, पारचिकानवस्थाप्ये च सापेक्षाणामेव जिनकित्पकादेरपीति तिच्चिन्ता चूिणकृताऽभिहिता, स्रत्र यन्त्रकमुक्तिष्ठते, यथा जिनकिष्पया स्रायरिस्रो कयकरणो २, स्रक. कर ३. उव कय ४, स्रकय ४, भिक्ष्तू गीस्रो थिरो कय ६। भि, गी. थि. ऽक. ७।भि. गी. थि. ऽकय. ६।भि. गी. ऽथि. कय. ६।भि. ऽगी. थि. ऽकय. १०।भि. गी. ऽथि. ऽक. ११।भि. ऽगी. ऽथि. क. १२। एतेषु यथाक्रम पारचिकापत्तौ प्रायश्चित्तम् ।

द्वितीयपक्तौ निरूप्यते यथा शून्य - ०। पार.। ग्रण.। ग्रण । मू.! मू । । । ६।६।६।६।धी।

तृतीयपक्तौ पारचिकापत्तावाष्यादेशान्तरेणेत्थ, यथा - शून्य ग्रण. । मूल । मू । । ही । ही । ६ । ६ । धी । धी । व्व ।

चतुर्थंपक्तौ सर्वेषा मूलापत्तौ यथाकम सू.। मू.। । । ही । ही । ६। ६। धी । धी । व्व । व्व । ०।

पचमपक्तौ सर्वेषा छेदापत्तौ छे। छे.। ही। ही। ६। ६। घी। घी। व्व। ब्व।०।०।०।

पष्टपक्तौ द्दी। ६। ६। धी। धी। व्व। व्व। ०। ०। ०। २४। सतमपक्तौ ६। ६। धी। धी। ४। व्व। ०। ०। ०। ०। २४ी। २४ी। २४। ग्रष्टमपक्तौ धी। घी। व्व। व्व। ०। ०। ०। २४ी। २४ी। २४। २५। २०ी। २०ी। नवमपक्तौ। व्व। व्व। ०। ०। ०। २४ी। २४ी। २४। २५। २०। २०ी। २०ी। २०।

दशमपक्तौ ०।०।०।०।२४१।२४१।२४।२४।२०१।२०१।२०।२०।१४१। एकादशपक्तौ ०।०२४१।२४१।२४। २४।२०१।२०१।२०।१४१। १४१।१४।

द्वादशपंक्तौ २४ ी। २४ ी। २४ । २४ । २० ी। २० । २० । १४ ी। १४ ी। १४ । १४ ।

त्रयोदशपक्तौ। २५। २५। २०१। २०१।२०।२०।१५१।१५१।१५।१५।१५।१०१।१०१।

चतुर्वशपंक्तौ २०ी । २०ी । २०। १० । १४ ी । १४ । १४ । १० ी । १० ी । १० । १० । ४ ी ।

पचदरापंक्तौ २०।२०।१४१।१४१।१४।१४।१४।१०१।१०१।४१।४१।४१। पोडरापक्तौ १४१।१४१।१४।१४।१०१।१०१।१०।१०।४१।४१।५।दरामं। सप्तदरापक्तौ १४।१४।१०१)१०१। १०। १०।४१। ४१। ४।१।दराम। दराम। ग्रद्रम।

विंशतिपक्तौ रिशी । १। १। दशम । दशम । ग्रहुम । ग्रहुम । छहु । छहु । चउत्य । चउत्य । ग्रहिको ।

एकविशतितमपक्तौ । ४ । ४ । दशम । दशम । ग्रहु । ग्रहु । छहु । छहु । चउ, । चउ, । श्रंबि. । ग्रंबि. एकासणा ।

द्वाविशतितमपक्तौ । दशम । दशम । ग्रहु । ग्रहु । छ. । छ. । चउ. । चउ. । ग्रायाम । ग्रायाम । एगा० । एगा० । पुरिम० ।

त्रयोविशतितमपक्तौ ब्रहु । ब्रहु । छु, । छ, । च, । च, । ब्राया० । ब्राया. । एगा. । एगा. । पुरि. । पुरि. । निब्बीय ति । एत्थ एक्केत्यादि चरिम पारचिक द्वितीयपक्त्यादौ निर्दिष्ट तस्मादारभ्य तृतीयादिप्रायश्चित्तपक्तिक्रमेण तावन्नयन्ति यावत् पचदशीकपक्तिरिति षोडशाद्या पक्ती नेच्छन्ति, ब्राय्ये तु पचकादुपर्यंपि दशमादिष्वपि पदेष्ववस्थान मन्यन्ते ।

चतुर्विशत्यादिका पक्तीराश्रित्य यन्त्रक यथा छ. । छ. । चउ । चउ । स्राया । स्राया । एगा. । प्रार. । पुरि. । पुरि. । निन्नीय ति ।

पचिवशिततमपक्तौ चउ.। चउ.। ग्रा.। एगा. ग्रा.। एगा.। पुरि.। पुरि । निव्वीय ति। पड्विशिततमपक्तौ ग्रा.। ग्रा । एगा,। एगा.। पुरि.। पुरि० निव्वी०। सप्तिविशितपक्तौ एगा.। एगा.। पुरि । पुरि.। निव्वी.। ग्रिशित पुरि.। पुरि.। निव्वी.। एकोनित्रशत्पक्तौ निविकृतकमादिपद एव।

#### पढमस्स० गाहा ॥

जिनकालिकस्य पारचिकापत्तौ सूलापत्तौ वा सूलमेवेत्यर्थ । ग्राचार्यादेस्तु सूलापत्तौ सूल वा दीयते छेदो वा विधीयते इत्ययं विकल्प.। जे सेसे त्ति ग्रस्थिरा कृतकरणा दोन्नि ग्रकयकरणत्ती-त्यादि सप्तमाष्टमनवमा दशमपदिवहारेण एकादशद्वादशत्रयोदशपदवाच्याश्च ये तेपामित्यर्थ, द्विकाचन्तरितं बहु तरित चेत्यर्थ । ग्रजयण करेतस्सावणाय त्ति तत्राचार्यस्य ४, उपाधाय व्व भि. थिराथिरो न कज्जइ त्ति गीतार्थस्य स्थिरस्यैव भावादित्यर्थ । ग्रायरिय कय १. ग्रकय. २, ठव क ३, ग्रकय. व्व, ४ भिक्खु गीग्रो कय ५, भिक्खु गी ग्रक. ६, भि. गी. थि कय ७, भि. ग्रगी. थि. ऽक. ८, भिऽगी ऽथि. क. ६, भि गी. ऽथि क. १०, एतेषु दशसु पदेषु प्रायश्चित्त यथा ग्रायरिए कयकरणे पचराइदिय ग्रावन्ने त चेव ४, ग्रकृतकरणादिषु द्वितीयादिषु यथाक्रम ग्रभत्तद्वो २। ग्र ३, ग्रवि व्व. ग्रवि. ४, एगासणा ६, एगा. ७, पुरि ८, पुरि. ६,ग्रते निव्वीय १०।

द्वितीय प्रायश्चित्तपक्तौ यथाक्रम दसराइदिएसु आढत १०। ४। ४। ग्रभ व्व ग्रभ. ४। ग्र. ६। ग्र. ७। एगा ६, एगा ६। पुरि १०।

नृतीयपक्तौ पचदशसु म्राढत्त १४। १०। १०। ४। ४। म्राम्र । म्रा । म्

चतुर्थपक्तौ यथाकम २०। १४। १४। १०। १०। ४। ४। ग्रभ। ग्रम। ग्रवि ॥१०॥
पचमपक्तौ २४। २०। २०। १४। १४। १०। १०। ४। १४। ग्रभ। १०।
षष्ठपंक्तौ मासलहुगाओ ग्राढत्त ०। २४। २४। २०। १४। १४। १०। १०।
सप्तमपक्तौ द्विमासिकादारद्ध ०। ०। ०। ०। २४। २४। २०। २०। १४।
१४। १०।

ग्रष्टमपक्ती त्रिमासिकादारद्धं ००।००।०।२४।२४।२०।२४। नवमपक्ती चतुर्मासिकादारद्धं ००।००।०।२४।२४। दशमपंक्ती लघुपंचमादारद्ध ।४।व्व।व्व।३।३।२।२।०।०।२४। एकादशपक्ती ६।६।४।व्व।व्व।३।३।२।०। द्वादशपक्ती छेद ६।६।५।४।व्व।व्व।३।३।२। त्रयोदशपक्ती मूलाग्रो ग्राह्त मू०।छे०।छे०।६।६।४।४।व्व।व्व।३। चतुर्दशपक्ती ग्रणवहाग्रो ग्राह्त ग्रण.।मू०।मू०।छे०।छे०।६।६।४।४।व्व। पचदशपक्ती पारचिकादारद्ध पार०।ग्रण०।ग्रण०।मू०।मू०।छे०।छे०।६।

#### एसेव गमो० गाहा ॥

प्रनया गाथयाऽऽरोपणासूत्रदशकविषयमुपयुज्य सर्वं वाच्यमित्याच्छ्टे तत्र सकलसूत्रविषय उक्त प्राक् शेष तु वाच्यमित्याह एविमत्यादि, एव प्रदिश्तितरीत्या उद्घातिममासादिसकलसूत्रारोपणा पुनस्तावद् भणिता। उद्धातिममासद्यारोपणासु च भणितासु प्रमुद्घातिमविशेषितास्ताएव भणनीया, उद्घातिमानुद्घातिममिश्रसयोगारोपणा ग्रपि वाच्या, मासद्विमासाद्यापन्ने तदुपयुज्यवाच्यमित्यर्थं। एव सातिरेकमासिकाद्यापत्तौ तदारोपणा वाच्या, लहुपचकसातिरेकमासिकाद्यापत्तौ तदारोपणा वाच्या। इत्यादि एतास्वापत्तिषूपयुज्यमानं दातव्यम्। नवर — परिहारो न इति, सयतीना पारिहारिकतपो न दीयते, शेषसाधुभि साध्वीभिश्च परिह्यत इत्युक्त भवति, तस्सेव पाणाइवायस्सेत्ति तस्स त्ति पढमठाणस्स पढमपोहसीए इत्यादि करकर्मकरणोत्पन्नाभिलाषापेक्षया प्रथमपोहसीप्रमाणकालमात्रमध्ये तत्करणे मूल, प्रथमपौह्यीमुत्पन्नापेक्षया प्रतीक्ष्य द्वितीयपौह्या करणे छेद इत्यादि वाच्यम्, न पुनःसूर्योद्गमापेक्षया प्रथमपौह्यादि कालमानं ज्ञेयम्। ग्रथं गृण्हन् निपद्या निश्चयेन करोत्येव सूत्रेऽपि करोतीति वाचनाचर्येच्छया वा।

कोऽर्थ. ? न करोतीत्यपि कदा च नेति ग्रथें च शृणोति शिष्य उत्कटुक सन् क्यकच्छउ त्ति उत्कृतकक्ष विहितसमस्तवसितप्रमार्जनादिव्यापार सन् ग्रय च सूत्रार्थग्रहणादिविध्यत्रेव प्रागेकोनिवशितिमे उद्देशके "जे भिक्खू ग्रप्पत्तं वाएइ" इत्यत्र सूत्रे विस्तरे गोक्तस्तस्माद् वोद्धव्यः, गणपरिपालक पूर्वगते श्रुते तद्गते ग्रथें च लिगेत्यादि लिगक्षेत्रकालाना-श्रित्यानवस्थाप्यपारिचको य ते ग्रद्धापि प्रवर्तेते न तु व्यवच्छिन्न इत्यर्थः। द्रव्यालग बाह्य नपु स-काद्याकार दृष्ट्वा पारिचको विवीयते, ग्रसौ सयतो न क्रियते परिहृयते इत्यर्थः। कृतो वा कारणे गच्छानिसारणेन परिहृयते इति पारिचकता, भावतस्त्वनुपरतमोहोदयभावो परिहार्या, एतेऽ नलादयो व्रते नावस्थाप्यन्ते इत्यनवस्थाप्यताऽपि घटते, मिलणविसोहि व त्ति मिलनत्विवशुद्धिः पारिश्चत्वान निमित्त च पारिहारिकत्वगुद्धतपोदानरूपिति सभाव्यते।

#### देवय० गाहा -

ग्रल्पिंघको देवताविशेपोऽन्यतरप्रमादेऽपि वर्तमान शुद्धचारित्रिण छलयेत कि पुन नर्वेप्रमादस्थानवितनम्, ग्रवश्य तस्य देवतापायः स्यादेव, इति त मुक्त्वेत्युक्त, तथा चोक्तम् – "ग्रभयरपमायजुग्र, छलिज्ञ ग्रप्पिड्डिग्रो न उण जुक्तमि" ति – घाडिय त्ति मित्त जइरि ति भाष्यपद यद्दच्छा सेत्यर्थः । कायणुवाइ ति भाष्यपद पृथिव्यादीना यत् काय शरीर तस्यानुपातेन विनाशेन वधकस्य वन्धो भवित, पृथिव्यादीना द्वीन्द्रियादीना च वध्याना यानीन्द्रियाणि तदनुपातेन च वीसइमे उद्देसगे भणिय ति प्रभूततरिष्यापत्त पण्मासत्या कृत्वेत्यर्थे । ग्रववायमतरेणेत्यादि ग्रपवादिचन्ताव्यतिरेकेणैव यतना प्रयतनाश्च उक्त । कहए न य सावए लिज्ञ ति भाष्यपद – कथकेश्रावके चश्रोतिर कथकश्रोत्तभ्या लज्ञा न विधेया इत्युक्त भवित । वष्पक्ष्वग इम ति वप्रकेदारो जलभृतस्तेन रूप्यते उपमीयत इति वप्रकृपण, भाविता सजाता गुणा सत्यादयो यस्य तत सस्यवद्भूमौ सजातगुणे सित को यो वप्रस्तिस्मन्नीवेति ग्रकिप्याण ति ग्रयोग्याना मसारश्चतूरूपो गति चतुष्कभेदात् पच-प्रकारश्च एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियादिभेदात् । पट्प्रकारश्च पृथिव्यप्प्रभृतिभिभेदात् इति सम्भाव्यते । (सभाव्यन् ) घोर ति क्वित्तत् पाठो भाष्ये क्विचच दीहे ति ततो द्वितीयपाठ-मप्यथंनो व्याख्यातवान्, दीह कालमित्यनेन, ग्रनवदग्रोध्परिमित ।

इदानी चूर्णिकारो यदर्थं मया चूर्णि कृता इत्येतदाविष्करोति -

जो गाहेत्यादि गाथा गब्देन भाष्यगाथा निवद्धत्वादिभधीयते, ततो गाथा च सूत्र च तयोरथं इति विग्रह । पागडो त्ति प्राकृत प्रगटो वा पदार्थो वस्तुभावो यत्र स, तथा परिभाष्यतेऽ श्रोंऽनयेति परिभाषा चूर्णिरुच्यते ।

प्रघुना चूर्णिकार स्वनामकथनार्थं गाथायुग्ममाह -

श्रतिथि चेत्यादि वर्गा इह ग्र,क,च,ट,त,प,य,श, वर्गा इति वचनात् स्वरादयो हकारान्ता ग्राह्या । तदिह प्रथमगाथया जिणदाम इत्येवरूप नामाभिहिन, द्विनीयगाथया तदेव विशेषिपतुः माह - जिणदास महत्तर इति तेन रचिता चूर्णिरियम् ।

सम्यग् तयाऽऽम्नायाभावादत्रोक्त यदुत्सूत्रम् '' (?)।
मितमान्द्याद्वा किचित्तच्छोद्धच श्रुतवरै कृपाकितै ।
श्रीशालिभद्रसूरीणा, शिष्यै श्रीचन्द्रसूरिभि ।
विशकोद्देशके व्याख्या, दृब्धा स्वपरहेतवे ॥१॥
वेदाश्वषद्रयुक्ते, विक्रमसवत्सरे तु मृगशीर्षे ।
माघसिनद्वादश्या समिथितेय रवौ वारे ॥२॥

|  |   | , |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | , |   |

# परिशिष्टानि



# प्रथमं परिशिष्टम्

# निज्ञीथ-भाष्यगाथानामकारादिवर्णक्रमेगानुक्रमिगका 'बृहत्कल्पभाष्यस्य समानगाथानामङ्कृनिर्देशस्य ।



| श्च                                     | नि.भा.गा.     | बृ.भा.गा     |                         | निभागा.              | वृ.भा.गा |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------|
| ग्रइयाग गिज्जाग                         | १२८           |              | भ्रग्गहरण जेरा शिसि     | ११४६                 | ३५३७     |
| श्रडयारो वि हु चरगो                     | ५४३१          |              | श्रग्गहगो कप्पस्म उ     | ४६५३                 | ३०६२     |
| ग्रइरहस्स वारए पारए                     | ₹00₹          |              | ग्रग्गहणे वारत्तग       | <b>१</b> 55 <b>5</b> | ४०६४     |
| ग्रइरेगोवधिगहरा                         | रुद्ध         |              | श्रम्गिकुमारुववाती      | १७४३                 | ३२७४     |
| ग्रइमेस इड्ढि-धम्मकहि                   | 33            |              | ग्रमीतस्स ग् कप्पति     | ४२५१                 | ३३३२     |
| भरणासीत ठवणाण सत                        | ६४५=          |              | 22 27 2 2               | ५३७४                 |          |
| श्रकयकरणाय गीया                         | ६६५८          |              | श्रग्गीतेसु विगिचे      | 8888                 |          |
| श्रकयकरणा वि दुविहा                     | ६६५०          |              | श्रग्गीया खलु साहू      | X 5 X 3              |          |
| ग्रकरडगम्मि भागो                        | X55X          | ४०६०         | ",<br>ग्रचित्तमसवद्ध    | ४३७६<br><b>६१</b> ८  |          |
| ग्र <b>कसिंग्</b> मद्वारसग              | 683           | ३८७३         | ग्रचियत्त-कुलपवेसे      | <b>२५३</b> ४         | ५५६७     |
| श्र कसिग्ग्मगलग्गहरो                    | 689           | 1,101        | श्रवियत्तमतरायं         | ४५०७                 | 7775     |
| ग्रक्कतितो य तेणो                       | ३६५०          |              | ग्रच्चावेढण मरणतराय     | ३६५१                 |          |
| ग्रवजुद्दतालिते वा                      | २७८६          | २७१०         | ग्रन्चित्तसोत तं पुरा   | ६०१                  |          |
| श्रवखरलभेण समा                          | ४८२५          | 1010         | ग्रन्चित्ता एसिएज्जा य  | ६२७६                 |          |
| श्रवस्थानस्य समा<br>श्रवस्थारवज्ञासुद्व | ४४६ <i>८</i>  | ५३७३         | ग्रन्थित विडसर्ग        | 8588                 | ६५४      |
| श्रवसारा चदरास्म वा                     | ५१२           | ४६०६         | ग्रच्चीकरण रण्णो        | १५६६                 | • • •    |
| ग्रवलातिगा उ ग्रवलाणगाणि                | 4788          | 3606         | ग्रब्दुसिए चिक्कणे वा   | ४०६५                 | १८२५     |
|                                         | 4444<br>4408  |              | ग्रच्छतास वि गुरुगा     | २५७६                 | 1.14     |
| ग्रक्षादी द्वासा खलु<br>ग्रक्षा सथारो य | १४१६          | 3308         | ग्रच्छतु ताव समगा       | <b>२</b> ०२७         | १६७६     |
| श्रवली संवारी प<br>श्रवली वाह फुरणादि   | ४२६६          | 0000         | ग्रन्छिज्ज पि य तिविह   | ४५००                 | ,,-,     |
| श्रवखुण्णोसु पहेसू                      | ३१२६          | २७३७         | ग्रच्छेन्जऽग्तिसद्वाग   | ४५२३                 |          |
| ग्रमधुःरासु १६५<br>ग्रमङे भातुए तिल     | २१ <b>२</b> ० | (040         | श्रच्छे ससित्य चिन्वय   | २६६०                 | द्रद्रप  |
| ग्रगण मासुर सस<br>ग्रगणि गिलासुच्चारे   | 8883          | ४२६%         | ग्रजतरा कारिस्सेव       | ४४८                  |          |
| श्रमिण व गिंग चूया                      | २६२०          | 7177         | श्रजरायु तिण्णि पोरिसि  | ६१०७                 |          |
| ग्रगदोसहसजोगो                           | 3757          |              | ग्रजिए। सलोम जितए।      | 333€                 |          |
| ग्रगमकरणादगार                           | 8888          | <b>3</b> 477 | ग्रजिसादी वत्या खलु     | ५६१६                 |          |
| ग्रगमेहि कतमगार                         | १४४०          |              | ग्रज्ज ग्रतियानि गीति व | 359                  |          |
| त्रगुत्ति य वभचेरे                      | ५३२           | २५६७         | श्रज्जसुह्त्थाऽऽगमग्    | ५७४६                 | ३२७७     |
| ग्रगमातो हरो मूल                        | ६५३१          |              | ग्रज्जसुहित्य ममतो      | ५७५१                 | ३२८२     |

१ ग्रागम प्रभाकर श्री पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित ।

| ग्रज्ज जनवाइट्ट <sup>•</sup>           | १७१०          | ३७३२        | ग्रम्पागुण्माते लहुगा         | ६ ३ ६ ७        |      |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|----------------|------|
| ग्रज्जाण तेयजगण                        | १ ३६          | ३७५८        | ग्रग्त्थगय सकप्पे             | 2600           | ५७६७ |
| ग्रज्जारा पडिकुट्ट                     | १७०२          | <u>३७२४</u> | ग्रग्तत्य मीय गुरुगी          | १६६५           |      |
| ग्रज्जेव पाडिपुच्छ                     | ४५८३          |             | ग्रग्पपन्भ ग्रगिग ग्राऊ       | १७०१           | ३७२३ |
| ग्र <u>भु</u> सिरमविद्धम <b>पु</b> डित | 8-33          |             | <b>ग्र</b> ग्गभिगयपुण्गापाव   | ३७४५           |      |
| ग्रभुमिरमादीएहि                        | १२३४          |             | ग्रग्भुद्वागो गुरुगा          | ३०३४           | १६३५ |
| ग्रज्भयग्रम्मि पकप्पे                  | १३८६          |             | ग्रगभोगा ग्रतिरित्त           | 808            |      |
| ग्रजभयण वोच्छिजनित                     | ५४६=          | ५४०२        | ग्रणभोगे गेलण्यो              | <b>93</b> \$   |      |
| ग्रज्भाविग्रोमि एतेहि चेव              | ३६१७          | ४१८४        |                               | १९२            |      |
| ग्रज्कुमिर-भुसिरे लहुग्रो              | ५०३           | 8603        | "                             |                |      |
| ग्रज्भुसिराणतरे लहु                    | ५०५           | ४६०३        | n                             | 388            |      |
| ग्रहुग चउक्क दुग                       | ४७३४          | <b>५७४</b>  | ग्रगाराय निवमरगो              | ३३६३           | २७६४ |
| ग्रटुग सत्तग दम                        | २५२           |             | ग्रगराया जुगराया              | ३३६२           | २७६३ |
| ग्रहुहु उ ग्रवगोता                     | ६५४८          |             | ग्रगालमपजत्त खलु              | <b>४६</b> २६   |      |
| ग्रहुम छहु चउत्थ                       | ३२१७          |             | ग्रगावत्थाए पसगो              | X 6 R 8        | २४६१ |
| ग्रट्टिम दस उक्कोसो                    | \$488         |             | ग्रग्रहार मोय छल्ली           | ४३७६४          | ६००४ |
| ग्र <u>ट</u> ुवितगराहरे वा             | ५६८६          |             | ग्रगहारो वि ग् कप्पति         | ३७६८           | ६०१० |
| ग्रद्वविच-राय-विडे                     | २५०१          | ६३८४        | ग्रिंगिकाचिते लहुसग्रो        | ३१७            |      |
| ग्रद्वविह कम्म-पक <u>ो</u>             | 90            |             | ग्रिग्यहियदलिविरिग्रो         | ४३             |      |
| ग्रहुमतमगुलुच्चो                       | 3034          |             |                               | ५६४३           | ४०१६ |
| ग्रहु।रस पुरिसेसु                      | ३५०५          | ४३६५        | ,,                            |                | 00/0 |
| महारसया तीसुत्तरा                      | ६२६०          | . , ,       | म्रिंगिसट्ट पिडकुट्ट          | * <b>¥</b> ¥05 |      |
| ग्रद्वारमविहमवभ                        | ५११३          | २४६५        | "                             | ४५१६           |      |
| ग्रद्वारसवीसा य                        | ६६०           | 3583        | ग्रिंगिसट्टं पुरा कप्पति      | ४५१ <b>१</b>   |      |
| n                                      | ६६२           | ४३३६        | ग्रणिसेज्जा ग्रगुग्रोग        | <b>२१</b> २७   |      |
| ••                                     | ६६४           | ३८६७        | ग्रगुग्रत्तगा गिलागो          | ७३३५           |      |
| ग्रट्ठावीसा दो वाससया                  | ५६१५          | ( , 2 -     | अगुग्रोगो पटुविग्रो           | 3780           |      |
| श्रद्धि व दारुगादी                     | १६०५          |             | त्रस्युकप भगिस्मिगेहे         | 8888           |      |
| ***                                    | १६११          |             | त्रस्पुकंपा पडिस्मीया         | ४२१२           | ४६२२ |
| "<br>ग्रद्धी विजा कुन्छिय              | 300%          | २=२४        | ग्रगुकपिता व चत्ता            | ६६०२           |      |
| मृहू पत्ती विसि स                      | ६३६७          | 1-10        | श्रगुग्वाइयमासाग्             | ६४६६           |      |
| ग्रडवी पविसतागा                        | ४४१४          |             | श्रगुग्घातिय वहते             | २८६६           |      |
| ग्रड्ढाइजा मासा                        | २ <b>-२</b> ७ | ५७५७        | त्रगुडुाहो गिहिमत्ते          | ३४६७           |      |
| ग्रद्वोरुगमेत्तात्तो                   | 3858          | ४६४६        | ग्रसुण्णवस्य ग्रजयसाए         | ५२५७           | ३३३८ |
| मृत्रोरुगो तु ते दो वि                 | १४०२          | ४०८६        | <b>त्रगुण्णवित</b> उग्गहऽग्गा | ११४६           | ३५२७ |
| प्रणचावित प्रवितय                      | १४३२          |             | त्रसुण्याविते दोसा            | २५७३           |      |
| मण्डु। इडी विकहा                       | x885          | 2385        | त्रगुदितउदियो किह गु          | 3835           | ५५१६ |
| मरागुण्णाः गुण्णाते                    | ६३६४          |             | , ,                           |                |      |
|                                        |               |             |                               |                |      |

| त्रगु <sup>त्</sup> दतमणसकप्पे | <b>२</b> 5 <b>१</b> |        | ग्रण्ण ग्रभिवारेतुं     | ५ ४७ ३                |
|--------------------------------|---------------------|--------|-------------------------|-----------------------|
| यसुदियमण्मकष्पे                | २८८६                | 9980   | ग्रण्ण च उद्दिमावे      | २७३६                  |
| <b>)</b> <sup>1</sup>          | २८६४                | ५७६१   | +)                      | ४५७७                  |
| श्रमुपालम्-सभोगो               | 3888                |        | ग्रण्ण पि ताव तेण्ण     | १३६१                  |
| यरगुभूता उदगरसा                | ४२६१                | ३४२१   | ग्रण्णाणे गारवे लुद्धे  | ४८४०                  |
| यगुमोदण कारावण                 | ४==                 |        | 11                      | <b>४</b> ५ <b>६</b> ५ |
| अगुगत्त्रणा तु एसा             | ३०७३                | १९७३   | ग्रण्णाते तुसिग्गीता    | <b>१</b> ७၁၉          |
| श्रणुयागो श्रगुयाती            | ४७५४                | ३२८४   | 11                      | १४०६                  |
| प्रगुरगादी जागो                | ४६६३                | 900€   | ग्रण्णाते परलिगे        | २३८८                  |
| अगुलोमो पडिनोमो                | 3840                |        | ग्रण्गालदमगित्यमु       | ४७७४                  |
| त्रसुसद्वी वस्मकहा             | २५८६                |        | ग्रण्णा वि ग्रप्पसत्या  | २३४५                  |
| ,,,                            | ३४४५                | २८६ ५  | ग्रण्गा वि हु पडिसेवा   | ६३०७                  |
| श्रगुमद्वीय सुभद्दा            | ६६०६                |        | श्रण्णेण श्रगुण्णविते   | १२६८                  |
| त्रणुमासण् मजाती               | 588                 |        | ग्रण्णेण पडिच्छावे      | २७६६                  |
| <b>ग्रण्गाउवस्सयगमगो</b>       | १२५६                |        | c)                      | ६३७४                  |
| प्रण्ण-कृल-गोत्त-कहरण          | १३५१                |        | श्रण्णेण मलिगम्मि य     | २२३७                  |
| ग्रण्गागरो भिवलुस्म            | २=२३                | प्र७५६ | ग्रणो दो ग्रायरिया      | २८०८                  |
| श्रण्णग्गह्मा तु दुविह         | ४७२५                | 558    | ग्र॰गो पागो भेसज        | દદય                   |
| ग्रण्णहुवराहु जुण्ला           | 2050                |        | श्रण्मे वायमा लहुगो     | २०६५                  |
| यण्णतरपमादेण                   | <b>ૄ</b> ૬          |        | ग्रण्णे वि ग्रउणतीस     | ३५१६                  |
| ग्रण्णतर तेइच्छ                | २३१४                |        | ,,                      | ३५२०                  |
| ग्रण्णतराग घातु                | ४३१२                |        | ग्रण्णे वि तस्स गीया    | १२६२                  |
| श्रण्णत्य ग्रपसत्या            | १७०५                |        | श्रण्णे वीस सिवसे       | <b>३</b>              |
| ग्रण्णत्य एरिस दुतलभ           | २५०६                |        | ग्रण्गे वि होति दोसा    | १२८४                  |
| ग्रण्णत्य ठवावेउ               | ४७६४                |        | ,,                      | २५०६                  |
| ग्रण्णत्य तत्त्य गहणो          | ४७२४                |        | "                       | २५१७                  |
| श्रण्णत्थ व चकमती              | ५३२२                |        | ग्रण्ऐिम दिजमाएी        | 8888                  |
| श्रण्णत्य वसीऊण्               | 3888                |        | ग्रण्णो चमहणदोसी        | १६३५                  |
| ग्रण्णत्य वा वि ग्णिज्जति      | ६२४६                |        | ग्रण्गोण्ग-करण-वजा      | २३०६                  |
| ग्रण्गात्य वि जत्य भवे         | 8880                |        | ग्रण्गोण्गोग विरुद्ध तु | १५५७                  |
| प्रण्णत्य सलिगेण               | २२३४                |        | ग्रण्णो वा ग्रोभट्ठो    | १२५६                  |
| ग्रण्णपडिच्छगो लहुगा           | ६३६९                |        | ग्रण्णो वि य ग्राएसो    | १७२७                  |
| ग्रण्णपासडी य गिही             | ६२४८                |        | 11                      | ५६३६                  |
| अण्एामिम व कालम्मि             | ३७७६                |        | ग्रण्णो वि होइ उज्जू    | ***                   |
| भ्रण्णया विहरतेण               | १०७२                |        | श्रतडपवातो सोच्चेव य    | ४३१६                  |
| ग्रण्गावमतीए ग्रसती            | १३२७                |        | ग्रतरत परियराण व        | 358                   |
| ग्रण्णस्स व ग्रमतीए            | २७०५                |        | ग्रतरतमिगावण्णहि<br>~~  | प्रह४६                |
| ग्रण्णस्स व दाहामी             | ४७६४                |        | ग्रतरतस्स ग्रदेते       | ४५६६                  |

|                                        |              | •      | •                                 |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ग्रनरतस्स <sup>े</sup> तु जोग्गासती    | १६६२         | १६२०   | ग्रद्ध गुला परेएा                 | ६८७          |              |
| ग्रनवस्सिण तवस्मि                      | 3888         |        | <b>9</b> 2                        | ७०१          |              |
| ग्रतसि हिरिमय तिपुड                    | १०३०         |        | 1,                                | ७१२          |              |
| त्रतिग्रातरों सं दीसति                 | ४६७७         |        | ,,                                | ७२०          |              |
| ग्रतिक्कमे वनिक्कमे                    | ६४६७         |        | ग्रद्धं तेरस पक्खे                | २८३२         |              |
| ग्रतिग ग्रमिला जहण्सा                  | ५१=१         |        | ग्रद्धारा ग्रोम ग्रसिवे           | ४६२०         |              |
| ग्रनिभिण्य ग्रभिणते वा                 | १८१६         |        | ग्रद्धागा ग्रोम दुहु              | १६०६         |              |
| ,,                                     | 7७==         | प्र७४२ | ग्रद्धारा कज्ज सभम                | १६२          |              |
| यतिभुत्ते उग्गालो                      | \$ × 3 ¢     | ४८४७   | <b>,</b> 1                        | २५३          |              |
| ग्रतिरित्ताग् ठिताग्                   | ५५२          |        | ,,                                | १८८          |              |
| ग्रतिरेग उवधिग्रधि                     | २१७६         |        | ग्रद्धागिगगयट्टा                  | ३२४२         |              |
| ग्रतिरेगदिट्ठ दोसा                     | ४४२६         |        | ग्रद्धागिगगतादी                   | ५२४          | ३३६३         |
| ग्रतिरेग-दुविह कारएा                   | ४५४६         |        | ,,                                | १५३२         |              |
| ग्रति सि जरामिम वण्गो                  | 3 8 0 8      |        | n                                 | १९६७         |              |
| ग्रतेगाहडाग्-ग्यगो                     | १२६६         | २०४४   | "                                 | १६५५         |              |
| ग्रत्तट्ट परट्ठा वा                    | ३२३३         | ४२५८   | ,,                                | <b>२</b> १६२ |              |
| ग्रत्तट्ठाए परस्स व                    | ४६००         |        | "                                 | ३२३१         | ४२५६         |
| ग्रताण चोरमेया                         | ३३६५         | २७६६   | 91                                | ५३८८         | ३३६३         |
| <b>ग्रत्ता</b> णमादिएसु                | ३३६६         | २७६७   | <b>ब्रद्धाराणिग्गतादीग्</b> मदेते | ३२३२         |              |
| "                                      | ७३६७         | २७६=   | ग्रहाराणिगगयादी                   | २२१          |              |
| ग्रतारामादियारा                        | ३३६८         | २७६९   | 19                                | २१६१         |              |
| ग्रनीकरण रण्णो                         | १५५६         |        | 11                                | ४०८१         |              |
| ग्रतीकरसादीमु <sup>*</sup>             | १८४४         |        | *1                                | 48E8         | २५४८         |
| ग्रत्यघरो तु पमाण                      | २२           |        | ,,                                | ५१६५         | २५५०         |
| ग्रत्ययते ग्रत्यी वा                   | १५७६         |        | ;                                 | ४२५४         |              |
| ग्रत्यगए वि सिञ्वसि                    | ३६८६         | \$338  | 11                                | ४३४६         | <b>२</b> ४२३ |
| ग्रत्यगय मकप्पे                        | 2582         | ४७८७   | ग्रद्ध गागिगगयादीगा               | ४६१२         |              |
| 19                                     | २८६८         |        | ग्रद्धागिगगया वा                  | ३२५४         |              |
| ग्रत्य डिलमेगतरे                       | १ <b>१०१</b> |        | ग्रद्धाण दुक्ख सेज्जा             | २४२०         |              |
| ग्रत्थि ति हो इल हुयो                  | १८४५         |        | ग्रद्धाण पविसमागाो                | ४८८३         | १०२१         |
| यत्यि मिघरे विवत्या                    | ४०३७         | ६३६    | ग्रद्धाग्रवालवुड्डा               | ४६१८         |              |
| मिरिय य से जोगवाही                     | २१७८         | १८८०   | ग्र <b>ढाण-वाल-वु</b> ड्ढे        | ४५६७         |              |
| ग्रस्यि हु वसभगामा<br>ग्रह्टिपस्मुतेमु | £83¥         | ४८४१   | <b>ग्रद्धा</b> णमसथरगो            | ४५१          |              |
| श्रिद्धानो दिट्ट                       | ६०४८         |        | ग्रद्धागमिम विवित्ता              | 2000         |              |
| ग्रद्ध ग्रहुमासा                       | र१३४         |        | ग्रद्धागाम्मि व हुज्जतु           | ३४२५         | 2500         |
| गढह गहुनासा<br>ग्रद्धहुमास पबले        | २५१६         |        | ग्रद्धाणविवित्ता वा               | २२=          | • ३४५७       |
| -                                      | २८२६         | ४७५६   | ,,                                | ५४०२         |              |
| 11                                     | २५३०         |        | ग्रद्धाण-सद्दोसा                  | २६०५         |              |

सभाष्य चूर्गि निज्ञीय सूत्र

| ग्रद्धाण पि य दुविह         | ४६३५          | १४०६ | ग्रपरिक्खउमायवए                              | ४७१                          |     |
|-----------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|-----|
| ग्रद्धाणमि विवित्ता         | २३४           |      | ग्रपरिग्गहम्मि वाहि                          | 8884                         |     |
| ग्रद्धासादी प्रसाने         | ४६२६          |      | ग्रपरिगगहित पलवे                             | ४७८०                         |     |
| ग्रद्वाणादी ग्रतिणिद्ध      | २ <b>२</b> ७  |      | श्रपरिग्गहिते वाहि                           | 2605                         |     |
| श्रद्धागा सथडिए             | २६२५          | ४८२२ | श्रपरिसामगमरसा                               | ५६५१                         |     |
| श्रद्वगासथरगो               | 3886          | २६११ | ग्रपरिमितरोहवुड्डी                           | 8855                         |     |
| ग्रद्धारो उन्वाता           | १०५८          | २७४४ | ग्रपरिमिते ग्रारेश वि                        | <b>१</b> ६५५                 |     |
| श्रद्धारों ग्रोमऽसिवे       | ४४६८          |      | ग्रपरिहरतस्सेते                              | ३२६७                         |     |
| श्रद्धाणे श्रोमे वा         | ३४७३          |      | श्रपहुच्चत्ते काले                           |                              |     |
| ग्रद्धारों गेलण्रो          | 580           |      | श्रपुहत्ते विहु चरण                          | ४६०५                         |     |
| "                           | 083           |      | भपुहत्ते श्रसाुग्रोगो                        | ६१६१                         |     |
| ,,                          | १६६३          |      | भुदुत असुत्रामा<br>भ्रपुहुत्ते य कहेते       | ६१८ <u>५</u><br>६१६ <u>५</u> |     |
| ,,                          | ४५३३          |      | त्रपुटुत्ते व कहेते                          | ५१८६<br>६१८६                 |     |
| ग्रद्धारों जयणाए            | ४ददर          | १०२३ | ग्रुट्यग्गय महत्य च                          | 3 4 5 8                      |     |
| ग्रहारो पलिमयो              | ३६३०          |      | ग्रप्यच्यो ग्रकत्ती                          | १२५६<br>१३५७                 |     |
| ग्रद्धारो वत्त्ववा          | 7€35          | ५५३४ |                                              | ६२२४                         |     |
| ,,                          | २६४६          |      | ''<br>ग्रप्पचग्रो ग्रवण्गो                   | 3855                         |     |
| ग्रद्धारो सथररो             | ३४६१          | २१३  | ग्रन्पचग्रो य गरहा                           |                              |     |
| ग्रद्धिट्ठाभट्ठासु थीसु     | ५७७६          |      | त्रपच्या ५ गरहा<br>ग्रपच्य वीमत्यत्तरा       | 503K                         | 1   |
| म्रद्धितिकरणे पुच्छा        | २४४१          |      | ग्रन्थय पानस्यस्य<br>ग्रन्थच्छित्ते उ पच्छित | <b>२</b> 5१४                 | ę   |
| श्रद्धिति दिट्टी पण्हय      | <b>१</b> ०४३  |      | श्रप्पडिलेहऽपमज्ञ्                           | २८६४<br>२७०                  | ŧ   |
| श्रद्धे समत्त खल्लग         | ६२१           | ३८५४ | ग्रप्पडिलेहियदूस <u>े</u>                    | ४००१                         |     |
| ग्रघवा गुरुस्स दोसा         | २०६५          |      | ग्रप्पतरमचियतर                               | , 200<br>ξ3                  |     |
| ग्रघवा पायावची              | २२३६          |      | त्रपत्तम <b>च</b> यतर<br>ग्रप्त्तमइक्कते     | १०७७                         |     |
| ग्रधवा पुरिसाइण्णा          | २०६६          |      | ग्रप्पत्त उ सुतेगा                           | ३७४३                         |     |
| ग्रघवा वि समासेगा           | <i>६६६</i>    |      | श्रपत्ताण शिमित्त                            | ३४४२                         | २   |
| श्रधवा सो तु विगडण          | १२५६          |      | श्रपत्तिए ग्रसखड                             | १०५                          | `   |
| श्रविकरणमतराए               | १०८६          |      | ग्रप्तियादि पच य                             | <b>११</b> ३                  |     |
| म्रविकरणमारखाणी             | १३२४          |      | ग्रपत्ते यकहिता                              | ३७५२                         |     |
| ग्रविकरण रायदुट्टे          | १०५१          |      | श्रप्ते जो उगमो                              | ४७७२                         | 3   |
| म्रधिकरण कायवहो             | 8568          |      | ग्रप्परग्रणायासो                             | ४३३८                         |     |
| ग्रधुवम्मि भिव <b>खकाले</b> | ४६३०          |      | ग्रप्पपर-परिचामो                             | प्रदेश                       | 80  |
| <b>अन्नतरपमादजुत्त</b>      | ६०६६          |      | ग्रप्प-विति-ग्रप्प-ततिग्रा                   | १७२२                         | ३७  |
| ग्रज्ञा ग्युकु तितिथमते     | १००१          |      | ग्रप्पभुणा तु विदिण्णे                       | ११५०                         | ३५  |
| अन्नो पुरा पल्लातो ।        | ३३२४          |      | ग्रपभु लहुग्रो दियशिस                        | <b>१</b> १७८                 | ₹4' |
| <b>ग्र</b> पडिवकमसोहम्मे    | 3386          |      | ग्रप्यमलो होति सुची                          | ६५६४                         | • • |
| म्रपडिह्णता सोउ             | 3 <b>5</b> 0£ |      | ग्रपा ग्रसयरतो                               | ५५०५                         |     |
| ग्रपडुष्पण्गो वालो ँ        | ३७२८          |      |                                              | -                            |     |

| ग्रप्पा मूचगुरोसु         | <b>६३१६</b> |          | ध्रमिभूतो पुरा भतिनो       | ३६४४                                    |
|---------------------------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ग्रव्याहेति पुरासातिगास   | ३२६७        |          | ग्रभिभूतो सम्मुज्भति       | ३६९८                                    |
| ग्रिपिगाह त बइल्ल         | ३१८१        |          | अभिलावसुद्ध पुच्छा         | ५४६७                                    |
| ग्रप्युब्द मतिहिकरणे      | १३४२        | ४६८      | ग्रभिहारेत वयतो            | २७०४                                    |
| ग्रद्वन-विचित्त-बहुस्सुता | १०५६        | २७५३     | ग्रम <b>णुण्णाग</b> ऽवहारं | <b>२३१</b> ६                            |
| ग्रप्ये समत्तिम य         | १५४८        |          | ग्र <b>मगु</b> ण्णधण्गरासी | <b>६३८ १</b>                            |
| ग्रपोल मिउपम्ह            | ५८०१        | ₹805     | ग्रमिला ग्रभिग्वविष्ण्     | ४६६३                                    |
| ग्रन्भासुएगा देसे         | २०४६        | ሂጜሂ      | ग्रमिलादी उभयसुहा          | 4888                                    |
| ग्रवलकर चक्खुहत           | 7388        |          | ग्रमुगत्थऽमुग्रो वच्चति    | ५ ४६६                                   |
| ग्रवहुम्सुए ग्रगीयत्थे    | ४४४८        |          | ग्रमुग कालमगागते           | ४०३१                                    |
| ग्रवहुम्सुना यऽमद्धा      | २७२३        |          | ग्रमुग च एरिस वा           | 3004                                    |
| ग्रबहुस्पृते च पुरिसे     | ४६५         |          | ग्रमुगायरियसरिच्छाइ        | 7523                                    |
| ग्रव्वाल बुडुदागो         | ४६१०        |          | ग्रमुगिच्चय रा भुं जे      | ५०१२                                    |
| ग्रव्भवखागा गिस्सक्या     | xxxx        |          | ग्रमुगो ग्रमुग काल         | ४३३७                                    |
| ग्रह 4 रहियस्स हरगो       | 3258        |          | ग्रम्मा पितुमादी उ         | १०७०                                    |
| ग्रव्भ-हिन-वास-महिगा      | २६१४        | ५=११     | ग्रम्मापियरो कस्सति        | ३७३२                                    |
| ग्रवभगिय सवाहिय           | ४३८८        |          | श्रम्मे ए। वि जाएगामो      | ४२८०                                    |
| ग्रव्भतरमललित्तो          | ६१७३        |          | ग्रम्हद्व समारद्धे         | ४०८८                                    |
| ग्रब्भतर च वाहि           | ७६४         |          | ग्रम्ह वि करेति ग्ररती     | २४४२                                    |
| ग्रवभामत्य गतूण           | £32         |          | ग्रम्हे खमणा ए। गणी        | २६१६                                    |
| ग्रव्भासे व वसेज्जा       | १७५८        | \$ 5 € € | ग्रम्हेदाणी विसेहिमो       | ५५६                                     |
| ग्रव्भुज्जत मोहागो        | x3xx        |          | ग्रम्हे मो अकतमुहा         | २६१३                                    |
| ग्र <b>ः</b> भुज्जतमेगतर  | २४१५        |          | ग्रम्हे मो ग्राएसा         | ५६०                                     |
| ग्रव्भुद्वागो ग्रासगा     | ३०३२        | १६३३     | ग्रम्हे मो ग्रादेसा        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| **                        | २१११        |          | ग्रम्हे मो कुलहीणा         | <b>२</b> ६११                            |
| ग्रन्भुद्वासो ग्रहगा      | ३०३३        | ४६३४     | अमहे मो जातिहीणा           | २६१०                                    |
| अन्भुवगता य लोखो          | 5858        |          | ग्रम्हे मो शिजरट्टी        | २६ द द                                  |
| ग्र <b>ु</b> वग्यगयवेरा   | ३२०१        |          | ग्रम्हे मो घणहीणा          | २६१५                                    |
| ग्रभणितो कोइ ए। इच्छति    | २६५१        | १८८३     | श्रम्हे मो रूवहीगा         | २६१२                                    |
| ग्रभयगर्गी पेहेतु         | ४६२७        |          | ग्रम्हे वि एतघम्मा         | ६६९६                                    |
| अभिग्रोगाविसकए वा         | ४६४६        |          | ग्रम्हेहि तहिं गएहि        | 7850                                    |
| ग्रभिप्रोगे कविलजो        | £33X        |          | ग्रय-एलि-गावि-महिसी        | ξοο¥                                    |
| ग्रभिग्गह सभोगो पुगा      | २१३८        |          | श्रयते पप्फोडेते           | ४६२४                                    |
| ग्रभिगावपुरागागहित        | ४६११        |          | ग्रयमण्णो उ विगप्पो        | 27°=                                    |
| "                         | ४६१६        |          | ग्रयमपरो उ विगप्पो         | ४३८०                                    |
| ग्रभिगाववोसिट्ठामति       | 3388        |          | ग्रयमाइ पाया खलु           | 374 <b>9</b>                            |
| ग्रभिण्लो महन्वयपुच्छा    | ४६०५        | १०४५     | स्रयमाइ धागरा खलु          | 3005                                    |
| श्रभिवारते पासत्यमादिगो   | ५४७६        | 4326     | श्रयमादी श्रागरा खलु       | <b>488</b> 8                            |
|                           |             |          | •                          |                                         |

# सभाष्य चूर्गि। निशीथ सूत्र

| ग्रयमादी लोहा खलु          | २२६२         |      | श्रविकिट्ठिकलामत                | ६३६७         |
|----------------------------|--------------|------|---------------------------------|--------------|
| श्रयसो पवण्गाहाग्री        | १६२३         |      | ग्रवि केवलमुप्पाडे              | १४२          |
| 11                         | १८७८         |      | ग्रविकोविता तु पुट्ठा           | १७७०         |
| "                          | 8848         |      | श्रविणाम होति सुलभो             | ४४२६         |
| **                         | ४७६२         |      | ग्रवितहकरणे सुद्धा              | ६२१६         |
| n                          | ६२३३         |      | ग्रविदिण्ण पाडिहारिय            | 338          |
| ग्रयसो य ग्रकित्ती य       | ३६७६         | ५१६२ | ग्रविदिण्णोवहि पाणा             | 338          |
| ग्रयसो य ग्रकित्ती या      | ३५५६         | ५१६२ | ग्रविधि ग्रगुपालेंते            | 5888         |
| ,                          | ३६५६         | ५१६२ | ग्रविमायर पि सद्धि <sup>*</sup> | २३४४         |
| ,,                         | ३६६=         | ५१६२ | श्रवि य हु कम्मद्दण्णा          | <b>५१</b> ६२ |
| *1                         | ३७०४         | ५१६२ | ग्रविय हु जुत्तो दडो            | २१८          |
| ग्ररिसिल्लस्स व ग्रग्सा    | <b>E</b> ₹ ? | ३८६४ | ग्रवि य हु बत्तीसाए             | ४५१८         |
| ग्रनभता पवियार             | <b>२५</b> ०८ | ६३६२ | ग्रवि य हु विसोहितो ते          | ६६०८         |
| ग्रलस घसिर सुचिर           | १६४०         | १५६२ | श्रविय हुस वपलबा                | ४८४४         |
| ग्रनस भएति बाहि            | ६३५६         |      | ग्रवि य हु सुत्ते भिग्य         | ६४०३         |
| म्रवनारागादि शिल्लोम       | 8080         | 3526 | ग्रविरुद्धा वाशायग <b>ा</b>     | ३३६४         |
| ग्रवरण्ह गिम्हकर <b>गो</b> | २०३६         | १६८८ | श्रविरुद्धा सन्वपदा             | २१०६         |
| ग्रवराह्पदा सब्वे          | ६६८७         | • •  | ग्रविसिट्ठा ग्रावत्तां          | २५७५         |
| ग्रवराहे लहुगतरो           | ४७≂३         | ६२४  | <b>5</b> 1                      | ६५८६         |
| ,,                         | ५१३८         | २४८८ | ग्रविसुद्ध ठागो काया            | १६२६         |
| ग्रवरोप्पर सज्भिलयासजुता   | ४४६४         |      | ग्रविसुद्धस्स तु गहरो           | १८३०         |
| ग्रवरो फहसगमु डो           | <b>१</b> ३८  | ५०२० | ग्रविसुद्ध पलव वा               | 888          |
| ग्रवरो विधाडिनो            | 3 ₹ \$       | ५०२१ | ग्रविसेस देवत-शिमित्तमादी       | ३५६६         |
| ग्रवरो विय ग्राएसो         | ५७६२         |      | <b>ग्रवि</b> मेसितमिह्हे        | २ <b>२२२</b> |
| श्रवल ऋये गोगगहित          | ७६२          |      | ग्रविमेसे वि विमेसो             | ६६६४         |
| ग्रवलक्ष्णोगगहिते          | ४३७          |      | ग्रविहिस वभचारी                 | ६२७६         |
| ग्रवलक्खगोगवघे             | ७५६          |      | ग्रन्वते य ग्रपत्ते             | ६२२६         |
| ग्रवलक्ष्यागेग बघ          | ७४०          |      | ग्रन्वजगाजातो खलु               | ६२३७         |
| ग्रवलक्खगो उ उवधी          | ४३७          |      | श्रव्वाउलामा सिच्चो उपास        | ६१६५         |
| ध्रवस्तगमण दिस्सासू        | 335          | ६०६७ | ग्रव्वोच्छित्ति शिमित्त         | १५०४         |
| ,,                         | 443          | ६०६७ | 2)                              | १५०६         |
| ग्रवना वसम्मिकीरति         | १५३०         |      | <b>)</b> <sup>1</sup>           | 8 x 8 3      |
| श्रवसेसा श्रणगारा          | ७१३६         |      | "                               | 8338         |
| भवसेसा पुरा ग्रराला        | 3608         |      | *,                              | ४१६=         |
| म्रवसो व रायदडो            | ६६०१         |      | 31                              | ४२०३         |
| ग्रवहत गोएा महते           | इ१६३         |      | ग्रसज्भाय च दुविह               | ६०७४         |
| पवि अवखुज्ज पादेगा         | १२८          | ३८६० | ग्रसढस्म नित्थ सोही             | २७२६         |
| श्रवि श्रोसियम्मि लहुगा    | २५४३         | ५५७७ | ग्रसणादिया चउरो                 | २५००         |
|                            |              |      |                                 |              |

| ग्रमणादि दब्बमाणे        | १६५४         | १६१२          | **                     | ४४८०                                          |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| ग्रमगादी वाऽऽहारे        | २३४७         |               | ग्रसिवादीकारिएतो       | ४५७७                                          |
| ग्रमणादी वाहारे          | २५५८         |               | ग्रसिवादी सुकत्याणिएसु | ४८१२                                          |
| ग्रसणे पाणे वत्ये        | ११५३         |               | ग्रसिवादीहि गया पुरा   | प्रप्र४१                                      |
| असित गिहि गालियाए        | १६५          |               | ग्रसिवे ग्रगम्ममार्गे  | ५६५६                                          |
| ,,,                      | ४२५३         | ४६६२          | ग्रसिवे ग्रोमोदरिए     | ३४२                                           |
| ग्रसति तिगे पुरा         | ४८७८         | ४०५३          | "                      | ४५५                                           |
| ग्रसति वमधीए वीस्        | १६६०         | १६१८          | ,,                     | १४५४                                          |
| "                        | ११५०         | ३५३१          | श्रसिवे ग्रोमोयरिए     | ७२६                                           |
| ग्रसति विहि-ग्गिगाता     | 78=39        |               | 11                     | ७४७                                           |
| ग्रमति समणाण चोदग        | ५०७६         | २५२१          | "                      | ७७३                                           |
| ग्रसनी ग्रवाकडाग्        | ५११          | 8605          | ,,                     | ७७५                                           |
| ग्रमती एवं दास्स तु      | १६६३         | १६२१          | **                     | <b>५</b> १२                                   |
| श्रमती गच्छविसज्जग्      | ३७३          |               | 13                     | <b>= {</b> 8                                  |
| श्रसती ते गम्ममारो       | ३४५३         |               |                        | <u> ج ز                                  </u> |
| श्रनती य परिरयस्स        | ४६४          |               | ,,                     | ६५४                                           |
| अनती य भद्दशी पुरा       | ४६७६         |               | 21                     | १००७                                          |
| ग्रनती य भेनगां वा       | १३७२         | ४६३६          | ,,                     | १०२१                                          |
| ग्रमती य मत्तगस्या       | 488          |               | "                      | १४३७                                          |
| ग्रसती य लिंगकरण         | 8338         |               | 91                     | १४६२                                          |
| 19                       | ५७२२         |               | "                      | १४८१                                          |
| ग्रनती य सजयाण           | ५६२७         |               | *1                     | 1860                                          |
| यसती विगिचमाणो           | ४६०६         |               | >>                     | १८४७                                          |
| ग्रसतुण्णि खोम-रज्जू     | ६५३          | २३७६          | <b>&gt;</b>            | १५४३                                          |
| ग्रसची ऐ प्रमुपिड        | ११८४         | ₹ <b>५६</b> % | 11                     |                                               |
| ग्रसमाही ठाणा खलु        | ६४६३         |               | 11                     | 2009                                          |
| यसरी रते एभगे            | १३५०         | ४७६           | *1                     | २०१२                                          |
| ग्रमहाग्रो परिसिल्लत्तरण | ५४७६         | ५३८४          | 2,7                    | २० <b>२</b> ४                                 |
| यमयर ग्रजोगगावा          | ३८४१         | • • •         | "                      | २०४४                                          |
| ग्रसपत्ति ग्रहालदे       | <b>५३</b> २६ | २४०३          | <b>11</b>              | २०६१                                          |
| श्रितदी जित गाएगा        | ४८६७         | १००६          | ,,                     | २६६०                                          |
| श्रीसवगहित ति काउ        | <i>३४४</i>   |               | <b>)</b> )             | २६८४                                          |
| मिवगहिता तसादी           | ३४३          |               | <b>3</b> )             | २६६७                                          |
| म्रानिवाइकारखेहि         | ₹१५२         | ४२५३          | ,,                     | २१६न                                          |
| म्रासेवातिकारखेखा        | ४०३२         |               | "                      | ३१०४                                          |
| श्रीतवादिकारणगता         | ् १२२५       |               | >,                     | ३१२७                                          |
| ग्रसिवादिकारसमतो         | े २४११       |               | ,,                     | 388€                                          |
| यसिवादिकारसोहि           | ३ দ ४ ७      |               | "                      | ३१६१                                          |
|                          |              |               |                        |                                               |

| ग्रसिवे ग्रोमोयरिए | ३२०६         |      |                        | ५६६३         |
|--------------------|--------------|------|------------------------|--------------|
| ,1                 | ३२६६         | ४०५७ |                        | ****<br>**** |
| 19                 | ३३४२         |      | ••                     | <b>4</b> 843 |
| 15                 | ३३४४         | २००२ | n                      | ५८५२<br>५६५७ |
| ,,                 | 3850         | •    | "                      | ५७५७<br>५९६२ |
|                    | १३४६         |      | n                      | ५८५५<br>५८६७ |
| ,,                 | ३६०५         | १०१६ |                        | ५६७६         |
| "                  | ४५७५<br>४०५६ | 1016 |                        | ६०२६         |
| 11                 | ४१११         |      | "                      | ६०७२         |
| "                  | ४११८         |      | "                      |              |
| "                  |              |      | "                      | ७३४          |
| "                  | ४२०७         |      | ग्रसिवोम-दुट्ट-रोघग    | १६१२         |
| "                  | ४२८१         |      | श्रसिवोमाईकाले         | ६२३६         |
| "                  | X96X         |      | श्रसिवोमाघयगोसु        | ६११४         |
| "                  | ४३१७         |      | श्रसिकटकविसमादिसु      | १००          |
| ,                  | X3 EX        |      | ग्रस्सजतम् <b>तरते</b> | १०१          |
| n                  | ४४० ३        |      | ग्रस्सजमजोगाग          | ४४३७         |
| "                  | 8808         |      | ग्रस्सजय-लिगीहि तु     | ४७४५         |
| "                  | ४४१७         |      | ग्रस्सजयागा भिक्खू     | ४३६१         |
| "                  | ४४३१         |      | ग्रह ग्रत्थिपदिवयारो   | <i>७५</i> ५६ |
| "                  | ४४३⊏         |      | ग्रह उग्गहणतग          | १४००         |
| "                  | ४४४३         |      | ग्रह जारिसग्री देसी    | ४३६०         |
| ***                | ४४४४         |      | ग्रह जे य घोयमइले      | २२७=         |
| "                  | ४४६७         |      | ग्रह-तिरिय-उड्ढलोगा ग  | ६४           |
| "                  | ४४८४         | ४०५७ | ग्रह दूर गतव्व         | <b>ጸ</b> ጸ ዩ |
| "                  | ४६१३         |      | ग्रह पुरा गिन्वाघाय    | ६१२१         |
| "                  | ४६३१         |      | ग्रह माए।सिगी गरहा     | २७२५         |
| "                  | ४६५४         |      | ग्रह वायगोति भण्एाति   | २६३०         |
| "                  | ४६५⊏         | ४०४७ | ग्रह सउदगा उ सेज्जा    | ४२२=         |
| "                  | ४६७१         |      | ग्रह सिक्कयतय पुरा     | ६४५          |
| "                  | ४६८३         | ४०५७ | ग्रह सो विवायपुत्तो    | 3886         |
| 11                 | ४६८८         |      | ग्रहग सिव्विस्सामी     | ६७३          |
| "                  | ४८८१         | 3909 | ग्रहभावदरिसग्गम्मि वि  | २२५३         |
| 11                 | ४६७=         |      | ग्रहभावमागतेगा         | ४०३२         |
| 21                 | 3338         |      | ग्रहमेगकुल गच्छ        | ३१५          |
| **                 | ४४४६         |      | ग्रहय च सावराही        | ६३१०         |
| 11                 | ५६३०         |      | ग्रहव ग्रवभ जत्तो      | ५११४         |
| 52                 | प्रद्रप्र    | ३०६२ | ग्रहव जित ग्रित्य थेरा | २७४४         |
|                    |              |      |                        |              |

| ग्रहव जिंद ग्रन्थि थेरा                  | ५५५२        |             | ग्रहवा भिक्खुस्सेव                          | ५३३१          |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|
| ग्रहव गा कत्ता सत्या                     | ४८१६        | ६६०         | ग्रहवा महानिहिम्मि                          | ६५२६          |
| ग्रहव गा पृद्वा पुन्वेगा                 | ५०६३        | २८०७        | ग्रहवा रागसहगतो                             | ६६८           |
| ग्रहव गा मेत्ती पुन्व                    | २७३४        |             | ग्रहवा विशामरुएरए य                         | ६५२२          |
| ग्रहव गा सद्धा विभवे                     | १६५२        | १६१०        | ग्रहवा वातो तिविहो                          | ११६           |
| ग्रहव ए हेट्टडग्रतर                      | 580         |             | ग्रहवा वि ग्रगीयत्थो                        | ४८००          |
| ग्रहवाऽजत पडिसेवी                        | ६६२३        |             | ग्रहवा वि ग्रसिट्टम्मि य                    | १२६३          |
| ग्रहवा ग्रभुसिरगहरो                      | १२३१        |             | ग्रहवा वि कग्रोगोग                          | ५८८०          |
| ग्रहवाऽ <u>णु</u> सट्ठुवालभुवग्गहे       | ६६१२        |             | ग्रहवा वि गालबद्धे                          | ४७७४          |
| ग्रहवा ग्रवीभूते                         | ३२२६        | ४२५४        | ग्रहवा सचित्तकम्मे                          | २५६०          |
| ग्रहवा ग्राणादिविराहणाग्रो               | ५१३५        | २४८४        | ग्रहवासमगाऽसजय                              | ४७४७          |
| ग्रहवा याहारादी                          | ४१५६        | ४२७=        | ग्रहवा सय गिलागो                            | ६२४८          |
| ग्रहवाःऽहारे पूती                        | 002         |             | ग्रहवा सावेनिखतरे                           | ६६५१          |
| ग्रहवा उस्मग्गुस्सग्गिय                  | <b>८</b> २४ |             | ग्रहवा सिक्खासिक्खे                         | ३५२७          |
| ग्रहवा एगमहरो                            | ४७०६        | <b>८</b> ४४ | ग्रहवा सुत्तनिबधो                           | ६६७०          |
| ग्रहवा एगेऽपरिस्ते                       | ६३३५        |             | ग्रहिकरण भद्दपता                            | ४३७६<br>४३७६  |
| ग्रहवा एसगासुद्ध                         | ६२७७        |             | ग्रहिकरणमहोकर <b>ण</b>                      | २७७२<br>२७७२  |
| ग्रहवा एसेव गम्                          | ३५२२        |             | _                                           |               |
| ग्रहवा एसेव तवी                          | ३४२३        |             | ग्रहिकरणमतराए                               | ५३१३          |
| ग्रहवा ग्रोसहहेउ                         | ४०४२        | ४५५६        | ग्रहिकरण विगति जोए                          | ६३२७          |
| ग्रहवा को तस्स गुगो                      | ६६८६        |             | म्रहिकिचउ मसुभातो                           | ३३२४          |
| ग्रहवा गुरुगा गुरुगा                     | ४६०६        | १०४२        | ग्रहिगररा गिहत्थेहि                         | २८३४          |
| ग्रहवा चिर वसतो                          | ६०२९        |             | ग्रहिगावजगागो मूल                           | २१६           |
| ग्रहना छहि दिवसेहि                       | ६५५१        |             | ग्रहिमासग्रो उ काले                         | ६६            |
| ग्रहवा ज वर्द्धाट्ठ                      | ४३३४        |             | ग्रहियस्स इमे दोसा                          | ५५९६          |
| ग्रहवा ज भुक्खत्तो                       | ३७६२        | ६००२        | ग्रहियासिया तु ग्रतो                        | ६११६          |
| ग्रहवा ए। चेव वज्भति                     | ३३३१        | r           | म्रहिरण्यागच्छ भग <b>व</b>                  | ३०४३          |
| ग्रहवा ए। मज्ज जुत्त                     | २६३३        | •           | ग्रहि-विच्डुग-विसकट                         | ४०१०          |
| ग्रहवा ततिते दोसो                        | ३६०३        | ४१७०        | ग्रहुणुद्वियं च ग्रग्-                      | ४३८२          |
| ग्रहवा तिगसालवेगा                        | ३८७१        |             | <b>अहोरत्ते सतवीस</b>                       | ६२८४          |
| ग्रहवा निष्गि सिलोगा                     | ६०६१        |             | अकम्मि व भूमीए                              | १२ः७          |
| ग्रहवा तेसि ततिय                         | २६३०        | ४८२७        | भ्रके पलियके वा                             | २३ <b>१</b> ० |
| अहवा दुग य गावग                          | १३६२        |             | श्रगारा उवगारा                              | ५६२           |
| ग्रहवा पटमे छेदो<br>ग्रहवा पढमे दिवसे    | ३५३०        |             | त्रगाल उपगाल<br>त्रगुट्ठ पोरमे <u>न्</u> ना |               |
| अहवा पराएग्। दिवस्<br>अहवा पराएग्। दिवस् | २५३७        |             |                                             | १२२७          |
| ग्रहवा पचण्ह सजतीत्।                     | ६५७७        |             | ग्रगुलिकोसे पराग                            | ६२०           |
| महवा पालयतीति                            | ४३३२        | २४०६        | ग्रछ <b>ग्</b> तवट्टग्। वा                  | १५३१          |
| ग्रहवा भिक्तवुस्सेय                      | १६५२        | ३७०६        | अछ्यो सम्मद्दा                              | १६३१          |
| 3.11.4                                   | प्रश्च्य    | २४७६        | <b>ग्र</b> जग्ग-खंजग्ग-क <b>द्म</b> लित्ते  | ४०५७          |
| `                                        |             |             |                                             |               |

# सभाष्य चूर्णि निशीथ सूत्र

| ग्रजग्ग-दहिमुखाग्            | ५२          |       |                                          | 2 - 10            |
|------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------|-------------------|
| ग्रडयमुजिभय कप्पे            | ६१०६        |       | "                                        | 003               |
| ग्रतद्वांगा ग्रसती           | १७४३        | ३७६६  | ग्राइण्ले बहुएल                          | १०३               |
| ग्रतम्मि व मज्भमि व          | २३७६        | ४८१६  | ग्राइण्णे रयणाइ<br>ग्राइण्णे लहुसकारण    | २५१०<br>६०२       |
| ग्रतर ग्गिमतिश्रो वा         | १३४७        | • `   | त्राउक्काए लहुगा                         | ४३४०<br>१         |
| ग्रतरपल्लीगहित               | ४१६३        | ५३१२  | ग्राउपगर सहुगा<br>ग्राउग्गहखेत्ताग्रो    |                   |
| ग्रतरपल्ली लहुगा             | ३२५७        | 7111  | त्राउ न्जोवस विसार<br>त्राउ ज्जोवस विसार | २१ <b></b><br>५२२ |
| ग्रतररहितागातर               | ४२५=        |       |                                          | २२२<br>४२०७       |
| ग्रत न होइ देय               | रद४४        | 6070  | "<br>ग्राउट्ट जरो मरुगारा                | ४३४४              |
| ग्रतेउर च तिविध              | २५१३        | ,     | ग्राउट्टियावराह                          | ६१७४              |
| ग्रतो ग्रलब्भमाग्रेसग्मादीसु | २३६१        | ४५२५  | ग्राउत्तपुव्वभिगते                       | <b>410</b> 0      |
| ग्रतो ग्रहोरतस्स उ           | ६०७०        | , , , | <b>ग्राउरपाउग्गम्मी</b>                  | ₹ <b>१</b> १७     |
| ग्रतो ग्रावगामादी            | ४७३१        | =७१   | ग्राउ वल च वड्ढति                        | ₹₹£%              |
| ग्रतो गिह खलु गिह            | १५३४        | •     | ग्राऊ ग्रगएी वाक                         | २४०५              |
| अतो शियसगी पुरा              | १४०३        | ४०५७  | ग्राऊ तेऊ वाऊ                            | ३१३०              |
| ग्रतो पर-सक्खीय              | ३०४५        |       | ग्राएस विसवादे                           | २६९२              |
| ग्रतो बहि कच्छ-पुडादि        | 9389        | ३४७२  | श्राकड्ढ <b>रामाकसण</b>                  | ६०१४              |
| श्रतो वहिं च घोत             | ६१०२        |       | श्राकपिता शिमित्ते ग                     | २६६४              |
| ग्रतो बहिच भिण्एा            | ६१०५        |       | त्राकिपया शिमित्ते श                     | ४४०६              |
| स्रतो बहिं एा लब्भित         | 7883        | १८६५  | श्रागम गम कालगते                         | ४५६०              |
| "                            | १८८५        | १८६७  | ग्रागमसुयववहारी                          | ६३९३              |
| "                            | २८६६        | १८६८  | ग्रागमिय परिहरता                         | ४७५६              |
| ग्रतो बहि व दड्ढे            | ५५५०        |       | ग्रागरणदी कुडगे                          | <b>५</b> ५५६      |
| श्रतो मरो किरिसिया           | 3332        |       | ग्रागर पल्लीमादी                         | ४८६०              |
| श्रतोवस्सय बाहि              | १२३५        |       | श्रागतागारादिसु                          | २३१२              |
| अतो वहि सजोयगा               | ६२००        |       | <b>ग्रागतागारादी</b>                     | 8843              |
| <b>ग्रधकारो पदीवे</b> रा     | ४८६८        | १००७  | <b>ग्रागतागा</b> रेसु                    | 8888              |
| ग्रब केएा तिऊएा              | ४७००        |       | ,,                                       | १४५८              |
| ग्रबगमादी पनक                | ४७१२        |       | ग्रागतारागारे                            | २३४२              |
| ग्रा                         |             |       | <b>ग्रागतारादीसु</b>                     | १४३९              |
| <b>ब्राइण्एापिसित महिगा</b>  | ६१६०        |       | ग्रागतु ग्रहाकडय                         | ५५६२              |
| श्राइण् <b>रामरा</b> गइण्ग   | १४८३<br>८६६ |       | श्रागतु एतरो वा                          | १८६२              |
| ब्राइण्सम्साइण्सा<br>"       | १४७१        |       | ग्रागतुएसु पुन्व                         | ३२४४              |
| "                            | १४६१        |       | ग्रागतुग तज्जाता                         | ४६५२              |
| श्राइण्ण लहुसएएा             | 003         |       | श्रागतुग तज्जाया                         | ४६५५              |
| 11                           | 803         |       | ग्रागतुग तु वेज्ज                        | २४७५              |
| "                            | ६०६         |       | <b>ग्रागतुगारिए तारिए</b> य              | ५८८ ३             |

| ग्रागतु तदुत्थेण व          | २१५१    |      | ग्रातविसुद्धीए जती                 | ११३२         |
|-----------------------------|---------|------|------------------------------------|--------------|
| ग्रागतु पड्या जायस          | ३०६६    | १९६५ | ग्रातसमुत्थमसज्भाइय                | ६१६६         |
| त्रागांड फरुसमीसग           | ४२६३    | •    | ग्रातकविष्पमुक्का                  | १७७८         |
| आगाढ कल्तनात्तग             | ४६६१    |      | ग्रातावण तह चेव उ                  | प्र३४२       |
| 11                          | ४५५५    | १०२६ | <b>ग्राताव</b> ण साहुस्सा          | ४३४४         |
| भागा <b>ढमगागा</b> ढ        |         | 1.11 | ग्रातियरो मोत्तूरा                 | ४६७०         |
| म्रागाढमणागाढे              | ४२१     |      | ग्रादरिसपडिहता                     | ४३२१         |
| "                           | १४६४    |      | ग्रादागो चलहत्थो                   | ४८६          |
| ,,                          | ३१०७    |      | म्रादिग्गहरोगा उग्गमो              | ४३४          |
| म्रागाढ पि य दुविह          | २६०७    |      | म्रादिभयगाग तिण्ह                  | १६६७         |
| श्रगाढे श्रण्णलिंग          | ४७२४    | ३१३६ | ग्रादीग्रदिट्टभावे                 | ६२१३         |
| ग्रागाढे ग्रहिगरगो          | १७७१    | २७१३ | त्रादेसगा पचगुलादि                 | ५३           |
| <b>त्रागार्गमिदिएण</b>      | २३३५    |      | श्राधाकम्मादी शिकाए                | १०८१         |
| त्रागारिय दि <u>ट</u> ्ठ तो | ६५११    |      | ग्राधारोवधि दुविधो                 | ११५२         |
| ग्रागारेहि सरेहि य          | ६३६८    |      |                                    | ५२५          |
| म्राघातादी ठाणा             | ४१३५    |      | श्रापुच्छग् श्रावस्सग<br>सम्बद्धाः |              |
| ग्राचडाला पढमा              | १४७३    | ३१५५ | ग्रापुच्छग्कितिकम्मे               | ६ <i>१२७</i> |
| ग्राचेलक्कुद्देसिय          | 8 F 3 X | ६३६४ | म्रापुच्छित उगगाहित                | ११५५         |
| ग्राग्यगो जा भयग्।          | १३०६    | ४६०६ | ग्रापुच्छिय ग्रारिक्खय             | २३६२         |
| ग्राणद ग्रपडिहय             | २६१०    |      | "                                  | ३३८५         |
| ग्राणाइणो य दोसा            | २८३६    |      | म्राभरगपिए जागसु                   | ५२१०         |
| आर्गाए जिग्नवराण            | ५४७२    | ५३७७ | ग्राभिग्गहियत्ति कए                | १४४६         |
| ग्रागाए ऽ मुक्कघुरा         | १०२३    |      | ग्राभिग्गहियस्सासति                | १२४६         |
| श्रागाए वोच्छेदे            | ६७०     |      | त्राभोएत्तारा विदू                 | <i>२५७४</i>  |
| श्राणादिणो य दोसा           | ५७४०    | ३२७१ | श्राभोगिगीय पसिगोग                 | १३६९         |
| श्राणादिया य दोसा           | २३४८    |      | ग्रामज्जगा पमज्जगा                 | १५१६         |
| "                           | २७३५    |      | श्रामफलाइ न कप्पति                 | ४७५७         |
| यागादि रसपमगा               | 8038    | १०३७ | स्रामति स्रव्भुवगए                 | ४२८८         |
| श्रासाभगे सास               | ६६९३    | • (- | ग्रामे घडे निहित्त                 | ६२४३         |
| ग्रागुगदेसे वासेगा विगा     | ४६२४    |      | ग्रायपरउभयदोसा                     | ३७८२         |
| श्रातनर परतरे वा            | ६५४०    |      | ग्रायपर-पडिक्कम्म                  | ३८१७         |
| ग्राततरमादियारा             | ६५५६    |      | 11                                 | ७६३६         |
| ग्रात-पर-मोहुदीर्ग          | १४६८    |      | म्रायपर-मोहुदीरगा                  | १२१          |
| "                           | १५१७    |      | त्रायपरोभयदोसो                     | ५३०          |
| ग्रातपरे वावत्ती            | ४६०४    |      | ग्रायरिग्रा ग्रभिसेग्रो            | ≂७१          |
| ग्रातपरोभावस्ता             | १४५२    |      | ग्रायरिए ग्रभिसेए                  | २६८५         |
| ग्रातवय च परवय              | १०४२    |      | ग्रायरिए ग्रभिसेगे                 | ६०२०         |
| 1117                        | 1004    |      |                                    |              |

## सभाप्य चूर्णि निशीय सूत्र

| ग्रायरिए उवज्भाए              | ४५७४         | ४४७४   | श्रायारे ग्रग्हीए          | ६१६६         |     |
|-------------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|-----|
| ग्रायरिए उवज्भाय              | २७४१         | ४४७६   | ग्रायारे चउसु य            | ७१           |     |
| ग्रायरिए कह सोही              | ६६२८         |        | श्रायारे णिक्खेवो          | 8            |     |
| ग्रायरिए कालगते               | ५५०२         | ५४०६   | ग्रायारो ग्रगा चिय         | ą            |     |
| ग्रायरिए एालत्तो              | <b>५६</b> ५  | ६१०७   | त्रायुहे दुण्णिसट्टम्मि    | ४८७०         |     |
| ग्रायरिए दोण्णि भ्रागत        | ५४८७         | प्र३६२ | श्रारिक्खतो विसज्जेति      | ३३८६         |     |
| ग्रायरिए भएगहि तुम            | ४५५२         |        | ग्रारभडा सम्मद्दा          | १४२=         |     |
| म्रायरिए य गिलाएो             | ३०           | ५०८७   | श्रारभनियत्तारा            | ४०६४         |     |
| ,,                            | ११२६         | 11     | ग्राराम मोल्लकीते          | ४७६४         |     |
| "                             | ११२६         |        | म्रारिय-म्रारियसकम         | ५७३०         |     |
| "                             | १६२५         | ४०८७   | ग्रारियमगारिएसु            | ४७२६         |     |
| "<br>स्रायरिस्रो स्रायरिय     | २६२२         |        | म्राच्व <b>णा</b> जति मासा | ६४८४         |     |
| ग्रायरिग्रो एग ए। भरो         | २७६४         | ५७४८   | ग्रारहणे प्रोरहणे          | ४८३५         |     |
| ग्रायरिग्रो केरिसग्रो         | ६६१३         |        | ग्रारोवण उद्दिष्टा         | ६४३८         |     |
| ग्रायरियो चउमासे              | २८०३         | ५७६९   | श्रारोवसा जहण्सा           | ६४३५         |     |
| ग्रायरिग्रो वि हु तिहि        | ५५७१         |        | ग्रारोह परीणाहो            | २४५०         | ;   |
| ग्रायरितो कु डिपद             | 3837         |        | ग्रालत्ते वाहित्ते         | <b>८</b> ६३  |     |
| श्रायरितो पवत्तिग्रीय         | 8609         |        | ग्रालवरा पडिपुच्छरा        | १८८७         |     |
| ग्रायरिय ग्रभावित             | ११०५         |        | ग्रालवण् तु दुविह          | ६२२          |     |
| ग्रायरिय उवज्भाए              | ३३७६         |        | ग्रालबर्गे विसुद्धे        | २०६२         |     |
| 11                            | 3022         | ४४७६   | "                          | ३२६२         |     |
| ग्रायरिय उवज्भाया             | ३७३५         | २७५०   | "                          | <b>५</b> ८१२ | ₹   |
| ग्रायरियपादमूल                | ३८४६         |        | ग्रालावरा पडिपुच्छरा       | २८८१         | X   |
| ग्रायरिय बालवुड्डा            | १६२४         |        | "                          | ६५९६         |     |
| "                             | ४५६६         |        | <b>ग्रालावो देवदत्तादि</b> | ८६४          |     |
| ग्रायरिय-वसभ-ग्रभिसेग         | 8833         | १०७०   | ग्रालिहण-सिच-तावण          | २४२४         |     |
| ग्रायरियसाघुवदगा              | १०५५         | २७४२   | श्रालिंगणावतासण            | ४६८          |     |
| ग्रायरियादीए भया              | <b>አ</b> ልጸጸ |        | म्रालिगते हत्थादिभजएो      | ५१७६         | २५  |
| ग्रायरियादी वत्यु             | ४८१४         | ६५५    | ग्रालीढ पच्चलीढे           | ६३००         |     |
| ग्रायरिया भिवखूण य            | ३४१७         |        | ग्रालोगम्मि चिलिमिली       | ६१६२         |     |
| ग्राय कारणमागाढ               | 8280         | ६५१    | श्रालोयए। तह चेव तु        | ६३७६         |     |
| ग्रायविलिए व्विति <b>य</b>    | ६२४७         |        | ग्रालोयण ति य पुणो         | ६६२७         |     |
| ग्रायविलस्स-लभे               | १६०७         |        | ग्रालोयणाविहाग्            | ६५७८         |     |
| ग्राया तु हत्य पाद            | ६३५          |        | श्रालोयगापरिगमो            | ६३१२         |     |
| श्राया सजम पवयए।              | १४४१         |        | <b>म्रावडरामादिएसु</b>     | ३०२१         | १६२ |
| ग्रायारपकप्पस्स उ             | २            |        | ग्रावण्णो इ दिएहि          | ६४४८         |     |
| ग्रायारिवराय गुरुकप्पमादीवरा। | ३८६४         |        | श्रावरितो कुम्मेहि         | ५६१          | ४६२ |
|                               |              |        |                            |              |     |

|                                  |      |      | जिल कर समामामा                            | १८४६                          |
|----------------------------------|------|------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| श्रावरिसायरा उवलिपण              | २३१६ |      | ग्रासि तदा समगुण्गा<br>ग्रासित्तो असित्तो | <i>३५७४</i>                   |
| ग्रावस्सिया गिसीहिय              | २११  | ३४३८ |                                           | ६३६६                          |
| ,                                | ५३८३ | ३४३८ | श्रासेण य दिहु तो                         |                               |
| ,,                               | ६१३६ |      | म्राह <b>न्चुवाति</b> णावित               | ४१६२                          |
| ग्रावहति महादोस                  | ३६७४ |      | म्राह जित ऊरामेव                          | २६५४                          |
| म्रावात तघ चेव य                 | 578  |      | म्राहा म्रघेय कम्मे                       | २६६६                          |
| म्रावाय गिव्वाव                  | १२२  |      | ग्राहाकम्म सइ घातो                        | ५६ <i>६</i> १<br>३८३ <b>५</b> |
| त्रावासग कातूग                   | ६१२४ |      | म्राहाकम्मिय पाग्ग                        | २५ <i>२</i><br>३२५०           |
| म्रावासग छक्काया                 | ३५५० |      | श्राहाकम्मुद्देसिय<br>जन्मकारे जिल्लि     | २६६३                          |
| <b>ग्रावासग परिहा</b> गी         | ४३०  |      | ग्राहाकम्मे तिविहे                        | ४३००                          |
| त्रावासगमादीय                    | ६१८० |      | ग्राहातच्च-पदागो<br>ग्राहारउग्गमेण        | १८३५                          |
| <b>त्रावासगमादीया</b>            | ६२१४ | ६७६  | म्राहारज्ञभवो पुरा                        | ४७२                           |
| त्रावासग सज्भाए                  | ४३४६ | ३१६३ | न्नाहार उवहि देह्                         | ५७=१                          |
|                                  | ६३४३ |      | ग्राहार उवहि देहे                         | ४३५६                          |
| "<br>स्रावासग् स्रिएायत          | ४३४७ |      | ग्राहार उवहि विभत्ता                      | २११=                          |
| त्रावास वाहि ग्रसती              | २२४  | ३४५४ | ग्राहार उवहिं सेज्जा                      | २५७६                          |
| श्रामारा नगर जराता               | ५३६८ | "    | 27                                        | ४६३४                          |
| "<br>ग्रावास-सोहि ग्रखलत         | ४०१६ | ६१९  | 11                                        | ६२६९                          |
| ग्रावासित व वूढ                  | ६११३ |      | <b>ग्राहारदीग्</b> ऽसती                   | ६२३५                          |
| त्रानास्तरमञ्ज <b>णया</b>        | ६३३२ |      | ग्राहारमगाहार <del>स्</del> स             | ४६३४                          |
| श्रासकरणादि ठाणा                 | ४१३२ |      | श्राहारमतभूसा                             | २२८७                          |
| ग्रासगतो हित्यगतो                | ६२५  | ३५५७ | श्राहारमतरेणाति                           | १२४                           |
| त्रासज्जि <b>ग्</b> सीहियावस्सिय | ५२३  | २५८८ | ग्राहारविहारादिसु                         | ११                            |
| श्रासण्णतरो भयमायती              | 303  |      | म्राहारादीग्ऽड्ठा                         | ४३५३                          |
| ग्रासण्एामुक्का उद्विय           | २५५५ |      | ग्राहारादुप्पादग                          | २४१२                          |
| ग्रासण्गुवस्सए मोत्तु            | ११३५ |      | ग्राहारादुवभोगो                           | २४२१                          |
| श्रासण्यो परभिणतो                | ४५५४ |      | ब्राहारे जो उ गमो                         | प्रहइ४                        |
| श्रासण्सो साहति                  | १७६६ |      | ग्राहारे ताव छिंदाहि                      | ३८६८                          |
| श्रासण्णो य छ,णूसवो              | ५२७६ | ३३५५ | ग्राहारो व दव वा                          | ४१६६                          |
| श्रासक-वेरजराग                   | १८२६ |      | ग्राहारोवहिमादी                           | ४५०६                          |
| ग्रासदग-कटुमग्रो                 | १७२३ | १४७६ | <b>ग्राहिंडए</b> विवित्ते                 | २७१५                          |
| श्रासद पीढ मचग                   | ५६५१ |      | ग्राहिडति सो गिच्च                        | २७१६                          |
| ग्रासाद-पुण्णिमाए                | 3888 | ४२८० | <b>ग्राहेण दारग</b> इत्तगारा              | ३४८२                          |
| ग्रासाटी इदमहो                   | ६०६५ |      |                                           | द                             |
| स्रामाण य हत्यीण य               | २६०१ |      | 5 - 58                                    |                               |
| यासासो वीनासो                    | १७४द | १७७६ | इग्र ग्रगुलोमण तेसि                       | <i>५५७</i>                    |
| ग्राना हत्यी खरिगाति             | ३६६५ |      | इच्छाग्रुलोमभावे                          | ३०२६                          |
|                                  |      |      |                                           |                               |

#### सभाष्य चूर्णिनिशीय सूत्र

| इच्छामि कारगोगा        | १६१३        |      | इस्सरसरिसो उ गुरू                    | ६६२६          |     |
|------------------------|-------------|------|--------------------------------------|---------------|-----|
| इट्टग-छणम्मि परिपिडताण | ४४४६        |      | इस्सालुए वि वेदुक्कडयार              | <b>F3 X F</b> |     |
| इट्ट-कलत्त-विश्रोगे    | १६८७        | ३७११ | इह परलोए य फल                        | ४=१६          |     |
| इतरह वि ताव गच्य       | ८४०         |      | इहलोइयागा परलोइयागा                  | <b>३११</b> २  |     |
| इतरेसि गहगाम्मी        | २४८४        |      | इहलोए फलमेय                          | ६१७=          |     |
| इतरेसु होति लहुगा      | २१०५        |      | इह लोगादी ठागा                       | ४१४०          |     |
| इत्तरोवि य पतावे       | ४४६६        |      | इह वि गिही ग्रविसहरणा                | २८४४          |     |
| इतरिय्रो पुण उवधी      | १४३४        |      | इहरह वि ता न कप्पइ                   | ६०३२          |     |
| इत्तरिय पि ग्राहार     | ३२१५        |      | इहरह वि ताव ग्रम्ह                   | <b>५२</b> ६८  | ą   |
| इति एस प्रसुण्एवसमा    | ११=१        |      | इहरह वि ताव गधो                      | ६०५०          | ,   |
| इति चोदगदिट्ठ त        | १३८०        |      | इहरह वि ताव लोए                      | <b>₹</b> ₹१   |     |
| इति दप्पतो ग्रगाइण्ग   | ४८६३        |      | इहरा कहासु सुिंगमो                   | ४२६३          | ą   |
| इति दोसा उ अगीते       | 3028        |      | इहरा परिट्ठविशया                     | ४०६७          | 2   |
| इति सउदगा तु एसा       | 3082        |      | इहरा वि मरित एसो                     | ५६९६ ।        | 3   |
| इति सदसण-सभासग्रेह     | १६८६        |      | इगाल-खार-डाहो                        | १५३७          | ,   |
| इत्थि-परियार-सद्दे     | २०१५        |      | इ दमहादीएसु                          | २४८०          |     |
| इत्थि पडुच्च सुत्त     | २४६६        |      | इदमहादीसु समागएसु                    | <b>३१३३</b>   | 2   |
| इत्थिकह भत्तकह         | ११          |      | इदियपडिसचारो                         | <b>ই</b> দেওদ |     |
| इत्थिकहास्रो कहेति     | ३५६३        | ५१५६ | इदियमाउत्तारा                        | ६१४६          |     |
| इत्थी जूय मज्ज         | 3308        | ६४०  | इदिय सलिंग गाते                      | ४३६           |     |
| इत्थी रापु सको वा      | १६१४        |      | इदियाणि कसाये य                      | ३व४८ '        |     |
| इत्यी पुरिस नपु सग     | ५०३८        | ६३७  | इदेगा वभवज्भा                        | 8608          | ٠ १ |
| इत्थीण मज्भम्मी        | २४३०        |      | इधराधूमे गर्घ                        | 50×           |     |
| इत्थीगातिसुहीगा        | २४३३        |      | ,,,                                  | ४७१०          |     |
| इत्थीमादी ठाणा         | ४१३७        |      | इघरासाला गुरुगा                      | <b>73</b>     | 3.  |
| इत्थी सागारिए          | 339×        | २५५२ | 3                                    | <del>S</del>  |     |
| इत्यीहि गाल-बद्धाहि    | १७६४        |      | ईसर-तलवर-माडविएहि                    | २५०२          | Ę   |
| इधरध वि ताव सद्        | १७७२        |      | ईसर भोइयमादी                         | २५०३          | Ę   |
| इधरह वि ताव गरुय       | दर्द        |      | ईसरियत्ता रज्जा                      | ५१६०          | ٦!  |
| इम इति पच्चक्खम्मी     | २५८६        |      | ईसि ग्रधोगता वा                      | १ ७७६         |     |
| इय सत्तरी जहण्णा       | \$ \$ X R   | ४२८४ | ईसि भूमिमपत्त                        | ३४७८          |     |
| इय विभिगित्रो उभयव     | १७८०        |      | 7                                    | T             | ٠   |
| इयरह वि ता ए। कप्पति   | ५०६२        |      |                                      |               |     |
| इरिएसण्-भासाण्         | ३१७६        |      | उउवद्धपीढफलग                         | 8385          |     |
| इरिय ए सोधियस्स        | ४८८         |      | उक्कोसग्रो जिलाल                     | 8880          | 80  |
| इरियावहिया हत्यतरे     | <i>६१४१</i> |      | उक्कोसगा तु दुविहा<br>उक्कोसतिसामासे | 50            |     |
| इरियासमिति भासेसणा     | ₹ <i>₹₹</i> |      |                                      | ६६०<br>५८३८   | ४०  |
| इस्सरनिवखतो वा         | ४८४२        |      | "                                    | 20 40         | 00  |

| उक्कोस माउ-भज्जा            | ५१६७                                      | २५१७ | उच्चतभत्तिए वा                     | ६००२          |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------|
| उक्कोस विगतीस्रो            | ३४६०                                      | २६१२ | उच्चताए दाए                        | ४४६२          |
| उक्कोसाउ पयाग्रो            | ६५४६                                      |      | उच्चसर-सरोसुत्त                    | २८१८          |
| उक्कोसेरा दुवालस            | ६०६२                                      |      | उच्चारपासवएाखेल मत्तए              | ३१७२          |
| उक्कोसो श्रद्वविघो          | १४१२                                      | ४०६५ | उच्चारमायरित्ता                    | १८७३          |
| उक्कोसो थेराग               | १४११                                      | 8308 | **                                 | १८८०          |
| उक्कोसो दहू एा              | ३५१२                                      |      | उच्चार पासवरा                      | १७३२          |
| ,,                          | <i>७४४७</i>                               |      | उच्चार वोसिरिता                    | १८७७          |
| उक्क.सोवधिफलए               | 3508                                      |      | उच्चाराति ग्रथडिल                  | ३७५७          |
| <b>उ</b> क्खिप्पत्तगिलाग्गो | 300 €                                     | १६७८ | उच्चारे पासवर्गे                   | १७५४          |
| उगाम उपादरा                 | २०७३                                      |      | उच्छवछरोसु सभारित                  | ५२७७          |
| उग्गम उप्पायम्              | १८३३                                      |      | उच्छाहितो परेगा व                  | ४४४४          |
| ,,                          | ४६७२                                      |      | उच्छाहो विसीदते                    | २६८१          |
| **                          | २०६७                                      |      | उच्छुदसरीरे वा                     | ४०५१          |
| "                           | 8338                                      |      | उच्छोलसुप्पिलावस                   | रैननर         |
| <b>उग्गमदोसादीया</b>        | ४७१६                                      | 5¥€  | उच्छोल दोसु ग्राघस                 | ४६४१          |
| 1)                          | 8038                                      |      | उज्जासट्वासादिसु                   | ४६५५          |
| "                           | X33¥                                      |      | <b>उ</b> ज्जाराऽटूटालदगे           | २४२६          |
| <b>चग्गमविसुद्धिमादिसु</b>  | <b>2</b> 532                              |      | उज्जाग्रहक्लमूले                   | 3€25          |
| उगाममादिसु दोसेसु           | *880                                      |      | उज्जाणा ग्रारेण                    | ४१७०          |
| उग्गममादी सुद्धो            | १२७४                                      |      | उज्जा <b>णाऽऽ</b> उह <b>णूमे</b> ण | ४७४२          |
| उग्गयमग्रसकणे               | २८६६                                      | £30% | उज्जाणातो परेण                     | ४१८२          |
| उग्गयमगुग्गए वा             | २६२६                                      | ५६२३ | उज्जालज्भपगाग                      | २१६           |
| उग्गयवित्ती मुत्ती          | २८ १                                      | १७८८ | उज्जुत्तरा से ग्रालोयराए           | २६६०          |
| <b>जग्गह्</b> रातगपट्टे     | 2385                                      | ४०८२ | ,,                                 | २६ <b>= १</b> |
| उग्गहवारग्गकुसले            | ३०१६                                      | 3838 | उज्जोयफुडम्मि तु                   | ४३२०          |
| उग्गातिकुलेसु वि            | ४४१४                                      |      | उट्ट-शावेसुल्लघण                   | ५६६           |
| उग्गिण्एदिण्ए अमाये         | <b>२</b> =४६                              |      | उट्टेज्ज शिसीएज्जा                 | २८६५          |
| उग्घातासुग्वाते             | ६४२१                                      |      | ,,                                 | ६६००          |
| <b>उ</b> ग्घातियमासारां     | ६५४४                                      |      | उट्टे त निवेसते                    | ३४४२          |
| उग्घातिय वहते               | २८६८                                      |      | उडुवद्धिगमेगतर                     | १२३८          |
| उग्घातिया परित्ते           | XOZZ                                      | =47  | <b>उडुवद्धे रयहर</b> ण             | 300           |
| उग्घायमगुग्घातो             | <i>そまな</i>                                |      | उडुमासो तीसदिएो                    | ६२८४          |
| उग्घायमगुग्धाय              | २८६१                                      |      | उडुवास सुहो कालो                   | 540           |
| 11                          | ३५३३                                      |      | <b>उड्डाहरक्खणट्ठा</b>             | ₹₹            |
| n                           | ्रे ३४४४                                  |      | उड्डाह च करेज्जा                   | ४२६६          |
| चग्घायमगुग्घाया             | ् ६६७४                                    |      | उड्डाह व कुसीला                    | 802           |
| चम्पायमस्तुग्वायो           | ्री ६६४४                                  |      | उड्दमहे तिरियम्मि य                | 4154          |
|                             | N. C. |      |                                    |               |

# सभाष्य चूर्णिनिशीय सूत्र

|                          | 2424         |               | C C                    |              |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|
| उड्ढस्सासो ग्रपरिककमो य  | ३६३१         |               | उद्दावरा ग्रिन्विसए    | ४७६३         |
| उड्ढ थिर श्रतुरित        | 8838         |               | n                      | <b>५१५१</b>  |
| उड्ढे केण कतिमण          | १२६६         |               | "                      | ३३७६         |
| उड्ढे वि तदुभए           | <b>१</b> ६७८ |               | उद्दिष्ठ तिगेगतर       | ४०१०         |
| उण्णातिरित्तमासा         | ३१४८         |               | उद्दिष्टमसुद्दिह       | <b>६३</b> ४४ |
| <b>उ</b> ण्गियवासाकप्पा  | ३२०६         |               | उद्दिष्ट्राम्रो नईम्रो | ४२०८         |
| उण्णिय उट्टिय वावि       | ४५०२         |               | उद्दिसिय पेह ग्रतर     | १००५         |
| उण्गोट्टे मियलोमे        | ७६०          |               | उद्दूढसेस वाहि         | ३४६३         |
| उण्होद-छगरा-मट्टिय       | ४६३४         |               | उद्देसगा समुद्देसगा    | २०१६         |
| उत्तरा-ससावयारा य        | ३१३६         | २७४७          | उद्देसिम्म चउत्थे      | २३५०         |
| उत्तदिए। सेसकाले         | ६३८८         |               | उद्देसियम्मि लहुगो     | २०२२         |
| उत्तरकरण एगग्गया         | ३२१६         |               | उद्घ सित्ता य तेगा     | १७८१         |
| उत्तरगुणातिचारा          | ६५२६         |               | उद्धसियामो लोगसि       | १५६५         |
| उत्तरणिम्म परूविते       | <b>*</b>     | ४६३४          | उद्धियदडो गिहत्यो      | ६४१७         |
| उत्तरमाणस्स एदि          | 385          |               | उद्धियदडो साहू         | ६४१७         |
| उत्तरमूले सुद्धे         | 033\$        | <b>3888</b>   | उपचारेण तु पगत         | ሂኖ           |
| उत्तर-साला उत्तर-गिहा    | २४८८         |               | उप्पक्कमे गत्त         | २२७२         |
| उत्तिगो पुरा छिडु        | ६०१८         |               | उपग्कारगे गतु          | ३२७१         |
| उत्थाएं। सहपाएं          | 3028         |               | उपण्णासुप्पण्गा        | ३८६४         |
| उद्उल्ल मट्टिया वा       | १८४८         |               | उप्पण्णे ग्रधिकरणे     | १७०८         |
| उदउल्लादीएसू             | १८४१         |               | उप्पण्णे उवसग्गे       | ४४३६         |
| उदए कप्पूरादी            | ३७६१         | ६००१          | उप्पण्णे गाग्वरे       | ५७३६         |
| उदए चिवललपरित्त          | ४२३१         | ५६४१          | उप्पत्ती रोगाण         | ६५०४         |
| उदएग् वातिगस्स           | 32=8         | ४१६४          | उप्परिवाडी गुरुगा      | ४६६०         |
| उदग-ग्गि-तेणसावयभएसु     | ४६२          |               | उप्पल-पउमाइ पुरा       | ४८ ३८        |
| उदगसरिच्छा पक्खेग्।ऽवेति | ३१८६         |               | उप्पात ग्रागिच्छप्पितु | 348          |
| उदगतेण चिलिमिणी          | ४३४८         | २४२२          | उप्पादगमुप्पण्णो       | १८१६         |
| उदगागिएतिएोमे            | ¥€₹=         |               | उप्पायगोसगासु वि       | २०८४         |
| उदगागिएवातादिसु          | ३१३२         | २७४४          | उन्बद्ध पवाहेती        | ६०११         |
| उदिरयमग्रो चउसु वि       | ५७४⊏         |               | उन्भामगऽसुन्भामग       | ४०८२         |
| उदाहडा जे हरियाहडीए      | ५८१६         | <b>₹33</b> \$ | उन्भामग वडसालेगा       | \$80         |
| उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणो    | ४७४≂         | 3258          | उभग्रो वि ग्रद्धजोयण   | ३१६२         |
| उदुवद्धे मास वा          | ४६६६         |               | उभयगणी पेहेतु          | ४६२७         |
| उद्दरे विमत्ता ,         | २६३४         | ४८३०          | उभयद्वातिशिविद्व       | २४६६         |
| उद्दरे सुभिक्खे          | १६६=         | १०१८          | उभयघरणिम्म दोसा        | ४३३२         |
| , ,,                     | ३४२६         | ,,            | उभयम्मि व ग्रागाढे     | १६०१         |
| 11                       | ¥550         | "             | उभयस्स निसिरणुद्वा     | 1978         |
| उद्दारा परिद्वविया       | <b>ፈ</b> ጸጸ  | 3608          | उभयो पडिवदाए           | 184          |

| 11                        | ४४६ .               | २६१५ | उवरि तु पचभइते       | ६४६०         |
|---------------------------|---------------------|------|----------------------|--------------|
| अभयो सह-कज्जे वा          | ६५७                 | २३८० | उवरि तु मु जयस्सा    | 522          |
| <b>उम्मत्तवायस</b> रिस    | ५२४७                | ३३२६ | उवरिंसते लहुग        | १२८२         |
| n                         | ० थ ६ ४             | ३३२६ | उवलक्खिया य उदगा     | ४२६१         |
| <br>उम्मर कोहिंवेसु य     | ५७१६                |      | उवलजलेगा तु पुन्व    | ४२३७         |
| उम्मादो खलु दुविधो        | ३६७०                |      | उवसग-गिएत-विभावित    | २६७४         |
| उम्माय च लभेज्जा          | ६१७७                |      | उवसग्गवहिद्वागा      | ४३६४         |
| उम्माय पावेज्जा           | <i>388</i> <b>१</b> |      | उवसमगाट्ठ पउट्ठे     | ११७३         |
| उल्लम्मि य पारिच्छा       | ३७५६                |      | उवसते वि महाकुले     | ३५३७         |
| उल्लाव तु ग्रसत्तो        | २६४४                |      | "                    | ३४४७         |
| उल्लोम लहु दिय शिसि       | ११६५                | ३५७= | उवसतो रायमचो         | ३६७७         |
| उल्लोमागुण्एवरणा          | ११६७                | ३५७७ | उवसपयावराहे          | २७६७         |
| उल्लोयरा शिगगमरो          | ५३५०                |      | उवसामितो गिहत्थो     | २८४६         |
| उवएसो सघ,डग               | १६८८                | २६६२ | उवस्सए य सथारे       | १७००         |
| ,                         | 3858                | 7883 | उवस्सग गिवेसग        | ३०६५         |
| उवकरणपूर्तिय पुरा         | द१द                 |      | उवहत उट्टिय गायगो    | ३६७३         |
| उवकरणे पडिलेहा            | २०८                 | ३४६२ | उवहत-उवकरण्मि        | ३५७६         |
| "                         | ४३८०                | ३४३४ | उवहम्मति विण्णागो    | ६२२६         |
| उवगरण-गेण्ह <b>णे</b> भार | ५६४६                | ३०५७ | उवहयउग्गहलभे         | ४६०७         |
| उवगरण पुक्वभिणत           | ५६५७                | ३०६५ | उवहयमगुवहते वा       | ४६०५         |
| उवग्गहिता सूयादिया        | ६६३                 |      | उवहिम्मि पडग साडग    | ३०६८         |
| उवचरग ग्रहिमरे वा         | २७६६                |      | उवहि सुत्त भत्त पाएो | २०७१         |
| उवचरति को गिलाए           | २९७४                |      | उवही ग्राहाकम्म      | २६६४         |
| उवजु जिउ गिमित्ते         | 3228                |      | उवही य पूतिय पुरा    | ८१०          |
| उवदेस-ग्रगुवदेसा          | ₹8₹5                | ४८२४ | उवेहऽपत्तियपरितावण   | ३०५४         |
| उवधिममत्ते लहुगा          | 035                 |      | उवेहोभासएाकरएो       | ३०५६         |
| उववी पडिलेहेत्ता          | १४३८                |      | उवेहोभासगा उवगा      | ३०८७         |
| उवधी लोभ-भया वा           | 8 <b>3</b> 3 3      |      | उवेहोभासगा परितावगा  | ३०८६         |
| उवधी सरीर चारित्त         | २४४६                |      | उवेहोभासगा वारगा     | ३०८८         |
| उवधी सरीरमलाघव            | ११६५                |      | उव्वत्त खेल सथार     | <b>२</b> ६=४ |
| उवधीहररो गुरुगा           | १११                 |      | उव्वत्तराणीहररा      | 3035         |
| उवभुत्त-थेरसद्धि          | <b>२</b> २३१        |      | उब्बत्तग् परियत्तग्  | ३४७१         |
| उवभुत्तभोगथेरेहि          | ६११                 |      | उव्वत्तग्गमप्पत्ते   | ५४६५         |
| उवरिमसिण्हा कप्पो         | १६०                 |      | उव्वत्तगाइ संथार     | ३८८४         |
| उवरि सुयमसद्हरण           | ,६१ <b>८</b> २      |      | उब्वताए पुव्व        | १९४६         |
| उनरि पच ग्रपुण्गे         | ३२६६                | ४३०० | "                    | १९५५         |
| उवरि तु ग्रप्पजीवा        | १५७                 |      | उव्वरगस्स तु ग्रसती  | ३००२         |
| उवार तु म्रगुलीम्रो       | <b>६</b> १=         | ३५५० | उव्वरगे कोगो वा      | १३४४         |

#### सभाष्य चूर्णिनशीथ सूत्र

| उसिगो ससट्टे वा               |    | ३०५२         | १९४१  | एएसामण्णतरं              | २७२६                 |
|-------------------------------|----|--------------|-------|--------------------------|----------------------|
| उसुकादिएहि मडेहि              |    | ४३८६         |       | 17                       | ४७७६                 |
| उस्सग्गिठई सुद्ध              |    | ५२३६         | ३३१८  | ,,                       | ४३६३                 |
| "                             |    | 3252         | "     |                          | ४४८४<br>४४८४         |
| उस्सग्गलक्खण् खलु             |    | १७१          | ४१४८  | "                        |                      |
| उस्सग्गसुत किंची              |    | ५३५७         | ३३१६  | ,,                       | ४६५३                 |
| उस्सगसुय किंची                |    | ४२३४         | ,,    | ,,                       | ४६५७                 |
| उस्सग्गाती वितहे              |    | ५०२१         | ६२१   | "<br>एएसामण्णतरे         | ६०३१                 |
| उस्सगा पइन्न-कहा य            |    | २१३१         | . , , | एएसामण्यायर              | ४३२४                 |
| उस्सग्गित-वाघात               |    | <b>५३</b> ५  |       | एएसि तिण्ह पी            | <b>२६२६</b>          |
| उस्सग्गियवाधाते               |    | 588          |       | एएसि तु परूवरा           | <b>५२१२</b>          |
| उस्सग्गियस्स पुव्वि           |    | <b>5</b> 3 3 |       | एएहि कारगोहि             | ४६२४                 |
| ,,                            |    | 586          |       |                          | \$35 <i>5</i>        |
| उस्सगे श्रववाय '              |    | ६६७२         |       | "                        | ३६०५                 |
| उस्सग्गे गोयरम्मी             |    | ५२३७         | 3888  | <i>n</i>                 | 330F                 |
| ,,                            |    | ५३६०         | 11    | "                        | ३७७ <i>६</i><br>४९०४ |
| उस्सग्गेरा शिसिद्धाशि         |    | ४२४४         | ३३२७  | n                        | ४६१४<br>४८८२         |
| n                             |    | ५३६८         | ,,    | <i>n</i>                 | ४६४४                 |
| उस्सग्गेण भिणताणि             |    | ४२४४         | ३३२६  | "                        | 3                    |
| ,,                            |    | ४३६७         | ,,    | "                        | ४०५३                 |
| उस्सग्गो वा उ ग्रोहो          |    | ६६६८         |       | ''<br>एएहि तु उववेय      | २७३३                 |
| उस्सीसग-गहरोण                 |    | २१६५         |       | एएहि य ग्रण्णेहि य       | <b>२३६२</b>          |
| उस्सुत्तमग्गुवइट्ट            |    | <b>३</b> ४६२ |       | एएहि सपउत्तो             | <b>६२६३</b>          |
| उस्सेतिम पिट्ठादी             |    | 3008         | 580   | एक्कत्तीस च दिएा         | ६२८६                 |
| उस्सेतिममादीण                 |    | ४७१३         |       | एक्कतो हिमवतो            | १५७१                 |
| उस्सेतिममादीया                |    | ४६६६         |       | एक्कल्ल मोत्तूण          | ६३३६                 |
| उहाए पण्णात                   |    | ५६१०         |       | एक्कल्लेस स लब्भा        | ५२२५<br>६३४४         |
|                               | ऊ  |              |       | एक्कस्स दोण्ह वा         | ६१४४                 |
|                               | ٥, | 24.25        |       | एक्कस्स व एक्कस व        | ४०६२                 |
| ऊराहु` सिथ चरण                |    | <b>३</b> ४३२ |       | एक्कहि विदिण्ए रज्जे     | २५५१                 |
| ऊर्णाह्य दुव्वल वा            |    | 8886         |       | एक्क दुग चउक्क           | ३०१८                 |
| ऊणातिरित्तमासे<br>रिक सम्मानी |    | 3888         | 1100  | एक्क पाउरमाखे            | ७६४                  |
| ऊस्पाहिय मण्णतो               |    | <i>७३३६</i>  | ५२१७  | एक्क भरेमि भाण           | ३४३८                 |
| <b>ऊ</b> र्गेग न पूरिस्स      |    | 3558         | ४००६  | एक्कार-तेर-सत्तर         | र३२४                 |
| ऊसत्थाएो गाम्रो               |    | १५३८         |       | एक्कुत्तरिया घडछक्कएएा   | ६५६३                 |
|                               | ए  |              |       | एक्कूरावीसति विभासियम्मि | ६६४=                 |
| एएए। सुत्त ए। कय              |    | २६५१         | ५८४६  | एक्केक्कपुदा आर्गा       | १६०३                 |
| एए सन्वे दोसा                 |    | ३२४२         | . ,   | एक्केक्किम उ सुत्ते      | ६१६२                 |
|                               |    |              |       | •                        |                      |

| एक्केक्कम्मि य ठाएो                       | ५१०२         | २४५४     | एग ठवे गि्विवसए                      | १२०२                         |
|-------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                           | ५२०५         |          | एग व दो व तिण्णि व                   | २०७५                         |
| एक्केक्क त दुविह                          | ४०४          |          | एग सचिक्खाए                          | ६२४४                         |
| ,,,,,,,,                                  | १८६८         |          | एगगि उण्णिय खलु                      | <b>८२६</b>                   |
| एक्केक्का उ पदाश्रो                       | ५१०          | ७०३४     | एगगितो उ दुविघो                      | <b>१</b> २२०                 |
| एक्केक्का ते तिविहा                       | ५२१३         | २५६६     | एगगिय चल थिर                         | ४२३२                         |
| एक्केक्का सा तिविधा                       | ७११          |          | एगगियस्स ग्रसती                      | १२७४                         |
|                                           | ७१६          |          | एगतिएाज्जरा से                       | ३९४२                         |
| v<br>एक्केक्का सा दुविहा                  | २६१७         |          | ,,                                   | ३६६३                         |
| एक्केक्को तिण्णि वारा                     | <b>६१</b> ३७ |          | एगतरिए विवगती                        | ६३३०                         |
| एक्केक्को वि य तिविधो                     | 3385         |          | एगतरिय गिविविविल्ल                   | ३=२५                         |
|                                           | ५६९७<br>५६६७ | ३०७६     | एगाणियस्स सुवरो                      | ४५६०                         |
| एक्केक्को सो दुविहो<br>एक्कोसहेगा छिज्जति | र५५७<br>६५०६ | 4004     | एगापण्एां व सतावीस                   | ४७२६                         |
| एगक्खेत्तिस्वासी                          | 4            |          | एगा मूलगुरोहि                        | २०६३                         |
| एगचरि मन्नता                              | ५४४३         |          | एगावराहडडे                           | ६५१३                         |
| एगट्टा सभोगो                              | 4680         |          | एगासति लभे वा                        | १२६६                         |
| 7.81                                      | 76.          |          | एगाह पराग पक्खे                      | २७३८                         |
| एगतरभामिए उवस्सयम्मि                      | - 2800       |          | ,                                    | ४४७६                         |
| एगतरिएग्गतो वा                            | ५००७         |          | -एगिदियमादीसु तु                     | १८०८                         |
| एगत्ते जो तु गमो                          | १४५६         |          | एगिदि-विगल-पिचिदिएहि                 | FOOK                         |
| एगत्य वसताएा                              | २३७७         | ४८१४     | एगुगावीस जहण्णे                      | 3528                         |
| एगत्य रधणे भु जणे य                       | ११८५         | ३५६६     | एगुत्तरिया घडछक्कएण                  | ६४६६                         |
| एगत्य होति भत्त                           | 8860         | 3082.    | एगूरातीस दिवसे '                     | े ३५१८                       |
| एग दुग तिण्णि मासा                        | २६२१         |          | एगूरणतीस वीसा                        | ३५१७                         |
| एगपुड सगल कसिएा                           | ६१४          | . ३५४७   | 11                                   | 3886                         |
| एगवतिल्ल भडि                              | ३१८०         |          | , एगे अपरिराए या                     | ሂሄ፪ሄ                         |
| एगमएोगा दिवसेसु होति                      | ६३२३         |          | 11                                   | ४४३६                         |
| एगमरोगे छेदो                              | ५२६२         | ३३६०     | "<br>एगे ऋपरिएाते या                 | ४५४५                         |
| एगमरण तु लोए                              | ५१४०         | · 5860   |                                      | २८°२<br>३८४१                 |
| एगिमङ्गोगदासी                             | £ 45E        |          | एगे उ कज्जहाराी<br>एगे गिलारापाहुड   | ५५०६<br>५४६६                 |
| एगम्मि दोसु तीसु व                        | प्रश्र       | , २२७१ • |                                      |                              |
| एगस्स श्ररोगार्ण व<br>एगस्स पुरेकम्म      | ४०३६         | ,        | एगे तु पुन्वभिष्यते<br>एगेरा कयमकज्ज | ४५ <i>०६</i><br>४५ <i>७६</i> |
| एगस्स वितियगहरो                           | 3008         | १८३६     |                                      | \$05 <b>?</b>                |
| एगस्स माग्गजुत्त                          | ४०८४ ः       |          | प्रमेण सर्भावने                      | ४०५६                         |
| एग ज्डुबद्धिम                             | ४४६=<br>२१६६ | , -1     |                                      | 3208                         |
| एग च दोव तिण्णि व                         | ४८६६<br>३≈३१ |          | "<br>एगेण बघेण                       | 8X\$                         |
| "                                         | र-र <b>र</b> | •        | एगेएोगो खिज्जति                      | ६५०५                         |
|                                           | , , , ,      |          | Jagar Idean                          | 79-4                         |

# ,सभाष्य चूरिंगनिशीय सूत्र

| एगे तू वच्चते                 | ४४८६          | \$3FX | 11               | ४६२५                 |
|-------------------------------|---------------|-------|------------------|----------------------|
| 11                            | ४४४६          |       | "                | ४६८६                 |
| एगे महारासम्मी                | ११८२          | ३५६३  | एतेसा मज्भ भावी  | ४४२=                 |
| एगेसि ज भिएय                  | ३३१६          |       | एतेएा उवातेएा    | १४६१                 |
| एगो इत्थिगमो                  | ५४५६          |       | एते तु दवावेति   | १३६६                 |
| एगो गिलाग्पपाहुड              | ६३३६          |       | एते पदे ए रक्खति | <b>१</b> ३३ <b>५</b> |
| एगो एिद्सितेग                 | ४५६४          |       | एतेसामण्यातर     | <b>६</b> २३          |
| एगो व होज्ज गच्छो             | १६५७          | १६१५  | n                | <b>Ę</b> ąą          |
| एगो सघाडो वा                  | ३०३०          |       | "                | ६४१                  |
| एगो सथारगतो                   | ३५४५          |       | "                | ६४६                  |
| एत <b>गतरागाढे</b>            | £38           |       | 12               | १०७३                 |
| <b>एतद्दो</b> सविमुक्कं       | १६४२          |       | ,,               | १५०२                 |
| n                             | ५०६४          |       |                  | १५४०                 |
| "                             | ६३४१          |       | ,,               | १५८६                 |
| <br>एतविहिमागत तू             | <b>486</b> 3  | ५४३६  | "                | १६२१                 |
| एत खलु श्राइण्ल               | दहद           | 4-11  | "                | १८१४                 |
| एत चिय पन्छित                 | <b>१</b> ६०२  |       |                  | २१५७                 |
| एत त चेव घर                   | 3848          |       | 31               | <b>२१</b> ८३         |
| एत तु परिगाहित                | १८६           |       | n                | 777 <i>x</i>         |
| एत सु पारमाहत<br>एत सदेसाभिहड |               |       | "                | २४६५                 |
| एता स्वतामहरू<br>एताइ सोहिंतो | १४८७          |       | "                | २५१४<br>२५१४         |
| एतारिए वितरित                 | १,८३८<br>२५-४ |       | "                | 74=3                 |
| -                             | २५६४          |       | ,                |                      |
| एतारिसमि देतो                 | ४९६           |       | ***              | २७१०                 |
| एतारिसाम्म वासो               | <b>4</b> 232  | nV3-  | 17               | ०४७६                 |
| एतारिस विउसज्ज                | ४४६४          | ४४३८  | 19               | 3388                 |
| 0 0 0                         | ६३३८          | "     | 11               | ४६७०                 |
| एतारिस विग्रीसज्ज             | ४५४६          | 33    | n                | ४६४६                 |
| एतारिसे विश्रोसेज्ज           | ४५३७          | 11    | , ,              | ६२४६                 |
| एतासि असतीए                   | १७७५          |       | एतेसामण्यातरे    | ६०८                  |
| एतविहिमागत तू                 | ५५३५          |       | 22               | ६१६३                 |
| एते अण्णे य तहि               | 3578          |       | n                | ६१७०                 |
| "                             | ३८ ३६         |       | 11               | १७७                  |
| एते उ श्रघेप्पते              | ४०३०          |       | एतेसामण्णयर      | ७२७                  |
| एतेचिय पन्छिता                | ३३७           |       | "                | ६७३                  |
| एते चेव गिहीगा                | ३३८           |       | n                | दद४                  |
| एते चेव दुवालस                | १३६५          |       | "                | 558                  |
| एते चेव य दोसा                | ४२५०          |       | ,,               | १२२१                 |
| n                             | ४६२२          |       | एतेसि मसणादी     | ५६२६                 |
|                               |               |       |                  |                      |

| एतेसि असतीए           | 388          |      | एत्तो रिणक्कायगा          | ६५७५         |
|-----------------------|--------------|------|---------------------------|--------------|
| एतेसि कारणाणं         | ३३५०         |      | एत्तो समारुभेज्जा         | ६६१८         |
| एतेर्सि च पयागां      | <b>५</b> ६७३ | ३०५२ | एत्तो हीरातराग            | १८६५         |
| एतेसिं तु पदार्ग      | २१३५         |      | एत्थ उ ग्रग्शिगगहियं      | ३१५१         |
| "                     | ४६२७         |      | एत्य उ पराग पराग          | ३१५३         |
| एतेसि तु पयाणं        | <i>४६७४</i>  | ३०५२ | एत्थ किर सन्नि सावग       | ४७३८         |
| एतेसि पढमपदा          | १४६६         |      | एत्थ पडिसेवगात्रो         | ६४२२         |
| एतेसि परूवगाता        | 3098         |      | ,,,                       | ६५५१         |
| एतेसु उ गेण्हते       | ४७६५         |      | एत्थ पुरा एक्केक्के       | ६१'ह४        |
| एतेसु चित्र खमणादिएसु | २८           |      | एमादि ऋणागय दोसरक्खणुट्टा | ३४४१         |
| एतेह सथरत्तो          | २६६=         |      | एमादिकारसेहि              | २४५४         |
| एतेहि कारऐहि          | <b>५</b> ६१  |      | एमेव अगहितम्मि वि         | ११३३         |
| "                     | १०६७         |      | एमेव ग्रिंखण्णेसु वि      | ४५५६         |
| n                     | ११२७         |      | एमेव ग्रहुजात             | 385          |
| "                     | १२१६         |      | एमेव ग्रतिक्कते           | १०७६         |
| 11                    | १३०८         | ४६०५ | एमेव ग्रसण्णिहते          | २२२६         |
| 27                    | १५५०         |      | एमेव ग्रहाछदे             | <u> ५५६७</u> |
| 22                    | १५६८         |      | एमेव इत्थिवग्गे           | ४५६५         |
| 27                    | १५७५         |      | एमेव उग्गमादी             | २६७७         |
| "                     | १५८२         |      | एमेव उत्तिमट्टे           | ३४२४         |
| "                     | १७४६         |      | एमेव उवहिसेज्जा           | ६२०१         |
| एते होति ग्रपता       | ६२२८         |      | एमेव उवज्भाए              | २८२१         |
| एतो एगतरीए            | ७८ ३         |      | एमेव कतिवियाए             | १३२६         |
| एतो एगत्तरेण          | 989          |      | एमेव कागमादिसु            | 3588         |
| "                     | 350          |      | एमेव ग्णायरिए             | २८०६         |
| "                     | 620          |      | n                         | २६०७         |
| "                     | १०८४         |      | एमेव गर्गावच्छे           | ሂሂሂㅇ         |
| "                     | १०६१         |      | एमेव गिलाएो वी            | 3888         |
| "                     | १०६७         |      | एमेव गिहत्थेसु वि         | 2४७          |
| "                     | १३५६         |      | एमेव चरिमभगे              | ३७८४         |
| "                     | १४५१         |      | एमेव चरिमभगो              | २६३३         |
| "                     | १४४६         |      | एमेव चाउलोदे              | ५९७५         |
| 2)                    | १५७०         |      | एमेव चारणभडे              | १३२२         |
| 27                    | १५७=         |      | एमेव चिएाट्टादिसु         | ५३३७         |
| 11                    | १८५०         |      | एमेव चेइयाण               | ४५५०         |
| 11                    | २१६०         |      | एमेव एाव विकप्पा          | १८३६         |
| **                    | ३३४०         |      | एमेव ततियभगे              | ३७८३         |
| "                     | ६०२५         |      | एमेव ततियभगो              | ३४२२         |
|                       |              |      |                           |              |

## सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| एमेव तिविहकरण        | ६०३६  |          | एमेव य सन्चित्ते      | ४७६७         |
|----------------------|-------|----------|-----------------------|--------------|
| एमेव तिविहपात        | 8880  |          | एमेव य समग्रीण        | ६१६९         |
| एमेव तु सजोगा        | ४२४१  |          | एमेव विहारम्मी        | १०६५         |
| एमेव तेल्ल-गोलिय     | ५७५०  | ३२८१     | एमेव समग्गवग्गे       | २६७१         |
| एमेव थभकेयरा         | ३१६०  |          | एमेव सजईगा वि         | 8038         |
| एमेव दसएाम्मि वि     | 3500  |          | एमेव सजतीण            | ४६३६         |
| एमेव दसणे वी         | ६३६५  |          | एमेव सजती ए वि        | 3008         |
| एमेव देहवातो         | 787   |          | 22                    | ,४६४=        |
| एमेव पउत्थे भोइयम्भि | ४०४४  | २८००     | एमेव सेसएसु वि        | <i>७०५</i>   |
| एमेव पडलिताऽपलिते    | 8838  | १०५०     | ,,                    | <b>२६१</b> ६ |
| एमेव बारसविहो        | ५२१४  | ( - 1 -  | 11                    | <i>२६३६</i>  |
| एमेव वितियभगे        | ३७८०  |          | 11                    | २७१७         |
|                      |       |          | 37                    | २७६२         |
| एमेव बितियसुत्ते     | ५४४२  | 0 - 5/ - | 11                    | ३३७७         |
| एमेव भावतो वि य      | \$603 | १०४०     | 11                    | ४१४४         |
| एमेव भिक्खगहरो       | 3035  | ५५०६     | "                     | ६००४         |
| एमेव मज्जगादिसु      | ४०४८  | ६४७      | एमेव सेसएहि वि        | ४२३=         |
| एमेव मामगस्स वि      | 350X  | ६२८      | एमेव सेसगम्मि वि      | ३२३०         |
| एमेव य अगावे वी      | ४६४०  |          | एमेव सेसगाग वि        | २०५२         |
| एमेव य अवराहे        | ७७६३  |          | एमेव सेसियासु वि      | ४३८६         |
| एमेव य ग्रोममि वि    | ३४⊏   |          | एमेव होइ इत्थी        | ४२२१         |
| एमेव य इत्थीए        | २७१२  | ४०५०     | एमेव होति उवरि        | २५७          |
| एमेव य उदितो ति य    | २६१२  | ५५०६     |                       | ३४६=         |
| एमेव य उवगरगो        | ६३०४  |          | **                    | ५७०२         |
| एमेव य कम्मेग् वि    | 358   |          | "<br>कोन नोनि निकास   | ४४८३         |
| एमेव य गेलण्एो       | 5658  | ५५२१     | एमेव होति नियमा       |              |
| एमेव य जतम्मि वि     | ४४२१  |          | एमेवोवधिसेज्जा        | १८३७         |
| एमेव य छेदादी        | ३४२१  |          | एयगुराविप्पमुक्के<br> | ३०१७         |
| एमेव य ण्हागादिसु    | २०३०  | १६७६     | एयगुराविष्पहूण        | ३१०८         |
| एमेव य गिज्जीवे      | 3228  | 333      | एयगुरासमग्गस्स तु     | <b>₹</b> ११३ |
| एमेव य पिडिबिम्ब     | ४३२४  |          | एयविहिमागय तू         | 7488<br>2-3- |
| एमेव य पप्पडए        | १६६   |          | एयस्स एात्यि दोसो     | २८३८         |
| एमेव य परिभुत्ते     | 3088  | १८६७     | "                     | ४१४२         |
| एमेव य पासवरो        | ६१२०  |          | एयस्स गाम दाहिह       | ₹0₹<br>75-35 |
| एमेव य पुरिसारा वि   | ४०४०  | ६३६      | एव चेव पमाण           | ४८३६         |
| एमेव य भयगादी        | ४६३४  | १०७१     | एय तु भावकसिण         | <b>6</b> 44  |
| एमेव य भिक्खुस्स वि  | ६६३५  |          | एय सुत्त ग्रफल        | <i>१५४६</i>  |
| एमेव य वसभस्स वि     | ६६३२  |          | एयाइ ग्रकुव्वतो       | 795X         |
| एमेव य विज्जाए       | ३७१५  |          | एयाणि य अण्णाणि य     | २७२८         |
|                      |       |          |                       |              |

| एयाणि सोहयतो        | ६७३४          |         | एव जायगावत्थ                     | ४०४०         |
|---------------------|---------------|---------|----------------------------------|--------------|
| ,,,                 | 8338          | 2207    | एव गाम कप्पती                    | ३२४८         |
| एयारिसम्मि वासो     | ሂ३ሂሂ          | ३३१४    | एव ता ग्रसहाए                    | ४७४३         |
| एयारिसे विहारे      | ३३५१          | २७६२    | एव ता उडुवद्धे                   | १२३२         |
| एरवित कुणालाए       | ४२२६          | ४६३६    | एव ता गिहवासे                    | ३०४६         |
| एरवति जत्य चिक्कय   | ४२४३          | ५६५३    | एव ता गेण्हते                    | ५०५७         |
| एरवति जिम्म चिक्किय | ४२२८          | ५६३८    | एव ता जिगाकप्पे                  | ४१४८         |
| एरिसम्रो उवभोगो     | ५१०५          | २४५७    | एव ता रुीहरण                     | १२८६         |
| एरिसय वा दुक्ख      | ४४३५          |         | एव ता पच्छित                     | 3888         |
| एरिससेवी एयारिसा    | ३५५७          |         |                                  | १५३          |
| एवइय मे जम्म        | 3 € 0 \$      |         | एव ता सचित्ते                    | रूर<br>३३४⊏  |
| एवमपि तस्स शियय     | २६५५          |         | एव ता सव्वादिसु                  |              |
| एवममखडे वी          | ११०           |         | एव ता सविगारे                    | ५२०६         |
| एवमुवस्सय पुरिमे    | २६७३          | ३४६४    | एव ताव ग्रभिण्एो                 | ४६६८         |
| एव ग्रङ्घोनकती      | ३५२६          |         | एव ताव दिवसम्रो                  | २६३६         |
| एव ग्रद्धाणादिसु    | ४८७६          |         | एव तावऽदुगु छे                   | ४७२८         |
| एव ग्रलव्भमाएो      | १२३७          |         | एव ताव विहारे                    | ४५८६         |
| एव ग्रवायदसी        | ४१५४          | ५२७६    | एवतियाग् गह्गो                   | ६४४          |
| एव ग्राम ए। कप्पति  | ४५६७          | ~ ( ~ ( | एव तु ग्रगीयत्थे                 | २८०१         |
| एव ग्रालोएति        | ३८७४          |         | एव तु ग्रण्णसभोइएसु              | १६५६         |
| एव उग्गमदोसा        | ४१८५          |         | एव तु ग्रलब्भते                  | ५०१७         |
| एव उभयविरोधे        | ११२५          |         | एव तु ग्रसढभावो                  | १८६४         |
| एव एक्केक्क तिग     | ५२२२          | 2060    | एव तु ग्रहाछदे                   | ३५०१         |
| एव एक्केक्कदिण      | रत्तर<br>२५०५ | २५६६    | एव तु केइ पुरिसा                 | 388          |
| n                   | २५२५          | ५७७१    | एव तु गविद्वे सु                 | 380%         |
| एव एता गमिया        | ६४५२          | "       | एव तु दिया गहण                   | १६५०         |
| एव एत्ता गमिया      | ६४५७          |         | एव तु पयतमाग्रास्स               | ५७५          |
| एव एया गमिया        | ६४४६          | •       | एव तु पाउसम्मी                   | ३१२८         |
| एव एसा जयगा         | ४६३१          | १०६न    | एव तु भुजमाण                     | ५७७५         |
| एव खलु उक्कोसा      | ३८८६          |         | एव तुमपि चोदग                    | ६४१४         |
| एव खलु गमिताण       | ६४६२ः         |         | एव तु समासेण                     | ६४६५         |
| एव खलु जि्गाकप्पे   | <b>3888</b>   |         | एव तुं सो ग्रवहितो               | २७०७         |
| एव खलु ठवसाम्रो     | ६४६३          |         | एव तेसि ठिताण                    | <i>0</i> ₹38 |
| एव खलु सविग्गे      | ५५६४          | ५४६३    | एव दव्वतो छण्ह<br>एव दिवसे दिवसे | ४७७३         |
| एव गिलागालक्खेगा    | 3235          | १८६१    | एव परोप्परस्सा                   | २८००<br>१७६३ |
| एव च पुग्गे ठिवते   | १६३६          | १५६१    | एव पाग्रोवगम                     | <b>३</b> ६२२ |
| एव च भिगतमेत्तिम    | ५२६०          | 3388    | एव पाउसकाले                      | २२६५         |
| एव चिय पिसितेए।     | ४३८           |         | एव पादोवगम                       | १९७५         |
| एव चेव पमाण         | ६६१           |         | एव पि ग्रठायते                   | ५५५ <b>१</b> |
|                     |               |         |                                  | ****         |
|                     |               |         |                                  |              |

#### सभाष्यचूरिंग निशीयमूत्र

| एव पि यठायतो            | २७४३        | ४४८१ | एसा सुत्त ग्रदना      | ६२५२         |   |
|-------------------------|-------------|------|-----------------------|--------------|---|
| एव पि कीरमागो           | 3000        | 2620 | एसेव कमो गि्यमा       | ४८७          |   |
| एव पि परिचता            | ४,१८८       | ४३०७ |                       | ५६०          |   |
| एव पीतिविवड्ढी          | ४१७५        | ४३६४ |                       | ६००          |   |
| एव पुच्छासुढे           | 8088        | ६४३  | ,,                    | ६१३          |   |
| एव फासुमफासु            | ४०६१        | १८१८ | "                     | <b>43</b> %  |   |
| एव वारसमासा             | ६५५२        |      | "                     | 588          |   |
| एव वारसमासे             | 250%        | ५७७० | "                     | 233          |   |
| एव भणतो दोसो            | २६४०        |      | "                     | १००५         |   |
| एव वितिगिच्छे वी        | 2662        | 2597 |                       | १२६७         |   |
| एव वि मग्गमारो          | ७५८         |      | "                     | 308          |   |
| 11                      | ७३७         |      | 12                    | १४८८         |   |
|                         | <b>5</b> 83 |      | ,,                    | 2000         |   |
| "                       | ,           |      | 11                    | १९६५         |   |
| एव सङ्ढकुलाङ            | १६३४        | १५८६ |                       | २०२६         |   |
| एव सर्ग वच मुज चिष्पिते | 579         |      | ,,                    | २३०७<br>२३०७ |   |
| एव सण्णित्राण वि        | 388         |      | "                     | २४२४         |   |
| एव सिद्ध गहण            | ४५४०        |      | "                     | 7480         |   |
| ग्व सुत्तग्विधो         | १२२३        |      | "                     | ५५००<br>३०६४ |   |
| एव सुत्त अफल            | ४१७१        | ५२६० | "                     | 304°<br>37€= |   |
| "                       | ४२०८        | २५६१ | "                     | ४६६४         |   |
| एस गमो वजसमीसएग्        | ४२८         |      | ,                     | ४६१७         |   |
| एस तव पडिवज्जित         | १८८६        | ५५६७ | n                     | ४८६०         |   |
| 11                      | र्दद०       | 1)   | n                     | ४८६६         |   |
| 11                      | ६५६५        | "    | ,                     | ४१६३         |   |
| एस तु पलवहारी           | ४७८२        | ६२३  | n                     | ४२२३         |   |
| एस पसत्यो जोगो          | ४६६१        |      | ,,                    | ५५७१         |   |
| एसमगाइण्गा खलु          | १४७=        |      | ,,                    | ५६३१         |   |
| ण्स विही तु विसज्जिते   | ५४६०        | ४४३४ | ,                     | ४६४५         |   |
| एसएा दोसे व कते         | १६४४        | १६०३ | ,                     | ६६६४         |   |
| एसरामादी भिण्लो         | ४३२         |      | एमेव गमो नियमा        | १७५२         |   |
| एसएामादी रुद्दादि       | ४४३         |      | ,,                    | २८१४         |   |
| एसा ग्रविही भिएता       | ४०८४        | १८४१ | 11                    | ३३१०         |   |
| एसा ग्राइण्णा खलु       | १४६२        |      | "                     | ४४४१         | , |
| एसा उ ग्रगीयत्थे        | ६३५८        |      | 11                    | ६६६५         |   |
| एसा उ दिप्पया           | ४६४         |      | एसेव चतुह पडिसेवरणातु | 83           |   |
| एमा खलु ग्रोहेगा        | ४१६७        |      | एसेव य दिट्ट तो       | ४८६६         | ; |
| एसा विही विसज्जिते      | メエミキ        |      | "                     | ६५०८         |   |
|                         |             |      |                       | . ,          |   |

| - •                          |              |       |                                          |                      |
|------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------|----------------------|
| एसेव य विवरीस्रो             | ४२३          |       | ग्रोवासादिसु सेहो                        | ۷0 <b>0</b>          |
| एसो उ ग्रसज्भाग्रो           | ६११७         |       | श्रोवासे सथारे                           | १०१५                 |
| एसो उ ग्रामविही              | ४७१७         |       | 17                                       | १०१७                 |
| एसो वि ताव दमयउ              | २७५३         | २७०४  | ग्रोसक्कण् ग्रहिसक्कण्                   | १००६                 |
| एहि भिएतो ति वच्चित          | ६२११         | ४७७   | ग्रोसट्टे उज्भिय-धम्मिए                  | २४६४                 |
| ग्री                         |              |       | ग्रोसवरा ग्रधिकररो                       | २११६                 |
|                              |              |       | ग्रोसण्एामलक्खरएसजुयाग्रो                | ४२६७                 |
| ग्रोकच्छिय-वेकच्छिय          | 33 8 9       |       | <u> स्रोसण्णाऽपरिभोगा</u>                | ४९५६                 |
| ग्रोगासे सथारो               | ३८६          |       | <b>त्रोसण्णे दहू</b> ्ण                  | ३०८                  |
| स्रोगाहणग्ग सासत्रणगाण       | ५१           |       | ग्रोसण्णो वि विहारे                      | ५४३६                 |
| ग्रोदइयादीया <b>ण</b>        | 3888         |       | ग्रोह ग्रभिग्गह दागा                     | २०७०                 |
| ग्रोदण्-गोरसमादी             | १४६३         |       | ग्रोहिंगसीह पुरग                         | ६६६७                 |
| ग्रोदरा मीसे रिएम्मीसुवक्वडे | 883≈         |       | श्रोहारा ता यज्जो                        | 3805                 |
| ग्रोदरिए पत्थयगा             | ५६९७         | ३११२  | त्रोहाराभिमुहीरा<br>श्रोहाराभिमुहीरा     | १७०४                 |
| ग्रोधोवधी जिएाए              | १३८६         |       | त्राहारागमुहारा<br>स्रोहातिय-कालगते      |                      |
| ग्रोवद्वपीढफलय               | ५७६८         | •     |                                          | २७५१                 |
| ग्रोभामिश्रो मि              | १५६४         |       | त्रोहादीया भोगिरिए<br>स्पेत्रसम्पद्धतिका | २ <u>५७२</u><br>४२२३ |
| ग्रोभावणा पवयणे              | १०५५         |       | श्रोहारमगरादीया<br>                      | ४२२३                 |
| भ्रोभासएा य पुच्छा           | ५८६४         | ६६०   | श्रोहावता दुविहा<br>सोनानिन समामो        | ४४७८                 |
| ग्रोभासिय पडिसिद्धो          | ४४४८         |       | त्रोहावित-उस्सण्गो<br>कोकावित सोगाणो     | ४४६२                 |
| ग्रोमम्मि तोसलीए             | 8873         | १०६०  | ग्रोहावित ग्रोसण्ले                      | २७४५                 |
| श्रोम ति-भागमद्धे            | <b>२६६</b> १ |       | श्रोहावित-कालगते<br>चोरिकास उपरा         | ५५८६                 |
| श्रोमथ पारामादी              | ५८६५         | ६६५   | स्रोहिमगा उवउज्जिय                       | , ३४६०               |
| श्रोमाणस्स व दोसा            | १६८४         | 3005  | म्रोहीमाती खातु                          | २४५३                 |
| <b>ग्रोमादिकार</b> ऐहि व     | ५५१६         | 388%  | भ्रोहे उवगाहम्मि य                       | १३८७                 |
| ग्रोमे एसएा सोही             | ५७०६         | ३११=  | ग्रोहे एगदिवसिया                         | ६३१५                 |
| श्रोमे तिभागमद्धे            | ४२६          |       | ग्रोहे वत्त ग्रवत्ते                     | ५५२८                 |
| 2)                           | १३३६         |       | ग्रोहे सन्विएसेहो                        | ५२०२                 |
| श्रोमे वि गम्मगागो           | १७६          |       | श्रोहेग उ सट्टाग                         | ६६५१                 |
| ग्रोमे सगमथेरा               | ४३६३         |       | स्रोहेए विभागेए। य                       | २०१७                 |
| <b>ग्रोमोयरियागम</b> णे      | ५७०७         | 2000  | क                                        |                      |
| ग्रोमोयरिया य जिंह           | ४७६७         | 388   | कक्खतरुक्खवेगिच्छताइसु                   | ٥٤3٧                 |
| ग्रोयन्भूतो खेत              | ४५१५         | ६३८   | कच्छादी ठागा खलु                         | ४१२७                 |
| ग्रोरोहंघरिसणाए              | १७०८         | 3 X 3 | कजकारगसवधो                               | ६६७                  |
| श्रोलगगामगुवयग               | १४५६         | ३१२०  | कज्जमकज्ज जताऽजत                         | ६६५४                 |
| योलविऊएा समपाइत              | ३५०४         |       | कज्जविवित्तं दहूग                        |                      |
| ग्रालोगिम चिलिमिली           | ६१६२         |       | कज्ज गागादीय                             | 420X                 |
| श्रोवट्टिया पदोस             | ४३८५         |       |                                          | 3858                 |
| -                            | - 45 %       |       | "                                        | ४३७२                 |

प्रथ

#### सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| कज्ने भत्तपरिण्णा     | २७६८   |       | कमढगमादी लहुगो             | २४०        |
|-----------------------|--------|-------|----------------------------|------------|
| 11                    | ६३७३   |       | कमरेगु ग्रवहुमाणो          | १७८३       |
| कट्ठकम्मादि ठागा      | ४१३६   |       | कम्मचउक्क दन्वे            | ५००        |
| कट्ठे स किलिचेस व     | १८७५   |       | कम्मपसगऽएावत्था            | २०६४       |
| कट्ठे ए व सुत्तेग व   | 3838   | १०५६  | कम्मपसत्थपसत्थे            | ४१२०       |
| कट्ठे पोत्ते चित्तं   | ५११८   |       | कम्ममसयेज्जभव              | ३६०२       |
| 11                    | प्रपूष | २४६६  | 11                         | ३६०३       |
| कडग्रो व चिलिमिली वा  | २२२    | ३४४१  | ,                          | 803€       |
| 1)                    | ५३६६   | ३४५१  | <i>n</i>                   | ३६०५       |
| कडगाई ग्राभरला        | २२६५   |       | कम्मस्स भोयगस्य य          | 689        |
| कडगादी ग्राभरणा       | ४१३४   |       | कम्म कीत पामिन्चिय च       | ४४१७       |
| कडजोगि एकमगो वा       | १६६३   | २६६७  | कम्मादीम् करमा             | ६६८२       |
| कडजोगि सीहपरिसा       | इ४४इ   | २५६६  | कम्मे ग्रादेसदुग           | ४६४७       |
| कडिपट्टए य छिहली      | ३६१०   | ४१७७  | कम्मे सिप्पे विज्जा        | ३७१२       |
| कडिपट्टग्रो ग्रभिएवे  | ३६११   | 4,805 | "                          | ३७१३       |
| करागा हराति काल       | ६१४७   |       | कयकरणा इतरे या             | ६६४६       |
| कण्णतेपुरमोलोग्रगोग   | ४५५१   | १९३   | कयम्मि मोहभेसज्जे          | ३००६       |
| कण्णा सोधिस्सामि      | ६८३    | •     | कयमुह ग्रकयमुहे वा         | ४६६८       |
| कतकजे तु मा होज्जा    | ६२७    |       | कयवर-रेगुच्चार             | २३१८       |
| कतगेण सभावेण व        | १३३०   | ४४७   | कर्डुयभत्तमलद्ध            | ४४४२       |
| कतजत्तगहियमोल्ल       | ३७२१   | , , , | कररों भए य सका             | ४७३        |
| कतर दिस गमिस्ससि      | ३१४    | ६०५५  | कर पाद डडमादिहि            | ४७६०       |
| कत्तरि पयोयगापेक्ख    | ४४१६   | ,     | कर-मत्ते सजोगो             | १४६        |
| कत्तो ति पल्लिगादी    | ३४४७   |       | कलमत्तातो ग्रहामल          | १५८        |
| कत्थइ देसगाहण         | ५२३६   | 3358  | कलमादद्दामलगा              | १५६<br>१८६ |
| करयति देसग्गह्ण       | ४३६२   | ३३२१  | "<br>कलमेत्त गार्वीर गोम्म | ४०३५       |
| कप्पट्ट खेल्लए।       | १३०३   | ८६०२  | कलमोदणा वि भिणते           | ३८४३       |
| कप्पट्ट दिट्ट लहुग्रो | ४७२६   |       | कलमोदणो य पयसा             | ३८५४       |
| कप्पद्वियों यह ते     | ३५७६   |       | कलमोयणो य खीर              | ३०२५       |
| 11                    | ६५६४   |       | कवडगमादी तवे               | २०७०       |
| कप्पडियादीहि सम       | ३४५८   |       | कव्वाल उड्डमादी            | ३७२०       |
| कप्पति ताहे गारित्यएए | 503    |       | कसाय-विकहा-वियडे           | १०४        |
| कप्पति तु गिलाएाड्डा  | ५६४४   | ३०५०  | कसिरात्तमोसहीरा ′          | १५८३       |
| कप्पति समेसु तह       | ४०६९   |       | कसिएा पि गेण्हमाएगो        | ६३६        |
| कप्प-पकप्पा तु सुते   | ४३६४   |       | कसिएाए स्वरणाए             | ६४६४       |
| कप्पिम ग्रकप्पिम ग्र  | ४८६६   | १००५  | कसिएगह्यएग पढमे            | ६४१=       |
| कप्पा ग्रातपमाएग      | ४७६४   | ३६६६  | 27                         | ६४१६       |
| कप्पासियस्स ग्रसती    | ७६३    | ३६६⊏  | कसिरगाऽविहिभिण्गम्मि य     | ४६१५       |

|                                          |              |              |                          | 2223        |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|
| कसिरो चतुव्विधम्मी                       | ६७२          |              | कामे ग्राउयवज्जा         | <b>३३२३</b> |
| कसिए। कसिए। एता                          | ६४६६         |              | काम उदुविवरीता           | २०५५        |
| कस्स घर पुच्छिऊग                         | 3888         |              | काम कम्मिएामित्त         | ५१५         |
| कस्स त्ति पुच्छियम्मी                    | ५०२४         |              | काम कम्म पि सो कप्पो     | ५६६०        |
| कस्स त्ति पुरेकम्म                       | ४०६४         | १८२१         | काम खलु ग्रसाुगुरुणो     | ४८५६        |
| कस्सेते तरगफलगा                          | १२६०         | २०३८         | काम खलु ग्रलसद्दो        | ३५०४        |
| कस्सेयति य पुच्छा                        | १७८८         |              | काम खलु चेतण्एा          | ४ ६७४       |
| कस्सेय पच्छित्त                          | ४७६५         | ६३६          | काम खलु धम्मकहा          | ४३५४        |
| कहिता खलु ग्रागारा                       | २३४१         |              | काम खलु परकरलो           | १६२३        |
| कहितो तेसि धम्मो                         | ५७५३         | ३२८४         | काम खलु पुरसद्दो         | ४०६२        |
| कचरापुर इह सण्गा                         | ३८४६         |              | = · ·                    | . ४८२२      |
| कजियग्रायामासति                          | २००          |              | काम जिरापच्चक्खो         | ४४३४        |
| कजिय चाउलउदए                             | 3208         | १६५८         | काम जिरापुव्वधरा         | ६६७४        |
| कटगमादी दव्वे                            | ६२६३         |              | काम तु सव्वकाल           | ३१७७        |
| कटगमादीसु जहा                            | १८८३         | ५५९६         | काम देहावयवा             | ६१७२        |
| कटऽद्वि खागु विज्जल                      | 3 F & Y      | <b>द</b> द १ | काम पमादमूलो             | ६६९०        |
| कटऽद्वि मच्छि विच्छुग                    | ४१७          |              | काम पातिधकारो            | ४५२२        |
| कटऽद्विमातिएहिं                          | ४७४१         | <b>८८</b> ३  | काम ममेत कज्ज            | ६४०६        |
| कटाइ-साहराट्टा                           | २६५३         |              | काम विभूसा खलु लोभ-दोसो  | ५८१८        |
| कटादी पेहतो                              | ६२६          | ३८५८         | काम विसमा वत्यू          | ६४०४        |
| कटाऽहिसीतरक्खट्ठता                       | 8 = 3        | ३८६३         | काम सत्तविकप्प           | ३३१५        |
| कडादि लोग्र शिसिरश                       | १८०७         |              | काम सभावसिद्ध            | 38          |
| कडूसग-वधेगा                              | २१७५         |              | काम सव्वपदेसु            | 358         |
| कतार-शाग्गतागा                           | २५२⊏         |              | कामं सुग्रोवग्रोगो       | ६०६७        |
| कदप्पा-परवत्थ                            | ३१८          |              | कामी सघरऽगरात्रो         | ४६८७        |
| कदादि ग्रभु जते                          | ५६६८         | ३११३         | कामी सघरऽगरातो           | ४६६५        |
| काइयभूमी सथारए य                         | ३१५६         |              | कयकरणा इतरे या           | ६६४६        |
| काउस्सग्गमकातु                           | १५६६         |              | कायल्लीए। कातु           | २५४         |
| काउ सय ए। कप्पति                         | द ३६         |              | काय परिच्चयतो            | ४७६१        |
| काऊए। यकाऊए। व                           | २८४६         | ४५५९         | कायाण वि उवग्रोगो        | 73E<br>73F  |
| काठरा मासकप्प                            | २०३८         | १६८७         | काया वया य तिच्चय        | ३३०८        |
| 27                                       | ३१४५         |              | कायी सुहवीसत्था          | १६७१        |
| भ स्वामा स्व                             | ३१५६         | ४२ = ६       | कायेहऽविसुद्धपहा         | १४७६        |
| काएएा व वायाए<br>काग्रोवचित्रो वलव       | २२५८         |              | कारण ग्रस्पुण्ण विहिस्सा | ५८१५        |
| काकिए।वारेें लहुस्रो                     | 0938         |              | कारएा एग मडवे            | २४१०        |
| कासाचित्र रोमहरिसो                       | ३८४          |              | कारएाग्रो सग्गामे        | ६०४२        |
| कारणस्थि रामहारक्षा<br>कारणस्विद्यमाइएहि | 733E         | 27401-       | कारएागहरो जयसा           | ६०५३        |
| कातुग य पगाम                             | ५१४५<br>५५२६ | २४६५         | कारएगहिउव्वरिय           | 3388        |
|                                          | 4476         |              |                          | 1100        |

# सभाष्यचूर्णि निशीथसूत्र

|   | कारराजाए अवहडो                     | 3005         | ५०५४             | कालो समयादीयो                  | ३१४३         |
|---|------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|
|   | कारएातो यविधीए                     | १६६८         | ३७२०             | कालो सभा य तहा                 | ६१३२         |
|   | काररापडिसेवा वि य                  | 328          |                  | कावालिए य भिक्खू               | ४०७७         |
|   | कारणमकारण वा                       | ६६५३         |                  | कावालिए सरक्खे                 | ३६२२         |
|   | कारणमकारणे वा                      | 2050         |                  | कासातिमातिज पुव्वकाले          | ५०१३         |
|   | "                                  | 3026         |                  | काहीगा तरुऐसु                  | ५२२५         |
|   | कारएामसुण्एा-विधिसा                | २०६६         | 7338             | काहीता तरुणीसु                 | ४२१६         |
|   | कारएालिगे उड्ढोरगत्तरणा            | ४६६७         |                  | ,,                             | ५२२४         |
|   | कारगागुपालगाग                      | ३२६८         |                  | काहीया तरुऐसु                  | ५२१५         |
|   | कारिएए विय दुविधे                  | १०६१         |                  | किड्ड तुयट्ट श्रणाचार          | १३११         |
|   | कारगो उडुगहिते '                   | ३१७१         |                  | कितिकम्म च पडिच्छति            | २८८४         |
|   | कारगो विलग्गियव्व                  | ६००६         |                  | कितिकम्म तु पडिच्छति           | ६५६६         |
|   | कारगो सपाहुडि-ठित्ता               | १३४३         | ४६६              | कितिकम्मस्स य करणे             | २०७२         |
|   | कारगो हिसित मा                     | 3578         |                  | किमगाऽऽभव्व गिण्हसि            | २७७५         |
|   | कारावणमभियोगो                      | ५5६          |                  | किरियातीय गातु                 | १७५६         |
|   | कालग्ग सव्वद्धा                    | ४४           |                  | किवरोसु दुव्वलेसु य            | ४४२४         |
|   | कालगतम्मि सहाये                    | ४५६२         |                  | किह उप्पण्गो गिलागो            | २००५         |
|   | कालचउकक उक्कोसएएा                  | ६१५२         |                  | किह भिक्खू जयमारगो             | ६३०४         |
|   | कालचउक्के एाएत्तग                  | ६१४५         |                  | किह भूतागुवघातो                | 353          |
|   | कालदुगातीतादीगाि                   | १०१४         |                  | कि ग्रागतऽत्थ ते बिति          | ३३८०         |
|   | कालसभावाग्रुमतो                    | ३८८८         |                  | कि उवघातो घोए                  | ४१०७         |
|   | कालातिवकमदारो                      | १६७५         | 3338             | कि उवघातो हत्थे                | ४१०५         |
| í | यालादीते काले                      | ३८७          |                  | कि कारण चकमण                   | ३८२०         |
|   | कालियपुञ्चगते वा                   | ४४२३         | ४४२४             | कि कारण चमढ्णा                 | १६३२         |
|   | कार्लियसुय च इसिभासियाणि           | ६१८८         |                  | कि काहामि वराग्रो              | 7853         |
|   | कालुट्टाई कालनिवेसी                | ५६७४         | ३०५३             | कि काहि ति ममेते               | १७४१         |
|   | कालुंद्वादीमादिसु                  | ५६६२         | ३१०२             | कि काहिति मे वेज्जो            | ३०७६         |
|   | कालेण अपत्ताण                      | ३२३७         | ४२६२             | कि गीयत्थो केवलि               | ४५२०         |
|   | कालेगा पुरा कप्पति                 | ५६७३         | \ <del>-</del> - | कि च मए ग्रहो भे <sup>7</sup>  | 3 नण १       |
|   | कोलेगोवतिएण<br>काले अपहुप्पते      | ३२३४<br>२३६७ | ४२६०<br>४८०५     | किं दमग्रो ह भते               | ४०३४         |
|   | काले उ ग्रगुण्णाते                 | ४१६०         | ४२८२             | कि पत्तो गो भुत्त              | ३८६०         |
|   | काल उ असुर्यात<br>काले उ सुयमार्गे | २६४३         | 4121             | कि पुरा ग्रगगारसहायएग          | ₹93€         |
|   | काले गिलाएवावड                     | २६५४         |                  | किं पुरा जगजीवसुहावहेरा        | ४६४२         |
|   | काले तिपोरिसऽट्ट व                 | ६१०१         |                  | कि पेच्छह <sup>े</sup> सारिच्छ | १६८८         |
|   | काले वा घेच्छामी                   | १२६०         |                  | कि मण्गो गिसिगमण               | ४६३८         |
|   | काले विराये बहुमाने                | 5            |                  | कि वच्चिस वासते                | ३०२          |
|   | काले सिहि-णदिकरे                   | २२६३         |                  | कि वा कहेज्ज छारा              | ४४८२         |
|   | कालो दव्बऽवतरती                    | १०१२         |                  | किचरा ग्रद्धा एएहि             | <b>२४७</b> २ |
|   |                                    |              |                  |                                |              |

|                             | ४४७५ |              | केवल-मगोहि-चोइस           | ५४२४ |
|-----------------------------|------|--------------|---------------------------|------|
| कीयकड पि य दुविह            |      |              | केवलवज्जेसु तु ग्रतिसएसु  | ५९६२ |
| कीय किएगविय ग्रगुमोदित      | ४४७४ |              | केवलविण्णे ग्रत्थे        | ४८२६ |
| 23                          | €030 | ५१६४         | केसव-ग्रद्धबल पण्णवेति    | १४१  |
| कीवस्स गोण्गागाम            | ३५८८ | <b>३</b> ६५० |                           | १६४७ |
| कीवे दुहु तेसी              | ३७४२ | cay          | केसि चि ग्रभिगाहिता       |      |
| कीस एा गाहिह तुब्भे         | ५०२५ | ६२४          | केसि चि एव वाती           | ३५४६ |
| कुच्छगादोसा उल्लेगा         | ८५०  |              | केसि चि होतऽमोहा          | ६०६० |
| कुच्छितलिंग कुलिगी          | 33   |              | को ग्राउरस्स कालो         | 90   |
| कुज्जा व पच्छकम्म           | ४६५० |              | कोई तत्थ भगोज्जा          | ३२४७ |
| कुज्जा वा ग्रभियोग          | ४०२८ |              | कोउग-भूतीकम्म             | ४२८७ |
| कुट्टिस्स सक्करादीहि        | ६३३  | ३८६४         | कोउय-भूतीकम्मे            | ४३४५ |
| कुड्डतरिया ग्रसती           | १७२८ | ३७५०         | कोउहल च गमगा              | ४६३  |
| कुतित्थ-कुसत्थेसू           | ३३५३ |              | को गेण्हति गीयत्थो        | ४८४४ |
| कुत्तीय-सिद्धिण्ए <b>हग</b> | ५५५५ | ४०३३         | को जागिति केरिसम्रो       | ५१०३ |
| कुलमादिकज्ज दिडय            | ४६३  | ३८६६         | कोट्टगमादिसु रन्ने        | ४७३२ |
| कुलवसम्मि पहीगो             | २२४२ | ४६४८         | कोट्ठागारा य तहा          | २५३४ |
| "                           | २३५१ | प्रप्र       | कोड्रिय छण्णे उदिट्ट      | ४०४७ |
| कुलसथवो तु तेसि             | १०६९ |              | कोट्वियमादीएसु            | x8x8 |
| कुलिय तु होइ कुड            | ४२७३ |              | कोरायमादी भेदो            | ४०८  |
| कुलियादि ठाएग खलु           | ४२७२ |              | कोगामेकमगोगा              | १२०= |
| कुवराय पत्थर लेट्ठू         | ४७७४ | ६१५          | को दोसो को दोसो           | 3888 |
| कुसमादि श्रभुसिराइः         | १२२६ |              | को दोसो दोहि भिण्एो       | ४८४६ |
| कुसलविभागसरिसग्रो           | ६४०६ |              | कोद्दवपलालमादी            | ४७११ |
| कु चित मल्ले मालागारे       | 3353 |              | कोधिम पिता पुत्ता         | 787  |
| कु भार-लोहकारेहि            | 8088 | ३८३८         | को पोरिसीए काले           | ५८२३ |
| कूयति ग्रदिज्जमारो          | ३८४३ |              | को भते परियास्रो          | २८७० |
| कूयरदसमसोससीता              | 3832 |              |                           | ६५८४ |
| कूरो गासेइ खुध              | ३७८६ | 3332         | "<br>कोमुति ग्णिसा य पवरा | २२६४ |
| केइत्य भुत्तभोई             | ४१०४ | २४५६         | कोयी मज्जरागिवही          | ७६०६ |
| केइत्थ भुत्तभोगी            | २५४७ | २४५६         | कोला उ घुणा तेसि          | ४२६० |
| केई परिसहेहि                | ३६२३ |              | कोलालियावणा खलु           | 98.p |
| केई पुव्विएसिद्धा           | ६३४४ |              | कोल्लतिरे वत्थव्वो        | ४३६२ |
| केण पुरा काररोरा            | ६४२५ |              | कोल्लपरपरसकलिया           | १३४६ |
| केरापुवसिमग्री सड्ढो        | 550  |              | को वा तहा समत्थो          | ५४२७ |
| केयि ग्रहाभावेगां           | १४५० |              | को बोच्छिति गेलण्एो       | ३०६५ |
| केलासभवरो एते               | ४४२७ |              | कोसम् माहरस्वटा           | 3833 |
| केवइय ग्रास-हत्थी           | २३६६ | ४८३३         | कोसवाऽऽहारकए              | ४७४४ |
| केवल मगाप्पज्जवगागिगाो      | ६४६७ |              |                           | •    |
|                             |      |              |                           |      |

#### सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| कोसाऽहि-सल्ल-कटग              | ३४३७        |      | खागू कटग-विसमे         | <b>4≈30</b>    |
|-------------------------------|-------------|------|------------------------|----------------|
| कोहा गोगादीगा                 | ३२८         |      | खामित विउसविताइ        | १८१८           |
| कोहा वलवागव्भ                 | ४४०८        |      | खित्तम्मि खेत्तियेस्सा | ४४८६           |
| कोहाई परिगामा                 | ४२६५        |      | खिप्प मरेज्ज मारेज्ज   | ४२८६           |
| कोहातिसमभिभूत्र्यो            | ३५६         |      | खिवरो वि ग्रपावतो      | ४७७४           |
| कोहादी मच्छरता                | ३५५         |      | खिसा खलु ग्रोमम्मी     | २६३८           |
| कोहेएा एए एस पिया             | २८३         |      | खीर-दिवमादीहि          | 2253           |
| कोहेरा व मारोरा व             | ३४०         |      | खीर-दहीमादीए। य        | ४१८१           |
| "                             | 388         |      | खीर-दुम-हेट्स पथे      | ? <b>4</b> ?   |
| कोहो वलवा-गब्भ                | २६६६        |      | खीराहारो रोवति         | ४३७७           |
| ख                             |             |      | खीरुण्होद विलेवी       | ₹₹             |
| खग्गूडेगा उवहते               | ४५५१        |      | खीरोदगो य दन्वे        | ३८४२           |
| खगमारो कायवधो                 | ६२४         |      | खुज्जाई ठागा खलु       | २६०४           |
| खत्तियमादी ठागा               | २५६७        |      | खुडुग । जरागी ते मता   | २०७            |
| खद्धादािंग य गेहे             | ३१८६        |      | खुड्डागसमोसरऐोसु       | ४५७५           |
| खमग्रोसि ग्राममोएा            | ६२५४        |      | खुड्डी थेरागाप्पे      | १६५४           |
| खमण मोहतिगिच्छा               | ३३६८        | २५५० | खेतस्स उ पडिलेहा       | २४५१           |
| खमएोएा खामिय वा               | 0338        | ` '  | खेत्तवहिता व ग्रागो    | ३००१           |
| खमगो वेयावच्चे                | २७          |      | खेत्तमहायराजोग्ग       | 5X8            |
| खय उवसम मीस पि य              | ५४३०        |      | खेत गतो य ग्रडवि       | 3385           |
| बरए बरिया सुण्हा              | ४०५०        | ४५५७ | बेत्त ज बालादी         | ५६६६ ,         |
| बर-फहस-िणट्ठर गो              | २६१४        |      | खेत्ततो खेत्तवहिया     | 7887           |
| काल फरस-सिट्ठुराइ             | २८१७        | ५७५० | बेत्ततो णिवेसणादी      | 350४           |
| काल्टिंगभीश्रो रुट्टो         | ६६२५        |      | खेता नोयएा-बुड्डी      | 7887           |
| कालु (या महिड्डिगिशाया        | ५१७८        | २५२८ | बेत्तारिक्खनिवेयरा     | ५५३१           |
| कारतुमे एवको बधो              | 2 = 3       |      | खेत्तोऽय कालोऽय        | ४८१७           |
| काल्लाडगम्मि खडुगा            | ६४१३        |      | खेत्तोवसपयाए           | ११०५           |
| काडे पत्ते तह दन्भ            | १६५२        | २६५६ | खेल-पवात-िएवाते        | १२७३           |
| <sub>न</sub> नतादिसिट्ठ उदेते | १३६५        | ४६२६ | खेवे खेवेलहुगा         | 8080           |
| खतिखम मद्दविय                 | ३१०५        |      | खोडादिभगऽग्रुग्गह      | ६२९५           |
| खते व भूएते वा                | <b>१३६२</b> | ४६२६ | ग                      |                |
| खधकरणी चउहत्य वित्यरा         | १४०७        | ४०६१ | गग्गरग दडिवलित्तग      | ७६२            |
| खधादी ठाएा खलु                | ४२७५        |      | गच्छागहणे गच्छो        | <b>\$</b> 88\$ |
| खघारभया गासति                 | १३३२        | 344  | गच्छपरिरक्खराट्टा      | ४३६९           |
| खधाराती गातु                  | १३५३        | ४७६  | गच्छिमि एस कप्पो       | १६२७           |
| खघे दुवार सजति                | १५२५        | ६३७३ | गच्छिम्म य पट्टविते    | २ <b>८१</b> ६  |
| खधो खलु पायारो                | ४२७६        |      | गच्छिस एा ताव कालो     | <b>८</b> ४७    |
| खागुगमादी मूल                 | ३१०         |      | गच्छिस ए। ताव गच्छ     | ₹१३            |

| गच्छती तु दिवसती                          | १६५           |               | गहण तु ग्रधाकडए        | ७५४         |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| गच्छा ग्रिगगयस्सा                         | २७१६          | ५७६२          | गहरामि गिण्हि अएां     | ६७७         |
| गच्छागुुकंपगाट्ठा                         | ४५३           |               | गहएगाईया दोसा          | २५३५        |
| गच्छुत्तरस्वगो                            | ६४४०          |               | गहरो पक्खेविम य        | १६०         |
| गच्छे ग्रणागामि य                         | ४३१           |               | गहिए व भ्रगहिए वा      | ३२ = ६      |
| गच्छे व करोडादी                           | ३२८३          |               | गहितम्मि ग्रद्धरत्ते   | ६१५४        |
| गच्छो महासुभागो                           | <b>१</b> ६२६  |               | गहित च तेहि उदग        | ४२७=        |
| गच्छो य दोणिण मासे                        | २८०२          | ४७६=          | गहिते उ पगासमुहे       | ४४५७        |
| गण्चितगस्स एत्तो                          | ४०११          | ३६५५          | गहिते व अगहिते वा      | ३७२४        |
| गरासार पमासीस य                           | २१६५          |               | गहितेहिं दोहि गुरुएा   | ४५५८        |
| 11                                        | ४७५४          |               | गगाती सक्कमया          | ४४६६        |
| गरासाते पमासीस व                          | ५६२५          | 8002          | गठीछेदगपहियजगादव्वहारी | ३६४४        |
| गग्गभत्त समवात्रो                         | २४७६          |               | गडघोसिते बहुएहि        | ६१३०        |
| गिए ग्रायरिए सपय                          | X £ 3 F       | ५५३१          | गड च अरितयसि           | १५०५        |
| गिएएिसिरिसो उ थेरो                        | ५३३६          | २४११          | गडादिएसु किमिए         | १५१०        |
| गिए एिसिरएो परगएो                         | ३८१४          |               | गडी कच्छवि मुट्ठी      | 8000        |
| गिण णिसिरिम्म उवही                        | ३५२६          |               | गडी-कोढ-खयादी          | ४८५६        |
| गिए- <b>वसभ-गी</b> य-                     | ४८६२          | १०३०          | गतव्वदेसरागी           | ५६५९        |
| गिए।वायते बहुसुते                         | २६ <b>१</b> = | €0 <i>€</i> 0 | गतव्वस्स न कालो        | <b>ፍ</b> ሂሂ |
| गिएसद्माइमहितो                            | ६१७६          |               | गतन्वोसह-पडिलेह        | <b>८</b> ५६ |
| गति ठारा भासभावे                          | ६२०२          |               | गतु विज्जामतरा         | ४४५८        |
| गति-भास-ग्रग-कडि-पट्टि                    | 3248          |               | गतूरा पडिनियत्ते       | 8308        |
| गती भवे पञ्चवलोइय च                       | ३५६८          | x 88x         | गतूरा परविदेस          | २२३८        |
| गढमे कीते प्रगाए                          | ३६७६          |               | गधव्वगृट्टाउज्जस्स     | १८०१        |
| गमणादि श्रपडिलेहा                         | २५२२          |               | गघव्व दिसा विज्जुग     | ६०८८        |
| गमणादि                                    | २३२           |               | गघारगिरी देवय          | ३१८४        |
| गमग्गादी रूवमक्वव                         | ४३२६          |               | गभीरविसदफुडमधुरगाहग्रो | ५३६         |
| गमएो जो जुतगती                            | ४६६९          | ३०७८          | गभीरे तसपागा           | ४०२३        |
| गम्भीरिवसदफुडमचुरगाहस्रो                  | ५३६           |               | गाउय दुगुगादुगुगा      | १५२         |
| गम्मति कारणजाने                           | १६९६          | ३७२१          | "                      | ३७१         |
| गल-कुड-पासमादी                            | १८०५          |               | n                      | २१४         |
| गविमाण गहिए प्रालोय                       | २६०५          |               | <b>11</b>              | スヨニス        |
| गव्विय कोहे विसएसु                        | ३११०          |               | "                      | ५३८७        |
| गब्बेस ने उद्गिस्मा<br>गब्बो स्मिम्मस्वना | ५६२८          |               | गाढुत्त गृहएाकर        | २६०८        |
| गहमा गर्वमण भोषण                          | ६२४           | ३८५६          | गामपहादी ठाणा          | 8635        |
| गटण गवसम्मानायम्<br>गटमा न जामालम्        | 883           |               | गामन्भामे वदरी         | ४१७६        |
| गडरम न माजपस्य                            | १२४७          |               | गाममहादी ठाणा          | ४१२६        |
|                                           | ३५५१          |               | गामवहादी ठाएा।         | 8630        |
|                                           |               |               |                        |             |

### सभाप्यचूर्णि निशीयसूत्र

| गामाइ-सण्शिवेसा                        | २००४                 |              | गीयत्थग्गहगोगा                               | 8000                  |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| गामारा दोण्ह वेर                       | ४४०१                 |              | 17                                           | ४१०८                  |
| गामादी ठाएा खलु                        | ४१२८                 |              | गीयत्यदुल्लभ खलु                             | <b>३</b> ८३२          |
| गामेय कुच्छियमकुच्छिते                 | ५३१७                 | <b>33</b>    | गीयत्यमगीयत्य                                | 3878                  |
| गारवकारगुखेत्ताइगो                     | ५६५३                 |              | गीयत्यविहारातो                               | <b>५</b> ५५६          |
| गावी उट्टी महिसी                       | १०३४                 |              | गीयत्थस्स वि एव                              | ४२५३                  |
| गावी पीता वासी                         | ६५१४                 |              | गीयत्ये ग्राणयण                              | Х€О€                  |
| गाह गिह तस्स पती                       | १०८२                 |              | गीयत्थे एा मेलिज्जति                         | <b>४</b> ४६३          |
| गाहेइ जलाग्रो थल                       | ६०१०                 |              | गीयत्थेएा सय वा                              | ४८८४                  |
| गिण्हति शिसीतितु वा                    | ५६६८                 |              | गीयत्येसु वि भयगा                            | 8080                  |
| गिण्हते चिट्ठ ते                       | ७३३६                 |              | गीयत्थो जत्तगाए                              | ३६६                   |
| गिण्हामो अतिरेग                        | ४५५५                 |              | गीयमगीस्रो गीस्रो                            | २८७१                  |
| गिम्हातिकालपागाग                       | २४१३                 |              | ,,                                           | ६५८५                  |
| गिम्हासु चउ पडला                       | ५७६५                 | <b>४</b> ७३६ | गीयमगीतागीते                                 | ५५६०                  |
| गिम्हासु तिष्णि पडला                   | ७३७४                 | ४७३६         | गीयाएा व मीसाएा व                            | <b>५५६</b> १          |
| गिम्हासु पच पडला                       | 330×                 | ३६७६         | गुज्भग-वयण-कवखोर                             | १७५३                  |
| गिरिजण्णगमादीसु य                      | ३४०३                 | २८४४         | गुरानिष्फत्ती बहुगी य                        | ४५३८                  |
| गिरिजत्तपद्वियाग                       | २५६५                 |              | गुरापरिवुड्डिशिमित्त <b>ः</b>                | १०२४                  |
| गिरिजत्ता गयगहणी                       | २५६६                 |              | गुरासयसहस्सकितय                              | ५४३८                  |
| गिरिएादि पुण्णा वाला                   | ४२३६                 | ५६४६         | गुरासथरेगा पच्छा                             | १०४८                  |
| गिरिपडणादी मरणा                        | ३८०१                 |              | गुरासथवेरा पुन्वि                            | १०४६                  |
| गिह वच्च पेरता                         | १५३५                 |              | गुत्ता गुत्तदुवारा                           | २४५७                  |
| गिहि ग्रण्यातिरिय                      | ३२१६                 |              | गुत्तो पुरा जो साधू                          | 3 €                   |
| गिहि-ग्रण्एतित्थिएहि व                 | ५७७१                 |              | गुरुग्रो चउलहु चउगुरु                        | २७०४                  |
| गिहि-ग्रण्णतित्थियाण व                 | ४११२                 |              | गुरु गर्गिणपादमूल                            | २४१४                  |
| 1)                                     | ४२८८                 |              | गुरु पाउराए दुव्वल                           | प्रवच्य               |
| "                                      | ४३०८                 |              | गुरुवचइया ग्रासायसा                          | २६४४                  |
| गिहित्रण्णतित्थियाण                    | ६२६१                 |              | गुरुसज्भिलए सज्भतिए                          | <b>५५१</b> =          |
| गिहि-कुल-पाएगगारे                      | ६०४७                 |              | गुरुगा ग्रागालोवे                            | ५७१०                  |
| गिहिण मूलगुरोसू                        | ४० <i>६</i> ६<br>७४४ |              | गुरुगा उ समोसरएो                             | ¥ ₹ ¥                 |
| गिहिसात पिसीय लिगे                     |                      |              | गुरुगा पुरा कोडु वे                          | ४७५२                  |
| गिहिगािक्खमगापवेसे<br>गिहिगोऽवरज्भमागो | ४३६२<br>३८३          |              | गुरुगा य गुरु-गिलागो                         | ५८३३                  |
| गिहिमत्ते जो उगमो                      | ४०४६                 |              | गुरुगो जावज्जीव                              | २६८६                  |
| गिहिसहितो वा सका                       | २४७७                 |              | गुरुणो वं ग्रप्पणो वा<br>गुव्विणि वालवच्छा य | ३६०७<br>३ <b>५०</b> ८ |
| गिहिसजयग्रहिकरणे                       | <b>६३२</b> =         |              | गुडिसराग पत्त                                | ४८२७<br>४८२७          |
| गीग्रो विकोवितो खलु                    | ६४२४                 |              | गेण्हरा कडुराववहारो                          | ४५२•                  |
| गीतारिए य पढितारिए अ                   | メミス                  |              | गेण्हणे गुरुगा छम्मासा                       | ३३७४                  |
| गीयत्यग्गहरोएा                         | きみおお                 | १५२७         | गेण्हणो गुरुगा छम्मास                        | ४७६२                  |
|                                        |                      |              |                                              |                       |

| गेण्हरो गुरुगा छन्मास | <b>५१५०</b>   | $\sim n$     | गोवालवच्छवाला          | ३२७०               |
|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------|
| गेण्हह वीस पाते       | ४५५०          |              |                        | घ                  |
| गेण्हति वारएएा        | १२०४          |              | घणकुड्डा सकवाडा        | २४५५               |
| गेण्हतेसु य दोसु वि   | 335x          | ३३७८         | घरा-मसिरा निरुवहत      | 383                |
| गेरुय विण्णिय सेडिय   | १८४६          |              | घरण मूले थिर मज्भे     | १८००               |
| गेलण्सातुल्ल गुरुगा   | ६३७१          |              |                        |                    |
| गेलण्गाऽद्धारा। मे    | ४६२१          | १०५८         | घट्टग्ग-रेग्गुविगासो   | २ <b>६४</b> ६      |
| गेलण्णमरणमाती         | ४७७७          |              | घट्टितसठिवताए          | ७१५                |
| गेलण्गमुत्तमट्वे      | १५४७          |              | "                      | ७२३                |
| गेलण्सा रायदुद्वे     | १४४५          |              | घट्टितसठिवते वा        | ६९६                |
| "                     | १५६६          |              | "                      | ७०५                |
| ,,                    | १५७४          |              | घट्टे उ सन्चित         | र४७४               |
| "                     | १५८१          |              | घट्टितसठविताण          | १७६                |
|                       | १८५६          |              | घतसत्त्विट्ठ तो        | ४४१४               |
| ,,                    | १८६३          |              | घयकुडवो य जिएास्सा     | ६५०३               |
| गेलण्ग-रोह-ग्रसिवे    | २३६१          | ३३७४         | घरधूमोसहकज्जे          | ७६५                |
| गेलण्ए वास महिता      | १६५१          |              | घरसताणग-पणगे           | १४३६               |
| गेलण्एा वास महिया     | १९५६          |              | घसऐो हत्थुवघातो        | ४६३६               |
| गेलण्एा सुत्त जोए     | ४६८६          |              | "                      | ४६४४               |
| गेलण्या पि य दुविह    | ४८८७          | १०२५         | घेतु समयसमत्थो         | ३७२६               |
| गेलण्एा मे कीरति      | ५६३१          | , , ,        | घेत्तूगाऽगारलिग        | ४५६५               |
| गेलण्समसागाढे         | १६०४          |              | घेत्तू गा शिसि पनायगा  | २१६३               |
| गोच्छयपादट्ववरा       | ५ <b>५०</b> ६ |              | घेत्त्ग दोण्गि वि दवे  | ११०५               |
| गोएगदि कालभूमी        | ६१४०          |              | घेत्र्म भोयगादुग       | १११४               |
| गोगादी व ग्रभिहगो     | ४१६           |              | घेत्तूण य ग्रागमण      | ४६०१               |
| गोगादीवाघाते          | २३७०          | 8505         | घेप्पति च-सद्गेण       | ६४६८               |
| गोरो य सारमादी        | ५२७३          | ३३५२         | घोडेहि व घुत्तेहि व    | १७१३               |
| "                     | ४३८६          |              |                        | च                  |
| 31                    | ४६५१          | •            | चउकण्एाम्मि रहस्से     | 3858               |
| गोविन्दऽज्जो सासो     | ३६५६          |              | चउगुरुग छन्च लहु       | 8 <del>5</del> 4 8 |
| गोमडलवन्नादी          | ४८०२          | ६४३          | चउ गुरुग छन्च लहु गुरु |                    |
| गोमियगहण ग्रण्सो      | ६७१           |              |                        | ५१२८               |
| गोयरमगोयरे वा         | ४०४६          |              | "<br>चउ गुरुग मासो या  | ६६४०               |
| गोयरमचित्तभोयग        | ३४७६          |              | चउगुरुगा छग्गुरुगा     | २२१४<br>२२१४       |
| गोरमभावियपोत्ते       | ३४४०          | २८६२         | चउगुरु चउलहु सुद्वो    | ६६३६               |
| गोवय उच्येत् भित      | ४५०२          | •            | चउत्थपद तु विदिण्ण     | ५२ ५               |
| गोपाइतूण वसर्नि       | ११४३          | <b>き</b> なそき | चउपादा तेडच्छा         | ३०३६               |
| गोवालए य भना          | ४५०१          |              | उफल पोत्ति सीसे        | १५२७               |
|                       |               |              |                        |                    |

## सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| चउभगो गहरापक्लेवए     | ४८४१         | 8=3  | चतारि ग्रहाकडए        | ७९६   |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------|-------|
| चउभगो दाग्णगह्यो      | <i>२१४३</i>  |      | 11                    | ४८४६  |
| चउभगो रातिभोयएो       | ७३६६         |      | चत्तारि उ उक्कोसा     | ४७५६  |
| चउभागवसेसाए           | १४२६         |      | चत्तारि छच्च लहु गुरु | ६६१   |
| चउभागसेसाए            | १८५८         |      | "                     | २२०६  |
| चउमूल पचमूला          | ४२८६         | ३४२६ | ,,                    | 330₣  |
| चउरगवग्गुरापरिवुढो    | ४००४         | ३८२८ | ,,                    | ५१२७  |
| चउरगुल वितत्थी        | ሂട०ሂ         | ३६५२ | चत्तारि य उग्घाया     | ५१२०  |
| चउरो महग विदेस        | ४८७४         |      | 11                    | ४१२२  |
| चउरो य जु गिया खलु    | ३७०७         |      | "                     | ४१८२  |
| चउरो लहुगा गुरुगा     | ३०६३         | १३३१ | चतारि विचित्ताइ       | ३५२४  |
| 11                    | ४३०६४        | "    | चतारि समोसरगो         | 3736  |
| 11                    | ७३०६         | ,,   | चम्मकरग सत्थादी       | ५६५०  |
| "                     | ४१८४         | २५३८ | चम्मतिग पट्टदुग       | १४१५  |
| ,,                    | ३१२०         | १३३१ | चम्मम्मि सलोमम्मी     | ३७३६  |
| चउ लहुगा चउ गुरुगा    | २२१६         |      | चम्मादि लोहगहण        | ₹४३०  |
| चउलहुगादी मूल         | ६०६          |      | चरगादिश्यियट्टं सु    | १०५३  |
| n                     | २२०३         |      | चरण-करण-परिहीणे       |       |
| चउवग्गो वि हु ग्रच्छउ | ४६३४         | १०७२ | चरितट्ठ देस दुविहा    | ४४३६  |
| चउसट्टीपगारेण         | १०३६         |      | चरित्तम्मि ग्रसतम्मि  | ६६७९  |
| चउसु कसातेसु गती      | ३१६२         |      | चरिमे वि होइ जयगा     | २०४२  |
| चउहा शिसीहकप्पो       | ६६६६         |      | चरिमो परिएात कड-      | 55    |
| चक्काग भज्जमाग्रस्स   | ४८२८         | ६६८  | चरुग करेमि इहरा       | 0385  |
| चक्की वीसतिभाग        | २३५५         |      | चकमणमावडणे            | १५१६  |
| चडुग सराव कसिय        | ३०६०         | ३४३१ | चकमण िएल्लेवण         | ४३२१  |
| चतुगुरुगा छग्गुरुगा   | ५१७१         | २५२१ | चकमणादी उट्टरा        | ६३३१  |
| चतुगुरुगादी छेदो      | २२०४         |      | चकम्मिय ठिय जपिय      | X 3 3 |
| चतुपाया तेइच्छा       | X 20 ₹       | १९७४ | चदगुत्तपपुत्तो य      | ५७४५  |
| चतुभगे चतुगुरुगा      | <b>७</b> ६३९ |      | चदिमसूरुवरागे         | ६०६१  |
| चतुरगुलप्पमाण         | १६३२         |      | चदुज्जोए को दोसो      | ३४०१  |
| चतुरगुलप्पमाणा        | १५६          |      | चपा ग्रग्गसंगो        | ३१≒२  |
| चतुरेते करणेण         | १८१२         |      | चपा महुरा वाणारमी     | २५६०  |
| चतुरो य दिन्विया भागा | ४०५५         | २५३३ | चाउम्मासातीत          | १०१६  |
| चतुसु महामहेसु        | ६०६४         |      | चाउम्मासुक्कोसे       | ६५५   |
| चत्तकलहो वि ए। पढति   | २७६०         |      | 11                    | १४३४  |
| चत्ताए वीस परातीस     | ६४७६         |      | "                     | ६७०४  |
| चतारि ग्रधाकडए        | ७४७          | ४०३१ | "                     | ४००४  |
| n                     | द४२          |      | चाउल उण्होदग तुवर     | ४=६२  |

| चाराक्कपुच्छ इट्टालचुण्ग  | ४४६५         |             | चोय तु होति हीरो              | ५४१२       |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------|
| चार भड घोड मेठा           | २४६१         | २०६६        | चोरभया गावीस्रो               | २६५        |
| चारिय-चोराभिमरा           | २५११         | ६३९४        | चोरो ति कडुं दुव्वोडिश्रो     | ५२७१       |
| चारिय-चोराहिमरा           | १३०          | ,,,,,       | 33                            | <b>F</b> X |
| चारे वेरज्जे वा           | ३४६=         |             |                               | छ          |
| चिक्खल वास ग्रसिवातिएसु   | ३२६१         | ४२६१        | छक्काए ए। सद्दहति             | ३६७१       |
|                           | <b>५३२</b> ५ | 3388        | छक्काय-ग्रगड विसमे            | ३६५२       |
| चिट्ठणिणिसिय तुयट्टे      | ५४५५<br>५४६० | 7766        | छक्काय-गहण-कड्डण              | ३३६९       |
| चितेतो वइगादी             |              |             | छक्काय चउसु लहुगा             | प्रश्र     |
| चित्त जीवो भिंगतो         | ४२५६         |             | "                             | ११७        |
| चित्ते य विचित्ते य       | २००१         |             | "                             | ३३७०       |
| चिघेहि ग्रागमेत्तु        | १३३७         | ५६३         |                               | ४७३७       |
| चीयत्त कक्कडी कोउ         | 8688         | १०५१        | ः<br>छक्काय <b>विरा</b> ह्णता | ३६७४       |
| चुण्गाखउरादि दाउ          | प्४१८        |             | छक्कायसमारभो                  | ३६४८       |
| चुल्लुक्खलिय डोए          | 505          |             | छक्कायाए। विराधरा             | 883        |
| चेइय-सावग पव्वति          | २५७=         |             | व्यवनायाचा विरायल             | १६७४       |
| चेयग्गमिचत्तदव्वे         | ६३६०         |             | <b>37</b>                     |            |
| चेयग्मचेयग् वा            | ३३४६         |             | 11                            | १८५७       |
| चोएति रागदोसे             | २८३३         | ५७६१        | "                             | १८६७       |
| चोदग एताएच्चिय            | ४८७६         | ४०५४        | छक्कायाण विराहण               | १८६२       |
| चोदग कण्णासुहेसु          | ४७०४         | <b>८</b> ५४ | "                             | ३१२५       |
| चोदग दुविघा ग्रसती        | ५८७६         | ४०५१        | "                             | ४३१०       |
| चोदग पुरिसा दुविहा        | ६५१=         |             | "                             | ५६४८       |
| चोदग मा गद्दभत्ति         | ६४००         |             | छच्च सया चोयाला               | ६४७१       |
| चोदग माणुसिंगहु           | ६१५८         | •           | छहुदुमादिएहि                  | ६६५२       |
| चोदग वयरा ग्रप्पारगुकपितो | ४१८७         | ५३०६        | छट्टवत-विराधगाता              | ११४०       |
| चोदावेति गुरूए। व         | ሂሂሂ६         | ५४५५        | छट्ठागिवरिहयं वा              | ३७४९       |
| चोदेति ग्रजीवत्ते         | ४द४६         | ६५६         | 71                            | ४५८७       |
| चोदेति घरिज्जते           | ४१५३         | ५२७५        | छट्टाएग जा गितिस्रो           | २७५०       |
| चोदेति रागदोसे            | ६५५३         |             | **                            | ४५८८       |
| चोदेति से परिवार          | ६२७०         |             | छट्टो य सत्तमो या             | ५८२        |
| चोदेती वराकाए             | ४८३६         | ६७६         | छडुगो काउड्डाहो               | १३२३       |
| चोद्सग पगुवीसा            | ५६०१         | 3008        | छड्डावरा पतावरा               | १५४२       |
| चोद्समे उद्देसे           | ६०२७         |             | छड्डावित-कतदडे                | ४८५०       |
| चोद्स वासाणि तया          | ५६११         |             | छड्डेऊएा जित गता              | १३२५       |
| चोद्दस सोलस वासा          | ५६१८         |             | छड्डेति तो य दोगा             | ५६७५       |
| चोद्दा दो वाससया          | ५६१३         | ,           | छिएायाऽवसेसएण                 | ६०६८       |
| चोयग गुरुपिउसिखे          | ५०६८         | ्र २५ , ३   |                               | ६५५        |
| चोयग णिइयत चिय            | ४८४३         | 8=3         |                               | १२६५       |
| नोयगपुच्छा गमगो           | ३०११         | 8,688       |                               | २२६१       |

# सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| छण्ह एकक पात                  | ४४३०    |             | छुभण जले थलातो                                                 | ४२१           |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| छत्तीसगुरास <b>मण्</b> गागएरा | ३८६२    |             | छुहमारो पंचिकरिया                                              | ४७६६          |
| छद्दोसायतरो पुरा              | 7433    |             | छेदगापत्तच्छेज्जे                                              | २५१           |
| छप्पइयपरागरक्ला               | ७६६     | ३६६७        | छेदगो भेदगो चेव                                                | ५०३           |
| छप्पति दोसा जग्गरा            | २६५     |             | छेदतिग मूलतिग                                                  | ६५३८          |
| छप्पुरिसा मज्भ पुरे           | ४७८४    | E74         | छेदसुति एसी हादी                                               | x880          |
| छव्भागकए हत्थे                | ५५६६    | ४०४४        | छेदादी आरोवण                                                   | २६२१          |
| छब्भागकर काउ                  | ४६६२    |             | छेदो छग्गुरु ग्रहवा                                            | <b>२२४</b> १  |
| छम्मासकरणजडु                  | ३६३५    |             | छेदो छग्गुरु छल्लहु                                            | ३४६२          |
| छम्मासा ग्रायरिग्रो           | ३१०३    | 9009        | छेदो मूल च तहा                                                 | <b>२</b> २१५  |
| छम्मासादि वहते                | ६६४६    |             | .,                                                             | २२ <b>१</b> ७ |
| छम्मासियपारखए                 | ४२६     |             | 11                                                             | ५१७२          |
| छम्मासे अपूरेतो               | ५४५३    |             | **                                                             | ५१८५          |
| छम्मासे अपूरेता               | ६२०७    |             | "<br>छेयसुयमुत्तमसुय                                           | र(५२<br>६१⊏४  |
| छम्मासे स्रायरियो             | 3200    | १९६५        | अने पुत्र ने प्रकार के किया किया किया किया किया किया किया किया |               |
| छम्मासे उवसपद                 | ५४५२    | •           |                                                                | ज             |
| छल्लहुगादी चरिम               | २२०५    |             | जइ म्रत्थि पयविहारो                                            | ३१५७          |
| छल्लहुगा य श्वियत्ते          | ३०६     | <i>७७०३</i> | जइ ग्रतो वाघातो                                                | २४६३          |
| छल्लहुगे ठाति थेरी            | ५३३५    | २४१०        | जइउमलाभे गहण                                                   | १६३           |
| छन्वाससयाइ नवुत्तराइ          | ५६१७    |             | जइ उस्सग्गे एा कुएाइ                                           | २१०           |
| छहि णिप्पज्जति सो ऊ           | ४८३७    | ७७३         | जइ ताव पलवाण                                                   | ४९१६          |
| छहि दिवेसेहि गतेहि            | ६५४६    |             | जइ ताव सावताकुल                                                | <b>३</b> १३   |
| छदिणहत्त सद्                  | ४३५=    |             | जइ देतऽजाइया जा                                                | १९७२          |
| छद विधी विकप्प                | १२५     |             | जइ पुरा आयरिएहि                                                | ४५५३          |
| छदिय गहिय गुरूरा              | ३५८२    | ५१५=        | जइ पुरा पुरिम सघ                                               | २६७०          |
| छदिय सइगयारा व                | ४०४६    | २≈५६        | जइ भएति लोइय तू                                                | १०३८          |
| छदो गम्मागम                   | १२६     |             | जइ वियता पज्जता                                                | ४४४७          |
| छादेती ग्रगुकुइए              | १४०४    | ४०८८        | जइ सन्वसो स्रभावो                                              | ३६७           |
| छायस्स पिवासस्स व             | ५७१     |             | जडुं खगो महिसे                                                 | २०२           |
| छारो तु ऋपु जकडो              | १५३६    |             | 11                                                             | ३४७१          |
| छिण्णमछिण्णा काले             | २०३४    | १६५३        | जड्डे महिसे चारी                                               | १६३७          |
| छिण्णमछिण्गो दुविहे           | ४५०६    |             | जड्डो ज वात वा                                                 | १६३८          |
| छिण्णमछिण्गो व घरो            | ३७२२    |             | जरापुरतो फासुएरा                                               | ४६३२          |
| छिणा परिकम्मित खलु            | 3508    |             | जएा रहिते बुज्जाएो                                             | ५२६           |
| छिण्ऐए। अछिण्ऐए। व            | ५६४६    | ३०५२        | जरालावो परग्गामे                                               | ४१७६          |
| छिण्णो दिद्वमदिद्वो           | ४५१०    |             | जएा सावगाएा खिमएा                                              | ४४७१          |
| छिहली तु ग्रिंगिच्छतो         | 3 ६ १ २ | 3082        | जण्गोव छिदियव्व                                                | ७३९           |
| द्धिदतमद्धिदता                | ३५१३    |             | जित ग्रकसिरास्न गहरा                                           | £83           |
| पुन्भरा सिचरा बोलरा           | ४२१७    |             | जित अगिएएए। तु दहा                                             | १७११          |
|                               |         |             |                                                                |               |

| जित ग्रच्छती तुमिशिग्रो                    | १६३१         |             | जित रण्गो भज्जाए          | ५०३५   |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------|
| जित उस्सगे सा कुसाति                       | ५३८२         |             | जित रिक्को तो दवमतगिमम    | 8388   |
| जति एक्कभागाजिमित्ता                       | 4888         |             | जित वा गिरतीचारा          | ५४२६   |
| जित एते एव दोसा                            | ४५३५         |             | जित वा बज्भित सात         | 3788   |
| जति एयविप्पटूगा                            | ४१=४         | ५२८०        | जित वि ए। होज्ज स्रवास्रो | ६६८८   |
| जित एव ससट्ट                               | ४१८६         | ५३०८        | जित वि णिवधो सुत्ते       | ४८६१   |
| जित कालगता गिराणी                          | 3008         | ३७३१        | जित वि य तुल्लऽभिधासा     | ६६६१   |
| जित कुसलकिपयातो                            | ४८७२         | १०११        | जित वि य पिवीलगादी        | ३४१२   |
| जित गहणा तित मासा                          | १८७          |             | जित वि य फासुगदव्व        | ॰ ३४११ |
| जित छिड्डा तित मासा                        | २३६          |             | जित वि य विसोधिकोडी       | ४४२    |
| जित जम्मति सुविहिता                        | ११४८         | 3528        | जित वि य समगुण्णाता       | ४६०    |
| जित ज पुरतो कीरति                          | ४०६०         | १८१७        | जित सन्वे गीतत्था         | १४६३   |
| जित जीविहिति जित वा                        | ४५१६         |             | जित सब्वे व य इत्थी       | ५२००   |
| जित गाम पुन्व सुद्धे                       | ४६७२         |             | जित ससिउ ए। कप्पति        | ३९७६   |
| जित गिक्खिवती दिवसे                        | १६०३         |             | जित सि कज्जसमत्ती         | १३६७   |
| जित रोतु एतुमारणा                          | <b>४४८४</b>  | 3 न ह प्र   | जितहि-गुणा ग्रारोवणा      | ६४८७   |
| जित ताव पिहुगमादी                          | ४९४४         | १०५२        | जित्तयमित्ता वारा         | ६२२    |
| जित ताव मम्मपरिषद्वियस्स                   | ४२५५         |             | जित्यमेता वारा            | 8005   |
| जित ताव लोतियगुरुस्स                       | ४१८६         | प्रवृह्य    |                           |        |
| जित ता सराप्पतीसू                          | ५१६२         | २५४६        | "                         | ४५४१   |
| जित तूरा मासिएहि                           | 3038         |             | जित्यमेत्ते दिवसे         | १६०२   |
| जित ते जरारों मूल                          | २१७          |             | जत्तुगतरादीण              | २५६३   |
| जित तेसि जीवास                             | 8000<br>V=50 | ३८३०        | जत्तो चुतो विहारो         | १४४६   |
| जित दिहुता सिद्धी                          | 855X<br>VVVV | १००४        | जत्तो दुस्सीला खलु        | २४६०   |
| जित दोण्ह चेव गहरा                         | ४५४५         |             | जत्थ ग्रचित्ता पुढवी      | ४२४०   |
| जित पत्ता तु निसीघे<br>जित परो पडिसेविज्जा | 2800         | 21          | जत्थ उ एा होज्ज सका       | ४६८५   |
| जात परा पाडसावज्जा<br>जति पुरा गच्छताण     | २७६२         | ४७३८        | जत्थ उ दुरूवहीगा          | इ४८ ह  |
| जित पुरा तेरा रा दिट्टा                    | ६१२=<br>२७१६ | ४७३०        | जत्थ उ देसग्गहण           | ५३६६   |
| जित पुण पव्याविति                          | ४६२६         | १०६३        | जत्थ तु गा वि लग्गति      | २७६    |
| जित पुरा पुट्य सुद्ध                       | ४६५६         | 1-44        | जत्य तु देसग्गहण          | ५२४३   |
| जित पुरा सन्वो वि ठितो                     | ४१३३         | 7V-2        | जत्य पवातो दीसति          | ३५०२   |
| जित पोरिसिइत्ता त                          | ४१५०         | 42k2        | जत्य पुरा ग्रहाकडए        | ४६६१   |
| जित फुसित तिह तु ड                         | ६१०८         | ५२७२        | जत्य पुरा होति छिन्न      | ३७२५   |
| जित भागगया मत्ता                           | ५१६४         | २५१५        | जत्थ वि य गतुकामा         | ३३८७   |
| जितिभ (मि) भवे ग्रास्वणा                   | ६४८५         | 1313        | जत्थ विसेस जाणति          | ३४४७   |
| पति भोयग्मावहनी                            | ५५६७         | ६७०४        | जत्थाइण्ण सन्व            | 803    |
| जित म जागाह सामि                           | ५७५५         | ३२८६        | जदि एगस्स उ दोसा          | ४०५३   |
| जित म्लग्गपलवा                             | ४००४         | <b>5</b> 43 | जिंद एतविष्पहूगा          | ४१५८   |
| जिन रज्जाती भट्टी                          | ५०३६         | ६३५         | जदि तेसि तेए। विएा        | ११३०   |
|                                            |              |             |                           |        |

## सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

| जिंद दोसा भवतेते        | ६४१          |              | जह जह पएसिंगि         | ४४६०         |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| जदि सन्व उद्दिसिउ       | २६६९         | አያጸጸ         | जह रााम ग्रसीकोसी     | ३६४६         |
| जध ग्रातरो से दीसड      | १४४२         |              | जह ते गोट्ठहारो       | ३ ६७ ३       |
| जम्मण्-िणक्खमणेसु य     | ५७३५         | ३२६ <b>६</b> | जह पढमपाउसम्मी        | ३५७८         |
| जम्हा तु हत्यमत्तेहि    | ४१०६         | १८६४         | जह पारस्रो तह गगी     | ४८७८         |
| जम्हा धरेति सेज्ज       | ११४२         | ३५२४         | जह वालो जपतो          | ३८६३         |
| जम्हा पढमे मूल          | प्र१३१       | २४८१         | 11                    | ६३६२         |
| "                       | ५१७३         | "            | जह भिगतो तह उद्वितो   | 3485         |
| "                       | ४१८६         | 11           | जह भिएतो तह चिट्ठड    | ३५१६         |
| ''<br>जयमाग्गपरिहवेते   | ६३४६         | ,,           | जह भिगाय चउत्यस्सा    | २६५०         |
| जरजन्जरो उ थेरो         | ५६६१         |              | जह भमर-महुयर-गगा      | २६७१         |
| जर-साम-कास-डाहे         | ३६४७         |              | जह मण्गो एगमानिय      | ६५६१         |
| जलजायो ग्रसपातिम        | *<br>५३२८    | २४०२         | जह मण्णे दसम          | ६५६७         |
| जल-थल-पहे य रयणा        | २६६२         | ५५५७         | जह मण्गे वहुसो        | ६४२३         |
| जनदोणमद्धभार            | ४२६५         | •            | "                     | ६५६८         |
| जलमूए एलमूए             | ३६२६         |              | जह मोहप्पगडीगा        | ३३२०         |
| जलसभमे यलादिसु          | २४०६         |              | जहऽवती सुकुमालो       | ३६७२         |
| जल्लमलपिकतागा           | प्र३४        | २५९९         | जह सपरिकम्मलभे        | ४८८१         |
| जल्लो तु होति कमढ       | १५२२         |              | जह सरएामुवगयाएा       | ६६१५         |
| जवमज्भ मुरियवसो         | ५७४७         | ३२७=         | जह सा वत्तीसघडा       | ४७३६         |
| जस्स मूलस्स भग्गस्स     | ४८२६         | ६६६          | जह सुकुसलो वि वेज्जो  | ३८६०         |
| 4                       | ४८३०         | 003          | जह सो कालासगवेसिउ     | ०७३६         |
| "<br>जस्स मूलस्स सारातो | ४८३१         | १७३          | जह सो विसपदेसे        | १७३६         |
| **                      | ४८३२         | ६७२          | जह हास-खेडु ग्राकार   | ५१८६         |
| जस्सेते सभोगा           | २१४६         |              | जह हेमो तु कुमारो     | १४७४         |
| जह कारणिम्म पुण्णे      | ४२४५         | ሂξሂሂ         | जिंह ग्रप्पतरा दोसा   | ५१६६         |
| जह कारएामिम पुरिसे      | <b>५२१</b> = | २५७३         | जहिय एसएादोसा         | ४४४०         |
| जह कारसे ग्रसाहारो      | 3308         | ६०११         | जिंह लहुगा तिह गुरुगा | ठ <i>६७४</i> |
| जह कारएो सलोम           | ४०१६         | ३८४१         | ज ग्रज्जिय चरित्त     | १३७५         |
| जह चेव ग्रण्एगहरो       | ४७४८         | 037          | ज ग्रन्जिय समीखल्लएहि | २७६२         |
| जह चेवऽव्भुट्ठाएो       | २११७         |              | ज एत्थ सव्व ग्रम्हे   | 3608         |
| जह चेव पुढिवमादी        | २७५          |              | ज कट्ठकम्मादिसु       | ४१००         |
| जह चेव य अद्धारो        | १६८          |              | ज कि चि भवे वत्थ      | ४०६०         |
| जह चेव य ग्राहच्चा      | ४६६०         |              | ज गहित त गहित         | ४७४५         |
| जह चेव य इत्यीसु        | ५२२०         | २४७४         | ज गधरसोवेत            | ११०४         |
| जह चेव य कितिकम्मे      | २११२         |              | जऽगारसगारत            | २६४६         |
| जह चेव य पुढवीए         | २०३          |              | ज च वीएसु पचाहो       | १५८८         |
| जह चेव य पुरिसेसू       | ५२१७         | २५७२         | ज च महाकप्पसुय        | ६१६०         |

| ज चेव परट्ठाएों              | २६२५         |      | ज हिंडता काए           | ४५७१  |
|------------------------------|--------------|------|------------------------|-------|
| ज चेव सुविभसुत्ते            | ११२२         |      | ज होज्ज ग्रभोज्ज ज     | ११२१  |
| ज चोद्दसपुव्वधरा             | ४८२४         | ६६५  | ज होति ग्रपेज्ज ज      | 8888  |
| ज छेदेरोगेरा                 | ७६५          |      | ज होति श्रप्पगास       | इ ह   |
| ज जिम होइ काले               | 3            |      | जगिय-भगिय-सगाय         | 3 ४ छ |
| ज ज सुयमत्थो वा              | ६२०६         | ७५५  | जघद्धा सघट्टो          | १६५   |
| ज जारिसय वत्थ                | 030          |      | 11                     | ४२२६  |
| ज जस्स जिय सागारियम्मि       | ६०५७         |      | जघातारिम कत्थइ         | 939   |
| ज जस्स गात्थि वत्थ           | ५०१५         | ६१५  | जघाहीरो ग्रोमे         | ४४६३  |
| ज जह सुने भिएय               | ५२३३         | ३३१५ | जा इनवत्था दमुए        | ३२७   |
| 11                           | ५३५६         | "    | जा एगदेसेएा दढा उभडी   | ४८६३  |
| ज गा सरति पडिबुढो            | ४३०३         |      | जा नामनहा सा           | २३४३  |
| जत गिव्वाघात                 | 570          |      | जा चिट्ठा सा सव्वा     | २६४   |
| "                            | द२३          |      | जा जेगा व तेगा जधा     | २४२३  |
| ज त तु सिकलिट्ट              | ४१४          |      | जा जेगा होति वण्गोगा   | ४३८४  |
| ज ते ग्रसथरता                | ४६१६         |      | जागरह गारा गिच्च       | そっきと  |
| ज तेएा कतेएा व               | ३९६६         |      | जागरतमजीरादी           | १५६५  |
| ज पज्जत तमल                  | २१५६         |      | जारिता घम्मीए।         | ५३०६  |
| ज पुरा खुहापसमरो             | ३७६०         | ६००० | जारगह जेगा हडो मो      | १३७१  |
| ज पुरा पढम वत्य              | ४०८४         | २८३० | जागाति एसग वा          | ४६०४  |
| ज पुग् सिच्चतादी             | ५४७७         | ५३⊏२ | जागातेगा वि एव         | ३८६१  |
| ज पुन्वकतमुह वा              | ६८८          |      | जागातो ग्रगुजागाति     | २५७५  |
| ज पुन्न शितिय खलु            | ४३५२         |      | जागणामि णाम एत         | १७७१  |
| ज पुन्व पडिसिद्ध             | ५२४६         |      | जािंएति इति तावऽच्छ्रे | २५०४  |
| 2)                           | <i>५३६६</i>  |      | जाता ग्रग्गाहसाला      | ३६४६  |
| ज वहुवा छिज्जत               | ७६७          |      | जा ताव ठवेमि वए य      | १३५२  |
| ज भिक्खू वत्यादि             | 0338         |      | जाति कुल रूव भासा      | २६०१  |
| ज मायति त छुव्भति            | ६५८८         |      | "                      | २७३२  |
| ज मायति त लुभति              | २८७४         |      | "                      | ४२८४  |
| ज लहुसग तु फरुस              | २६३९         |      | जाति-कुलस्स सरिसय      | २६२८  |
| ज वच्चता काए                 | ४६२३         |      | जाती कम्मे सिप्पे      | ३७०६  |
| ज वत्य जिभ कालिम्म           | ६५२          | ३८८४ | जाती कह कुलकह          | 388   |
| ज वत्य जिम देसिम             | ६५१          | ३८८४ | जाती-कुलस्स सरिस       | २६३१  |
| ज वा ग्रसहीगा त              | ११७१         | ३४४२ | जाती कुलगरा कम्मे      | ४४११  |
| न वा भुक्यत्तस्स उ           | <b>३७</b> ६३ | ६००३ | जाती कुले विभासा       | ४४१२  |
| ग वेल ससज्जति<br>जन्मानिक के | २७३          |      | जाती य जुगितो खलु      | ४६२२  |
| ज संगाहम्मि कीरइ             | ६३८६         |      | जाती य जु गितो पुरा    | ४५७०  |
| ग सेवित तु वितिय             | ४६८          |      | जा तु ग्रकारण सेवा     | ४८३   |
|                              |              |      | -                      |       |

### सभाष्यचूिंग निशीयसूत्र

|   | जाघे विय कालगता                      |    | १७२१         |      | जीवति मग्रोत्ति वा                        | २६८१         |
|---|--------------------------------------|----|--------------|------|-------------------------------------------|--------------|
|   | जा पुव्वविड्ढता वा                   |    | ७१३          |      | जीवरहिस्रो उ देहो                         | इर्४४        |
|   | ,,                                   |    | ७२१          |      | जीवरहिते व पेहा                           | <i>७०६६</i>  |
|   | <br>जामातिपुत्तपतिमाररा              |    | ४४०२         |      | जीवा पोग्गलसमया                           | ४६           |
|   | जामातिय-मडवग्रो                      |    | २०१८         |      | जीहाए विलिहतो                             | ६६१४         |
|   | जायग्गहरो फासु                       |    | ₹११=         |      | जुग-छिड्ड-एालिया                          | ६०४          |
|   | जायग्-िगमतगाए                        |    | ५०२३         |      | जुज्जति हु पगासफुडे                       | ४३२२         |
|   | जायसु रा एरिसो ह                     |    | ४४५२         |      | जुत्तपमागास्सऽसती                         | ४८४४         |
|   | जायते तु ग्रपत्थ                     |    | २११ ५        | १६०१ | जुत्तप्पमाग्। अतिरेग                      | ४५०          |
|   | जारिसदव्वे इच्छह                     |    | 3058         | १६५० | जुत्तमदागामसीले                           | ४६६१         |
|   | जारिसय गेलण्ण                        |    | ३०२८         | १९३२ | 11                                        | ४६५३         |
|   |                                      |    | ६४३७         | 1641 | जुत्त गाम तुमे वायएग                      | २६३२         |
|   | जाव ठवण उद्दिट्टा<br>जाव रा मडलिवेला | 3. | <b>२०३</b> २ | 95   | जुत्त सय ए। दाउ                           | 3080         |
| • |                                      |    |              | १६५२ | जे म्रादरिसतत्तो                          | ४३२३         |
|   | जाव ग्। मुक्को ताव                   |    | ३००६         |      | जे कुज्जा वया वा                          | २२५१         |
|   | जावतिएसहो भे                         |    | १००२         |      | जे केइ ग्रग्णल दोसा                       | ३७३७         |
|   | जावतिय उवयुज्जति                     |    | ११२३         |      | र्ज चेव कारणा सिक्कगस्म                   | ३४३५         |
|   | जावतिय वा लब्भित                     |    | 8880         |      | जे चेव सक्कदागो                           | ४६१५         |
|   | जावतिया उवउज्जित                     |    | १६७          | 20-6 | जे जित्तया उ                              | ६४६४         |
|   | जावतिगाए लहुगा                       |    | १४७४         | ३१८६ | जे जिह स्रसोयवादी                         | २३८३         |
|   | जावतियमुद्देसो                       |    | २०२०         |      | जे जे दोसायतराग                           | ४१०३         |
|   | जावति वा पगिएया                      |    | १४७२         | ३१८४ | जे जे सरिसा धम्मा                         | ३३५७         |
|   | जा समिण सजयाण                        |    | ४६१८         |      | जेट्टा सुदसरा जमालि-                      | ४४६७         |
|   | जा सजमता जीवेसु                      |    | ६५३२         |      | जेरा ए पावति मूल                          | ४८२          |
|   | जाहे पराइया सा                       |    | ३६६२         |      | जेगा तु पदेगा गुगिता                      | ६४८६         |
|   | जाहे य माहरोहि                       |    | ३७११         |      | जेराऽहिय ऊरा वा                           | २८४५ '       |
|   | जिइदियो घिगी दक्खो                   |    | ६२६          |      | जे ते भोसियसेसा                           | ६५५०         |
|   | जिराकिपया उ दुविधा                   |    | 0369         |      | जे ति य खलु एिह् से                       | ७३४          |
|   | जिएाकप्पे सुत्ते त                   |    | ५८८७         |      | जे ति व से ति व केति व                    | ६२७३         |
|   | जिए चोद्स जातीए                      |    | ६५०२         |      | जे पुरा ठिता पकप्पे                       | 58           |
|   | जिर्णाणिल्लेवएाकुडए                  |    | ६५६२         |      | जे पुरा सखडिपेही                          | २६४७         |
|   | 1                                    |    | ६५७०         |      | जे पृब्वविड्ढता वा                        | ७०२          |
|   | जिरापण्यात्ते भावे                   |    | ६५७४         |      | जे पुव्व जवगरगा                           | ४६८८         |
|   | जिग्गलिगमप्पडिहत                     |    | २३७२         | 3058 | जे भिएता उ पकप्पे                         | ६६७१         |
|   | जिरावयरा पडिक्कुट्टे                 |    | ३७४५         |      | जे भिनखाऽऽजीवपिंड                         | 8880         |
|   | जिएावयए।भासितेरा                     |    | 388%         |      | जे भिनखु ग्रजोगी तु<br>जे भिनस्य समोगन्ते | १६१०<br>४३३५ |
|   | जिएावयए। मप्पमेय                     |    | ३६१४         |      | ने भिवखु ग्ररोगत्ते<br>ने भिवखू ग्रसणादी  | ०२२४<br>२३२६ |
|   | जिएगा वारसरूवाइ                      |    | 3088         | ४३३६ | "                                         | २६५=         |
|   | जियसत्तु-एरवरिदस्स                   |    | २३५२         | ५२५५ | n                                         | ३४७२         |
|   |                                      |    |              |      |                                           |              |

|              |                        |                | 2 3                                      | V= 0               |
|--------------|------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
|              | 11                     | \$33 <i>\$</i> | जे सुत्ते ग्रवराहा<br>वेरिक सम्पर्वेगो   | ४६१<br>४०५०        |
|              | 21                     | ४६५६<br>५६६५   | जेसि एसुवदेसो                            | ४५३२               |
|              | "                      |                | "                                        | ०२२५<br>४५४२       |
| "            | इत्थियाए               | २५४५           | "<br>जो उ उवेह कुज्जा                    | ३०५४               |
| 11           | उवगरण                  | ४२०४           | जो उ ि्एसज्जो व गतो                      | २१२८               |
| ,,           | कोवपिड                 | 3588           | जोगमकाउमहाकडे                            | ४००६               |
| 11           | गाएज्जा                | ४६८७           | जो गधो जीवजढो                            | ू<br>द्र <b>१</b>  |
| 11           | गिलाग <del>्र</del> सा | 3888           |                                          | 528                |
| "            | "                      | ६०३७           | जो गधो जीवजुए                            |                    |
| "            | गिहवतिकुल              | १४६५           | जोगे करगो सरभमादी                        | १८१०               |
| ,,           | गिहिमत्ते              | ४०४२           | जोगे गेलण्एमिय                           | १६००               |
| ,,           | चुण्एपिड               | ४४६२           | जो चेव विलयगमो                           | १३३१               |
| ,,           | जोगपिड                 | ४४६८           | जो चेव य उवधिम्मि                        | २०६५               |
| ,,           | गह-सिहाग्रो            | १५१४           | जो जितएएए रोगो                           | ६४०२               |
| 11           | गालगाइ                 | ४६८१           | जो जत्थ ग्रचित्तो खलु                    | 858                |
| ,,           | गायगाइ                 | ४६७३           | जो जत्थ होइ कुसलो                        | 003€               |
| "            | ग्गिमित्तपिड           | ४४०४           | जो जत्थ होइ भग्गो                        | ५४४६               |
| 11           | तिगिच्छपिट             | ४४३२           | जो जस्स उ उवसमती                         | 3005               |
| ,,           | तुयट्टेते              | २१६२           | जो जस्सुवरि तु पभू                       | 833                |
| ,,           | तेगिच्छ                | ४०५४           | जो जं काउ समत्थो                         | ६६०३               |
| ,,,          | दीहाइ                  | 0839           | जो जारिसग्रो कालो                        | ३८८४               |
| ,,           | दूर्तिपिड              | ४३६६           | जो जेगा स्रकयपुब्बो                      | ३३३८               |
| "            | <br>घातिपिड            | ४३७५           | जो जेगा जिमम ठाग्गिम                     | २७५६               |
| 27           | पुढविकाय               | ४०३३           | "                                        | <b>£3</b> XX       |
| ,,           | वहुसो मासियाइ          | ६४२०           | जो जेग पगारेग                            | ३३४५               |
| 1,           | माणपिड                 | <i></i>        | जोण्हा-मगी पतीवे                         | ३४०४               |
| ,,           | रातीण                  | २५३६           | जोणी वीए य तिंह                          | ३६५६               |
| ,,           | वएज्जाहि               | २५२१           | जो तस्स सरिसगस्स तु                      | थ ६३७              |
| ,,           | विग्यिपिड              | ४४१८           | जो त सबद्ध वा                            | ६१५                |
| "            | वत्याइ                 | 8850           | जो त तु सय ऐती                           | 9030               |
| "            | वत्यादी                | २३३१           | जोतिसँनिमित्तमादी                        | <b>५२५६</b><br>४-३ |
| "            | ,,                     | 0338           | जो तु ग्रमज्जाइल्ले<br>जो तु गुगो दोसकरो | ४०३                |
| 13           | वियड तू                | ६०४९           |                                          | ४५७७               |
| "            | सचेलो तू               | <i>७७७</i> ६   | जो पुरा अपुन्वगहरो                       | 3558               |
| 1)           | सच्चित्त               | ४०३८           | जो पुरा उभयावत्तो                        | २७४६<br>५५८४       |
| "            | सुहुमाइ                | २१७३           | णो पुरा करसो जड्डो                       | 3535               |
|              | गति जिगा               | ३८७३           | जो पुरा चोइज्जतो                         | ६३४६               |
| _            | मत दोसा                | ४४६६           | जो पुरा तट्टाराम्रो                      | 805                |
| त्रे मुत्तगु | णा वुत्ता              | ३६१६           | जो पुरा त ग्रत्थ वा                      | २१५६               |
|              |                        |                | 3                                        | • • • •            |

## सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

| जो मागहच्चो पत्थो          | $\xi \xi \gamma B$ |            | ठाएा वा ठायती                                | ५२६४         |
|----------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|
|                            | ५८१                | ४०६७       | ठाएो नियमा रूव                               | ५२६          |
| "<br>जो मुद्धा श्रभिसित्तो | 2880               |            | ठितकप्पम्मि दसविहे                           | ५६३२         |
| जोयगासय तु गता             | ४८३३               | <i>६७३</i> | ठितिकप्पम्मि दसविहे                          | 388E         |
| जो वच्चतम्मि विधी          | ६१३८               | • • •      | ठितो जदा खेत्तवहिं सगारो                     | 282E         |
| जो वा वि पेल्लिग्रो त      | ५६७९               | ३०८८       | ठियकप्पे पडिसेहो                             |              |
| जो वि दुवत्थ तिवत्थो       | ४५०७               | ३६५४       |                                              | ४३६५         |
| जो वि य श्रवायसकी          | ६६९५               |            | ड                                            |              |
| जो वि यऽसुवायद्यिण्सो      | ४८०५               |            | डगलग-सप्तरक्ख कुडमुह                         | ३२३८         |
| जो वि य होतऽक्कतो          | ४२३५               | ५६४५       | डगलच्छारे लेवे                               | ३१७५         |
| जो सो उवगरणगणो             | <i>\$</i> 84.5     | 7E04       | डहरगामम्मि मते                               | ६११५         |
|                            |                    | 1000       | डहरस्स एते दोसा                              | ५८६४         |
| जो हट्टस्साहारो            | १९३६               |            | डहरो श्रकुलीगो ति य                          | २७६०         |
| जो होज्ज उ ग्रसमत्यो       | ६१२३               |            | "                                            | ६२१०         |
|                            | भ                  |            | डहरो एस तव गुरू                              | २७६१         |
| <b>भि</b> ज्भिरिसुरहिपलवे  | ४७०३               | 54१        | डडग विडडए वा                                 | ६९६          |
| -                          | ঠ                  |            | "                                            | <i>७७३</i>   |
| ठवएा-कुलाइ ठवेउ            | १७०६               | ३७२=       | डडतिग तु पुरतिगे                             | ६४०८         |
| ठवराए णिक्खेवी             | \${%o              | 4014       | डडिय खोभादीग्रो                              | १३३४         |
| ठवणाकुला तु दुविधा         | १६१७               |            | ढ                                            |              |
| ठवरणाकुले व मु चित         | 2088               |            | ढड्ढसर पुण्एामुहो                            | ०३६४         |
| ठवरणा तू पच्छित            | १८८४               |            | ढिंकुएा-पिसुगादि तहि                         | १४७१         |
| ठवरणामेत्त ग्रारोवरण       | ६४३१               |            |                                              |              |
| ठवणारोवणदिवसे              | ६४८८               |            | <b>ग</b>                                     |              |
| ठवरणा वीसिंग पविखग         | ६४३२               |            | ण करेति भु जितूण                             | १५६७         |
| ठवणा सचयरासी               | ६४२७               |            | ग् ग्रिरत्ययमोवसिया                          | ४६६०         |
| ठवरा। होति जहण्सा          | ६४३४               |            | ग तस्स वत्थादिसु कोइ सगो                     | ४८१६         |
| ठागासति ग्रचियत्ते         | <br>२२३            |            | रा पमाण गराो एत्य                            | ११३६         |
| ठागासति बिंदूसु व          | ६१५०               |            | रा पमादो कातव्वो<br>स्यापन                   | ×3           |
| ठाएा-णिसीयए-तुत्रहुएा      | २६३                |            | एा य विज्जिया य देहो<br>रा य सञ्जो वि पमत्तो | 378          |
| ठाण णिसीयण-तुयदृण          | 3835               |            | ए। विकि चित्रसमुण्णाय                        | 83           |
| ठाण-िएसीय-तुग्रदृण         | ६२६८               |            | लावाकाव असुण्लाय                             | <i>x28=</i>  |
| ठारा-िशसीय-तुयट्टरा        | १४५                |            | ''<br>ए। वि कोइ कि जि़ पुच्छति               | ५३७१         |
| "                          | २७४                |            | रा वि खातिय रा वि वयी                        | २३८६<br>४५४८ |
| ठाएा पडिसेवएाए             | ५११६               | २४७०       | रण वि छ महय्वता ग्रोव                        | ४६०६         |
| ठाग्ग-वसही-पसत्थे          | ३५१५               |            | ए वि जाएामो एिमित                            | ०००<br>५०६०  |
| ठाणतिय मोत्तूण             | 338                |            | स्म वि य इह परियरमा                          | २०५७<br>६३७८ |
| ठारा गमगागमग               | १६४५               | १६०५       | ए वि य समत्थो सन्वो                          | १५७५<br>१७६= |
|                            |                    |            |                                              | 1 - 1.,      |

| र्ण वि सिंगपु छवाला     | ३२११         | ग्रयगो विट्ठे सिट्ठे       | १३६१   |
|-------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| ग् विवित्ता जत्थ मुग्गी | १६७६         | गायगो पूरे विट्ठे          | _ ५३११ |
| ग हु ते दव्वसलेह        | ३८४४         | ग्गयविज्जियो वि हु ग्रल    | ६१८६   |
| एा हु होति सोयितव्वो    | १७१७         | गाव भागकए वत्थे            | ४०८६   |
| गाउतीए पक्ख तीसा        | ६४७६         | ग्व य सया य सहस्स          | ६४७३   |
| गानखे छिदिस्सामि त्ति   | ६८१          | रावसोम्रो खलु पुरिसो       | २३२४   |
| गुक्खेगावि हु छिज्जति   | ४८०४         | <b>गावकालवेलसेसे</b>       | ६१५६   |
| ग्राच्चासण्णम्मि ठिग्रो | २४३४         | गाववभचेरमइम्रो             | 8      |
| गाच्चुप्पइत दुक्ख       | १५१२         | रावमस्स ततियवत्थु          | ६५८७   |
| राच्चुप्पतित दुक्ख      | १५०३         | गावमस्स ततियवत्थू          | २८७३   |
|                         | १५०५         | ग्गवसत्तए दसमवित्थरे       | ३८८७   |
| "                       | ४१६७         | <b>गावगसोत्तप</b> डिबोहयाए | 3238   |
| "                       | ४२०२         | ग्वाग्वे विभासा तु         | १९३    |
| "<br>गाच्चुप्पतिय दुक्ख | ४३३३         | गाह-दतादि भ्रागतर          | ५०६    |
| गुज्जतमगाज्जते          | ३५६५         | ण्हागादि कोउकम्म           | ४२८६   |
| स्ट्र होति ग्रगीय       | ५१०१         | गादित जेगा तवसजमेसु        | ३४६६   |
| गुट्टा पथिफडिता         | ४३०६         | साइण्स लहुसएण              | ६०५    |
| एट्टे हित विस्सरिते     | ६६६          | गाऊगमगुण्गवगा              | २५७१   |
| n                       | <b>८</b> १३  | रगाऊरम य वोच्छेद           | ६१८३   |
| 2)                      | द३२          | "                          | ६२३८   |
| "                       | <b>८४६</b>   | "                          | ६२४१   |
| "                       | ६६४४         | गाऊगा य वोच्छेय            | २७३०   |
| "                       | १९४७         | 22                         | २७६३   |
| n                       | १६५६         | "                          | ५४७८   |
| "                       | ४६५५         | "                          | 78EE   |
| गड्डे हिय विस्सरिए      | १९५४         | "                          | ४५००   |
| एत्यि ग्रगीयत्यो वा     | ५२३१         | "                          | ६१६७ - |
| "                       | ५३५४         | गागा जलवासीया              | २७५४   |
| एात्यि ग्रिंगदाएां तो   | ४६१२         | गागुट्ट दसगुट्टा           | १६६६   |
| एात्यि कहालद्वी मे      | १३४४         | "                          | ३४२७   |
| एात्थि खलु ग्रपच्छित्ती | ५१३६         | 27                         | ५४५५   |
| एात्यि ए। मोल्ल उवधि    | १३ <b>५२</b> | गागगिमत ग्रद्धागमेति       | ३८६८   |
| गुत्थि सिकयसघाडमडली     | ६३५३         | गागिगिमत्त श्रासेविय       | ३८६७   |
| एात्थेय मे जिमच्छह      | ६३५४         | गागस्स होइ भागी            | ५४५७   |
| एदिकण्हवेण्एादीवे       | ४४७०         | गागादट्टा दिक्खा           | ३६२८   |
| एदिकोप्पर चरण वा        | ४२३३         | सामादि तिगकडिल्ल           | १८८४   |
| गादिपूरएग वसती          | १७१२         | <b>णा</b> गादितिगस्सऽहुा   | ४८१३   |
| एायएो दिट्टे गहिते      | १२६४         | <b>गागादिसघग</b> ट्ठा      | २२८४   |
|                         |              | ,                          |        |

### सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| णाणादी छत्तीसा            | २१३६       |      | <u> </u>                        | १६६६         |
|---------------------------|------------|------|---------------------------------|--------------|
| गागादी परिवुड्ढी          | ४६६        |      | णिक्कारणम्मि ग्रप्पणा           | १६२१         |
| रणासायारे पगत             | ४४         |      | स्मिक्कारसम्म एए                | ४६६५         |
| गागाविह उवकरग—            | १०३५       |      | स्पिक्कारसम्मि एते              | <b>५</b> ८७२ |
| साली स विसा साण           | ७५         |      | ग्गिकारगमिम एव                  | ४२५७         |
| णागुज्जोया साहू           | २२५        | ३४५३ | स्मिकारसम्म गुरुगा              | १६६८         |
| सारो चरसो परूवण           | ६२६२       |      | ग्गिक्कारगमिम लहुगो             | <b>१</b> ६२२ |
| गागो दसग चरगो             | 88         |      | णिक्कारिणए ऋगुवएसिए             | ४५७६         |
|                           | २७२७       | ४७३३ | र्णिक्कारिएया <b>ऽ</b> सुवदेसगा | ३६३६         |
| ''<br>सारो सुपरिच्छियत्थे | ४६         |      | णिक्कारणे ग्रमसुण्णे            | २०७६         |
|                           | २२५२       |      | िएक्कारएो अविधि                 | २७१          |
| गातग कहगा पदोसे           | २४६७       |      | ग्गिक्कारगो ग कप्पति            | १५०७         |
| स्पातगमस्पातग वा          |            |      | <b>णिक्कार</b> णे विधीए वि      | १६६६         |
| सातीवग्ग दुविह            | ५५०४<br>६  |      | ,,,                             | ७३३१         |
| गामगा-धोवगा-वासगा         | •          |      | णिक्कारणे सकारणे                | १५११         |
| सामठवरा-सिसीह             | ६७         |      | रिएक्खिवरा। ग्रप्पा <b>रो</b>   | २७३७         |
| णाम ठवणा हत्थो            | 338        |      | शिक्खिवसा ग्रप्पासो             | ४५६१         |
| गाम ठवगा कप्पो            | 32         |      | श्गिगच्छति वाहरती               | २३५          |
| णाम ठवणा चूला             | <i>ξ β</i> |      | शिगगच्छ फूमे हत्थे              | २३८          |
| गाम ठवगा दविए             | ७३७१       |      | िएग्गत पुरारिव गेण्हित          | ४१०२         |
| "                         | ६२६२       |      | णिग्गमण तहचेव उ                 | ५६२          |
| गाम ठवगा भिक्खू           | 885        |      | णिग्गमणादि वहिठिते              | ११८८         |
| णाम ठवणायारो              | x          |      | शिगगमरो चडभगो                   | 2850         |
| <b>गामुदया सघयण</b>       | <b>5</b> X |      | शिग्गमरो परिसुद्धो              | ६३५२         |
| गालस्सेग सम सोक्ख         | ४३०७       | ३३५४ | <b>णिग्गमसुद्धमुवा</b> ए        | ६३५६         |
| गालीत परूवगाता            | ६५०६       |      | शिगगयवट्ट ता या                 | ६५३६         |
| गाव-थल-लेवहेट्टा          | ४२४६       | ५६५६ | <b>ग्गिग्गथसक्कतावस</b>         | ४४२०         |
| सावाए उत्तिण्सो           | ४२५६       |      | शिग्गथि वत्थगहरो                | ५०७०         |
| गावातारिम चतुरो           | १५३        |      | णिगगथीण गणधर                    | २४४८         |
| गासण्ग-गाइदूरे            | २४४६       | २०६० | स्पिग्गथीस भिण्स                | ४६२२         |
| णासा मुहणिस्सासा          | ६१६        |      | णिग्गधो उग्गालो                 | २६४४         |
| सासेइ ग्रगीयत्थो          | ३८२६       |      | <b>ग्गिच्चिग्यसग्</b> मज्जग्ग   | ४०४४         |
| गासेइ ग्रसविगो            | ३८३४       |      | शिच्चशियसशिय ति य               | ५०४६         |
| ग्गिउगो खलु सुत्तत्थो     | ४२४२       |      | ग्गिच्चपरिगले वहिता             | ६३१          |
| נל                        | ४३७४       | ₹₹₹  | <b>ग्गि</b> च्चलग्गिप्पडिकम्मे  | १४३६         |
| <b>श्यिकारग्गमग्मि</b>    | १०६=       | २७५५ | <b>गि</b> च्चलग्पिप्पडिकम्मो    | ३५१५         |
| स्मिक्कारसमि चमढस         | १७६३       | ३७५६ | णिच्च पि दव्वकरण                | ३०१४         |
| रिएनका <b>र</b> एपडिसेवा  | ४६७        |      | णिज्जत मोत्तूण                  | १२००         |
|                           |            |      |                                 |              |

| ,,                             | ६११६         |         | गिसिदतो व ठवेज्जा                 | १७५४       |
|--------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|------------|
| ग्णिज्जूहितादि ठाणा            | ४१३४         |         | <b>ग्गिसिपढमपोरिसु</b> व्भव       | ३७४        |
| <i>गिण्हयससग्गी</i> ए          | ५५३२         | ४४३३    | <b>णिसिमादीसम्मू</b> ढो           | ३७२        |
| ग्णिण्हवगा ग्रवलावो            | १६           |         | णिसिह गावमा पुब्बा                | ६५००       |
| िरणण्हवरो िरणण्हवरो            | ३०१          | ६०६६    | णिसीहिया गमोक्कारे                | ६१३४       |
| णिता ए। पमज्जति                | ७३६७         | ३४५२    | गिसुढते ग्राउवधो                  | ३२१२       |
| रिंगता रा पमज्जती              | २२३          | "       | गिसेज्जा य वियडगो                 | ६५१२       |
| ग्गितिए उ भ्रग्गिंडे           | 333          |         | गिसेज्जाऽसति पडिहारिय             | ६३८६       |
| गिद्दिट्टस्स समीव              | ४५७४         |         | ग्गिस्सिकय ग्गिक्किखय             | २३         |
| ग्गिद्दोस सारवत च              | ३६२०         | २८२     | गिस्सचया उ समगा                   | ४१४४       |
| णिद्धमधुरेहि ग्राउ             | ३५४१         |         | गीगोज्ज पूय-रुधिर                 | १५०६       |
| रिगढ़े दवे पर्णीए              | ७३७६         | ६००७    | गीयल्लयदुचिरितागुकित्तग           | २३३८       |
| णियय च ग्रिणियय वा             | ११८६         | ३५६७    | गीयस्स ग्रम्ह गेहे                | १२१४       |
| णिप्पच्चवाय-सबधि               | २४६५         | २०७०    | <b>गीयासगाजलीपग्गहादि</b>         | १३         |
| णिप्पत्त कटइल्ले               | ६३५२         | `       | गीसको व ऽगुसट्ठो                  | ४५६८       |
| िएप्फण्णो वि स स्रद्वा         | १००५         |         | गोगधुगाममु चते                    | १६२४       |
| सिप्फेडसे सेहस्स तु            | ३७३४         |         | गोगविधा इड्डीम्रो                 | २६         |
| िएटभए गारत्थीए                 | ४२५१         | ५६६०    | रोगविह कुसुमपुष्फोवयार            | ६७०१       |
| 11                             | १९६          | "       | सोगास उ सामत                      | १२५०       |
| <br>शिव्भए पिट्ठतो गमगा        | ११०३         | ,,      | गोगासु चोरियासू                   | ६५१५       |
| णियएहिं ग्रोसहेहि य            | ३०२७         | १६३१    | गोगेसु एगगहण                      | ५२३५       |
| <b>ि</b> णयगद्वितिमतिक्कंता    | १५५५         | , , , , | "                                 | ५३५८       |
| णिरुग्रस्स गदपत्रोगो           | ४८७१         |         | ग्गेमु पिता-पुत्ता                | ११७५       |
| <b>ग्गिरुवस्सग्गाग्गिम</b> त्त | २८७८         |         | रोहाति एव काह                     | ४८७        |
| िएरवहत जोिएत्यीए               | ०७६          | ४६५३    | गो कप्पति भिक्खुस्सा              | १०८०       |
| शिल्लोम-सलोमऽजिरो              | 8838         | १०४८    | "                                 | 9080       |
| िएवचित विकाल पडिच्छए।          | ₹१६५         | 1004    | 11                                | १०६६       |
| णिवत्तरण शिविखवरो              | १७६=         |         | "                                 | ६४४४       |
| णिवदिविखतादि ग्रसहू            | ४६१          |         | गो कप्पति वाऽभिण्ग                | ४२३८       |
| णिवपिंडो गयभत्त                | ४५१२         |         | "                                 | ५३६१       |
| णिवमरण मूलदेवो                 | ६५१७         |         | णो तरती ग्रभत्तद्वी               | २७६८       |
| ग्गिववल्लभवहुपक्खिम <u>म</u>   | ३६२३         | 11.0    | गोल्लेऊगा गा सक्का                | १६७७       |
| णिवितिगणिव्यले स्रोमे          | ४५९२<br>५७४  | ५१८८    | गोवयगाम दुविह                     | ४७१५       |
| गिञ्चत्तगा य दुविधा            | १८०१         |         | <b>त</b><br>तइया गवेसगाए          | 2-00       |
| <b>णिव्वाघातववादी</b>          | 258          |         | तक्कम्मसेवि जो ऊ                  | 3325       |
| णिव्विगितिय पुरिमङ्खे          | ६६६२         |         |                                   | ३४६५       |
| सिव्विमग्रोत्ति य पढमो         | ५५५५<br>५७०६ | 3070    | तक्ककुडेगाहरग<br>तक्कतपरोप्परग्रो | <b>१</b> २ |
| <b>लिन्त्रीयमायती</b> ए        | २५५१         | ३१२१    | तक्कतपराप्परभा<br>तचित्ता तल्लेसा | ५७६६       |
|                                | 1111         |         | मान्यम मल्लासा                    | ४१०७       |

## सभाष्य चूरिंग निशीय सूत्र

| त | <b>ज्जातमतज्जात</b>   | ६४७          | ३८७८         | तत्थ गिलागो एगो       | ६३३७        |
|---|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
| त | ज्जातमतज्जाता         | २०५५         |              | तत्थऽएात्थ व दिवस     | १७३१        |
| त | ण-कट्ट-पुष्फ-फल       | ४४१४         |              | तत्थ दसण्ह ग्रवाते    | 3570        |
| त | <b>ए</b> ।कट्टहारगादी | ६९४५         |              | तत्थ पवेसे लहुगा      | ५४७०        |
| त | ए। कवल पावारे         | ७०३६         |              | तत्थ भवे गागु एव      | ५६६०        |
| त | एगहए। ग्रग्गिसेवए।    | <b>३</b> ७७४ | ६२०          | तत्थ भवे रा तु सुत्ते | ६४६८        |
| त | एगहरो भुसिरेतर        | ४७६१         | ξ03          | तत्य भवे मायमोसो      | ६३५७        |
| त | सा उगलग-छार मल्लग     | 337          |              | तत्थ वि घेप्पति ज     | ४६४१        |
|   | ए। डगल-छार-मल्लग      | ११५४         | 3434         | तत्थेव ग्रण्णगामे     | 3335        |
| त | एा विएाएा सजयट्टा     | ५०२६         | ६२५          | तत्थेव गतुकामा        | २६४०        |
| त | ए। वेत्त-मुज कट्टे    | २२८६         |              | तत्थेव य शािद्रवरा।   | ४७७६        |
| ล | ण-सचयमादीण            | ሂሂ           | 1            | तत्येव य निम्माए      | ५५१५        |
| त | रापरागमिम वि दोसा     | 3008         | ३८३२         | तत्थेव य पडिवधो       | ४१५३        |
| त | रामादिमालियात्रो      | ५६१०         |              | तिह्रणमण्णदिण वा      | ११६२        |
| त | ग्गमालियादिया उ       | २२८८         | 1            | तद्दिवसकतारा तु       | २५०         |
| त | रगुयमलित्त ग्रासत्थ   | ६०१५         |              | तिद्वसभोयगादी         | ६०६६        |
| त | ण्णग-वाणर-वरहिरा      | ५६०६         |              | तिद्वस पडिलेहा        | १२७६        |
| त | ण्णिवखता केई          | ५१११         |              | तप्पडिपक्खे दव्वे     | ६३८७        |
| त | ण्हाछेदम्मि कते       | ३८८६         |              | तमतिमिरपडलभूग्रो      | २८४७        |
|   | ण्हातिय्रो गिलाएो     | ५२६५         | ३४२५         | तम्मि ग्रसवीगो जेट्टा | ११≒३        |
|   | तवितते घराभुसिरे      | ४३३४         |              | तम्मि चेव भवम्मी      | ३८०६        |
|   | तिए पतिड्वियादी       | 3987         |              | तम्मि तु ग्रसधीगो वा  | ३३६१        |
|   | तिए वि होति जयए।      | ५७२०         |              | तम्मि य ग्रतिगतमेत्ते | १६७३        |
| त | तिय्रो उ गुरूसगासे    | १२५४         |              | तम्मिय गिद्धो ग्रण्ण  | ११०७        |
|   | तिग्रो जावज्जाव       | ४०७७         |              | तम्मि वि गिव्वाघाते   | <b>८</b> ३४ |
|   | तिय्रो धिति-सपण्णो    | 58           |              | तम्हट्टा जाएज्जा      | ६७६         |
|   | तिग्रो लवखराजुत्त     | ४४४१         |              | तम्हा ग्रालोएज्जा     | 88 ₹ &      |
|   | तिस्रो सजम-स्रद्वी    | १७४२         |              | n                     | ₹ १ २ १     |
|   | तियभगासथडिनिवि-       | २६३२         |              | तम्हा उ ग्रपरिकम्म    | ४६३७        |
|   | तियलताए गवेसी         | २८६७         | ४७६४         | "                     | ४६४५        |
|   | तियव्वयाइयार '        | ३७२७         |              | तम्हा उ गिण्हियव्व    | 3538        |
|   | तियस्स जावजाव         | ४०७४         |              | तम्हा उ जिंह गिह्य    | 88.80       |
|   | तिय भावतो भिण्एा      | ४७२१         | 1            | तम्हा उ ए। गतव्व      | ४१६३        |
|   | तियाए दो ग्रसुद्धा    | २८६५         |              | तम्हा खलु ग्रवाले     | 23%0        |
|   | तियादेसे भोत्तूण      | ₹ 8 8 %      |              | तम्हा खलु घेत्तव्वो   | १२४६        |
|   | त्तऽस्यमिते गधे       | २६४२         | 7282         | तम्हा खलु पट्टवण      | २८३६        |
|   | त्य गतो होज्ज पहू     | ४१२५         | - 4          | तम्हा खलु मग्गामे     | 8088        |
| त | त्य गहरा पि दुविह     | ४७४९         | 5 € <b>१</b> | तम्हा गवेसियव्वो      | १३४≒        |
|   |                       |              |              |                       |             |

| - Amount               | ३८३३          |      | तस्सविघ सुही वा      | २८४०                  |
|------------------------|---------------|------|----------------------|-----------------------|
| तम्हा गीयत्थेण         | ६२२७          | 980  | तह ग्रण्णतित्थियादी  | ३२२७                  |
| तम्हा ए। कहेयव्व       | २४ <i>५</i> ६ |      | तह इत्थि-गालबद्राहि  | १७६५                  |
| तम्हा ए। तत्थ गमणं     | २१६३          |      | तह चेवभिहारते        | २७१४                  |
| तम्हा गा वि भिदिज्जा   | २४७३          |      | तह विय ग् सव्वकाल    | ४३५५                  |
| तम्हा ग सवसेज्जा       | २१७ <b>६</b>  |      | तह समणसुविहियाण      | ५७७                   |
| तम्हा तिपासिय खलु      |               |      |                      | ६३०६                  |
| तम्हा पमाणगहणे         | ११२४          |      | "<br>तह से कहेति जह  | ३०५१                  |
| तम्हा पमाण्धरणे        | ४५४४          |      |                      | 3838                  |
| तम्हा पुट्वादाण        | १८७६          |      | तहि सिक्कएहि हिंडति  | २०४३<br>२ <b>८४</b> ३ |
| तम्हा वसधीदाता         | १२०७          |      | तिह वच्चते गुरुगा    | ५५२२<br>७२            |
| तम्हा विघीए भु जे      | 3888          |      | त ग्रइपसग-दोसा       |                       |
| तम्हा सट्ठाणगय         | ४६७८          |      | त ग्रण्णतित्थिएण     | 330                   |
| तम्हा सन्वागुण्णा      | २०६७          |      | त ग्रम्ह सहदेसी      | १०३७                  |
| तम्हा सविग्गेण         | 3580          |      | त काउ कोति ए तरित    | ४१५१                  |
| तया दूराहड एत          | १४६४          |      | त कायपरिच्चयती       | २६५९                  |
| तरुणा थेरा य तहा       | २५६२          |      | "                    | 7338                  |
| तरुणा वेसित्थि विवाह-  | २५६२          |      | "                    | ७३७४                  |
| तरुणाइण्णे णिच्च       | २३५३          | ५२५६ | त चेव गिहुवेती       | ४१४६                  |
| तरुणीयो पिडियायो       | ४०६१          | १५४५ | त चेव निट्ठवेती      | २५४०                  |
| तरुणीण य पनखेवो        | २२४३          | 8620 | त चेव. पुव्वभिण्य    | २३८४                  |
| तहरों निष्फण्ए परिवारे | ६०२१          | ४३३८ | "                    | ६५५९                  |
| तल गालिएरि लउए         | ४७०२          | 542  | त जे उ सजतीण         | ४०२७                  |
| तलिय पुडग वद्धे या     | ३४३१          | २८८३ | त जो उ पलोएज्जा      | १४७६                  |
| तलिया तु रित्तगमरो     | ३४३२          | २८८४ | त ए। खम खुपमादो      | 3083                  |
| तव कप्पति ए तु अम्ह    | ३७६२          |      | त तु ऋगुद्वियदड      | ३६६६                  |
| तव छेदो लहु गुरुगा     | २२११          | २४७६ | त दट्ठूग सय वा       | ६७२                   |
| तवगेलण्एाऽद्वाणे       | २६२०          | ४५१७ | 11                   | ६७४                   |
| तव छेदो लहु गुरुगो     | ५१२६          | २४७६ | "                    | १२५३                  |
| तवतिग छेदतिग           | ६५३८          |      | त दारुदडय पादपु छण   | <b>५३</b> १           |
| तवतीय <b>मसद्</b> हए   | ६५६०          |      | त दुविह गातव्व       | ५०१                   |
| तववलिग्रो सो जम्हा     | ६५४२          | ,    | त पडिसेवेतूण         | १४६०                  |
| तस-उदग-वरो घट्टरा      | ४२२२          |      | त पाडिहारिय पायपुंछण | ११४८                  |
| नम-पागा-वीयरहिते       | \$83 <i>£</i> |      | त पि य दुविह वत्थ    | ५००१                  |
| तस-वीयम्मि वि दिट्टे   | ५८६७          | ४०४२ |                      | ६३१४                  |
| तमपाण तण्णगादी         | ७७३६          | `    | त पुरा गमेज्ज दिवा   | ५६३६                  |
| 2)                     | ५६०५          |      | त पुरा गहण दुविध     | ७८६                   |
| तस्सद्वगतोभासगा        | उद४२          |      | त पुरा पडिच्छमाराो   | ३७३१                  |
| तस्सऽसति फालितम्मि     | ७५६           |      | त पुरा रूव तिविह     | * ? ? * .             |
|                        | •             |      | 30                   | 7117                  |

# सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| त मूलमुवहिगहण          | ४७७८ |       | तिण्ह वि कतरो गुरुग्रो | ५१५६   |   |
|------------------------|------|-------|------------------------|--------|---|
| त रयिंग अण्णत्था       | ३४८० |       | 11                     | ५१७६   |   |
| त वेल सारवेती          | २०४१ | १६६०  | तिण्ह एगेएा सम         | १६६१   |   |
| त सच्चित्त दुविह       | ४७६= | 203   | तिण्ह तु तिड्डयागा     | ७३२    |   |
| त सारिसग रयण           | ३६२१ |       | तिण्ह तु वधारा         | ७४५    |   |
| ताड तराफलगाड           | १२८८ | २०३७  | तिण्ह तु विकप्पाण      | २१≒६   |   |
| ता जेहि पगारेहि        | ३३२२ |       | तिण्हारेण समाण         | ६२२०   |   |
| तालायरे य धारे         | 3283 | ४२६८  | तिण्हुवरि कालियस्सा    | ६०५६   |   |
| <b>)</b> )             | ३२४४ | 11    | तिण्हुवरि फालियाण      | ७८७    |   |
| तावो भेदो ग्रयसो       | १५१५ | ५७४१  | तिण्हुवरि वघाण         | २१७=   |   |
| "                      | १५२१ |       | तिण्हेगतरे गमण         | ५७१३   |   |
| "                      | २७८७ | 7005  | तित्यकर पडिकुट्टो      | ११५६   |   |
| तासेतूरा ग्रवहिते      | ५३०८ | ३६्८८ | तित्थकर रायागो         | ६४१०   |   |
| ताहे च्चिय जित गतु     | ४६८० |       | ति-परिग्गह-मीस वा      | 2800   |   |
| ताहे पलवभगे            | ४३४  |       | तिपरिरयमगागाढे         | ११७०   |   |
| तिवखम्मि उदगवेगे       | ५७६  |       | तिप्पमितिघरा दिहु      | ४६७६   |   |
| "                      | ६३०५ |       | तिय मासिय तिग परगए     | १५०६   |   |
| तिक्खुत्तो तिण्णि मासा | १८४२ |       | तिरिग्रो यागुज्जासे    | ६००५   |   |
| तिवखुत्तो सक्खेत्ते    | ११७४ | ३५५५  | तिरियनिवारण अभिहणग     | ४२७४   |   |
| तिग बाताला ग्रहु य     | ६५३५ |       | तिरियमचेतसचेते         | २२२३   |   |
| तिग सवच्छर तिगदुग      | ३०४५ | १६४४  | तिरियमगुयदेवीण         | ६०३    |   |
| तिगुरागतेहि रा दिहो    | १४४७ |       | तिरियमगुस्सित्थीण      | ६०२    |   |
| "                      | १४५५ |       | तिरियाज ग्रसुभनामस्स   | ३३२७   |   |
| तिगुरापयाहिरापादे      | ३७५१ |       | तिरियोयागुज्जागो       | १८४    |   |
| तिट्ठागो सवेगो         | ४५८२ |       | तिविधम्मि कालछेदे      | ५७६६   |   |
| तिए। वइ भुसिरट्ठाएो    | ३७६  |       | तिविधम्मि वि पादम्मी   | ७३७    |   |
| तिण्णि उ हत्थे डडो     | 900  |       | तिविध वोसिरिस्रो सो    | ३५६१   |   |
| तिण्णि कसिर्णे जहण्णे  | 420€ | ३८८६  | तिविधा य दव्वचूला      | ६४     |   |
| तिण्णि तिगेगतिरते      | १६०५ |       | तिविधे तेइच्छिम्म      | ६६६१   |   |
| तिण्एा दुवे एक्का वा   | ३१६५ |       | तिविह परिग्गह दिव्वे   | ४७५०   |   |
| तिण्णि पसती य लहुम     | 56x  |       | तिविह च होइ बहुग       | ६४२६   |   |
| तिण्गि विहत्थी चउरगुल  | ६८६  | 8013  | तिविह च होति पाद       | ५५५२   | • |
| "                      | ५५३७ |       | तिविह पुरा दन्वग्ग     | ४०     |   |
| तिण्णोव य पच्छागा      | ४३६४ |       | तिविहाण वि एयासि       | प्रहरह |   |
| "                      | १३६७ | ४०८१  | तिविहाऽऽमयभेमज्जे      | ४६=६   | • |
| "                      | ४७८८ | E39E  | तिविहित्य तत्य थेरी    | 35 o X |   |
| तिण्हद्वारसवीसा        | 370= |       | तिविहे पत्त्वितिम      | X=X3   | , |
| तिण्हट्टा सकमगा        | ४४४३ |       | तिविहो उ विसयदुट्ठो    | ३६६०   |   |

| तिविहो य होइ वातू ४३१३ " ५५४२<br>तिविहो य होइ वुड्डो ३५४२ तेणहुम्मि पसज्जरा ३ | S                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| तिविहो य होइ वातू ४३१३ "  तिविहो य होइ वुड्डो ३५४२ तेग्युट्टिम पसज्जग् ३      | ३७८<br>३८६<br>१ <b>६</b> ४ |
| तिविहो य होइ बहुो ३५४२ तेएाट्टिम पसज्जरा ३                                    | ३७८<br>३८६<br>१ <b>६</b> ४ |
| तिष्वि प हार हुई।                                                             | ३८६<br>१६४                 |
|                                                                               | ६५                         |
| 1/11-61 -1 61/11 -1 -1                                                        |                            |
|                                                                               | ,                          |
|                                                                               | ६५२                        |
| 2001                                                                          |                            |
| तिलापितुं व राज                                                               | २६५                        |
| विश्वारायस्य १                                                                | ሂሂ३                        |
| तसा व सजयहा                                                                   | ५१३                        |
| तिसु लहुग्रो तिसु लहुगा १६४१ तेसो कीवे राया ३                                 | १४९                        |
|                                                                               | ७४०                        |
| तितिशिए चलचित्ते ६१६८ ७६२ तेगी य तेगातेगी ३                                   | ७२६                        |
|                                                                               | ०५३                        |
| तीसदिरो त्रायरिए २८११ ५७७७ तेरोसु शिसहे सुं ५                                 | ३०२                        |
| तीस ठवणाठाणा ६४३६ तेगोहि व अग्गीण व १                                         | ७२५                        |
| तीसुत्तरे पर्गावीसा ६४८१ तेत्तीस ठवरापदा ६                                    | ४४८                        |
| तीसु वि दीवितकज्जा २७५२ ५४६२ ते तत्थ सण्गिविट्टा ५                            | २६०                        |
| तीसु वि विज्जतीसु ५५१ ते तत्थ सन्निवद्गा ५                                    | २६३                        |
| तुच्छेण वि लोहिज्जति २४५३ २०५४ ,, ५                                           | ४३६                        |
| तुब्भट्ठाए कतमिण ५६६१ ४०३६ ते दोऽववालभित्ता ५                                 | ४७४                        |
| तुब्भाव ताव गवसह १३८१ ४६४५ ते प्रम एगमरोगा- ६                                 | <b>३५१</b>                 |
| तुमए चव कर्तामण ६६०६ तेरस सय ग्रटटा ६                                         | ४७२                        |
| तुमए समग आम ३६२४ ५१८६ तेरिक्छ पि य तिविद्य प                                  | १८०                        |
| तु+ह मम आयारया २६३५ / तेलक्कटेनम्हिता                                         | ७१५                        |
| वेहलदारमा महानमा ३                                                            | ०५३                        |
| अस्त रहणनाय १८६३ २५१४ नेत्र्य सन् मानामिने १                                  | ४६२                        |
| पुरल विस्तारम ४०७२ १५२६ ने निया परिसा हिना ॥                                  | 30E                        |
| पुल्लमु जा सलद्ध। ६३६६ वेस स्वयस्यो स्वयस्                                    | २७४                        |
| 200 200                                                                       | ३३५                        |
| 7890                                                                          | २४५<br>२४०                 |
| " XOOX " 355- 3                                                               | 430<br>47E                 |
| उत्तरण अभव स्थान व रहह                                                        | 380                        |
| अंतरित हु कार इहिंद ६१०५                                                      | ५३१                        |
| उर गर्नावार्था १२६६ तम वामानतम                                                | <b>४</b> ५४                |
| प्रभाव बात मा व ४०४३ , ६४१ च्या ग्यापालका                                     | ७६१                        |
| (10)-4(d)d6)III                                                               | र्रिश्रम                   |
|                                                                               |                            |

# मभाष्य चूर्गि निशीथ सूत्र

| तेसु तमगुण्णात         |            | ३५०                         |      | द                           |              |
|------------------------|------------|-----------------------------|------|-----------------------------|--------------|
| तेसु ग्रसहीगोसु        | ą          | ६५४                         |      | दगककादीह नवे                | ४६४३         |
| तेसु दिट्टिमवधतो       | 8          | १२६                         |      | दगघट्ट तिण्णि सत्त व        |              |
| तेदुरुयदारुय पि व      | É          | 338                         |      | दग-शिगमो पुन्त्रत्तो        | ३१६४         |
| नो कड धित्तव्वा उ      | 8          | ५२=                         |      | दगतीरे ता चिद्वे            | २०५६         |
| नो पच्छा सथुएहि        | 81         | ७६७                         |      |                             | 239          |
| तोसतिए वग्घरणा         | <b>ų</b> : | १३६                         | ३४४६ | ''<br>दगभाणूणे दट्ठु        | ४२४२         |
|                        | थ          |                             |      | दगमुद्देसियं चेव            | ४२७६<br>६२७= |
| थएाजीवि तन्नग खलु      |            | £50                         |      | - ,                         |              |
| यल-देउलियद्वाण         |            | १६८                         | ३४४६ | दग-मेहुरासकाए               | ४३२३         |
| थल-सकमगो जयगा          |            | २४८                         | ४६४= | दगवाय सधिकम्मे              | २०५७         |
| थिल गोगा सय मत         |            | <b>5</b>                    | F33  | दगवारबद्धिया                | ४११३         |
| थडिल-तिविहुवघाति       |            | ५३३                         |      | दगवीस्पिय दगवाहो            | ६३४          |
| यडिल्त ग्रसति ग्रद्वाण |            | 545                         |      | दगतीरचिट्ठगादी              | ५३१०         |
| ,,                     |            | £ ? =                       |      | दट्ठु पि सो स लज्भा (नभामो) | १३४६         |
| थडिल्लसमायारी          |            | ३४८                         |      | दट्ठूरा दुण्गिविट्ठ         | ३६४१         |
| यडिल्ल न वि पासति      |            | ५५१                         |      | दट्ठूण य राइड्डि            | १७४०         |
| थावरिंगष्फण्ण पुरा     |            | ६४०                         |      | 11                          | २५४३         |
| थी-पुरिसग्रगायारे      |            | 370                         | २३७४ | 13                          | ३३४६         |
| थी पुरिसा जह उदय       | 3          | ६०२                         | ५१६६ | दट्ठूए व सतिकरण             | 3882         |
| थी पुरिसा पत्तेय       | ₹          | ६०४                         | ५१७१ | दट्ठूए व हिडतेएा वा         | १२५१         |
| थीसु ते च्चिय गुरुगा   | ¥          | ६ ७७                        |      | दट्ठूए वा शियत्तरा          | ५३१४         |
| थुल्लाए विगडपादो       | 8          | 938                         |      | दड्ढे मुत्ते छगरो           | १७१          |
| यूणाग्रो होति वियली    | 8          | २६८                         |      | दत्थी हामि व गीए            | १०५७         |
| थूणादी ठाणा खलु        | ४          | २६७                         |      | दिवतनकविलमादी               | २६२          |
| थूल-सुहुमेसु वोत्तु    | ų,         | <b>५७</b> ४                 |      | दप्प-ग्रकप्प-ग्गिरालव       | ४६३          |
| थूले वा सुहमे वा       | प्र        | <b>५७४</b>                  |      | दप्पण मिण ग्राभरणे          | ४३१८         |
| येरबहिट्ठा खुड्डा      | 5.         | ४०४                         |      | दप्पपमादागाभोगा             | ४७७          |
| थेरागोस वि दिन्नो      |            | 3 E X                       |      | "                           | ४७८          |
| थेरातितिविह स्रधवा     |            | २२६                         | २५५१ | दप्पादी पडिसेवगा            | १४३          |
| वेरिय दुण्णिखत्ते      |            | ४००                         |      | दप्पे कप्प-पमत्ताणाभोगा     | 03           |
| थेरी दुब्बलखीरा        |            | '३५३                        |      | दप्पे सकारणिम य             | 55           |
| थेरुवमा श्रवकते        |            | १६३                         |      | दप्पेण होति लहुया           | ४७६          |
| वेरेण असुण्साए         |            | ७६५                         |      | दमए दूभगे भट्ठे             | ५०६३         |
| थोव जित स्रावण्णो      |            | <b>८५७</b>                  | 4460 | दमए पमारापुरिसे             | ४०६६         |
| योवाऽवसेसपोरिसि<br>    |            | 095                         |      | दमगादी ठाएा खलु             | 7500         |
| योवावसेसियाए           |            | १३ <u>५</u><br>३ <b>≒</b> ५ | ४३०६ | दरहिडिते व भाण              | ४१६४         |
| थोवा वि हणति खुह       | ٠,         | 424                         | 4060 | •                           |              |

| दवियपरिगामतो वा           | ७३≂६७        |       | n                            | २६४१         |
|---------------------------|--------------|-------|------------------------------|--------------|
| दव्वखएण पतो               | १६३६         | १५८८  | 77                           | \$\$8\$      |
| दव्बद्ववणाहारे            | ३१६६         |       | 11                           | ३६५१         |
| दव्य-िंग्सीहं कतगादिएसु   | ६्द          |       | दव्वेगा य भावेगा य           | १०११         |
| दव्वतो चउरो मुत्ता        | ४७१८         |       | 11                           | ४०६८         |
| दव्यदिसखेत्तकाले          | ४३३६         | ४२१४  | 11                           | ६६१०         |
| दन्वपडिवद्ध एव            | २०६८         |       | दव्वे त चिय दव्व             | ६०८३         |
| दव्वप्पमाग्गग्रतिरेग      | ४८२२         | 3338  | दव्वे पुटुमपुट्ठो            | १०२६         |
| दव्वप्पमारा गरारा।        | १६५३         | १६११  | दव्वे भविग्रो शिव्वित्तिग्रो | ६२८३         |
| दव्वपमाग्गग्गगाइरेग       | १७८६         |       | दव्वे भावेऽविमुत्ती          | ११६३         |
| दर्वाम्म दाडिमवाडिएसु     | ३३४४         |       | दव्वे य भाव तितिए।           | 850          |
| दव्विम्म वत्थपत्तादिएसु   | द४३          |       | दव्वे य भाव भेयग             | ६२८०         |
| .,                        | ८७६          |       | दव्वोग्गहराग ग्राएस          | 38           |
| दब्वसिती भावसिती          | ३८२२         |       | दव्वोववखरगोहादियाग           | ३२२५         |
| दव्व खेत्त काल            | ६२३४         |       | दस ग्राउनिवागदसा             | ३५४३         |
|                           | ६२३६         |       | दस उत्तर सतियाए              | ६४८०         |
| n                         | ६२४२         |       | दस एतस्स य मज्भ य            | ३०५          |
| "                         | ६२४६         |       | दस चेव य परायाला             | ६५८२         |
| "<br>दव्व जोग्ग सा लब्भति | १०६५         |       | दस ता ग्रगुसज्जती            | ६६८०         |
| दव्व तु जाग्गितव्व        | १७५५         | 3008  | दसउर-नगरुच्छुघरे             | ५६०७         |
| दन्त्राइ उजिभय            | ५०११         | ६११   | दसदुयए सजोगा                 | २०६२         |
| दन्त्रातिसाहए ता          | 346          | ` ` ` | दसमासा पक्खेण                | २५३१         |
| दव्यादि चतुरभिग्गह        | 30६३         |       | दमसु वि मूलायरिए             | ३६०१         |
| दव्यादि तिविहकसिरो        | १५६          |       | दसिंह य रायहागी              | २५८८         |
| दव्वादिविवच्चास           | <b>३३५१</b>  |       | दडधरो दडारिवसमी              | २५१६         |
| दन्त्रादी ग्रपसत्थे       | ३७५०         |       | दड पडिहार-वज्ज               | १९७३         |
| दव्वे ग्राहारादिसु        | २६४२         |       | दडसुलभिम लोए                 | ६६०७         |
| दब्वे इक्कड कठिएगदिएसु    | 550          |       | दडारिवखय दोवारेहि            | २५१५         |
| दव्वे एग पाद              | ५८८६         | ४०६१  | दतिच्छण्णमलित्त              | ४३४६         |
| दव्वे खेत्ते काले         | द४२          |       | दतपुरे माहरण                 | १२९५         |
|                           |              |       | दतामय दतेसु                  | १५२०         |
| 11                        | द <b>६</b> १ |       | दतिक्क-गोर-तेल्ले            | ५६६४         |
| )†                        | <i>≒७५</i>   |       | दते दिहु विगिचगा             | ६१११         |
| >1                        | दद६          |       | दसण्चरणा मूढस्स              | ४७६२         |
| n                         | 283          |       | दसण-गाण-चरित्ताण             | <b>२१</b> ५६ |
| n                         | १०१०         |       | दसग्-गाग-चरित्ते             | ४५४          |
| 37                        | १०२४         |       | "                            | ३६२७         |
| "                         | १०६४         |       | <b>31</b>                    | ४३४१         |
| ''                        | 5523         |       | ,                            | ४३४२         |
|                           |              |       |                              |              |

### सभाष्यचूर्णि निशीथसूत्र

|                            | 1            |      |                         |              |
|----------------------------|--------------|------|-------------------------|--------------|
| दसग्राग्रो माता            | ३३८३         | २७=४ | दिट्ठमदिट्ठे विदेसत्य   | २७१=         |
| दसराणाणे सुत्तत्य          | ६३६२         |      | दिट्ठ सलोमे दोसा        | ४०११         |
| दसरापक्खे ग्रायरियोवज्काण् | ४५३४         |      | दिट्ठ कारगगहण           | ६०३६         |
| दसग्पभावगाण                | ४८६          |      | दिट्ट च परामट्ट च       | 300\$        |
| दसरावाये लहुगा             | १४७७         | 3758 | दिट्ट त पडिहिंग्ता      | १३७६         |
| दाऊगा ग्रण्यादव्व          | ४०६७         | १५२६ | दिट्ठा व भोइएण          | २२७१         |
| दाऊण गेह तु सपुत्तदारो     | ११६३         |      | दिट्ठीपडिसहारो          | ५७०          |
| दाऊण वा गच्छति             | २१७१         | १८८१ | दिट्ठीमोहे श्रपससरो य   | ३४           |
| दाणग्गहरो सवासम्रो         | ५६२७         | • •  | दिट्टे शिमतशा खलु       | ४५२६         |
| ,दाराफन लिवतूण             | £33          |      | दिट्टे सहस्सकारे        | 85           |
| दाण एा होति अफल            | ४४३०         |      | दिट्टे सका भोतिय        | ४७२७         |
| दागाई ससग्गी               | १८४१         |      | दिद्वो वण्गोगाम्ह       | १२४४         |
| दाएो ग्रभिगमसङ्खे          | १६२०         | १५५० | दिण्णमदिण्णो दड़ो       | ६४१५         |
| 11                         | १६२६         | १४८६ | दिण्गो भवव्विधेग व      | 3288         |
| 11                         | १६३०         | १५७६ | दियदिन्ने वि सचित्ते    | ५६४०         |
| 11                         | १६३१         | १५८१ | दियभत्तस्स ग्रवण्ण      | <b>३३</b> ६३ |
| दार्गेण तोसिनो वा          | ३७०५         |      | दियराग्रो गोमतेगा       | ४१६६         |
| दातु वा उदु रुस्से         | ५०२२         |      | दियरात्रो लहु गुरुगा    | २६६१         |
| दायग-गाहग-डाहो             | ५६६६         |      | दियरातो उवसपय           | ६३२५         |
| दारदुगस्स तु ग्रसती        | २३७८         | ४८१५ | दियरातो भोयगस्सा        | 9388         |
| दार न होति एत्तो           | ४२६६         | ३३७५ | दियरातो लहु-गुरुगा      | ४७३६         |
| दाराभोगण एगागि             | २६९४         |      | दियरातो लेवए            | 6200         |
| दाराभोयरा एगागि            | ४४०७         |      | दिवसिंगसि पढमचरिमे      | १३४          |
| दावद्विग्रो गतिचवलो        | ६२०३         | ७४२  | दिवसत्तो ग्रण्ण गेण्हति | २८६४         |
| दासे दुट्ठे य मूढे य       | ३५०७         |      | दिवसतो गा चेव कप्पति    | 3770         |
| दासो दासीवतिय्रो           | ३१८४         |      | दिवसभयए य जत्ता         | ३७१८         |
| दाह ति तेएा भिएत           | ४४४०         |      | दिवसभयग्रो उ विप्पति    | 3905         |
| दाहामि ति य भिणते          | १००१         |      | दिवसा पचिह भितता        | ६४४२         |
| दाहामो ण कस्सयि            | ४०५२         | २=२७ | दिव्व-मगुय-तेरिच्छ      | ३३१४         |
| दाहामो ति व गुरुगा         | ३०४१         | १६४२ | दिव्वमणुयाउ दुगतिगस्स   | 3838         |
| दाहिएाकरम्मि गहितो         | ३५१५         |      | दिव्व अच्छेर विम्हग्रो  | 3888         |
| दाहिए।करेए। कण्णे          | <b>५</b> न६६ | ६६६  | दिव्वाइतिग उक्कोसगाइ    | 3 5 8        |
| दिक्खेहि ग्रच्छता          | २४=४         |      | दिव्वेसु उत्तमो लाभो    | ४०५६         |
| दिज्जते पडिसेहो            | 3088         |      | दिसि पवरा गाम मूरिय     | १ =७ १       |
| दिज्जते वि तदा             | १३०४         | ४६०१ | दिसिमूढो पुव्वावर       | <b>३६</b> ६६ |
| दिज्जतो वि सा गहितो        | १३७८         | ४६४२ | दिसिदाहो छिण्एामूलो     | ६०५६         |
| दिट्ठमरोसियगहरो            | १०२          |      | दिस्सिहिति चिर वद्धो    | ४६०७         |
| दिद्वमदिद्वा य पुर्णो      | २२०१         |      | दितेस तेसि ग्रप्पा      | ४५३४         |
|                            |              |      |                         |              |

| ५००                      |              |              |                       | प्रथा       |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
| दीह छेयएा डवको           | २३०          |              | दुविधे तेगिच्छम्नी    | २२३०        |
| दीह च गीस सेज्जा         | ५६२१         |              | दुविघो उ भावसथवो      | १०४०        |
| दुक्करय खु जहुत्त        | ሂሄሄሄ         |              | दुविधो कायम्मि वर्गो  | १५०१        |
| दुक्ख कप्पो वोढु         | ३९६          |              | दुविधो खलु पासत्थो    | ४३४०        |
| दुक्ख खु निरस्तुकपा      | ५६३३         |              | दुविधो परिग्गहो पुरा  | 300         |
| दुग-तिग-चउकक पराग        | १३६१         |              | दुविधो य मुसावातो     | 980         |
| दुगपुड-तिगपुडादी         | ७१३          |              | दुविधो य सकमो खलु     | ६२१         |
| दुगुणो चउग्गुणो वा       | ५८०४         |              | दुविह चउन्विह छउन्विह | ११५१        |
| दुग्गविसमे वि न खलति     | ६६६८         |              | दुविह तिविहेगा रु भति | ४६६४        |
| दुग्गादि तोसियगािवो      | ६०८०         |              | <i>"</i>              | ४६८६        |
| दुग्गूढाण छण्गगदसगो      | ५३१          | २५१६         | दुविहमदत्ता उ गिरा    | ६२५०        |
| दुट्टिय भग्ग पमादे       | ४०२२         |              | दुविहम्मि भेरवम्मि    | ५७२३        |
| दृष्णिय दोण्णि विट्ठा    | ३४८६         |              | दुविहरुयग्रातुरागा    | ४६२१        |
| दुपदचउप्पदगासे           | ४६८२         |              | दुविह च दोसु मासेसु   | ६४२४        |
| दुपद-चतुप्पद-बहुपद       | 90₹          |              | दुविह चेव पमाण        | ५४३२        |
| दुपय-चउप्पयमादी          | ३२६          |              | दुविहा उ होइ वुड्ढी   | <b>१</b> १३ |
| दुपय-चतुप्पदगासे         | १४६७         |              | दुविहा तिविहा य तसा   | ४१२३        |
| दुप्पडिलेहियदूस          | ४०२०         | 3⊏४३         | दुविहा दप्पे कप्पे    | १४४         |
| दुप्पडिलेहियमादीसु       | २७६७         | ५७६३         | दुविहा दुगु छिया खलु  | ५७५६        |
| दुप्पभिति पितापुत्ता     | ११७७         | ३५५८         | दुविहा पट्टवगा खलु    | ६६४२        |
| दुव्वलगहिए गिलाएग        | ४९५७         |              | दुविहा य लक्खगा खलु   | ४२६२        |
| दुव्वलियत्त साहू         | ४२०६         |              | दुविहा य होइ दूती     | ४३६८        |
| <u>दु</u> ब्भासियहसितादी | ६३२०         |              | दुविहा य होति जोई     | ५३५३        |
| दुमपुप्फिपढमसुत्त        | २०           |              | दुविहा लोउत्तरिया     | १६१९        |
| दुल्लभदव्व दाहिति        | ७३६          |              | दुविहा सामायारी       | ६२१५        |
| दुल्लभदव्वेच सिया        | ११७२         | ३५५३         | दुविहासती य तेसि      | ६२७१        |
| दुल्लभदव्वे पढमो         | ४५२          |              | दुविहे गेलण्एम्मी     | २५३२        |
| दुल्लभपवेस लज्जालुगो     | १५५८         |              | दुविहो ग्रदसगो खलु    | ३६७२        |
| दुविघ तवपरूवराया         | ४१           |              | दुविहो जागामजागी      | 3608        |
| दुविध च भावकसिरग         | ६५३          | <b>३</b> ८८६ | दुविहो तस्स ग्रवण्गो  | ३३०१        |
| दुविध च होई तेण्एा       | 328          |              | दुविहो य ग्रएभिभूतो   | 3838        |
| दुविघ च होति मज्भ        | २४३२         |              | दुविहो य पडतो खलु     | ३५७२        |
| दुविचा छिण्णमच्छिण्णा    | ४४४६         |              | दुविहो य होइ कु भी    | १३४६        |
| दुविघा                   | X \$ 3 \$    |              | दुविहो य होइ दुट्ठो   | ३६८१        |
|                          | ११६६         | ६३७६         | दुविहो य होइ धम्मो    | ३३८६        |
| "                        | <i>२५२</i> ४ | まればの         | दुविहो य होइ पथो      | ४६४४        |
| "<br>दुविषे तेइच्छम्मी   | २५१२         | ६३६६         | दुविहो य होइ कीवो     | ३६३८        |
| द्वापन ((२च्छ+म्)        | २२४६्        |              | दुविहो य होति कालो    | ६१२५        |

## सभाष्य चूर्णि निशीथ सूत्र

| दुविहो य होति दीवो        | ४४०४         | ३४६१  | दो चेव निसिज्जाग्रो        | ६२१७    |
|---------------------------|--------------|-------|----------------------------|---------|
| दुविहोहावि वसभा           | ४५५५         |       | दो चेव सया सोला            | 5 £ § Ç |
| दुव्वरामिम य पादिमम       | ७४४          |       | दोच्चेण ग्रागतो            | ५७४१    |
| दुस्सिक्खियस्स कम्म       | ४१२२         |       | दोच्च पि उग्गहो ति य       | ५०६६    |
| दुहस्रो गेलराम्मी         | 3758         |       | दो जोयणाइ गतु              | ४२४७    |
| दुहतो वाघातो पुगा         | ३७५४         |       | दोण्गि उ पमज्जगाग्रो       | २८२     |
| दुहतो वाघायम्भी           | ३७=६         |       | 11                         | ३१३४    |
| दूइज्जता दुविहा           | २१२७         |       | दोण्णि तिहत्थायामा         | १४०६    |
| द्तित्त खु गरहित          | 8800         |       | दोण्णि वि विसीयमाणे        | ४४५७    |
| दूमिय घूमिय वासिय         | २०४५         | ४८४   | दोण्एि वि सहू भवति         | १७४५    |
| दूरगमगो गिसि वा           | ५७७०         |       | दोण्णेकतरे खमणे            | ६३७०    |
| दूरे चिविखल्लो            | ४५३६         |       | दोण्णेगतरे काले            | १०६२    |
| दूसपलासतरिए               | ६१२          |       | दोण्हट्ठाए दोण्ह वि        | २७४३    |
| दूसियवेदो दूसी            | इ <i>५७३</i> | ५१५०  | दोण्ह वि उवद्वियाए         | ६००३    |
| देवतपमत्तवज्जा            | ६६८६         |       | दोण्ह वि कयरो गुरुग्रो     | २६०४    |
| देवा हु गो पसण्गा         | ३०८२         | १६८१  | दोण्ह वि चियत्ते गमण       | ५६७७    |
| देविदवदिएहि               | ६१८७         |       | दोण्ह वि समागता            | ४६७८    |
| देसकहा परिकहरो            | २७७८         | २६९७  | दोण्ह जइ एक्कस्सा          | ३२२४    |
| देसग्गहणे बीए             | ५३६३         | ३३२२  | दोण्ह पि गुरूमासो          | 838     |
| ,,                        | ४२४०         | 11    | दोण्ह पि जुवलयाण           | ४०४१    |
| देसच्चाई सव्वच्चाई        | ४८१          |       | दोण्ह वच्च पुव्वचिय तु     | 88      |
| देसपदोसादीसु              | ३३२५         |       | दो थेर खुड़ु थेरे          | ३७६६    |
| देसम्मि बायरा ते          | २०४३         |       | दो दविखगापहा वा            | 323     |
| देस भोच्चा कोई            | 3583         |       | दो पत्त पिया पुत्ता        | ३७६७    |
| देसिय वाणिय लोभा          | ४०८१         | २=२६  | दो पायाऽगुण्णाता           | ४४२४    |
| देसिल्लग पम्हजुय मरापुण्ण | <b>५</b> =२१ | ₹335  | दो मासे एसएएए              | ४४४२    |
| देसे सन्तुवहिम्मि य       | ४५४८         |       | दो रासी ठावेज्जा           | ६४४७    |
| देसो नाम पसती             | ४६४३         |       | n                          | ६४४१    |
| देसो व सोवमग्गो           | ४७६६         | ० इ ३ | दोरेहि व वज्भेहि व         | ల ૬ ૩   |
| >>                        | ४८०१         | ६४३   | दो लहुया दो गुरुया         | ३५२=    |
| देसो सुत्तमहीय            | ६२६७         |       | दो लहुया दोसु लहुग्रो      | १४८६    |
| देहजुतो वि य दुविहो       | २१६७         |       | दो वारियपुव्वुत्ता         | २४२७    |
| देहविउगा खिप्प            | 9038         |       | दोसविभवागुरूवो             | ६६५६    |
| देहविभूसा वभस्स           | ४०६५         |       | दोसा जेरा शिरुभति          | ६ ७६ ५  |
| देहस्स तु दोव्वल्ल        | १५६१         | ४६०४  | दोसा जेगा निरुभित          | ४२४०    |
| देहहिको गरारोकको          | ६४४          |       | दोसा वा के तस्सा           | 3 5 7 8 |
| दोग्गइ पडगुपधरगा          | १५           |       | दोसाभरगा दीविच्चगाउ        | £ X =   |
| दोगच्च वइतो माणे          | 305          |       | दोसु वि ग्रलिंड कण्णावरेति | ५४७     |
|                           |              |       |                            |         |

| दोसु वि ग्रब्वोच्छिण्सो   | ११५७          | ३५६८        | न बि रागो न वि दोसो        | ४९६७          |
|---------------------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------|
| दोहि तिहि वा दिऐहि        | २७७०          |             | नडपेच्छ दट्ठूरा            | २६७६          |
| दोहि वि गुरुगा एते        | ६६३१          | ४४२४        | नडमादी ठाएा। खलु           | २५६५          |
|                           | ६६३४          | 11          | नदिखेडजएवउल्लुग            | ५६०१          |
| "                         | ६६३७          | 27          | नयवातसुहुमयाए              | ६०६३          |
| दोहि वि गिसिज्जणेहि       | २१६०          |             | नदिपडिग्गह वि पडिग्गह      | ४५६३          |
| दोही तिहि वा दिणेहि       | ६३७५          |             | नदीतूर पुण्णस्स            | ३०२०          |
|                           |               |             | नाऊए। य वोच्छेद            | २७११          |
|                           | ध             |             | नाग्गिम्म तिण्गि पक्खा     | ५४६२          |
| धगाधूयमच्चकारिय-भट्टा     | 3868          |             | नागाति तिविहा मग्गो        | २८६६          |
| धण्णतरितुल्लो जिएगो       | ६५०७          |             | नागिविवट्ट लभित            | ४५०४          |
| घण्णाइ चउव्वीस            | १०२६          |             | नागुज्जोया साहू            | 33 <i>5</i> X |
| धण्णाइ रतग्थावर           | १०२८          |             | नागो दसगा-चरणे             | 9             |
| <b>घम्मकहातोऽहिज्जति</b>  | ४४८ १         |             | नारो महकप्पसुय             | ५५७२          |
| धम्मकहा पाढेति य          | ३६ <b>१५</b>  | ५१६२        | नातिवकमते ग्राग            | 7889          |
| धम्मकहि वादि खमए          | ४४८०          |             | नातो मि त्ति पर्णासति      | ३५६६          |
| घातादिपिड ग्रविसुद्ध-     | ४४७३          |             | नाम ठवरा। ग्राण            | ४७०८          |
| वातुनिघीण दरिसरो          | १५७७          |             | नाम ठवरा। दविए             | 3348          |
| धारयति धीयते वा           | ४३७६          |             | नान उन्हा सन्द             | 4°2C<br>4757  |
| धारेतव्व जात              | १७६१          |             | "                          |               |
| वारोदए महासलिलजले         | ५२६२          | ३४२२        | "                          | ६२९६<br>४-०-  |
| धिति-वलजुत्तो वि मुग्गी   | १७६०          | ३७५३        | नाम ठवगा पक्क              | ४८६८          |
| विति सारीरा सत्ती         | ४८१४          | ६५६         | नाम ठवणा भिक्खू            | ६२७४          |
| धीरपुरिस <b>पण्</b> गत्ते | १९३६          |             | नाम ठवरा। भिण्रा           | ३१७४          |
| धीरपुरिसपरिहाग्गी         | ४४२३          |             | नाम ठवएा। वत्थ             | ५००२          |
| धीमु डिग्रो दुरप्पा       | ४७५६          | تۇچ         | नायगमनायग वा               | ३७४७          |
| धुवगााऽधुवगो दोसा         | ५=३६          | 8085        | नावजले पकथले               | ६०२४          |
| धुवलभो वा दव्वे           | ४०४           |             | नावा- उग्गमउप्पायग्रीसग्रा | ६००१          |
| बुवलोम्रो उ जिगाण         | ३२१३          |             | नावाए-खिवएा बाहगा          | ६०१२          |
| **                        | ३१७३          |             | नावादोसे सब्वे             | ६०१९          |
| धूमादी वाहिरितो           | <b>३</b> ६६५  | <b>५२१५</b> | नावासतारपहो                | <i>७००३</i>   |
| घोतम्मि य निष्पगले        | ६१६७          |             | नाविय-साहुपदोसे            | ४२१४          |
| घोतस्स व रत्तस्स व        | १६७४          | २९७=        | निवकारण्मि दोसा            | ४२८४          |
|                           | न             |             | निवलम-पवेसवज्जगा           | ५२९२          |
| 7 000                     |               |             | निग्गथी-गमगा-पहे           | १७५६          |
| न पगासेज्ज लहुत्त         | ४६३६          |             | निम्मल्लगधगुलिया           | ४४७६          |
| न वि जोइस न गिएत          | 303₹          |             | नियमा तिकालविसए            | १९८३          |
| न वि जोतिस न गिराय        | <b>४२</b> न्द |             | 13                         | ४४०५          |
| न वि रागो न वि दोसो       | ४६७६          |             | नियमा पच्छाकम्म            | ४११४          |

## सभाष्य चूरिंग निशीथ सूत्र

| निरुवस्सग्गनिमित्त      | ६५१३ |      | पच्छाकड-साभिग्गह        | ७०८  |
|-------------------------|------|------|-------------------------|------|
| नीसट्टेसु उवेह          | ५३०० | ३३७६ | 11                      | ७१७  |
| नीसकमणुदितो ग्रतिछित्ता | २६११ | ५५०५ | 1)                      | ७२५  |
| नीसिकग्रो विगतूण        | 3328 |      | **                      | १६२६ |
| नेच्छति जलूग वेज्जे     | ३१६६ |      | ,,                      | ४०३१ |
| नोइदियस्स विसग्रो       | ४२६८ |      | पच्छाकडादिएहि           | ४६५२ |
| नोवेक्खति ग्रप्पाण      | 3388 |      | पच्छाकडादि जयगा         | ३०४४ |
| प                       |      |      | पच्छाकडे य सण्गी        | ३०२३ |
| पउल्मिम य पच्छिता       | ३०७२ |      | पच्छाकम्ममतिते          | ५४१६ |
| पउमप्पल मातुलिगे        | १६४२ |      | पच्छाकम्मपवहरो          | ६८२  |
| ,,                      | ४८६१ | १०२६ | पच्छा वि होति विगला     | ३७१० |
| पउमुप्पले प्रकुसल       | ७५४  | ४०२५ | पच्छा सथवदोसा           | १०४४ |
| पउमुप्पले ग्रकुसले      | X=88 | ४०२५ | पन्छित्तऽगुपुन्वीए      | ६६२१ |
| पउर्ऽण्णपाग्गमग्रे      | २३६० | ४८२७ | पच्छित्तऽसुवाएण         | ६७०० |
| पक्के भिण्णाऽभिण्णो     | ४६०० | १०३६ | पच्छित्तपरूवगाया        | ४१४६ |
| पक्लिय चउवरिसे वा       | २१४२ |      | पिन्छत्तस्स विवड्ढी     | २०५१ |
| पिक्खय चउ सवच्छर        | ६३१३ |      | पिच्छत्त खु वहेज्जह     | ४५७७ |
| पक्लिय-मासिय-छम्मासिए   | ३२१४ |      | पच्छित्त दोहि गुरु      | २२०७ |
| पक्ली-पसुमाईण           | २३२३ |      | ,,                      | २२१३ |
| पक्ली-पसुमादीण          | २३२१ |      | n                       | २२२१ |
| 11                      | २३२७ |      | पच्छित्त परा जहण्से     | ५८६८ |
| पक्ले-पक्ले भावो        | ३५६७ |      | पच्छित्त बहुपासा        | ३२०२ |
| पक्खेवयमादीया           | १२१२ |      | पिन्छत्तेण विसोही       | ६६७७ |
| पगतीए समतो साधु         | ४१०  |      | पज्जोसवर्णाए अवखराइ     | ३१३८ |
| पगती पेलवसत्ता          | ४०७३ | २८१८ | पज्जोसवराा कप्प         | ३२१= |
| पच्चक्खाण भिक्खू        | ३६८६ |      | पज्जोसवणा काले          | ३१३७ |
| पच्चवखाते सते           | १६१५ |      | पज्जोसवएा केसे          | ३२१० |
| पच्छण्मा ग्रसति गिण्हग  | २३८१ | ४८१८ | पट्टो वि होति एगो       | १४०१ |
| पच्छण्ग-पुब्वभिगते      | २३८७ | ४=२४ | पट्टविद्यो मे ग्रमुग्रो | २६== |
| पच्छण्एा सति वहिता      | २३६६ | ४८०४ | पट्टवित वदिते ताहे      | ६१४३ |
| पच्छाकड-वत-दसरा         | ४३०१ |      | पट्टवितम्मि सिलोगे      | ६१६१ |
| पच्छाकड-साभिग्गह        | ६२६  |      | पट्टविता ठविता या       | ६६४३ |
| **                      | ६३८  |      | पट्टविया य वहते         | ६६४४ |
| 11                      | ६४४  | 1    | पट्टीवसो दो घारणाश्रो   | २०४६ |
| **                      | ६४६  |      | पडण अवगुतम्मि           | ४८६४ |
| "                       | ६६१  |      | पड्ण तु उप्पतित्ता      | ३८०३ |
| "                       | ६६७  |      | पडिकारा य बहुविधा       | ३४४६ |
| 11                      | ६९८  |      | पडिकुट्ठ देम कारएा गता  | ३४२६ |

| पडिकुट्ठे ल्लगदिवसे      | ६३८३        |       | पडिलाभित वच्चता                           | ४४७२         |
|--------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|--------------|
| पडिगमण ग्रण्णतित्थिय     | ५३८         | २६०३  | पडिलेहण्ऽसुण्सवसा                         | 587          |
| पाउपम्य अन्यासार र       | २५४=        | १०५४  | पडिलेहए। पप्फोडरा                         | १४१८         |
| "                        | ४६१७        | १०५४  | "                                         | १४२२         |
| ,,<br>पडिगमगादिपदोसे     | ३८२८        |       | 11                                        | १४३३         |
| पडिगामो पडिवसभो          | ४६७५        |       | पडिलेहणमाणयगो                             | १३५५         |
| पडिचरगापदोसेण            | ४५०३        |       | पडिलेहगा-मुहपोत्ती                        | ३४६३         |
| पडिचरती ग्राचरती         | ३५९६        |       | पडिलेहग्ा-सज्जाए                          | ६३४७         |
| पडिजग्गति गिलाण          | ३२७२        | ४३०४  | पडिलेहग्।सथारे                            | ₹805         |
| पडिजग्गिता य खिप्प       | १७६२        | ३७५५  | पडिलेहगा तु तस्सा                         | १४१७         |
| पडिगीयता य केई           | ३९६७        | , - , | पडिलेहगा दिसागा                           | १८७०         |
| पडिणीयता य ग्रण्णे       | 2700        |       | पडिलेहगा पमज्जगा                          | १४२३         |
| पडिसीय पुच्छरो को        | ५६=५        |       | पडिलेहगा पमज्जगा                          | १४२०         |
| पडिग्गीयम्मि वि भयगा     | ६३६०        |       | पडिलेहगा बहुविहा                          | ४१४६         |
| पडिग्गीय-मेच्छ-सावत      | १७३४        | ३७५६  | पडिलेहगा य पप्फोडगा                       | १४१६         |
| पडिग्गीयया य केई         | ३६६न        |       | पडिलेह दियतुयट्टुरा                       | ሂሂሂሂ         |
| पडिग्गीय विसक्खेवो       | १४५०        |       | पडिलेहपोरिसीग्रो                          | 3000         |
| पडित पम्हुट्ट वा         | १७०३        |       | पडिलेहा पिलमयो                            | ६४६          |
| पडिपक्लो तु पदुद्वो      | २२५६        |       | पडिलेहितम्मि पादे                         | १४२१         |
| पडिपहिंग्यत्तमारगिम      | ५३१५        | २३⊏६  | पडिलेहिय च खेत                            | २४६४         |
| पडिपुच्छ-दागा-गहगो       | १७५७        | ,,,,  | पडिलेहोभयमडलि                             | ६५६          |
| पडिपुच्छ अमगुण्णे        | २०६६        |       | पडिलोमागुलोमा वा                          | ३८८२         |
| पडिपुण्ण-हत्थ पूरिम      | २१७०        |       | पडिवत्तीइ ग्रकुसलो                        | १६६          |
| पडिपोग्गले ग्रपडिपोग्गले | २५४२        |       | पडिविज्जथभगादी                            | 3788         |
| पडिवद्धलदि उग्गह         | २१२२        |       | पडिसिद्ध समुद्धारो                        | ४२४          |
| पडिवद्धा सेज्जाए         | ५१७         |       | पडिसिद्ध तेगिच्छ                          | ४८०६         |
| पडिवद्धा सेज्जा पुरा     | ५१=         |       | पडिसिद्धा खलु लीला                        | ४८४२         |
| पडिमतथभगादी              | ४४६१        |       | पडिसेघे पडिसेहो                           | १८३६         |
| पडिमाए भामियाए           | <i>७७६५</i> | ३४६५  | पडिसेघे वाघाते                            | ४२५          |
| पडिमाजुत देहजुय          | 3           |       | पडिसेवग्रो उ साधू                         | ७६           |
| पडिमाजुते वि एव          | ६०७         |       | पडिसेवगाए एव                              | ५१३२         |
| पडिमाभामगा ग्रोरुभगा     | ५४०५        | ३४६६  | "                                         | प्रश्७४      |
| पडिमापडिवण्णाग्          | ३१४७        | . , , | "                                         | ४१६७         |
| पडिमेतर तु दुविह         | ५११६        |       | पडिसेवगातियारा                            | ३८७२<br>७४   |
| पडियरिहामि गिलागा        | २९७६        |       | पडिसेवएा तु भावो<br>पडिसेवएा य सचय        |              |
| पडियाणियाणि तिण्ह        | ७७६         |       | पडिसेवरा। य सचय<br>पडिसेवरा। वि कम्मोदएरा | ६६१६         |
| पडिलाभगाऽहुमम्भी         | ५५१         | ४६३४  | पडिसेवती विगतीतो<br>पडिसेवती विगतीतो      | ६३०८<br>३८६९ |
| पडिलाभला तु सड्ढी        | ५५४         | ४६३७  | पडिसेवतो तु पडिसेवणा                      | ५५ ५८        |
|                          |             |       | 3 11901701                                | - 7          |

# सभाष्य चूरिंग निशीथ सूत्र

| पडिमेबतस्म तिह           | ३७४           | ४६५८        | पदमस्स ततियठागो        | ५१६६          |
|--------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| 11                       | २२४८          | "           | पढमस्स होति मूल        | ६६५६          |
| पडिसेविनागाि पुब्व       | ६६६२          |             | पढम तु भडसाला          | ५३६३          |
| पडिसेहगस्स लहुगा         | ५४६२          | ५३६७        | पडम वितिय ततिय         | ५६७२          |
| पडिसेहण गिच्छुभण         | ५६८०          | ३०५६        | पढम राइ ठवेते          | ४३३५          |
| पडिसेहगा खरटगा           | ४७५४          | <b>८६</b> ६ | पढमा ठवसा एक्को        | ६४५६          |
| पडिमेहे ग्रलभे वा        | ३४४६          | 3375        | ,,                     | ६४६०          |
| पडिसेहेऽजयसाए            | ३०४२          |             | "                      | ६४६१          |
| पडिसेहे पडिसेहो          | ४६७७          |             | पढमा ठवगा पक्वो        | ६४४६          |
| ,,                       | ४६६८          |             | ,,                     | <b>ፍ</b> ሄሂ o |
| पडिसेहो प्रववाग्री       | ६६८४          |             | "                      | ६४५१          |
| पडिसेहो जा ग्रागा        | ६६८५          |             | पडमा ठवणा पच य         | ६४५४          |
| पडिसेहो वा ग्रोहो        | ६६६६          |             | पढमा ठवसा पचा          | દ૪૫૫          |
| पडिहरिगोग्रो पडिहारिग्रो | 2300          |             | , "                    | ६४५६          |
| पडिहारिए जो तु गमो       | १६४२          |             | पढमा ठवणा वीसा         | ६४४३          |
| पडिहारिते पवेसो          | १७५०          | ३७७३        | "                      | ६४४४          |
| पडिहारिय ग्रदेते         | ३३४           |             | **                     | ६४४५          |
| पटुपण्एऽसागते वा         | २६४७          |             | गढमाए गिण्हिङ <b>ग</b> | ४१६१          |
| पढमग-भगो वज्जो           | 3389          | ६३न३        | पढमाए पोरिसीए          | ५७५           |
| पढमचरमाहि तु             | १४२७          | • • •       | पढमाए वितियाए          | २६०२          |
| पढम-तिय-मुक्कारा         | ३३७३          | २७७४        | पढमालिय करएो वेला      | २४६           |
| पढमदिरणवितिय-तितए        | २७६५          |             | पढमासति ग्रमणुण्णे     | २३८४          |
| पढमदिगागापुच्छे          | ६३७२          |             | पढमासति सेसाए व        | २३७१          |
| पढमदिगो म विफाले         | ६३२६          |             | पढिमल्लुगिम ठाएो       | ५१२६          |
| पढमवितिएसु कप्पे         | <i>७७</i> ३ इ |             | "                      | ५१६=          |
| पढमवितिएहि छड्डे         | ३८२७          |             | "                      | ५१⊏३          |
| पढमवितिय दिवा वी         | २६५६          | ५५४१        | पढमिल्लुगम्मि तवारिह   | ४१७०          |
| पढम-बितियदुतो वा         | 30४           |             | पढमुस्सेतिममुदय        | ५६७१          |
| पढम-वितियाण करण          | ४३३           |             | पढमे गिलागाकारगा       | ५३४६          |
| "                        | ७०४           |             | पढमे पचविधम्मि वि      | ७७०           |
| 11                       | ७१४           |             | पढमे पच सरीरा          | ३७०६          |
| 21                       | ७२२           |             | पढमे वितिए तितए        | ११४७          |
| पढमवितियातुरस्य य        | ३४२३          | २८७४        | 11                     | २४३६          |
| पढमिम जो तु गमो          | १४४=          |             | पढमे भगे गहए।          | 8850          |
| पढमम्मि य चतुलहुगा       | १३१५          | ४६१७        | पढमे भगे चउरो          | ४६२८          |
| पढमम्मि य सघयगो          | ३६४⊏          |             | पराग च भिण्एामामी      | ४४६१          |
| पडमस्मि समोसर्गो         | ३२२२          |             | 11                     | ३६४=          |
| n                        | ३२५३          |             | पग्गग तु बीय घट्टे     | 270           |

| पणगातिमतिवकतो         | १५६७          |          | पदमग्गसकमालबगो य        | ६१६                  |
|-----------------------|---------------|----------|-------------------------|----------------------|
| पर्णगाति मासपत्तो     | ४६४२          | 3008     | पदमग्गो सोवागा          | ६२०                  |
| परागाति नात्तरता      | ६५७६          | •        | पप्पडए सचित्ते          | १५४                  |
| परागातरग जा परा       | <b>\$3</b> \$ |          | पप्पायरिय सोधी          | 500                  |
|                       | ५३३४          | 3085     | पभु-ग्रसुपभुसो ग्रावेदण | १३४८                 |
| पर्णगादि ग्रसपादिम    | ६३५०          | ,        | पमागाइरेगधरगो           | ५८२४                 |
| परागादि सगहो होति     | ६४५३          |          |                         |                      |
| पगातीस ठवगापदा        | <b>4343</b>   | २४०८     | पम्हुट्ठ ग्रवहए वा      | 3225                 |
| पण दस पण्णर वीसा      |               | ५७७६     | पम्हुट्ट्रे पडिसारगा    | ६३६४                 |
| प्रणयालदिसी गिसिसी    | २५१०          |          | पयतो पुरा सकलिता        | ४३०२                 |
| पण्यालीस दिवसे        | ५ <b>५५७</b>  | ४०३२     | पयला उल्ले मरुए         | २६८                  |
| परावीसजुत पुरा        | २१०४          | u = - 11 | "                       | दद२                  |
| पणहीण तिभागढे         | २६०५          | ५५०५     | पयला शाइ-तुयट्टे        | १६६१                 |
| पिएाधाए। जोगजुत्तो    | <b>३</b> ५    | 5////    | 31                      | १६६२                 |
| पिंग्या य भडसाला      | ५३८६          | ३४४४     | **                      | १६६४                 |
| पण्णत्ति चद-सूर       | ६२            |          | पयलासि कि दिवा          | ३००                  |
| पण्णत्ति जबुद्दीवे    | ६१            |          | परतित्थियउवगरण          | 3888                 |
| पण्णरस दस व पच व      | ३२६५          |          | परतो सय व राच्चा        | ३८४४                 |
| पण्णवणामेत्तमिद       | २१६८          |          | परदेसगए गातुं           | ३२७४                 |
| पण्णविग्जिजा भावा     | ४८२३          |          | परपक्खिम्म य जयसा       | ५२७२                 |
| पण्णवर्गो च उवेह      | ३३४६          |          | परपक्खिम वि दार         | ५२६७                 |
| पण्लाए पण्लाड्डी      | ६४७७          |          | परपक्ख तु सपक्खे        | 3583                 |
| पण्णासा पाडिज्जति     | ३१५५          |          | परपक्ले उ सपक्लो        | 3455                 |
| पतिदिवसमलव्भते        | ३४२१          |          | परपक्लो उ सपक्ले        | 3546                 |
| पत्तम्मि सो व श्रन्नो | ४५७३          |          | परपक्लो परपक्ले         |                      |
| पत्ता पत्तावधो        | १३६३          | ३६६२     | परमद्धजोयगात्रो         | 3560                 |
| n                     | १३६६          | 8020     | परमञ्जापसाम्रा          | . ३२५४               |
| ,,                    | ५७८७          | "        | ,,<br>परमद्धजोयगातो     | \$35\$<br>~~~~       |
| पत्त वा उच्छेदे       | 388           |          | परमञ्जापसाता            | ४१६७<br>४०६-         |
| पत्ताण पुष्फाण        | ४५४०          | 620      | "                       | ४१६८                 |
| पत्ताग्गमससत्त        | २७इ           |          | ,*                      | 88EX                 |
| पत्तावधपमाण           | ५७६०          | १७३६     | परवत्तियाग किरिया       | २७८१                 |
| पत्तोगे साहारण        | २५४           |          | परवयगाऽऽउट्टे उ         | १३७७                 |
| परोयचडुगासति          | २३६=          | ४८०६     | परसिवखय गािबंधति        | ३०४७                 |
| पत्तोय समण दिक्लिय    | २३८०          | ४८१७     | परिकम्मरामुक्कोस        | ६८६                  |
| पत्तेय पत्तेय         | ६५०१          | _        | परिकम्मर्गे चउभगो       | २०५५                 |
| 33                    | ६५७१          |          | "<br>परिगलगा पवडगो वा   | ४८१४<br>१८१४         |
| पत्यारदोसकारी         | ५१६१          | \२५११    | परिषट्टण शिम्मोयरा      | ६०४३<br>६ <u>६</u> ४ |
| पत्यिव-पिंडऽधिकारो    | २४६६          | \        | परिघट्टण तु शिहण        | ७०६                  |
|                       |               | 1        | 6 9 . 46 .              | - 4                  |

# मभाष्य चूरिंग निशीय सूत्र

| परिद्वावण-सकामरा          | २६९        |             | पलिमयो य्राहण्स         | १५६०         |
|---------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------|
| परिसामग्रो उ तींह         | ४८७४       |             | पल्हवि कोयवि पावारगा—   |              |
| परिएामतेसु ग्रच्छति       | ३४८८       |             | पवित्तिणि ग्रभिसेगपत्त  | ६०२२         |
| परिगिद्वियजीवजढ           | ३४६६       | २६२१        | पवडते कायवहो            | ४२७०         |
| परितावणा य पोरिमि         | ४७५६       | ६०२         | पविसते शिक्खमते         | ५७५३         |
| परितावमण्गगुकपा           | २८६३       |             | पव्वज्जएगपविखय          | ५५१७         |
| परितावमहादुवखे            | 3888       | 3328        | पव्वज्जाए ग्रभिमुह      | ६२६४         |
| परिपिडितमुल्लावो          | ४४५७       |             | पव्यज्जाए सुएगा य       | <b>५५१</b> ६ |
| परिभायण तु दाण            | <b>539</b> |             | पव्वज्जादी ग्रालोयगा    | ३८६६         |
| परिभोगविवच्चासो           | १५२६       |             | पव्वज्जादी काउ          | ३८१२         |
| परिमितभत्तगदागो           | ४१७४       | ४२६३        | ***                     | ०४३६         |
| परियट्टणागुय्रोगो         | २१२४       |             | पव्वज्जासिक्खावय        | ३५१३         |
| परियद्विए ग्रभिहडे        | ३२५१       | <b>३७</b> ६ | पव्वयसी ग्राम कस्स त्ति | २७२२         |
| परियट्टिय पि दुविह        | 8308       |             | पन्त्रसहित तु खड        | ५४११         |
| परियाएण सुतेण य '         | ६२४०       |             | पन्वावण गीयत्थे         | ३५६३         |
| परियाय परिस पुरिस         | ४३७३       |             | पव्वाविगाज्ज-तुलगा      | २४१६         |
| परियायपूयहेतु             | ५४३७       |             | पन्वाविगाज्ज-वाहि       | 7000         |
| परियार सद्दजयगा           | えみま        | २६०=        | पव्वाविश्रो सियत्ति य   | ३७४६         |
| परियासियमाहारस्स          | ३७८८       |             | पन्त्रावेति जिल्ला खलु  | ३५३५         |
| परिवसगा पज्जुसगा          | 3 \$ \$ \$ |             | "                       | 3444         |
| परिवार-पूयहेउ             | 1888       | ४३६६        | "<br>पसत्थविगतिग्गहरण   | ३१६६         |
| परिवारियमज्भगते           | ३७७१       |             | पिसढिल-पलव-लोला         | १४२६         |
| परिसतो श्रद्धारो          | २४४७       |             | पसिरणापसिरण सुविरणे     | ४२६०         |
| परिस व रायदुट्ठे          | ४११        |             | पहरणमग्गरो छग्गुरु      | ११२          |
| परिसाए मज्भिमि पि         | ४६८४       |             | पको पुरा चिक्खल्लो      | १५३९         |
| परिसाडिमपरिसाडी           | १०१३       |             | पच उ मासा पक्से         | २८२८         |
| "                         | १२१८       |             | पच परूवेऊण              | ७६२          |
| "                         | १२८१       |             | "                       | ४२१०         |
| ,,                        | १३१०       |             | ''<br>पच व छ सत्त सते   | 3539         |
| "                         | १२८७       |             |                         | ₹5/₹७        |
| ″<br>परिसेसु भीरु महिलासु | ३५७०       |             | ''<br>पचविधचिलिमिगीए    | इप्रह        |
| परिहरणा वि य दुविहा       | ४०७४       | १५३१        | पचसता चुलसीता           | ६४७०         |
| परिहारध्सुपरिहारी         | 4488       | * · ( *     | पचगुलपत्तेय             | , 888        |
| परिहारतविकलतो             | १५६५       |             | पचण्ह वि ग्रग्गा ग्र    | <b>५</b> ७   |
| परिहारिगमठवेते            | २७७७       | २६६६        | पचण्ह ग्रण्यातरे        | ७५४          |
| परिहीस त दव्व             | ३०७इ       | १६७७        | पचण्ह एगतरे             | ४४४२         |
| परीसहचमू                  | ३६२५       |             | "                       | ४४६=         |
| पलिउचरा चउभगो             | ६६२४       |             | पचण्ह गहगोगा            | ४२११         |
| •                         |            |             | •                       |              |

| पचण्ह परिबुड्डी       | ६४३६         |         | पाउग्गस्स ग्रलभे      | २४,४५            |
|-----------------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|
|                       | ६५४          | ३८८७    | पाउतमपाउता घट्ट मट्ट  | ५४६६             |
| पचण्ह वण्गाग          | ४६३२         | •       | पाउ छएाग दुविध        | 598              |
| )।<br>स्वायामीरमार    | २६२४         |         | 11                    | 8888             |
| पचण्हायरियाइ          | २१६२         |         | ,,                    | 8239             |
| पचितिरित्त दव्वे उ    |              | २४७४    | पाएगा ग्रहातच्च       | ४३०१             |
| पचमगम्मि वि एव        | ५१२३         |         | पाएए देति लोगो        | ४४२४             |
| पचम-छ-सत्तमियाए       | २६०३         | ५५००    | पाएए वीयभोई           | ₹30४             |
| पचमहव्वयभेदो          | ६२०६         | ७७०     | पाडेज्ज व भिदेज्ज व   | ४२०५             |
| पचमे ग्रगोसणादी       | प्रहेष्ठ१    | 0४०६    | पाग्गजोगाहारे         | ३८५०             |
| पचविधम्मि वि वत्थे    | ७८१          |         | पारागादीिए जोग्गाड    | ३८५०             |
| पचविध सज्भाय          | २३३३         |         |                       | १६६४             |
| पचविहमसज्भायस्स       | ६११८         |         | पाग्रहा व पविद्वो     |                  |
| पचिवह-वण्ग-कसिगो      | ४६३          | ३८६७    | पाग्गदयखमगाकरगो       | ४५३७             |
| पचसतदारगगहरो          | ३०४५         | १९४६    | पाग्मसुग्गाय भुजति    | <b>६</b> ३३३     |
| पचसमितस्स मुशिएगो     | १०३          |         | पागातिपातमादी         | १६६६             |
| पचसयभोगि ग्रगगी       | ४१५७         | २५०७    | पागादिरहितदेसे        | २७२              |
| पचसया चुल्लसीय्रो     | ५६२१         |         | पागा सीतल कु थू       | १२४५             |
| पचसया चुलमीया         | ५६१६         |         | पातिगामित्त वसिमो     | ४६८७             |
| पचसया चोयाला          | ५६१६         |         | पादऽच्छि-नास-कर       | ४६२४             |
| पचसया जातेगा          | ३९६५         |         | पादप्पमञ्जगादी        | 3838             |
| पचादिहत्य पथे         | १४७          |         | 11                    | ४०६१             |
| पचादी गि्िक्वित्ते    | 200          |         | पादस्स ज पमागा        | ६१५              |
| पचादी लहुगुरुगा       | 386          |         | पादादी तु पमज्जगा     | १८४४             |
|                       | ३५२          |         | पादे पमज्जगादी        | २२८१             |
| ''<br>पचादी लहु लहुया | 388          |         | पादेसु जो तु गमो      | १५००             |
| पचादी ससिगाद्धे       | १७=          |         | पादोवगम भिएाय         | <b>३</b> १४३     |
| पचासवप्पवत्तो         | ४३५१         |         | पादोसिय ग्रहुरत्ते    | ६१५१             |
| पचूरों दोमासे         | ३२६४         | ४२६५    | पाभाइतिम काले         | ६१५५             |
| पचेगतरे गीए           | ५५६६         | ४४६८    | पमागातिरेगधरगो        | ४५२७             |
| पचेदियागा दब्बे       | £800         | 4,5 4,4 | पामिचित पामिचावित     | ४४८६             |
| पडए वातिए कीवे        | <b>३</b> ५६१ | ५१६६    | पायऽच्छि-गास-कर       | ४४७२             |
| पटुइया मि घरासे       | १६८४         | ~177    | पायच्छित्ते ग्रसतम्मि | ६६७ <del>८</del> |
| पतसुर-परिग्गहिते      | १६०१         |         | पायच्छित्ते पुच्छा    | ४८४५             |
| पता उ ग्रसपत्ती       | ५१४७         | २४६७    | पायप्पमञ्जलादी        | २३०४             |
| पयमहायमसङ्खो          | ४४८८         | ¥363    | नावन्त्रमण्णलाया      | ₹₹ <b>₹</b> ₹    |
| पथे ति एवरि गोम्म     | 5883         | ~ ~ ~ ~ | "<br>पायम्मिय जो उगमो | ११६४             |
| पसू ग्रचित्तरयो       | -            |         |                       |                  |
| पसूय मस-रहिरे         | ६०८६         |         | पायसहरसा छेता         | ३१८७             |
| " " "                 | Fork         |         | पायावच कुडु विय       | २२००             |
|                       |              |         |                       |                  |

## सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| पायावच्च परिग्गहे                       | ५१२१                  | २४७२ | पासे तणाण सोहण                    | ४३६४         |
|-----------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|--------------|
|                                         | ५१२४                  | n    |                                   | ४४०७         |
| 15                                      | ५१३०                  | 2820 | "<br>पासो त्ति वधण ति य           | ४३४३         |
| ''<br>पारग्ग-पद्विता-म्राग्तित          | १६७६                  | 3000 | पाहिज्जे साराता                   | 380£         |
| पारिचित्रो ए। दिज्ज व                   | प्रहेप्र              | , -  | पाहुडिय त्ति य एगे                | ३०१२         |
| पारचि सतमसीत                            | ६६१७                  |      | पाहुडिया वि हु दुविधा             | २०२५         |
| पारिच्छ-पुच्छमण्सह                      | २४१७                  |      | पाहुग्य च पउत्थे                  | ? ? ७ E      |
| पार अवाउडातो<br>पाव अवाउडातो            | ५३ <i>६</i> ७<br>५३१६ |      | पाहुराय प पठरप<br>पाहुराविसेसदारो | ४१७७         |
|                                         |                       |      | -                                 | ४०५ <u>६</u> |
| पावं भ्रवायभीतो                         | ६६६७                  | 0.00 | पाहुरा तेराऽण्रोरा व              |              |
| पावते पत्तिम्म य                        | ४७७०                  | ६११  | पिप्पलग गाहच्छेदगा                | 307          |
| पासग-मद्वििग्सीयग                       | ६६४                   |      | पिप्पलग विकरणहा                   | 3838         |
| पासत्थ-ग्रहा छदे                        | ४३५०                  |      | पियधम्मे दढधम्मे                  | x3 f f       |
| "                                       | ४६७१                  |      | merceni accepta                   | 3888         |
| पासत्थमहाञ्चिदे                         | ४६६२                  |      | पियधम्मो दढधम्मो                  | १७५१         |
| पासत्थमादियाण                           | ४०५७                  |      | "                                 | ६१३१         |
| पासत्यादि-कुसीले                        | १८४०                  |      | पिय-पुत्त खुडु थेरे               | ३७६४         |
| पासत्थादिग्यस्सा                        | रदर६                  |      | पियपुत्तथेरए वा                   | ११७६         |
| पासत्यादिम मत्त                         | 308                   |      | पिसियासि पुन्व महिसि              | १३६          |
| पासत्यादी क्रांगा                       | ४६७०                  |      | पिहितुब्भिण्एाकवाडे               | ५६५५         |
| पासत्यादी पुरिसा                        | 8338                  |      | पिडस्स जा विसुद्धी                | ६४३४         |
| पासत्थादी मुंडिते                       | ५५७०                  | १२६२ | पिंडस्स परूविाता                  | ४५७          |
| पासत्य मण्यासभोइएीए                     | २०८६                  |      | पिंडे उग्गम उप्पादगोसगा           | ४५६          |
| पासित्य पड रज्जा                        | ३१६=                  |      | पिडो खलु भत्तद्वो                 | 3008         |
| पासत्थोसण्ण[कुसीलठाएा                   | ३८८३                  |      | पीढग-िएसज्ज-दडग                   | १४१३         |
| पासत्थोसण्स्। ग्रा                      | १८२८                  |      | पीढगमादी स्रासग्ग                 | ४०२१         |
| ,,                                      | १५३२                  |      | पीढफलएसु पुटव                     | ४०२४         |
|                                         | ४६६६                  |      | पीतीसुण्णो पिसुगो                 | ६२१२         |
| पासवराष्ट्रारा सिरूवे                   | 38%                   | २४=४ | पुच्छ सहु-भीयपरिसे                | ४६२५         |
| पासवएा-पड एगिएसिकज                      | १५५५                  |      | पुच्छतमरावखाए                     | ३६५४         |
| गमवरामत्ता गुग                          | ४४४                   | २६११ | पुच्छा कताकतेसु                   | <b>5</b> 5%  |
| पासवरापुच्चा र वा                       | <b>१</b> =६६          |      | पुच्छा सुद्धे ग्रहुा              | ३७४८         |
| •-                                      | १८६६                  |      | पुच्छाण परिमाण                    | ६०६०         |
| पासवस्पुच्चा राण<br>पासवस्पुच्चा रादीसा | १८५६                  |      | पुच्छाहीण गहिय                    | ५०५५         |
| पासवरपूच्चा रादी ए                      | १८६०                  |      | पु जा पासा गहित                   | १३१२         |
| पासडिंिणित्थि पडे                       | ४७४६                  | 555  | पुट्ठो जहा ग्रवद्धो               | ४६०=         |
| पासडी पुरिस् <sup>ताण</sup>             | २३८२                  | ४८१९ | पुढिव-तरा-वत्यमातिसु              | ४७६४         |
| पासदर्ग पवर् <sup>ति</sup>              | ५७०५                  |      | पुढवि-दग-ग्रगिण-मारुग्र           | 3578         |
| पासिता भा सता                           | १८२३                  |      | पुढवि-ससरवख-हरिते                 | २०११         |
|                                         |                       |      |                                   |              |

| पुढवी-ग्राउक्काए       | १४४          |      | पुरिसाण जो तु गमो        |
|------------------------|--------------|------|--------------------------|
| पुढवी-ग्राउक्काते      | १३७५         | ४६३६ | पुरिसित्थी ग्रागमणे      |
| पुढवी-ग्रोस सजोती      | ५५८          |      | पुरिसेसु भीरु महिलासु    |
| पुढवीमादीएसु           | २३०८         |      | पुरिसेहितो वत्थ          |
| पुढवीमादीएसू           | ४६४८         |      | पुरिसो ग्रायरियादी       |
| पुढवीमादी ठाएा।        | ४२५७         |      | पुरे कम्मम्मि कयम्मी     |
| पुढवीमादी थूगादिएसु    | ४६४७         |      | 3. 1                     |
| पुरारिव दव्वे तिविह    | 8008         | ६०५  | 17                       |
| पुणरवि पडिते वासे      | १२४३         |      | पुव्वखतोवर ग्रसती        |
| पुण्णिम्म शिग्गयाण     | ३२५८         | ४२८८ | पुन्त्रगते पुरस्रो वा    |
| पुत्तो पिता व जाइतो    | १२६७         |      | पुट्वगयकालियसुए          |
| पुत्तो पिया व भाया     | १७१४         | ३७३६ | पुव्वगहित च नासति        |
| "                      | 3808         | ३७४१ | पुव्वघर दाऊण             |
| पुष्फग गलगड वा         | ४३२८         |      | पुब्वण्हमपट्टविते        |
| पुयातीिए। विमद्दइ      | ३०६१         |      | पुब्बण्हे ग्रवरण्हे      |
| पुरकम्मम्मि य पुच्छा   | 3408         | १८१६ | पुव्वतव-सजमा होति        |
| पुर-पच्छिमवज्जेहि      | ११६०         | ३५४१ | पुव्वपयावितमुदए          |
| पुरतो दुरूहरामेगते     | ४२५५         | ५६६४ | पुव्वपरिगालियस्स उ       |
| पुरतो य पासतो पिट्ठतो  | 3888         | 7607 | पुव्वपरिसाडितस्स         |
| पुरतो य वच्चति मिगा    | ३४४८         | २६०१ | पुव्वपवत्ते गहरा         |
| पुरतो वच्चति साधू      | २४३८         |      | पुव्वपविट्वे गतरे        |
| पुरतो व मग्गतो वा      | २४३७         |      | पुव्वभिगति तु ज एत्थ     |
| पुरतो वि हु ज घोय      | ४०७१         | १८२८ | पुव्वभिगतो व जयगा        |
| पुरागा सावग-सम्महिद्वि | ५६७१         | ३०८० | पुव्वभवियपेम्मेगा        |
| पुराणादि पण्णवेउ       | ५७१≂         | ३१३० | "                        |
| पुरागोसु सावतेसु       | ६०४६         |      | पुन्वभवियवेरेगा          |
| पुरिमचरिमार्ग कप्पो    | <b>३</b> २०३ |      | 11                       |
| पुरिमतरति भूयगिह       | ५६०२         |      | पुट्वमभिण्णा भिण्णा      |
| पुरिसज्जाम्रो ममुम्रो  | २०३७         | १६८६ | पुन्व ग्रदता भूतेसु      |
| पुरिस-एापु सा एमेव     | হও           |      | पुव्व ग्रपासिऊगा         |
| पुरिसम्मि इत्थिगम्मि य | २७०६         |      | पुट्व गुरूिंग पडिसेविऊएा |
| पुरिसम्मि दुव्विग्गीए  | ६२२१         | ७५२  | पुव्व चिय पडिसिद्धा      |
| पुरिससागरिए उवस्सयम्म  | ५२०३         | २५५६ | पुव्व चितेयव्व           |
| पुरिसा उक्कोस-मज्भिम   | ७७           |      | पुन्व तु श्रसभोगी        |
| पुरिसा तिविहा सघयगा    | 30           |      | पुन्व दुचरियागा          |
| पुरिसा य भुत्तभोगी     | ४३७          | २६०२ | पुब्व पच्छा कम्मे        |
| पुरिसाण एगस्स वि       | २६७२         |      | पुन्व पच्छा सथुय         |
| पुरिसाण जो उगमो        | २२८६         |      | पुब्व पच्छुह्हि          |

| n                                      | ४५१०  | ४४१३ | पोग्गल ग्रसती समित                  |   |
|----------------------------------------|-------|------|-------------------------------------|---|
| n                                      | ४४१२  | ४४१४ | पोग्गल वेदियमादी                    |   |
| 11                                     | ५५१३  | ५४१६ |                                     |   |
| पुब्व पच्छुदिहु                        | ४४०७  | ५४१० | _                                   |   |
| पुब्व पि बीर सुि्गया                   | १६३३  |      | पोत्थगजिरणदिट्ठ तो <sup>ँ</sup>     |   |
| पुच्च भिणता जतसा                       | ४६६३  | 330€ | पोरिसिंगासण परिताव                  |   |
| पुब्व मीसपरपर                          | ५६६३  |      | पोसगमादी ठाएा।                      |   |
| पुन्व व उवक्खडिय                       | ५७१६  |      | पोसग-सपर-एाड-लख                     |   |
| पुव्व बुग्गाहिता केती                  | ००७६  |      | पोसिता ताइ कोती                     |   |
| पुन्वाउत्ता उवचुल्लचुल्लि              | ३०५७  | १९५६ | ·                                   |   |
| पुन्वाए भत्तपारग                       | ४१४१  |      | फलगादी ए ग्रभिक्खण                  |   |
| पुच्वारगुपुच्चि पढमो                   | ६६२०  |      | फासुगमफासुगे वा                     |   |
| पुव्वारगुपुव्वी दुविहा                 | ६६१६  |      | कासुगमकासुगे या<br>फासुगमफासुगेरा य |   |
| पुब्वामयप्पकोवा                        | १८२५  |      | कासुग जोिियरित्ते                   |   |
| पुव्वामयप्पकोवो 🕐                      | ४६८८  |      |                                     |   |
| पुव्वावरदाहि <b>गाउत्तरे</b> हि        | ७४३ इ |      | ''<br>फासुगपरित्तमूले               |   |
| पुब्वावरसजुत्त                         | ३६१८  | ५१८५ | फासुयजोिि्गपरित्ते                  |   |
| पुव्वावरसभाए                           | ६०५४  |      | फडितम्मि ग्रद्धरत्ते                |   |
| पु <sup>द्</sup> वाहारोसवण             | ३१६७  |      | फिडित च दगर्द्धि वा                 |   |
| पुट्वाहीय गासति                        | ३२०७  |      | फेडितमुद्दा तेण                     |   |
| पुब्वि पच्छाकम्मे                      | ४०४४  |      | 24. 11.1                            | ₹ |
| पुव्बुद्दिट्ठ तस्स उ                   | ५५०६  | ५४१२ |                                     | • |
| "                                      | 3022  | ,,   | वत्तीसलक्खण्धरो                     |   |
| पुञ्बुद्दिद्व तस्सा                    | ५५११  | ,,   | वत्तीसा श्रद्धसय                    |   |
| पुक्वे ग्रवरे य पदे                    | १०५३  |      | वत्तीसा सामन्ने                     |   |
| पुव्वोगहिते खेत्ते                     | ४६३२  | १०६६ | वत्तीसाई जा एक्कघासो                |   |
| पुव्वोवट्ठमलद्वे                       | e=3   |      | वत्तीसादि जा लवगो                   |   |
| पुहवीमादी कुलिमादिएसु                  | ५६०२  |      | वद्धद्विए वि एव                     |   |
| पूग्रलिय सत्तु ग्रोदरा                 | २३६५  | 8028 | वद्धिय चिप्पिय ग्रविते              |   |
| पूरीकम्म दुविध                         | 508   |      | वम्ही य सुन्दरी या                  |   |
| पेच्छह तु ग्रणाचार                     | 388 = | २५७० | वलवण्गारूवहेतु                      |   |
| पेजाति पातरास                          | २४१८  |      | विल धम्मकहा किड्डा                  |   |
| पेसवितम्मि अदेते                       | 3360  | १३७६ | वहि ग्रतऽसन्निसन्निसु               |   |
| पेह पमज्जण वासए                        | ३०६   | ३४३६ | वहि बुड्डी ग्रह्मजोयस               |   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ५३८१  | "    | बहिता व शिग्गताण                    |   |
| पेहपमज्जरासिंग्य                       | ४२६५  | 2    | वहिधोतरद्ध सुद्धो                   |   |
| पेहाऽपेहकता दोसा                       | ४८१३  | 033€ | वहियऽण्एगच्छवासी                    |   |
| पेहुएा तदुल पचय                        | १३७४  | 8€3€ | वहिया वि गमेतूण                     |   |
|                                        |       |      |                                     |   |

| C - 20                                        | २५१६          |      | बासत्तागो पणग             |
|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|
| वहिया वि होति दोसा                            | २२४५          |      | बाहाए श्रगुलीए व          |
| वहुग्राइण्णे इतरेसु                           | ६४०१          |      | बाहाहि व पाएहि व          |
| बहुएसु एक्कदाणे                               |               |      | वाहिठितपट्टितस्स तु       |
| बहुएसु एगदागो                                 | ६४३०          |      | बाहिट्ठिया वसभेहि         |
| वहुएहि वि मासेहि                              | ६४११          |      | वाहिरकरगोग सम             |
| बहुएहि जलकुडेहि                               | ६५६६          |      | बाहिर खेत्ते छिण्गो       |
| बहुपडिसेविय सो या                             | ६४२=          |      | वाहिरठवणाविलग्रो          |
| बहुमागो भत्ति भइता                            | 88            |      | बाहि ग्रागमणपहे           |
| बहुरयपदेस ग्रब्बत्त                           | ५५६६          |      | बाहि तु वसितुकाम          |
| बहुसो पुच्छिज्जतो                             | २६=२          | १८८४ | वाहि दोहगावाडग            |
| वध वह च घोर                                   | ३३८२          | २७=३ | बाहुल्ला गच्छस्स तु       |
| बध वहो रोहो वा                                | ३७१६          |      | बिइयपदमगाप्पज्भे          |
| वभवतीरा पुरतो                                 | ५५६           |      | 11                        |
| वभव्वए विराधरा                                | १७६४          |      | "                         |
| वभस्स वतस्स फल                                | ३५३१          |      | बिइय पहुरिगव्विसए         |
| बभस्स होतऽगुत्ती                              | 3808          |      | बितिए वि समोसरऐ           |
| बाडग-साहि-िएवंसएा                             | १४८५          |      | बितिए वि होति जयगा        |
| वादरपूतीय पुरा                                | <b>५०</b> ६   |      | बितिएग् एतऽकिच्च          |
| वायालीस दोसे                                  | 884           |      | वितिएगोलोएति              |
| वारग कोदव-कल्लागा                             | ३८७६          |      | वितिग्रो वि य ग्राएसो     |
|                                               | ६४६६          |      | "                         |
| वारस ग्रहुग छक्कग<br>वारम चोद्दस पर्गुवीसग्रो | १३८८          |      | वितिय गिलागागारे          |
| वारस दस नव चेव तु                             | ६५४७          |      | वितियतितएसु नियमा         |
| वारस य चउव्वीसा                               | २ <b>१</b> ३२ | •    | वितियपए एगागी             |
| वारसम्रगुलदीहा                                | ७१०           |      | बितियपए कालगए             |
| वारसमे उद्देसे                                | ५६६८          |      | बितियपदज्भामिते वा        |
| वारसविहमि वि तवे                              | ४२            |      | वितियपद तेगा सावय         |
| वालमरगोगा य पुगो                              | ३८११          |      | "<br>बितियपददोण्गि वि बहू |
| वालऽसहु-वुड्ढ-ग्रतरत                          | ३२६३          | ४३६४ | बितियपदमगुप्पज्भे         |
| वाल पडित उभय                                  | 85            | •    |                           |
| वाला वुड्ढा सेहा                              | ११२८          |      | n                         |
| वाला मदा किंड्डा                              | ३५४५          |      | ,,                        |
| वालादि परिच्चत्ता                             | १६४६          | १६०४ | "                         |
| ,,                                            | १६४८          | ,,   | n                         |
| वाले बुट्ढे कीवे                              | ३७४४          |      | n                         |
| वाले बुड्ढे गापु से य                         | ३५०६          |      | n                         |
| वाले सुत्ते सूती                              | ३२०८          |      | "                         |
| वावत्तरिं पि तह चेव                           | २१३७          |      | "                         |
| वावीसमाणुपुन्वि                               | ४७३ इ         |      | n                         |
|                                               |               |      |                           |

### सभाष्यचूर्णि निशीथसूत्र

|              | वितियपदमण्पज्भे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २००३         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २०१६         | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २१४८         | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २१७१         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>२१७७</i>  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २१८०         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २१८४         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २१८७         | 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १३१५         | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8388         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २२२८         | t t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २२५४         | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २२६०         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २२६८         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>२२७३</i>  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>२२७</b> ४ | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २२७७         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २२८० े       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २२८२         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २२५४         | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २२६१         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २२६४         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २२६७         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २३००         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २३०२         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २३०५         | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3085         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २३११         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २३२८         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 388          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | २१७०         २१९००         २१९१०         २१९१०         २१९१०         २१९१०         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२         २२२२२         २२२२२         २२२२२         २२२२२२         २२२२२२         २२२२२२२         २२२२२२२२२         २२२२२२२२२         २२२२२२२२२२         २२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२ |

| वितियपदमग्पप्पज्भे                      | ५६५४         |      | बितियपद होज्जमण                          |
|-----------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------|
|                                         | 4880         |      | बितियपद ग्रग्गवट्टो                      |
| "                                       | ४३३४         |      | वितियपद ग्रद्धारो                        |
| "                                       | ६२५७         |      | बितियपद ग्रायरिए                         |
| "<br>वितियपदमगागाढे                     | 3328         |      | वितियपद उड्डाहे                          |
| वितियपदमगाभोगा                          | १९६२         |      | वितियपद गम्ममारो                         |
| n                                       | २५२०         |      | बितियपद गेलण्गो                          |
| "<br>वितियपदमगाभोगे                     | १०७८         |      |                                          |
| "                                       | १२०६         |      | "                                        |
|                                         | १४६८         |      | "                                        |
| "                                       | १६६५         |      | "                                        |
|                                         | ४३७१         |      | ,                                        |
| ''<br>वितियपदमिएउसे वा                  | ६२८          |      | 11                                       |
|                                         | ६३७          |      | "                                        |
| "                                       | ६४३          |      | >1                                       |
| "                                       | ६४५          |      | 11                                       |
| "                                       | ६६०          |      | 21                                       |
| "                                       | ६६६          |      | ,11                                      |
| ·,                                      | ६९७          |      | "                                        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ७०७          |      | "                                        |
| <br>17                                  | ७१६          |      | "                                        |
| ,,                                      | ७२४          |      | 1.                                       |
| **                                      | १६२८         |      | ,,                                       |
| 11                                      | οξο <b>γ</b> |      | "                                        |
| <br>बितियपदमधासथड                       | १३१३         |      | ,,                                       |
| वितियपदमसति दीहे                        | २२०          |      | "                                        |
| वितियपदमचियगी                           | १०८८         |      |                                          |
| वितियपदमसविग्गे                         | ५४६७         | ५४०१ | "                                        |
| "                                       | ४५३=         | • •  | "<br>वितियपद तत्थेव य                    |
| 23                                      | ५५४७         |      | वितियपद तु गिलागो                        |
| वितियपदवुज्भग्गजतग्गा                   | ५१३          |      | बितियपद तेगिच्छ                          |
| वितियपद वूढ-ज्भामित                     | ६४२          |      | बितियपद तो <del>च्</del> चे वा           |
| वितियपद वूढज्भामिय                      | ६४७          |      | बितियपद पर्रालगे                         |
| वितियपद बुडुमुड्डोरगे                   | १६३४         |      |                                          |
| वितियपद समुच्छेदे                       | ६२६५         |      | "<br>बितियपद पारचिय                      |
| वितियपद साहुवदरा                        | २८८७         |      | वितियपद संवधी                            |
| वितियपद सेहरोघरा                        | १८८२         |      | वितियपद सवधा<br>वितियपद सामण्गा          |
| वितियपद सेहसाहार्गो                     | 1950         |      | बितियपदे समिण्सा<br>बितियपदे स्रसिवादी   |
| वितियपद होज्ज असह                       | द <b>०</b> न |      | वितियपदे श्रास्वादा<br>वितियपदे श्राहारो |
| χ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | 2.4          |      | न्नाराजनप आहारा                          |
|                                         |              |      |                                          |

भ

| भत्तोवधिवोच्छेद     | २४८३         |             | भावित करण सहायो         |
|---------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| भत्तोवधिसजोए        | १८००         |             | भावितकुलागाि पविसति     |
| भत्तोवहिवोच्छेय     | २५३०         |             | भावितकुलेसु गहण         |
| भद्गवयगो गमण        | ५६५१         | 0308        | भावे उक्कोस-पग्गीत      |
| भद्दगो तण्णीसाए     | २४८२         | ३५८८        | भावे पाउग्गस्सा         |
| भद्देत रसुर-मगुया   | ४७५३         | <b>८६</b> ४ | भावे पुरा कोघादी        |
| भद्देतरा तु दोसा    | १४४१         |             | भावेगा य दव्वेगा य      |
| भद्देसु रायपिंड     | २५३८         |             | भावो तु शािगगए सि       |
| भद्दो उगगमदोसे      | १४५३         |             | भासचवलो चउद्धा          |
| भद्दो तिण्णस्साए    | २४२६         | ३५८८        | भासगो सपातिवहो          |
| भद्दो पुरा अग्गहण   | 3089         | ४६४३        | भा-ससि-रितु-सूरमासा     |
| भद्दो सन्व वितरित   | २५७७         |             | भिवखचरस्सऽन्नस्स वि     |
| भमुहास्रो दतसोधरा   | १५१५         |             | भिक्खग्रसीलो भिक्खू     |
| भयउत्तरपगडीए        | <b>३३२</b> १ |             | भिक्ख-वियार-विहारे      |
| भयगेलण्गऽद्धारो     | ४१६४         |             | भिक्खस्स व वसधीय व      |
| भयरापदारा चउण्ह     | २३४६         |             | भिक्ख चिय हिडता         |
| भयगापदागा चतुण्ह    | 8835         |             | भिक्ख पि य परिहायति     |
| "                   | ३४३६         |             | ,,                      |
| भल्लायगमादीसु       | २२६९         |             | भिक्खातिगतो रोगी        |
| भवपच्चइया लीगा      | ४२१६         |             | भिक्खाति-शािगगएसु       |
| भववीरिय गुगावीरियं  | ४७           |             | भिक्खातिवियारगते        |
| भवेज्ज जइ वाघातो    | ३५४६         |             | भिक्खादी वच्चते         |
| भडी वहिलग काए       | १४८५         |             | भिक्खुगमादि उवासग       |
| भडी-बहिलग-भरवाहिएसु | ५६६६         | ३१११        | भिवखुणो श्रतिवकमते      |
| भागाप्यमागागहरो     | ४८२७         | 8008        | भिवखुदगसमारभे           |
| भागस्स कप्पकरण      | ११०६         |             | भिक्खुवसहीसु जह चेव     |
| "                   | २३६६         | 8500        | भिक्खुसरक्खे तावस       |
| भायगादेसा एतो       | ४५६१         |             |                         |
| भायसुकम्पपरिण्सा    | २३५६         | ४२५६        | भिक्खुसरिसी तु गिर्णिणी |
| भारेण वेयणाए        | ४१६६         | ४२८८        | भिवखुस्स ततियगहरो       |
| भारेण वेयणाते       | ५८२६         |             | भिवखुस्स दोहि लहुगा     |
| भारो भय परितावरा    | ३२८०         | 0035        | भिक्खूगा जिह देसे       |
| भारो भय परियावरा    | 003          | "           | भिवखू जहण्णयम्मी        |
| भारो विलवियमेत्त    | \ ५६७        |             | भिक्खे परिहायते         |
| भावऽहुवार सपद       | ४७३०         | 500         | भिण्णरहस्से व नरे       |
| भावम्मि उ पडिवद्धे  | ५ है ७       | २५६२        | भिण्एास्स परूवगाता      |
| 11                  | ४२वे         | २५६३        | भिण्ण गरागाजुत्त        |
| भाविम ठायमाग्गी     | 180          | २६०५        | "                       |
| भावमि रागदोसा       | ३८५          |             | भिण्ण समतिवकती          |
| भावाम पि य दुविह    | ४७१४         | 288         | भिण्णाणि देह भेत्तूरा   |

| भिण्णासति वेलातिवृक्षमे   | ४६२६        | १०६६ | भोयगमापगमिट्ठ            |
|---------------------------|-------------|------|--------------------------|
| भिण्णो व जभामित वा        | ७३०         |      | भोयगो वा रुक्खेते        |
| ,•                        | ७४८         |      |                          |
| n                         | 300         |      | मङलकुचेलेग्रव्भगिए       |
| , , , ,                   | ६५४         |      | मइल च मडलिय वा           |
| भिण्ऐो व कामिते वा        | ७३५         |      | मइले ऋगुभडहेतु           |
|                           | ४५४७        |      | मवकडमताणा पुण            |
| "<br>भित्ता तु होइ ग्रद्ध | ४६९९        |      | मगदतियपुष्फाइ            |
| भिन्ने व ज्कामिते वा      | ४७७         |      | मगहा कोसवीया             |
| भिदतो वा वि खुध           | ६२८१        |      | मग्गति येरियाग्रो        |
| भीतावासो रतीधम्मे         | ሂሄሂሄ        | ५७१४ | मग्गो खलु मगडपहो         |
| भुत्तभुताण तहि            | २५६१        | • •  | मज्जगाग-गधपुष्फोवयार     |
| भुत्तभोगी पुरा जो वि      | 3558        |      | ,,                       |
| भुत्तस्स सनीकरण           | ४०१२        | ३८३८ | मज्जगागतो मुरु डो        |
| भुत्तेयर दोस-कृच्छिते     | ५३१८        | २३६२ | मज्जरागादी च्छते         |
| भुजड एाव ति सेही          | 3258        |      | मज्जरा-ण्हाराष्ट्राराेसु |
| भु जगा-वज्ज-पदाण          | २१०२        |      | मज्जरा-निसेज्जग्रवखा     |
| भु जगा वज्जा ग्रण्णो      | २११३        |      | मज्जति व सिचति व         |
| भु जसु पच्चन्यात          | ३०३         | ६०७१ | मज्जादारा ठवगा           |
| भु जति चित्तकम्मद्विता    | ४४२१        |      | मज्भ पड़ो गोस तुह        |
| भुजतुमाव समगा             | 8838        |      | मज्भमिग्गमण्गपाग         |
| भु जामो कमढगादिसु         | <b>३</b> २२ |      | मज्भिम य तह्सीग्रो       |
| भुजिसुमए सद्धि            | ३७६१        |      | मज्भ दोण्हतगतो           |
| भूतणगादी प्रसणे           | 3883        |      | मज्भा य वितिय-तितया      |
| भूणगगहिते खत              | १३६३        | ४६२७ | मज्भिमवोस लहुगो          |
| भूमि-घर-तरुगसादि          | १०३३        |      | मज्भेव गेण्हिऊग्         |
| भूमिसिलाए फलए             | ३६०६        |      | मज्भे व देउलादी          |
| भूसग्रभासामद्दे           | ५४२         | २६०७ | मग्गउग्गमग्राहारादीया    |
| भूसरा-विषट्टगारिए य       | 23362       |      | मगा उद्दियपदभेदे         |
| भेद ग्रडयालसेते           | ३५४         |      | मण उद्घियपयभेदे          |
| भेदो य मासकप्पे           | १३१५        | ५४६  | मण् एमणाए सुद्वा         |
| भोइत-उत्तर-उत्तर          | १३६४        | ४६२८ | मण परमोहिजिण वा          |
| भोइयकुलसेविद्याग्रो       | २१५२        |      | मग्-वयग-कायगुत्तो        |
| भोइय-महयरमादी             | २४४८        | २०६१ | मिणबधायो पवत्ता          |
| भोइयमाङ्वरोधे             | २४०५        |      | मगुण्ण भोयगुज्जाय        |
| भोइयमादीएऽसती             | १३७३        | ४६३७ | मतिम अरोगि दीहाउयो       |
| भोगत्यिणी विगते           | ५१ ४८       | २४६= | मतिनितफातितऽफोमित        |
| भोत्तूग य ग्रागमण         | ७०४६        | २=४६ | मत्तगऽगेण्ह्या गुरुगा    |
| ••                        |             |      | -                        |

| मद्दवकरण णाणं               | ६२२२    | ७८३     | मात पिता पुन्वसथवो                |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------------|
| मधुरा मगू आगम               | ३२००    |         | माता पिता य भगिणी                 |
| मम सीस कुलिच्च-             | ३८६     |         | माता भगिगाी धूया                  |
| मयमातिवच्छग पि व            | 3888    |         | 11                                |
| मरुएहि य दिट्ठ तो           | ४८७३    | १०१२    | माति-समुत्या जाती                 |
| महगसमाणो उ गुरू             | ६५१६    |         | मातुग्गाम हियए                    |
|                             | ६५२३    |         | मा भुज रायपिड                     |
| मरेज्ज सह विज्जाए           | ६२३०    |         | मायामोसमदत्त                      |
| मलेगा घत्थ वहुगा उ वत्थ     | ५६१७    | 8335    |                                   |
| महजराजाराराता पुरा          | ४७५१    | ६२२     | 11                                |
| महतरम्रगुमहयरए              | 8388    | ३५७४    | 11                                |
| महतरपगते बहुपनिखते          | ७३०३    |         | 11                                |
| महद्धरों ग्रप्पधरों व वत्थे | ५८२०    | ७३३६    | ''<br>मायावी चड्डयारो             |
| महिलासहावो सरवन्नभेग्रो     | ३५६७    | प्र१४४  | मालवतेगा पडिता                    |
| महिया तु गव्भमासे           | ६०८२    |         | मालवत्ता पाडता<br>मालोहड पि तिविह |
| महिया य भिण्णवासे           | ६०७६    |         | -                                 |
| महिसादि छेत्तजाते           | ३२५     |         | मा वद एव एक्कसि                   |
| महुपोग्गलिम्म तिण्णि व      | १५६३    |         | मासचउमासिएहि                      |
| मगल-बुद्धिपवत्तरा           | २००६    |         | मास जुयल हरिसुप्पत्ती             |
| मगलममगलिच्छा                | २५६४    |         | मासगुरुगादि छल्लहु                |
| मगलममगले या                 | २००५    |         | n nume someni                     |
| मगलममगले वा                 | 7080    |         | मासगुरु चउगुरुगा                  |
| **                          | २५६=    |         | मासगुरु विज्ञता                   |
| <br>मडलगम्मि वि धरितो       | ३५१४    |         | मासाइ ग्रसचइए                     |
| मतिणिमित्त पुण रायवल्लभे    | १३६०    | ४६२४    | मासादी जा गुरुगा                  |
| मसक्खाया पारद्विशिग्गया     | २५५३    | - 4 / - | ''<br>मासादी पट्टविते             |
| मसछवि भक्खणह्या             | २४४२    |         | मासाया पहावत<br>मा सीएज्ज पडिच्छा |
| मसाई पगरगा खलु              | 3808    |         | मासे पक्खे दसरातए                 |
| मसाण व मच्छाण व             | ३४५१    |         | मासो दोण्णिय सुद्धा               |
| मसोवचया मेदो                | ५७३     |         | मासो य भिण्णमासो                  |
| माउग्गामो तिविहो            | २१६६    |         | मासो लहुग्रो गुरुग्रो             |
| मा किर पच्छाकम्म            | १८५२    |         | 3 3                               |
| मा ए। परो हरिस्सित          | ४६३५    |         | "                                 |
| मा गीह सयं दाह              | 7383    |         | "                                 |
| मासुम्मास्यमासा             | ४३६४    |         | "<br>मिच्छत्त गच्छेज्जा           |
| माणुम्माणपमाण               | ४९७७    |         | मिच्छत्तथिरीकर <b>ग</b>           |
| मागुस्सग पि तिविह           | ४१६६ \  | २५१६    |                                   |
| माणुस्सय चतुद्वा            | £\$08 / | 1-51.7  | "                                 |
| -                           |         |         | 27                                |

## सभाष्यचूर्णं निशीयसूत्र

| मिच्छत्त-बडुय-चारएा       | १३१६         | ५४४  | "                      |
|---------------------------|--------------|------|------------------------|
| मिच्छत्त सोच्च सका        | ४०४२         | २७६७ | मूलगुएा दइयसगडे        |
| मिच्छता मचतिए             | ५३७६         | ६००५ | मूलगुरा पढमकाया        |
| मिच्छत्ते उड्डाहो         | ५६३७         | ३०४३ | मूलगुरो उत्तरगुरो      |
| 11                        | ५६२०         | ६१७० | मूलगुरो छट्टारा।       |
| मिच्छत्ते सकादी           | ४७८८         | 353  | मूलग्गामे तिण्णि उ     |
| मिच्छापडिवत्तीए           | २६४८         |      | मूलतिचारेहितो          |
| मिल्लक्खूऽव्यत्तभासी      | ५७२५         |      | मूलव्वयातिचारा         |
| मिहिलाएं लिच्छघरे         | ४६००         |      | मूल छेदो छग्गुरु       |
| मीसाग्रो ग्रोदइय          | ६३०२         |      | मूल तु पडिनकते         |
| मुइग-उवयी-मक्कोडगा        | २६१          |      | मूल दससु ग्रसुद्धे सु  |
| मुइगमादी-एगरग             | २८३          |      | मूल सएज्भएसु           |
| मुक्कघुरा सपागडकिच्चे     | ४३७१         | ४४४४ | 11                     |
| मुक्को व मोइग्रो वा       | ३६६२         |      | मूलादिवेदग्रो खलु      |
| मुक्को व मोइतो वा         | ३७१७         |      | मूलुत्तर पडिसेवगा      |
|                           | ३६६९         |      | मूलुत्तरे चतुभगो       |
| मुक्को व मोतिस्रो वा      | ३६=०         |      | मूले रुद ग्रकण्णा      |
| मुच्छातिरित्त पचमे        | ६३२१         |      | मूसादि महाकाय          |
| मुच्छा विसूइगा वा         | १७३३         |      | मेच्छभयघोसगागिवे       |
| मुग्गिसुव्वयतवासी         | ३९६४         |      | मेहा घारण इदिय         |
| मुदिते मुद्धभिसित्तो      | २४६८         | ६३८२ | मेहावि गीयवत्ती        |
| मुय णिब्विसते णट्ठुट्ठिते | १२४१         |      | मेहुणभावो तब्भावसेवर्ण |
| मुरियादी ग्राणाए          | ४१३७         | २४८७ | मेहुणसकमसके            |
| मुह-एायगा-चलगा-दता        | 332          |      | मेहुण्ण पि य तिविध     |
| मुहपोत्तिय-रयहरखे         | १४२५         |      | मेहुण्एा पि य तिविह    |
| मुहकोरण समगाट्टा          | ४६६६         |      | मोक्खपसाहणहेउ          |
| मुह्णतगस्स गह्णे          | ३६८४         | 0338 | मोत्तु गिलाणकिच्च      |
| मुहपोत्ति-गिसेज्जाए       | २१८८         |      | मोत्तु पुराग्ग-भावित   |
| मुहमादि-वीणिया खलु        | २०१३         |      | मोत्त्र्ग एत्थ एकक     |
| मुडच धरेमारो              | ६२६=         |      | मोत्तूग एवरि वुड्ढ     |
| मूइगमाति-खइते             | २१८६         |      | मोत्तूरा वेदमूढ        |
| मूगा विसति गििति व        | 1,800        | ३४५५ | मोयगभत्तमलद्           |
| मूढेसु सम्मद्दो           | २१७४         |      | मोरिएविकयदीरगार        |
| मूढो य दिसज्भयगो          | ६१३७         |      | मोरी नउली विराली       |
| मूलगिहमसबद्धा             | २४६०         |      | मोल्लजुत पुरा तिविध    |
| मूलगुग उत्तरगुगा          | € X ₹ 0      |      | मोह-तिगिच्छा खमण       |
| मूलगुण उत्तरगुणे          | 3307<br>2366 |      | मोहोदय ग्रगुवसमे       |
| 11                        | ४३६६         |      | "                      |

|                        | र            |              | राना दोसा मोहा       |
|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| रक्त्वम-पिसाय-तेणाइएसु | ३३१७         |              | रागेगा व दोसेगा व    |
| रवलाभूसणहेउ            | १७०          |              | "                    |
| रिक्खज्जित वा पथो      | ४७६६         | २७७४         | रागेतर गुरुलहुगा     |
| रज्जूमादि ग्रिछिण्ग    | ६३०१         |              | रातिशिम्रो उस्सारे   |
| रज्जू वेहो वधो         | ४२६९         |              | रातिग्यिगारवेण       |
| रज्जे देसे गामे        | २८३७         | ५५७१         | रातिणिय सारिग्रतरण   |
| रण्गा कोकगागामच्चा     | ३८५६         |              | रातो व दिवसतो वा     |
| रण्णो ग्रोरोहातिसु     | ३६६३         |              | रायगिहे गुरासिलए     |
| रण्णो जवबूहिणिया       | २५५६         |              | रायदुट्ट-भए वा       |
| रण्गो दुवारमादी        | २५२६         |              | रायदुट्टभएसू         |
| रण्गो पत्तेग वा        | २४८१         |              | "                    |
| रण्गो महाभिसेगे        | २५६७         |              | रायमरणम्मि कुल-घर    |
| रण्गो य इत्थिया खलु    | ४१६५         | २५१३         | राया इव तित्थकरो     |
| रत्तुक्कडाम्रो इत्थी   | ६११०         |              | राया उ जिंह उसिते    |
| रमिएाज्जभिवल गामो      | ४२५४         | ३३३५         | राया कु थू सप्पे     |
| रय-खोल्लमादिसु मही     | १९७४         | * * * * *    | रायाऽमच्च पुरोहिय    |
| रयगाइ चतुव्वीस         | १०३१         |              | रायाऽमच्चे सेट्टी    |
| रयत्ताग्णपत्तवधे       | <b>२</b> =१  |              | राया रायसुही वा      |
| रयत्तागुपमाण           | ५७६१         | <b>३</b> ८७२ |                      |
| रयमाइ मच्छि विच्छ य    | ४१४          | 1001         | <i>n</i>             |
| रयहरखेखोल्लेण          | ३२२८         | ४२५३         | "<br>राया रायागो वा  |
| रसगधा तहि तुल्ला       | 8833         | १०५०         | रायादि-गाहणट्टा      |
| रसगिद्धो य थलीए        | ५५२६         | ५४२८         | रासित्तिःः गाहा      |
| रसगेहि ग्रधिक्खाए      | <b>१११</b> ६ | 4079         | रोहे उ श्रद्वमासे    |
| रसगेही पडिवद्धे        | ४७८६         |              | रिक्खस्म वा वि दोसो  |
| रसालमवि दुग्गधि        | १११३         |              | रीयाति अगुवयोगो      |
| रहवीरपुर नगर           | ५६०६         |              | रीयादसोधि रत्ति      |
| रह-हित्य-जागा-तुरगे    | ३०१४         | १६१६         | रुक्खविलग्गो रुधितो  |
| रवण किसि वाणिज्ज       | ४६६२         | • • • •      | रुद्धे वोच्छिण्गो वा |
| ,,,                    | ४६५४         |              | रूवस्सेव सरिसय       |
| राईगा दोण्ह भडगा       | ३३८८         | 3958         | रूव ग्राभरणविहि      |
| राईभत्ते चउब्विहे      | ४१२          |              |                      |
| रागिंग सर्जामवरा       | <i>چ</i> ہ ک |              | "<br>रूव ग्राभरणविही |
| रागद्दोसविउत्तो        | ६६८६         |              | रूवे रूवसहगते        |
| रागद्दोसिवमुक्को       | ५६५=         | ३०६६         | रोगेगा व वाहीगा व    |
| रागद्दोसागुगता         | ३६३          | ११४३         | रोसेण पडिणिवेसेण वा  |
| रागद्दोसुप्पत्ती       | १२७          |              | रोहे उ ग्रहुमासे     |
|                        | 1            |              | -                    |

|                          | ल           |              | लाला तया विसे वा           |
|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| लक्खगादूसि उवघायपडग      | 3450        |              | लिक्खत-ग्गिज्जमागो         |
| लज्जाए गोरवेएा व         | ६५१         |              | लिंगट्ट भिवल सीते          |
| लत्तगपहे य खलुते         | ४२३४        | ५६४४         | लिगत्यमादियाण              |
| लद्ध्रा ग्रण्यावत्थे     | ५०१४        | ६१४          | लिगत्थस्स तु वज्जो         |
| लद्वूरा रावे इतरे        | 3784        | ४२७०         | लिगत्येसु अकप्प            |
| लडू ए। मारगुसत्त         | १७१=        | ३७४०         | लिगम्मि य चउभगो            |
| लद्यु एा शिवेरेती        | 333         | 1000         | लिगेएा कालियाए             |
| लद्धे तीरित कज्ज         | १३८४        | ४६४५         | लिगेएा चेव किढिया          |
| लहुम्रो उ उवेहाए         | २७८०        | 3335         | लिगेरा पिसितगहरो           |
| लहुस्रो गुरुस्रो मासो    | 3835        | ४५४४         | लिगेण लिगिगीए              |
| लहुग्रो य दोसु दोसु ग्र  | १०६         | 2,400        | लित्यारण दवेण              |
| लहुग्रो य दोसु य         | १०५         |              | लिवि भासा ग्रत्येगा व      |
| लहुन्रो य होइ मासो       | ३७ <i>२</i> | ४६५५         | <b>लुद्धस्सऽव्भतर</b> ग्रो |
| लहुम्रो लहुगा गुरुगा     | १८२०        | £970         | लेवकडे वोसट्टे             |
| लहुम्रो लहुया गुरुगा     | ६६३         | <b>६१२</b> ० | लेवाडमगाभोगा               |
| लहुस्रो लहुया दुपडादिएसु | 383         | ३८४२         | लेवाडहत्यछिक्केगा          |
| लहुगा ग्रस्पुग्गहम्मी    | ४७५८        | 803          | लेवेहि तीहि पूर्ति         |
| "                        | ४२६९        | ३३४८         | लोइय-लोउत्तरिय             |
| ,,                       | ४२५०        | ,,           | लोइयववहारेसू               |
| लहुगा तीसु परित्तो       | ४६०५        | १०४१         | लोउत्तरम्मि ठविता          |
| लहुगा य गिरालवे          | ४७३५        | 500          | लोए वि होति गरहा           |
| लहुगा य दोसु दोसु य      | ४७२२        | 5            | लोग हवइ दुगु छा            |
| लहु गुरु लहुया गुरुगा    | ५६४         |              | लोकासुग्गहकारीसु           |
| लहुगो गुरुगो गुरुगो      | १०७         |              | लोगच्छेरयभूय               |
| लहुगो य होइ मासो         | २२४६        |              | लोगविरुद्ध दुपरिच्चयो      |
| लहुगो लहुगा गुरुगा       | ३२०         |              | लोगे जह माता ऊ             |
| लहुगो वजगाभेदे           | १५          |              | लोगे वि य परिवास्रो        |
| लहुताल्हादीजग्गय         | ६३६१        |              |                            |
| लहुयादी वावारिते         | <b>= </b>   | ६१०=         | लोगा व गिलागाद्वा          |
| लहुया लहुग्रो सुद्धो     | ६६३३        |              | लोभे एसएाघातो              |
| लाउयदारुयपाते            | ६५४         |              |                            |
| लाउयदारुयपादे            | ७२६         |              | लोभे य ग्राभियोगे          |
| n                        | ४७३         |              | लोयस्सऽसाुग्गहकरा          |
| लाभालाभपरिच्छा           | ६७८         |              | लोलित मही य बूली           |
| "                        | ६५४         |              | लोलती छग-मुत्ते            |
| लाभालाभ-सुह-दुक्ख        | २६८७        |              | लोवए पवए जोहे              |
| लाभालाभ <b>सु</b> हदुह   | ४२६१        |              |                            |
| लाभित नितो पुट्ठो        | ४५१६        |              | वइगा ग्रयोग-योगी           |
|                          |             |              |                            |

| वइगाति भिक्खु भावित   | ४५५            |             | 23                           |
|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------|
| वइयासु व पल्लीसु व    | २३६४           | ४८०२        | वत्थव्व पउगा जायगा           |
| वनकतजोगि तिच्छ इ      | ३०५६           | १९५५        | वत्थ छिदिस्सामि ति           |
| वक्कतजोिए। थडिल       | ४८५५           | 233         | वत्थ वा पाद वा               |
| वक्केहि य सत्थेहि य   | ४१२१           |             | वत्थ वा पाय वा               |
| वच्चिस गाह वच्चे      | ३०४            | ६०७२        | वत्थ सिव्विस्सामी            |
| वच्चह एग दव्व         | ३१६            |             | वत्थादिमपस्सतो               |
| वच्चतस्स य भेदा       | ४७३३           | <i>७२०३</i> | वित्थिणिरोहे ग्रभिवड्डमार्णे |
| वच्चतो वि य दुविहो    | <b>ኧ</b> ጹ≃ \$ | ४३८६        | वत्थु वियाग्तिङगं            |
| वच्चामि वच्चमारो      | २८४८           |             | वत्थेगा व पाएगा व            |
| वच्छल्ले ग्रसितमु डो  | ०३४            |             | वप्पाई ठागा खलु              |
| वट्टति तु समुद्देसो   | ३०६            | ६०७४        | वप्पादी जा विह लोइयादि       |
| वट्ट ति ग्रपरितती     | 3375           |             | वमगा-विरेगादीहि              |
| वट्ट समचउरस           | <b>48</b> 3    | ४०२२        | वमगा-विरेयगामानी             |
|                       | ५८४६           | "           | वमरा विरेयगा वा              |
| ''<br>वडपादवउम्मूलगा  | ५६५            | ,,          | 71                           |
| वरागयपाटरा कु डिय     | २१६            |             | वय-गड-थुल्ल-तरापुय           |
| वण्गाड्ढ-वण्गकसिगा    | ६१६            | ३८४१        | वयसथवसतेण                    |
| वणसडसरे जल थल         | २७=६           | २७०७        | वरतर मए सि भिएतो             |
| विणिउन्व साहु रयगा    | २ <i>६</i> ६४  | (000        | वरिसघरट्ठागादी               |
| विश्वय महिलामूढ       | 3335           |             | वरिसा गिसासु रीयति           |
| विश्या श सचरती        | ३२२६           | ४२५१        | वरिसेज्ज मा हु छण्णे         |
| वण्णमविवण्णकर्गो      | ४६३८           |             | वलय वलयायममारगो              |
| वण्गविवच्चास पुगा     | ४६३३           |             | वसघी गा एरिसा खलु            |
| वण्ग-सर-रूव मेहा      | ४३३१           |             | वसधी य ग्रसज्भाए             |
| वण्णेसाय गधेसाय       | १११२           |             | वसधी य ग्रसंबद्धा            |
| वितयादि मखमादी        | ४४७७           |             | वसघीपूर्तिय पुरा             |
| वत्तगा सधगा चेव       | ६३६१           |             | वसभा सीहेसु मिगेसु           |
| वत्तिम जो गमो खलु     | २७५४           | ४४६४        | वसभे छग्गुरुगाई              |
| n                     | ५५६०           |             | वसही स्राधाकम्म              |
| वत्तवग्रो उ ग्रगीग्रो | ४५५३           | ४४८३        | वसहीए दोसेण                  |
| 17                    | २७४५           |             | वसही दुल्लभताए               |
| वत्तस्स वि दायव्वो    | ५४५३           | "<br>४३८८   | वसहीर <del>व</del> खग्गवग्गा |
| वत्ते खलु गीयत्थे     | २७३७           | ५४७५        | वसिकरण-सुत्तगस्सा            |
| 11                    | ५५७५           |             | वसुम ति व वसिम ति व          |
| वत्यत्या वसमागो       | ६०२८           | 27          | वहण तु गिलाग्गस्सा           |
| वत्यम्मि गोिगितम्मी   | ४०४४           | २७६५        | वहवंघरा उद्दवण               |
| वन्यव्वजयण्पत्ता      | 38/35          | ,           | "                            |
|                       | 1.5/1.5        |             | ••                           |

## मभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| वका उ एा साहती        | २६५२ | ५३५=  | वासावासविहारे           |
|-----------------------|------|-------|-------------------------|
| वजग्मभिदमाग्गो        | 38   |       | वासासु ग्रपडिसाडी       |
| वदिय प्णामिय अजलि     | २१०३ |       | वासासु व तिण्णि दिसा    |
| वसग कडगोक्कपग         | २०४७ | ५५३   | वासासु वि गेण्हती       |
| वाउल्लादीकरगो         | १६१  |       | वासासू दगवीिएाय         |
| वाए पराजिस्रो सो      | ५६०६ |       | वासेण णदीपूरेण          |
| वाएतस्स परिजित        | ६२३२ |       | वाहि-िणदागा-विकारे      |
| वाग्रोदएहि राई        | ३१८८ |       | विउसग्ग जोग सघाडए       |
| वाघाते असिवाती        | १०६३ |       | विउसग्गो जाग्रगहा       |
| वाघाते ततिस्रो सि     | ६१२६ |       | ,,                      |
| वाघातो सज्भाए         | २५०७ |       | विकडुभमगग्गे दीह        |
| वाणतरिय जहण्ण         | ४११७ | २४६८  | विगतिमणुट्टा भु जति     |
| वात खलु वात कटग       | ५६४७ | ३०५५  | विगति विगतिब्भीस्रो     |
| वातातवपरितावगा        | ३०१५ | १६१5  | विगति विगतीभीतो         |
| वादपरायग्रकुविया      | ५५२७ | • - • | विगतीए गहगामिम वि       |
| वाद जप्प वितड         | २१३० |       | विगतीकयागुबधो           |
| वादो जप्प वितडा       | २१२६ |       | विगयमिम कोउहल्ले        |
| वायस पडिपुच्छस        | 2088 |       | विग्गहगते य सिद्धे      |
| वायाए एामोक्कारो      | ४३७२ | ४५४५  | विग्गहमगुष्पवेसिय       |
| वायाए हत्थेहि         | २७५४ | २७०५  | विच्चामेलण सुत्ते       |
| वायामवग्गसादी         | ४६४  |       | विच्छु य सप्पे मूसग     |
| वायायवेहि सूसति       | ४३६४ |       | विज्ज-दवियट्ठाए         |
| वारगसारिंग ग्रण्णावएस | ३२६  |       | विज्जस्स य पुष्फादी     |
| ारत्तग पव्वज्जा       | ५८६० | ४०६६  | विज्जा-ग्रोरस्सवली      |
| ारस य चउव्वीसा        | २१३४ |       | विज्जा-तवप्पभाव         |
| ारेइ एस एय            | २७६५ | २७१७  | विज्जा-मत-ग्गिमित्ते    |
| ाले तेगो तह सावए      | ४६४३ | 3808  | विज्जाए मतेएा व         |
| ावारे काल घरो         | ३७२३ |       | विज्जादसती भोयादि       |
| ास उडु ग्रहालदे       | 2850 |       | विज्जादीहि गवेसरग       |
| n                     | 7848 |       | विज्जा मत-परूवण         |
| ास-सिसिरेसु वातो      | २४१  |       | 11                      |
| वासत्तागाऽऽवरिया      | ६०५४ |       | विशाउत्तभड भडगा         |
| वास न उवरमती          | ३१६० |       | वितिगिच्छ ग्रव्भसथड     |
| वासाखेत्तालभे         | ३१४६ |       | वित्यारायामेण           |
| वासारा एगतर           | १२७८ |       | "                       |
| वासाए। एस कप्पो       | 3588 | ४२६६  | विदु कुच्छत्ति व मण्णति |
| वासादिसु वा ठाग्रोसि  | ३७६३ |       | विद्धसरा छावरा ेज्यो य  |
| वासा पयरग्गहरो        | ११६७ |       | विविपरिहरांगे           |
|                       |      |       |                         |

|                         |             |      | 2-2-6                   |
|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| विघुवरा णत कुसादी       | 30%         |      | वीयारे वहि गुरुगा       |
| विपुलकुले ग्रत्थि वालो  | ३५३८        |      | वीरल्लसउरिंग वित्तामिय  |
| विपुल च ग्रण्णपारण      | १८६०        |      | वीरवरस्स भगवतो          |
| विष्परिएतिम भावे        | १२५७        |      | वीसज्जिता य तेण         |
| विष्परिरामेव सण्णी      | ३७३३        |      | वीसऽद्वारस लहु गुम      |
| विप्परिणामगसेहे         | २७१३        |      | वीसत्थादी दोसा          |
| विमलीकतऽम्ह चक्खू       | 3808        |      | वीसत्था य गिलागा        |
| विम्हावणा तु दुविधा     | ३३३७        |      | वीसरसद्दरवते            |
| वियडत्तो छक्काए         | ६०३३        |      | वीस तु ग्राउलेहा        |
| वियडत्तस्स उ वाहि       | ६०४०        |      | 3                       |
| वियड गिण्हइ वियरित      | १३१         |      | ''<br>वीस वीस भडी       |
| वियग्।ऽभिधारग्। वाते    | ३७५८        |      |                         |
| विरए य ग्रविरए वा       | ४०४४        |      | वीसाए ग्रहमास           |
| विरतिसहाव चरण           | ४७६४        | ४६३  | वीसाए तू वीस            |
| विरहालभे सूल            | ३५८         |      | वीसा दो वाससया          |
| विरहे उ मठायत           | २६५७        |      | वीसा य सय परायालीसा     |
| विरूवरूवादि ठागा        | 3888        |      | वीसु उवस्सते वा         |
| विलउलए य जायइ           | ३४६५        | २६१५ | वीसु दिण्णे पुच्छा      |
| विलियति ग्रारुभते       | ४६४६        |      | वीसु भूग्रो राया        |
| विवरीय दव्वकहरो         | 788         |      | <b>वुग्गह</b> डडियमादी  |
| विसकु भ सेय मते         | २०४         |      | <b>बुग्गह्</b> वक्कताण  |
| विसगरमादी लोए           | १८०६        |      | वुत्त दव्वावात          |
| विसमा ग्रारोवणाए        | ६४६२        |      | वुत्त वत्थगाहरा         |
| विसय कलहेतर वा          | २२५७        |      | <b>बुसिरातियाग</b> णातो |
| विसुग्रावगासुक्कवगा     | 587         |      | वुसि सविग्गो भिगतो      |
| विहमद्धाण भिएत          | ४६३४        |      | वेउन्वियलद्धी वा        |
| विहरण वायण ग्रावामगाण   | ४३३६        | •    | वेकच्छिता तु पट्टो      |
| विहि-ग्रविहीभिण्एम्मी   | 8603        | 3809 | वेजस्स पुन्वभिग्य       |
| विहिंगिगगतादि           | 2,808       |      | वेज्जस्स व दव्वस्स व    |
| विहिणिगगतो तु जिततु     | 388         |      | वेज्ज गा चेव पुच्छह     |
| विहिवधो वि ग् कप्पति    | ७४०         |      | वेज्जेट्टग एगदुगादि     |
| विहिभिण्णम्मि गा कप्पति | ४६२०        | १०५७ | वेज्जे पुच्छएा जयगा     |
| विहिसुत्ते जो उ गमो     | ३१२३        |      | वेण्टियगहिंगविदेवे      |
| वीमसा पडिणीता           | ५१४६        | २४६६ | वेयावच्चस्सट्टा         |
| वीमसा पडिग्गीयहुया      | 1 588       | ४३४६ | वेयावच्चे ग्रग्लो       |
| वीयरग समीवाराम          | ४०७४        |      | वेयावच्चे तिविहे        |
| वीयार-गोयरे येरसजुत्रो  | <b>३६१३</b> | ५१५० | वेरग्गकर ज वा वि        |
| वीयारभूमि श्रसती        | - 4E-3      | •    | वेरगाकहा विसयागा        |
| वीवारभणि-नेतन 📝         |             |      | वेरग्गितो विवित्तो य    |
|                         |             |      |                         |

## सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| वेर जत्य उ रज्जे         | ३३६०                                  | २७६० | सगरामिम पच राइदियाइ              |
|--------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|
| वेलातिक्कमपत्ता          | १०६०                                  |      | "                                |
| वेलुमग्रो वेत्तमग्रो     | <b>530</b>                            |      | सगणिच्चया स-सिस्सिणि             |
| वेलुमयी लोहमयी           | ७१५                                   |      | सगदेस परदेस विदेसे               |
| वेवग्गि पगु वडभ          | ३६४६                                  |      | सग-पायम्मि य रातो                |
| वेहाणस ग्रोहागो          | 3080                                  | १६५५ | सगला-ऽसगलाइन्ने                  |
| वेहारुगासा मण्सो         | ४५३१                                  |      | सगुरुकुल सदेसे वा                |
| वोच्चत्थे चउलहुया        | ३०१०                                  | १६१३ | सग्गहिएव्बुड एव                  |
| वोच्छिण्एमडवे            | ४२२                                   |      | सग्गाम-परग्गामे                  |
| वोच्छण्एम्मि मडवे        | ३८००                                  |      | 11                               |
| वोच्छेदे तस्सेव उ        | ६०५८                                  |      | "                                |
| वोसट्टकायग्रसिवे         | ४२६६                                  |      | ,,,                              |
| ,,                       | ४२७१                                  |      | सग्गामे सउवस्सए                  |
| ,,                       | ४२७४                                  |      | सचित्त-णतर-परपरे य               |
| "                        | ४२७७                                  |      | सचित्रोग उ धुवगो                 |
| ं<br>वोसट्ठ पि हु कप्पति | ४६६६                                  |      | सचित्ते लहुमादी                  |
| 11                       | ५ ५७ ३                                |      | सच्चित्तखद्धकारग                 |
|                          |                                       |      | सच्चित्तऽचित्तमीसो               |
|                          | स                                     |      | सच्चित्तमीस ग्रगगी               |
| सइ लाभिम ग्रिणियता       | १३४१                                  |      | सिचतामीसएसु<br>सिचतामीसगे वा     |
| सउग्ग-पाय-सरिच्छा        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      | सचिता-रुवसमूल                    |
| सउगी उक्कडवेदो           | 8388                                  |      | सम्बरा-रनसमूल<br>सचित्त-रुनसमूले |
| सयरीए पणपण्णा            | ६४७८                                  |      |                                  |
| सकडक्खपेहरा बाल-         | २३३७                                  |      | <i>n</i>                         |
| सकड इह समभोम्मे          | ४८५७                                  |      | "                                |
| सकल-प्पमाग्ग-वण्ण        | <b>E</b> \$3                          |      | सच्चिता ग्रिचिता                 |
| स किमवि कातूणऽववा        | २०५३                                  |      | 11                               |
| सकि भजएम्मि लहुम्रो      | ខគ១៩                                  |      | सच्चित्तावफलेहि                  |
| सक्कमहादीएसु             | १६०८                                  |      | "                                |
| सक्कयमत्ताविदू           | १७                                    |      | सच्चित्ता वा ग्रव                |
| सक्कर-घय-गुलमीसा         | ४६८४                                  | ₹30₹ | सच्चित्ताति हरति ए।              |
| सक्का ग्रपसत्थाण         | ३३२८                                  |      | सच्चित्तादि हरति गो              |
| सक्खेते जइ ए लब्भित      | ४१७२                                  |      | सचितादी तिविध                    |
| सक्षेत्रे परखेता         | ३२६०                                  | ४२६० | सच्चित्तादी दव्वे                |
| सक्खेत्रो सजवस्सए        | १२०५                                  |      | "                                |
| सग-जवणादि विरूवा         | ४७२७                                  |      | सच्चितो ग्रन्चिते                |
| सगरामिम रात्थि पुच्छा    | ६५८६                                  |      | "                                |
| "                        | २=७२                                  |      | सच्छदमिएदिट्टे                   |
|                          |                                       |      |                                  |

|                                |                   |                 | नामी माणाता ता        |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| सच्छद परिण्णत्ता               | ४५५६              |                 | सण्णी सण्णाता वा      |
| सच्छदेगा उ एक्क                | ५७१४              |                 | सण्णीसु ग्रसण्णीसु    |
| सच्छदेगा य गमण                 | ५७११              | \$ <b>?</b> ? ₹ | सण्गीसु पढमवग्गे      |
| सच्छदेगा सय वा                 | ५७१२              |                 | सण्डे करेति थुल्ल     |
| सजियपतिद्विए लहुम्रो           | ४७६६              | 303             | सति कालद्ध गानु       |
| सज्जग्गह्णातीत                 | ३३६१              | २७६१            | सति कालफेडगो          |
| सन्भाएगा गु खिण्गो             | १६६३              | ३७१६            | सित कोउएए। दोण्ह वि   |
| सज्भाए पलिमयो                  | १२२२              |                 | सति दो तिसिय ग्रमादी  |
| सज्भाए वाघाम्रो                | १६७६              | ३७०३            | सतुसा सचेतएा वि य     |
| सज्भायट्ठा दप्पेगा             | ३२५६              | ४२७६            | सत्तचउक्का उग्घाइयाग  |
| सज्भायमचितेता                  | ६१२६              |                 | "                     |
| सज्भायमातिएहि                  | २८१३              | 300%            | सत्त तु वासासु भवे    |
| सज्भायवज्जमसिवे                | ६०७३              |                 | सत्त दिवसे ठवेत्ता    |
| सन्भाय काऊण                    | १२७१              |                 | 11                    |
| सज्भा-लेवग्ग-सिव्वग्ग          | ४१६३              | ४२८४            | सत्त य मासा उग्घाइयार |
| सद्वागागुग केई                 | ६६२६              |                 | सत्तद्वगमुक्कोसो      |
| सट्टागो ग्रगुकपा               | १६७५              | 3035            | सत्तद्वि गावखत्ते     |
| सडित-पडितागा करगा              | २०२१              |                 | सत्तण्ह वसगागा        |
| 11                             | २०५४              |                 | सत्तरत्त तवो होइ      |
| ,,,<br>सड्डि गिही ग्रण्णतित्थी | १४४३              |                 | सत्तरत्त तवो होति     |
| सड्ढी गिहि ग्रण्णतित्थी        | १०७४              |                 | 11                    |
| सङ्ढेहि वा वि भिग्ता           | १२०३              | ३५८३            | सत्तसया चोयाला        |
| सगामाई वागविही                 | ७६१               |                 | सत्त ग्रदीगता खलु     |
| सग्रसत्तरसा धण्या              | ४६५६              |                 | सत्तारस पण्णारस       |
| सिंगसेज्जो व गतो पुरा          | २१२६              |                 | सत्तेया दिट्ठीग्रो    |
| सण्णातगा वि उज्जुत्तरोग्       | २६७८              | ४३५४            |                       |
| सण्णातिगहे ऋण्णो               | १२६३              |                 | सत्थपरिण्णा उक्कमे    |
| सण्णातगे वि तध चेव             | १२६१              |                 | सत्थपरिण्णा उक्कमो    |
| सण्णाततेहि एीते                | १३३६              |                 | सत्थवाहादि ठागा       |
| सण्णातपल्लि गोहिएा             | ५५५               |                 | सत्थहताऽऽसति          |
| सण्णातसखडीसू                   | १२१३              |                 | सत्य च सत्थवाह        |
| सण्णायग ग्रागमणे               | ₹880              |                 | सत्थाए ग्रइमुत्तो     |
| सण्णा सिंगगमादी                | २४७               |                 | सत्थाए पुव्विपता      |
| सण्णिधसण्णिचयातो               | २४६२              |                 | मत्थाहऽहुगगुणिता      |
| सण्णिहित जह स-जिय              | २२०६              |                 | सत्थे ति पचभेदा       |
| सण्णिहिय-भिद्यासु              | २२२४              |                 | सत्थे वि वच्चमारो     |
| सण्णिहिय जह सजिय               | २२१२ <sup>\</sup> | \               | सद्दम्मि हत्यवत्थादिए |
| 12                             | २२२०              |                 | सद्हरणा खलु मूल       |
|                                |                   |                 |                       |

## मभाष्यचूिंग निशीयसूत्र

| ሂሂ३० | ५४३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | समगुण्गेमु विदेस                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ४१६  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सम्रोग समिण सावग                            |
| २४१५ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समगोहि य अभगातो                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समणो उ वर्णे व भगदले                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समत ति होति चरण                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समवायाई तु पदा                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समवायादि ठाणा                               |
|      | ५१८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नमारो वुड्ढवासी                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ममि-चिचिशियादीग्                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समितीरा य गुत्तीरा य                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समिती पयाररूवा                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समितीसु य गुत्तीसु य                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समितो नियमा गुत्तो                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समुच्छति तर्हि वा                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समुदाण पारियाण व                            |
|      | 3220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | समुदारा पथो वा                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समुदारिंग ग्रोयणो                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सम्मज्जग् वरिसीयग                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सम्ममसम्मा किरिया                           |
|      | €30E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सम्मेयर सम्म दुहा                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सम्मेलो घडा भोज्ज                           |
|      | ३२६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सयकरेो चजलहुया                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सयगुरासहस्सपाग                              |
|      | ३२८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सयरो तस्म सरिसग्रो                          |
| 3832 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सयमेव कोइ साहति                             |
| ५१६= |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सयमेव छेदणम्मी                              |
| ३७५७ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सयमेव दिट्ठपाढ्ी                            |
| ४६६८ | ७०७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सयमेव य ग्रवहारो                            |
| २१०० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मयसिन्वग्मिम विद्धे                         |
| ३०१६ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सय चेव चिर वासो                             |
| १७३० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सरतिसिगा वा विष्पिय                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सरिकप्पे सरिच्छदे                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मरिकप्पे मरिखदे                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मरिसावराहद डो                               |
|      | 0 - 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मरीरमुज्भय जेगा                             |
|      | १८६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सरीरे जवकरण्मिय                             |
|      | 22-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नविकारो मोहुद्दीरएा।<br>सविगार श्रमज्भत्ये  |
| 1606 | 7603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तानगार अगरकाष                               |
|      | X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X | X X E B B C E B C B C B C B C B C B C B C B |

|                         |      |      | 36 36                   |
|-------------------------|------|------|-------------------------|
| सविगारो मोहुद्दीरएग     | २२६३ |      | सव्वेसि तेसि ग्रागा     |
| "                       | २२९६ |      | सब्वेसि सजयागा          |
| 11                      | 3355 |      | सन्वेसि ग्रविसिट्टा     |
| सन्वत्थ पुच्छिणिज्जो    | ११९५ | १७५  | सव्वेसु वि गहिएसु       |
| सन्वत्थ वि ग्रायरिग्रो  | ६०२३ | 3४६४ | सस-एलासाढ्              |
| सन्वत्थ वि सट्टाग्      | ६६३८ |      | ससिंगिद्ध दुहाकम्मे     |
| n                       | ६६३६ |      | ससिंगिद्ध बीयघट्टे      |
| सव्वपदागाभोगा           | ३६३  |      | ससिंगद्ध-सुहुम          |
| सन्वमसन्वरतिगुत्रो      | २०६  |      | ससिंग्छे उदउल्ले        |
| सन्विम्म उ चउलहुगा      | २०३३ | १६८० | ससरक्खाइहत्थ पथे        |
| सन्विम्म तु सुयगागो     | ३३०४ |      | ससहायग्रवत्तेगा         |
| सन्वस्स छड्डुग् विगिचगा | २६१६ | ५५१३ | ससिगिद्धमादि ग्रहिय     |
| सव्वस्स पुच्छिगाज्जा    | २४२२ |      | सिसिंगिद्धमादि सिण्हो-  |
| सव्वस्स वि कातव्व       | 4450 | ४४२४ | सहजेगागतूगा व           |
| सव्वसहप्पभावातो         | 3838 |      | सहसा व पमादेगा          |
| सन्व नेय चउहा           | ४५२१ | ६६२  | सहसुप्पइयम्मि जरे       |
| सव्व पि य त दुविह       | ४७०७ |      | सहिएादी वत्था खलु       |
| सव्व भोच्चा कोई         | ३८६५ |      | सकप्पुट्टियपदिभदरो      |
| सव्व भोच्चा कोती        | ४३३६ |      | सकप्पे पदिभदगा          |
| सव्विगया उ सेज्जा       | १२१७ |      | सकप्पो सरभो             |
| सव्वाम्रो ग्रज्जातो     | ₹88= |      | संकम-करगो य तहा         |
| सव्वागमाइयाग            | 3858 |      | सकम जूवे ग्रचले         |
| सव्वाणि पचगो तद्दिण     | ४०७५ | १८३५ | सकमथले य गो थले         |
| सन्वासि ठवएाएा          | ६४७४ |      | सकमतो ग्रण्णगरा         |
| "                       | ६४८३ |      | सकलदीवे वत्ती           |
| सन्वाहि व लद्धीहि       | ३९१६ |      | सका सागारहे             |
| सन्वे गागपदोसादिएसु     | ३३२६ |      | सकुचित तरुण ग्रातप्पमाण |
| सब्वे वा गीयत्था        | ४०१८ | ६१८  | सख-तिशिसागुलुचंदशाइ     |
| सब्वे वि खलु गिहत्या    | ४६६० |      | सखडिगमणे वितितो         |
| "                       | ४६=२ |      | सखडिमभिधारेता           |
| सव्वे वि तत्थ रु भति    | १३८३ |      | संखुण्एातो तवस्सी       |
| सब्वे वि दिट्ठरूवे      | १२७० |      | सखेज्जजीविता खलु        |
| सब्वे वि पदे सेहो       | २४५  |      | सखे सिंगे करतल          |
| सब्बे वि य पच्छिता      | ३३४३ |      | सगामदुगपरूवरा           |
| सब्वे वि लोहपादा        | ४०४३ |      | सगामे साहसितो           |
| सब्वे समणा समणी         | २६७४ | ४३५० | सघट्टगा तु वाते         |
| सब्वे सञ्बद्धाते        | ३६१५ |      | सघट्टणा य घट्टण         |
| सब्वेसि एगचरण           | ५४२८ |      | सघट्टगा य सिचग          |
|                         |      | 1    |                         |
|                         |      |      |                         |

| सघट्टणादिएसु          | २१५        |      | सजमठागाण कडगागा                  |
|-----------------------|------------|------|----------------------------------|
| सघट्टे मासादी         | १८५        |      | सजमतो छक्काया                    |
| सघयराधितीजुत्तो       | 3838       |      | सजमदेहविरुद्ध                    |
| सघयण जह सगड           | ६५१६       |      | सजम-महातलागस्स                   |
| सघयगोगा तु जुत्तो     | <b>द</b> ३ |      | सजमविग्घकरे वा                   |
| सघयगो सपण्गा          | ৩=         |      | "                                |
| सघस्स पुरिम-पच्छिम    | २६६७       | ४३४३ | ,,                               |
| सघस्सायरियस्स         | ४५४        |      | <br>सजम-विराहगाए                 |
| सघ समुद्दिसित्ता      | २६६८       | ४३४४ | सजयगरो गिहिगरो                   |
| सघाडएँ पविट्ठे        | ४०६१       | 7580 | सजय-गिहि-तदुभयभद्दगा             |
| सघाडगा उ जाव तु       | ६५६७       |      | सजयगुरू तदिहवो                   |
| "                     | ६५६८       |      | सजयपदोसगहवति                     |
| सघाडगा उ जाव          | १८८८       |      | सजयपरे गिहिपरे                   |
| सघाडगा उ जो वा        | २८८३       |      |                                  |
| सघाडगाम्रो जाव उ      | २८८२       | 3322 | सजयभद्दगमुक्के<br>सजयभद्दा तेएा। |
| सघाडगासुवद्धा         | ३६४३       |      | सजोए रणमादी                      |
| सघाडणा य परिसाडणा     | १८०४       |      | सजोगदिट्टपाढी                    |
| सघाडमादिकधरो          | ५८३        | ४६३६ | सजोय-विधि-विभागे                 |
| सघाड दाऊग             | २०५०       |      |                                  |
| सघाडिग्रो चउरो        | ४०२६       |      | सभागतम्मि कलहो                   |
| सघाडेगो ठवगा          | ४१७३       | ५२६२ | सभागतम्म रविगत                   |
| सघातरा। य पडिसाडरा।   | १८०२       |      | सभा राती भिणता                   |
| सघातिएतरो वा          | १४०८       | 8085 | सठावरा निपराता                   |
| सचइयमसचइते            | १६५१       | १६०६ | सठियम्मि भवे लाभो                |
| सचरिते वि हु दोसा     | ३७८१       |      | सडासछिड्डेण हिमाइ एति            |
| सचालगा तु तस्सा       | X3X        |      | सिंगिहिमादी पढमो                 |
| सजतगतीए गमण           | 3308       |      | सतगुण्णासणा खलु                  |
| सजतिएए गिहिएए         | ८७=        |      | सतविभवा जित तव                   |
| सजत-भद्दा गिहि-भद्दगा | १९७३       |      | सतम्मि य बलविरिए                 |
| सजतिगमरो गुरुगा       | २४५२       |      | सतासतसतीए                        |
| सजतिवग्गे गुरुगा      | २०६१       |      | 11                               |
| सजतिवग्गे चेव         | २०७८       |      | "                                |
| सजमग्रभिमुहस्स वि     | १६८१       | ४०७६ | 11                               |
| सजमग्रातविराधगा       | ११५        |      | 33                               |
| सजमखेतचुयाण           | ३२०५       |      | "                                |
| सजमखेत्तचुया वा       | 352        |      | n                                |
| सजमघाउप्पाते          | ६०७५       |      | **                               |
| सजम-चरित्तजोगा        | 3328       | १०३५ | ,2                               |
| सजमजीवियहेउ           | ३६४        | ४६४४ | 17                               |
|                       |            |      |                                  |

|                     | ७४९          | ;    | पभोइयमण्णसभोइयाण           |
|---------------------|--------------|------|----------------------------|
| 23                  | ७७५          | ;    | स भोगपरूवरणता              |
| "                   | ७७७          |      | सभोगमण्णसभोइए              |
| "                   | ৩50          |      | सभोगा ग्रवि हु तिहि        |
| ,                   | ৬৯৯          |      | सरभ मरोग तू                |
| 11                  | ६ <b>८</b> ३ |      | सलवमागी वि ग्रह            |
| "                   |              |      | सलिहित पि य तिविध          |
| ,,                  | 033          |      | मलेह पच भागे               |
| "                   | F33          |      | सवच्छर गणो वा              |
| "                   | 033          |      | सवच्छर च रुट्ठ             |
| सती कुथूय ग्ररो     | २५६१         |      | सवच्छरागि तिण्गि उ         |
| सथडमसथडे वा         | २८८८         | ५७५५ |                            |
| सथडिग्रो सथरंतो     | २६१०         | ५५०७ | सवच्छरा तिन्नि उ           |
| सथरणिम्म ग्रमुद्ध   | १६५०         | १६०५ | सवट्टिंगगयाण               |
| सथरमागमजाग्रत       | 3008         | 1    | सवट्टम्मि तु जतगा          |
| सयारएहि य तहि       | ४२५६         | ३३४० | सवालादगुरागो               |
| सथार कुसघाडी        | १७४४         | २७६७ | सवासे जे दोसा              |
| सथारगगिलाएो         | ४०१४         | ३८३७ | सवासे सभोगो                |
| सथारविष्पगासे       | १३१४         |      | सवाहणमङ्भगरा               |
| सथारविष्पणासो       | १३५४         | ४६२० | सविग्ग गितियवासी           |
| सथार देहत           | १२५३         |      | सविग्ग-भाविताग             |
| सथारुत्तरपट्टो      | ५५०३         | ३६५० | सविग्ग-भावितेसु            |
| "                   | १२३०         |      | सविग्गमसविग्गा             |
| सथारेगमरोगे         | १३०५         | ४६०५ | सविगगदुल्लभ खलु            |
| सथारो दिट्ठो ए। य   | १२५२         |      | सविग्गमगीतत्थ              |
| संदिसह य पाउग्ग     | २५८०         |      | सविग्गमगीयत्थ              |
| सपति-रण्गुप्पती     | २१५४         |      | सविग्गमगुण्णाते            |
| सपत्तीइ वि ग्रसती   | ४१००         | १५५७ | सविग्गमण्णसभोइएहि          |
| सपत्ती व विवत्ती    | 8505         | 383  | सविग्गमण्णसभोगिएहि         |
| सपाइमे ग्रसपाइमे य  | ५३२७         | २४०१ | सविग्गमसविग्गे             |
| सपातिमादिघातो       | २४३          |      | ,,                         |
| "                   | ५६२३         |      | ,,                         |
| सपातिमे वि एव       | ५३३०         | २४०४ | "                          |
| सफाणितस्स गहगा      | १९४३         |      | सविग्गमसविग्गो             |
| सफासमगुप्पत्तो      | ३६४०         |      | सविग्गसजतीस्रो             |
| सवधभाविएसु ्        | 3888         | ४२७४ | सविग्गा गीयत्था            |
| सववविजयत्ती         | १७६६         |      | सविग्गा समगुण्णा           |
| सवाह्णा पघोवण       | १४६५         |      | सविग्गाग सगासे             |
| सभिच्चेगा व ग्रच्छह | १३२०         | ५४५  | मविग्गादगुसहो <sup>-</sup> |
|                     | /            |      |                            |

## सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| सविग्गासविग्गे          | २००८        |      | सागारियादि पलियक-        |
|-------------------------|-------------|------|--------------------------|
| सविग्गेतरभाविय          | १९८६        | २६६० | सागारिसजताण              |
| सविग्गेहऽग्रुसट्टो      | ४५६१        |      | साइऽव्भगगा उव्वलगा       |
| सविग्गो सेज्जायर        | 3908        | १३३४ | सारगादीभक्ष्यग्ता        |
| ससज्जिमेसु छुट्भति      | ४१५२        | ४२७४ | सागुप्पगभिक्खट्टा        |
| ससद्वमसमद्वे            | ४११६        | १८६८ | सातिज्जसु रज्जिसिरि      |
| ससत्तपथ-भत्ते           | २५=         | •    | सादू जिए।पडिकुट्टो       |
| ससत्तपोग्गलादी          | ३८६         |      | सायम्मत वेयम्मत          |
| ससत्ताति न सुज्कति      | ३४०६        | २५५७ | साचिमयत्यलीसु            |
| ससत्तेऽपरिभोग <u>ो</u>  | <b>२</b> ६६ |      | साधम्मिया य तिविधा       |
| समत्तेसु तु भत्तादिण्सु | २६७         |      | माधारग-पत्तोगो           |
| ससयकरण सका              | २४          |      | साधारगो विरेग            |
| ससारगडुपडितो            | ४६५         | ,    | साबु उवासमाणो            |
| ससाहगस्स सोतु           | ४४६३        | ५३६८ | ,,                       |
| समोहरा ससमण             | ४४३६        |      | सा पुगा जहण्एा उक्कोम    |
| साएता गाऽग्रोजमा        | 3360        |      | साभावि शितिय कप्पति      |
| सागवतादावावो            | १२३         |      | साभावित च उचिय           |
| सागरिगए सिविखत्ते       | २०४         |      | साभाविते तिण्णि दिगा     |
| सागिगया तू सेज्जा       | ५३५२        |      | साभावियणिस्साए           |
| सागारिऋदिण्एोसु व       | ४०१         |      | सा मग्गति साधम्मी        |
| सागारिउ त्ति को पुगा    | ११३८        |      | सामण्णो जे पुर्विव       |
| सागारिपुत्त-भाउग        | ११६६        | ३५४७ | सामत्थ गािव ग्रपुत्ते    |
| सागारिय-ग्रधिकरखे       | २४७१        |      | सामाइय पारेतूरा          |
| सागारिय तुरियमगाभोगतो   | १६४         |      | "                        |
| सागारिय-सज्भाए          | ६५५         |      | सामाइयमाईय               |
| सागारिय-सितय त          | १६५७        |      | सामा तु दिवा छाया        |
| सागारियागिक्षेत्रो      | ४०६=        | २४४० | सामायारि वितह            |
| सागारियणिस्साए          | १२११        |      | सामित्त-करगा-ग्रधिकरगा   |
| "                       | 93860       |      | सामित्तो करगाम्मि य      |
| मागारियमखछदण            | ४४७=        | 1    | सामी चार भड़ा वा         |
| सागारियसण्णातग          | १२१०        |      | सारीर पिय दुविह          |
| सागारियसदिहुँ           | ११४५        | ३५२६ | सारुवि-सावग-गिहिंगे      |
| सागारियस्म गव           | ३५६८        |      | सार्टीव सिद्धपुत्तेरा वा |
| सागारियस्स एामा         | ११४०        | ३४२१ | सारेङ्ग् य कवय           |
| सागारिय अपुच्छिय        | १२०६        | 0.5  | सारेहिति सीयत            |
| सागारिय ग्रिरक्खति      | ३५५४        | र१६० | सालत्ति एवरि ऐम          |
| सागारिया उ सेज्जा       | ५०६७        |      | सालवो सावज्ज             |
| सागारियादिकहण           | ६०६=        |      | साता तु ग्रहे वियदा      |
|                         |             |      |                          |

| सालितणादि ज्भुसिरो                    | १२१६           |              | सिप्पाई सिक्खतो            |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| साली-घय-गुल-गोरस                      | २६६२           | ५३४१         | सिरिगुत्तेण छलुगो          |
| सावगसण्सिट्ठासो                       | 3388           | ३८३६         | सिहिरिशा लभाऽऽलोयरा        |
| सावततेगा दुविधा                       | ३२६४           |              | सिचएा वीयी पुट्ठा          |
| सावत्थी उसभपुर                        | ५६२२           |              | सिचति ते उवहि वा           |
| सावय भ्रण्गहुकडे                      | <b>४६</b> ६४   |              | सीम्रोदगभोईण               |
| सावय-तेरा-परछे                        | ५६६५           | 3808         | सीत पर्डोरधणता             |
| सावय तेराभया वा                       | २५५            | 1 •          | सीताएो ज दड्ढ              |
| सावय तल्पना पा<br>सावय-भय ग्रागोति वा | 378            | ३४५८         | सीतितरफासु चउहा            |
|                                       |                |              | सीतेश व उसिगोग व           |
| सावयतेगो उभय                          | ४२२४           | 4638<br>7638 | सीतोदगभावित ग्रविगते       |
| सावयभए ग्रासिति व                     | ५४०३           | ३४५८         | सीतोदगम्मि छुन्भति         |
| सावेक्खो ति व काउ                     | ६६५७           | V0           | सीतोद्गवियडेण              |
| सासवणाले छदण                          | ३६५३           | ४६८८         | सीतोदे उसिएोदे             |
| सासवणाले मुह्गतए                      | ३६८२           |              | सीतोदे जो उगमो             |
| साहम्मि ग्रण्णहम्मि य                 | ३६४२           |              | सीसगराम्मि विसेसी          |
| साहम्मि य उद्दे सो                    | ४४२४           |              | सीसगता वि ए। दुक्ख         |
| साहमिम य वच्छल्लं                     | २९             |              | सीसपडिच्छे पाहुड           |
| साहम्मियत्थलासति                      | ३४६            |              | सीस उरो य उदर              |
| साहारणस्स भावा                        | ४७०३           |              | सीसोकपएा हत्थे             |
| साहारण तु पढमे                        | ५५०३           | ५४०७         | सीसोकिपय गरहा              |
| साहारगो वि एव                         | ४६४६           |              | सीहगुह वग्घगुह             |
| साहिकरणो य दुविहो                     | २७७३           |              | सीहाऽऽसीविस ग्रग्गी        |
| साहिति य पियधम्मा                     | १६४३           |              | सुग्र ग्रव्वत्तो ग्रगीग्रो |
| साहु उवासमाणो                         | ४६७४           |              | सुक्लोदणो समितिमा          |
| साहूण देह एयं                         | ४७४६           | ३२८०         | सुक्खोल्ल ग्रोदणस्सा       |
| साहूण वसहीए                           | ४३०१           | -३३८०        | सुद्वु कय ग्राभरग          |
| सिक्कगकरण दुविध                       | ३६३            |              | सुद्वु कया ग्रह पडिमा      |
| सिग्वयर ग्रागमण                       | ४१८०           | ४२६६         | सुद्वुल्लिसते भीते         |
| सिग्घुज्जुगती ग्रासो                  | ६३११           |              | "                          |
| सिज्जादिएसु उभय                       | ४०७            |              | सुणमाणे वि ण सुणिमो        |
| सिट्टम्मि ए। सिगज्भइ                  | २८४५           | ४५७६         | सुण्गा दुट्डुं वडुगा       |
| सिर्गेहो पलवी होइ                     | ३८२१           |              | सुण्यो एत पडिच्छए          |
| सिण्हा मीसग हेट्ठोवरि                 | १८०            |              | सुण्णो चउत्थभगो            |
| सितिग्रवण्ण पडिलाभण                   | ६४४४           |              | सुतसुह दुक्खे खेत्ते       |
| सिद्धत्थगजालेगा व                     | ४००६           | ३८५६         | सुत्तिंद्व एक्खत्ते        |
| सिद्धत्यग पुष्फे वा ँ                 | ् ३४४ <i>४</i> | २८ ६७        |                            |
| सिप्पसिलोगादीहि                       | ४२७=           | ,            | सुत्तिग्वाम्रो एत्थ        |
| सिप्पसिलोगे ग्रहावए                   | ४२७६           |              | सुत्तिग्वातो सन्वित-       |
|                                       | •              |              | <b>9</b>                   |

## सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

सुत्तरिणवातो उक्कोसयम्मि

| सुत्त िणवातो एत्थ               | १८८६         |                                         | सुद्वपडिच्छगो लहुगा    |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 33 33                           | १६६८         |                                         | सुद्धमसुद्ध चरण        |
| 11 11                           | २२२७         |                                         | सुद्व एसित्तु ठावेति   |
| 11                              | ३७४३         |                                         | सुद्ध पडिच्छिऊण        |
| ,, ग्रोहे                       | २०२३         |                                         | सुद्धालभे श्रगीते      |
| ,, कसिसो                        | 333          |                                         | सुद्धे सङ्घी इच्छकार   |
| ,, ि्णतिए                       | १०२०         |                                         | सुद्धो लहुगा तिसु दुसु |
| ,, ि्एयमा                       | १०५०         |                                         | सुप्पे य तालवेटे       |
| ,, तर्णेसु                      | १२२४         |                                         | सुबहूहि वि मासेहि      |
| ,, वितिए                        | 083          |                                         | 3 % 6                  |
| " सगलकिस्ए                      | ६२३          |                                         | "<br>सुन्भी दढग्गजीहो  |
| सुत्तत्थ ग्रपडिबद्ध             | ३१०६         |                                         | सुयग्रभिगमणायविही      |
| सुत्तत्थतदुभयविसारयम्मि         | ३३८४         | २७=४                                    | सुय-चरगो दुहा धम्मो    |
| सुत्तत्थतदुभयाइ                 | ६२२४         | ७८६                                     | सुयधम्मो खलु दुविहो    |
| <b>सु</b> त्तत्थतदुभयाग्        | ६१८१         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | सुयनाणिम्म य भत्ती     |
| 3,,,,,,                         | ६६७३         |                                         | सुयवत्तो वयावत्तो      |
| ''<br>सुत्तत्थावस्सर्गिसीधियासु | 428          |                                         | सुलसा ग्रमूढिदिट्ठि    |
| सुत्तत्थे यकहेत्ता              | ३७५४         |                                         | सुवइ य ग्रजगर भूतो     |
| सुत्तत्थे पलिमथो                | १९६६         |                                         | सुवति सुवतस्स सुय      |
| n                               | ४२१६         | ५६२६                                    | सुहपडिबोहा शिद्दा      |
| सुत्तनिवातो सग्गामा             | 3288         |                                         | "                      |
| सुत्तमयी रज्जुमयी               | ६४१          | २३७४                                    | सुहमवि ग्रावेदतो       |
| सुत्तम्मि गालवद्धा              | ४४२२         |                                         | सुहविण्एपा सुहम्रोइया  |
| सुत्तिम होति भयगा               | ६२१६         | ७७८                                     | 11                     |
| सुत्तवत्तो वयवत्तो              | <b>४</b> ४७= |                                         | n                      |
| सुत्तसुहदुवसे सेत्ते            | ५५२१         |                                         | सुहसाहग पि कज्ज        |
| सुत्तस्स व ग्रत्थस्स व          | xxxe         |                                         | सुहसीलतेएगिहते         |
| सुत्तस्स विसवादो                | 3502         |                                         | सुहिएगो व तस्स वीरिय-  |
| सुत्त कड्ढित वेट्टो             | २११५         |                                         | सुहियामो त्ति य भएाती  |
| सुत्त तु कारिएय                 | ४८६२         |                                         | सुहुमं च वादर वा       |
| सुत्त पडुच्च गहिते              | 783X         |                                         | सुहुमो य वादरो य       |
| मुत्त व ग्रत्थ च दुवे वि काउ    | १२३६         |                                         | सुहुमो य वादरो वा      |
| सुत्तमि एते लहुगा               | २१           |                                         | सूतिज्जति श्रगुरागो    |
| सुत्तायामसिरोणत                 | 5662         |                                         | **                     |
| मुते जहा णिवधो                  | 3508         |                                         | सूतीमादीयाण            |
| सुद्धतवे परिहारिय               | ६६०४         |                                         | "                      |
| सुद्धतवो भज्जाग्                | २८७६         |                                         | स्भगद्भगगकरा           |
|                                 |              |                                         |                        |

५६५२

सुद्धतवो ग्रज्जाग

| पू ३ ४                   |              |              |                               |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                          | १६१=         | सेह          | हादी पडिकुट्ठो                |
| सूयग-मतग-कुलाइ           | ५७६०         | सेह          | <sub>टुव्भामगभिच्छु</sub> िए। |
| "                        | ६६८          | सो           | । ग्रागा ग्रगवत्य             |
| सूयिमराद्वाए तु          | ६७५          |              | "                             |
| सूरिय ग्रविधीए तू        | ११५७         | ३५३८         | ,,                            |
| सूरत्यमग्गिम तु गिग्गताग | १४२४         | १६६१         | ;;                            |
| सूरुगते जिएाए            | २०२०<br>२८६० | ५७५६         | **                            |
| सूरे ग्रग्रुगयम्मि उ     | ६६२ग         | .,           | **                            |
| सूवोदग्रस्स भरिउ         | •            |              | 11                            |
| सेएए। कक्खमाती           | ३६३२         |              | ,,                            |
| सेज्जा-कप्प-विहिण्णू     | १२४८         |              | "                             |
| सेज्जा-सथारदुग           | १६६०         |              | "                             |
| सेज्जातर-रातपिडे         | ३४६६         | >4           | ,,                            |
| सेन्जातराण धम्म          | १७२६         | ३७४८         | <b>31</b>                     |
| सेज्जातरो पभू वा         | 8888         | ३५२५         | );                            |
| सेज्जायरकप्पट्ठी         | ४५४८         | <b>५४४</b> ६ | ,,                            |
| सेज्जायरकुलनिस्सित       | ४३४४         |              | ,,                            |
| सेज्जायरमादि सएजिभया     | ४५४३         |              | 27                            |
| सेज्जायरस्स पिडो         | ३४५५         |              | ,,                            |
| सेज्जासथारो ऊ            | १३०१         |              | <b>3</b> 3                    |
| सेज्जोवहि ग्राहारे       | २१०७         |              | **                            |
| 11                       | २११०         |              | n                             |
| सेडगुलि वग्गुडावे        | ४४५१         |              | सोम्राती एव सोत्ता            |
| मेडुग रूते पिजिय         | १९६२         | 7884         | सोउ हिडग्-कधग्                |
| सेगादी गम्मिहिती         | २,३५७        | ४७६६         | सोऊएा जो गिलाएा               |
| <b>मेगाहिव भोइ महयर</b>  | ६०६५         |              | सोऊग् य घोसग्यं               |
| मेयविपोलासा <b>ढे</b>    | 33,4,4       |              | सोऊण व पासित्ता               |
| सेय वा जल्ल वा           | १५२१         |              | सोऊएा वा गिलाण                |
| सेलऽट्टि-यभदारुपलया      | 3388         |              | ,,                            |
| सेवतो तु ग्रकिच्च        | ४७०          |              | 23                            |
| सेसा उ जहासत्ती          | ६१२२         |              | सोऊण च गिलागि                 |
| सेसेसु तु सञ्भाव         | २७२०         | ४७३१         | सो एसो जस्स गुणा              |
| सेसेसु फासुएए।           | २०५०         | - 6          | सोगधिए य ग्रांसित्ते          |
| सेह-गिहिएग व दिहु        | ३७९६         | ६००६         | सोचा गत ति लहुगा              |
| सेहऽवहारो दुविहो         | ३६६६         |              | सोच्चाण परसमीवे               |
| सेहस्स विसीदएता          | २१२          |              | सोच्चा पत्तिमपत्तिय           |
| सेहस्स विसीयण्ता         | ५३५४         |              | सोच्चा व सोवसगग               |
| सेहादीएा ग्रवण्णा        | २६४७         | •            | मो गिच्छुभति साध              |
| महादीएा दुगु छा          | \$ 8484      | ,            | सो गिज्जित गिलागो             |
|                          | •            |              |                               |

## सभाष्यचूर्णि निशीथसूत्र

| सो गिज्जराए वट्टति  | १७६१         | ३७८४    | हयगयलचिक्काइं        |
|---------------------|--------------|---------|----------------------|
| मोगितपूयालित्ते     | ४०१८         | \$280   | हयजुद्धादी ठाएग      |
| मो त ताए अण्णाए     | ४०६८         | १८२३    | हयमादी साता खलु      |
| सोतु ग्रराभिगयाण    | ६२२३         |         | हरिए बीए चले जुत्ते  |
| मोत्थियवधो दुवियो   | ७३८          |         | हरियाल मगोसिल        |
| सो परिगामविहिण्गू   | १७५२         | प्रथण्ड | हविपूयो कम्मगरे      |
| सोपारयम्मि गायरे    | ५१५६         | २५०६    | हाएी जा एगट्टा       |
| सो पुगा ग्रालेवो वा | ४८६४         | 8038    | हा दुट्ठु कय         |
| सो पुण पडिच्छगो वा  | ४५६२         |         | हास दप्प च रति       |
| सो पुण लेवो चउहा    | ४२०१         |         | हित सेसगाए। ग्रसती   |
| मो मग्गति साधमिम    | १७७४         | ६३७६    | हिडितो वहिले काये    |
| मो रायाऽवतिवती      | ५७५२         | ३२८३    | हीराप्पमाराघररो      |
| मोलस वासाणि तया     | ५६१२         |         | ,,,                  |
| मो समग्रसुविह्तिहि  | ३४५४         | ५१६१    | हीसाऽतिरेगदोसे       |
| मो समगासुविहियाण    | ५७६७         |         | हीगाधिए य पोरा       |
| सो होती पडिणीतो     | ሂሄሄo         |         | हीसाहियविवरीए        |
|                     |              |         | हीरो कज्जविवत्ती     |
|                     | ह            |         | हीरत गिज्जतं         |
| हतविहतविष्परद्धे    | २३५४         | ५२५=    | हुंड सबल वाताइद्ध    |
| हत्यद्धमत्तदारुय    | ३०५५         | १६५७    | हुडादि एगबघे         |
| हत्य-पराग तु दीहा   | ६५२          | २३७५    | हुंडे चरित्तभेदो     |
| हत्य वा मत्त वा     | ४०६३         | १८२०    | "                    |
| हत्थाइ-जाव-सोत      | <b>२२</b> ५० |         | हुंडे सवले सन्वरा    |
| ह्त्थादि पायघट्टण   | १९१०         |         | हेट्ठ उवासणहेउ       |
| हत्थादिपादघट्टरा    | 8608         |         | हेमन्तकडा गिम्हे     |
| हत्थादिवातणत        | ४६२          |         | होऊएा सन्नि सिद्धो   |
| हत्थादि-वायणते      | ६२७२         |         | होज्ज गुरुयो गिलाएगो |
| हत्यादिवायणत-       | ६६८३         |         | होज्ज हु वसग्पपत्तो  |
| हत्थेए। प्रदेसिते   | १४८२         |         | होति समे समगहण       |
| हत्थेण ग्रपावेतो    | 500          |         | होमातिवितहकरखे       |
| हत्थेगा व मत्तेगा व | <b>メッ</b> ガニ |         | होहिति जुगप्पहासो    |
| हत्थे पाए कण्सो     | 300€         |         | होहिति वि णियसणिय    |
| हय-गय-रहसम्मद्दे    | २४६४         |         | होति उवगा कण्णा      |
|                     |              |         |                      |

## द्वितीयं परिशिष्टम्

## निशीथचूर्गौ चूर्णिकारेगोद्धृतानि गाथादिप्रमागानि

| LEGAN COM |
|-----------|
|-----------|

|                               | विभाग         | पृष्ठ           |                                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| ग्रकाले चरसि भिक्लू           | 8             | 9               | ग्रभिति छच मुहुत्ते             |
| [दश० ग्र                      | ० ५, उ० २, ग  | ा० ५]           | [                               |
| ग्रचिरुगए य सूरिये            | १             | २१              | ग्ररसं विरस वा वि               |
| [                             |               | ]               | ्र[दश० ग्र० ५,                  |
| ग्रसुग्वातियारा गुरिएया       | ४             | ३६७             | <b>प्ररहा ग्र</b> त्थं भासति    |
|                               |               | ]               | बृहत्कल्प                       |
| ग्रट्ठविहं कम्मरयं            | १             | ሂ               | ग्रवसेसा एक्खता                 |
| [                             | •             | ]               |                                 |
| ग्रट्ठारसपयसहस्सिग्रो वेदो    | <b>.</b> 8    | 3               | म्र (ग्रा) वती केयावंती लोगसि   |
| L.                            | •             | _               | [ग्राचा० श्रु० १                |
| <b>त्रद्वारसपुरिसेसु</b> ं    | ?             | १३२             | ग्रससत्त                        |
| [निशीथभाष्य,                  | गा० ३५०५,     | 0 2             | [                               |
| ग्रत्थिण भन्ते लवसत्तमा       | ς γ           | 800             | ग्रसिवे ग्रोमोयरिए              |
|                               | _             | ]               | L                               |
| ग्रन्न भंडेहि वर्ण            | ۲             | <i>00</i> \$    | ग्रहयं दुव <b>खं पत्तो</b><br>ि |
| ग्रपत्य प्रवगं भोचा           | [कल्पवृह      | -               | ग्रहाकडेहि रंधंति               |
| _                             | ₹oatou m      | २५०<br>१०७      | 1                               |
| ग्र <b>पि कर्द्द मिपिडाना</b> | त० ग्र० ७, गा | _               | ग्रागपइता ग्र <b>णुमा</b> गइता  |
|                               | ,             | <b>६</b> ५<br>1 | 1                               |
| ग्रप्पे सिया भोयएाजाए         | `<br>3        | 480<br>1        | न्न्राचेलुकु <b>इ</b> ेसिय ,    |
| [दश० ग्र०                     | ५, उ० १, ग    |                 | [                               |
| श्रम्पोवही कलहविवज्ज्ञा य     | 8             | १५७             | "                               |
| [                             | दश० चू० २,    |                 |                                 |
| ग्रन्भतरगा खुभिया             | . 8           | ٦٩              | त्रादिमसुत्ते भिएते             |
| Menand                        | L             | ]               | [                               |
| ध्रानुवगते खलु वासावासे       | ₹ 3           | १२२             | ग्रागाएचिय चरणं                 |
| [य्राचा० श्रु० २, ग्र०        | ३, उ० १, सू   | ० १११]          | [                               |
|                               |               |                 |                                 |

|                     |                                         | 565              | १ एगेएा कयमकज्जं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्रायारव ग्राहारव   | ı<br>8                                  | ३६३              | १ एगरा कयमकज्ज <b>१</b><br>  वृहत्कल्पभाष्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इयदुद्धरातिगाढे     | ٦                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इबदुद्धरातागाठ      | ı                                       | 7/               | ी भग० श० १२, उ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इह खलु निग्गथाएा    | L n                                     | १५५              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इह खु ।नगपाल        | <br>  ਗਰਵਨ                              | ल्प, उ०३         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उक्कोस गराराग       |                                         | _                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ઉપયાસ મરાસામ        | , ,                                     | ,                | न कडतेयते कुडलएयते <b>१</b><br>ो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उग्गमउप्पायस        | ٤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | १५               | र कण्णासोक्खेहि सद्दोहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.4110.414.4        | ſ,                                      | • • •            | विश० श्र० व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उग्घातितदुगएहि      | ۲ .                                     | <b>३</b> ६९      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 171113 1316       | [                                       | • •              | ] [भग० श०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उग्घातियदुग्रएहि    | ,                                       | <b>३</b> ६७      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.13.6              | - 1                                     |                  | ] [वृहत्कल्प, उ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उचालयम्मि पादे      | ۔<br>ع                                  | ४००              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | [ग्रोघनियुँ क्ति                        | , गा० ७४६        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उच्चालियम्मि पादे   |                                         | 8:               | C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | [ग्रोघनियुं <del>ति</del>               | , गा० ७४६        | ] [वृह० उ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| उच्छू बोलति वइं     |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | [बृह० उ० १, भा०                         | गा० १५३६         | [बृहत्कल्प, उ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | [ग्रोघनियुं क्ति                        |                  | The property of the same and th |
| उद्देसे शिद्देसे    | 2                                       | {                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                   | श्चावश्यकनियुं क्ति                     | , गा० १४०        | कप्पति रिगग्गथीरा पवके ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उवज्भायवेयावच्च     | _                                       |                  | ह [ वृह्दकल्प, उ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                   | [                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उवेहेत्ता सजमो वुत  | नो इ                                    | } ¥              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                         | ग्रोघनियुँ क्ति  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उस्सण्एा सन्वसुय    |                                         |                  | ्विवहारमाध्य, उ० १०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | [                                       |                  | कयरे ग्रागच्छति दित्तरूवे ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| एवके चउसतपण्सा      | 8                                       | च इह             | ्र चित्तराध्ययन, ग्र०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | [                                       |                  | ] कागसियालग्रखइय− २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| एग दुग तिण्एा मा    | ासा े                                   | १ ३१             | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                         |                  | ] काम जानामि ते मूल २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| एगमेगस्स रा भते     |                                         | اه کا<br>مام سام |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C                   |                                         | १२, उ० ७         | I ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| एगावि श्रग्रुग्घाता | l ,                                     | ४ ३६।            | ि किं में कडं, किं च में किंचसेसं २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| एगे वत्थे एगे पाए   | चियनोवकरगा- े                           | ४ १५             | T-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| द्रम नाम द्रम नाद   | [ग्रीपपातिक, तपोव                       |                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | [स्थाना० स्य                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                            |                      |                          |                               | १                 | २१            |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| कोडिसयं सत्तऽहियं          | γ,                   | ३६६                      | जाव वुत्थं सुहं चुत्थं        | Γ,                | 1             |
|                            | Ĺ                    | j                        | -22 -: -: 2 1>                | megan 20<br>F     | 5=8<br>1      |
| को राजा यो न रक्षति        | १                    | 9                        | जीवे एां भंते ! ग्रोरालियः    |                   | <b>-</b>      |
|                            | [                    | ]                        | -                             | ০ হা০ १६, उ०      | _             |
| को राया जो न खलड           | १                    | १२२                      | जीवेणं भते सता सिंसत          | ۶                 | <b>३२०</b>    |
|                            | Ĺ                    | ]                        |                               | -                 | ३, उ० ३]      |
| कोहो य माणो य श्रिशागही    | या ४                 | ३३                       | जे ग्रसतएएां ग्रब्भक्खारारेएा | . &               | २७२           |
|                            | [दश० ग्र० ८          | , गा० ४०]                |                               | [                 | J             |
| कृत्स्नकर्मक्षयात् मोक्ष   | १                    | १५७                      | जेट्टामूलंमि मासमि            | 8                 | २१            |
| 211 111 111                | ग्र० १०, सू          |                          |                               | [                 | ]             |
| गच्छिम्मि केई पुरिसा       | 8                    | 787                      | जेगा रोहति बीयाइं             | १                 | २०            |
| Andrea and Bereit          | ſ                    | 1                        |                               | [                 | ]             |
| गज्जित्ता गामेगे गो वासिन  | ना ४                 | ३०७                      | जे भिक्खू ग्रसएां वा पाएा     | वा ४              | ३२            |
| moder end en and           |                      | ० स्था० ४]               | **                            | , उ० ४, सू० १     | ११, तूलना]    |
| गवाशनाना स गिर श्रुगोति    |                      | ५६२                      |                               | , , ,             | २५            |
| गमामामाम स ।गर १८५०        | , г                  | 1                        | 9                             | ſ                 | 1             |
| गहणं पुराससावग             | ۲ .                  | <b>२२</b> २              | जे भिक्खू तरुएों बलवं         | ٨.                | <b>ર</b> પ્રહ |
| गहण पुरालसायम              | ſ                    | ì                        | [ग्राचा० श्रु० २,             | ग्रं० ६. उ० १.    |               |
| गोयरग्गपविद्वो उ           | r<br>r               | ₹<br>₹                   |                               | ₹                 | 725           |
| •                          | ग्र० ५, उ०           | _                        | of a sugar roof               |                   | 1             |
| ~                          | , श्रुष्ठ २, ७०<br>२ | र, गार ज <u>ा</u><br>३६२ | जो जेरा पगारेरां              | r                 | ጸ<br>ገ        |
| <b>बंदगुत्तपपुत्तो उ</b>   | •                    |                          | जा जल नगरल                    | r                 | 1             |
| -                          | वृहत्कल्पभाष्य,<br>४ |                          | जो य ए। दुक्खं पत्तो          | L<br>ą            | xox<br>r      |
| छच्चेव ग्रतीरित्ता         | r                    | 799                      | जा व स्व दुवल वसा             |                   | 1             |
|                            | - F                  | ]                        |                               | į.                | l.            |
| जइ इच्छिस नाऊरा            | г 8                  | <i>७६६</i>               | जं ग्रज्जियं समीखल्लएीह       | ı ş               | ४३            |
| -66                        | _ L                  | ]                        | ·>                            | L                 | ]             |
| जित स्पृत्थि ठवसाम्रारोवसा | τ γ                  | ३३७                      | •                             | 8                 | १९६           |
| ~~~~                       | L                    | 1                        |                               | ग्र० ४, उ० १      | _             |
|                            | ·                    | 11.                      | चं जुज्जति उवकारे             | ξ ,               | <i>ξ</i> 3    |
|                            | नशीथभाष्य,           |                          | •                             | [                 |               |
| जत्तो भिक्खं वॉल देमि      | ς γ                  | २०                       | ठवरणारुवरणादिवसारण            | Υ.                | ३३७           |
| जत्थ राया सय चोरो          | l                    | ]                        |                               | L                 | ]             |
| गर्य रावा सव चारा          | ۶ ر                  | 78                       | ए। चरेज्ज वासे वासते          | 8                 | १०६           |
| जमह दिया य राख्रो य        | L                    |                          | _                             | ा० ग्र० ५, उ०     |               |
| ाए विमाय राजा य            | ٤ ع                  | 90                       | ए मती सुयं तप्पुन्वियं        | £                 | 78X           |
| जह दीवा दीवसय              | į.                   | 1                        |                               | [नन्दाः           | धूत्र, तुलना] |
| C. O. STANIA               | ę                    | ሂ<br>1                   | ए। य तस्स तिष्णिमत्तो         | \$<br>-2          | \$2<br>       |
|                            | [                    | J                        |                               | [ग्रोघनियुँ क्ति, | 110 026]      |

| <b>गावमासाकु</b> च्छिघालिए                        | <b>१</b>                                    | ٦१<br>آ        | तहेवासजत घीरो            | <b>ং</b><br>[বিহা০ স্থা০ ৩ গ  | <b>१</b> ६३          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| स वि लोस लोसिज्जति                                | ۲ ۶                                         | <i>७७</i><br>- | त गोच्छइय गायमए          | *                             | २६<br>२६             |
| सा हु बीरियपरिहीसो                                | [करपबृहद<br><b>१</b>                        | રહ             | तावदेव चलत्यर्थो         | [<br>}                        | ]<br>५२६             |
| णाणस्स दंसणस्स                                    | <b>,</b>                                    | j<br>X         | तिगजोगेऽखुग्घाता         | r<br>F                        | ।<br><i>७३६</i><br>र |
| िंगद्दा विगहा परिवर्ण्जिएहि                       | \$                                          | 3              | तिण्युत्तरा विसाहा       |                               | ]<br>२७६<br>र        |
| गो कप्पद्व शिग्गथाम इत्थिस                        |                                             | २३             | तिण्हमण्यातरागस्स        | , 8<br>[                      | 32                   |
| एगे कप्पद्र एिममथाए वेरेज्ज-                      |                                             | २२७            | तेगिच्छ साभिसदेज्ज       |                               | 30%                  |
| ्यो कप्पति निग्गथारा ग्रलोमाः                     | हत्० उ० १, सू०<br>इ                         | 37             | तेजो वायू द्वीन्द्रियादय |                               | ३१५                  |
| एो कप्पति स्तिगाथास वा                            | 8                                           | ]<br>₹₹        | तेरस य चदमासो            | [तत्त्वा०, ग्र० २, सू<br>४    | २७५                  |
| एगे कप्पति एएगयाए                                 | [वृह० उ० ३, सू<br>३                         | १४४<br> ० ४]   | तेपा कटतटभ्रष्टं         | 8                             | प्रज्ञित]<br>१०३     |
| एगे कप्पति एिग्गथाए वा                            | [कर<br><b>४</b>                             | पसूत्र]<br>३१  | त्रय शल्या महाराज ।      | [<br>२                        | }<br>१२०             |
| ्षा<br>सो कप्पति सिम्मथास वा सि                   | वृह० उ० ३, सू०<br>गाथी <mark>ए। वा</mark> ४ |                | [१<br>दत्त्वा दानमनीश्वर | प्रोघनिर्युक्ति, गा० ६२३<br>३ | समा]<br>५५ <b>१</b>  |
|                                                   | , उ० १, सू० ४२                              |                | दडक ससत्य                | [                             | ]<br>१=              |
| •                                                 | [वृह० <b>उ०</b> ३, सू<br><b>१</b>           | ° ₹]           | दन्व खेत्त काल           | Ę<br>3                        | [<br>پوپ             |
|                                                   | [स्थाना० स्था<br>१                          |                | दारा दवावरा कारावर       | [<br>रेय ४                    | ]<br>३७६             |
| ''<br>तखुगतिकिरियसमिती                            | [स्याना० स्या<br>१                          |                | दतपुर दतवक्के            | [                             | ]<br>३६१             |
| तमुक्काए एा भते । कहि                             | ,                                           | )<br>33        | दताना मजन श्रेष्ठ        | [                             | ]                    |
|                                                   | [भग० श०६उ                                   | o x]           |                          | २<br>[                        | 63                   |
| तरुणो एग पाद गेण्हेज्जा<br>[ग्राचा० श्रु० २, ग्र० | ३<br>६, उ० १, सू०                           | २२६<br>१५२]    | वमे-घमे गातिघमे          | <b>?</b><br>[                 | 5                    |
| तव प्रसादाः दुर्तुं श्च                           | १<br>[धूर्तास्यानप्रक                       | १०४<br>रस]     | धम्मियागा कि सुत्तया     | ४<br>भिग० श० १२, उ            | ४६<br>० २]           |

| धम्मो मंगलमुक्कट्ट         | <u>و</u>                    | ۶۶<br>د م               | मूढनइग्रं सुयं कालिय तु       | ί ,                | ٧<br>1            |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| पज्जोसवराकप्पस्स           | [दश० ग्र० १,<br>३           | १४८                     | रण्णो भत्तं सिग्गो जत्थ       | ţ                  | \$ \$             |
|                            | [                           | ۲۶<br>]                 |                               | ]                  | ]                 |
| पञ्च वर्द्धन्ति कौन्तेय ।  | [                           | ]                       | रस-रुधिर-मांस-मेदोऽस्थि-      | <b>१</b><br>[′     | २६<br>]           |
| पखुवीससहस्साइं             | ι<br>ጸ                      | ३ <i>६७</i><br>T        | लघगा-पवगा-समत्थो              | ₹                  | 20                |
| परमाख पोग्गलेगा भंते !     | R                           | ्।<br>२ <b>५</b> १      | वग्घस्स मए भीतेगा             | {<br>•             | ્ર<br>૨૦          |
|                            | [भग० श० २५                  | _                       | and the miles                 | [                  | ]                 |
| परिताव महादुक्खो<br>[      | २<br>वृहत्कल्पभाष्य, गाः    | ४१५<br>- १५६६ -         | वयछक्क कायछक्कं               | ۶                  | 378               |
| पिडस्स जा विसोही           | \$                          | 33                      | वरं प्रवेष्टुं ज्वलितं हुताशन | ्दिश० ग्र०<br>१    | ६, गा० न्।<br>१२७ |
| पुरेकम्मे पच्छाकभ्मे       | l. <b>१</b>                 | .]<br>४८                |                               | [                  | ]                 |
| 3                          | [                           | ]                       | वसहि कह िएसेज्जिदि य          | ,                  | ५०<br>1           |
| पुट्वभिणयं तु ज एत्थ       | <b>१</b>                    | ₹<br>1                  | वसही दुल्लभताए                | i<br>7             | ।<br><i>७६</i>    |
| बहुग्रद्ठियं पोग्गलं       | ٦ ٨                         | ا.<br>عج                |                               | [                  | ]                 |
| ॄदश<br>बहुदोसे माखुस्से    | ॰ श्र॰ ४, उ० १,<br><b>१</b> | गा० ७३]<br>१८           | विभूसा इत्थीसंसग्गी           | ४<br>[दश०, ग्र० ८, | १४३<br>गा० ५७]    |
| •                          | [                           | ]                       | वीतरागो हि सर्वज्ञः           | 8                  | 30€               |
| बहुमोहो वि य गा पुटव       | ا ٪                         | ७२<br>]                 | *                             | [                  | ]                 |
| वहुवित्थरमुस्सग्ग          |                             | ر<br>۶१ <u>१</u>        | वैरूप्यं व्याधिपिडः           | <b>,</b>           | <u>४</u> ३<br>]   |
| वारसविहम्मि वि तवे         | 8                           | ]<br>૨ <i>૨</i> ૭       | सद्वीए ग्रतीताए               | 8                  | २७७               |
|                            | [                           | ]                       | सत्तसया सट्टऽहिया             | 8                  | ]<br>३ <b>६</b> ७ |
| भद्दक भद्दक भोच्चा<br>विद् | २<br>१०, अ० ५, उ० २         | १२५<br>. स्टब्स         |                               | [                  | ]                 |
| मद्य नाम प्रचुरकलह         | ?                           | <b>X</b> \$             | समराो य सि संजतो य सि         | <b>१</b>           | २१<br>1           |
| माखसत्तं सुई सद्धा         | [                           | ]                       | सम्प्राप्तिश्च विपत्तिश्च     | L<br>3             | ४०८               |
|                            | ३<br>[उत्त० ग्र० :          | ४३ <i>५</i><br>[१ गा० , |                               | [                  | ]                 |
| माताप्येका पिताथ्येको      | Ę                           | પ્ર <b>६</b> ?<br>1     | समितो नियमा गुत्तो            | <b>१</b>           | २३<br>]           |
| मीसगसुत्तसमासे             |                             | <i>७३६</i>              | सयभिसयभरगोग्रो                | τ                  | २७६               |
| मुत्तरिगरोहे चक्खुं        | ا<br>ع                      | <u>।</u><br>२ <i>६७</i> | सयमेव उ ग्रमए लवे             | į.                 | ]<br>२१           |
| 3                          | ]                           | ]                       | •                             | [                  | ]                 |

| सन्वत्थ सजम सजमाग्रो |          | 8           | १५३     | सेसा उवरिमुहुत्ता   | 8                | ३६७     |
|----------------------|----------|-------------|---------|---------------------|------------------|---------|
|                      | [ग्रोघिन | र्युक्ति, ग | ७ ४६]   |                     | [                | ]       |
| सव्वामगध परिण्णाय    |          | 3           | ४८४     | सोलसमुग्गमदोसा      | 8                | १३२     |
| [ग्राचा              | ० भु० १, | ग्र० २,     | ਭ० ४]   |                     | [                | ]       |
| सव्वेसि पि           |          | 8           | ४१०     | सोही उज्जुग्रभूतस्स | 8                | ११४     |
|                      |          |             | ]       |                     | [उत्त० ग्र० ३,   | गा० १२] |
| साहम्मिय वच्छल्लिम   |          | ?           | २२      | सकप्पकिरियगोवरग     | \$               | २३      |
|                      | [        |             | ]       |                     | [                | ]       |
| सिरीए मतिम तुस्से    |          | 8           | 5       | सत पि तमण्णार्ग     | \$               | २६      |
|                      | [        |             | ]       |                     | [                | ]       |
| सूतीपदप्पमारागि      |          | 8           | 5       | सहिता य पद चेव      | २                | २       |
|                      | [        |             | ]       |                     | [                | ]       |
| से गामसि वा          |          | 8           | २७२     | हा दुट्ठु कय        | 8                | ३५६     |
|                      |          | [दश०        | ग्र० ४] |                     | [निशीथभाष्य, गा० | ६५७३]   |
|                      |          |             |         |                     |                  |         |

तृतीयं परिशिष्टम् चूर्णौ प्रमारणत्वेन निदिष्टानां ग्रन्थानां नामानि

|                           |                     |     | •          |                          |                                          |            |                   |
|---------------------------|---------------------|-----|------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|
|                           | বিং                 | भाग | ब्रह       |                          |                                          | विभाग      | વૃષ્ઠ             |
| ग्रधकंड                   | (ग्रर्घकाण्ड)       | ą   | 800        | उपधानश्रुत               | (ग्राचाराग १-६)                          | १          | २                 |
| ग्रत्थसत्थ                | (ग्रर्थशास्त्र)     | ą   | 338        | ग्रोह ग्गिज्जुत्ति       | (ग्रोघनियुं क्ति)                        | २          | ४३६               |
| श्रशुत्रोगदार             | (ग्रनुयोगद्वार)     | 8   | २३४        | 11                       |                                          | <b>a</b> 2 | १३४४,०१           |
| <b>प्राचारप्रकल्प</b>     | (निशीथ-सूत्र)       | १   | 35         | 11                       |                                          | 71         | ४५०,              |
| ग्राचारप्राभृत            |                     | १   | ₹0         | 17                       |                                          | "          | ४६१               |
| ग्राचारांग                |                     | ₹   | १२२        | "                        |                                          | 8 8        | 8,808,            |
| <b>ग्रायार</b> ग्ग (ग्राच | वाराग्र=निशीथ)      | 8   | २४२        | 31                       |                                          | 11         | १२०               |
| ग्रायारपकष्प              | (ग्राचारप्रकल्प)    | १   | २,५,३१     | कप्प                     | (कल्प)                                   | 8          | ३५                |
| ग्रायारपगप्प              | ( ,, ')             | 8   | इ.च<br>इ.च | 7)                       |                                          | ₹          | ३६८,              |
| ग्रायारवत्थु              | (भ्राचारवस्त्)      | ą   | <b>Ę</b> Ę | "                        |                                          | 27         | ५३२               |
| <b>ग्रायार</b>            | (ग्राचार)           |     | २,३,४,३५   | 77                       |                                          | "          | ५८३               |
| 77                        | ,                   | ₹   |            | 77                       |                                          | 8          | ३०४               |
| "                         |                     | *   | ₹8\$       | कापसुत्त                 | (कल्पसूत्र)                              | ₹          | ५२३               |
| <b>)</b>                  |                     | 21  | २५३        | <i>n</i>                 | / 2 <b>&gt;</b>                          | 8          | २३                |
| 13                        |                     | 1,  | २५४        | कष्पपेढ                  | (कल्पपीठ)                                | \$         | १३२               |
| ,                         |                     | "   | २६४        | कप्प-पेढिग्रा            | (कल्पपीठिका)                             | 8          | १५५               |
| प्रावश्यक                 |                     | 3   | 33         | खुड्डियायारकह            |                                          | ጸ          | २४३               |
| ग्रावस्सग्र               | (ग्रावश्यक)         | 8   | २५४        |                          | कथा, दश० ग्र० ३)                         |            |                   |
| ग्रावस्सग                 | (ग्रावत्यक)         | १   | १४६        | गोविदिएाज्जुि            |                                          | ₹          | २१२               |
| 17                        | ,                   | -   | ७३,१०३,    |                          | (गोविन्दनियुं क्ति)                      | <b>%</b>   | २६०               |
| 1,                        |                     | 77  | २४०        | ''<br>चदगवेज्भग          | (======================================  |            | <i>३३</i>         |
| इसिभासिय                  | (ऋपिभापित)          | 8   | २५३        | चदगवरक्तग<br>चेडगकहा     | (चन्द्रकवेघ्यक)<br>(चेटककथा)             | 8          | २३ <u>५</u><br>२६ |
| उग्गहपडिमा                |                     | ٤   | 7          | वडगगहा<br>चदपण्गत्ति     | (चन्द्रप्रज्ञप्ति)                       | १          | ₹ <i>₹</i>        |
| (ऋवग्रहष्ट                | ातिमा, श्राचा० २-७) | -   | •          | घदपण्सास<br>छज्जीवस्मिया | (घन्द्रप्रशाप्त <i>)</i><br>(षड्जीवनिका) | <b>`</b>   | २१<br>२८०         |
| उत्तरज्भयग                | (उत्तराध्ययन)       | 7   | २३८        | व्यवसम्बद्धा             | (पञ्जापानका)<br>दशवै • ग्र० ४            | *          | 750               |
| "                         |                     | ४   | २५२        | 17                       | 44144 20 0                               | ४          | २६=               |
|                           |                     |     |            |                          |                                          |            |                   |

| 2                                       | (21              |         |                    |                    |                           |        |            |
|-----------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|
| छेदमुत्त                                | (छेदसूत्र)       | 8       | 55                 | पण्णत्ति (प्रज्ञित | •                         | 7      | २३८        |
| ज वूदीवपण्णाति (जम्बूह                  |                  | \$      | 3 %                | पण्हवाकररा (प्र    |                           | ₹      | ३८३        |
|                                         | योगसग्रह)        | 3       | २६६                | पिडिंगिज्जुति (    | पिण्डनियु कि)             | 8      | १३२        |
| जोग्गिपाहुड (यो                         | निप्राभृत)       | 7       | 2 <b>5</b>         |                    |                           | ,,     | १५५        |
| "                                       |                  | 3       | १११                | 11                 | <b>3</b> )                | 7      | ३४६        |
| "                                       |                  | ४       | 260                | 19                 | 10                        | ጳ      | ६७,        |
| रामोक्कारशिज्जुत्ति [                   | नमस्कारनियुँ कि  | 7       | २५५                | 11                 |                           | ,,     | 939        |
| 11                                      |                  | ą       | 3,38               | 22                 |                           | 7,     | १६२        |
| ग्रारवाहगादतकथा [न                      | रवाहनदन्तकया]    | २       | ४१४                | 7.7                |                           | 8,     | ₹3\$       |
| खदी [नन्दी]                             |                  | ४       | २३५                | 11                 |                           | 74     | २०७,       |
| लिसीह [निशीय]                           |                  | 4       | 360                | 1)                 |                           | ,,     | २२०        |
| तरगवती                                  |                  | 7       | ४१५                | पिडेसरमा   पिण     | टैपगा <b>श्राचा०२</b> ।१] | 8      | ٦.         |
| *************************************** |                  | 8       | 75                 | **                 | 11                        | ૪      | ?٤३        |
| "<br>तन्दुलवेयालिय [तदुल                | वैचारिक          | 8       | २३५                | ,,                 |                           | 11     | २६८        |
| दसवेयालिश्च [दशवेका                     |                  | १       | ₹. <b>१</b> =      | पोरिसीमडल          | [पोरुपीमण्डल]             | 8      | २३४        |
|                                         |                  |         |                    | विदुसार            | विन्दुमार                 | ૪      | 747        |
| "                                       |                  | ?       | 50                 | बभचेर              |                           | ૪      | 747        |
| 11                                      |                  | 3       | २८०                |                    | , ग्राचा० यु० १]          | •      | 141        |
| "                                       |                  | ጸ       | २५२                | भगवती सुत्त        |                           | 8      | 33,68      |
| 27                                      |                  | 01      | २ <b>५४</b><br>२६३ |                    |                           | ٠<br>٦ | 735        |
| "<br>दसा [दशाश्रुतस्कन्य]               |                  | ;,<br>₹ | ५५५                | "<br>भारह          | ''<br>[भारत]              | ٦<br>ع | १२५<br>१०३ |
| दसा [पसानुतरकाय]                        |                  | ۲<br>۲  | ३०४                | भावरणा             | [41/41]                   | 8      |            |
| 11                                      |                  |         |                    |                    | ा, ग्राचा० २-२३]          | ξ.     | २          |
| n<br>C C1C1                             |                  | ጸ       | २६४                | _                  | 1, 21410 1-101            | _      | 2404       |
| दिद्विवाय [हिष्टवाद]                    |                  | 8       | 8                  | मगधसेना            |                           | ?      | ४१५        |
| दिद्विवात                               |                  | 8       | 35                 | मरणविभक्ति         |                           | 3      | २६६        |
| "                                       |                  | 3       | ६३                 | मलयवती             |                           | 2      | ४१४        |
| **                                      |                  | ጸ       | 93,                | महाकप्पसुत्त       | महाकल्पसूत्र              | 7      | २३६        |
| 11                                      |                  | 11      | २२६,<br>२५३        | ***                | 11                        | ጸ      | ६६,२२४     |
| ''<br>दीवसागरपण्णत्ति [द्वी             | तकावरणचित्र वे   | ş,      | 38                 | महारिएसीह रिए      |                           | ጸ      | 80€        |
| दुमपुष्फिय [द्रुमपुष्पिन                |                  |         | 28                 | [ मह               | हानिशीयनिर्युं कि ]       |        |            |
| दुमपुल्यव [धुनपुल्य<br>दुवालसग [हादशाग] | ता, यज्ञाच आच रा | \$      | १५                 | रइवयका             |                           | 3      | 6%0        |
| _                                       |                  | -       | १६५                |                    | या, दग० चू० १]            |        |            |
| 11                                      |                  | 10      |                    | रामायरा            |                           | १      | १०३        |
| धुत्तक्खाराग [धूर्तास्य                 | ।।गक]            | ४       | १०५                | रोगविधि            |                           | ₹      | १०१        |
|                                         |                  | 8       | २६<br>२२७          | लोगविजग्र [नो      | कविजय,याचा० १।२]          | ٤      | २५२        |
| नदी [नदी]                               |                  | 8       | २३ <b>४</b><br>३३  | वक्कसुद्धि         |                           | २      | 50         |
| पकष्प [प्रकरुप]                         |                  | 8       | ર્ <i>ય</i> દે,    | [ वावयशु           | है, दश० ग्र० ७)           |        |            |
| 1)                                      | 11               | "       | 308                | ववहार              | [ब्यवहार]                 | Ş      | ₹\$        |
|                                         |                  | "       | 335                | 11                 |                           | 4      | 30%        |
|                                         |                  |         |                    |                    |                           |        |            |

| वसुदेवचरिय     | [वसुदेवचरित]     | ४  | २६     | सामाइय शिज्जु  | <b>रि</b> ग           | ४  | १०३    |
|----------------|------------------|----|--------|----------------|-----------------------|----|--------|
| विमोत्ति       |                  | १  | २      | [₹             | प्तामायिकनिर्यु क्ति] |    |        |
| [विमुक्ति      | , ग्राचा० २-२४]  |    |        | सिद्धिविशाच्छि |                       | 8  | १६२    |
| विवाहपडल       | [विवाहपटल]       | ३  | ४००    |                | [सिद्धिविनिश्चय]      |    |        |
| वेज्जसत्थ      | [वैद्यशास्त्र]   | ą  | १०१,   | सुति           | [श्रुति]              | 8  | १०३    |
| ,,             |                  | ,, | ४१७    | सूयकड          | [सूत्रकृत]            | 8  | ३४     |
| वेदरहस्स       | [वेदरहस्य]       | ą  | ४२७    | "              | ***                   | ४३ | ५२,२६४ |
| शस्त्र-परीज्ञा |                  | १  | २      | सूरपण्या त्वि  | [सूर्यप्रज्ञन्ति]     | 8  | ₹ ?    |
| (ग्राचा०       | श्रु० १, ग्र० १) |    |        | "              |                       | ४  | २५३    |
| सत्थपरिण्णा    | ,                | 8  | ३३,२५२ | "              |                       | 27 | २७इ    |
| [शस्त्रपरीः    | ता, ग्राचा० १-१] |    |        | सेतु           | [सेतुबन्घ]            | ą  | 338    |
| सद             | [शब्दव्याकरगा]   | ४  | 55     | ,,             |                       | ጸ  | २६     |
| सम्मति         | [सन्मति]         | 8  | १६२    | हेतुसत्थ       | [हेतुगास्त्र]         | ४  | दद,६६  |
| सम्मदि         | "                | ą  | २०२    |                |                       |    |        |

# ४ चतुर्थं परिशिष्टम्

## निशीथभाष्यचूर्ण्यन्तर्गता दृष्टान्ताः



### प्रथम भाग

| विष <b>य</b>                         | हब्दान्त                                   | पृष्ठ सख्या |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| ग्रप्रशस्त भावोपक्रम                 | गिएका, द्राह्मणी ग्रीर ग्रमात्य            | ₹           |
| ग्रकाल स्वाच्याय                     | तक वेचने वाली ग्रहीरी                      | 4           |
| "                                    | श्रु ग वजानेवाला किसान                     | 5           |
| ,,                                   | श्चल बजाने वाला                            | 5           |
| "                                    | दो छ।ग्णहारिका वृद्धाएँ                    | 3-2         |
| विनय                                 | श्रेिएक राजा र्ग्नर विद्यातिशयी चाण्डाल    | 3           |
| भक्ति ग्रौर वहुमान                   | शिवपूजक ब्राह्मण स्रोर भील                 | १०          |
| उपधान-तप                             | श्रसगड पिता ग्राभीर                        | ११          |
| निह्नवन==ग्रपलाप                     | विद्यातिशयो नापित                          | १२          |
| शका ग्रीर ग्रशका                     | दो बालक                                    | १५          |
| काक्षा और ग्रकाक्षा '                | राजा ग्रीर ग्रमात्य                        | १५          |
| विचिकित्सा ग्रोर निर्विचिकित्सा      | विद्यासायक श्रावक ग्रौर चोर                | १६          |
| विदुगु छा = साधुय्रो के प्रति कुत्सा | एक श्रावक-कन्या (श्रेग्गिक पत्नी)          | १७          |
| ग्रमूढहिष्ट                          | सुलसा श्राविका ग्रौर ग्रम्मड परिव्राजक     | २०          |
| उपवृ हरा                             | श्रेग्णिक राजा                             | २०          |
| स्थिरीकरए                            | स्राचार्य ग्रापाढभूति                      | २०-२१       |
| वात्सल्य                             | वज्रस्वामी द्वारा सघरक्षा                  | २१-२२       |
| "                                    | नन्दीषेरा                                  | 22          |
| विद्यासिद्ध                          | म्रज्ज खउड                                 | २२          |
| लव्धिवीर्य                           | महावीर द्वारा गर्भ मे माता त्रिश्चला की कु | क्ष         |
|                                      | का चालन                                    | २७          |
| स्त्यानिद्ध निद्रा                   | पुद्गल-भक्षी श्रमरा                        | ሂሂ          |
| a 27                                 | मोदकभक्षी श्रमग्ग                          | ሂሂ          |
| ,,                                   | शिरइछेदक कुम्भकार श्रमण                    | ሂሂ          |
| 17                                   | गजदन्तोत्पाटक श्रमएा                       | ४६          |
| 33                                   | वटशाखा-भञ्जक श्रमरा                        | ४६          |

| प्रागातिपात-कल्पका प्रतिसेवना            |        | सिहमारक कोकगाभिक्ष                                     | 800         |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-------------|
| लौकिक मृषावाद                            |        | ग्रवन्ती के शशकादि धूर्त                               | १०२-१०५     |
| भयनिमित्तक ग्रज्जत्यसेवन                 |        | पुत्रार्थी राजा और भीत तरुए भिक्षु                     | १२७         |
|                                          |        |                                                        |             |
| f                                        | द्वतीय | भाग                                                    |             |
| प्रगीत ग्राहार                           |        | ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का भोजन ग्रौर पुरोहित             | २१          |
| निरन्तर कार्यसलग्नता                     |        | कुलवधू का कामोपशमन                                     | २२          |
| ग्रगादान का सचालनादि                     |        | सिह, सर्प भ्रादि सात उदाहरएा                           | २८          |
| ग्रखण्ड वस्त्र-ग्रहण् की सदोषता          |        | कम्बलरत्नग्राही ग्राचार्य ग्रौर चोर                    | છ3          |
| कलुप-परिष्ठापन                           |        | मक्ली, छिपकली ग्रादि                                   | १२३         |
| रस-भोजन सम्बन्धी लुव्धता-ग्रलुब्धता      |        | ब्रार्यमगु ग्रोर ग्रार्यसमुद्र                         | १२५         |
| माधुगुरा का चिन्ह रजोहररा                |        | मरहट्ट देश मे रसापए (मद्य की दूकान)                    | पर          |
|                                          |        | ध्वजा                                                  | १३६         |
| ग्रविमुक्ति ग्रथीत् गृद्धि               |        | वीरत्लशकुनि (इयेन पक्षी)                               | १३७         |
| यथावसर स्थापना-कुलो मे अप्रवेश से हानि   |        | यथावसर गो-दोहन न करने वाला गृहस्थ                      | २४८         |
| "                                        |        | यथावसर फूल न तोडने वाला माली                           | २४८         |
| निष्कारण सयती-वसति मे गमन                |        | बीरल्ल शकुनि (इयेन पक्षी)                              | २६०         |
| निर्वर्तनाधिकरण्=जीवोत्पादन              |        | <b>ब्राचार्य सिद्धसेन द्वारा ब्र</b> क्वनिर्माण        | २८१         |
| "                                        |        | महिष ग्रौर हष्टिविष सर्प का निर्मारा                   | २८१         |
| ग्रसवृत हास्य                            |        | श्रेष्ठी, पाँच सौ तापस                                 | २८४         |
| 2)                                       |        | भिक्षु का मृतक-हास्य                                   | २८६         |
| प्रस्रवण-भूमि का ग्रप्रतिलेखन            |        | चेला (चेल्लग) ग्रौर ऊँट                                | २६=         |
| ग्रसभोग-सम्बन्धी पृच्छा                  |        | श्रगड स्रादि के ६ उदाहरएा                              | 328         |
| विसभोग का प्रारम्भ                       |        | श्रार्य सुहस्ती श्रीर श्रार्य महागिरि                  | ३६०         |
| 22                                       |        | सम्प्रति राजा का जन्म                                  | ३६०         |
| म्रभियोग-प्रतिसेवना                      |        | पुत्रार्थी राजा ग्रीर तरुग भिक्षु                      | - ३८१       |
| नोक-कथाय्रो का य्रनुपदेश                 |        | भल्लीगृहोत्पत्ति कथा कहने वाला भिक्षु                  | ४१६         |
| मोपमर्ग-स्थिति मे सयती के साथ विहार      |        | दो यादव श्रमग्ग-वन्धु श्रौर भगिनी<br>सुकुमालिका साध्वी | ४१७         |
|                                          | नृतीय  | । भाग                                                  |             |
| ग्रधिकरण का भ्रनुपशम                     |        | कलहरत सरटो द्वारा जलचर-नाश                             | ४१          |
| 21                                       |        | क्रोधी द्रमक ग्रौर कनकरस                               | ४३          |
| सम सपराघ मे विषम दण्ड                    |        | राजा द्वारा तीन पुत्रो को विभिन्न दण्ड                 | ४८          |
| स्वगरा तथा परगरा मे दण्ड की ग्रल्पाधिकता |        | पति द्वारा चार भार्यात्रो को विभिन्न दण्ड              | <b>.</b> ५२ |
| दुप्ट राजा को शिक्षार्थ स्रनुशासन        |        | श्रार्थ खउड                                            | ५८          |
| 13                                       |        | वाहुवली                                                | <b>ង</b> দ  |
| 11                                       |        | सभूत (ब्रह्मदत्तचक्रवर्ती का भ्राता)                   | ሂፍ          |
| 22                                       |        | हरिकेश वल                                              | ሂട          |

| 11                                       | कालकाचार्य ग्रौर उज्जियनी-नरेश गर्दभिल्ल     | ५५         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| परिहार तप से भीत को ग्राज्वामन           | ग्रगड, नदी ग्रादि                            | 88         |
| ग्रतिप्रमाण भोजन ,                       | त्रतिभोजी दरिद्र वटुक ग्रौर ग्रमात्य         | <b>≂</b> ₹ |
| ग्रवम भोजन                               | वटलोई                                        | ٠<br>٣     |
| वान्त भोजन का अपवाद                      | रत्नविएक द्वारा चौराकुल ग्रटवी की यात्रा     | 50         |
| ग्लानसेवा ग्रौर तदर्थ ग्रभ्यर्थना        | दानार्थी, साथ ही अभिमानी मरुक                | ६२         |
| धर्म की ग्रापर्ण (दुकान)                 | सुवर्णादि का क्रय                            | १०६        |
| "                                        | गान्धिक ग्रापरा मे मद्य-क्रय                 | ११०        |
| पर्यु पर्गा-काल मे परिवर्तन              | कालकाचार्य ग्रौर महाराष्ट्र-नरेश सातवाहन     | १३१        |
| गर्यु परमा मे कलह-व्युपशमन               | खितहान जलाने वाला कुम्भकार                   | १३८        |
| "                                        | उदायन श्रोर चण्डप्रद्योत                     | १४०        |
| ,,                                       | दरिद्र कृषक ग्रौर चौर-सेनापति                | १४७        |
| क्रोध                                    | गोघातक मरुक                                  | १५०        |
| मान                                      | ग्रन्चकारिय भट्टा                            | १५०        |
| माया                                     | पडरज्जा साध्वी                               | १५१        |
| लोभ                                      | रस-लोभ से श्रार्य मगु का यक्ष-जन्म, लुद्धनदी | १५२        |
| भाव वैर                                  | ग्राम महत्तर ग्रीर चौर सेनापति               | 380        |
| य्रतिप्रमाग्ग-भक्तग्रह्ण                 | मधुबिन्दु                                    | २०६        |
| "                                        | n                                            | २२१        |
| ग्रहाच्छद द्वारा समानता का दावा          | पैतृक सम्पत्ति के समानाधिकारी चार कृषक पु    |            |
| वेदोपचात पण्डक                           | राजकुमार हेम                                 | २४३        |
| उपकरगोपहत पण्डक                          | दुराचारी कपिल क्षुल्लक                       | २४३        |
| वातिक क्लीव                              | दुराचारी तच्चितय भिक्षु                      | २४६        |
| स्त्री-पुरुष के परस्पर सवास-सम्बन्धी दोष | ग्राम्र खाने वाला राजा                       | २५०        |
| "                                        | मातृदर्शन से वत्स को स्तनाभिलापा             | २५०        |
| "                                        | श्राम्त्र-दर्शन से लाला-स्नाव                | २५०        |
| ज्ञान-स्तेन                              | ग्रार्य गोविन्द                              | २६०        |
| चारित्र स्तेन                            | उदायी नृपमारक भट्ट                           | २६०        |
| "                                        | मधुर कौण्डइल                                 | २६०        |
| मकारण प्रवच्या                           | प्रभव                                        | २६१        |
| "                                        | मेतार्य-ऋषि-घातक                             | २६१        |
| स्वपक्ष की स्वपक्ष में कषाय-दुष्टता      | मृत गुरु के दॉत तोडने वाला भिक्षु            | २६४        |
| "                                        | मुहरातक के लिए गुरुघातक भिक्षु               | २६५        |
| 11                                       | गुरु की श्रांख निकालने वाला भिक्षु           | २६४        |
| .,                                       | गुरु को पत्थर मारने वाला भिक्षु              | २६५        |
| परपक्ष की स्वपक्ष में कथाय दुष्टता       | मथुरा का जउएा (यवन) राजा                     | २६६        |
| द्रव्य-मूढ                               | दु ज्ञील भार्या ग्रीर ग्रध्यापक पति          | २६७        |
| काल-मह                                   | एक महियोपालक पिडार                           | २६७        |

| गराना-मूड                                      | एक ऊँटवाल                                   | २६७           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| साहरय-मूढ                                      | ग्राममहत्तर ग्रौर चौर-सेनापति               | २६८           |
| वेद-मुढ                                        | सातृ-गामी राजकुमार स्रनंग                   | २६८           |
| व्यु <b>द्</b> ग्राहण-मूढ                      | मातृ-गामी विशाक्-पुत्र                      | २६६           |
| "                                              | पचशैल जाने वाला श्रनंग सेन                  | २६६           |
| ,,                                             | ग्रन्धपुरुप ग्रौर धूर्त                     | २६६           |
| 11                                             | पञ्चपालक ग्रौर स्वर्णकार                    | 335           |
| हस्त-पादादि-विवर्जित विम्व                     | मृगावती-पुत्र                               | २७६           |
| ग्रज्ञात भाव से गर्भवती की प्रव्रज्या          | करकण्डुमाता पद्मावती                        | २७७           |
| प्रत्यनीक द्वारा साघ्वी का गर्भवती होना        | पेढाल के द्वारा गर्भवती ज्येष्टा            | २७७           |
| पुण्यपापादि से अनिभन्न के महात्रत              | स्थाख पर पुष्पमालारोहरा                     | २८०           |
| स्यविर से पूर्व क्षुल्लक की उपस्थापना          | राजा के द्वारा पुत्र को राजसिंहासन          | २५३           |
| भाव-सलेखना                                     | ग्रमात्य ग्रौर कोंक एक                      | २९६           |
| "                                              | क्रोघ में ग्रपनी उंगली तोड देने वाला भिक्षु | २६६           |
| उत्तमार्थ प्रतिपन्न का स्राहार                 | सहस्रयोधी का कवच                            | 285           |
| प्रत्याख्यान-कालीन ग्राभोग (उपयोग)             | कंचनपुर मे क्षमक का पारएक                   | ३०२           |
| पादोगमन मे धैर्य                               | स्कन्दक ,                                   | ३१२           |
| "                                              | चाराद्य                                     | ३१२           |
| 1,                                             | पिपीलिकास्रो का उपसर्ग                      | ३१२           |
| "                                              | कालासग वेसिय                                | ३१२           |
| "                                              | श्रवन्ति सुकुमाल                            | ३१२           |
| 21                                             | जल-प्रवाह का उपसर्ग                         | ३ <b>१२</b>   |
| 11                                             | बत्तीस घड़ा                                 | 383           |
| पुस्तक से होने वाली जीव-हिंमा                  | चतुरंगिएगो सेना से ग्रावेष्टित मृग          | ३२१           |
| "                                              | दुग्ध-पतित मक्षिका                          | ३२२           |
| 12                                             | मछली पकड़ने का जाल                          | ३२२           |
| "                                              | तिलपोलक चक्र (घाणी)                         | ३२२           |
| पूर्वस्यापित ग्रासन को सदोपता                  | जैन श्रमण ग्रीर बौद्ध भिक्ष                 | ३२५           |
| पुर कर्मकृत कर्मवन्य का ग्रधिकारी <sup>?</sup> | इन्द्र को ब्रह्महत्या का शाप                | ३४०           |
| भिक्षार्थ क्षेत्रवृद्धि करने के गुरा           | क्रपण वणिक् की गृहचिन्तिका पत्नी            | ३५७           |
| 11                                             | गॉव के समीप कुबड़ी बदरी (बेरी)              | ३५८           |
| नौका-नयन सम्बन्धी स्रनुकम्पा                   | मुरुंड राजा                                 | ३६५           |
| नोका-नयन सम्बन्धी द्वेष                        | कम्बल सबल नागकुमार ग्रौर                    |               |
|                                                | नौकारूढ़ भगवान् महावीर                      | ३६६           |
| एकेन्द्रिय जीवो की वेदना                       | जरा-जीर्ण स्थविर                            | <i>७७६</i>    |
| एकेन्द्रिय जीवो का उपयोग                       | रुक्ष भोजनगत स्नेह-गुण                      | <i>७७</i> इ   |
| **                                             | पृथ्वीगत स्नेह-गुण                          | <i>છ</i> છફ્ર |

| सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र               |                                                 | у            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| निधानदर्शन                            | मयूरनृपाकित दीनारो का निधान                     | ₹₹           |
| श्रनागत रोग का परिकर्म                | श्रकुर तथा वद्धमूल वृक्ष का अन्तर               | ₹            |
| n                                     | प्रवद्धित तथा विवद्धित ऋग                       | 3,6          |
| लौकिक व्यवहारो का निर्एाय             | दो नारी श्रीर एक पुत्र                          | ₹ 8          |
| "                                     | पटक                                             | 3 8          |
| धातृ-पिण्ड                            | रोता हुया वालक ग्रीर भिक्ष                      | ४०           |
| n                                     | <b>त्राचार्य सगमस्थविर श्रौर दत्त शि</b> ष्य    | ४०           |
| निमित्त पिण्ड                         | भविष्यकथन से सगर्भा घोडी को हत्या               | ४१           |
| चिकित्सा पिण्ड                        | दुर्वल व्याघ्र की चिकित्सा                      | ४१           |
| कोप-पिण्ड                             | मासोपवासी धर्मरुचि भिक्षु                       | 88           |
| मान विण्ड                             | इट्टगा-भोजनार्थी क्षुल्लक , क्वेतागुलि स्रादि ए |              |
| विद्या-पिण्ड                          | विद्या द्वारा उपासक का वशीकरण                   | १८५ ४२<br>४२ |
| मन्त्र-पिण्ड                          | पादलिष्ताचार्य द्वारा मुरु ड राजा की मत्र-      | ,            |
|                                       | चिकित्सा                                        | ४२           |
| ग्रन्तर्धान पिण्ड                     | चन्द्रगुप्त मौर्य के यहाँ क्षुल्लक-द्वय का      | ,            |
|                                       | ग्रन्तर्धान-प्रयोग                              | ४२           |
| योग-पिण्ड                             | वज्रस्वामी के मातुल समिताचार्य श्रौर            | • (          |
|                                       | ५०० तापस                                        | ४२           |
| क्रीतकृ <b>त</b>                      | शय्यातर मख                                      | ४२           |
| पामिच्च<br>पामिच्च                    | तैल पामिच्च के कारए। बहन का दासीत्व             | ४३.          |
| परिवर्तन                              | कोद्रव कूर के वदले मे शालि कूर                  | ४३३          |
| म्राच्छेद्य                           | दुग्ध-स्राच्छेद्य से रुष्ट गोपाल                | 83:          |
| ŧ ,,                                  | सत्तुश्रो मे स्तेनाच्छेद्य घृत                  | 858          |
| म्रनि सु <sup>c</sup> ट               | वत्तीस मोदक वाला भिक्षु                         | ४३७          |
| ग्राज्ञा-भग                           | राजा द्वारा प्रजा को दण्ड                       | ५०३          |
| ज्ञानादिलाभार्थ प्रलम्ब-प्रतिसेवना    | लाभार्थ वारिएज्य-कर्म                           | प्रश         |
| प्रलम्ब-चिदशना                        | दो ग्रजघातक म्लेच्छ                             | ५१ व         |
| प्रनवस्था प्रसग का निवारएा            | कृषक के इक्षु-क्षेत्र की हानि                   | ४१६          |
| "                                     | राजा की कन्यात्रो का अन्त पुर                   | ५२०          |
| ),                                    | भीलो द्वारा देवद्रोग्गी (गौ) की हत्या           | ५२१          |
| प्रलम्ब-रस की ग्रासक्ति               | मद्यपान से मासाहार की श्रासक्ति                 | ५२१          |
| प्रलम्ब-भक्षण से म्रात्मविराधना       | मूँग की कच्ची फली खाने से स्त्री की मृत्यु      | ५२२          |
| <b>ग्रनाचीर्</b> ण                    | ग्रचित्त तिलो से भरी गाडी ग्रौर भगवान्          |              |
|                                       | महावीर                                          | ५२३          |
| 11                                    | ग्रचित्त जल से भरा ह्रद ग्रीर भगवान् महार्व     |              |
| पतना श्रीर श्रयतना                    | विष, शस्त्र, वेताल ग्रोर ग्रोषध                 | ४२४          |
| रििंगामक, अपरिगामक स्रोर स्रतिपरिगामक | चार मरुक ग्रौर इव-मास                           | ४२६          |
| प्रकल्प-सेवन की भूमिका                | श्रशत भग्न गाडी की मरम्मत                       | प्र३१        |

|                                                | ्राच्या को क्यांकी के विकासीमान्त्रि     | ५३६          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| ग्रभिन्न प्रलम्ब से सयती को मोहोदय             | महादेवी की कर्कटी से विकारोत्पत्ति       | प्रदश        |
| समर्ग का महत्त्व                               | दो शुक-बन्ध                              | प्रदश        |
| दत्त वस्तु का पुनरादान                         | विक्रीत वृक्ष का पुनर्ग्रहरण             | ४५४          |
| सयती पर कार्मण-प्रयोग                          | विद्याभिमन्त्रित पुष्प                   |              |
| वस्त्र-विभूपा से हानि                          | रत्न-कम्बल के कारएा तस्करोपद्रव          | X88          |
| ਚ                                              | बतुर्थ भाग                               |              |
| स्त्रीयुक्त वसति से चारित्रहानि                | श्रक्तितप्त जुतु                         | 8            |
| श्राज्ञा-भग पर गुरुतर दड                       | चन्द्रगुप्त मौर्य                        | १०           |
| सुल-विज्ञप्य, सुल-मोच्य ग्रादि स्त्री          | पांच सौ व्यन्तर देवी                     | 88           |
| "                                              | रत्न देवता                               | 88           |
| "                                              | प्रहंत्रक                                | ₹१           |
| ,,                                             | सिही (शेरनी)                             | २२           |
| ,,                                             | मानुषी की कुवकुर-रति                     | २२           |
| व्युद्ग्रह श्रपकान्त                           | बहुरत ग्रादि निह्नव                      | १०१          |
| ग्रनार्य देशो मे मुनि-विहार से ग्रात्म-विराधना | पालक द्वारा स्कन्दक का यन्त्र-पीलन       | १२७          |
| ग्रन्ध-द्रविडादि देशो मे मुनि-विहार            | मौर्य नरेश संप्रति                       | १२८          |
| मात्रक की ग्रावश्यकता                          | वारत्तग मत्रीपुत्र का सत्रागार           | १५८          |
| ग्रस्वाव्याय मे स्वाव्याय से हानि              | म्लेच्छाक्रमरा पर नृप-घोषरा।             | २२६          |
| पचिवध ग्रस्वाध्याय                             | पाँच राजपुरुष                            | २३०          |
| ग्राचार्यादि-परिगृहीत गच्छ                     | पक्षी ग्रौर पिजरा                        | 787          |
| परिकु चित ग्रालोचना                            | ग्रन्यक्त शल्य से ग्रश्व-मृत्यु          | 308          |
| तीन बार ग्रालोचना                              | न्यायाधीश के सम्मुख बयान की तीन बार      |              |
|                                                | ग्रावृत्ति                               | ४०६          |
| द्विमासादि परिकु चित (शल्यसगोपन)               | मत्स्य-भक्षो तापस                        | ३०६          |
| "                                              | सज्ञत्य सैनिक                            | ३०६          |
| 11                                             | दो मालाकार                               | 30€          |
| 11                                             | चार प्रकार के मेघ                        | ३०७          |
| विषम प्रतिसेवना की समसुद्धि                    | पाँच विशासों में १५ गधों का बंटवारा      | 308          |
| ग्रनवस्या-प्रसग का निवार <b>ग</b>              | घान्य-ग्रहरा पर विजेता सेनापतियो को दण्ड | 388          |
| जानवूभकर बहु प्रतिसेवना                        | गंजा तम्बोली श्रौर सिपाही                | 383          |
| अनेक अपराघो का एक दण्ड                         | रथकार की भार्या                          | ३४२          |
| अपरिकु चितता की हिष्ट से एक दण्ड               | चोर                                      | ₹ <b>४</b> २ |
| दुवंलता की हिंद से एक दण्ड                     | वैल ग्रौर गाडी                           | 383          |
| श्राचार्यं की दिष्ट से एक दण्ड                 | मूल देव                                  | ३४३          |
| गीतार्थ ग्रीर ग्रगीत परिगामको को प्रायदिवत     | चतुर विणक का शुल्क                       | 388          |
| त्रगीत अपरिगामक श्रौर श्रतिपरिगामको को<br>     |                                          |              |
| प्रायश्चित्त                                   | मूर्ख त्राह्मण का शुल्क                  | ३४४          |
| यतना और अयतना सम्बन्धी प्रायश्चित              | निधि पाने वाले विशाक और ब्राह्मश         | ३४५          |
|                                                |                                          |              |

चतुथ पाराशष्ट

| मभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र                         |                                     | ४४ १ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| मभी ग्रालोचनाग्रो में समान विनयोपचार            | निधि-उत्खनन                         | ३४६  |
| मूलोत्तर गुणो की प्रति सेवना से ग्रन्योन्यविनाश | ताल वृक्ष                           | ३४७  |
| मूल गुण-प्रतिसेवना से चारित्र-नाश               | हति स्रोर शकट                       | ३४८  |
| उत्तर गुण प्रतिसेवना से चारित्र-नाश             | एरण्ड-मण्डप                         | ३४८  |
| प्रायश्चित्त वहन करते हुए वैयावृत्त्य           | पुरस्कृत राजसेवक                    | ३५०  |
| सानुग्रह ग्रौर निरनुग्रह प्रायश्चित्त दान       | ग्रग्नि                             | ३५४  |
| <b>)</b> 1                                      | दारक                                | ३५४  |
| प्रायिक्चत्त-वृद्धि का रहस्य                    | जल-घट, सरितादि                      | ३४८  |
| ग्रालोचनार्ह की गम्भीरता                        | दन्तपुरवासी दन्तविएक का हढ मित्र    | ३६१  |
| परिहार तपस्वी को ग्राश्वासन                     | स्रगड, नदी स्रादि                   | ३७३  |
| दोप-शुद्धि न करने से चारित्र-नाश                | नाली मे तृग                         | ३७४  |
| "                                               | मण्डप पर सर्षप                      | ४७६  |
| "                                               | गाडी मे पाषारा                      | ४७६  |
| "                                               | वस्त्र पर कज्जल-विन्दु              | ४७६  |
| शुद्ध तप ग्रीर परिहार तप                        | छोटी-बडी गाडियाँ                    | ३७४  |
| गुद्ध ग्रालोचक के प्रति ग्राचार्य का सद्व्यवहार | न्याध                               | ३८०  |
| "                                               | गाय                                 | ३८१  |
| 11                                              | भिक्षु स्पो                         | ३८१  |
| निषद्या का महत्त्व                              | इमश्रुरहित राजा <b>ग्रौर ना</b> पित | ३८२  |
| प्रकल्पित चाहने वाले को उद्बोधन                 | भड़ी-पोत                            | 800  |

# प्रंत्रमं परिशिष्टम् निज्ञीथभाष्यचूर्ण्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमिणका

|                       |                         |        |                      |                        | 3 | मागाव  | ह पत्राक       |
|-----------------------|-------------------------|--------|----------------------|------------------------|---|--------|----------------|
|                       | भाग                     | क      | पत्राक               | •                      |   | ,,     | 888            |
|                       | \$                      |        |                      | ,,<br>ग्रज्जरविखय-पिया |   | 8      | १६४            |
| 7                     | तीर्थंकर                |        | ४६६                  | ग्रज्ज वहर             |   | ξ      | १६३            |
| ग्रर                  | 2                       |        |                      |                        |   | २      | ३६१,३६२        |
| उसभ                   | ₹<br>-                  |        | १५३                  | ग्रज्ज सुहत्थी         |   | 8      | १२८            |
| कु थु                 | 2                       |        | <b>४६६</b><br>४२ ३६३ | भ                      |   | २      | २३१            |
| महावीर वर्द्ध मानसामी | 3                       |        | ४२,३६३               | ग्रण्गिय-पुत्त         |   | ₹<br>3 | २३ <b>५</b>    |
| महावीर                | ३                       |        | प्र२३                | ग्रतिमुत्तकुमार        |   | 2      | 03             |
| रिसभ                  | 7                       |        | १३६                  | श्रवंती सोमाल          |   | ٠<br>٦ | <b>३१</b> २    |
| वद्धमारण              | •                       |        | ३६,३६०               | "                      |   |        |                |
| ,,                    | •                       | 3 8    | १४२, <b>१</b> ५३     | ग्रासाढ भूति           |   | 8      | १६,२०,२१<br>२  |
|                       |                         | 8      | ६६,३६३               | उदाइ-मारक              |   | 8      |                |
|                       | 3                       | &      | ४६                   | 22                     |   | ₹      | ३७             |
| ,,<br>सती             | ;                       | २      | ४६६                  | 11                     |   | 8      | ६८,७०          |
| 444                   | २                       |        |                      | करकडू                  |   | 7      | • . • .        |
|                       | गग्धर                   |        |                      | ,,                     |   | ३      | २७७            |
| गोयम                  |                         | १      | १०                   | <br>कविल               |   | 8      | १२४            |
|                       |                         |        | ३६३,५२२              | ,,                     |   | 3      | २४३            |
| "<br>सुधम्म           |                         | 3      | १५३                  | "<br>कपिलार्य          |   | ጸ      | २००            |
| -                     |                         | 8      | 308                  | कालगज्ज                |   | ą      | ५५,१३१         |
| ''<br>सोहम्म          |                         | २      | ३६०                  | खदग                    |   | ३      | ३१२            |
| 41644                 | 3                       | `      | , ,                  |                        |   | ४      | १२७            |
| जैनाच                 | र<br>ार्यग्रीर जैन श्रम | स      |                      | ''<br>गोविंदज्ज        |   | Ą      | २६०            |
| ग्रज्ज खउड            |                         | 8      | २२                   |                        |   | 9      | ३७             |
|                       |                         | ′२     | ४६५                  |                        |   | 8      |                |
| "<br>ग्रज्ज महागिरी   | ,                       | `<br>? | ३६१                  | "                      |   | 1      |                |
|                       | \                       | 8      | १२५                  |                        |   | :      |                |
| "<br>ग्रज्ज मगू       | 1                       | 3      | १२५                  | 4                      |   |        | ,<br>४ ४४३     |
|                       | \                       | ₹      | १५२                  | -                      |   |        | २ ३६०          |
| "<br>ग्रज्जरिव खय     | 1                       | र<br>३ |                      | -1                     |   |        | `<br>३ २३६,५२२ |
| अण्यराय लव            | 1                       | ~      | 774740               | -1 11                  |   |        | 1 1/2/2/2      |
|                       |                         | 2      |                      |                        |   |        |                |

| थूलभद्              | २        | ३६०,३६१                                          | सीह                               | ş                      | ४०५               |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| दत्त                | ą        | ४०५                                              | सीहगिरी                           | ş                      | २३५               |
| दुब्बलिय            | ጸ        | २५३                                              | सुद्विय                           | ą                      | २४३,४२३           |
| धम्मरुइ             | Ę        | ४१८                                              | सेज्जभव                           | ર                      | ३६०               |
| नदिशेन-शिष्य        | २        | २६८                                              | "                                 | 3                      | २३४               |
| पज्जुण्या खमासरा    | 8        | 8                                                | शालिभद्र सूरी                     | ₹                      | ४०५               |
| पसण्णचद             | 8        | ६८                                               | श्रीचन्द्रसूरी                    | ጸ                      | ४४३               |
| पभव                 | 2        | 340                                              | 8                                 |                        |                   |
|                     | <b>`</b> | २६१<br>२६१                                       | जैन श्रा                          |                        |                   |
| "                   | 8        |                                                  | ग्रज्ज चदग्गा                     | 8                      | ३७६               |
| ''<br>पालित्त       | ş        | ४५<br>४२३                                        | पडरज्जा                           | ą<br>~                 | १५१               |
| पूसित्त<br>पूसित्त  | 8        |                                                  | वम्ही                             | 2                      | २६३               |
| त्रतानता<br>वाहुबली | ٠<br>٦   | २५३<br><i>५</i> ८                                | सुकुमालिया                        | 2                      | ४१७               |
| भद्वाहु             | १        | १५१                                              | सु दरी                            | २                      | २६३               |
|                     | ٠<br>٦   | १४,४७                                            | X                                 |                        |                   |
| "                   | ą        | 338                                              | जैन निह                           |                        |                   |
| "                   | ૪        | ११३,१२१                                          | श्रासमित्त                        | ४                      | १०२               |
|                     |          | २४३,३५०                                          | म्रासाढ                           | #1                     | "                 |
| भसग्र               | 7        | ४१७                                              | जमालि                             | "                      | १०१               |
| मग्ग                | ą        | २३५                                              | तीसगुत्त                          | 11                     | 11                |
| माष-तुष             | ₹        | २५४                                              | <b>मूस</b> मित्त                  | 19                     | १०२               |
| मेयज्ज ऋषि          | ÷ ₹      | २६१                                              | वोडिय                             | ,,                     | "                 |
| रोहसीस              | 8        | २००                                              | 1)                                | 8                      | 50                |
| लाटाचार्य           | ٠<br>٦   | १३३                                              | रोहगुत्त                          | 8                      | १०२               |
|                     | ?        | २१,१ <b>६</b> ४                                  | गोट्टामाहिल                       | ₹<br>&                 | १२३               |
| वइरसामी             | 3        | २३४,४२४                                          | "<br>K                            | ٠                      | १०२               |
| n<br>Farr           | ۶<br>۶   | ४६५                                              | ५<br>प्रतिमा                      |                        |                   |
| विण्हु              |          | १६२                                              | गोसीसदारुमय पडिमा                 |                        | 0340              |
| "                   | १<br>२   | 547<br>53                                        | जातात्त्वारुमय पाडमा<br>जिय-पडिमा | ₹                      | १४१               |
| विस्सभूती           | 8        | 7 7<br>7 8 4 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | जियनपाडमा<br>जियत-पडिमा           | ت<br>ع                 | २३ <i>६</i><br>३७ |
| विसाहगणी            | ą        |                                                  | नारायणादि पडिमा                   | र<br>४                 | ५६                |
| समिय                |          | ४२५                                              | पिउ-पडिमा                         | ४                      | १५८               |
| ससभ                 | 2        | ४१७                                              | रिसभाति कणग-पडिमा                 | ą                      | १४४               |
| सगमथेर              | 3        | ४०५                                              | लिप्पय-पडिमा                      | ?                      | १२=               |
| सभूत                | 2        | ३६०                                              | लेपग-पडिमा                        | ,<br>3                 | १४५               |
| सिद्धसेनाचार्य      | 3        | 55                                               | 9                                 | 7                      | ***               |
| 13                  | र<br>३   | ४,२८१<br>४,२८१                                   | पडिमा (ग्रभिः                     | ग न निक्रीपर ।         |                   |
| •                   | 8        | ७४,१२१,                                          | पाडमा (श्रामः<br>मोयपडिमा         | प्रहावशय <i>)</i><br>१ | १६                |
| 11                  |          | 283                                              |                                   | 7                      | >2 <b>=</b>       |
|                     |          | 1-1                                              | "                                 | 7                      | - 4-4             |

|                | 5                            |          |         | कापालिका               |         | ጸ          | 03                         |  |
|----------------|------------------------------|----------|---------|------------------------|---------|------------|----------------------------|--|
|                | ग्रध्वकरप                    |          |         | गेरुश्र                |         | २          | ३३२                        |  |
| C              |                              | \$       | ११५,११६ | "                      |         | ¥          | 888                        |  |
| ग्रगन्थिम      |                              |          |         | गोव्वय                 |         | ą          | १९५                        |  |
| खज्जूर         | ,                            | ,        | 11      | चरक                    |         | २          | ११८,२००                    |  |
| <b>बीरप</b> ङ् | ;                            | ,,       | "       | >>                     |         | ३          | २०७,३३१                    |  |
| <b>घतम</b> हु  | 1                            | 7        | 7.7     | <b>)</b> 7             |         | 8          | 3 €                        |  |
| तडुलचूर्ण      | 7                            | 7 1      | 77      | चरिका                  |         | ४          | 03                         |  |
| दतिक्क         | 1                            | ,        | "       | तचन्निय                |         | 3          | २५३,३२५                    |  |
| पिण्गाग्र      | ,                            | ,        | "       | तच्चण्गागी             |         | 8          | 03                         |  |
| भेसज्ज         | :                            | ,,       | "       | तडिय                   |         | २          | २०७,४५६                    |  |
| सत्तुग्र       | 1                            | ,        | "       |                        |         | ٠<br>٦     | 3,332                      |  |
| समितिम         |                              | ,,       | 11      | तावस                   |         |            | ४१४                        |  |
| सुक्खोदरा      | i                            | ,        | "       | 77<br>C                |         | à          |                            |  |
| सुक्खमडग       | ,                            | ,        | 27      | तिदडी परिव्वायग        |         | 8          | १२                         |  |
|                | E                            |          |         | दिसापोक्खय             |         | ¥          | १९५                        |  |
|                | ग्रन्यतीथिक देव              |          |         | परिव्वाय, परिव्राजक    |         | 2          | ११८,२००                    |  |
| केसव           |                              | १        | १०५     | ,,<br>                 |         | 3          | ४१४                        |  |
| पसुवति         |                              | ٠<br>१   | १०४     | परिव्राजिका            |         | 8          | 03                         |  |
| वभा            |                              | <b>१</b> | १०४     | पचगव्वासिंग्य          |         | 3          | ×38                        |  |
| "              |                              | 3        | १४२     | पचिग्गितावय<br>        |         | Ą          | १९४                        |  |
| महादेव         |                              | ٠<br>۲   | १४६,१४७ | पंडरंग                 |         | 7          | 388                        |  |
| रुद्           |                              | ٠<br>ڊ   | १४६,१४७ | पंडर भिवखु             |         | ą          | ४१४                        |  |
| विण्हु         |                              | `<br>?   | 803,808 | रत्तपड                 |         | 3          | ११३,१२१                    |  |
|                |                              | 4        | १४२     | >>                     |         | <b>२</b> % | ११६<br>४१४,४२२             |  |
| ,,<br>सिव      |                              | \$       | १०      | "<br>रत्तपडा           |         | ٠<br>٢     | १२३                        |  |
|                | •                            | `        | ζ.      | ्वरावासी               |         | ş          | ४१४                        |  |
|                | 90                           |          |         | भगवी                   |         | ર<br>૪     | 60                         |  |
|                | ग्रन्यतीथिक श्रमण ग्रोर श्रः | मरां     | ी       | वृद्ध थावक             |         |            | ११८                        |  |
| ग्राजीवक       |                              | २        | ११८,२०० | पृष्ठ जानग<br>सनक-शानय |         | ર<br>ર     | ३,११ <u>८,</u>             |  |
|                |                              |          | ३३२     | 443-4144               |         | ٦          | २, <i>६६</i> ०,<br>२००,३३२ |  |
| 22             |                              | ą        | ४१४     | <b>&gt;</b> >          |         | ą          | ४१४                        |  |
| कप्पडिय        |                              | २        | ३०७,४५६ | "<br>सरक्ख             |         | Ę          | २५३                        |  |
| 11             |                              | ሄ        | १०      | समग                    |         | <b>२</b>   | <b>३३२</b>                 |  |
| कव्वडिय        |                              | ₹        | 8€=     | हड्ड सरक्ख             |         | ٠<br>٦     | 200                        |  |
| कावालिय        |                              | २        | ३८      |                        | 88      | •          | ,                          |  |
| कावाल          |                              | ጻ        | १२५     |                        | परिवाजक |            |                            |  |
| "              |                              | ₹        | २५३     | ग्रक्षपाद              |         | ሄ          | 55                         |  |
|                |                              |          |         |                        |         |            |                            |  |

| च्यांन श्रीर वाशंनिक   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री व्यवेषा   श्री वित्तवेषा   श्री              | २४              |           | 8 |     | इद                 | २०           | 8  |                    | प्रम्मड      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------------------|--------------|----|--------------------|--------------|
| प्रस्त वर्षोन श्रीर वार्षोनिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६६             |           |   |     | कवल-सवल            | 3%0          | ३  |                    | उडक रिसी     |
| प्राणीविंग १ ११ खेलारेक्या इंस्तरमत ३ १६५ गोरी ४ खेलारेक्या इंस्तरमत ३ १६५ गोरी ४ जम्म इंस्तरमत ३ १६५ महारी ४ जम्म १ १६६ महार १ १६६           | 3               |           |   |     | कामदेव             |              |    |                    |              |
| हैं तरमत ३ १६५ गोरी ४ जिल्ला १ १५ गांची ४ जिल्ला १ १५ गांची ४ जिल्ला १ १६५ चर ३ १४४ जिल्ला १ १६५ चर ३ १४४ जिल्ला १ १६५ जांचीय १ १६६ जा           | 888             | (         |   |     | ••                 |              |    | दर्शन ग्रौर दार्शन | 2.0          |
| हत्यस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Y05             |           |   |     |                    | १५           | 8  |                    |              |
| जिल्ला १ १५ महारी ४ किपलमत ३ १६६ चन्न ३ १४४ किन्न १ १६ चन्न ३ १४४ किन्न १ १६ चन्न ३ १४४ किन्न १ १६ चन्न १ १६ जनस्म १ जोइसिय ४ जोत्तन १ १६० गान-कुमार ३ १४४, जनतन्न ३ १६० गान-कुमार ३ १४४, तन्चित्तय १ १६० गान-कुमार ३ १४४, तन्चित्तय १ १६० गुण्यमङ्ग ३ १८६ प्रसाय ३ १८६ प्रमाय ३ १८६ प्रसाय ३ १८           | १५              |           |   |     |                    | X35          | ş  |                    |              |
| कापलमत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |   |     |                    | १५           | 8  |                    |              |
| कावाल ४ १५५ जनल १ १ भ जनल १ १ भ जावालिय ३ ५८५ " ३ जोइसिय ४ जोइसिय ४ जोइसिय ४ जोइसिय ४ जाइलिय ३ एगाएगी २ जाइएग-सासरा १ १७ पाइलिव ३ एगान-कुमार ३ १४४, जनतत्र ३ १४६, २५३ तेजविय ३ १४६, २५३ तेजविय ३ १४६, २५३ तेजविय १ १५६ पिसाय ३ १ १६६ पाम-कुमार ३ १४४, विसाय ३ १ १६६ पाम-कुमार ३ १४४, विसाय ३ १ १६६ पाम-कुमार ३ १४४, विसाय ३ १ १६६ पाम-कुमार ३ १८६ १ १६६ पाम-कुमार ३ १८६ १ १६६ पाम-कुमार ३ १८६ १ १८६ पाम-कुमार ३ १८६ पाम-क           | १५              | 9777 =    |   |     |                    | 238          |    |                    |              |
| कावालिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 300,4     |   |     |                    | १५           | १  |                    | कविल         |
| चरग १ २ डागिणी २ जहण-सासण १ १७ णाग-कुमार ३ १४४, जन्नितत्र ३ ३६० णाग-कुमार ३ १४४, तन्चित्रय ३ २४६,२४३ देविद १ विद्या १ १ १५ प्राप्त १ १७ पुण्याभद्द ३ २ ११ पुण्याभद्द ३ २ ११ पुण्याभद्द ३ ११ प           | 28              |           |   |     |                    | १२५          | ጸ  |                    | कावाल        |
| परा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४१             | 3         |   |     |                    | ሂጜሂ          | ₹  |                    | कावालिय      |
| " ४ १२४ ग्राइलदेव व श ग्राइलदेव व श ग्राइलदेव व ग्रावान्त्र व १८० ग्रावान्त्र व १८४, तच्चित्र व व १८४, तच्चित्र व व १८४, तच्चित्र व १८४, तच्चित्र व १८४, तच्चित्र व १८५, तच्चित्र व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x               |           |   |     |                    | 7            | \$ |                    | चरग          |
| णहण-सासण १ १७ णाग-कुमार ३ १४४, तच्चित्रय ३ २४६,२४३ देविद १ तावस १ १४ पतदेवया १ ग' ४ १२४ पिसाय ३ १ गपरिव्वायग १ १७ पुण्याभद ३ २ वाडित १ १४ प्रयाणा ३ ४ वाडित १ १४ प्रयाणा ३ ४ विद्या १ १००,११३ मेत १ भव्छुग १ १००,११३ मेत १ रत्तपड १ १७,११३ मेत १ सक्क १ १४ प्रयाणिभद ३ २ सक्क १ १४ प्रयाणिभद ३ २ सक्क १ १४ प्रयाणिभद ३ १ सक्क १ १४ प्रयाणिभद ३ १ सक्क १ १४ प्रयाणिभद ३ १ सक्क १ १४ वाण्मतर १ ६ स्रोतिवादी ३ ५६५ " स्रोतिवादी ३ ५६५ सम्मिविटी देवया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४१              |           |   |     |                    |              |    |                    | **           |
| जैनतत्र तच्चित्रय ३ २४६,२४३ तेविद तावस १ १४ पतदेवया १ एरिव्वायग १ १७ पुण्याभद्द चित्र विद्वायग १ १७ पुण्याभद्द १ १४ प्रयाग ३ १३ पुरवर २ १ १४ प्रयाग ३ १३ पहस्सति ३ १ १४ भवग्यवासी २ १ १४ भवग्यवासी २ १ १०,११३ भूत वेद १ १५ माग्गिभद्द ३ १ १५ रवसस ३ १० प्रवस्तत ३ १६५ रयग्पवेवता ४ १३ वाग्गमतर १ १ १६६ प्रयापवेवता १ १६६ वाग्गमतर १ १ १६६ वाग्गमतर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४१             | 3.        |   |     |                    |              | 8  |                    |              |
| तच्चित्तय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६६             | 888,3     | ₹ |     |                    |              | ₹  |                    | जैनतत्र      |
| तावस १ १४ पतदेवया १ % १२५ पिसाय ३ ३ १२५ पिसाय ३ ३ १२५ पिसाय ३ ३ १२६ पुरवर २ १ १ १८६ पुरवर २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०              | ;         | ? |     |                    |              |    |                    | तच्चिन्नय    |
| परिव्वायम १ १७ पुण्णभद्द ३ २ १ पुरस्य १ १७ पुण्णभद्द ३ २ १ पुण्णभद्द ३ २ १ पुण्णभद्द ३ १ १ पुण्णभद्द ३ १ १ पुण्णभद्द ३ १ १ पुण्णभद्द ३ १ १ पुण्णभद्द १ १ १ १ १ १ वहस्सिति ३ १ १ भवण्यवासी २ १ १ १७,११३ भूत १ १ विद १ १५ माणिभद्द ३ २ १ माणिभद्द ३ १ १ माणिभद्द ३ १ १ माणिभद्द ३ १ १ स्वक्स ३ १ १ १ स्वक्स ३ १ १ १ सम्विद्धी विव्या १ १ १ सम्वद्धी विव्या १ १ १ सम्वद्धी विव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5               |           | 3 |     |                    |              |    |                    | तावस         |
| परिकायग १ १७ पुण्यभह ३ ६ १ पुरदर २ १ १ पुरदर २ १ १ पुरदर २ १ १ पुरपणा ३ ४ भिच्छुग १ ११३ वहस्सति ३ १ भिग्छुग १ ११३ भवणवासी २ १ १ भवणवासी २ १ १ १७,११३ भूत १ पुरतपड १ १७,११३ भूत १ भवणवासी ३ भवणवासी ३ भवणवासी ३ १ भवणवासी ३ भवणवास           | <b>१</b> ५ ६    | १व        | ₹ | :   | पिसाय              |              |    |                    | 27           |
| पडरग ३ १२३ पुरदर २ १ १ वोडित १ १४ पूराणा ३ ४ १ १४ पूराणा ३ ४ १ १ १ वहस्सिति ३ १ १ १ १ वहस्सिति ३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२४             | २२        | ą | 7   | पुण्सभद्द          |              | 8  |                    | परिव्वायग    |
| बोडित १ १५ पूर्यणा ३ ४ भिच्छुग १ ११३ वहस्सति ३ १ भिच्छुग १ ११३ वहस्सति ३ १ भवणवासी २ भवणवासी २ भवणवासी २ भवणवासी २ भवणवासी २ भवणवासी २ १ भवणवासी २ भवणवासी २ भवणवासी २ भवणवासी २ भवणवासी २ भवणवासी २ १ भवणवासी २ १ भवणवासी २ भव           | 30              | ₹ \$      | २ | ;   | पुरदर              |              |    |                    | पडरग         |
| भिच्छुग १ ११३ वहस्सति ३ १ भिवख ३ ५८५ भवरणवासी २ १  " ४ १२५ " रत्तपड १ १७,११३ भूत १ वेद १ १५ मािएभह ३ २ सक्क १ १५ रक्खस ३ १९ " ३ १६५ रयर्णदेवता ४ १९ " ३ १६५ रयर्णदेवता ४ १९ " ३ २५३ वार्णमतर १ ८ मुतिवादी ३ ५८५ " सेयवड १ ७८ वार्णमतरी ४ १ सेयवड १ ७८ वार्णमतरी ४ १ सेयवड १ ७८ वार्णमतरी ४ १ सेयविद्या ४ ६५ शक्क " हहुसरव्य १ ५८५ सम्मिदिटी देवया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05              | ४०        | ₹ | 7   |                    |              |    |                    | बोडित        |
| भिनखू ३ ४=४ भवरावासी २ १  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४              | १४        | Ę | 7   |                    |              |    |                    | भिच्छुग      |
| <ul> <li>४ १२५ "</li> <li>१ १७,११३ भूत</li> <li>१ १७,११३ भूत</li> <li>१ १५ माणिभट्</li> <li>१ १५ प्रक्षस</li> <li>३ १६५ प्रयणदेवता</li> <li>४ १२५ वणदेवता</li> <li>४ १२५ वणदेवता</li> <li>४ १२५ वण्यदेवता</li> <li>४ १२६ वण्यदेवता</li> <li>४ १२१ वण्यदेवता</li> <li>४ १२१ वण्यदेवता</li> <li>४ १२१ वण्यदेवता</li> <li>४ १२१ वण्यदेवता</li> <li>४ ११० वण्</li></ul> | २५              | १२        | २ | ম   | भवगावासी           |              |    |                    | भिवखू        |
| रत्तपड १ १७,११३ भूत १ वेद १ १५ मागिभद ३ २ स्वय १ १५ स्वय ३ १ स्वय ३ १५ स्वय ३ १५ स्वय ३ १६६ स्वयण्देवता ४ १६६ स्वयण्देव           | ሂ               |           | ४ | ষ   | "                  |              |    |                    |              |
| वेद १ १५ माणिभद्द ३ २<br>सक्क १ १५ रक्खस ३ १६<br>" ३ १६५ रयग्यदेवता ४ ११<br>सरक्ख ४ १२५ वग्यदेवता ४ ११<br>" ३ २५३ वाग्यमतर १ ६<br>मुतिवादी ३ ५६५ " ४<br>सेयवड १ ७६ वाग्यमतरी ४ १<br>सेयभिक्खु ४ ६७ विज्जुमाली ३ १४<br>" ३ ४२२ वेमाग्यिय " "<br>हहुसरक्ष १ ५६५ सक्क " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3               | ;         | 8 | 8   | भूत                |              | ۶  |                    | रत्तपड       |
| सक्क १ १५ रक्खस ३ १९<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | २२        |   |     | मारिंगभद्द         |              |    |                    | वेद          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | १८१       |   |     | रक्खस              |              |    |                    | सक्क         |
| सरक्ख ४ १२५ वर्णदेवता ४ १३<br>" ३ २५३ वर्णमतर १ ८<br>सुतिवादी ३ ५८५ " ४<br>सेयवड १ ७८ वर्णमतरी ४ १<br>सेयभिक्खु ४ ८७ विज्जुमाली ३ १४<br>" ३ ४२२ वेमाणिय " "<br>शाक्यमत ३ १६५ शक्र " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۶.۶             |           |   |     | रयगादेवता          |              | ş  |                    | 11           |
| "      सृतिवादी      ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ११ट       | 8 | 8   | वगादेवता           |              | ४  |                    | सरवख         |
| सुतिवादी ३ ५६५ " ४<br>सेयवड १ ७६ वागमतरी ४ १<br>सेयभिक्खु ४ ६७ विज्जुमाली ३ १४<br>" ३ ४२२ वेमागिय " "<br>शाक्यमत ३ १६५ शक्र " "<br>हडुसरक्छ ३ ५54 सम्मिद्दी देवया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | ٠.<br>۶,8 | 8 | ٤   | वागमतर             |              | ₹  |                    | ,,           |
| सेयबड १ ७६ वाग्मतरी ४ १<br>सेयभिक्खु ४ ६७ विज्जुमाली ३ १४<br>" ३ ४२२ वेमाग्गिय "<br>शाक्यमत ३ १६५ शक्र "<br>हडुसरक्ख ३ ५५५ सम्मिदिटी देवया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>بر</u><br>لا |           |   |     |                    |              |    |                    | सुतिवादी     |
| सयाभवेखु ४ ८७ विज्जुमाली ३ १४<br>" ३ ४२२ वेमािएाय " "<br>शावयमत ३ १६५ शक्र " "<br>हडुसरवेख ३ ५८५ सम्मिदिटी देवया "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | १३        | 8 | 8   |                    |              |    |                    | सेयवड        |
| " ३ ४२२ वेमािएाय " "<br>शाक्यमत ३ १६५ शक्र "<br>हडुसरवख ३ ५≈५ सम्मिदिटी देवया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | १४०       | 3 | Ę   | विज्जुमाली         | 50           | 8  |                    | सेयभिनखु     |
| शान्यमत ३ १६५ शक्र<br>हडुसरवल ३ ५६५ सम्मिदिदी देवया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |   |     |                    |              |    |                    |              |
| हर्डुसरवर्ष ६ ५५५ सम्मदिदी देवया ″                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |   |     | शक्र               | १६५          | ₹  |                    |              |
| 77 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | "         |   | **  | प्तम्मदिद्वी देवया | ४५४          | ą  |                    | हडुसरवख      |
| <b>ξ</b> ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | , | ,,, |                    |              |    |                    |              |
| दव ग्रार दवा सामाणिग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | , | ,,  | सामार्गिग          | ;            |    | देव श्रोर देवी     |              |
| भ्रच्युय देव ३ १४१ सुदाढ " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |   | ,,  | <b>पुदा</b> ढ      | <b>585</b> ± | 3  |                    | भ्रच्युय देव |
| n = n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |   | "   |                    |              |    |                    |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | •                        | _                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| हास पहासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , <b>\$</b> &0      | पज्जोत                   | ₹                 | १४६,१४७          |
| हिरिमिक्क (चाण्डाल-यक्ष)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३८                 | चदगुत्त                  | २                 | ३६१,३६२          |
| १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 11                       | #                 | ४२४              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | "                        | 8                 | १२६              |
| चकवर्ती, बलदेव ग्रौर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४६६                 | चाग्पक्य                 | 3                 | <i>३३</i><br>४२४ |
| ग्रर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४५६<br>४६६          | "                        | ş                 | *                |
| कु थु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>२</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | जउए। राया                | 3                 | २६६              |
| केसव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५६<br>४६            | जरकुमार                  | <b>ર</b>          | ४१६,४१७          |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>२</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६६                 | जराकुमार                 | 3                 | २३१              |
| वलदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 353                 | जितारि                   | ३                 | २६८              |
| ब्रह्मदत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१                  | जियसत्तू                 | <b>२</b><br>३     | ४१७              |
| भरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४४६,४६४             | "                        | र<br>४            | १५०              |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ጸ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६८                  | "<br>डडिंग               | 8                 | २२६              |
| राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०४                 | दडति                     |                   | १२७              |
| वासुदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४३                  |                          | 7                 | ३१२              |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४१६,४१७             | दतवक्क                   | 2                 | १६६              |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३८३                 | ,, `                     | 8                 | 3 <b>ξ </b>      |
| सती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६६                 | धम्मसुत                  | 8                 | १०४              |
| १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | पडु<br>धालग <sub>ः</sub> | १                 | १०५              |
| राजा, राजकुमार ग्र <sup>9</sup> र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : ग्रमात्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Γ,                  |                          | 8                 | १०               |
| <b>ग्रर्जु</b> न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४३                  | यालय -                   | 3                 | <b>५</b> ६       |
| ग्रग्गकुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६८                 | वलभानु                   | 3                 | १३१              |
| ग्रग्धं राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६९                 | बलमित्त                  | 3                 | १३१              |
| ग्रभग्गसेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५८                 | विदुसार                  | 2                 | ३६१,३६२          |
| <b>ग्रभयकुमार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६,१०,१७             | >7                       | ጸ                 | - १२६            |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३१                 | भस्य<br>भारतम्           | 2                 | ४१७              |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०ह                 | भारपुमित्त<br>भीम        | ₹                 | १३१              |
| ग्रसोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358                 |                          | ?                 | ४३,१०५           |
| <b>प्रसोगसिरी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२६                 | मयूर्रक                  | ą                 | ३८८              |
| उदायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४६,५२३             | महिडि <b>ढ</b> त         | 7                 | 440              |
| कुणाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358                 | मुरु ड<br>भूलदेव         | <del>व</del><br>४ | ४२३              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२८                 | 7                        | १                 | १०४<br>१०४       |
| कौन्तेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¥8                  | मेच्छ (म्लेच्छ)          | 8                 | २२६              |
| the same of the sa | ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३१                 | वसुदेव                   | २                 | २३१              |
| <br>कव्वडिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२७                 | वारत्तग                  | 8                 | १५५              |
| कावालिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२७,१२ <del>८</del> | ससग्र                    | 7                 | ४१७              |
| कावाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>X</b> 5          | सताििएत                  | 8                 | ४६               |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹=<br>7=            | सपति                     | 8                 | १२६              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०५                 | सव                       | ?                 | १०               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                          | `                 | <b>,</b> -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de la constant de la |                     |                          |                   |                  |

पचम परिशिष्टम्

| मातवाह्न          |                        | 8      | 8€=     | ग्रद्भगावय        |                        | २   | ४६६    |
|-------------------|------------------------|--------|---------|-------------------|------------------------|-----|--------|
| ,,                |                        | 3      | १३१     | उव्बट्टावय        |                        | ,,  | "      |
| साहि              |                        | ₹      | ४६      | कचुइज्ज           |                        | "   | ,,     |
| सुग्गीग्र         |                        | १      | १०४     | कोतग्गह           |                        | * * | ,,     |
| सुबुद्धी          |                        | ş      | १५०     | चामरगगह           |                        | 11  | 11     |
| सेगिए             |                        | ?      | ८,२०,१७ | छत्तग्गह          |                        | 11  | ,,,    |
| हर्गुमत           |                        | 8      | १०४,१०५ | डडार <b>क्खिय</b> |                        | 2)  | ,,     |
| हेमकुमार          |                        | ₹      | २४३     | दीवियग्गह         |                        | "   | 11     |
| <b>हेमकू</b> ड    |                        | ą      | २४३     | दोवारिय           |                        | 11  | "      |
|                   | १६                     |        |         | घसुगगह            |                        | 11  | 11     |
|                   | राज्याधिकारी           |        |         | परियट्टग्गह       |                        | ,,  | "      |
| प्रमच्च           |                        | 7      | 388     | मज्जावय           |                        | ,,  | 17     |
| ईश्वर             |                        | 7      | ४५०     | मडावय             |                        | 11  | ,,     |
| कुराया            |                        | 7      | ४६७     | वरिसधर            |                        | ,   | 11     |
| कोटु विय          |                        | ४      | १५      | सवाहावय           |                        | 7 5 | 11     |
| खत्तिय            |                        | २      | ४६७     | हड्डग्गप्पह       |                        | 1   | "      |
| गामउड             |                        | "      | २६७     |                   | 38                     |     |        |
| गामभोतिय          |                        | 7      | ४५०     |                   | गरावर्म                |     |        |
| जुवराया           |                        | ४      | २८१     | मल्ल              |                        | ₹   | १६५    |
| <b>ड</b> डिय      |                        | ४      | १५      | `सारस्सय          |                        | "   | "      |
| तलवर              |                        | 4      | ४४०     | क्यसभ             |                        | 11  | 11     |
| पुरोहिय           |                        | २      | 388     |                   | २०                     |     |        |
| माडवी             |                        | २      | ४४०     | 2111127           | वल (सेना)              | _   | V41.11 |
| मुद्धाभिसित्त     |                        | २      | 388     | ग्रासवल           |                        | 7   | ४५५    |
| रट्टउड            |                        | २      | २६७     | पाइक्कवल          |                        | "   | "      |
| राया              |                        | 7      | ४६७     | रहवल<br>हत्थिवल   |                        | "   | "      |
| सत्थवाह           |                        | 7      | 388     | हारथवल            | 2.0                    | "   | "      |
| सेट्टी            |                        | ۶<br>- | ४४६,४५० |                   | २१<br>ग्रभिषेक-राजघानी |     |        |
| मेगावई            | 910                    | २      | 388     | कपिल्ल            | आमपप-राजवाना           | ,   | Vec    |
|                   | <b>१७</b><br>राज्यार्ह |        |         | कोसवी             |                        | २   | ४६६    |
| वरग               | 210416                 | २      | २६८     | चपा               |                        | "   | "      |
| <b>छ</b> त्त      |                        | "      | ,,      | महुरा             |                        | "   | "      |
| वामर              |                        | "      | "       | मिहिला            |                        | "   | "      |
| गाउया             |                        | 11     | "       | रायगिह            |                        | **  | 11     |
| रायहत्थी          |                        | ,,     | 11      | वासारसी           |                        | **  | 11     |
|                   | १=                     |        |         | साएय              |                        | "   | ,,     |
|                   | राजसेवक                |        |         | सावत्थी           |                        | 1)  | "      |
| <b>प्रसिग्ग</b> ह |                        | 3      | ४६६     | हत्थिरापुर        |                        | 21  | "      |
|                   |                        |        |         |                   |                        |     |        |

|                            | २२         |               | पारस             | ₽                       | ४६             |  |
|----------------------------|------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------|--|
|                            |            |               | <b>पु</b> व्वदेस | ₹                       | १११            |  |
| জীগ                        | नपद        |               | ,,               | २                       | १४             |  |
| ग्रवंती                    | 8          | १३            | बब्बर            | २                       | ४७०            |  |
| ग्रघ                       | २          | ३६२           | ब्रह्मद्वीप      | 3                       | ४२५            |  |
| "                          | 8          | 954           | मयल (मलय)        | २                       | 338            |  |
| ग्राभीर                    | 3          |               | मरहट्ट           | ٠<br>٦                  | १३६            |  |
| उत्तरावह (उत्तरापथ)        | १ २१,५३    | 216           | मरहट्ठ           | 8                       | ५२             |  |
|                            | <b>দ</b> ৩ | ,१५४          |                  | ٠<br>٦                  | ११,३७१         |  |
| <b>11</b>                  | २          | દય            | <b>&gt;</b> 1    | ্<br>হ                  | १३१,१४६        |  |
| "                          | ₹          | 30            | 19               | 8                       | ११५,१६५        |  |
| उत्तरापथ                   | 8          | १२७           | ))<br>TTE        |                         |                |  |
| कच्छ                       | १          | १३३           | मरु              | ₹<br>*                  | १३१,१४६        |  |
| काय                        | ٠<br>٦     | 225           | "                |                         | 308            |  |
| कुडुक्क                    | ₹          | 838           | मगध              | PA .                    | प्रव           |  |
| <b>कु</b> णाल              | 8          | १२५           | मगह              | ₹                       | ₹3\$           |  |
| कु <b>रा</b> ।ला           | च          | ३६८           | "                | 8                       | १२५            |  |
|                            | *          | १२६           | मालव             | २                       | 309,30         |  |
| "<br>कुरुक्षेत्र           |            | ११०,          | 37               | ã                       | <b>₹</b> ≗३    |  |
|                            |            |               | रिएाकठ           | २                       | , १५०          |  |
| कीरडुक<br>जोगा <u>स्</u> र | <b>₹</b>   | 838           | रोम              | 7                       | 338            |  |
| कोग्णाला                   | <b>ą</b> ' | ३६८           | लाड, (लाट)       | २                       | ६४,२२३         |  |
| कोसल                       |            | 8,08          | "                | ३                       | 38,488         |  |
| कोकगु                      |            | 800           | "                | . X                     | , २२६          |  |
| -                          |            | ,१४५          | वच्छ             | ¥                       | ४४             |  |
| गंघार                      | <b>₹</b>   | 888           | सिंघु            | 8                       | १३३            |  |
| गोल्लय                     | ą          | १३१           | "                | ¥                       | 03             |  |
| चिलाइयः<br>- ^ —           | २          | ४७०           | "                | २                       | ७४,१५०         |  |
| चीएा                       |            | 335,          | 17               | ጸ                       | 63             |  |
| जवरा                       | 8          | १२५           | सैघव             | 8                       | १४५            |  |
| टक्क                       | २          | 30            | "                | ३                       | 838            |  |
| तोसलि                      | २          | 338           | सग               | γ,                      | १२५            |  |
| 27                         | 74         | द१            | सुरहु (सोरह)     | 8                       | ५ <b>८,१३३</b> |  |
| n                          | 8 )        | <b>४३,६</b> १ |                  | <b>,</b><br>2           | ३५७,३६२        |  |
| थूगा                       | 8          | १२५           | "                | *                       | 38             |  |
| दिनखणावह                   | ३ ३        | 8, 488        | ''<br>हिंदुदेस   | ₹<br>₩                  | , ४६           |  |
| दिक्खगापह                  | २          | ४१५           | .43.4            |                         | , ~~           |  |
| दमिल                       | ሄ          | १२५           |                  | २३                      | ,              |  |
| ,,                         | २          | ३६२           |                  | ग्राम, नगर, नगरी स्रादि |                |  |
| दविड                       | 7          | ३८४           | ग्रनकथली         | æ                       | 183            |  |
|                            |            |               |                  |                         | 7 1 21         |  |

, 1 4 11 11 11 11 15 X

447

|                                |                                         | ४५६                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ग्रयोज्भा                      | ३ १६३ दारवती                            |                                         |
| श्रवती                         | १ १३,१०२ पतिट्वासा                      | २ ४१६                                   |
| ग्रघपुर                        | ३ २६६ पाडलिपुत्त                        | १६१ ६                                   |
| ग्राग्रदपुर                    | D BDF BUG                               | १ १०४                                   |
| 1)                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | १३ ६५                                   |
|                                |                                         | ४ १२८,१२६                               |
| ग्रामलकप्पा                    | ३४६ पुर्लिदपल्ली<br>४ १०१ पोडवर्बन      | ३ ५२०                                   |
| उज्जेग्री                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | ४ १४४                                   |
| n                              | १ १०२,१०४ वारवइ                         | १ ६६                                    |
| ••                             | ३ ५६,१३१, वीतिभय गागर                   | ३ १४४,५२३                               |
|                                | १४५ भरुकच्छ                             | ३ ४१५,४३६                               |
| "<br>उत्तर महुरा               | ४ २०० भिल्लपल्ली                        | 8 848                                   |
| उसभपुर                         | २ २३१,२६६ भिल्लमाल                      | ₹ १११                                   |
| कचरापुर                        | ४ १०३ मथुरा                             | २ १२५                                   |
| कचिपुरी                        | ₹ ₹0₹ "                                 | ३ २६६                                   |
| का वपुरा                       | २ ६५ ′′                                 | ४ २६४                                   |
| कपिल्लपुर                      | २ २१,४६६ मधुरा                          | ३ १४२,३६६                               |
| कुसुमपुर (पाडलिपुत्त)          | २ ६५ महुरा ,                            | <b>१</b> 5                              |
| कु भकारकड                      | ₹ ,₹१२ ,,                               | <b>२</b> ३५७,४६६                        |
| कु भाकारकड<br>कुर् <b>गाला</b> | ४ १२७ माहरा कु डग्गाम                   |                                         |
|                                | ३ ३६५ मिहिला                            | * * * *                                 |
| कोट्टग (पुलिदपल्ली)            | ३ ५२१ ,,                                | * *                                     |
| कोल्लइर<br>कोसला               | / ३ ४०८ मेहुगापल्ली                     | . 111-4                                 |
|                                | ३ ७६ रहवीरपुर                           | * *                                     |
| कोसम्बाहार<br>कोसबी            | २ ३६१ रायगिह                            | ४ १०२,१०३                               |
| कासवा                          | २ ४६६                                   | १ ६,२०                                  |
| D                              | ४ ४६,१२५, ,,                            | २ ४६६<br>४ ४३१०१                        |
| f <del>uf-</del> nc-c          | १२न                                     | १० <i>६</i><br>४ ४३,१०१,                |
| खितिपतिट्विय                   | ३ १५० लका                               | १ १०४,१०५                               |
| n<br>fa <del>aref</del>        | ४ २२६ वासारसी                           | 5 880'8ee                               |
| गिरफुल्लिगा                    | ३ ४१६ वेण्णातङ सगर                      | • , • ,                                 |
| चपा ग्यरी                      | १ २० सविसयपुर                           | -14                                     |
| "                              | २ ४६६ साएग्र (साकेत)                    | , ,                                     |
| "                              | ४ १२७,३७५ ,,                            |                                         |
| तुरुमि <b>णि</b> णगरी          | २ ४१७ सावत्यी                           | , , ,                                   |
| तेयालग पट्टगा                  | १ ६६ ,,                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| दसपुर                          | ३ १४७,४४१ सेग्रविग्रा                   | 104                                     |
|                                | ४ १०३ सोपारय                            | , & 60±                                 |
| दतपुर                          | २ १६६ हित्यसापुर                        | 1,3                                     |
| n                              | ४ ३६१ हेमपुरिस नगर                      | २ ४६६                                   |
|                                |                                         | ३ २४३                                   |
|                                |                                         |                                         |

| ***                    |                       |                                         |                   |      |          |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------|----------|
|                        | २४                    |                                         | कलाद              | ३    | २६६      |
|                        |                       |                                         | कल्लाल            | 8    | १३२      |
|                        | उद्यान                |                                         | कम्मकार           | २    | २८०      |
| भ्रम्गुज्जागा          | R                     | १२७                                     | कव्वडिय           | 3    | १६=      |
| <b>ग्रसोगवि</b> ग्या   | ₹                     | \$80                                    | कुक्कुडपोसग       | त्र  | २७१      |
| गुगासिल                | ሄ                     | १०१                                     | कु भकार           | 8    | ६०,१३६   |
| जिण् <u>ग</u> ुज्जाग्ग | 8                     | १०२                                     | ,,                | २    | ३,२२५    |
| तिदुग                  | X                     | १०१                                     | 11                | ą    | १६६      |
| दीवग                   | ጸ                     | १०२                                     | कोलिग             | ₹    | २७०      |
|                        | २५                    |                                         | कोसेज्जग          | #    | २७१      |
|                        | श्चरपद                |                                         | खट्टिक            | २    | 3        |
| कोसवारण्ग              | <b>२</b>              | ४१६                                     | "                 | ষ    | २७१      |
| डडगारण् <b>स</b>       | 8                     | १२८                                     | खत्तिय            | १    | १०४      |
| 99411461               |                       | 11.                                     | 29                | २    | ४६७      |
|                        | २६                    |                                         | "                 | 8    | १३४      |
|                        | कुल                   |                                         | गोवाल             | ३    | १६६      |
| याभीर                  | 8                     | ११                                      | चम्मकार           | ম্   | २७१      |
| ज्ब्म (महाकुल)         | ٠<br>۶                | ४३३                                     | **                | ४    | १३२      |
| गाहावइ                 | २                     | 805                                     | चारग              | ą    | १६३      |
| दिवाभोजि               | ?                     | १५४                                     | चेड               | ą    | । १६३    |
| भद्ग                   | ₹                     | २०६                                     | चंडाल             | ¥    | ५२७      |
| भोतिय                  | २                     | ३ <b>६</b> १                            | जल्ल              | २    | ४६८      |
| राज                    | , &                   | ३०५                                     | डोब               | २    | २४३,२५४  |
| विग्य                  | ३                     | ४१=                                     | 22                | ź    | २७०      |
| सामत                   | २                     | 368                                     | गृष्ट             | २    | ४६=      |
| सावग                   | २                     | ४३५                                     | गाड               | ₹    | १६३,१६३, |
| सेज्जातर               | २                     | २४३,४३५                                 |                   |      | २७१      |
| सेट्डि                 | १                     | 3                                       | ण्हाविय           | १    | १२       |
|                        | २७                    |                                         | "                 | ₹    | २७१      |
|                        | वंश                   |                                         | "                 | २    | २४३      |
| मोरपोसग (चन्द्रगु      |                       | १०                                      | <b>ग्</b> गिल्लेव | २    | २४३      |
| मोरिय                  | ₹                     | 1                                       | गोनकार            | Fig. | २७०      |
| सग                     | ३                     |                                         | ततिवरत्त          | य    | २७०      |
|                        |                       | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | तंतुकार           | २    | ₹        |
|                        | २द                    |                                         | n                 | ষ    | १६६      |
| <del>व्याचीन</del>     | ज्ञाति श्रौर ज्ञिल्पो |                                         | तालायर            | ą    | १६३      |
| ग्राहीर<br>कल्ला       | <b>१</b>              |                                         | तुन्नकार          | ₹    | २७२      |
| कच्छुय                 | २                     | ४६८                                     | घरिणपुत्र         | २    | ३५       |
|                        | \                     |                                         |                   |      |          |

पचम परिशिष्टम्

| तेरिमा           | २        | २४३              | मालिय            | 8             | १०                 |
|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>धि</b> ज्जाति | `<br>{   | 183,883          | माहन (ब्राह्मण्) | <b>á</b>      |                    |
| 144411(1         | ,        | १६२,१६३          |                  | <b>र</b><br>२ | २३ <b>६</b><br>११६ |
|                  |          |                  | "<br>मुद्दिय     | ٠<br>٦        |                    |
| थीयार (थीचार)    | <b>१</b> | १८               | गुरुष<br>मेय     |               |                    |
| "                | २        | <b>5</b>         |                  | 3             | १६८,२७०            |
| घीर<br>———       | 2        | २४६              | मोरत्तिय         | <b>ર</b>      | २४३                |
| पदकार            | \$       | २७१              | रजक              | 8             | १०४                |
| परीपह            | ₹        | २७१              | रयग              | 3             | २७१                |
| पयकर             | 12       | २४३              | रहकार            | ₹             | ३,३४               |
| पवग              | २        | ४६८              | "                | 3             | १६६                |
| पारा             | २        | २४३              | 11               | 8             | ३४२                |
| "                | Ę        | २७०              | लख               | ₹             | 303                |
| 11               | 8        | २३७              | लाउलिग           | ą             | १६३                |
| पारसीय           | २        | ३१६              | लासग             | 7             | ४६८                |
| पुरोहित          | ۶        | १६४              | लोद्धया          | ą             | १६५                |
| ,,               | 7        | २६७ <b>,४४</b> ८ | लोहार (लोहकार)   | 8             | 3 ₹ ₹,3 2          |
| ,,               | 8        | १२७              | 11               | ٠             | ३,६,२८०            |
| ,,<br>पुलिन्द    | 8        | 88,888           | 11               | \$            | १६६,२७०            |
| "                | •<br>₹   | २१६,४२१          | विग्य            | *             | ६४१,३६१            |
|                  | κ,       | 38               | 11               | ৃষ            | १४२,२६६,           |
| ''<br>पोसग       | ₹        | २७१              |                  |               | ५१०                |
| वभण              | <b>?</b> |                  | वरुड             | 3             | २७०                |
|                  | 3        | १०,११            | वर ड             | A             | १३२                |
| 11               |          | ४१३              | वागुरिय          | ₹             | २७१                |
| वोहिंग           | 8        | १००              | वाग्गियग         | 3             | ५५५                |
| भड               | ¥        | १६३              | वालजुय           | 7             | १६३                |
| भिल्ल            | 8        | १४४              | वाह (व्याध)      | भ             | २७१                |
| भोइग             | २        | ४४४              | विप्प            | 8             | १०४                |
| मच्छिक           | ş        | २७१              | वेलवग            | হ             | ४६८                |
| मिणियार          | २        | ય                | सवर              | ₹             | <b>দ</b> ও         |
| मयूरपोसग         | 3        | २७१              | सत्यवाह          | २             | २६७,४६=            |
| मरुग्र           | १        | १०५              | "                | ₹             | २=४                |
| "                | २        | ११८,२०८          | सपर              | ą             | २७१                |
| मल्ल             | २        | ४६५              | सुवण्एगार        | 8             | ५०                 |
| महायण (महाजन)    | ş        | २७१              | n                | ₹             | २६८,२६६            |
| मायग, (मातग)     | 8        | ६,२१             | "                | ሄ             | १२                 |
| n                | ₹        | ४२७              | सूद्र            | 7             | 388                |
| मालाकार          | २        | 3                | सोगरिग (शीकरिक)  | ₹             | २७१                |
| 1)               | ጸ        | ३६०              | सोग्रहिय         | 7             | 38=                |

| <b>४६२</b>   |                        |            |                    | <b>₹</b> ?             |          |        |
|--------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|--------|
|              | 3                      | <u>५२७</u> |                    | र <b>१</b><br>सार्थवाह |          |        |
| सोवाग        | २                      | २४३        |                    | सायपाट                 | 8        | ३६१    |
| सोहक         | 3                      | २७१        | दढिमत्त            |                        | 8        | ३६१    |
| सोधग         | १                      | १०         | धगामित्त           |                        | å        | २१०    |
| हरिएस        | त्र                    | २७०        | माकदियदारग         |                        | ₹        | 59     |
| ))<br>Comm   | २                      | २४३        | सागरदत्त           |                        | *        |        |
| हेट्ठण्हावित | 38                     |            |                    | ३२                     |          |        |
|              | क्षि ग्रादि-पोषक       |            |                    | सामान्य व्यक्ति        |          | ***    |
|              | १ व                    | ४६८        | इ ददत्त            |                        |          | ८,१४७, |
| ग्रय- पोसय   | 11                     | ४६८        | 2 3 3 3            |                        | २४       | ४,३३४  |
| न्त्रास "    | ą                      | २७१        |                    |                        | २        | ४२०    |
| इत्थी ,,     | २                      | ४६८        | "<br>इंदसम्म       |                        | २        | १७६    |
| कुक्कुड "    | , , ,                  | "          | इ ५तम्म<br>उसभदत   |                        | ₹        | ३६६    |
| चीरल्ल "     | ,,                     | ,,         |                    |                        | १        | 38     |
| तितिर "      | ,,                     | ,,         | जण्णदत्त           |                        | 8        | २,३१   |
| पोय "        | 11                     | "          | देवदत्त            |                        | 8        | ३०५    |
| मयूर "       | ,,                     | 17         | "                  |                        | ą        | २७७    |
| महिस "       | "                      | 71         | पेढाल              |                        | १        | ३१     |
| मिग "        | "                      | ,,         | विण्हुदत्त         |                        | 3        | २३६    |
| मेढ ,,       | <br>۶                  | २४         | ३ सत्यिक           |                        | ع        | 385    |
| मोर "        | ع                      | ४६         | द सोमदेव           |                        | ع        | १५     |
| लावय ,,      | ,,,                    | 11         | सोमसम्मा           |                        | 3        | २३६    |
| व्यव ,,      | ,,,                    | ,          | सोमिल              | 22                     |          |        |
| बट्टय ,,     |                        | ,          | ,                  | <b>३</b> ३             |          |        |
| वसह ,,       | "                      | ,          | ,                  | नारी                   | ३        | १४६    |
| सीह "        | ,,                     |            | ,, ग्रच्चकारियभट्ट | Ţ                      |          | ११     |
| सुण्ह ,,     |                        |            | ,, ग्रसगडा         |                        | 8        | १०४    |
| सुय ,,       | "                      |            | ,, उमा             |                        | 8        | १०     |
| सूयर "       | "                      |            | कविला              |                        | \$       | १४२    |
| हत्यि ,,     | ,,                     |            | ,, किण्हगुलिया     |                        | <b>3</b> | १०४    |
| हस ,,        | 7. ~                   | ,          | ,<br>खडपागा।       |                        | <b>१</b> | ४६     |
|              | 30                     |            | जयती               |                        | 8        | २७७    |
|              | दमक, मेठ ग्रीर ग्रारोह |            | ४६८ जेड्डा         |                        | 3        | २७     |
| ग्रास-दमग    |                        | ₹ `        | तिसला              |                        | 8        | १०३    |
| हत्यि-दमग    |                        | ,,         | ',<br>४६६ देवती    |                        | १        |        |
| ग्रास-मिठ    |                        | "          | धग्तिरी            |                        | 8        | - **   |
| हित्य-मिठ    |                        | "          | ", घारिगी          |                        | 3        |        |
| श्राम-रोह    |                        | "          | ", पउमसिरी         |                        | 8        | 447    |
| हृत्यि-रोह   |                        | "          |                    |                        |          |        |

# सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

|                | •1    |          |          |               |             |        |         |            |                       |
|----------------|-------|----------|----------|---------------|-------------|--------|---------|------------|-----------------------|
| पडमावती        |       |          | _        |               |             |        |         |            | ४६३                   |
| "              |       |          | <b>२</b> | २३१ ग्रह      | हुाहिमहिम   |        |         | _          |                       |
| पभावती         |       |          | ₹        | २७७ ग्रा      | गर          |        |         | ą          | १४१                   |
| पुरदरजसा       |       |          | ą        | १४२ इट्ट      | गा          |        |         | 7          | ४४३                   |
| n              |       |          | 3        | ३१२ इद        |             |        |         | ₹          | 388                   |
| भट्टा          |       |          | 8        | १२७ ,,        |             |        |         |            | १३६,४४३               |
| भद्दा          |       |          |          | १५० "         |             |        |         | <b>३</b> १ | १२३,२४३               |
| भानुसिरी       |       |          |          | १५० कीमु      | <b>ु</b> दी |        |         | 8          | २२६                   |
| मृगावती        |       |          | ₹ ;      | १३१ खद        |             |        |         | 8          | ३०६                   |
| मियावती        |       |          |          | १७६ ,,        |             |        |         | 7          | ४४३                   |
| वीसत्था        |       |          | g 3      | ७६ गिरि       |             |        |         | 8          | २२६                   |
| सच्चवती        |       |          | . `      | ६८ चेइय       |             |        |         | 7          | ४४३                   |
| सीता           |       | 8        | ٦        | ६१ जक्ख       |             |        |         | "          | "                     |
| सुकुमालिया     |       | 8        | •        | ر, لاه        |             |        |         | "<br>"     | "                     |
| सुभद्दा        |       | 7        | • • •    |               |             |        |         | ٠<br>٦     | २२६                   |
| सुलसा          |       | ४        | ₹ 9      |               |             |        |         |            | <sub>8</sub> 83       |
| सुवण्गगुलिया   |       | \$       | 86,2     | 。 तडाग        |             |        |         | "          | "                     |
| हेमसभवा        |       | ą        | १४       |               | ाण्याग      |        | ,<br>5  | ,<br>>     | 0 V D                 |
|                | ३४    | ₹        | 58       |               |             |        |         |            | \$83                  |
|                | दासी  |          |          | दरी           |             |        | 7       |            | 883                   |
| <b>म्रालवी</b> |       | २        | <b>.</b> | दह            |             |        | ٠<br>٦  |            | 883                   |
| ईसग्गी         |       |          | ४७०      |               | ण्साग       |        | 7       |            | 88. <del>3</del>      |
| खुज्जा         |       | **       | "        | भूत           |             |        |         |            | १४३<br>१४३            |
| थारुगिग्गी     |       | "        | "        | "             |             |        | "<br>لا |            |                       |
| पडभी           |       | "        | 11       | मुगु द        |             |        | 7       |            | {२६<br>'४३            |
| परिसग्गी       |       | <i>n</i> | "        | रुवख          |             |        | , ,     |            |                       |
| पल्हवी         |       | "<br>7   | **       | रुद्द         |             |        | ,,      |            | "                     |
| पाउसी          |       |          | ४७०      | लेपग<br>विकास |             |        | ą       |            | "<br><mark>የ</mark> ሂ |
| पुलिन्वी       |       | "        | "        | विवाह         |             |        | 8       |            | १७                    |
| वञ्बरी         |       | ,"       | "        | n<br>स्रक्र   |             |        | 7       | 3.€        |                       |
| ल <b>उ</b> सी  |       | 11       | "        | सक्क<br>सर    |             |        | २       | 78         |                       |
| लासी           |       | "        | "        | सागर          |             |        | २       | 88         |                       |
| वामग्गी        |       | ,,       | "        |               |             |        | "       | ,,         |                       |
| सवरी           |       | "        | "        |               |             | ३६     |         | •          |                       |
| सिंहली         |       | "        | "        | गिरिजत्ता     |             | यात्रा |         |            |                       |
|                | 34    | ,,       | "        | एइ "          |             |        | २       | ४६३        | <b>)</b>              |
| अगड            | उत्सव |          |          | भड़ीर ,,      |             |        | ,,      | ,,         |                       |
|                |       | ?        | ४४३      | रह "          |             |        | ₹       | ३६६        |                       |
|                |       | •        |          | 11            |             |        | २ १३    | ७,३३४      |                       |
|                |       |          |          |               |             |        |         |            |                       |

| <b>7</b> 7 °      |               |         |             |                 |                    |           |     |
|-------------------|---------------|---------|-------------|-----------------|--------------------|-----------|-----|
|                   | ३७            |         |             | सिंग            |                    | ₹         | १७१ |
|                   | यूजा          |         |             | सिप्पी          |                    | 8         | ५१  |
| ण्हवरा—           | 6             | २       | १३७,३३४     | सुवण्ग          |                    | ą         | १७१ |
| समग्—             |               | ą       | १३१         |                 | ४०                 |           |     |
| सुय —             |               | ¥       | 3-8         |                 | पानक               |           |     |
| 37                | ₹ <i>5</i>    |         |             | उदग             |                    | ą         | २५७ |
|                   | नासक (मुद्रा) |         |             | कजिग            |                    | 2         | २५३ |
| उत्तरापहक         | (32.)         | २       | ६५          | खीर             |                    | 3         | २८७ |
| <b>कवडुग</b>      |               | ষ       | १११         | खड              |                    | २         | १२३ |
| काग <b>र्</b> गी  |               | "       | ,,          | गुल             |                    | 7         | 11  |
| कुसुमपुर <b>ग</b> |               | "<br>੨  | દેષ         | चिचा            |                    | 7         | "   |
| केवडिए            |               | ٠<br>\$ | १११         | तक्क            |                    | 3         | २८७ |
| केतरात            |               |         | ,,          | द्राक्षापानक    |                    | 7         | २२३ |
| चम्मलात           |               | ",      | "           | दालिम           |                    | २         | १२३ |
| गोलग्र (रूपक)     |               | "<br>マ  | <u>و</u> لا | परिसित्तग       |                    | २         | २५३ |
| तब                |               | 3       | १११         | मज्ज            |                    | ₹         | २८७ |
| दिक्खिणापहग       |               | 2       | દય          | मुद्दिता        |                    | २         | १२३ |
| दीविच्चिक         |               | ,,      | ,,          | सक्करा          |                    | २         | ,,  |
| दीसार (सुवण्स)    |               | 3       | १११,३८८     |                 | 88                 |           |     |
| पाडलीपुत्तग       |               | २       | kЗ          |                 | विशिष्ट भोज्य पदाः | <b>यं</b> |     |
| पीय (सुवण्ण)      |               | ₹       | १११         | इट्टगा          |                    | ₹         | ४१६ |
| रूप               |               | ,,,     | "           | खड              |                    | 7         | २८२ |
| साहरक (रूपक)      |               | 7       | 83          | <b>घयपुण्</b> ग |                    | २         | २८० |
|                   | ₹€            |         |             | मण्डग           |                    | २         | २८२ |
|                   | पात्र         |         |             | सत्तागल         |                    | ą         | ४१६ |
| श्रय              |               | ₹       | १७१         | हविपूय          |                    | २         | २८० |
| करगुग             |               | ,,      |             |                 | ४२                 |           |     |
| कट्ठोरग           |               | 8       | ५१          |                 | वस्त्र             |           |     |
| करोडग             |               | 11      | "           | ग्रसुय          |                    | २         | 338 |
| कस                |               | ₹       | १७१         | ग्राईग्         |                    | २         | 335 |
| चम्म              |               | 11      | 1 12        | ग्राभरण विचि    | वत्त               | २         | 33€ |
| चेल               |               | ,,      | ,,,         | उट्टिय          |                    | २         | ५७  |
| जायस्व            |               | ,,      | "           | उण्गिय          |                    | २         | "   |
| तंख्य             |               | 11      | "           | करगग-कत         |                    | २         | 338 |
| तव                |               | ,,      | , ,,        | कराग-खचिय       |                    | "         | "   |
| दन्त              |               | 91      |             | कण्ग-चित्त      |                    | ***       | "   |
| मकुय              |               | 8       |             | कप्पासिय        |                    | "         | "   |
| Ecd               |               | 3       | १७१         | किट्ट           |                    | 11        | 11  |
| वहर               |               | ,,      | "           | कुत             |                    | "         | "   |
|                   |               |         |             |                 |                    |           |     |

पचम परिशिष्ट

7

| कोयर                    |        | २        | 3 € 5           | उवक्खड    | म्। " |                   | २ ४:          |
|-------------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-------|-------------------|---------------|
| कोसियार                 |        | "        | ५७              | कम्मत     | "     |                   | " ४३          |
| <b>क्यल</b>             |        | ***      | ३६८             | कम्म      | 11    |                   | <br>¥ 8       |
| खोम्म                   |        | 11       | 338             | कु भकार   |       |                   | <b>२</b> २४   |
| चीरा                    |        | ,,       | 33\$            | "         | ,,    |                   | ₹ <b>१</b> ६  |
| चीगासुय                 |        | 21       | ,,              | "         | "     |                   | ٠<br>۲        |
| जगिय                    |        | ,,       | ५६              | कुविय     | "     |                   | २ ४३          |
| तिरीडपत्त               |        | ,,       | ५६              | कोट्टागाः | τ,,   |                   | २ ४४          |
| दुगुल्ल                 |        |          | 33F             | खीर       | ,,    |                   | २ ४५५,४५      |
| पट्ट                    |        | "        | ५७              | गय        | ,,    | ;                 | २ ४४          |
| पोत्त                   |        | ,,       | ५६              | गज        | 19    |                   | २ ४५५,४५      |
| पोड                     |        | 11       | 338             | गुज्भ     | "     | ;                 | २ ४४          |
| भगिय                    |        | ,,       |                 | गुलजत     | "     |                   | ४ १५          |
| मियलोमिय                |        | **       | ሂዩ              | गो        | 13    | •                 | २ ४३          |
| वाग                     |        | "        | ५७              | गोएा      | "     |                   | 5             |
| संगय                    |        | "        | <i>૧૭</i><br>૧૬ | घघ        | "     | :                 |               |
|                         | ४३     | "        | 44              | "         | "     | 8                 |               |
|                         |        |          |                 | छुस       | "     | =                 |               |
| ग्रभियोग                | विद्या |          |                 | जत        | "     | 3                 | -             |
| त्रानवाग<br>ग्रजग्      |        | ₹        | १२१             | जास       | "     | -<br>-            | • • •         |
| त्रजल<br>श्रतद्वारा     |        | "        | "               | जुग्ग     | "     | ,<br>7            | )             |
| त्राभोगिगी              |        | ą        | ४२३             | जोति      | ,,    | V                 |               |
|                         |        | 2        | ४६३             | तर्ग      | "     | २                 | •             |
| इ द जाल<br>उण्णामिणी    |        | ₹        | १६१,१६३         | तुस       | "     | ,<br>2            |               |
| उप्सामसा<br>ऊसोवसी      |        | 8        | 3               | निज्जारा  | "     | ٠<br>٦            |               |
| ग्रोगामिगी              |        | <b>?</b> | १२१             | पिएाय     | "     | ,<br>2            |               |
| गद्दही                  |        | 8        | 3               | पयगु      | ,,    | *                 |               |
| गद्द्रा<br>तालुग्घाडिगी |        | ₹        | 32              | परिया     | ,,    | <del>-</del><br>۶ | `             |
| यभणी                    |        | ₹        | १२१             | पाग       | "     | ٠<br>٦            | ४५५<br>४३३    |
| पडिसाहरगा               |        | 8        | १६४             | पोसह      | ,,    | `<br>₹            |               |
| गाणसी<br>माणसी          |        | ₹        | ४२२             | भिन्न     |       | र<br>२            | <b>५</b> ५५   |
| मातग                    |        | ₹        | 3 5 9           | भडागार    | "     | ۲<br>۶            | 832           |
| 11(1-1                  |        | 8        | १५              | भडसाला    | "     | 8                 | ४४४,४५६       |
|                         | ४४     |          |                 | महागास    |       |                   | <b>६१,६</b> २ |
|                         | शाला   |          |                 | मत        | "     | 7                 | ४५५,४५६       |
| इ धरा- साला             |        | ¥        | ६१              | मेहुएा    | "     | 7                 | ४४६           |
| उज्जाए "                |        | २        | ४३१             | रहस्स     | "     | 27                | "             |
| उत्तर "                 |        | 7        | ४४४             | रुक्ख     | **    | ***               | "<br>१०३      |

|                     |       |   |               |            |                   |                     | पच       | म परिशिष्ट   |
|---------------------|-------|---|---------------|------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|
| ५६६                 |       |   |               |            | >-                |                     | १        | २७,३२        |
| लेह "               |       | १ | 8 5           |            | नदर, मेरु         |                     | •<br>च   | १५१,४१६      |
|                     |       | ሄ | ६१,६          |            | ,, ,              |                     | ۲<br>٦   | १७५          |
|                     |       | १ | 5`            |            | मालवग             |                     | 8        | २७           |
| वज्ज ,,<br>सुण्स ,, |       | २ | ४३.           |            | ह्यग              |                     | <b>3</b> | <b>3 १</b> २ |
|                     |       | २ | 88            | Ę          | विमोग्गल्ल        |                     |          |              |
| ફ્ય <i>"</i>        |       |   |               |            | वेयड्ड            |                     | <b>१</b> | <i>२७</i>    |
|                     | ४४    |   |               |            | ,,                |                     | 3        | 888          |
|                     | मास   |   |               | _          | हिमवन्त           |                     | 8        | १२           |
| ग्रासाढ             |       | २ | ४७,३३         | { ₹        |                   | ४७                  |          |              |
| n                   |       | 3 |               |            |                   | द्वीप ग्रौर क्षेत्र |          | \$40 m       |
|                     |       |   | १३२,१९        |            | ग्रड्ड भरह        |                     | २        | ४१७          |
| ,,                  |       | 8 | २२६,२५        |            | ग्रहणवर दीव       |                     | ?        | ३३           |
| ग्रासोय<br>ग्रासोय  |       | ą | 8.            | २८         | उत्तर कुरु        |                     |          |              |
|                     |       | 8 | ٦:            | २६         | एरवत              |                     | ন্থ      | ३०५          |
| "<br>कत्तिय         |       | 8 | 8             | ३८         | ज <u>ब</u> ुद्दीव |                     | १        | २७,३१,३३     |
|                     |       | ą |               | २=         | "                 |                     | ₹        | १४०          |
| 11                  |       | ४ | २२६,२         | ३०         | "<br>गादीसर दीव   |                     | १        | १६           |
| ,,<br>चेत्त         |       | ४ | २             | २६         | 1,                |                     | २        |              |
| जेट्ठ               |       | ર |               |            | दीविच्चिक दीव     |                     | ą        |              |
| णेष्ठ<br>पोस        |       | 3 |               | २५         | देवकुरु           |                     |          | २३६,३११      |
|                     |       |   | १३०,१         |            | पचसेल दीव         |                     | ३        |              |
| भद्वय               |       | • | १३२,१         |            | घाततिसड           |                     | 8        |              |
| मग्गसिर             |       | 8 | , , ,         |            | बभद्दीव           |                     | 3        |              |
|                     |       | ą |               |            | भरह               |                     | १        | १०५          |
| 17                  |       | 8 |               | २३०        | ,,                |                     | Ŗ        | ३०५          |
| ))                  |       |   |               | २<br>३३४   | 17                |                     | 8        |              |
| वैसाह               |       |   | ३ १२१,        |            | महाविदेह          |                     |          | १ १३६        |
| सावग्               |       | • |               | १३२        | हिमवय             |                     | {        |              |
|                     |       |   | <b>४</b> २२६, |            | हेमवय             |                     | 5        | १०५          |
| ,,                  |       |   | • 474)        | 704        |                   | ४८                  |          |              |
|                     | ४६    |   |               |            | _                 | समुद्र              |          |              |
|                     | पर्वत |   |               |            | ग्रहणोदय समुद्द   |                     | 1        | <b>१</b> ३३  |
| अजगाग               |       |   | १             | २७         | लवग्ग-समुद्द      |                     |          | ,, ३१,१६२    |
| इ दपय               |       |   | <b>ર</b>      | १३३        |                   | 38                  |          |              |
| कु डल               |       |   | १             | <b>ર</b> ૭ |                   | नदी                 |          |              |
| कैलास               | \     |   | 3             | ४१६        |                   |                     |          | ४ १०३        |
| गयग                 |       |   | 3             | १३३        | -                 |                     |          | ३ ३६८,३७१    |
| गोरगिरि             |       |   | १             | १०         |                   |                     |          | ३ ३६४        |
| चुल्लि हिमवन्त      |       |   | ₹             | १४१        | _                 |                     |          | ३ ४२५        |
| दहिमुख              |       |   | *             | 70         |                   |                     |          | 8 88,808     |
|                     | /     |   |               |            |                   |                     |          |              |

|                 | 60   |    |     |           |   |     |
|-----------------|------|----|-----|-----------|---|-----|
|                 | मंगल |    |     | पडह्      | " | 11  |
| चामर            |      | ¥  | १०१ | पुण्गाकलस | 8 | 50  |
| छत              |      | ,, | "   | "         | ₹ | १०१ |
| गादावत्त        |      | 8  | 55  | भिगार     | ₹ | १०१ |
| <b>गादी</b> मुख |      | 3  | १०१ | सख        | ₹ | १०१ |
| दवि             |      | "  | 1)  | सीहासग्ग  | " | "   |

## सुभाषित—सुधासार

ज जिम्म होइ काले, ग्रायरियव्व स कालमायारो। वतिरित्तो हु प्रकालो, लहुगा उ प्रकालकारिस्स ॥ —गाथा, ६ पिडसेवएग तु भावो, सो पुरा कुसलो व होज्ज अकुसलो वा । क्सलेएा होति कप्पो, यक्सलेएा पडिसेवएा दप्पो ॥ ---गाथा, ७४ गा य सब्बो वि पमत्तो, ग्रावज्जति तथ वि सो भवे वधग्रो। जह ग्रप्पमादमहियो, ग्रावरएगो वी ग्रवहयो ---गाथा, ६२ पचसमितस्स मुिएएएो, ग्रासज्ज विराह्णा जदि हवेज्जा। रीयतस्स गुगावयो, सुव्वत्तमवन्धग्रो --गाथा, १०३ रागद्दोसाग्गुगता तु, दिप्पया कप्पिया तु तदभावा । श्राराधतो तु कप्पे, विराधतो होति दप्पेगा ॥ --गाथा, ३६३ सव्वपदेसु, विउस्सग्गऽववातधम्मता काम ज्ता। मोत्त् मेहुण-धम्म, एा विशा सो रागदोसेहि ॥ ---गाथा, ३६४ ससारगड्डपडितो, गागादवलवितुं समारुहति । मोक्खतड जघ पुरिसो, विल्लिवितारोरा विसमा उ। ---गाथा, ४६५ ग्रभिसूतो वेयगाए ग्गच्चुप्पतित द्वख, तिव्वाए । ग्रन्वहितो, त दुनखऽहियासए ग्रहीगाो सम्म ॥ --गाथा, १५०३ सोऊएा च गिलािएा, पथे गामे य भिन्खचरियाए। जित तुरित गागच्छति, लग्गति गुरुगे चतुम्मासे ॥ —गाथा, १७४६ रूवस्सेव सरिसय, करेहि गृहु कोद्दवो भवे साली। ग्रासललिय वराग्रो, चाएति न गद्दभो काउ॥ --गाथा, २६२६ ग्रज्जिय चरित्ता, देसूगाए पुव्वकोडीए । वि त पि कसाइयमेत्तो, नासेइ नरो मुहुत्ते ए।। —गाथा, २७६३

मपत्ती व विवत्ती व, होज्ज कज्जेसु कारग पप्पं। ग्रगुपायग्रो विवत्ती, सपत्ती कालुवाएहि ॥ —गाथा, ४८०८ —भाष्यकार, ग्राचार्य सिद्धसेन क्षमाश्रमग्र

गाग पि काने ग्रहिज्जमागा गिज्जराहेऊ भवति, ग्रकाले पुण उवघायकर कम्मबन्धाय भवति, तम्हा काले पिढयव्वं ---भाग १, पृ० ७ ग्रहिगारो कीरति । ग्राहारविहाराइसु मोक्खत्थ ---भाग १ पृ०७ सामायारी - परूवरोसुय। कूलगणसघसमितीसु भवति । सूत्तधरायो ग्रत्थधरो पमागा — भाग १, पृ० १४ उपयोगपूर्वं करणिक्रयाल वख्गो अप्रमाद:। —भाग १, पृ० ४२ हिसादिग्रकज्जकम्मकारिगो ग्रगायरिया । —भाग ४, पृ० १२४ ग्रावत्तीए जहा ग्रप्प रक्खंति, तहा अग्रावि मावत्तीए रिक्खयव्वो । --भाग ४, १८६ सजमसोही ग्रकरेमागस्स सा ग्रज्जव —भाग ४, पृ० २६४ दप्पो भवति, कच्यो । पमाया ग्रपमाया —भाग १, पृ० ४२ कम्मबधो य ए। दव्वपडिसेवगागुरूवो,रागदोसागुरूवो भवति। —भाग ४, पृ० ३५६ ग्रगिंगा जउ गलति एवं जहत्तसंजमजोगस्स ग्रकरणातो चरित्तं गलति । —भाग ४, पृ० ४ जारिसी रागभागमात्रा मदा मध्या तीवा वा, तारिसी मात्रा कर्मबंधो भवति । —भाग ४, पृ० १६ जो साधुस्स दोसनिरोधकम्मखवर्गो किरियाजोगो सो सो मोक्खोवातो। —भाग ४ पृ० ३५ —चूर्णिकार भ्राचार्य जिनदास महत्तर

| धवमाधी मीला मञ्                   | ६५६२     |           | <b>ए</b> तिविद्रकिलागंत         | :212          |     |
|-----------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|---------------|-----|
| चयमी पन्यमहास्त्री                | 15:1     |           | छवि ने वयस्यादे                 | 1770          | ,   |
| ,.                                | 1=0=     |           | प्रतिकीतिया स् पृत्तः           | 1930          |     |
| ••                                | CEAR     |           | एकियाम शेवि एवधी                | 8456          |     |
| **                                | ४,७६२    |           | धनियाचनम् मृता                  | 1211          |     |
| 91                                | 6233     |           | चनिदिशम पारितारिय               | 231           |     |
| एपमी य धनिनी य                    | 3535     | प्रदृष्ट् | विविद्यानीयति पाना              | 1478          | 1   |
| धगमी य सन्तिभी वा                 | 3 X = 2  | ४१६२      | प्रतिषि पानुपालेंगे             | : įYr         |     |
| 11                                | 3575     | 2352      | प्रतिवादनं वि महि               | 1276          |     |
| 1,                                | 155c     | ४१६२      | प्रति यह परवद्द्रवना            | * \$ \$ \$ \$ | ;   |
| 94                                | 330Y     | Xico      | धनि यह हमी देशी                 | . १ व         |     |
| शरिमान्यस्य च चरिमा               | £ 2 2 2  | 3254      | विविव ह सभीमाण                  | <b>४५</b> १८  |     |
| धनभग वीवधाः                       | \$ 2,0 C | 4255      | कवि य है विक्रीतियों व          | 11.0          |     |
| सम्यं पतितं मृतिर                 | 15.44    | 1463      | छनि स हं सध्यास्या              | 4c35          |     |
| वसम अमृति क्षांत                  | 2345     |           | राजि व हुँ मुन्दे प्रसिध        | (re)          |     |
| वयसम्बद्धाः स्थित्यं व            | 80.15    | 3:01      | पविश्वा वालियन                  | 1258          | :   |
| धवर्षः विद्यानगरेत                | 2011     | 1520      | स्वतिष्ठः ग्राहरू               | : १०९         |     |
| राजगात्राचा स्ट्रे                | 1123     | •         | wlafe zu marit                  | 22.37         |     |
| धार्ति सतुर्यको                   | Yout     | £#¥       | 9.                              | ₹ X € ₹       |     |
| **                                | 8,1,10   | * ***     | राविग्द रागी बन्दा              | 1000          |     |
| धवरीत्वर संदिधितिहासंस्था         | 1117     |           | शक्षित्वसम् म् महारो            | 1010          |     |
| सप्रदेश प्रश्नलक्ष्मी             | \$ \$ t  | 2020      | रावित्य प्राप्ते वर             | 111           |     |
| सम्मे विपारि से                   | 1:1      | 7 = 2 1   | श्रीपृतिस देण गरील सिसस्य हो।   | 2397          |     |
| धनरे। कि ए धालकी                  | 1955     |           | छ विवेशिय स्थार्ट्              | 1111          |     |
| रामाम्बस हो एस्ट्रिल              | +7.7     |           | शांकी के दिन दिन हैं            | 1111          |     |
| ग्रदमंदम किंगग्रिके               | 25%      |           | शरितित व प्रयास                 | 17.55         |     |
| दा त स व स्थापित्य से             | 188      |           | क्षांभी व कामी                  | 1223          |     |
| Car the range to the same         | 180      |           | क्षात्र के अपने अपने स्थाप      | 4215          |     |
| शहस्थान्य त्री १० १४ वर्षी        | 22.0     |           | Bentaliterm in Be bie babe.     | 4141          |     |
| natural ferrip                    | 277      | 1+15      | क्षा होते देश है अप के किया है। | ₹ t + #       |     |
| ¥,                                | 电电车      | 1+53      | ••                              | 17 4 7        |     |
| fach ein der bet egibe :          | 1234     |           | , •                             | 1513          |     |
| Buth justice that the Co          | 2133     |           | h e                             | 4114          |     |
| Cardigata beine Cabe fair         | Stet     |           | ••                              | न्तर्थं       |     |
| शनहीं है सम्बद्धी                 | 22.1     |           | •                               | 1211          |     |
| district to the form for p        | 1257     |           | ស្រាស្លាក់ ក្នុង ខ្លែក          | 4 + 4         |     |
| क्षीत श्राममृक्षा नाम्हेला        | \$ 2.5   | • • •     | Representation of the           | 5.653         |     |
| क्षी के स्थान है है है के किया है | 1815     | 11 11     | द्यानलाईदर सङ्ग्र               | 1:**          | 1 1 |
|                                   |          |           |                                 |               |     |

| ग्रसगादि दव्वमागी         | १६५४    | १६१२ | ,,                                      | ४४८०         |              |
|---------------------------|---------|------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| ग्रमणादी वाऽऽहारे         | २३४७    |      | म्रसिवादीकारिएतो                        | 8 <i>100</i> |              |
| ग्रसणादी वाहारे           | २४४=    |      | ग्रसिवादी सुंकत्याणिएसु                 | ४८१२         | <b>E</b> ¥ 3 |
| ग्रसणे पाणे वत्थे         | ११५३    |      | म्रसिवादीहि गया पुरा                    | र्ररह        | ४४४२         |
| असित गिहि गालियाए         | १६५     |      | ग्रसिवे ग्रगम्ममाएँ                     | ५६५६         | ३०६४         |
| ,,                        | ४२५३    | ४६६२ | श्रसिवे श्रोमोदरिए                      | 385          |              |
| ग्रसति तिगे पुरा          | ४८७८    | ४०५३ | **                                      | ४५८          |              |
| ग्रसित वसघीए वीस्         | १६६०    | १६१८ | **                                      | १४५४         |              |
| 11                        | ११४०    | 3438 | श्रसिवे ग्रोमोयरिए                      | ७२६          | ४०५७         |
| ग्रसति विहि-शाग्गता       | १६८३    |      | 11                                      | ७४७          |              |
| ग्रसति समणाण चोदग         | ४०७६    | २=२१ | <b>)</b> 1                              | ७७३          | ४०५७         |
| ग्रसती ग्रवाकडाग्         | ५११     | ४६०८ | **                                      | ७७५          |              |
| ग्रसती एव दवस्स तु        | १६६३    | १६२१ | 99                                      | <b>५</b> १२  |              |
| श्रमती गच्छविसज्ज्ञण      | इ७इ     |      | 19                                      | = 88         |              |
| ग्रसती ते गम्ममागो        | ३४५३    |      |                                         | 514          |              |
| म्रनती य परिरयस्स         | 858     |      | 13                                      | ६५४          |              |
| ग्रमती य भद्गो पुण        | ४६७६    |      | <b>)</b> )                              | १००७         |              |
| ग्रनती य भेनगां वा        | १इं७२   | ४६३६ | 19                                      | १०२१         | 3909         |
| ग्रसती य मत्तगस्ना        | 288     |      | <i>n</i>                                | १४३७         |              |
| ग्रसती य लिंगकरणं         | 9339    |      | ,,                                      | १४६२         |              |
| 19                        | ४७२२    |      | 11                                      | १४८१         |              |
| त्रसती य संजयाण           | ५६२७    |      | *1                                      | 8860         |              |
| ग्रसती विगिचमाणो          | ४६०६    |      | **                                      | १८४७         |              |
| ग्रसतुण्णि-खोम-रज्जू      | ६५३     | २३७६ | **                                      |              |              |
| ग्रसवीगो पमुर्विडं        | ११८४    | ३५६५ | 11                                      | १८५३         |              |
| मसमाही ठाएा। खलु          | ६४६३    |      | "                                       | 2000         |              |
| ग्रसरी रते ए भंगे         | 8440    | ४०६  | ••                                      | २०१२         |              |
| ग्रसहाग्रो परिसिल्लत्तगां | ४४७६    | ४३५४ | 22                                      | २०२४         |              |
| ग्रसंयर ग्रजोग्गावा       | ३५५१    | •    | **                                      | २०४४         |              |
| ग्रसंपत्ति ग्रहालंदे      | अन्हर   | २४०३ | <b>31</b>                               | २०६१         | ३०१६         |
| ग्रसिद्धी जित गाएएां      | ४८६७    | १००६ | ,,                                      | २६६०         |              |
| ग्रसिवगहितं ति काच        | 388     |      | 37                                      | २६८४         |              |
| ग्रसिवगहिता त्यादी        | 383     |      | ***                                     | २६६७         |              |
| ग्रसिवाइकारसोहि           | ३१५२    | ४२८३ | 22                                      | २१६८         |              |
| मसिवातिकारखेखं            | ४०३२    |      | 13                                      | 3608         | २००२         |
| ग्रसिवादिकारणगता          | १ १२२४  |      | 7;                                      | ३१२७         | २७४१         |
| असिवादिकारणगतो            | \$ 5888 |      | , ,                                     | 3888         |              |
| श्रसिवादिकारसोहि          | 480     |      | • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | ३१६१         |              |

| यसिव सोमीय[सा  | 3261        |            |                              |                |   |
|----------------|-------------|------------|------------------------------|----------------|---|
|                | 3755        | 8083       | •                            | 3 ( ( )        |   |
| # <sup>†</sup> | 33%:        |            |                              | At any and P   |   |
| 79             |             | <b>4</b> • | ••                           | 8583           |   |
| **             | 3378        | 2003       | **                           | 7673           |   |
| +4             | :Yes        |            | <b>&gt;•</b>                 | XXX            |   |
| **             | 3,464       |            | P*                           | 2,8 5.5        |   |
| **             | 5 C V X     | 1010       | 4.9                          | 26.36          |   |
| **             | X5 X 2      |            | **                           | trii           |   |
| **             | *111        |            | **                           | \$0.37         |   |
| 9.7            | ४११⊏        |            | **                           | 454            |   |
| **             | 7703        |            | थनियोग-२५-गोपर               | 1111           |   |
| **             | A1-01       |            | समित्रीमाईबाने               | 4::4           |   |
| **             | Yeek        |            | प्रसिवीमापमारीम्             | 1114           |   |
| 37             | YSTO        |            | यसिनंदन स्थिमारिम            | tee            |   |
| •              | X 2 £ X     |            | रामा श्वम्वरने               | 1.01           |   |
| 11             | Yret        |            | धामेत्रप्रयोगाणं             | (())           |   |
| **             | 8008        |            | यागोलयनीनगरित स्             | 8383           |   |
| ,,             | 5893        |            | neganing forste              | 63.63          |   |
| 1)             | 8837        |            | यात कालियाद्वीत्याके         | 153 1          |   |
| **             | cern        |            | the little th                | trex           |   |
| **             | 4443        |            | er effenci keit              | 7015 A         |   |
| 11             | 8886        |            | कर है व भीवसदी               | 22.56          |   |
| <b>9</b> T     | 8823        |            | सक्षेत्रक व्हर्नाम व         | 45             |   |
| **             | 646.8       | 403 3      | धार दुव शहरत                 | ceț            |   |
| **             | ¥5.53       |            | सह पुरू ि शहराय              | 63.1           |   |
| ••             | 1859        |            | का व अनुसर्वेश होते । एक स   | 3 43 4         |   |
| 10             | **5,*       |            | कार सहस्रोहें र अस्य है।     | 24.14          |   |
| 11             | <b>建筑型型</b> | 4 6 7 4    | the tollated in fight        | \$ \$ \$ \$ \$ |   |
| 31             | 05.53       |            | ्राह्म विषय समझ स्था         | (m             |   |
| ••             | 4553        | 867 4      | कर मा रेखाएको                | \$ 7 7 8       |   |
| **             | * 1, 2, 1   |            | nor frier of                 | 1:1            |   |
|                | *CT #       | 7,22       | the more to the state of the |                |   |
|                | \$ \$ 23,   |            | مام ۾ جي ڇوري آه سه          | 5 * 3 5        |   |
| ••             | ** * *      |            | Crossis es.                  | : ) ;          | , |
| 31             | 1 4 7 7     |            | Beach of trad take           | 1;1.           |   |
| At             | 171*        |            | सामन सामक जरू                | : +1 4         | 1 |
| ž:             | 1711        | 111.       | \$154 At 4.4 \$1.4 \$1.5     | 3000           |   |
|                |             |            |                              |                |   |

|                                            | uu-0                                 |          | ग्रहवा भिक्खुस्सेवं        | 4338               | २४०५          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------|
| ग्रहव जिंद ग्रित्य थेरा                    | <u> ५</u> ५६२                        | ६६०      | ग्रहवा महानिहिम्मि         | ६५२६               |               |
| ग्रहव ग् कत्ता सत्या                       | ४८१६                                 |          | भ्रहदा रागसहगतो            | <b>१</b> ६८        | 3325          |
| ग्रहव गा पृट्टा पुन्वेगा                   | ४०६३                                 | २८०७     | ग्रहवा विशामक्एरा य        | ६५२२               |               |
| ग्रहव रा मेत्ती पुर्व                      | २७३४                                 |          | ग्रहवा वातो तिविहो         | ११६                |               |
| ग्रहव रा सद्धा विभवे                       | १६५२                                 | १६१०     | ग्रहवा वि ग्रगीयत्यो       | ४५००               | १४३           |
| ग्रहव ए। हेट्टुऽग्।तर                      | = <b>?</b> \( \text{\text{\$\sigma}} |          |                            | १२६३               | २०४०          |
| ग्रह्वाऽजत पिंडसेवी                        | ६६२३                                 |          | ग्रहवा वि ग्रसिट्टम्मि य   | -                  | ४०५५          |
| ग्रहवा ग्रमुसिरगहरो                        | १२३१                                 |          | ग्रहवा वि कग्रोग्रेग्      | ******             |               |
| <b>ग्रह्</b> वाऽणुसट्ठुवालं मुवग्गहे       | ६६१२                                 |          | ग्रहवा वि गालवद्धे         | ४७७४               |               |
| ग्रहवा ग्रंवीभूते                          | ३२२६                                 | ४२५४     | ग्रहवा सचित्तकम्मे         | २५६०               |               |
| ग्रहवा ग्राग्गदिविराहग्गाग्रो              | रं६इंद्र                             | .२४८५    | ग्रह्वासमणाऽसंजय           | ४७४७               | 558           |
| ग्रहवा ग्राहारादी                          | ४१४६                                 | ५२७८     | ग्रहवा सयं गिलागो          | ६२४८               |               |
| ग्रहवाःऽहारे पूर्ती                        | 500                                  |          | ग्रहवा सावेक्खितरे         | ६६५१               |               |
| ग्रहवा उस्सग्गुस्सग्गियं                   | <b>८</b> २४                          |          | ग्रहवा सिक्खासिक्खे        | ३५२७               |               |
| ग्रहवा एगग्गहरो                            | ४७०६                                 | <b>5</b> | ग्रहवा सुत्तनिवंघो         | ६६७०               |               |
| ग्रहवा एगेऽपरिएते                          | ६३३४                                 |          | ग्रहिकरण भद्दपंता          | 3७,६४              |               |
| ग्रहवा एसगासुद्धं                          | ६२७७                                 |          | ग्रहिकररामहोकरएां          | २७७२               |               |
| ग्रहवा एसेव गमो                            | ३५२२                                 |          | ग्रहिकरणमंत्राए            | ५३१३               | २३८७          |
| ग्रहवा एसेव तवी                            | ३५२३                                 | VI. 11 6 | ग्रहिकरण विगति जोए         | ६३२७               |               |
| ग्रहवा ग्रोसहहेर्ज                         | ४०५२                                 | ४५५६     | ग्रहिकिचउ ग्रसुभातो        | ३३२४               | •             |
| ग्रहवा को तस्त गुरगो                       | ६६५६                                 |          | ਕਾਰਿਸਕਸ਼ਾ ਸਿਕਕੀਜ਼ਿ         | २८३४               | ५५६६          |
| ग्रहवा गुरुगा गुरुगा                       | ४६०६                                 | १०४२     | ग्रहिणवजगागे मूलं          | 785                | ****          |
| ग्रहवा चिरं वसंतो                          | ६०२६                                 |          | ग्रहिमासग्रो उ काले        | ६६                 |               |
| ग्रहवा छहि दिवसेहि                         | ६४५१                                 |          | ग्रहियस्स इमे दोसा         | 44<br>458          | ४०७२          |
| ग्रहवा जं वद्धि                            | <b>४६</b> ६४                         |          | रूजिलिया व गंती            | 4964<br><b>488</b> | 000(          |
| ग्रहवा जं भुक्खत्तो                        | ३७६२                                 | ६००३     |                            | ३०४३               | १६४४          |
| ग्रहवा ए। चेव वज्भति                       | \$\$\$6                              | * -      | ग्रहिरण्यागच्छ भगवं        | ४०१०               | ३ <b>८</b> ३३ |
| ग्रहवा गा मज्ज जुत्त                       | . २६३३                               |          | ग्रहि-विच्छुग-विसकंट       | ४३८२               | , 4744        |
| ग्रहवा ततिते दोसो                          | . ३६०३                               | ४१७०     |                            |                    | •             |
| ग्रहवा तिगसालंवेगा<br>ग्रहवा तिष्गि सिलोगा | ३८७१<br>६०६१                         |          | त्रहोरते सतवीसं            | ६२८४               | •             |
| ग्रहवा तेसि ततियं                          |                                      | V-21     | ग्रंकिंम्म व भूमीए         | १२ः७               |               |
| ग्रहवा दुगं य ग्रंवगं                      | २६३०<br>१३६२                         | ४८२।     |                            | २३१०               |               |
| ग्रहवा पढमे छेदो                           | 3430                                 | . `      | श्रंगारा उवंगारां          | प्रहर              | •             |
| ग्रहवा पढ़मे दिवसे                         | २५३७                                 |          | ग्रंगुट्ठ पोरमेज़ाः        | १२२७               |               |
| ग्रहवा पराएएएऽहिग्रो                       | ६५७७                                 |          | श्रंगुलिकोसे परागं         | ६२०                | ३८४३          |
| ग्रहवा पंचण्ह संज्तीग                      | オゴギン                                 |          |                            | १५३१               | •             |
| ग्रहवा पालयतीति                            | १६८२                                 |          |                            | १६३१               | - 00          |
| ग्रहवा भिक्बुस्सेयं                        | ્યુશસ્ય                              | . २४७    | ६ श्रंजग्-खंजग्-कद्मलित्ते | ४०५७               | २८३२          |

#### गभाष्य पूर्णि निधीय मृत

| श्रंजगग-दहिमुसागां                    | หร                 |           | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 503                |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| श्रंटगमुजिनस्य कप्पे                  | ६१०६               |           | भाटम्यु यहम्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £e¥.               |
| श्रंतदागा भगनी                        | १७४३               | 2325      | घाटणा स्वागार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :410               |
| श्रंतिम्म य गज्भंमि य                 | २३७६               | ४८१६      | म्राह्म्सी मन्सकारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ¿0:                |
| शंतर गिमंतिश्रो वा                    | 8380               |           | षाडकाएं कृता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73.Ke              |
| र्यंतरपल्नीगहितं                      | £338               | ४६१०      | प्राडमक्षेत्राम <u>ी</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Field              |
| पंतरपल्नी महुगा                       | ३२८७               |           | पाड उद्योगमा यस्तिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥55                |
| श्रंतररहितागृंतर                      | ४२्४्ट             |           | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥363               |
| पंतं न होट देयं                       | YEXY.              | 6000      | षाउट्ट समे मरमारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X3.4.8.            |
| <b>पंते</b> डरं च निधियं              | २५१३               |           | <b>पाउ</b> ड्यारसहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £\$5¥              |
| श्रंतो श्रमस्मगाग्तगगादीम्            | 2385               | 1070      | <b>पाउ</b> गपुर स्थालिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4411               |
| षंतो धरोरतम्य उ                       | 5000               | , ,       | चाउग्पाउम्ममी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3123               |
| प्रेंनी प्रावस्थामादी                 | 1337               | ٤٥٤       | पाउं वसं च बस्त्रीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11();              |
| भंगी विहं रामु विहं                   | 1 X 3 X            | ,         | पाङ पगरी थाड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Ye Y             |
| घंगी विश्वेतम्। प्रम                  | ? Ce?              | recs      | पाड वेड सड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1130               |
| धनी परनगवनीयं                         | रे ० ४ व           | ,         | वाएम विम्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2442               |
| यंती यहि गराह-मुद्याः                 | ११६१               | \$ 2/3 \$ | सावज्ञासाव सर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (+14               |
| भंती बहि प पीन                        |                    | •         | धान विद्या निर्मित्तं ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255.5              |
| यंती यहि प भिन्मं                     | Cicy               |           | धार्वनिया शिक्षितं स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cres               |
| चंती चीर म मसाति                      | 4883               | 3568      | सागम गम गणनाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ente               |
| **                                    | = 167              | ints      | धारमगुप्रवटार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ .A ?            |
| ę.#                                   | - 4 4 5            | tete      | साराम्ब्रह्मयस्य स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ent                |
| धनो गोर ग दहते                        | 7070               |           | ग्रामस्य है। कुट्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1611               |
| यंत्रो गर्गे विरिधिया                 | refe               |           | धारर वार्षांसरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255                |
| सन्तितमय साहि                         | 2235               |           | - वार्याम् वार्याः ।<br>- वार्याम् वार्याः स्टब्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ \$ <b>\$</b> \$ |
| क है। यदि मधीयम                       | lice               |           | engel-lessendelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44.5               |
| ध्यवद्रमे पर्विष                      | 1030               | 1+403     | AND MEDICAL SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1713               |
| राव मेला विल्या                       | 8382               |           | 3644 - 11214 - 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17:5               |
| कार्यसम्बद्धीः सम्                    | 8392               |           | Alex materix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4342               |
| पा                                    |                    |           | Anthon washingt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 (17              |
| riter life er plert                   | 3310               |           | च्याराच् चार शहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1; 55              |
| And Andreas Es for hill in both       | 1.60%              |           | स्टार मुंदा नाते हार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,85              |
| · 養力を受ける。 ないない も かまりがら                | 2.2.5              |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.1               |
| <b>b</b> +                            | 1 € p 9<br>9 ~ 9 % |           | that was motheral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • •            |
|                                       | \$ + 4.<br>j.4 % j |           | And the region of the state of | 2111               |
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 1 4 F              |           | Standard State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 6 2 3            |
| <b>3</b> -4<br>p~                     | 4.1                |           | Car and a real of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 - 1 3            |
|                                       |                    |           | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

|                          | 2011 6       |              | ग्रातविसुद्धीए जती                         | ११३२         |       |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-------|
| म्रागंतु तदुत्वेग् व     | <b>२१</b> ५१ | १९६५         | <b>ग्रातसमुत्यमस</b> ज्माइयं               | ६१६६         |       |
| म्रागंतु पडण जायण        | ३०६६<br>२०=३ | 1644         | <b>ग्रातंकविप्पमुक्का</b>                  | १७७८         |       |
| भागाड फरसमीसग            | ४२८३         |              | ग्रातावरा तह चेव उ                         | ५३४२         |       |
| n                        | 8668         |              | म्रातावरा साहुस्सा                         | र्इ४४        |       |
| मानाड्मणागाडं            | ४८८८         | १०२६         | श्रातियरो मोत्तूर्ण                        | ४६७०         |       |
| ग्रागाहमणागाहे           | ४२१          |              | <b>श्रातपर्य गातूर्य</b><br>श्रादरिसपडिहता | ४३२१         |       |
| 11                       | <i>६५६४</i>  |              | ग्रादारो चलहत्यो                           | ४८६          |       |
| n                        | ३१०७         |              | श्रादिगहरोगं उगमो                          | ४३५          |       |
| भ्रागाढं पि य दुनिहं     | २६०७         |              |                                            | १६६७         | ३६६१  |
| श्रगाढे ग्रण्णलिगं       | ४७२४         | ३१३६         | म्रादिभयगाग तिण्हं                         | ६२१३         | ७६३   |
| भागाडे महिगरएी           | २७६१         | २७१३         | ग्रादीग्रदिहुभावे                          |              | • ( ( |
| ग्रागारमिदिएणं           | २३३४         |              | ग्रादेसग्गं पंचंगुलादि                     | ५३           |       |
| ग्रागारिय दिहुंती        | ६५११         |              | ग्रावाकम्मादी शिकाए                        | १०८१         |       |
| ग्रागारेहि सरेहि य       | ६३६८         |              | <b>ग्रावारोविध दुविघो</b>                  | ११५२         |       |
| ग्राघातादी ठाएा          | ४६३४         |              | ग्रापुच्छण ग्रावस्सग                       | ४२४          | २५६०  |
| ग्राचंडाला पढमा          | १४७३         | ३१८४         | <b>ग्रापु</b> च्छ्र एकितिकम्मे             | ६१२७         |       |
| <b>याचेलक्कुद्दे</b> तिय | ¥833         | ६३६४         | ग्रापुच्छित उगगहित                         | ११५५         | ३४३६  |
| आग्विमी जा भवम्।         | १३०६         | ४६०६         | ग्रापुच्छिय ग्रारिक्खय                     | २३६२         | ४६२६  |
| श्राणंदं श्रपडिहयं       | २६१०         | • •          | 11                                         | <b>∌</b> ∮⊏¼ | २७८६  |
| श्राणाइणो य दोसा         | <b>२</b> न३६ |              | ग्राभरणपिए जाणसु                           | ४२१०         | २५६३  |
| श्रागाए जिज्वराणं        | ४४७२         | <i>७०६</i> ४ | ग्राभिग्गहियत्ति कए                        | १४४६         |       |
| श्रागाए ऽ मुक्कबुरा      | १०२३         | ,,,,,,       | <b>ग्राभिग्गहियस्सास</b> ति                | १२४६         |       |
| श्रागाए वोच्छेदे         | <b>६</b> ७०  |              | ग्राभोएत्ताग् विदू                         | <i>२५७४</i>  |       |
| घागादिगो य दोसा          | ५७४०         | ३२७१         | श्राभोगिणीय पसिणेग                         | १३६६         | ४६३३  |
| श्रागादिया य दोसा        | २३४=         | ,,,,,        | ग्रामज्जणा पमज्जणा                         | १५१६         |       |
| 11                       | २७३४         |              | ग्रामफलाइ न कप्पंति                        | ४७५७         | 337   |
| <b>ग्रा</b> णादि रसपसंगा | 8038         | १०३७         | श्रामंति श्रव्युवगए                        | ४२८८         | ३४४१  |
| धाणानंगे लाएं            | ६६६३         | (0,00        | ग्रामे घडे निहित्तं                        | ६२४३         |       |
| श्राणुगदेसे वासेण विला   | ४६२४         |              | श्रायपरउभयदोसा                             | १७६२         |       |
| श्रातनर परतरे वा         | ६५४०         |              | ग्रायपर-पडिवकम्मं                          | ३८१७         |       |
| <b>धाततरमादिया</b> एां   | ६५५६         |              | 2,                                         | थइ ३६        |       |
| श्रात-पर-मोहुदीरग्       | १४६ <b>५</b> |              | ग्रायपर-मोहुदीरएग                          | १२१          |       |
| »                        | १४१७         |              | <b>ग्रायपरोभयदोसो</b>                      | ४३०          | २५६५  |
| श्रातपरे वावत्ती         |              |              | ग्रायरिग्रा ग्रभिसेग्रो                    | =७१          | ६११०  |
| भातपरीमाव <b>गुता</b>    | 350'S        |              | ग्रायरिए ग्रभिसेए                          | २६८५         | ६३७७  |
| श्रातवयं च परवयं         | १४५२         |              | भ्रायरिए ग्रभिसेगे                         | ६०२०         | ४३३६  |
| अध्ययम् प्रवय            | १०४२         |              | The second second                          |              |       |

#### मसाप्य पृत्ति निशीय सूत्र

| प्रापरिए उपञ्चाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2258                    | 4.4.2.4  | चारारे करातीन्                           | (111    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------|---------|
| घायरिण् उपन्धार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23Y}                    | 4.605    | सामारे भएमु ग                            | 4.      |
| धार्यारम् का मोही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६६इस                    |          | चापारं विकासी                            | Y       |
| पायरिष् गालमने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2, 2, e =               | 4.605    | पाणामें प्रमः विव                        | *       |
| पायरिष् गाननी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | z Cc                    | 5103     | असमृति वृत्तिनामञ्जूष्टिम                | Yeye    |
| धावरिष् दोष्टिः घारान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भू <i>रद ५</i>          | X3E=     | पारिकाली विमुख्येति                      | 1321    |
| यागरम् भागति सुर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8885                    |          | साम्मय संस्था                            | १४३६    |
| सायहर, महताह गुन<br>यायहर, य विनाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                      | ¥e = 3   | सार्ग श्रीत्राच्यानं                     | 2062    |
| अस्यरः प्रान्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११३६                    | ••       | पाराम मोत्यक्ति                          | 6568    |
| į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११२६                    | •        | कारिय-पारियम्बस                          | 7316    |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६२४                    | Xe 513   | गारिक्यालीलम्                            | 7566    |
| es<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1511                    |          | धार गया अति गामा                         | 1101    |
| पावरियो पावरिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥35.4                   | y 580    | चार की चीर की                            | 1017    |
| यायरिको एग गा भर्गे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5513                    |          | कारीयक दर्शिक                            | 8715    |
| चार्यारची वेस्तियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ice!                    | 2358     | भागवणा अस्तित                            | 5757    |
| वार्वाः हो अप्रसाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77.32                   |          | कारीत कीत्यती                            | \$ 63 e |
| पानियो वि ह विदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          | वासने वर्षत्वे                           | 23.3    |
| भावस्थि हु दियह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1603                    |          | क्षात्रकां विक्रम्                       | jec y   |
| चार्वाको प्रविधानिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ! les                   |          | कार्यक्रम स् प्रीवह                      | 3,44    |
| चायरिय समावित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : ? ; }                 |          | unicht ing                               | \$459   |
| सामिति एक्समा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,5 37,                 | 4734     | **                                       | 2222    |
| f - and the state of the state  | 3.51%                   | G 3 th e | **                                       | 医电影     |
| सार्था प्राप्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.25                   |          | Ballata the day hate to be               | 20,6,8  |
| क्षावीयमा व्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1424                    |          | ,,                                       | 4334    |
| स्थानिक स्थानिक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कृत है हैं।<br>जिस्कृति |          | सहस्पत्रे देवदास्यद                      | 64.4    |
| er<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | et:1                    | 3+3+     | Cifithus fuer mitte                      |         |
| Appert and recognition of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.47                    |          | ् <b>द्रप्र</b> ्रिका एए (ज्ञानुष्टा १ ) | 150     |
| स्थाप्तिक स्थाप्ति ।<br>स्थापिक स्थाप्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2123                    |          | सारी रसारे अन्यारीदाव नरीर               | 7:15    |
| क्षात्रीरवर्ती वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ratio                   | 117      | ्रा है है पुरस्कारित                     | 2344    |
| क्षात्रकार करणा ।<br>क्षात्रकारी क्षात्र विकास क्षात्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+12                    |          | And days Come Birth 18 2 184             | 4,34,5  |
| #2 42 新年まれる時代で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41.7 *                  | 171      | Control of the same of the same          | \$1.55  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$279</b>            |          | Man bear or boar to be a                 | 45.0    |
| All all a section to my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***:                    |          | And the wine of the feet for             | \$1.50  |
| them is any and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.11                    |          | the teacher who the time                 | 3321    |
| The state of the s | <b>t</b> t a #          |          | BATTA TOTAL                              | 3 4 - * |
| Carried and a section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ;                       |          | 8127 1 7 12 W                            | 4114    |
| ಕ್ಷಣ ಜನಗಳ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕ್ರಿಗೆ ಬರಗಳು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 m. 74 K 5             |          | कृतक्षते र १ में क्यू देखें हैं          | 157     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |                                          |         |

|                           |              | :                | ग्रासि तदा समग्रुण्णा                   | १८४६         |      |
|---------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|------|
| श्रावरिसायण उवलिपणं       | 3886         | -14-             | श्रासित्तो असित्तो                      | ३५७४         | ५१५१ |
| म्रावस्सिया गिसीहिय       | २११          | ३४३८             |                                         |              | ~/~/ |
| ,                         | ५३८३         | ३४३८             | भ्रासेण य दिट्टं तो                     | ६३९६         | W2-W |
| n                         | ३६१३         |                  | ग्राहच्चुवातिगावित                      | ४१६२         | ५२८५ |
| ग्रावहति महादोसं          | <i>५७५</i>   |                  | ग्राह जित ऊरामेवं                       | <b>78</b> 48 |      |
| ग्रावातं तघ चेव य         | द२१          |                  | ग्राहा ग्रघेय कम्मे                     | २६६६         | ६३७५ |
| ग्रावायं शिव्वावं         | १२२          |                  | ग्राहाकम्मं सइं घातो                    | ५६६१         |      |
| ग्रावासग कातूरां          | ६१२४         |                  | भ्राहाकम्मिय पाराग                      | 353X         | ४२७५ |
| म्रावासग छक्काया          | <b>३</b> ५५० |                  | म्राहाकम्मुद्देसिय<br>                  | 37X0         | 0404 |
| ग्रावासग परिहागी          | ४३०          |                  | श्राहाकम्मे तिविहे                      | <b>२६६३</b>  |      |
| <b>श्रावासगमादीयं</b>     | ६१८०         |                  | ग्राहातच्च-पदागो                        | ४३००<br>१८३५ |      |
| श्रावासगमादीया            | ६२१४         | ६७६              | ग्राहार <b>उग्गमेणं</b>                 | ५७२          |      |
| त्रावासग सज्भाए           | ४३४६         | ३१६३             | ग्राहारउक्भवो पुरा<br>ग्राहार उवहि देहं | ५७५१         |      |
| ,,                        | ६३४३         |                  | <b>ग्राहार उविह देहे</b>                | 378          |      |
| ग्रावासगं ग्रिश्यतं       | ४३४७         |                  | श्राहार उनहि <b>विभ</b> त्ता            | 2885         |      |
| ग्रावास वाहि ग्रसती       | २२४          | ३४५४             | ग्राहार उवहि सेज्जा                     | २५७६         |      |
| "                         | <b>4</b> ₹85 |                  | 9)                                      | प्रह३४       |      |
| ग्रावास-सोहि ग्रखलंत      | ४०१६         | "<br><b>६१</b> ६ | 33                                      | ६२६६         |      |
| ग्रावासितं व बूढं         | ६११३         | ***              | <b>ग्राहारदी</b> ग्राऽसती               | ६२३५         |      |
| <b>ग्रावासियमज्जर</b> णया | ६३३२         |                  | <b>याहारमणाहारस्स</b>                   | x £ 3 \$     |      |
| श्रासकरणादि ठाणा          | ४१३२         |                  | ग्राहारगंतभूसा                          | २२८७         |      |
| ः<br>श्रासगतो हत्यिगतो    | ६२५          | ३८४७             | <b>श्राहारमंतरे</b> गाति                | .658         |      |
| श्रासज्जिंग्सीहियावस्सियं | ५२३          | २५८८             | ग्राहारविहारादिसु                       | 88           |      |
| श्रासण्णतरो भयमायती       | 303          | • •              | ग्राहारादी <b>ग</b> ऽट्टा               | ४३५३         |      |
| श्रासण्णमुक्का उद्विय     | २४४४         |                  | ग्राहारादुप्पादग                        | २४१२         |      |
| श्रासण्गुवस्सए मोत्तु     | ११३४         |                  | ग्राहारादुवभोगो                         | २४२१         |      |
| श्रासण्णे परभिणतो         | ४५५४         |                  | ग्राहारे जो उ गमो                       | ५६६४         |      |
| ग्रासण्से साहंति          | १७१६         |                  | श्राहारे ताव छिदाहि                     | ३८६८         |      |
| श्रातण्गो य छ्रणूसवो      | ४२७६         | 3344             |                                         | ४१६६         |      |
| श्रासंक-वेरजगुगं          | १८२६         | ,,,,,,,          | ग्राहारोवहिमादी                         | ४५०६         |      |
| श्रासंदग-कडुमग्रो         | १७२३         | ३७४५             |                                         | २७१५         |      |
| श्रासंद पीढ़ मंचग         | ५६५१         | ,,,,,,           | ग्राहिडति सो णिच्चं                     | २७१६         |      |
| श्रासाद-पुणिएमाए          | 3888         | ४२८०             | म्राहेणं दारगइत्तगारा                   | ३४८२         |      |
| श्रासाढी इंदमहो           | ६०६४         |                  |                                         |              |      |
| श्रासाग्। य हत्यीग्। य    | २६ ०१        |                  |                                         | <b>इ</b>     |      |
| भासासो वीसासी             | १७४८         | ९७७६             | इग्र श्रगुलोमग् तेसि                    | ४५७          | -    |
| भासा हत्यी खरिगाति        | ३६६४         |                  | इच्छारापुलोमभावे                        | ३०२६         | १६२६ |

#### समाप्य चूर्णिनिशीथ सूत्र

| इच्छामि कारगोगां 🕖      | १६१३         |              | इस्सरसरिसो छ,गुरू       | ६६२६          | <i></i> |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|---------|
| इट्टग-छग्मिम परिपिडताग् | ४४४६         | •            | इस्साखुए वि वेदुक्कडयार | ३५६३          | :       |
| इट्ट-कलत्त-विद्योगे     | १६८७         | ३७११         | इह परलोए य फलं          | ४८१६          |         |
| इतरह वि ताव गरुयं       | . ' 580      |              | इहलोइयाण परलोइयाण       | <b>३११२</b> . |         |
| इतरेसि गहग्गम्मी        | <b>५</b> ८८४ |              | इहलोए फलमेयं            | ६१७८          |         |
| इतरेसु होंति लहुगा      | २१०५         | _            | इह लोगादी ठाएा          | ४१४०          |         |
| इत्तरोवि य पंतावे       | ४४६६         | ·            | इह वि गिही ग्रविसहणा    | 228X          |         |
| इतरिय्रो पुरा उवधी      | १४३४         |              | इहरह वि ता न कप्पइ      | ६०३२          | ,       |
| इत्तरियं पि श्राहारं    | ३२१५         |              | इहरह वि ताव श्रम्हं     | ४२६८          | :       |
| इति एस अगुण्णवरा।       | ११=१         |              | इहरहं वि ताव गंधो       | ξοχο          |         |
| इति चोदगदिट्टंतं        | १३८०         |              | इहरह वि ताव लोए         | ३३११          |         |
| इति दप्पतो श्रगाइण्गं   | ४८६३         |              | इहरा कहासु सुिंगमो      | ५२६३          | ;       |
| इति दोसा उ श्रगीते      | 850€         |              | इहरा परिटुविणया         | ४०६७          | :       |
| इति सचदगा तु एसा        | 308%         |              | इहरा वि मरति एसो        | ५६९६          | . :     |
| इति संदंसण-संभासऐ। ह    | १६८६         |              | इंगाल-खार-डाहो          | १५३७          |         |
| इत्यि-परियार-सद्दे      | .२०१५        |              | इंदमहादीएसु             | 2840          | •       |
| इत्यि पट्टच्च सुत्तं    | 3856         |              | इंदमहादीसु समागएसु      | ₹१३३          | :       |
| इत्थिकहं भत्तकहं        | 88.          |              | इंदियपडिसंचारो          | ३५७५          |         |
| इत्यिकहाभ्रो कहेति      | 3453         | <b>५१५</b> ६ | इंदियमाउत्तार्ण         | . <b>६१४६</b> |         |
| इत्थी जूयं मज्जं        | ३३७४         | . 680        | इंदिय सलिंग गाते        | !- ४३६        |         |
| इत्थी रापुंसको वा       | 3838         |              | इंदियाणि कसाये य        | ३पं ५ म       |         |
| इत्थी पुरिस नपुंसग      | ४०३८         | ६३७          | इंदेगा वंभवण्मा         | 8898.         | , 8     |
| इत्थीणं मज्भम्मी        | २४३०.        |              | इंघराधूमे गंघे          | <b>५०</b> ५   |         |
| इत्यीगातिसुहीगां        | २४३३         |              | "                       | ४७१०          |         |
| इत्यीमादी ठाएा          | ४१३७         |              | इंघणसाला गुरुगा         | ५३६२          | ą       |
| इत्थी सागारिए           | 3382         | २५५२         | ई                       | :             |         |
| इत्थीहि गाल-वद्धाहि     | १७६४         |              | ईसर-तलवर-माडंबिएहि      | २५०२          | Ę       |
| इघरघ वि ताव सद्         | . १७७२       |              | ईसर भोइयमादी            | २५०३          | Ę       |
| इघरह वि ताव गरुयं       | दर्द         |              | ईसरियत्ता रज्जा         | प्रश्६०       | 7       |
| इम इति पच्चक्खम्मी      | २५६९         |              | ईसि भ्रघोणता वा         | ३७७१          | •       |
| इय सत्तरी जहण्या        | ३१५४         | ४२५५         | ईसि भूमिमपत्तं          | ३४७८          |         |
| इय विभिगियो उ भयवं      | १७८०         |              | •                       | 111           | , ,     |
| इयरह वि ता ए कप्पति     | ४०६२         |              | उ                       | :             |         |
| इरिएसण-भासाणं           | ३१७६         |              | उउवद्वपीढफलगं           | ४३४८          |         |
| इरियं ग् सोचियस्सं      | ४८८          |              | उक्कोसग्रो जिए।ए        | १४१०          | 8       |
| इरियावहिया हत्थंतरे     | £ 8.8.8      |              | उक्कोसगा तु दुविहा      | 50            |         |
| इरियासमिति भासेसगा      | ३६३३         |              | उक्कोसितसामासे          | ६६०           |         |
| इस्सरनियखंतो वा         | ४८४२         |              | n                       | <b>४</b> ५३८  | 8       |
|                         |              |              |                         |               |         |

| चक्कोस माउ-मज्जा             | ४१६७               | २५१७  | उद्यतमित्तए वा            | 4,002        |               |
|------------------------------|--------------------|-------|---------------------------|--------------|---------------|
| उक्कोसं विगतीग्रो            | ३४६०               | २६१२  | उच्चताए दाएां             | ४४६२         |               |
| उक्कोसाउ पयाग्रो             | ६५४६               |       | उच्चसर-सरोसुत्तं          | २८१८         |               |
| उक्कोसेगा दुवालस             | ६०६२               |       | उच्चारपासवएमिल मत्तए      | ३१७२         |               |
| उक्कोसो प्रहुविचो            | १४१२               | x08x  | उच्चारमायरिता             | १८७३         |               |
| उक्कोसो थेराएां              | 8888               | ROER  | ,,,                       | १८८०         |               |
| चक्कोसो दहू एां              | ३५१२               |       | उच्चारं पासवग्ां          | १७३२         | きなかき          |
| "                            | \$ X & O           |       | उच्चारं वोसिरिता          | १८७७         |               |
| उक्कं.सोवविफलए               | १०१६               |       | उच्चाराति ग्रयंडिस        | ३७५३         |               |
| <b>उ</b> क्खिपत्तगिलागो      | 3008               | 7039  | उच्चारे पासवएो            | १७५४         | <b>७७७</b> ६  |
| उग्गम उपादग्                 | २०७३               |       | उच्छवद्यांसु संगारितं     | ४२७७         |               |
| उग्गम उप्पायण                | १८३३               |       | उच्छाहितो परेण व          | xxxx         |               |
| >2                           | ४६७२               |       | उच्छाहो विसीदंते          | २६६१         |               |
| **                           | २०६७               |       | उच्छुदसरीरे वा            | 4048         |               |
| "                            | £338               |       | उच्छोलखुप्पितावण्         | १८८१         |               |
| चग्गमदोसादीया                | ४७१६               | = * { | उच्छोल दोसु ग्रापंस       | 8686         |               |
| 37                           | <b>Y03</b> Y       |       | उज्जाणुट्ठाणादिसु         | <b>¥</b> €¥= |               |
| 11                           | x33x               |       | <b>उज्जाण्ड्यूटालदगे</b>  | २४२६         |               |
| चग्गमविसु <b>द्धिमा</b> दिसु | ४६३४               |       | <b>उज्जाग्</b> रक्खमूले   | 3075         |               |
| चगममादिसु दोसेसु             | *880               |       | उज्जाणा भारेएां           | 8800         | ४२८६          |
| चग्गममादी सुद्धो             | <b>१</b> २७४       |       | उज्जागाऽऽउह्णूमेग्        | १७४२         | ३२७३          |
| <b>उग्गयमग्</b> संकणे        | २८६६               | १७६३  | उज्जागातो परेणुं          | ४१६२         | ५३०२          |
| उमायमसुगाए वा                | २६२६               | 4=23  | <b>उ</b> ज्जालज्रभंपगाएां | 385          |               |
| उग्गयवित्ती मुत्ती           | २८३                | १७८८  | उज्जुत्तणं से ग्रालोयणाए  | २६६०         | ४३४६          |
| चग्गह् <b>ग्</b> यंतगपट्टे   | 23E5               | ४०८२  | ,,                        | २६=१         | ४३४७          |
| <b>चग्गहवार</b> ग्गकुसले     | ३०१६               | 3838  | उज्जोयफुहम्मि तु          | . ¥370       |               |
| चग्गातिकुलेसु वि             | ४८१४               |       | उट्ट-िणवेसुल्लंघण         | प्रहइ        |               |
| चिगण्एादिण्ए श्रमाये         | 3556               |       | उट्टेज्ज गिसीएज्जा        | २८८५         | ४६०=          |
| <b>उ</b> ग्घातासुग्घाते      | ६४२१               |       | ,                         | ६६००         | "             |
| <b>उग्घातियमासा</b> णं       | ६५४४               |       | उट्टे तं निवेसंते         | 3447         |               |
| चग्घातियं वहंते              | २८६८               |       | उडुवद्धिगमेगतरं           | <b>१</b> २३= |               |
| चग्घातिया परित्ते            | *653               | =६२   | चडुवद्धे रयहरएां          | 300          |               |
| <b>उ</b> ग्घायमगुग्घातो      | 3438               |       | उडुमासो तीसदिगो           | ६२८५         |               |
| <b>उग्घायमगुग्घायं</b>       | २५६१               | •     | चडुवास सुहो कालो          | 540          |               |
| . ,,                         | · ३५३३             |       | <b>उड्डाहरक्ख</b> ण्ट्ठा  | ₹२ <b>१</b>  |               |
| 31                           | <i><b>3448</b></i> | •     | उड्डाहं च करेज्जा         | ४२६६         | ३३४१          |
| उन्धायमसुन्धायां             | ६६७१               |       | उद्दाहं व कुसीला          | *02          |               |
| चन्धायमसुन्धायो ।            | EERA               |       | चड्डमहे तिरियम्मि य       | <b>₹₹</b> ₹  | <b>x</b> cx\$ |
|                              |                    |       | •                         |              |               |

|                                       |                  |                | •                     |                        |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| उड्ढस्सासो भ्रपरिवकमो य               | ₹₹₹              |                | उद्दावरा शिन्विसए     | ४७६३                   |
| <b>उड्</b> ढं थिरं श्रतुरितं          | १४३१             |                | n                     | <b>424</b> 2           |
| उड्ढे केएा कतिमएां                    | १२६६             |                | ,                     | ३३७६                   |
| उड्ढे वि तदुभए                        | <b>१</b> ६७८     |                | उद्दिट्ठ तिगेगतरं     | ४०१०                   |
| उण्णातिरित्तमासा                      | ३१४८             |                | उद्दिट्टमगुद्दिट्टे   | 8X63.                  |
| <b>उ</b> ण्ग्यिवासाकप्पा              | ३२०६             |                | उद्दिष्ठाग्रो नईग्रो  | ४२०८                   |
| उण्णियं उट्टियं वावि                  | <b>५</b> ५ ५ ० २ |                | उद्दिसिय पेह ग्रांतर  | ४००५                   |
| उण्णोट्टे मियलोमे                     | ७६०              |                | उदूढसेस वाहि          | <b>≜</b> &€'\$         |
| उण्होद-छगरा-मट्टिय                    | ४६३४             |                | उद्सेगा समुद्देसगा    | २०१६                   |
| उत्तर्ग-ससावयाणि य                    | ३१३६             | २७४७           | उद्देसिम चउत्थे       | २३५०                   |
| उत्तदिए। सेसकाले                      | <b>६३</b> ८८     | •              | उद्देसियम्मि लहुगो    | २०२२                   |
| उत्तरकरणं एगग्या                      | ३२१६             |                | उद्धं सित्ता य तेगां  | १७८१                   |
| <b>उत्तरगु</b> णातिचारा               | ६५२६             |                | उद्धंसियामो लोगंसि    | १५६५                   |
| उत्तरणिम परूविते                      | *774             | <b>x e 3 x</b> | उद्धियदंडो गिहत्थो    | £880                   |
| उत्तरमाणस्स णदि                       | 382              |                | उद्धियदंडो साहू       | ६४१७                   |
| उत्तरमूले सुद्धे                      | 0335             | २६६४           | उपचारेण तु पगतं       | ሂട                     |
| उत्तर-साला उत्तर-गिहा                 | २४८८             |                | उंपाक्कंमे गत्तं      | <b>२२७</b> २           |
| र्वात्तगो पुरा छिड्डं                 | ६०१८             |                | उप्पणकारसो गंतु       | ३२७१                   |
| उत्थाणो सहपाणे                        | 3028             |                | उप्पण्गागुप्पण्गा ।   | इन्हर                  |
| उद्उल्ल मट्टिया वा                    | १८४८             |                | उप्पण्णे भ्रधिकरग्रे  | १७०८                   |
| <b>उदउल्लादी</b> एसू                  | १८५१             |                | उप्पण्गे उवसगो        | \$ E R X               |
| उदए कप्पूरादी                         | ₹96\$            | ६००१           | उप्पण्गे गाग्वरे      | . ५७३६                 |
| उदए चिनखल्लपरित्त                     | ४२३१             | ४६४१           | उपती रोगाणं           | <b><i><u> </u></i></b> |
| चदए्ए वातिगस्स                        | 3258             | <b>५१६</b> ५   | उप्परिवाडी गुरुगा     | ४६६०                   |
| उदग-गिग-तेणसावयभएसु                   | 883              |                | जप्पल-पजमाइं पुरा     | ४८३८                   |
| उदगसरिच्छा पक्खेगाऽवेति               | 328              |                | उप्पात ग्रगिच्छिप्पतु | 348                    |
| उदगंतेण चिलिमिणी                      | X38c             | २४२२           | उप्पादगमुप्पण्गो      | 3828                   |
| उदगागिएतेगोमे                         | ¥8₹5             |                | उप्पायग्रेसगासु वि    | २०८४                   |
| उदगाग <b>णिवाता</b> दिसु              | 3 ? 3 ?          | २७४४           | उन्बद्ध पवाहेती       | . ६०११                 |
| उदिरयमग्री च्उसु वि                   | र७४८             |                | उन्भामगऽसु बभामग      | .४० ६२                 |
| उदाहडा जे हरियाहडीए                   | <b>५</b> ८१६     | ₹33\$          | उन्भामग वडसालेए।      | 480                    |
| ' उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणो               | ४७४=             | 3526           | उभग्रो वि ग्रद्धजोयण  | ३१६२                   |
| उदुवद्धे मासं वा                      | ४६८६             |                | ्र अभयगणी पेहेतु      | ४६२७                   |
| उद्द्रे विमत्ता.                      | ् २६३४ ्         | रदर्०          | उभयद्वातिशिविद्वं     | <b>२४६</b> ६           |
| <b>उद्दरे सुभिक्से</b>                | . १६६८           | १०१८           | उभयघरणम्मि दोसा       | ४३३२                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ं <b>३</b> ४५६   | ,"             | चभयम्मि व श्रागाढ़े   | 1608                   |
|                                       | YEGO             | ņ              | उभयस्स निसिरणुद्वा    | १२२६                   |
| उद्दारा परिदुविया                     | AAA.             | 3608           | उभयो पडिबद्धाए        | ሂሄሩ.                   |
|                                       |                  |                |                       |                        |

|                             | tite .         | રદેશમ     | उद्योरं नु पंचमइते            | <b>2.850</b>  |              |
|-----------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|
| ्र<br>उमयो मह-कडेर वा       | 57.3           | ಶಕ್ಷದಂ    | उर्वार तु मुंजयस्या           | ದ್ದು          |              |
| इम्मनहायमिर <b>मं</b>       | 2573           | इडव्ह     | उद्योरमंत्रे लहुगं            | 2050          |              |
|                             | y 2:30         | इइंटर     | उदलक्षिया य उदगा              | 4563          |              |
| "<br>इम्मर शोड्डिंब्सु य    | 7,3%           |           | उवनदलगा नु पृथ्वं             | 1253          | ४६४३         |
| चम्मारी बलु दुविधी          | 35,30          |           | उद्यसग-गरिग्द-दिमादित         | <b>ટલ્ઝ</b> ય |              |
| हम्मायं च लमेज्जा           | 5.233          |           | दवसगावहिद् <u>द</u> ागां .    | 8338          |              |
| चम्मायं पांदेज्ञा           | 55.65          |           | उवसमगृह पडहुं                 | ११७६          | <b>፷</b> ሂሂሄ |
| उर्काम्म य पारिच्छा         | <b>ટ</b> ુપૂર્ |           | उदस्त वि महाकुल               | ३५३७          |              |
| उल्लावं नृ ग्रमनी           | ગ્દ્રમું યુ    |           | . ,,                          | કે પ્રેપ્રેલ  |              |
| उन्होंप जह डिंग गिमि        | 196=           | ३५७८      | उत्रसंता रायमञ्जा             | इह्छ७         |              |
| डल्डोमागृ <u>ग्ण</u> ्यमा   | 2283           | इंग्रंडंड | <b>उद्यं</b> पयादराहे         | २७६७          |              |
| दल्यायम् निमासरी            | 7,37,c         |           | उद्यमिता गिहत्या              | 5275          | 4.4.50       |
| उद्युमी संघाडग              | 12==           | ब्ह्ह्यू  | डबस्ता, य संयारे              | 2300          | इ७२२         |
| "                           | १६५६           | २६६३      | उदस्या गिवसग्                 | 3055          | १६६६         |
| उद्यक्तगृज्ञीतयं पृगा       | 515            |           | उबहुत डड्डिय गुयगु            | કેઈઉફ         |              |
| उदकरमें) पाँडलेहा           | 202            | 5.652     | डबहुत-उदकरगुम्मि              | इंग्रह        | 4.24.6       |
| 71                          | 7.25c          | 3,65,6    | उत्रहम्मति विष्णाणी           | દુગૃગૃદ્      |              |
| उदगरण-गेष्हणे भार           | યુક્પ્રદ       | €0%3      | डबह्य <b>डगाहर्वम</b>         | 7500          |              |
| उदगरमा पुरुवमिग्तं          | <b>५.६५</b> ७  | ३०६४      | उवह्यमणुबहते वा               | 150 h         |              |
| उदग्गीहरा मुयादिया          | ક્દ્રક         |           | उदिहम्मि पदग सादग             | ३०६८          | १६६७         |
| उथवरग ग्रहिमरं वा           | <b>२,३६</b> ६  |           | उद्धि मुत्त मत पाणे           | 50.35         |              |
| उदचरित को गिलागुं           | 2638           |           | उनहीं ग्राहाकम्मं             | २६६%          |              |
| उपर्देशिष्टं गिषिने         | ₹4,4,€         |           | उदही य पृतियं पृग             | 5%0           |              |
| उददेन-अगृददेना              | इंटइंड         | 7,527.    | <b>उत्रेह</b> ्यत्तियपरितावग् | \$05%         | 1,55%        |
| दर्वायमसते लहुगा            | इंट०           |           | उदेहीमान <b>ण्कर</b> णे       | ३०८६          | १६५७         |
| उबबी प्रदिनहेना             | 1852           |           | उदेहीमासण् उदग्रा             | ३०८३          | १६५६         |
| द्वर्थ लोग-भया बा           | १३३३           |           | उबेह्यंमासग् परितावग्         | इंटर्ड        | १६५४         |
| उत्रथी मर्गर वारिन          | 5,0,00         |           | डबेह्यंमासग्' वारण            | 3055          |              |
| उनकी करीरमनामन              | 2254           |           | डब्बत्त खेल संयार             | इंस्ट्रं ४    | १८८६         |
| डवर्शहरणे गुरुगा            | 333            |           | डब्बतगुगीहर <b>ा</b>          | 3035          |              |
| च्यप्टन-येग्सॉंड<br>        | च्च्ड्         | •         | उब्बत्तगु परिवत्तगु           | <b>રહેર્ય</b> | इंउ≍२        |
| डबहुनमागबंगीह्<br>————      | 595            |           | <b>उब्दत्तगुम्यत</b>          | 1.5.E.N       | <b>५३७०</b>  |
| डर्बान्मिनदा क्रेंगा        | 150            |           | डब्बतगाइसं <b>यार</b>         | ಕ್ಷದಗಳ        |              |
| डबरि सृष्यस्यहरूम्<br>——    | 5825           |           | उब्बताएं पृथ्वं               | १६४६          |              |
| डबॉर पंच प्रमुक्ती          | इन्दर          | 1500      | "                             | \$ E 11.17    |              |
| হয়নি নু মুস্জীরা<br>—————— | 84.3           |           | इब्बरगस्य तु ग्रसती           | 5005          | ieon         |
| उवरि नु अंगुर्लामी          | € १ =          | 354.0     | उब्बर्ग काँग्रे वा            | 559.9         | 7/30         |

### सभाष्य चूर्णिनशीय सूत्र

|                                                 |   | <b>-</b>             |              | _                       |              |
|-------------------------------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| उसिगो संसट्टे वा                                |   | ३०५२                 | १९४१         | एएसामण्णतरं             | 3505         |
| उसुकादिएहि मंडेहि                               |   | ४३८६                 | •            | 17                      | ४७७६         |
| उस्सग्गिठई सुद्धं                               |   | ४२३६                 | ३३१८         | "                       | ४३६३         |
| "                                               |   | 3252                 | 11           | 11                      | <b>४४</b> 5४ |
| उस्सग्गलक्खग्ां खल्लु                           |   | ३५७१                 | ५१४८         | "                       | ४६५३         |
| उस्सग्गसुतं किंची                               |   | ५३५७                 | ३३१६         |                         | ४६५७         |
| उस्सगसुयं किची                                  |   | ४२३४                 | . ,,         | ))                      | ६०३१         |
| उस्सग्गाती वितहे .                              |   | ४०२१                 | ६२१          | एएसामण्गतरे             | ४३२५         |
| उस्सगा पइन्न-कहा य                              |   | २१३१                 |              | एएसामण्णयरं             | 7474         |
| उस्सग्गित-वृाघातं                               |   | द ३८                 |              | एएसि तिण्हं पी          | ४२१२         |
| उस्सग्गियवाघाते                                 |   | <b>८</b> ४१          |              | एएसि तु परूवएा          | ४६२४         |
| उस्सग्गियस्स पुन्वि                             |   | 433                  |              | एएहिं कारसेहिं          | 3388         |
| , n                                             |   | . ८४७                |              | 11                      | ३६०८         |
| उस्संगे श्रववायं                                |   | ६६७२                 |              | "                       | ३७६९         |
| उस्सग्गे गोयरम्मी                               |   | .५२३७                | 3988         | "                       | ३७७६         |
| **                                              |   | ५३६०                 | 11           | "                       | ४६१४         |
| उस्सग्गेरा शिसिद्धारिए                          |   | ४२४४                 | ३३२७         | "                       | ४८८२         |
| "                                               |   | ५३६८                 | "            | "                       | ५६५५         |
| उस्सग्गेणं भणिताणि                              |   | ४२४४                 | ३३२६         | "                       | ३१३४         |
| "                                               |   | ४३६७                 | "            | "                       | ४०५३         |
| उस्सग्गो वा उ श्रोहो                            |   | ६६६८                 |              | एएहि तु जववेयं          | २७३३         |
| उस्सीसग-गहरोणं                                  |   | २१६५                 |              | एएहि य ग्रण्णेहि य      | २३६२         |
| उस्सुत्तम <b>ग्गुव</b> इट्ट                     |   | <b>३४६२</b>          |              | एएहि संपउत्तो           | ६२६३         |
| उस्सेतिम पिट्ठादी                               |   | 3008                 | 580          | एक्कत्तीसं च दिएा       | ६२८६         |
| उस्सेतिममादीणं 🌷                                |   | ४७१३                 |              | एक्कतो हिमवंतो          | १५७१         |
| उस्सेतिममादीया                                  |   | ४६६६                 |              | एक्कल्लं मोत्तूणं       | ६३३६         |
| • उहाए पण्णातं                                  | • | ४६१०                 |              | एक्कल्लेगा गा लब्भा     | <b>4444</b>  |
|                                                 | ऊ | ,                    |              | एक्कस्स दोण्ह वा        | ६१४४         |
| नमाने मारिक सर्वातं                             |   | 21122                |              | एक्कस्स व एक्कस व       | ४०६२         |
| कराहे गात्यि चरण<br>कराहिय दुव्वलं वा           |   | ३४३२<br>४४६७         |              | एक्कहि विदिण्एा रज्जे   | २५८१         |
| <b>ऊ</b> र्साह्य युज्यस या<br>क्रियातिरित्तमासे |   | 3888                 |              | एक्कं दुगं चउक्कं       | ३०१८         |
| <b>ऊ</b> णाहिय मण्णंतो                          |   |                      | W 7 0 to     | एक्कं पाउरमारो          | ७६४          |
| क्रिया न पूरिस्सं                               |   | ३६ <i>६७</i><br>५५२६ | ४२१७<br>४००६ | एक्कं भरेमि भाणं        | ३४३८         |
| कराया गाँ<br>इसत्यायो गाँगो                     |   |                      | . ०००६       | एक्कार-तेर-सत्तर        | २३२४         |
| ज्याताल गात्रा                                  |   | १४३८                 |              | एक्कुत्तरिया घडछक्कएए   | ६५६३         |
|                                                 | ए |                      |              | एक्कूणवीसति विभासियम्मि | ६६४८         |
| एएए। सुत्त ए। कयं                               |   | २६५१                 | ४८४६         | एक्केक्कपदा श्राणा      | १६०३         |
| एए सब्वे दोसा                                   |   | ३२४२                 | •            | एक्केक्किम उ सुत्ते     | ६१६२         |
|                                                 |   |                      |              |                         |              |

|                                         |               |                  |                                           | 40.0           | 24-2         |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| एक्केक्कम्मि य ठाएँ।                    | प्रश्व        | र्द्रद्र         | एगं ठवे गि्विसए                           | १२०२           | ३४८२         |
| 27                                      | र्यर्व        | ·                | एगं व दो व तिष्गि व                       | २०७४           |              |
| एक्केक्कं तं दुविहं                     | Yox           |                  | एगं संचिक्खाए                             | ६२४४           |              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | १८६८          |                  | एगंगि चिण्णयं खलु                         | 256            |              |
| एक्केक्का च पदाग्रो                     | ५१०           | <b>७०३</b> ४     | एगंगितो च दुवियो                          | १२२०           |              |
| एक्केक्का ते तिविहा                     | र्रश्ट        | २५६६             | एगंगिय चल थिर                             | ४२३२           | ४६४२         |
| एक्केक्का सा तिविधा                     | ७११           |                  | एगंगियस्स श्रमती                          | १२७४           |              |
| v                                       | 380           |                  | एगंतिग्णजरा से                            | ३६५२           |              |
| एक्केक्का सा दुविहा                     | २६१७          |                  | 11                                        | 3663           |              |
| एक्केक्को तिष्णि वारा                   | ६१२७          |                  | एगंतरिग्वियाती                            | £55°,          |              |
| एक्केक्को वि य तिविधो                   | 3385          |                  | एगंतरियं गिव्विविन्तं                     | ३८२५           |              |
| एक्केक्को सो दृविहो                     | ४६६७          | ३०७६             | एगाग्यिस्त सुवरो                          | <b>xx</b> £0   |              |
| एक्कोसहेर्ण छिज्ञंति                    | ६५०६          |                  | एगापण्गं व सतावीसं                        | ४७२६           | 2235         |
| एगक्खेत्तिग् <b>वा</b> सी               | १०२२          |                  | एगा मूलगुरोहि                             | २०६३           |              |
| एगचरि मन्नंता                           | አጽጹቜ          |                  | एगावराहडंडे                               | ६४१३           |              |
| एगट्टा संमोगी                           | ४६४०          |                  | एगास्रति लंभे वा                          | १२६६           |              |
| . B                                     |               |                  | एगाह पण्ग पक्ने                           | २७३८           | ४४७६         |
| एगतरमामिए उवस्प्रयम्मि                  | ~ २४०७        |                  | "                                         | <i>४४७६</i>    | "            |
| एगतरिएगतो वा                            | ४००७          |                  | -एनिदियमादीसु तु                          | १८०८           |              |
| एगते जो तु गमो                          | . १४५६        |                  | एगिदि-विगल-पंचिदिएहि                      | X003           |              |
| एगत्य वसंवाग्रं                         | २३७७          | ४८१४             | एगुग्वीस जहप्रो                           | રૂપ્રરૃદ       |              |
| एगत्य रंवणे मुंदणे व                    | \$ 5=x        | ३४६६             | एगुत्तरिया यडछक्कएणं                      | ६४६९           |              |
| एगत्य होति मत्तं                        | 8350          | 3058-            |                                           | = 448=         |              |
| एग दुग विष्णिं मासा                     | २६२१          |                  | एगूग्तीस वीसा                             | ३५१७           |              |
| एगपुड नगल कनिगां                        | 538           | इंद्र <b>४</b> ७ | 11                                        | <b>3</b> 486   |              |
| एगवतिल्लं भंडि                          | 3520          |                  | एने अपरिराए या                            | ४४६४           | <b>1</b> 859 |
| एगम्णेगा दिवसमुं होति                   | ं ६३२३        | •                | • •                                       | . ४४३६         | ,,           |
| एगमरोगे छेदो                            |               | 3360             | "<br>एने श्रपरिगाते या                    | <b>ጀ</b> ሂሄሂ   |              |
| एगमरएं तु जीए                           |               | · 5,56°          |                                           | \$ <b>5</b> 88 | u            |
| एगम्मिङ्गेनदागो                         | . દંશ્કંદ     |                  | एगे च कज्जहार्गी                          | ५४०६<br>५४६६   |              |
| एगम्मि दोसु तीसु व                      | . ५११२        | ्र २२७१          | ् एगे गिलाग्रापाहुड                       | ४५७६<br>४५७६   |              |
| एगस्त ग्रिगेनाग् व                      | * Xosé        |                  | एगे तु पुश्वमिएते                         | ¥656           | ६२६          |
| एगस्त पुरेकमा                           |               | १८३६             | . एगेंग्। कवमक <b>ः</b><br>भोगा चेर्णिकको | \$058<br>\$058 | 644          |
| एगस्त्र वितियगहरो                       | ४०८४          |                  | एगेण वीसिन्तरो<br>एगेण समारहे             | ः ४०८६         | <b>१</b> =४३ |
| एगस्त माग्जुत्तं<br>एगं चहुदद्दिम       | 2862          |                  | •                                         | Yose           |              |
| एगं च दोव तिष्णि व                      | .२१६६<br>===१ |                  | ग<br>गोगरं संगेलं                         | ex\$           | •            |
|                                         | ३८३१<br>३८३८  | • •              | एगेपं बंबेगं<br>एगेऐगो छिन्त्रति          | ६५०३           |              |
| 2)                                      |               |                  | देवलेवा । खेळ्याव                         | १५०६           |              |

| एगे तू वच्चंते                    | <b>44</b> 54         | <b>43</b> 88 |                       |                   |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| द्रम पू च च्यत                    |                      | 4468         | "                     | ४६२४              |
| "<br>एगे महाणसम्मी                | <u>५</u> ५४६<br>११५२ | ३५६३         | "                     | 2848              |
| एगेसि जं भिएयं                    | 3 3 2 <b>5</b>       | 4444         | एतेएा मज्भ भावो       | ४४२८              |
| एगो इत्थिगमो                      | 4474<br>484 <b>€</b> |              | एतेएा उवातेएां        | १४६१              |
|                                   |                      |              | एते तु दवावेंति       | १३६६              |
| एगो गिलासपाहुड                    | \$\$\$E              |              | एते पदे एा रक्खति     | १३३८              |
| एगो शिद्दिसतेगं                   | ४५६४                 | 0500         | एतेसामण्एतरं          | ६२३               |
| एगो व होज्ज गच्छो                 | १६५७                 | १६१५         | **                    | ६३३               |
| एगो संघाडो वा                     | ३०३०                 |              | "                     | ६४१               |
| एगो संथारगतो                      | <b>३८४</b> ८         |              | 11                    | ६४६               |
| एत <b>णंतरागा</b> दे <sup>.</sup> | 883                  |              | 1)                    | १०७३              |
| एतद्दोसविमुक्कं                   | १६४२                 |              | "                     | १५०२              |
| **                                | ४०६४                 |              | **                    | १४४०              |
|                                   | ६३४१                 |              | <b>11</b>             | 3778              |
| एतविहिमागतं तू                    | £38%                 | <b>キャメメ</b>  | "                     | १६२१              |
| एतं खलु श्राइण्णं                 | 585                  |              | "                     | १८१४              |
| एतं चिय पिछ्छतं                   | 1807                 |              | n                     | २१५७              |
| एतं तं चेव घरं                    | 8866                 |              | 11                    | २१८३              |
| एतं तु परिगाहितं                  | 3328                 |              | "                     | <b>२२२४</b>       |
| एतं सदेसाभिहडं                    | १४८७                 |              | 52                    | २४६५ े            |
| एताइ' सोहितो                      | <b>१</b> ,५३८        |              | "                     | २५१४              |
| एतािए वितरित                      | २५८४                 |              | ,                     | २६८३              |
| एतारिसंमि देंती                   | 888                  |              | 27                    | . २७१०            |
| एतारिसम्म वास्रो                  | <b>५</b> २३२         | •            | 93                    | . ३७४०            |
| एतारिसं विउसज्ज                   | x86x                 | 4,835        | "                     | 3388              |
| n 2                               | ६३३८                 | "            | **                    | , ४६७०            |
| एतारिसं विश्रोसज्ज                | ४४४६                 | "            | . "                   | <b>५</b> ६५६      |
| एतारिसे विग्रोसेज्ज               | ४५३७                 |              | 11                    | ६२५६ '            |
| एतासि श्रसतीए                     | १७७५                 | •            | एतेसामण् <b>एत</b> रे | ६०५               |
| एतविहिमागतं तू                    |                      |              | **                    | ६१६३ <sup>`</sup> |
| एते श्रण्एो य तहि                 | 3528                 |              | "                     | ६१७०              |
| n                                 | ३८३६                 |              | <i>n</i> :            | ७७१ ं             |
| एते उ ग्रघेपांते.                 | Y030                 |              | एतेसामण्ययरं .        | ७२७               |
| एतेच्चिय पच्छिता                  | 330                  |              | "                     | <b>८०</b> ३       |
| एते चेव गिहीएां                   | ३३८                  |              | ,,                    | 558               |
| एते चेव दुवालस                    | १३६५                 |              | , n                   | 558               |
| एते चेव य दोसा                    | <b>8240</b>          |              | , ",                  | १२२१              |
| 11                                | ४६२२                 |              | एतेसि भसणादी          | ४६२६ '            |
| • •                               |                      |              |                       |                   |

| एतेर्सि असतीए          | 388                  |      | एती गिङ्कायगा             | ६्४७४          |              |
|------------------------|----------------------|------|---------------------------|----------------|--------------|
| एतेसि कारणाएाँ         | らざれる                 |      | एत्तो समारुभेज्जा         | ६६१८           |              |
| एतेसि च पयागां         | ४६७३                 | ३०८२ | एत्तो ही गृतरागं          | १८६४           |              |
| एतेम्नि तु पदाणं       | <b>२१३</b> ४         |      | एत्य उ अग्भिगाहियं        | <b>3888</b>    |              |
| 33                     | ४६२७                 |      | एत्य ड पग्गनं पग्गनं      | इ१५इ           | ४२=४         |
| एतेसि तु पयापं         | ४६७४                 | 30=5 | एत्य किर सन्नि सावग       | प्रकड़न        | ३२७०         |
| एतेर्सि पटनपदा         | १४६६                 |      | एत्य पडिसेवगात्रो         | ६४२२           |              |
| एतेसि परुवग्रता        | 300€                 |      |                           | ६५८१           |              |
| एतेमु च गेण्हंते       | ४७६५                 |      | एत्यं पुरा एक्केक्के      | <b>दं</b> डंडर |              |
| एतेमुं चित्र समगादिएसु | र्द                  |      | एमादि ग्रगागय दोसरक्खगृहा | इ४४१           | २८६४         |
| एतेह संयरंत्तो         | ್ಕ್ ಕ್ರಿ≂            |      | एमादिकारऐहिं              | ર્૪૧૪          |              |
| एवेहि कारगेहि          | ६६१                  |      | एमेव अगहितिम्म वि         | 5835           |              |
| 27                     | १०६७                 |      | एमेव ग्रहिण्लोसु वि       | ४४४६           |              |
| 11                     | ११२७                 |      | एमेव ग्रहुजातं            | 3,65           |              |
| 27                     | १२१६                 |      | एनेव ग्रतिक्कंते          | १०७६           |              |
| 27                     | १३०८                 | 750= | एमेव ग्रसण्णिहिते         | <b>२२२६</b>    |              |
| 27                     | 37.70                |      | एमेव ग्रहाछंदे            | ४५६७           | <b>४</b> ४६६ |
| 11                     | 945=                 |      | एमेव इत्यिवनो             | ४४६४           |              |
| 11                     | કું <i>મેં હ</i> મું |      | एमेव चनामादी              | <b>र्ट्</b> ७७ | ¥3X3         |
| 27                     | 8825                 |      | एमेव रित्तमहु             | <b>\$</b> 858  | २८७६         |
| 77                     | <b>इं</b> ७४६        |      | एमेव उवहिसेज्जा           | ह्रु०१         | હદ્દ         |
| एते होंति श्रयत्ता     | ६२२६                 |      | एमेव उवज्ञाए              | २≂२१           |              |
| एतो एगतरीए             | ७८३                  |      | एमेव कतिवियाए             | १३२६           | •            |
| एतो एगत्तरेणं          | १६२                  |      | एमेव कागमादिसु            | ४४२६           |              |
| <b>37</b>              | ७३६                  |      | एमेव गणायरिए              | ३००६           | <u> </u>     |
| 21                     | ६८०                  |      | 11                        | २१०७           | ४८०४         |
| 99                     | १०८४                 |      | एमेव गणावच्छे             | ४४४०           |              |
| 11                     | १०६१                 |      | एमेव गिलागो वी            | १३३६           | ४६४          |
| 27                     | ?0 <i>6</i> '3       |      | एमेव गिहत्येसु वि         | રૃષ્ટહ         |              |
| 11                     | १३४६                 |      | एमेव चरिमभंगे             | इंख्दर         |              |
| "                      | <b>इं</b> ८५ ई       |      | एमेव चरिममंगो             | २६३३           |              |
| "                      | १४४६                 |      | एमेव चाउलोदे              | ४६७४           |              |
| 77                     | १५७०                 |      | एमेव चारगमहे              | १३२२           |              |
| 91                     | ₹ <b>५</b> ७=        |      | एमेव चिग्हादिसु           | ४३३७           |              |
| <i>n</i>               | १८५०                 |      | एमेव चेड्याणं             | <b>8</b> %=0   |              |
| 31                     | २१६०                 |      | एमेव एव विकप्पा           | १८३६           |              |
| <b>31</b>              | \$\$ <b>%</b> 0      |      | एमेव ततियमंगे             | ३७८३           |              |
| "                      | ぞっられ                 | •    | एमेव ततियमंगी             | इं४२्२         | २८७४         |
|                        |                      |      |                           |                |              |

# सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| एमेव तिविहकरणं                      | ६०३६               |                            | एमेव य सिच्चते           | ४७६७         |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| एमेव तिविहपातं                      | ४४६०               |                            | एमेव य समग्रीणं          | . ६१६६       |
| एमेव तु संजोगा                      | ४२४१               |                            | एमेव विहारम्मी           | १०६५         |
| एमेव तेल्ल-गोलिय                    | ४७४०               | ३२८१                       | एमेव समग्गवग्गे          | २६७१         |
| एमेव थंभकेयगा                       | 3980               |                            | एमेव संजईएा वि           | 8038         |
| एमेव दंसग्मिम वि                    | ३८७०               |                            | एमेव संजतीणं             | ४६३६         |
| एमेव दंसणे वी                       | ६३६४               |                            | एमेव संजतीए वि           | 3005         |
| एमेव देहवातो                        | २४२                |                            | 11                       | ४६४८         |
| एमेव पउत्थे भोइयम्भि                | ५०५५               | 2500                       | एमेव सेसएसु वि           | 209          |
| एमेव पउलिताऽपलिते                   | £838               | १०५०                       | 11                       | २६१६         |
| एमेव वारसविहो                       | प्ररूप             | (0.40                      | 11                       | २६३६         |
| एमेव वितियभंगे                      | ३७५० .             |                            | "                        | २७१७         |
| एमेव वितियसुत्ते                    | ५४४२<br>१४४२       |                            | "                        | २७६२         |
| एमेव भावतो वि य                     | ¥09¥               | १०४०                       | n                        | ३३७७         |
| एमेव भिक्खगहरो                      | 3035               | ५००६                       | 11                       | ४१४४         |
| एमेव मज्जगादिसु                     | ५०४८               |                            | n                        | 8008         |
| एमेव मामगस्स वि                     |                    | <b>. . . . . . . . . .</b> | एमेव सेसएहि वि           | ४२३=         |
|                                     | 350%               | ६२८                        | एमेव सेसगम्मि वि         | ३२३०         |
| एमेव य ग्राग्वे वी                  | ४६४०               |                            | एमेव सेसगागा वि          | २०८२         |
| एमेव य ग्रवराहे                     | <i>७७६३</i><br>-४८ |                            | एमेव सेसियासु वि         | ४३८६         |
| एमेव य ग्रोमंमि वि<br>एमेव य इत्थीए | . 51285<br>38E     | D                          | एमेव होइ इत्थी           | ४२२१         |
| एमेव य उदितो त्ति य                 | २९४२               | X050                       | एमेव होति उवरिं          | २५७          |
| एमेव य उवगररो                       | २६१२<br>५०६३       | ४५०६                       | 11                       | ३४६८         |
| एमेव य कम्मेरा वि                   | 368                |                            | 11                       | ५७०२         |
| एमेव य गेलण्णे                      | 7878               | ५५२१                       | एमेव होति नियमा          | ४४५३         |
| एमेव य जंतिम्मि वि                  | ४५२१               | 4.711                      | एमेवोवधिसेज्जा           | १८३७         |
| एमेव य छेदादी                       | ३४२१               |                            | <b>एयगु</b> णविष्पमुक्के | ३०१७         |
| एमेव य ण्हाणादिसु                   | २०३०               | १६७६                       | एयगुराविष्पहूणं          | ३१०८         |
| एमेव य शिज्जीव                      | ४८४६               | 333                        | एयगुरासमग्गस्स तु        | ३११३         |
| एमेव य पडिविम्बं                    | ४३२४               |                            | एयविहिमागयं तू           | <b>4488</b>  |
| एमेव य पप्पडए                       | १६६                |                            | एयस्स एात्यि दोसो        | २८३८         |
| एमेव य परिभुत्ते                    | 3088               | १८६७                       | "                        | <b>५१</b> ५२ |
| एमेव य पासवरो                       | ६१२०               | • • •                      | एयस्स गाम दाहिह          | ३०३८         |
| एमेव य पुरिसाए। वि                  | 2080               | ६३९                        | एवं चेव पमाणं            | <b>४८३</b> ६ |
| एमेव य भयगादी                       | 8838               | १०७१                       | एयं तु भावकसिणं          | ६६६          |
| एमेव य भिक्खुस्स वि                 | ६६३५               |                            | एयं सुत्तं श्रफलं        | १५४६         |
| एमेव य वसभस्स वि                    | ६६३२               |                            | एयाइ म्रकुव्वंतो         | <b>490</b> 4 |
| एमेव य विज्जाए                      | ३७१४               | •                          | एयागि। य ऋण्गागि। य      | २७२८         |
|                                     |                    |                            |                          |              |

| एयाग्। सोहयंती        | १६७३                                              |          | एवं जायगावत्यं                            | ४०५०                                  |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| **                    | ४३३४                                              |          | एवं गामं कप्पती                           | ३२४८                                  |         |
| एयारिसम्मि वासो       | x 5 x x                                           | 336.8    | एवं ता ग्रसहाए                            | १७४३                                  | 551     |
| एयारिसे विहारे        | ३३८१                                              | २७८२     | एवं ता उहुबद्धे                           | १२३२                                  |         |
| एरवित कुणालाए         | ४२२६                                              | ४६३६     | एवं ता गिहवास                             | ३०४६                                  | १९४७    |
| एरवति जत्य चिकय       | ४२४३                                              | ४६४३     | एवं ता गेण्हंते                           | ५०५७                                  | २८०२    |
| एरवति जिम्म चिक्कय    | ४२२६                                              | ५६३८     | एवं ता जिगाकणे                            | 8885                                  | ५२७०    |
| एरिसम्रो उवभोगो       | ४१०५                                              | २४५७     | एवं ता गीहरणं                             | १२८६                                  | •       |
| एरिसयं वा दुक्खं      | 1, E 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, |          | एवं ता पच्छितं                            | 3,2,2                                 |         |
| एरिससेवी एयारिसा      | ३५८७                                              |          |                                           |                                       |         |
| एवइयं मे जम्मं        | 3505                                              |          | एवं ता सचित्ते                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |         |
| एवमपि तस्स ग्गिययं    | २६५८                                              |          | गृवं ता सव्वादिसु                         | ३३५८                                  | 244.2   |
| एवमसंखडे वी           | ११०                                               |          | एवं ता सविगारे                            | ४२०६                                  | २५५६    |
| एवमुवस्सय पुरिमे      | २६७३                                              | યુ રૂજ દ | एवं ताव ग्रभिण्एों                        | ४६६८                                  |         |
| एवं ग्रहोनकंती        | ३५२६                                              |          | एवं ताव दिवसग्री                          | २६३६                                  | ५८६२    |
| एवं ग्रद्धाग्गदिसु    | ४८७६                                              |          | एवं तावऽदुगुं छे                          | ४७२८                                  |         |
| एवं ग्रलव्समारो       | १२३७                                              |          | एवं ताव विहारे                            | ४५८६                                  |         |
| एवं ग्रवायदंसी        | 8888                                              | ५२७६     | एवंतियागा गह्गो                           | દ્રષ્ટ્રય                             | 10.00.0 |
| एवं ग्रामं ग्। कप्पति | % इंट ७                                           | • • •    | एवं तु अगीयन्ये                           | २८०१                                  | ५७६७    |
| एवं ग्रालोएंति        | ३८७४                                              |          | एवं तु श्रण्णसंभोड्एसु                    | १६५६                                  | १६१७    |
| एवं उगमदोसा           | 8827                                              |          | एवं तु ग्रलव्मंते                         | ५०१७                                  |         |
| एवं उभयविरोधे         | ११२५                                              |          | एवं तु ग्रसढमावो                          | १८६४                                  | ४६१०    |
| एवं एवकेक्क तिगं      | . ५२२२                                            | २५६६     | एवं तु ग्रहाछंदे                          | ₹ <b>%</b> 0 \$                       | 0.606   |
| एवं एवकेककदिणं        | २५०५                                              | ५७७१     | एवं तु केइ पुरिसा<br>—: — ——:             | 3 છે. પ્રક                            | ५१५६    |
| 11                    | २ंदर्भ                                            | "        | एवं तु गविट्टे सु                         | ५०४६                                  | 5,82    |
| एवं एता गमिया         | ६४४३                                              | .,       | एवं तु दिया गहणं                          | १६५०                                  | 5628    |
| एवं एता गमिया         | इ.८५७                                             |          | एवं तु पयतमारास्स                         | ५७५                                   |         |
| एवं एया गमिया         | ६४४६                                              | •        | एवं तु पाउसम्मी                           | ३१२८                                  |         |
| एवं एसा जयगा          | 8838                                              | १०६८     | एवं तु भुंजमाणं                           | १७७८                                  |         |
| एवं खलु उबकोसा        | ३८८६                                              |          | एवं तुमंपि चोदग                           | £,83.9                                |         |
| एवं चलु गमिताणं       | ६४६२५                                             |          | एवं तु समासेणं                            | ६४६४                                  |         |
| एवं खलु (लग्गकणं      | 3.28.9                                            |          | एवं तु सो ग्रवहितो<br>क्यां क्षेत्र क्यां | २७०७                                  | ५०८१    |
| एवं खलु ठवणाम्रो      | इ.४६३                                             |          | एवं तेसि ठिताणं<br>एवं दब्वतो छण्हं       | છ <i>દ્દે 3</i> %<br>દ્રાસ્           | १०७४    |
| एवं खबु मंबिगो        | ત્રં પ્રદુ:૪                                      | १४६३     | एवं दिवसे दिवसे                           | हे छ छ ४<br>इ.स. इ.स.                 | ४१५     |
| एवं गिलाग्गलक्षेग्    | २६८६                                              | 1569     | एवं परोप्यरस्ता                           | २८००<br>१७६३                          | ५७६६    |
| एवं च पुग्रो ठिवते    | १६३९                                              | 23.63    | एवं पात्रोवगमं                            | ३६२२                                  |         |
| एवं च मिग्तिमत्तिम    | ४२६०                                              | 335,6    | एवं पाउसकाल                               | २२६५                                  |         |
| एवं चिय पिसितेगां     | ४३८                                               |          | एवं पादोवगमं                              | રૂદહય્ર                               | ••      |
| एवं चेय पमाग्         | ₹ € % .                                           |          | एवं पि ग्रठायंते                          | ४५५१                                  | 7.628   |
|                       |                                                   |          |                                           | • • •                                 |         |

#### संभाष्यचूर्गिंग निशीथसूत्र

| •                                       |        |        |                      |              |
|-----------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------|
| एवं पि श्रठायंतो                        | २७४३   | ५४८१   | एसा सुत्त ग्रदत्ता   | ६२४२         |
| एवं पि कीरमाएी                          | ३००७   | 9880   | एसेव कमी शियमा       | ५८७          |
| एवं पि परिच्चता                         | ४,१८८  | ४३०७   | 11                   | 460          |
| एवं पीतिविवड्ढी                         | ४१७४   | ४३६४   | एसेव गमो लियमा       | ६००          |
| एवं पुच्छासुद्धे                        | ४०४४   | ६४३    | <b>)</b>             | ६१३          |
| एवं फासुमफासुं                          | ४०६१   | १८१८   | 11                   | 53X          |
| एवं वारसमासा                            | ६५५२   |        | "                    | 588          |
| एवं वारसमासे                            | २८०४   | ५७७०   | "                    | 233          |
| एवं भणतो दोसो                           | २६५०   |        | )1                   | 2005         |
| एवं वितिगिच्छे वी                       | २६१८   | • ५५१५ | ,,                   | १२९७         |
| एवं वि मग्गमागो                         | ७५८    |        | "                    | १३०६         |
| 1)                                      | ७३७    |        | 19                   | १४८८         |
|                                         | ८४३    |        | "                    | १७७७         |
| ,,                                      |        | A      | "                    | १८६५         |
| एवं सड्दकुलाइं                          | १६३४   | १५८६   |                      | २०२६         |
| एवं सए। वच मुंज चिप्पिते                | 579    |        | "                    | 2300         |
| एवं सण्णित्राण् वि                      | 3525   |        | ,,                   | <b>२</b> ४२४ |
| एवं सिद्धं गहणं                         | 08 kg  | Ż      |                      | २६४०         |
| एवं सुत्तिग्विंघो<br>—: —:              | १२२३   |        | "                    | ३०६४         |
| एवं सुत्तं श्रफलं                       | ४१७१   | ५२६०   | ,,                   | <b>३२</b> ६५ |
| <i>n</i> '                              | ५२०५   | २५६१   | )1<br> -             | ४६६४         |
| एस गमो वंजगामीसएगा                      | ४२८    | •      |                      | ४६९७         |
| एस तवं पडिवज्जति                        | १८८६   | ४४६७   | ,,                   | ४८६०         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | २८८०   | "      |                      | ४८६६         |
| "                                       | ६५६५ - | 17     | ,,                   | ¥863         |
| एस तु पलंवहारी                          | ४७८२   | ६२३    | "                    | ४२२३         |
| एस पसत्यो जोगो                          | 833X   |        | 11                   | ४५७१         |
| एसमगाइण्गा खलु                          | . १४७= |        | "                    | १६३१         |
| एस विही तु विसज्जिते                    | १४६०   | X838.  | ,                    | ४६४८         |
| एसएा दोसे व कते                         | १६४४   | १६०३   | ,                    | ६६६४         |
| एसरामादी भिण्णो                         | ४३२    |        | एसेव गमो नियमा       | १७५२         |
| एसणमादी रुद्दादि                        | 883    |        | ,,                   | रदर्४        |
| एसा ग्रविही भग्गिता                     | ४०८४   | १८४१   | "                    | ३३१०         |
| एसा ग्राइण्णा खलु                       | १४६२   |        | **                   | <b>५५५</b> १ |
| एसा उ ग्रगीयत्ये                        | ६३४८   |        | 11                   | ६६६५         |
| एसा उ दिप्पया.                          | 868    |        | एसेव चतुह पडिसेवएगतु | , 88         |
| एसा खलु श्रोहेगां, ,                    | ४१६७   |        | एसेव य दिहु तो       | ४८६६         |
| एसा विही विसज्जिते                      | ****   |        | "                    | ६५०८         |
|                                         |        |        |                      |              |

| क्लेक्ट क क्लिकीयो          | ४२३               |              | श्रोवासदिसु सेहो                              | <b>%00</b>          |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|
| एंग्रेव य विवरीयो<br>       | 5223              |              | ग्रोबान संवारे                                | 2024                |              |
| एनो च असजकार्या             | 6313              |              |                                               | १०१७                |              |
| एनो च ग्रामितही             | গ্ <b>ড</b> নই    | হ্ও০४        | "<br>ग्रोमक्कग् ग्रहिसक्कग्                   | १००६                |              |
| एसो वि ताव दमयन             | ६२११              | ४७७          | ग्रोसट्टी टिन्स्य-यम्मिए                      | 2,75,8              |              |
| एहि मिएतो ति वर्च्यान       | 4444              | 336          | श्रीसवर्गं ग्रथिकरगे                          | २११६                |              |
| ग्रो                        |                   |              | यासवर्ग् यावकरण<br>श्रीमुण्णमलक्ष्वणुसंजुवायी | ४२९७                |              |
| ग्रोक्रीच्छ्य-वेकच्छिय      | 3353              |              | श्रीनण्गाक्षरिमोगा<br>-                       | ४६५६                |              |
| ग्रोगाने संवारी             | ३८६               |              | ग्रासम्मा दहुमां                              | ३०८                 | દ્ ૦ ૩ દ્    |
| श्रोनाह्यांग साम्बन्गाग     | 9.9               |              | ग्रीमण्गी वि विहारे                           | 4.85.5              | •            |
| ग्रोदङ्यादीयाण्             | 53.83             |              | श्रीह श्रीमगह दागां                           | २०७०                |              |
| ग्रोदग्-गोरसमादी            | <b>इ</b> ४६३      |              | श्राह् थामगह दाग्<br>श्रोहिंगार्मीहं पुग      | ६६६७                |              |
| ग्रोदग् मीमे गिम्मीसुवक्वहं | x6==              |              | श्रीहार्ग ता अन्तो                            | ३६७=                |              |
| श्रोदरिए पत्यवगा            | ४६६७              | 5%%5         | _                                             |                     | 3.456        |
| ग्रोघोदची जिगागां           | १३८६              |              | त्रोहागानिमुहीग् <del>रं</del>                | १७०४                | ३७२६<br>"४=१ |
| ग्रोबद्देपीटफलयं            | ५.७६=             |              | श्रीहातिय-कालगते <sup>(</sup>                 | २७४१                | १४८६         |
| ग्रोमामिग्रो मि             | 145.6             |              | ग्रीहादीया भीगिगि                             | ঽয়ড়ঽ              |              |
| श्रोनावगा पवयगो             | १०५५              |              | श्रोहारमगरादीया<br>                           | <b>८२ं</b> २इं .    | પ્રંફેફ      |
| ग्रीमासणा य पुच्छा          | ५,द१४             | इंड्०        | ग्रोहावंता दुविहा                             | ४५७=                | 1.1.40       |
| ग्रोमानिय पडिसिदी           | 1885              |              | योहावित-उस्डण्ले<br>——————————                | <b>५५६२</b>         | १४६०         |
| ग्रोमिन्स तोसनीए            | ८६२३              | १०६०         | श्रोहादित श्रोमण्गु                           | <b>ઝેલ્</b> ૪૪      | "            |
| ग्रीमं नि-भागमद्धे          | ၁၉၉၈              |              | ग्रोहावित-कालगते                              | ソメニモ                | 328.6        |
| ग्रोमंय पालमादी             | <b>५</b> =६५      | લંદ્રપ       | ग्रोहिमगा उवरज्जिय                            | £4.60               |              |
| ग्रोमागुस्त्र व दोसा        | 3528              | ३७०८         | ग्रोहीमानी गातुं                              | হ্গুদহ              |              |
| ग्रोनंदिकारगुहि व           | 7775              | 1,815        | श्रोहे उदगहम्मि य                             | "३ <b>≒</b> ७       |              |
| श्रोमे एउग् नोही            | 4.30€             | 3882         | श्रोहे एगदिवसिया                              | इंड्रिप             |              |
| ग्रोन तिमागमद्              | ४२६               |              | ग्रीहं वत्त ग्रवत्तं                          | ४४२८                |              |
| **                          | \$66%             |              | श्रोहे मुळागुमेही                             | ४२०२                | 5444         |
| ग्रोम वि गम्ममारो           | ?:s               |              | श्रीहृंग च सहुागां                            | इंड्ड १             |              |
| ग्रोमे संगमयेरा             | <b>23</b> 58.     |              | श्रीहेग् विमागेग् य                           | २०१७                |              |
| श्रोमोयरियागमग्रे           | 1,303.            | 3660         | क                                             |                     |              |
| श्रोमीयरिया य जींह          | <b>%363</b>       | 3995         |                                               | 8650                | १०६७         |
| ग्रीयन्तृतो खेत्ते          | .g=5=             | <b>१३</b> ८  |                                               | ४१२७                | , - , -      |
| श्रीरोह्यरियगाम्            | 4:30 <del>5</del> | ક્ષક<br>૧૬૬૬ |                                               | ६६७                 |              |
| श्रोलगगमगु <u>त्रव</u> ग्   | 3.88.8            | 7270         | कञ्जमकञ्ज जताञ्जत                             | हंहंत्रप्र<br>८५७   |              |
| श्रोलंबिङग् समपाइतं         | 3506              |              | कन्जविवास दहूरा                               | ६२०५                | હયૂ૪         |
| ग्रालोगम्मि चिलिमिली        | 5,55              |              | कर्वायमास यहार्य<br>कर्व गागावीय              | 'तंडंत्रह<br>इंड्यू | 310          |
| श्रोवंट्टिया पदोनं          | <b>1328</b>       | <b>.</b>     |                                               | _                   |              |
|                             | - 47.00 %         | 4            | "                                             | ४३७२                | , .          |

#### संभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

|   | कज्जे भत्तपरिण्णा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २७६८               |                 | कमढगमादी लहुगी             | २४०          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
|   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६३७३               |                 | कमरेराषु श्रवहुमाराो       | ४७५३         |
|   | कट्ठकम्मादि ठागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४१३६               |                 | कम्मचं उक्कं दक्वे         | ५००          |
|   | कट्ठे ए। किलिचेए। व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८७५               |                 | कम्मपसंगऽएावत्था           | २०६४         |
|   | कट्टे गा व सुत्तेगा व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3838               | १०५६            | कम्मपसत्थपसत्थे            | ४१२०         |
|   | कट्टे पोत्ते चित्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>५१</b> १८       |                 | कम्ममसंखेज्जभवं            | ३६०२         |
|   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>५१५४</b>        | २४६६            | "                          | ₹03 <i>६</i> |
|   | कडग्रो व चिलिमिली वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२२                | ३४४१            | ,                          | 803€         |
|   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५३६६               | 3848            | n                          | ४०३६         |
|   | कडगाई भ्राभरणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २२६४               |                 | कम्मस्स भोयग्रस्स य        | 880          |
|   | कडगादी श्राभरणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4838               |                 | कम्मं कीतं पामिच्चियं च    | ५४१७         |
|   | कडजोगि एक्कगो वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>F33</b> 9       | २९६७            | कम्मादीएां करएां           | ६६८२         |
|   | कडजोगि सीहपरिसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · <b>३</b> ४४३     | २८६६            | कम्मे ग्रादेसदुगं          | ४६४७         |
|   | कडिपट्टए य छिहली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६१०               | ४१७७            | कम्मे सिप्पे विज्जा        | ३७१२         |
|   | कडिपट्टग्री ग्रभिगावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 द १ १            | ५१७=            | <i>,</i>                   | ३७१३         |
|   | करागा हरांति कालं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६१४७               | 4,01            | कयकरणा इतरे या             | ६६४६         |
|   | कण्णांतेपुरमोलोग्र <b>णे</b> ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४८५१               | \$33            | कयम्मि मोहभेसज्जे          | 3008         |
|   | कण्णां सोधिस्सामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६८३                | 661             | कयमुह श्रकयमुहे वा         | ४६६८         |
|   | and the second s | 454<br><b>47</b> 0 |                 | कयवर-रेग्रुच्चारं          | २३१८         |
|   | क़तकज्जे तुमा होज्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | บบเล            | करडुयभत्तमलद्धं            | ४४४४         |
|   | कतगेण सभावेण व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३३०               | ४४७             | करएो भंए य संका            | ४७३          |
|   | कतजत्तगहियमोल्लं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७२१               | C amb           | कर पाद डंडमादिहि           | ४७६०         |
| • | कतरं दिसं गमिस्ससि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 388                | . ६० <b>५</b> ४ | कर-मत्ते संजोगो            | 388          |
|   | क़त्तरि पयोयगापेक्ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४१६               |                 | कलमत्तातो श्रद्दामल        | १५५          |
|   | कत्तो ति पल्लिगादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9886               | 2224            | कलमादद्दामलगा              | 378          |
|   | कत्थइ देसगाहगां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५२३६               | ३३२१            | ,,<br>कलमेत्त एवरिं गोम्मं | १८६          |
|   | कत्थति देसग्गह्णं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>५३६२</b>        | ३३२१            |                            | ४०३४         |
|   | कप्पट्ट खेल्लए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 0 F S           | ४६०२            | कलमोदणा वि भणिते           | ३५५३         |
|   | कप्पट्ठ दिट्ठ लहुग्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४७२६               |                 | कलमोदगो य पयसा             | ३८५४         |
|   | कप्पट्टिग्रो ग्रहं ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २५७६               |                 | कलमोयणो य खीरं             | ३०२५         |
|   | ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६५६४               |                 | कवडगमादी तंवे              | ३०७०         |
|   | कप्पडियादीहि समं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३४४८               |                 | कव्वाल उड्डमादी            | ३७२०         |
|   | कप्पति ताहे गारित्यएए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>५०३</b>         |                 | कसाय-विकहा-वियडे           | 808          |
|   | कप्पति तु गिलागृहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६४४               | २०४०            | कसिणत्तमोसहीणं ′           | १५५३         |
|   | कप्पति समेसु तह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४०६६               |                 | कसिएां पि गेण्हमाएगी       | ६३६          |
|   | कप्प-पकप्पा तु सुते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६३६४               | •'              | कसिरणाए रूवरणाए            | ६४६४         |
|   | कप्पम्मि श्रकपम्मि श्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४८६६               | . 800%          | कसिरणारूवरणा पढमे          | ६४१८         |
|   | कप्पा ग्रातपमाणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रेक्टर           | 3888            | • 11                       | ६४१६         |
|   | कंप्पासियस्स श्रसती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७६३                | ३६६८            | कसिरणाऽविहिभिण्णम्मि य     | ४६१४         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |                            |              |

| fire-d C.2                                       | ६७२           |              | कामं ग्राडयवज्जा                                     | ३३२्३                        |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| कसिरो चतुव्विवम्मी<br>कसिरा कसिरा एता            | <i>६४६६</i>   |              | कामं उदुविवरीता                                      | २०५६                         |              |
| कस्स घरं पुच्छिक्णं                              | 3888          |              | कामं कम्मिशिमित्तं                                   | ५१५                          |              |
| कस्स ति पुच्छियम्मी                              | ४०२४          |              | कामं कम्मं पि सो कप्पो                               | ५६६०                         | <b>3</b> 200 |
| कस्स ति पुरेकम्मं                                | ४०६४          | १८२१         | कामं खलु ऋखुगुरुणो                                   | ४८५६                         | <b>१३</b> ३  |
| कस्सेते तराफलगा                                  | १२६०          | २०३८         | कामं खलु ग्रलसहो                                     | 3408                         |              |
| कस्सेयंति य पुच्छा                               | १७८८          |              | कामं खलु चेतण्णं                                     | ५६७४                         |              |
| कस्सेयं पच्छित                                   | ४७६५          | ६३६          | कामं खलु वम्मकहा                                     | ४३५४                         |              |
| कहिता खलु श्रागारा                               | २३४१          |              | कामं खलु परकरणे                                      | १६२३                         |              |
| कहितो तेर्सि घम्मो                               | ४७ <i>४३</i>  | ३२८४         | कामं खलु पुरसद्दो                                    | ४०६२                         | 3=88         |
| कंचरापुर इह सण्णा                                | 3486          |              |                                                      | , ४८२५                       | ६६३          |
| कंजियग्रायामासति                                 | 200           |              | कामं खलु सव्वण्सू<br>कामं जिल्पापच्चक्यो             | ४४३४<br>४८२५                 | 644          |
| कंजिय चाउलउदए                                    | 3,48          | १९५=         |                                                      |                              |              |
| कंटगमादी दन्ने                                   | ६२६३          | 100          | कामं जिग्गपुन्वघरा                                   | इह्७४                        |              |
|                                                  |               | ४५६६         | कामं तु सन्वकालं                                     | ३१७७                         |              |
| कंटगमादीसु जहा                                   | १८८३<br>४७३६  | 558          | कामं देहावयवा                                        | ६१७२                         |              |
| कंटऽट्टि खार्गु विज्जल<br>कंटऽट्टि मच्छि विच्छुग | ४१७           | 446          | कामं पमादमूलो                                        | ६६६०                         |              |
| कटाटु मान्छ ।वन्छुग<br>कंटऽट्टिमातिएहि           | ४७४१          | 553          | कामं पातविकारो                                       | ४४२२                         |              |
| कंटाइ-साहणुट्ठा                                  | २६५३          |              | कामं ममेतं कज्जं                                     | ₹80€                         |              |
| कंटादी पेहंती                                    | हर्इ          | ३८५८         | कामं विभूसा खलु लोभ-दोमो                             | ४८१८                         | ¥33\$        |
| कंटाऽहिसीतरक्खट्टता                              | १इंड          | 3563         | कामं विसमा वत्यू                                     | १४०४                         |              |
| कंडादि लोग्र शिसिरण                              | १८०७          |              | कामं सत्तविकप्पं                                     | <b>इंड</b> ६ ४               |              |
| कंडूसग-चंघेएां                                   | २१७४          |              | कामं सभावसिद्धं                                      | 5 \$                         |              |
| कंतार-णिग्गताणं                                  | २५२=          |              | कामं सन्त्रपदेसु                                     | 368                          | ४६४४         |
| कंदप्पा-परवत्यं                                  | ३१८           |              | कामं सुग्रोवग्रोगो                                   | ६०६७                         |              |
| कंदादि श्रभुं जंते                               | ४६६८          | . इ११३       | कामी सघरंऽगरात्रो                                    | ४२८७                         |              |
| काइयभूमी संयारए य                                | ३१५६          |              | कामी सघरंऽगग्गतो                                     | ४६६५                         |              |
| काउस्सग्गमकातु                                   | १५६६          | •            | कयकरणा इतरे या                                       | <i>έ</i> <b>έ</b> 8 <i>६</i> |              |
| काउं सयं ग् कप्पति                               | <b>=</b> \$ £ |              | कायल्लीएां कातुं                                     | २८४                          |              |
| काळ्ण ग्रकाळ्ण व                                 | २८५६          | <b>५५</b> ८६ | कायं परिच्चयंतो                                      | ४७६१                         | १६३          |
| काळ्ण मासकप्पं                                   | २०३८          | १६८७         | कायाण वि उवग्रोगो<br>काया वया य त <del>न्</del> चिय  | ¥3 <i>5</i>                  | V2102        |
| 17                                               | इंश्वर        |              | कायी सुहवीसत्या                                      | ३३०८                         | 3038         |
| 22                                               | ₹१४६          | ४२=६         | कायेहऽविसुद्धपहा                                     | १६७१<br>१४७६                 |              |
| काएए। व वायाए                                    | २२४८          |              |                                                      |                              | 2225         |
| काग्रोवचित्रो वलवं                               | 9880          |              | कारण श्रग्णुण्ण विहिणा <sub>.</sub><br>कारण एग मडंवे | X=8X                         | ३३६२         |
| काकिएवारएो लहुग्रो                               | इंद४          |              | काररास्रो सगामे                                      | २४१०<br>६०४२                 |              |
| कार्णाच्छि रोमहरिसो                              | २३३६          |              |                                                      | ६०४२                         |              |
| कार्गाच्छमाइएहि<br>कार्याः स्टारमार्ग            | ४१४४          | . ગ્૪૬૫      | काररागहिउव्वरियं                                     | 335<br>3355                  | २५११         |
| कातूरा य पर्गामं                                 | ४.४२६         | :            | ना रहानाहरूका रव                                     | 2355                         | 7m4 (        |

#### सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

|                                     | •                    |                         |                        |      |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------|
| कारराजाए ग्रवहडो                    | 3008                 | ५०५४                    | कालो समयादीयो          | ३१४३ |
| कारएातो स्रविधीए                    | १६६८                 | . ३७२०                  | कालो संभा य तहा        | ६१३२ |
| कारणपडिसेवा वि य                    | 378                  |                         | कावालिए य भिक्खू       | ४०७७ |
| कारणमकारणं वा                       | ६६५३                 |                         | कावालिए सरक्खे         | ३६२२ |
| कारगमकारगो वा                       | २०८७                 |                         | कासातिमातिजं पुव्वकाले | ५०१३ |
| ,                                   | 3025                 |                         | काहीगा तरुऐसुं         | ५२२५ |
| काररामगुण्ण-विधिगा                  | २०८६                 | ३८६२                    | काहीता तरुणीसुं        | ५२१६ |
| कारणलिंगे उड्ढोरगत्तगा              | ४६६७                 |                         | "                      | ५२२४ |
| कारणाणुपालगाणं                      | ३२६८                 |                         | काहीया तरुऐसुं         | ५२१५ |
| कारिएए वि य दुविधे                  | १०६१                 |                         | किड्ड तुयट्ट श्रणाचार  | १३११ |
| कारसो उडुगहिते                      | ३१७१                 |                         | कितिकम्मं च पडिच्छति   | रदद४ |
| कारगो विलग्गियव्वं                  | ६००६                 |                         | कितिकम्मं तु पडिच्छति  | ६५६६ |
| कारगो सपाहुडि-ठित्ता                | 65.83                | ५६९                     | कितिकम्मस्स य करणे     | २०७२ |
| कारणे हिसित मा                      | ४६३६                 |                         | किमगाऽऽभव्वं गिण्हसि   | २७७५ |
| कारावरामभियोगो                      | 258                  |                         | किरियातीयं गातुं       | १७५६ |
| कालग्गं सव्बद्धा                    | xx                   |                         | किवगोसु दुव्वलेसु य    | ४४२४ |
| कालगतम्मि सहाये                     | ४५६२                 |                         | किह उपण्णो गिलाएो      | ३००५ |
| कालच्उक्कं उक्कोसएएा                | ६१५२                 |                         | किह भिक्खू जयमाणो      | ६३०४ |
| कालचउक्के गाग्यत्तगं                | ६१४५                 |                         | किह भूतागुवघातो        | ६२६  |
| कालदुगातीतादीिंग                    | १०१४                 |                         | कि ग्रागतऽत्य ते विति  | ३३८० |
| कालसभावाग्गुमतो                     | ३८८८                 |                         | कि उवघातो घोए          | ४१०७ |
| कालातिवकमदार्गे                     | १६७५                 | ३३६६६                   | कि उवघातो हत्थे        | ४१०५ |
| कालादीते काले                       | ३८७                  |                         | किं कारण चंकमणं        | ३५२० |
| कालियपुव्यगते वा                    | ५५२३                 | ५४२५                    | किं कारणं चमढणा        | १६३२ |
| कालियसुयं च इसिभासियाणि             | ६१८८                 |                         | किं काहामि वराश्रो     | २६५३ |
| कालुट्ठाई कालनिवेसी                 | ४६७४                 | ३०५३                    | कि काहि ति ममेते       | १७४१ |
| कालुट्ठादीमादिसु                    | ५६६२                 | ३१०२                    | कि काहिति मे वेज्जो    | ३०७६ |
| कालेग ग्रपत्तागं                    | ३२३७                 | ४२६२                    | कि गीयत्यो केवलि       | ४८२० |
| कालेगां पुरा कप्पति                 | ४६७३                 | 1400                    | किं च मए श्रद्धों भे ? | १७५६ |
| कालेग्रेवतिएणं<br>काले श्रपहुप्पंते | ३२३४<br>२३ <b>६७</b> | . ४२६०<br>४ <b>८०</b> ५ | कि दमग्रो हं भंते      | ४०३४ |
| काले उ ऋगुण्णाते                    | ४१६०                 | ४२८२                    | किं पत्तो गो भुत्तं    | 3560 |
| काले उ सुयमार्गो                    | २६४३                 | */2/                    | कि पुगा ग्रगारसहायएगा  | ₹83€ |
| काले गिलाए।वावड                     | २६५४                 |                         | कि पुगा जगजीवसुहावहेगा | x885 |
| काले तिपोरिसऽहु व                   | ६१०१                 |                         | कि पेच्छह ? सारिच्छं   | १६८८ |
| काले वा घेच्छामी                    | १२६०                 |                         | कि मण्गे गिसिगमणं      | ४६३८ |
| काले विराये बहुमाने                 | 5                    |                         | किं वच्चिस वासंते      | ३०२  |
| काले सिहि-णंदिकरे                   | २२६३                 |                         | कि वा कहेज्ज छारा      | ४४८२ |
| कालो दव्वऽवतरती                     | १०१२                 |                         | किचगा ग्रहा एएहि       | २४७२ |
|                                     |                      |                         |                        |      |

|                                          |                |              | • • • •                   | ******                                               |                 |
|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| कीयकडं पि य दुविहं                       | LI63.          |              | केवल-मगोहि-चौहम           | . X. X. S. R. S. |                 |
| कीय किगाविय अगुमोदिनं                    | KEKK.          |              | केवलबज्जेमु तु ग्रतिमण्मु | ४६६२                                                 |                 |
| "                                        | 6050           |              | कवलविष्णे अत्य            | <b>४८</b> ३६                                         | દદ્દ            |
| कीवस्य गोष्णगामं                         | ३५,५५          | 135.9        | केसब-ग्रहबलं पण्ण्वेति    | 5.95                                                 | ४०२३            |
| कीवे दुहुँ नेगी                          | 5.3.65         |              | केंसि चि ग्रमिगाहिना      | 15%3                                                 | १६०६            |
| कीस गा गाहिह तुच्ये                      | 3.053          | 658          | केर्नि चि एवं वानी        | SARE                                                 |                 |
| कृच्छगुदीमा चल्लेगु                      | 5%0            |              | केमि चि होत्रज्योहा       | €0€0                                                 |                 |
| कृच्छित्रालिंग कृष्टिगी                  | ક દ            |              | को ग्राटरस्य कादो         | 20                                                   |                 |
| कुन्ता व पच्छकम्मं                       | 464.0          |              | कोई नत्य मगोज्ञा          | 50.83                                                | A2.35           |
| रू<br>कुज्जा वा ग्रभियोगं                | 200%           |              | कोडग-सूतीकम्मं            | £523.                                                |                 |
| र्डु<br>कृट्टिस्स सक्करादीहि             | <b>६</b> इंड   | इद्ध         | कीडय-मूर्तीकम्म           | <b>85.88</b>                                         |                 |
| कृद्दंतिया ग्रसती                        | 3:352          | 5.3%0        | कोडहलं च गमग्             | પ્રદેશ                                               |                 |
| कृतित्य-कुनत्येम्                        | 5575           |              | को गण्हति गीयत्यो         | ያ <u></u> ደያሄ                                        | 3508            |
| कृतीय-सिद्धिगण्हग                        | ४,८५,८         | 3055         | को डागृति केरिनग्री       | 4,203                                                | 2844            |
| क्रुलमादिकज्ज दंडिय                      | £33.           | इंदर्ह       | कोट्टगमादिमु रन्ने        | ४७३२                                                 | =७२             |
| क्रुलवंनिम पर्हागी                       | <b>કંક</b> જરૂ | AE.RZ        | कोट्टागारा य तहा          | २५३४                                                 |                 |
| "                                        | 5575           | 121.0        | कोड्डिय छण्गे उदिह        | 1013                                                 |                 |
| कुलसंयवी तु तैनि                         | १०६६           |              | कोट्टियमादीएसु            | 4.84.X                                               |                 |
| कुलियं तु होइ क्रुडं                     | इस्ट्रेड       |              | कोग्यमादी भेटी            | ५०८                                                  |                 |
| कृतियादि ठागा ऋष्ट                       | , 55.25.       |              | कीगामेकमगोगा              | १२०६                                                 |                 |
| कृवण्य पत्यर निट्ठू                      | YEEV           | 534          | को दोसो को दोसी           | ₹%,€                                                 | 253%            |
| कृतमादि अमृतिराइ                         | ? ગૂગ <b>્</b> |              | को दोनो दोहि निष्णो       | 8448                                                 | 858             |
| क्रुननिमागनरिसय्रो                       | 5.605          |              | कोह्वपलालमादी             | 18322                                                | =83             |
| कृ चित्र मल्ये मालागार                   | इड़हर          |              | कोबस्मि पिता पुना         | <b>२</b> ६२                                          | 1               |
| कृ मार-तोहकारेहि                         | 8014           | देसदेद       | को पोरिनीए काले           | ५८२३                                                 | x eco           |
| कृषति ग्रदिज्जमागु                       | इंद.१इं        |              | को भंने परियाग्रो         | 2560                                                 | 1               |
| कृत्यरदंसम् <b>यान्त्रीता</b>            | ४६३६           |              |                           | દ્રમુદ્રષ્ટ                                          | į.              |
| कृरी गासेड चुवं                          | કું છું દ      | <b>333</b> % | कामान गिमा य प्रका        | 556.8                                                |                 |
| केइत्य मृत्तमोई                          | 450%           | •            | क्षीयी मञ्जगागित्रही      | ફ <b>ે</b> ફેઇ                                       | १६३ ह           |
| केदत्य मृत्तमोगी                         | 54.43          | 5.47.8       | कोला उ युगा देनि          | ४२६०                                                 | १६३१ =          |
| केई परिमहींह                             | इंटरइ          |              | कोलानियावणा चलु           | 75E0                                                 | 5,29,3          |
| केई पुट्यिग्मिद्धा                       | 55.28          |              | कोल्सितरे बत्यच्यो        | ४३६२                                                 | , , , ,         |
| केगा पुगा कारगीगां                       | E.R.S.A.       |              | कोल्यपरंपरमंकलिया         | १३४६                                                 | <b>પ્ર</b> હયું |
| केग्रुवसमिश्रो सङ्हो<br>केश्रि सम्बद्धना | 550            |              | को वा तहा समत्यो          | <b>५,४२७</b>                                         |                 |
| केयि श्रहामावेगां                        | 3,84.0         |              | को बोच्छिति गेलण्गे       | ३०६५                                                 | १६६४            |
| केलासभवगो एउँ                            | 1,45.3         |              | कोच्या गारस्करत           | <b>3,833</b>                                         | 555%            |
| केंद्रहय ग्रास-हत्यी                     | ગ્રફદદ         | , RE 3 5     | कोमंबाऽस्हारक <b>ए</b>    | 40.00                                                | ঽঽড়ৼ           |
| केवन मगणज्जवगागिगो                       | £7.53          |              | •                         |                                                      |                 |

# सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| कोसाऽहि-सल्ल-कंटग      | ३४३७       | :    | खागू कंटग-विसमे             | ሂጜ३०        |
|------------------------|------------|------|-----------------------------|-------------|
| कोहा गोगादीगां         | ३२८        | **   | खामित विउसविताइं            | १८१८ '      |
| कोहा वलवागव्भं         | ४४०८       | •    | खित्तम्मि खेत्तियेस्सा      | xx=6        |
| कोहाई परिएामा          | ४२६५       | ٠.   | ंखिप्पं मरेज्ज मारेज्ज      | ४२८६        |
| कोहातिसमभिभूत्र्यो     | ३५६        | •    | खिवरो वि ग्रपावंतो          | ४७७४        |
| कोहादी मच्छरता         | <b>344</b> | •    | खिसा खलु श्रोमम्मी          | २६३८        |
| कोहेगा गं एस पिया      | २६३        | •*   | खीर-दिधमादीहिं              | २२८३        |
| कोहेगा व मागोगा व      | 380        | •    | खीर-दहीमादीए य              | 8858        |
| ,,,                    | 398        |      | खीर-दुम-हेट्ठ पंथे          | १५१         |
| कोहो वलवा-गव्भं        | २६६६       | ;    | खीराहारो रोवति              | ४३७७:       |
| ख                      |            | ,    | खीरण्होद विलेवी             | <b>२</b> ३१ |
| खग्गूडेग् उवहते        | ४४८१       | . *: | खीरोदगो य दव्वे             | ३८४२        |
| खणमार्गे कायवधो        | ६२४        |      | खुज्जाई ठाएा खलु            | २६०४.       |
| खत्तियमादी ठाणा        | २५६७       |      | खुडुग ! जराएी ते मता        | ७०६         |
| खद्धादािंग य गेहे      | ३१८६       |      | खुड्डागसमोसरऐोसु            | ४५७५        |
| खमग्रोसि ग्राममोएां    | ६२५४       |      | खुड्डी थेराग्रप्पे          | \$ E = 8 .  |
| खमणं मोहतिगिच्छा       | ३३६८       | २५४० | खेतस्स उ पडिलेहा            | २४५१ 🚎      |
| खमर्णेण खामियं वा      | 033€       |      | सेत्तवहिता व श्रागो         | ३००१        |
| खमगो वेयावच्चे         | २७         |      | खेत्तमहायगाजोगां            | <b>५</b> ५६ |
| खय उवसम मीसं पि य      | ५४३०       |      | खेत्तं गतो य ग्रडवि         | 3388        |
| खरए खरिया सुण्हा       | ४०५०       | ४५५७ | खेत्तं जं वालादी            | ४६६६ ,      |
| खर-फरुस-िएट्ठरं एो     | २६१४       |      | खेत्तंतो खेत्तवहिया         | 7887        |
| खर-फरुस-िएट्ठुराइं     | २८१७       | ४७४० | बेत्तंतो णिवेसणादी          | ४७२६        |
| खरंटएाभीश्रो रुट्टो    | ६६२५       |      | सेता जोयए-वुड्डी            | २६६२        |
| खरिया महिड्डिगिएाया    | ४१७८       | २५२८ | <b>खेत्तारिक्खनिवेय</b> गा  | ***         |
| खलुगे एवको वंघो        | £35        |      | खेत्तोऽयं कालोऽयं           | 8280        |
| खल्लाडगम्मि खडुगा      | ६४१३       |      | खेत्तोवसंपयाए               | ४४०४        |
| खंडे पत्ते तह दब्भ     | १६५२       | २६६६ | खेल-पवात-िएवाते             | १२७३        |
| खंतादिसिट्ठऽदेंते      | १३६५       | ४६२६ | खेवे खेवेलहुगा              | 8080        |
| खंतिखमं मद्दिवयं       | ३१०५       |      | खोडादिभंगऽ <b>रा</b> गुग्गह | ६२९४        |
| खंते व भूगते वा        | १३६२       | ४६२६ | 1                           | τ           |
| खंघकरणी चउहत्य वित्यरा | १४०७       | 8308 | गगगरग दंडिवलित्तग           | ७६२         |
| खंघादी ठाएा खलु        | ४२७५       |      | गच्छगगहरो गच्छो             | ३४१३        |
| खंधारभया एासति         | १३३२       | 216  | गच्छपरिरक्खण्डा             | ४३६६        |
| खंघाराती एातुं         | १३५३       | 30%  | -गच्छिम्म एस कप्पो          | १६२७        |
| खंघे दुवार संजति       | १५२५       | ६३७३ | गच्छम्मि य पट्टविते         | २=१६        |
| खंघो खलु पायारो        | ४२७६       |      |                             | <b>5</b>    |
| खारगुगमादी मूलं        | ३१०        |      | गच्छिस रा ताव गच्छं         | ₹₹          |
| खंघो खलु पायारो        | ४२७६       |      | गच्छिसि ए। ताव कालो         |             |

| गच्छंती वु दिवमतो                  | રંદમ            |         | गहर्णं तु भ्रघाकडए      | उदर          |          |
|------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|--------------|----------|
| गच्छा म्रिग्गियस्या                | ર્૩૯૬           | ४:३६२   | गहगांमि गिष्हिकर्ण      | દ્ઉ          |          |
| गच्छागुकंपगुट्टा                   | <b>ዲ</b> ሽ3     |         | गहणाईया दोना            | 2737         |          |
| गच्छुत्तरसंवागे                    | 5,2,0           |         | गहरो पक्खेबंमि य        | १६०          |          |
| गच्छे ग्रण्याणंमि य                | X33             |         | गहिए व ग्रगहिए वा       | 35:2         | ४२६१     |
| गच्छे व करोडाडी                    | 3753            |         | गहितम्मि ग्रहरतं        | <b>ESS</b> 8 |          |
| गच्छो महाग्युयागी                  | १६२६            |         | गहितं च तेहि उदगं       | ४२उ=         | કંસરંગ્ર |
| गच्छो य दोष्टिन् मामे              | فعدة            | ४७६=    | गहिते उ पगानमृहे        | <b>४४४३</b>  |          |
| गर्गाचनगस्य एती                    | 2022            | ३६५६    | गहिते व अगहिते वा       | 3:35.8       |          |
| नृज्ञामाण प्रमानीमा य              | SPEY            |         | गहितेहि दोहि गुरुणा     | <i>ሂሂሂ</i> = |          |
| 13                                 | 1.3=1           |         | गंगार्जा सुक्कमया       | <b>३३</b> ४४ |          |
| नमुणाने यमागीमा व                  | યુવર્ય          | ४००२    | गंठीछेदगरित्यज्ञस्वहारी | ક દૃષ્ણ      |          |
| गगुननं समदात्रो                    | 2.8.35          | •       | गंडवासित बहुएहि         | 5,20         |          |
| गींग भाषरिए स्पष                   | <b>ટ</b> ફક્રેય | १,५३१   | गंडं च ग्ररतियंसि       | 2404         |          |
| गीगुणिसरिसो उ वेरो                 | ४३३६            | 5888    |                         | 2420         |          |
| गीस सिपिरसे परासे                  | 3=3.8           |         | गंडी कच्छिव मुट्टी      | Y000         | इंदर्    |
| गणि णिपिरीम्म उदही                 | 3=38            |         | गंडी-कोड-ऋषादी          | 8==5         | 3058     |
| गन् <del>ित्रयम</del> शीय-         | <b>%</b> 562    | 3030    |                         | યુદ્ધૃદ      | 5053     |
| गग्गिवायने बहुमुने                 | <b>२</b> ६१=    | 5080    | गंतव्यस्य न काली        | =4.4         |          |
| ग <b>ि</b> ग्सङ्गाडमहितो           | 5735            |         | गंतव्योमह-पहिलेह        | <b>=45</b>   |          |
| गति ठाण साममाने                    | 5505            |         | गंतुं विज्ञामंतग्।      | 864=         |          |
| गीत-माम-प्रंग-कडि-मीट्ट            | ક્રપ્રદે દ      |         | र्गनुस् पडिनियत्ते      | 3308         | १=४०     |
| गती मदे पञ्चवनीड्यं च              | इ४६=            | 1281    | गंतूल परविदेसं          | ၁၃३ၕ         |          |
| गब्मे कीते अगुग्                   | <b>૩૬</b> ૭૬    |         | गंबव्यगृहाउन्दस्त       | 3534         |          |
| यसमादि अपिक्तिहा                   | 2425            |         | गंबव्य दिसा विज्हुग     | £0==         |          |
| रमगादि गृंत-मुन्मुर                | ၁ဒဲ့၁           |         | गंबारगिरी देवय          | 37=8         |          |
| गरणाठी स्वपस्त्रदं                 | . N. 5 = E      |         | गंभीरविषदकुडमबुरगाहम्रो | કું ટું દ    | 5563     |
| गमणे हो दुनगनी                     | યુક્કૃદ         | ३०७८    | गंभीरे तस्यागा          | 8005         |          |
| गन्मीरविसदकुडमघुरगाहश्रो           | પ્રકર્          |         | गाडय हुगुलाहुगुलं       | 142          | 3,822    |
| रम्मति कारण्डाते                   | १६६६            | ३७२१    | 11                      | કે કરે       | ••       |
| रत-कृड-पापमादी                     | 3=0%            |         | 11                      | 23.8         |          |
| गहिनमा गहिन् ग्रासीव               | इंड०४           |         | 39                      | 7.3=7.       | 5.RRO    |
| गुन्तिय कोहे विमानु                | 3220            | •       | 79                      | ¥3=3         | 2*       |
| गळेण ने उद्दिमा                    | % ಕೆವ≃          |         | गाडुनं गृहस्करं         | 250=         |          |
| र्ज्यो गिगम्पद्वतः                 | इंड्र           | इंदर्श् | गामपहादी टार्न          | .8555        |          |
| गहुन गर्देसण भीव <i>ण्</i>         | 335             |         | गामब्सामें बबरी         | ¥?3E         | ४२६=     |
| रहरां च दरगणम्<br>स्टारं च संच्यात | રંજ્ય           |         | गासमहादी ठान्त          | 3558         |          |
| रहर्ग् व मंत्रयस्य                 | = 4,= ?         |         | गामवहादी ठागा           | £359         |          |

# सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

| गामाइ-सण्गिवेसा                                 | २००४                        |              | गीयत्थग्गह्यो्गां      | Valad            |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------------------|-----------|
| गामाए। दोण्ह वेरं                               | 8808                        |              |                        | ४०७०             |           |
| गामादी ठाएा खलु                                 | ४१२८                        |              | "<br>गीयत्यदुल्लभं खलु | ४१०८             |           |
| गामेय कुच्छियमकुच्छिते                          | <b>५३</b> १७                | २३६१         | गीयत्थमगीयत्थं         | <b>रै</b> न ३२   |           |
| गारवकारणखेत्ताइणो                               | 4653                        | ,,,,,        |                        | <b>36</b> 38     |           |
| गावी उट्टी महिसी                                | १०३४                        | •            | गीयत्थविहारातो         | <b>५५५</b> ६     | <i>:"</i> |
| गावी पीता वासी                                  | ६५१४                        |              | गीयत्थस्स वि एवं       | ४२५३             |           |
| गाह गिहं तस्स पती                               | १०८२                        |              | गीयत्ये श्रारायरां     | ३०३५             | •         |
| गाहेइ जलाग्रो थलं                               |                             |              | गीयत्थे एा मेलिज्जति   | ४५६३             | •:        |
| गिण्हति णिसीतितुं वा                            | <b>६०१०</b>                 |              | गीयत्थेएा सयं वा       | 8558             | :•        |
| गिण्हंते चिट्ठंते                               | ४६६८                        |              | गीयत्येसु वि भयगा      | 8060             |           |
|                                                 | 933 ह                       |              | गीयत्यो जतगाए          | ३६६              |           |
| गिण्हामो अतिरेगं                                | ४४४४                        |              | गीयमगीस्रो गीस्रो      | २ <b>५</b> ७१    |           |
| गिम्हातिकालपागाग                                | <b>२४१३</b>                 |              |                        |                  |           |
| गिम्हासु चउ पडला                                | ५७६५                        | <b>४७३</b> ६ | "<br>गीयमगीतागीते      | ६५८५             |           |
| गिम्हासु तिण्गि पडला                            | ५७६७                        | ४७३६         | गीयासा व मीसासा व      | ४४६०             |           |
| गिम्हासु पंच पडला                               | ४७६६                        | ३६७६         |                        | ४४६१             |           |
| गिरिजण्गागमादीसु य                              | ३४०३                        | २८४४         | गुज्भंग-वयग्ा-कक्लोर   | १७५३             | 1         |
| गिरिजत्तपट्टियागां                              | २५६५                        | 144          | गुएानिष्फत्ती बहुगी य  | ४४३८             | •         |
| गिरिजत्ता गयगहगाी                               | २५६६                        |              | गुरापरिबुड्डिशिमित्तं  | १०२४             | •         |
| गिरिरादि पुण्णा वाला                            | ४२३६                        | ४६४६         | गुरासयसहस्सकितयं       | ४४३८             | :         |
| गिरिपडणादी मरणा                                 | ३८०१                        | 4444         | गुरासंयरेग पच्छा       | १०४८             |           |
| गिह वृच्चं पेरंता                               | १५३५                        |              | गुरासंथवेरा पुव्वि     | १०४६             |           |
| गिहि भ्रण्णतित्थि                               | 3888                        |              | गुत्ता गुत्तदुवारा     | २४५७             | २         |
| गिहि-ग्रण्णतित्थिएहि व                          | ५७७१                        |              | गुत्तो पुरा जो साधू    | 38               | 7         |
| गिहि-श्रण्णातित्यियाण व                         | ४११२                        | •            | गुरुग्रो चउलहु चउगुरु  | २७०४             | N.        |
| "                                               | ४२८८                        |              | गुरु गिर्णिणिपादमूलं   | २४१४             | ×         |
| "                                               | ४३०८                        |              | गुरु पाउगाए दुव्वल     |                  |           |
| ''<br>गिहित्रण्णतित्थियाग्ां                    |                             |              | गुरुवचइया श्रासायरा    | ्रहरू            | 8         |
| गिहि-कुल-पागागारे                               | ६२६१<br>६०४७                |              | गुरुसज्भिलए सज्भंतिए   | २६४४             |           |
| गिहिणं मूलगुरोसू                                |                             |              | गुरुगा श्रांगालोवे     | 448 <del>=</del> | X)        |
| गिहिसात पिसीय लिंगे                             | ₹₹0 <i>¥</i>                |              | गुरुगा उ समोसरसो       | ४७१०             | 3 :       |
| गिहि <b>शाक्षिमसाय</b> ालग<br>गिहिशाक्षमसापवेसे | 886<br>888                  |              | गुरुगा पुरा कोडुं वे   | ३३५<br>४७५२      |           |
| गिहिएगोऽवरज्भमार्गे .                           | <b>४३६२</b><br>३ <b>५</b> ३ |              | गुरुगा य गुरु-गिलागो   | ४८३३             | ج<br>۷ ه  |
| गिहिमत्ते जो उ गमो                              | ४०४६                        |              | गुरुगो जावज्जीवं       | <b>२६</b> 5६     | 0.0       |
| गिहिसहितो वा संका                               | २४७७                        |              | गुरुणो वं श्रप्पणो वा  | 3400             | 11 0      |
| गिहिसंजयग्रहिक <b>र</b> ऐो                      | ६३२ <del>८</del>            |              | गुन्त्रिण वालवच्छा य   | 3405             | ५१        |
| गीग्रो विकोवितो खलु                             | <b>६</b> ५२५                |              | गूढसिरागं पत्तं        | ४८२७             | 3         |
| गीताणि य पिंदतािण भ्र                           | 4444<br><b>4</b> 44         |              | गण्हण कड्डणववहारो      | ४५२•             |           |
| गीयत्थग्गहरोग्ां                                | ३४५५                        | 9 = Dia      | गण्हरण गुरुगा छम्मासा  | ३३७५             | 3         |
|                                                 | 1-44                        | १८२७         | गेण्हरो गुरुगा छम्मास  | ४७६२             | 1         |

| 2 - 2                    | ५१५०   |      | गोवालवच्छवाला .             |     | ३२७०                     | ४३०१   |
|--------------------------|--------|------|-----------------------------|-----|--------------------------|--------|
| गेण्ह्रेगी गुरुगा छन्मास |        | . ,, | 414144-31141                | घ   | • •                      |        |
| गेण्हह वीसं पाते         | ४५५०   |      |                             | ч   |                          |        |
| गेण्हंति वारएएं          | १२०४   |      | घणकुड्डा सकवाडा             |     | २४५५                     | २०५६   |
| गेण्हंतेसु य दोसु वि     | ४२६६   | ३३७८ | घगा-मसिगां निरुवहतं         |     | 583                      | ३८८२   |
| गेरुय विण्एय सेडिय       | १८४६   |      | घगां मूले थिरं मज्भे        |     | ४८००                     | ७७३ इ  |
| गेलण्एातुल्ल गुरुगा      | ६३७१   |      | घट्टग्-रेगुविगासो           |     | २६४६                     |        |
| गेलण्ण्ऽद्वारणो मे       | ४६२१   | १०५५ | घट्टितसंठिवताए              |     | ७१५                      |        |
| गेलण्गमरणुमाती           | ४७७७   |      |                             |     | ७२३                      |        |
| गेलण्गमुत्तमह्           | १५४७   |      | "<br>घट्टितसंठविते वा       |     | 5,65                     |        |
| गेलण्ण रायदुट्टे         | १४४४   |      | _                           |     | ७०४                      |        |
| "                        | १५६६   |      | "<br>घट्टे उं सच्चितं       |     | र४७४                     | ४३८०   |
| ,,                       | १५७४   |      | _                           |     |                          | 2540   |
| <b>19</b>                | १५८१   |      | घट्टितसंठविताणं             |     | ટ્રિક<br>ફહફ             |        |
| 27                       | १=५६   |      | घतसत्तूदिट्टं तो            |     | ४५१५                     |        |
| 21                       | १८६३   |      | घयकुडवो य जिग्गस्सा         |     | きょっき                     |        |
| गेलण्ण-रोह-ग्रसिवे       | २३६१   | 330४ | घरवूमोसहक <b>ज्जे</b>       |     | ७६५                      |        |
| गेलण्एा वास महिता        | . १६५१ |      | घरसंतागग-पग्गे              |     | ६४३६                     |        |
| गेलण्ण वास महिया         | 3848   |      | घंसरो हत्युवघातो            |     | <i><b>&amp;é</b> ś é</i> |        |
| ग़ेलण्एा सुत्त जोए       | ४६८६   |      | "                           |     | ४६४४                     |        |
| गेलण्णं पि य दुविहं      | ४८८७   | १०२५ | वेतुं समयसमत्यो             |     | ३७२६                     |        |
| गेलण्गं मे कीरति         | ५६३१   |      | <b>वेत्त्</b> रण्ऽगार्रालगं |     | ४५६५                     |        |
| गेलण्णमणागाढे            | १६०४   |      | - घेत्तूग् गिसि पलायग्      |     | २६६३                     | ४८४८   |
| गोच्छयपादट्ठवर्ण         | ४५०६   |      | वेत्तूण दोण्णि वि दवे       |     | ११०५                     |        |
| गोणादि कालभूमी           | ६१४०   |      | घेत्तू सायणदुगं             |     | 8888                     |        |
| गोणादी व ग्रभिह्णे       | ४१६    |      | घेत्र्ण य ग्रागमणं          |     | 8608                     |        |
| गोग़ादीवाघाते            | २३७०   | ४५०५ | घेप्पंति च-सद्गेणं          |     | ६४६८                     |        |
| गोरो य साग्मादी          | ४२७३   | ३३५२ | घोडेहि व धुत्तेहि व         |     | १७१३                     | ३७३४   |
| 22                       | ४३८६   | .,., |                             | च   |                          |        |
| <b>)</b> 1               | ४६५१   | ,    | चउकण्णाम्म रहस्स            |     | ३६६१                     |        |
| गोविन्दऽज्जो गागो        | ३६५६   |      | चउगुरुग छन्च लहु            |     | हह्य                     | ३८६८   |
| गोमंडलयन्नादी            | ४८०२   | ६४३  | चंड गुरुग छन्च लहु गुर      | fi. | २२१०                     | २४७=   |
| गोमियगहणं चण्गे          | ६७१    |      |                             |     | ५१२=                     |        |
| गोयरमगोयरे वा            | 8085   |      | "<br>चंड गुह्गं मासो या     |     | ६६४०                     | "      |
| गोयरमचित्तभोयम्          | 3૪૯૬   |      | चडगुरुगा छन्गुरुगा          |     | २२१४                     | २५२१   |
| गोरतभावियपोत्त           | 5880   | २८६२ | चडगुरु चडलहु सुद्धो         | •   | <b>£</b> £\$£            | 1011   |
| गोवय उच्छेतं, भनि        | ४५०२   |      | चउत्थपदं तु विदिण्णं        |     | ५५२५                     | २५=६   |
| गोवाङनूषं वर्गीध         | ११४३   | ३५२३ | चरपादा तेइच्छा              |     | ३०३६                     | १९३७   |
| गोवालए य भत्रए           | 84.08  |      | उफल पोर्त्ति सीसे           |     | १५२७                     | , -, - |
| -                        | •      |      | जाब भाग भाग                 |     | 1470                     |        |

## सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| ४८४१.        | ६५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | चतारि ग्रहाकडए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २१४३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४८४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . ३३६७.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चत्तारि उ उक्कोसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १४२६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चत्तारि छच्च लहु गुरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १८५८         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४२८६         | ३४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Koox         | ३८२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५१२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४५०४         | ३६५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चतारि य उग्घाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४१२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४८७४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>५१</b> २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३७०७         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>730 7</b> | 9339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चत्तारि विचित्ताइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३८२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| X30F         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चतारि समोसरगो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 230€         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चम्मकरग सत्थादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४६४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ५१८४         | २५३=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चम्मतिगं पट्टदुगं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३१२०         | 9339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २२१६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३४३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ६०६          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २२०३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8638         | १०७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १०३६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६६७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7395         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ६६६६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४५२५         | ६६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | चरुएं करेमि इहरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २३४४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चंकमणमावडगो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३०६०         | 3238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चंकमणं शिल्लेवगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५३२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४१७१         | २५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चंकमगादी उद्गग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २२०४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चंकिम्मयं ठियं जंपियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X20 F        | १६७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चंदगुत्तपपुत्तो य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५७४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 ६ ३ १      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चंदिमसूरुवरागे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६०६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7837         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चंदुज्जोए को दोसो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चंपा ग्रएांगसेएो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३१८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चंपा महुरा वागारसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | २५३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चाउम्मासातीतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ६०६४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चाउम्मासुक्कोसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २७६०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ६४७६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४०७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ४०३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४००४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| द४३          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चाउल उण्होदग तुवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४८६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5 | 5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5 | २१४३ २३६७ चत्तारि उ उक्कोसा १४२६ चत्तारि उ उक्कोसा १४२६ श्र स्तारि छच्च लहु गुरु १८६८ १४२६ " १८०५ ३६८२ चत्तारि य उग्धाया १८०५ १६६१ चत्तारि विचित्ताइ १०६५ "चत्तारि समोसरणे १०६० "चम्मकरण सत्थादी १८६४ १८६१ चम्मिम सलोमम्मी १२१६ चम्मिम सलोमम्मी १२१६ चरण-करण-परिहीणे १८३५ १०७२ चरितहु देस दुविहा १०३६ चरिताहु चेत्ताम्म प्रसंतम्म १८६२ चरितहु देस दुविहा १८३६ चर्मो परिणत कड- १६६६ चर्ण करेमि इहरा चंकमणमावडणे १८६८ चंकमणं णिल्लेचण १८३७ चंकमणं णिल्लेचण १८३७ चंतमस्वरागे १८३० चंदमुत्तपुत्तो य चंदमसूर्वरागे १८३२ चंदणुत्तापुत्तो य चंदमसूर्वरागे १८३२ चंदणुत्तापुत्तो य चंदमसूर्वरागे १८३२ चंदणुत्तपुत्तो य चंदमसूर्वरागे १८३२ चंदणुत्तायः १८६२ चंदणुत्तपुत्तो य चंदमसूर्वरागे १८३२ चंदणुत्तपुत्तो य चंदमसूर्वरागे १८३२ चंदणुत्तपुत्तो य चंदमसूर्वरागे १८३२ चंदणुत्तायः १८६२ चंदणुत्तपुत्तो य चंदमसूर्वरागे १८३२ चंदण्यासर्वी १८६२ चंदण्यासर्वी १८६२ चंप्यामहुरा वाणारसी १८६२ चंप्यमास्तितिः १८६४ प्रथः |

|                                             | ४४६५            |                 | चोयं तु होति हीरो         | ५४१२          |                      |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| चाणक्कपुच्छ इट्टालचुण्ण<br>चार भड घोड मेंठा | २४६१            | २०६६            | चोरमया गावीग्रो           | ગ્રંદ્ય       |                      |
|                                             | રુપ્રશ          | દુરુદુષ         | चोरो ति कहुं दृष्वोदिश्रो | <b>४ ५७</b> ४ | ३३५०                 |
| चारिय-चोरानिमरा                             | १३०             | 4,464           |                           |               |                      |
| चारिय-चोराहिमरा                             | ३४६=            |                 | छ                         |               |                      |
| चारे वेरज्जे वा                             |                 | ४२६१            | छक्काए ग्। सदृहति         | ३६७१          |                      |
| चिक्तल वास ग्रसिवातिएसु                     | इन्दृश्         |                 | छक्काय-ग्रगह विसम         | इ.६८२         |                      |
| चिट्टग्गिग्सिय तुयहे                        | प्रदूर          | ३३६६            | छत्रकाय-गहगा-कडुगा        | 3355          | २७७०                 |
| चितेंतो वड्गादी                             | ४४६०            |                 | छक्काय चटसु लहुगा         | प्रथ          | २७७१                 |
| चित्तं जीवो मिग्तो                          | ४२५६            |                 |                           | ११७           | ४६१                  |
| चित्तं य विचित्तं य                         | २००१            |                 | 41                        | 3560          | "                    |
| चिषेहि ग्रागमेत्रुं                         | १३३७            | <i>તે દે</i> કં | 41                        | ४७३७          | <b>২৬</b> ৬ <i>१</i> |
| चीयत्त कक्कडी कोर                           | 85 is           | १०५१            | "<br>छक्कायविराहणता       | इ <b>६७</b> ४ | ,00,                 |
| चुण्णवडरादि दाउं                            | 1,88=           |                 |                           |               |                      |
| चुल्लुक्द्रलियं डोए                         | 505             |                 | छक्कायसमारमा              | 3682          |                      |
| चेड्य-सावन पव्वति                           | 24.95           |                 | छक्कायाण विराधण           | € ? ?         |                      |
| चेयग्गमित्तदब्वे                            | ६३६०            |                 | 11                        | १६७४          | 36,62                |
| चेयग्मचेयग् वा                              | 3388            |                 | 12                        | १८५७          |                      |
| चोएति रागदोसे                               | २८३३            | ५.७६१           | 12                        | १८६७          |                      |
| चोदग एताएन्चिय                              | ५,५:७६          | ४०५४            | छक्कायाग्। विराहग्।       | १८६२          |                      |
| चोदग कण्णमृहेसु                             | Y304.           | 54.X            | ,,,                       | કંઠકંત        | ५७३६                 |
| चोदग दुविषा ग्रसती                          | ४,८७६           | 8043            | 71                        | 8530          |                      |
| चोदग पुरिसा दुविहा                          | ६५१८            |                 | 11                        | ५६४८          | ३०५६                 |
| चौदग मा गद्दमत्ति                           | 5,800           |                 | छन्न सया चोयांना          | ६४७१          |                      |
| चोटग मासुनसिह                               | ६१५८            |                 | छडुडुमादिएहिं             | દ્દ્યૂર       |                      |
| चोदग वयग् ग्रप्पागृकंपितो                   |                 | ५३०६            | •                         | १६४०          |                      |
| चोदावेति गुहुगा व                           | <b>યુપુષ્</b> દ | <b>५.४५</b> ५   |                           | ३७४६          | ५.४८७                |
| चोदेति ग्रजीवत्ते                           | ४८४६            | <b>हे</b> न्द   | -                         | ५५८७          | ***                  |
| चोदेति वरिज्जंते                            | , 55.7.5        | ধ্র্ভঃ          |                           | २७५०          | 4,755                |
| चौदेति रागदोसे                              | દ્યપુર          |                 | n                         | 44.55         | ,,,                  |
| चोदेति से परिवार                            | ६२७०            |                 | छट्टो य सत्तमो वा         | ५,८२          | <b>પ્રદે</b> કેર     |
| चोदेती वग्रकाए                              | ४८३६            | દહક             |                           | १३२३          |                      |
| चोह्नगं पणुर्वासा                           | ५६०१            |                 |                           | १४४२          |                      |
| चौहंसमें उहेंसे                             | ६०२७            |                 | छडुावित-कतदंडे            | <b>85%0</b>   | 680                  |
| चोह्स वासाणि तया                            | प्रश्           |                 | छह्डेक्स नित गता          | १३२५          |                      |
| चोहस मोलस दाना                              | ५६१5            |                 | छड्डेवि तो य दोगुं        | ४६७=          | •                    |
| चीड्। दो वासनया                             | ४६१३            |                 | छग्गियाञ्चसेसएगं          | ६०६८          |                      |
| चोषग गुरुपहिनिद्धे                          | ५०६=            |                 |                           | ६५.=          |                      |
| चोयग गिर्द्यतं चिय                          | አ <b>=</b> አ5   |                 |                           | १२६५          |                      |
| चीयगपुच्छा गमगो                             | 3011            |                 |                           | २२६१          |                      |

#### समाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| छहोसायतणे पुण २५३३ छेदाणा विद्या १५१० छ्रास्थाय प्राप्त विद्या १६६० छेदाणे भेदणे वेद १६६० छेदणे भेदणे वेद १६६० छेदणे भेदणे वेद १६६० छेदणे भेदणे वेद १६६० छ्रादितां मुलितं इर्ध्य छ्राप्त त्रा प्राप्त विद्या विद्या प्राप्त विद्या वि | छण्हं एक्कं पातं      | 8×30         |            | छुभणं जले यलातो       | 8563        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|----|
| खण्डयपण्णगरक्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | छत्तीसगुरासमण्यागएरा  | ३८६२         |            | छुहमारो पंचिकरिया     | ४७६६        |    |
| छप्पहयपपागरक्का ७६६ ३६६७ छेदगे मेदगे सेव छप्पिता तोसा जमाण १६५ छदित मेदगे छुदित मुक्ति तोसा जमाण १६५ छदित मेदगे छदित मुक्ति से १६१६ छद्यापित होता १६६६ इद्यापित होता होता १६६६ इद्यापित होता १६६६ इद्यापित होता १६६६ इद्यापित होता होता १६६६ इद्यापित होता १६६६ इद्यापित होता होता १६६६ इद्यापित होता होता होता १६६६ इद्यापित होता होता होता होता होता होता होता होत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | छद्दोसायतरो पुरा      | <b>२</b> ५३३ |            | छेदगापत्तच्छेज्जे     | . २५१       |    |
| ख्याति दोसा जम्मण् ख्युरिसा मज्क पुरे ख्युरिसा मुलीतगं १६१६ ख्युरिसा खुर स्वारा १११६ ख्युरिसा मुलीतगं ११६६ थ्युरिसा मुलीतगं ११६६ ख्युरिसा मुलीतगं ११६६ ख्युरिस | छप्पइयपग्गरक्खा       | ७६६          | ३६६७       |                       |             |    |
| खण्गुरिसा मज्ज पुरे खक्तभागकए हर्गे खक्तभागकए हर्गे खक्तभागकर कार्ज अन्दर्श अवस्थान स्वातं प्रदूर खक्तभागकर कार्ज अद्वर्श स्वर्श स्वर्श ख्रम्मासकरएजङ्खं २६३४ छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा २२४१ छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा २२४१ छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा २२४१ छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा २२४१ छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा २२१५ छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा १२१५ छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा व्यर्थ प्रदेश छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा व्यर्थ प्रदेश छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा १२१५ छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा व्यर्थ प्रदेश छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा व्यर्थ प्रदेश छ्वा छ्रमुर ब्रह्वा व्यर्थ प्रदेश छ्वा छ्रमुर व्यर्थ प्रदेश छ्वा प्रदेश प्रदेश छ्वा छ्वा प्रदेश प्रदेश छ्वा प्रदेश प्रदेश छ्वा प्रदेश प्रदेश छ्वा छ्वा प्रदेश प्रदेश छ्वा प्रदेश प्रदेश छ्वा प्रदेश प्रदेश छ्वा स्रदेश प्रदेश छ्वा प्रदेश प | छप्पति दोसा जग्गगा    | २६५          | •          |                       |             |    |
| छुरुभागकए हर्षे प्रदृष्ट अर्थ खेदावी प्रारोवस्स २६११ छुरुभ छह्ना २२४१ छुरुभ छहना २२४१ छुरुभ छहना २२४१ छुरुभ छहना २२४१ छुरुभ छहना ३४६२ छुरे छुरुभ छहना २२४१ छुरुभ छहना ३४६२ छुरे छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४६२ ७२१ छुरुभ छहना ३४६० छुरुभ छहना ३४६० छुरुभ छहना ३४६० छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४६० छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४६० छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४६० छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४६० छुरुभ छहना ३४६२ छुरुभ छहना ३४ | छप्पुरिसा मज्भ पुरे   | ४७५४         | ६२६        |                       |             |    |
| खुक्शागकरं कार्ज ४६६२ छेदी खग्गुरु ब्रह्वा २२४१ छुमासकरएणजु । ३६३४ छेदी छग्गुरु छल्लहु ३४६२ छुमासा ब्रायरियो ३१०३ २००१ छेदी मुलं च तहा २२१४ छुमासा ब्रायरियो ३१०३ २००१ छेदी मुलं च तहा २२१४ छुमासा ब्रायरियो ४४६३ ॥ ११०५ छुमासे अपूरेतो १४४३ ॥ ११०५ छुमासे अपूरेतो १४४३ ॥ ११०५ छुमासे अपूरेता ६२०७ छुमासे अपूरेता १२०७ छुमासे अपूरेता १२०७ छुमासे ज्वसंपद १४४२ ॥ इस्मासे अपूरेता १२०० णह् अत्राय प्रविद्या प्रविद्या १८१५ णह् क्रायर्थ प्रविद्या १८१५ णह् क्रायं प्रविद्या १८१७ णह अत्राय सावता १८९२ छहि एप्पण्जित सो क ४८३७ १८९० णह अत्राय सावता छुल ३८१२ छहि एप्पण्जित सो क ४८३७ १८९० णह अत्राय सावता छुल ३८१२ छहि विवेशेहि गतेहि ६४४६ णह प्रवा प्रविद्या व १८३६ १८६६ णह अपूर्णा क्राये १८३६ ॥ १८३६ णह अपूर्णा क्रायु प्रविद्या व वर्षे १८३६ णह अपूर्णा क्रायु प्रविद्या प्रविद्य | छव्भागकए हत्थे        | ४५६६         | ४०४४       |                       |             |    |
| ख्रम्मासकरराजाङ्गं , वृद्देश व्यवि ख्रगुर छल्लह् वृथ्देश ख्रम्मासा मायरियो वृद्देश प्रश्ने प् | छ्रव्भागकरं काउं      | ४६६२         |            |                       |             |    |
| छम्मासा आयरिग्री देश्वे २००१ छेवी मूलं च तहा २२११ प्रथण छम्मासावि वहंते ६६४६ " ११७२ प्रथण प्रथण ४२६ " ११७२ प्रथण प्रथण १६८६ " ११८५ छम्मासे अपूरिता ६२०७ छम्मासे उवसंपद १४४२ जद्म अरिय पयिवहारो ३१४७ छल्लहुगाय िग्धिय २२०४ जद्म अरिय पयिवहारो ११५७ छल्लहुगाय िग्धियते ३०६ ६०७७ जद्म अरिय पयिवहारो १६३० छल्लहुगा य िग्धियते १००६ ६०७७ जद्म अरिय पयिवहारो १६३० छल्लहुगा य िग्धियते १६३५ ए०० जद्म अरिय पयिवहारो १६३० छल्लहुगा विशेषी १३३४ १४१० जद्म उस्समे ग्रेण १६३ छल्लहुग ठाति थेरी १३३४ १४१० जद्म उस्समे ग्रेण छुग्णइ २१० छहि िग्धिपजजित सो क ४८३७ ६७७ जद्म ताव सावताकुल ३६६१२ छहि विशेषित गतिहा १४४६ जद्म उस्समे ज्ञ पुण आयरिएहि ४४४३ छहि विशेषित गतिहा १४४६ जद्म प्रथण प्रथण १४५२ प्रथप जद्म भयिति लोह्म त १०३० छहि वा ताव पावासस्य १४०४ ४०६६ जद्म भयिति लोह्म त १०३६ छहित गरिवासस्य व १४६६ जद्म भयिति लोह्म त १०३६ छन्न भयित लोह्म त १६६७ छन्न भयित लोह्म त १६६७ छन्न भयित लोह्म त १४४७ छन्न भयित लोह्म त १६६० छन्न भयित छन्न भयित लोह्म त १६६० छन्न भयित छन्न भयित लोह्म त १६६० छन्न भयित छन्न छन्न छन्न छन्न छन्न छन्न छन्न छन्                                                                                                                                                                                                | छम्मासकरगाजहुं भ      | ३६३४         |            |                       |             |    |
| छान्मासादि वहंते छम्मासियपारएएए छम्मासे अपूरेंतो छम्मासे अपूरेंतो छम्मासे अपूरेंता छम्मासे उवसंपद छल्हाना विर्मा छल्लाहुगा विरम्पा छल्लाहुगा विर्मा छल्ला विरमा छल्लाहुगा हिस्से विर्मा छल्ला विरमा छल्लाहुगा हिस्से विरम्पा छल्ला विरमा छल्ला विरम विरम। छल्ला विरमा छल्ला विरमा छल्ला विरमा छल्ला विरमा छल्ला विरम विरम। छल्ला विरम विरम विरम विरम विरम विरम विरम विरम                                                                                                                                         | छम्मासा आयरिम्रो      | \$ 0 9 F     | 3008       |                       |             |    |
| छम्मासियपारणए ४२६ छम्मासे प्रपूरेंतो ५४४३ छम्मासे प्रपूरेता ६२०७ छेयसुयमुत्तमसुयं ६१८४ छम्मासे प्रपूरेता ६२०७ छेयसुयमुत्तमसुयं ६१८४ छम्मासे प्रवसंपद ५४४२ छल्लहुगाय िवरिमं २२०४ जइ प्रतिय पयिवहारो ३१४७ छल्लहुगाय िययत्ते ३०६ ६०७७ जइ प्रतिय पयिवहारो ११४७ छल्लहुगाय िययत्ते ३०६ ६०७७ जइ प्रतिय पयिवहारो ११४७ छल्लहुगाय िययत्ते ३०६ ६०७७ जइ प्रति वाषातो २४६३ छल्लहुगाय िययत्ते १६१७ जइ उस्सम्मे एग कुरण्ड २१० छहि ियाप्पञ्जित सो क ४८३७ ६७७ जइ ताव पलंबाणं ४६१६ छहि विवेसीह गतेहिं ६४४६ जइ ताव पलंबाणं ४६१६ छहि विवेसीह गतेहिं ६४४६ जइ ताव सावताकुल ३६१२ छहि विवेसीह गतेहिं ६४४६ जइ ताव सावताकुल ३६१२ छहि विवेसीह गतेहिं १४४६ जइ पुर्ण प्रायरिएहिं ४४४३ छहिवय सहंभयाग् व ३४०४ २८५६ जइ पुर्ण पुरिमं संघं २६७० छहिय सहंभयाग् व ३४०४ २८५६ जइ प्रणित लोइयं तु १०३८ छहिया सहंभयाग् व ३४०४ २८६६ जह व या ता वज्जता ४४४७ छहिया सहंभयाग् व ३४०४ ४०८८ जह ब स्वात लोइयं तु १०३८ छहिया सहंभयाग् व १४३६ जह व या ता वज्जता ४४४७ छहिती प्रायस्त पिवासस्य व ५७१ जह ब स्वात स्वात १६३० छहिषण्या सिछण्णे द्विवहे ४५०६ जह सहसे महिसे चारी १६३० छहिण्या सिछण्णे व व यर्गे ३७२२ जग्णुरतो फासुप्णं ४६३२ छण्णे परिकम्मितं खलु ४०२६ जग्णुरतो फासुप्णं ४६३२ छण्णे परिकम्मितं खलु ४०२६ जग्णु सावगाग् खिस्ण ४४७१ छण्णे विद्वमदिहो ४५१० जग्णु सावगाग् खिस्ण ४४७१ छहिली तु प्रागच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णे छहित्यव्वं ७६६ छहिती तु प्रागच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णे छहित्यव्वं ७६६ छहिती तु प्रागच्छंतो ३६१२ ५१०६ जण्णे छहित्यव्वं ७६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | छम्मासादि वहंते       | ६६४६         |            |                       |             |    |
| छम्मासे अपूरेंती छम्मासे अपूरेंता छम्मासे उनसंपद छम्मासे प्रथम ज्ञान स्वामासे अरुप उन्हिल्ल होगे या गियमं रहिंग छम्मासे अपूरेंति छम्मासे अपूरेंति छम्मासे उनसंपद छम्मासे प्रथम ज्ञान स्वामान रहिंग छम्मासे उन्हिल्ल होगे या गियमं रहिंग छम्मासे उन्हिल विकेति स्वामासे से उन्हिल ज्ञान सामान से उन्हिल ज्ञान सामान से अरुप ज्ञान सामान से उन्हिल ज्ञान सामान से अरुप ज्ञान सामान समान से अरुप ज्ञान सामान समान से अरुप ज्ञान सामान समान सिंस प्रयास प्रयाम सामान से अरुप ज्ञान सामान सिंस प्रयाम अरुप क्राम सिंस प्रयाम सिंस प्रया | <b>छम्मासियपार</b> गए | ४२६          |            |                       |             |    |
| खम्मासे प्रपूरेला इर०७ हेट्ट खेयसुयपुत्तमसुयं इर्दर खम्मासे प्रायरियो ३१०० १८६८ ख्रमासे प्रायरियो ३१०० १८६८ ख्रमासे प्रायरियो ३१०० १८६८ ख्रमासे प्रायरियो ३१०० १८६८ ख्रमासे उवसंपद प्रथ्य ज्ञ प्रतिय पयिवहारो ३१५७ ख्रमासे प्रायरियो १०६६ ६०७७ ज्ञ प्रतिय पयिवहारो १९६३ ख्रमासे प्रायरियो १०६६ ६०७७ ज्ञ प्रतिय पयिवहारो १९६३ ख्रमासे प्रायरियो १८६७ ज्ञ उस्सामो ए कुएएइ १९० ज्ञ उस्सामो ए कुएएइ १९० ज्ञ ताव पत्रंवाणं ४८६६ ख्रमाहे वितिह १५४६ ज्ञ ताव पत्रंवाणं ४८६६ ख्रमाहे वितिह १५४६ ज्ञ प्रायरिएह ध्रमाहे प्रथा प्र | छम्मासे अपूरेंतो      | メメメヨ         |            |                       |             |    |
| छम्मासे प्रायरियो  छम्मासे उवसंपद  ३०६ ६०७७ जद्द अति वाघातो  २४६३  छक्तवाससयाई नवुत्तराई  ४६१७ जद्द उसमारे ए कुएएइ  छहि शिएप्पज्नित सो क  ४८३६  छहि शिएप्पज्नित सो क  ४६३६  छारो सम्मागंगं  १२६  छारो सम्मागंगं  १२६  छारो सम्मागंगं  १२६  छारो सम्मागंगं  १३६७  छारो सम्माने  १६३७  १६३६  छारो सहिसे चारी  १६३६  १६३६  छारो सहिसे चारी  १६३६  छारो सहिसे चारी  १६३६  १६३६  छारो सहिसे चारी  १६३६  छारो सहिसे प्रमास से स्थे।  १६३६  छारो सहिसे प्रचेव                                                                                                                       |                       | ६२०७         |            |                       |             |    |
| छ्रमास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 3,800        | \$662      | 913131131             |             |    |
| छल्लहुगा य िएयस्ते ३०६ ६०७७ जह स्रंतो वाघातो २४६३ छल्लहुगे ठाति थेरी ५३३५ २४१० जह जस्तमे ग्रहणं १६३ छ्वलाससयाई नवुत्तराई ५६१७ जह जस्तमे ए कुएण्ड २१० छहि िएएपज्जित सो क ४८३७ ६७७ जह ताव पलंबाणं ४६१६ छहि विवेसेहि गतेहिं ६५४६ जह ताव सावताकुल ३६१२ छंदिए कहि विवेसेहि गतेहिं ६५४६ जह ताव सावताकुल ३६१२ छंदिय गहिय गुरूएां ३५८२ ५१५८ जह पुरा प्रायरिएहिं ४५५३ छंदिय गहिय गुरूएां ३५८२ ५१५८ जह पुरा पुरिमं संघं २६७० ५ छंदिय सईगयाएा व ३४०४ २८५६ जह भएति लोड्यं त् १०३८ छंदिय गम्मागंमं १२६ जह वि य ता पज्जता ४४४७ छादती प्रमागंमं १२६ जह वि य ता पज्जता ४४४७ छायस्त पिवासस्य व ५७१ जह बन्गे महिसे २०२ छायस्त पिवासस्य व ५७१ जह बन्गे महिसे २०२ छारो तु अपुंजकडो १५३६ जह बेमहिसे चारी १६३७ १ छिण्णमछिण्णो द्विवेहे ४५०६ जह डेमहिसे चारी १६३० १ छण्णमछिण्णो व वर्णे ३७२२ जएणुरतो फासुएणं ५६३२ १ छण्णो पिकम्मितं लखु ४०२६ जएणुरतो फासुएणं ५६३२ छण्णो विद्वमिदिद्रो ४५१० जएण सावगारा खिसए। ४४७१ छण्णो विद्वमिदिद्रो ४५१० जएण सावगारा खिसए। ४४७१ छहली तु प्रागाच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णोव छिदियव्वं ७६६ छहली तु प्रागाच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णोव छिदियव्वं ७६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छम्मासे उवसंपद        | ४४४२         |            |                       | a           |    |
| खल्लहुगा य िएयत्ते ३०६ ६०७७ जह अंतो बाघातो २४६३ छल्लहुगे ठाति थेरी १३३५ २४१० जह उस्तागे ए कुएाइ २१० छहि िएएपण्जित सो क ४८३७ ६७७ जह ताव पलंबाणं ४६१६ छहि विवेसेहि गतेहिं ६५४६ जह ताव सावताकुल ३६१२ छंदि विवेसेहि गतेहिं ६५४६ जह ताव सावताकुल ३६१२ छंदि विवेसेहि गतेहिं ६५४६ जह ताव सावताकुल ३६१२ छंदि विवेसेहि गतेहिं १३५८ जह देंतऽजाहया जा १६७२ छंदें विघी विकल्पं १२५ जह पुरा आयरिएहिं ४५५३ छंदिय गहिय गुरूरां ३५८२ ५१५८ जह पुरा पुरिमं संघं २६७० छंदिय सहंगयाएा व ३४०४ २८५६ जह पराति लोहयं त् १०३८ छंदिय सहंगयाएा व १४०४ ४०८८ जह सव्वेसो अभावो ३६७ छादेती अरापुकुइए १४०४ ४०८८ जह सव्वेसो अभावो ३६७ छायस्स पिवासस्स व १७१ जह बेगो महिसे २०२ २ छारो तु अपुंजकडो १५३६ जह सेहिसे चारी १६३७ १ छिण्णामछिण्णो द्विवेह ४५०६ जह हो जं वा तं वा १६३८ १ छण्णामछिण्णो व वर्णे ३७२२ जएणुरतो फासुएएं ५६३२ १ छण्णो पिकम्मितं खलु ४०२६ जएणुरतो फासुएएं ५६३२ छण्णो विद्वमिद्वेते ४५१० जएणावा परमामे ४१७६ ५ छण्णो विद्वमिद्वेते ३६१२ ५१७६ जण्णो छंदियव्वं ७६६ छंदतमिं छंदता ३५१३ जल्ला छंदत्वव्वं ७६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | छल्लहुगादी चरिमं      | २२०४         |            | जइ ग्रत्यि पयविहारो   | ३१५७        |    |
| खल्लहुगे ठाति थेरी ५३३५ २४१० णइउमलाभे गृहणं १६३ छक्वाससयाइं नवुत्तराइं ५६१७ णइ उस्सग्गे ए कुएाइ २१० छहि एिप्पज्जित सो क ४८३७ ६७७ णइ ताव पलंबाणं ४६१६ छहि विवेसिह गतीहिं ६४४६ णइ ताव सावताकुल ३६१२ छंदिएएस्तं सद्दं ४३५८ णइ तेता व सावताकुल १६७२ छंदे विघी विकप्पं १२५ णइ पुरा प्रायित्एहिं ४५५३ छंदिय गहिय गुरूर्णं ३५८२ ५१५८ णइ पुरा प्रायित्एहिं ४५५३ छंदिय महंग्याएा व ३४०४ २८५६ णइ भएाति लोइयं त् १०३८ छंदित अर्गुकुइए १४०४ ४०८८ णइ सब्बसो अभावो ३६७ छायस्स पिवासस्स व १७१ णइ लेक महिसे चारी १६३७ १ छारा तु अपु जकडो १५३६ णइ महिसे चारी १६३७ १ छिण्एामछिण्पो व वस्पे २७२२ ण्यापुरतो फासुएएां ५६३२ १ छिण्पामछिण्पो व वस्पे २७२६ णएपुरतो फासुएएां ५६३२ १ छिण्पो दिहुमिदहो ४५१० जर्ण सावगारा खिसएा ४४७१ छिण्पो विदुमिदहो ४५१० जर्ण सावगारा खिसएा ४४७१ छिल्पो क्रांति व्रमिन्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्पोव छिदियन्वं ७६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 30€          | ६०७७       | जइ ग्रंतो वाघातो      | <i>२४६३</i> |    |
| खन्नाससयाई नवुत्तराई ५६१७ णइ उस्सगो ए कुएएइ २१० छिह िएएपण्जित सो क ४८३७ ६७७ णइ ताव पलंबाणं ४६१६ छिह िवनेसेहि गतेहिं ६५४६ णइ ताव सावताकुल ३६१२ छेदि विनेसेहि गतेहिं ६५४६ णइ ताव सावताकुल ३६१२ छेद विनेसेहिं गतेहिं ६५४६ णइ ताव सावताकुल १६७२ छेद विनेसेहिं गतेहिं ५५४६ णइ प्राण्या प्रार्थित १६७० ५ छेद विनेसेहिं गतेहिं ५५४६ णइ प्राण्या प्रार्थित लोइयं त १०३८ छोद सहंगयासा व ३४०४ २८५६ णइ मिर्सा तेसा १४४७ छोद समागंमं १२६ णइ विन्य ता पण्जता ४४४७ छोद समागंमं १२६ णइ सन्वसी अभावो ३६७ छायस्स पिवासस्स व ५७१ णह लग्मे महिसे २०२ २ छारा तु अपुंजकडो १५३६ ॥ ३४७१ छिण्णामिछण्णा काले २०३४ १६८३ णह महिसे चारी १६३० १ छण्णामिछण्णो द्विते ४५०६ णह लो तां ता १६३८ १ छण्णामिछण्णो व व स्रो ३७२२ जरापुरतो फासुएएं ५६३२ छण्णा परिकम्मितं खलु ४०२६ जरापुरतो फासुएएं ५६३२ छण्णा परिकम्मितं खलु ४५१६ ३०५२ जरालावो परमामे ४१७६ ५ छण्णा विद्वमिद्दो ४५१० जरा सावगारा खिसगा ४४७१ छहली तु अगिम्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णोव छिदियन्वं ७६६ छिदंतमिछिदंता ३५१३ जित अकसिस्थस्स गहरां ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | ४३३४         | २४१०       | जइउमलाभे गहणं         | १६३         |    |
| छहि िएएपज्जित सो क ४८३७ ६७७ जइ ताव पलंबाणं ४६१६ छहि विवेसीहि गतेहिं ६५४६ जइ ताव सावताकुल ३६१२ छंदिएएसं सदं ४३५८ जइ देंतऽजाइया जा १६७२ छंदं विघी विकल्पं १२५ जइ पुरा म्रायरिएहिं ४५५३ छंदिय गहिय गुरूर्ण ३५८२ ५१५८ जइ पुरा प्रायरिएहिं ४५५३ छंदिय सइंगयारा व ३४०४ २८५६ जइ भराति जोइयं तृ १०३८ छंदो गम्मागंमं १२६ जइ संवाति जोइयं तृ १०३८ छंदो गम्मागंमं १२६ जइ संवाति जोइयं तृ १०३८ छंदोती म्रमागंमं १२६ जइ संवाति जोइयं तृ १०३८ छंदोती म्रमागंमं १२६ जइ संवाति जोइयं तृ १०३८ छंदो गम्मागंमं १२६ जह संवाती म्रमावो ३६७ छंदोती म्रमागंमं १२६ जह संवाती म्रमावो ३६७ छंदोती म्रमागंमं १२६ जह संवाती म्रमावो ३६७ छंदोती म्रमागंमं १८०० जह संवाती म्रमावो ३६७ छंदोती म्रमागंमं १८०१ जह संवाती म्रमावो ३६७ छंदोती म्रमागंमं १८०२ उह संवाती १६३७ १६३० छंदोती न्रमाम् छंपो १८३६ जह महिसे चारी १६३० १६३२ १८७० जरापुरतो फासुएएं ५६३२ छंपामिछण्पो व व वर्षो १८२६ जरापुरतो फासुएएं ५६३२ छंपागेरा म्रछिण्पोए व ५६४६ ३०५२ जरापालावो परमामे ४१७६ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                     | ४६१७         |            | जइ उस्सग्गे ग् कुगुइ  | २१०         |    |
| खिह दिवेसेहि गतेहिं ६५४६ णइ ताव सावताकुल ३६१२ खंदिएएसं सद्दं ४३५६ णइ युग्ग झायरिएहिं ४५५३ खंदिय गहिय गुरूणं ३५६२ ५१५६ णइ पुग्ग पुरिमं संघं २६७० धंदिय सहंग्याग् व ३४०४ २८५६ णइ मणित लोइयं त १०३६ खंदिय सहंग्याग् व ३४०४ ४८६६ णइ मणित लोइयं त १०३६ खंदिय सहंग्याग् व १४६४ ४०६६ णइ संग्यात अ४४७ खंदिय ता पण्जत्ता ४४४७ खंदिय ता पण्जत्ता ४४४७ खंदिय ता पण्जत्ता ४४४७ खंदित झग्नुकुइए १४०४ ४०६६ णइ संव्यसो झभावो ३६७ खायस्स पिवासस्स व ५७१ णहु खग्गे महिसे २०२ २ खारो तु अर्पु जकडो १५३६ ॥ ३४७१ खण्गामखिण्णा काले २०३४ १६६३ णड्डे महिसे चारी १६३७ १ खण्गामखिण्णा द्विति ४५०६ जड्डे महिसे चारी १६३८ १ खण्गामखिण्णो व वर्णो ३७२२ जग्गुरतो फासुएणं ५६३२ १ खण्णोप प्रिकिम्मतं खलु ४०२६ जग्गुरतो फासुएणं ५६३२ इंडिण्णोग श्रिखण्णोण व ५६४६ ३०५२ जग्गुलावो परम्गामे ४१७६ ५ खण्णो दिदुमदिद्वो ४५१० जग्गु सावगाग्ग खिसग्ग ४४७१ खहुली तु ग्रिगाच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णोव छिदियन्वं ७६६ छंदत्मिह्यंता ३५१३ जित ग्रक्तिस्स गह्गुणं ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | ४८३७         | <i>७७३</i> | जइ ताव पलंबाणं        | 8686        |    |
| खंदं विधी विकत्यं १२५ जह पुरा प्रायिरिएहिं ४५५३ छंदिय गहिय गुरूर्णं ३५६२ ५१५६ जह पुरा पुरिमं संघं २६७० ९ छंदिय सहंगयारा व ३४०४ २८५६ जह भराति लोइयं तु १०३८ छंदो गम्मागंमं १२६ जह वि य ता पज्जत्ता ४४४७ छादेती अरगुकुइए १४०४ ४०८८ जह सक्वसी अभावो ३६७ छायस्स पिवासस्स व ५७१ जह लगे महिसे २०२ २ छारो तु अपु जकडो १५३६ ,, ३४७१ छिण्णमछिण्णा काले २०३४ १६८३ जह महिसे चारी १६३७ १ छिण्णमछिण्णो दुविहे ४५०६ जह महिसे चारी १६३८ १ छिण्णमछिण्णे व घर्णे ३७२२ जर्गपुरतो फासुएर्णं ५६३२ १ छिण्णे परिकम्मितं खलु ४०२६ जर्ग रहिते बुज्जारो ५२६ २ छिण्णो प्रक्षिण्णेरा व ५६४६ ३०५२ जर्गलावो परग्गामे ४१७६ ५ छिण्णो दिदुमिदहो ४५१० जर्ग सावगार्ग छिसर्ग ४४७१ छिहली तु अग्निच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्योव छिदियत्वं ७६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | इ४४६         |            | जइ ताव सावताकुल       | ३६१२        |    |
| छंदं विधी विकल्पं १२५ णइ पुरा प्रायरिएहिं ४५५३ छंदिय गहिय गुरूर्णं ३५६२ ५१५६ णइ पुरा पुरिमं संघं २६७० छंदिय सइंगयाग् व ३४०४ २८५६ णइ भगित लोइयं तू १०३८ छंदो गम्मागंमं १२६ णइ वि य ता पज्जत्ता ४४४७ छायस्त पिवासस्स व ५७१ णहुं लग्गे महिसे २०२ २ छारो तु अपुं जकडो १५३६ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | छंदिण्हितं सद्दं      | ४३५८         |            | जइ देंतऽजाइया जा      | १९७२        |    |
| छंदिय गहिय गुरूरां ३४८२ ५१४८ जइ पुरा पुरिमं संघं २६७० १ छंदिय सहंगयारा व ३४०४ २८४६ जइ भएति लोहयं तू १०३८ छंदो गम्मागंमं १२६ जइ वि य ता पज्जता ४४४७ छादेती अरापुकुइए १४०४ ४०८८ जह सक्वसो अभावो ३६७ छायस्स पिवासस्स व ५७१ जह लग्गे मिहसे २०२ २ छारो तु अपुंजकडो १४३६ ॥ ३४७१ छारामछिण्या काले २०३४ १६८३ जह मिहसे चारी १६३७ १ छिण्यामछिण्यो दुविहे ४५०६ जह जं वा तं वा १६३८ १ छिण्यामछिण्यो व घर्यो ३७२२ जरापुरतो फासुएयां ४६३२ छिण्यामछिण्यो व घर्यो ४०२६ जर्यापुरतो फासुएयां ४६३२ छिण्योरा अछिण्योरा व ५६४६ ३०५२ जर्यालावो परग्यामे ४१७६ १ छिण्योरा अछिण्योरा व ६६४६ ३०५२ जर्यालावो परग्यामे ४१७६ प्र छिण्यो दिहुमदिहो ४५१० जर्या सावगारा छिसस्य ४४७१ छाह्यो तु अग्यिच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्योव छिदियन्वं ७६६ छाह्येतमछिदंता ३५१३ जित अकसिरास्स गहरां ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · ·                   |              |            | जइ पुरा म्रायरिएहि    | ४४४३        |    |
| छंदिय सइंगयाग् व ३४०४ २८५६ जइ भग्गति लोइयं तू १०३८ छंदो गम्मागंमं १२६ जइ वि य ता पज्जत्ता ४४४७ छादेती अग्रुजुइए १४०४ ४०८८ जइ सब्बसो अभावो ३६७ छायस्स पिवासस्स व १७१ जहुं खग्गे मिहसे २०२ २ छायस्स पिवासस्स व १७१ जहुं खग्गे मिहसे १०२ १ छाग्गमछिण्गा काले १५३६ ॥ ३४७१ छिण्गमछिण्गा काले २०३४ १६८३ जहुंडे मिहसे चारी १६३७ १ छिण्गमछिण्गो द्विवहे ४५०६ जहुंडो जं वा तं वा १६३८ १ छिण्गमछिण्गो व घणे ३७२२ जग्गपुरतो फासुएगां १६३२ १ छाणां परिकम्मितं खचु ४०२६ जग्ग रहिते बुज्जाणे १२६ २ छाणां परिकम्मितं खचु ४०२६ जग्ग रहिते बुज्जाणे १२६ २ छाणां विद्वमिदहो ४५१० जगालावो परग्गामे ४१७६ १ छाणां विद्वमिदहो ४५१० जगालावो परग्गामे ४४७१ छाहली तु अग्गिच्छंतो ३६१२ ११७६ जण्गोव छिदयव्वं ७६६ छादंतमछिदंता ३५१३ जित अकसिगस्स गहगां ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | •            | . 4845     | जइ पुरा पुरिमं संघं   | २६७०        | \$ |
| छंदो गम्मागंमं १२६ णइ वि य ता पण्जत्ता ४४४७  छादेती अरापुकुइए १४०४ ४०८८ णइ सव्वसो अभावो ३६७  छायस्स पिवासस्स व ५७१ णडु लग्गे महिसे २०२ २  छारो तु अपु जकडो १५३६ ,, ३४७१  छिण्णमछिण्णा काले २०३४ १६८३ णड्डे महिसे चारी १६३७ १  छिण्णमछिण्णो दुविहे ४५०६ जड्डे महिसे चारी १६३८ १  छिण्णमछिण्णे व घणे ३७२२ जग्णुरतो फासुएणं ५६३२ १  छिण्णे परिकम्मितं खलु ४०२६ जग्ण रहिते बुज्जाणे ५२६ २  छिण्णो प्रिकण्णेण व ५६४६ ३०५२ जग्णलावो परग्गामे ४१७६ ५  छिण्णो विट्टमिदिट्टो ४५१० जग्ण सावगाग्ण खिसग्ण ४४७१  छिहली तु प्रिगाच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णेव छिदियद्वं ७६६  छिदंतमिंछदंता ३५१३ जित अकसिगस्स गह्णं ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | ३४०४         |            | जइ भगति लोइयं तू      | १०३८        |    |
| छायस्स पिवासस्स व १७१ जहुं खग्गे महिसे २०२ २ छारो तु अपुंजकडो ११३६ ,, ३४७१ ,, ३४७१ छण्णमछिण्णा काले २०३४ १६८३ जहुंडे महिसे चारी १६३७ १ छण्णमछिण्णो दुविहे ४५०६ जहुंडो जं वा तं वा १६३८ १ छण्णमछिण्णो व घणो ३७२२ जण्णपुरतो फासुएणं १६३२ छण्णं परिकम्मितं खखु ४०२६ जण्ण रहिते बुज्जाणो १२६ २ छण्णोण प्राह्मिण्णोण व १६४६ ३०५२ जण्णावो परग्गामे ४१७६ १ छण्णो दिहुमदिहो ४५१० जण्ण सावगाण खिसण ४४७१ छहली तु अग्णिच्छंतो ३६१२ ११७६ जण्णोव छिदियट्वं ७६६ छिदंतमछिदंता ३५१३ जित अकसिणस्स गहणं ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | १२६          |            | जइ वि य ता पज्जत्ता   | 8886        |    |
| छायस्स पिवासस्स व ५७१ जहुं खग्गे महिसे २०२ २ छारो तु अपु जकहो १५३६ ,, ३४७१ छाण्मछिण्णा काले २०३४ १६८३ जहुं महिसे चारी १६३७ १ छिण्णमछिण्णा काले २०३४ १६८३ जहुं महिसे चारी १६३७ १ छिण्णमछिण्णो दुविहे ४५०६ जहुं जं वा तं वा १६३८ १ छण्णमछिण्णो व घणे ३७२२ जण्णपुरतो फासुएणां ५६३२ छण्ण परिकम्मितं खलु ४०२६ जण्ण रहिते बुज्जाणो ५२६ २ छण्णोण प्रछिण्णोण व ५६४६ ३०५२ जण्णलावो परग्गामे ४१७६ ५ छण्णो दिहुमदिहो ४५१० जण्णा सावगाण खिसणा ४४७१ छहली तु अग्णच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णोव छिदियन्वं ७६६ छिदंतमछिदंता ३५१३ जित अकसिणस्स गहणां ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | छादेती भ्रगुकुइए      | १४०४         | 8055       | जइ सन्वसो श्रभावो     | ३६७         |    |
| छारो तु अपुंजकडो १५३६ ,,, ३४७१ छिण्णमिछिण्णा काले २०३४ १६८३ जड्डे मिहसे चारी १६३७ १ छिण्णमिछिण्णो दुविहे ४५०६ जड्डो जं वा तं वा १६३८ १ छिण्णमिछिण्णो व वर्णो ३७२२ जग्णपुरतो फासुए्णं ५६३२ वर्ण रिकम्मितं खलु ४०२६ जग्ण रिहते बुज्जाणो ५२६ २ छिण्णो परिकम्मितं खलु ४०२६ जग्ण रिहते बुज्जाणो ५२६ २ छिण्णो प्रिकम्मितं खलु ४५४६ ३०५२ जग्णलावो परग्गामे ४१७६ ५ छिछ्णो दिहुमिदहो ४५१० जग्ण सावगागा खिसगा ४४७१ छिहली तु अग्णिच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णोव छिदियव्वं ७६६ छिदंतमिछ्दंता ३५१३ जित अकसिग्रस्स गह्णां ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | ५७१          | •          | जड्डे खग्गे महिसे     | २०२         | ą  |
| छिण्णमछिण्णे दुविहे ४५०६ जड्डो जं वा तं वा १६३८ १<br>छिण्णमछिण्णे व घणे ३७२२ जग्णपुरतो फासुए्णं ५६३२<br>छिण्णं परिकम्मितं खलु ४०२६ जग्ण रहिते बुज्जाणो ५२६ २<br>छिण्णेण प्रछिण्णेण व ५६४६ ३०५२ जग्णलावो परग्गामे ४१७६ ५<br>छिण्णो दिहुमदिहो ४५१० जग्ण सावगाग्ण खिसग्ण ४४७१<br>छिह्ली तु ग्रग्णिच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णेव छिदियव्वं ७६६<br>छिदंतमछिदंता ३५१३ जित ग्रकसिगस्स गह्णां ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | छारो तु ग्रपुंजकडो    | १५३६         |            | 11                    | ३४७१        |    |
| छिण्णमछिण्णे दुविहे ४५०६ जड्डो जं वा तं वा १६३८ १ छिण्णमछिण्णे व घर्णे ३७२२ जर्णपुरतो फासुए्णं ५६३२ छिण्णं परिकम्मितं खलु ४०२६ जर्ण रहिते बुज्जाणे ५२६ २ छिण्णे प्रिकम्मितं खलु ४०२६ जर्णलावो परग्गामे ४१७६ ५ छिण्णो दिहुमदिहो ४५१० जर्णा सावगारण खिस्रण् ४४७१ छिह्ली तु ग्रग्णिच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णेव छिदियव्वं ७६६ छिदंतमछिदंता ३५१३ जित ग्रकसिरणस्स गहर्णं ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | छिण्णमछिण्णा काले     | २०३४         | १६८३       | जड्डे महिसे चारी      | १६३७        | શ  |
| खिण्णमिछिण्णे व घर्णे ३७२२ जरापुरतो फासुएरां ५६३२<br>छिण्णं परिकम्मितं खलु ४०२६ जरा रहिते बुज्जार्णे ५२६ २<br>छिण्णेरा प्रिक्तिमातं खलु ४०२६ जरालावो परग्गामे ४१७६ ५<br>छिण्णो दिहुमिदहो ४५१० जरा सावगारा खिसगा ४४७१<br>छिहली तु प्रिगाच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णेव छिदियव्वं ७६६<br>छिदंतमिछिदंता ३५१३ जित प्रकसिरास्स गहरां ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | छिण्णमछिण्गो दुविहे   | 30,48        |            |                       |             |    |
| छिणां परिकम्मितं खलु ४०२६ जए रहिते बुज्जारो ५२६ २<br>छिण्योग् ग्रिक्ण्योग् व ५६४६ ३०५२ जएालावो परग्गामे ४१७६ ५<br>छिण्यो दिहुमदिहो ४५१० जएा सावगाग् स्तिग् ४४७१<br>छिहली तु ग्रिग्मिच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्योव छिदियव्वं ७६६<br>छिदंतमछिदंता ३५१३ जित ग्रकसिरास्स गह्यां ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | छिण्णमछिण्णे व घरो    | ३७२२         |            |                       |             | •  |
| छिण्णेग श्रिष्णिण व ५६४६ ३०५२ जगालावो परग्गामे ४१७६ ५<br>छिण्णो दिहुमदिहो ४५१० जगा सावगागा खिसगा ४४७१<br>छिहली तु श्रिगिच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णेव छिदियव्वं ७६६<br>छिदंतमिंछदंता ३५१३ जित श्रकिसगस्स गह्णं ६४३ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | छिण्णं परिकम्मितं खलु | 3508         |            |                       |             | २  |
| छिण्णो दिहुमदिहो ४५१० जंगा सावगागा खिसगा ४४७१<br>छिहली तु ग्रगिगच्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्णोव छिदियन्वं ७६६<br>छिदंतमछिदंता ३५१३ जति ग्रकसिगास्स गह्गां ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | छिण्णेगा अछिण्णेगा व  | ४६४६         | ३०५२       | जरालावो परग्गामे      |             |    |
| छिहली तु ग्रगिग्च्छंतो ३६१२ ५१७६ जण्योव छिदियन्वं ७६६<br>छिदंतमिंछदंता ३५१३ जित ग्रकसिरणस्स गहर्गं ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | छिण्एो दिहुमदिहो      | ४५१०         |            | जंग सावगाग खिसगा      |             |    |
| छिदंतमिंछदंता ३५१३ जित ग्रकसिरणस्स गहर् <b>ण</b> ६४३ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | छिहली तु ग्रगिःच्छंतो | ३६१२         | ४१७६       | _                     |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | \$ 1         |            |                       |             | 3: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | छुन्भए। सिचए। बोलए।   | ४२१७         |            | जित ग्रगिएए। तु दट्टा | १७११.       | ₹( |

| दित ग्रन्छती तुनिगिग्रो                        | १८३१                  |                | जित रण्लो मञ्जाए            | ४०३४                  | ÉŚX          |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| वति उस्तरे ग् हुग्ति                           | ४३५२                  |                | जनि रिक्को तो दबमतगिम्म     | 8858                  | ४३१०         |
| इति एकक्रमागृदिमित्ता                          | 18.88                 |                | जित वा गि्रतीचारा           | ५४२६                  |              |
| जित एने एव दोसा                                | <i>સ્ત્રે કે સ</i>    |                | लित वा वण्मति मातं          | इइट्ह                 |              |
| जित एयविष्यहुग्गा                              | 1328                  | ४२८०           | द्यति वि ग् होज्ज ग्रवाग्रो | ६६८८                  |              |
| जित एवं संसट्ट                                 | X3=E                  | 1/502          | जित वि शिवंबी मुत्ते        | ४=६१                  | १००१         |
| वित कालगना गणिएशी                              | 30€                   | ३७३१           | जित वि व नुस्तर्जमवागा      | દદ્દશ                 | -            |
| वित कुमलकाणयानी                                | 8232                  | 2013           | वति वि य पिवीलगादी          | इ४१२                  | रंद्र        |
| इति गहुगा नित मासा                             | १्द७                  |                | जति वि य फानुगदव्वं         | · = 888               | र्द्द        |
| इति छिड्डा ति मासा                             | ગુફદ                  |                | जित वि य विमोविकोडी         | 585                   |              |
| जित जनांति नुविहिता                            | 33.85                 | 37,45          | वति वि य समणुष्णाता         | 860                   |              |
| इति इं पुरतो कीरति                             | X050                  | 3 = 3 =        | वति सब्बे गीनस्या           | <b>३</b> ४६३          | २६३७         |
| जीव जीविहिति जीव वा                            | ४४६६                  |                | जित मध्ये व य इत्यो         | 1,200                 | -            |
| इति गाम पुत्र मुद्धे                           | ४६७२                  |                | नित संसिदं ए। कप्पति        | <b>३</b> ६७६          |              |
| दति गिक्टिवती दिवसे                            | 2503                  |                | दित सि कञ्जसमती             | १३६७                  | ४६३१         |
| जित रोतु एनुमारा।                              | 1.52.8                | ४३८६           | नतिहि-गुगा ग्रारोत्रगा      | €.8≅3                 |              |
| जित ताव पिहृगमादी                              | <b>RESS</b>           | Soci           | त्रत्वियमित्ता वारा         | ६२२                   | ==44         |
| जति तात्र मम्मपरिष्ठद्वियस्य                   | A524                  |                | वतियमेता वारा               | ¥005                  | ३५३१         |
| जित तात्र लोतियगुल्स                           | ४१८६                  | XSOX           |                             |                       | ,            |
| वित वा मण्यकीम्                                | ₹8€5                  | 58.85          | 27<br>                      | <i>KXK</i> 3.         |              |
| जित तूग् मानिगृहि                              | 3638                  |                | जित्रयमेत्ते दिवसे          | १६०२                  |              |
| चित ते चण्णे मूलं                              | 23.3                  |                | <b>चतुर्गतरादीपं</b>        | २५६३                  |              |
| जित नेमि जीवागुं                               | 7003                  | 3550           | जत्तो चुतो विहारी           | 322%                  |              |
| जित दिट्टांता सिद्धी<br>जीन बीच बेन सम्बर्ध    | スロスロ                  | 300%           | वत्तो हुन्सीला खलु          | 5,850                 | २०६५         |
| जीत दोण्ह चेत्र गहुगां                         | <i>SA.SA</i>          |                | जत्य ग्रवित्ता पुढवी        | <b>४५४०</b>           | तंहत्र०      |
| जनि पत्ता नु निसीवे<br>जनि परो पहिमेबिन्जा     | 5,430                 | 11 to 3 to     | नत्य ट रा होज्द संका        | <b>૪૬</b> ૬૪          | •            |
|                                                | হওন-<br>ইও <b>দ</b> ই | ४७३८           | जत्य न दुस्वहीग्रा          | <i>६</i> ४ <i>द</i> ६ |              |
| त्रति पुग् गच्छंनार्य<br>जति पुग् तेग् ग् दिहा | ६१२८<br>३१९८          | ४७३०           | जत्य उ देसग्गहर्ण           | <b>४</b> ३६६          | इइर्द्र      |
| जित पुग् पत्र्वावेति                           | <b>४६</b> ५६          | १०६३           | नका व वा कि क्यांनि         | २७६                   |              |
| द्यति पृश् पृथ्वं मुद्रं                       | 264E                  |                | जत्य तु देसग्गहर्ण          | ४२४३                  | इइर्प        |
| द्या पुण सब्बो वि दितो                         | ४१३३                  | 57-3           | वत्य पवातो दीमृति           | इंद०र                 |              |
| वित पीरिविद्ता तं                              | 8330                  | 5,523<br>5,523 | जत्य पुरा ग्रहाकडए          | ४६६१                  |              |
| ননি দুননি নাঁই বু'ৰ্ভ                          | 5302                  | ४२७२           | चत्य पुग् होति छिन्नं       | इ७२५                  |              |
| इति सागगवा मना                                 | 2258                  | સ્પૃક્ષ        | जस्य वि य गंतुकामा          | ३३८७                  | <b>२७</b> ८८ |
| इतिनि (मि) भने ग्रास्त्रगा                     | eyey.                 |                | जत्य विसेसं जाणंति          | इप्रदेख               | २६६०         |
| चति मोयगुमावहर्जा                              | ४,=६७                 | ४०७३           | जत्याइणां सब्बं             | €0?                   |              |
| इति मं दागृह मार्मि                            | 4.34.4                | ३२्द६          | ददि एगम्स च दोसा            | ४०=इ                  | 5=80         |
| इति मूलगपर्लंबा                                | 1306                  | = 4.5          | जदि एतविष्टृत्या            | ४१५=                  |              |
| वति रज्ञानी मट्टी                              | ४०३६                  | 654            |                             | ११३०                  |              |
|                                                |                       |                |                             |                       |              |

| जाब सक्ल जोहांसज प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्राम श्रमीकोसी जय ग्रातरो से दीसइ १४४२ जह साम श्रमीकोसी जम्हा जु हत्यमत्तेहि ४१०६ १८६४ जह पारश्रो तह गणी जम्हा परेति सेज्जं ११४२ ३५२४ जह पारश्रो तह गणी जम्हा परेति सेज्जं ११४२ ३५२४ जह माणतो तह जिट्टतो अस्त प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न जह माणतो तह जिट्टतो जह माणतो तह जिट्टतो जह माणतो तह जिट्टत जह माणतो तह जिट्टतो जह माणतो वह साणता चल्ल्यस्सा प्रश्न जल्लात्राग्न असंपातिम ५६६१ जह माणते वहसमं ६ जलात्राग्न असंपातिम ५३२८ ५४०० जह मण्णो प्रामासियं ६ जलात्राग्न असंपातिम ५३२८ ५४०० जह मण्णो वहसमं ६ जल्लात्राग्म असंपातिम ५३२८ ५४०० जह मण्णो वहसमं ६ जल्लात्राग्म असंपातिम ५३२८ ५८६ जह साण्यो वहसो ६ ५००० जलसंभमे खलाविमु २४०६ जह सापिकामालंभे प्रश्न जल्ला तु होति कमढं १५२२ जह सापिकामालंभे प्रश्न जल्ला तु होति कमढं १५२२ जह सा वत्तीसघडा ३६ जल्ला तु होति कमढं १५२२ जह सा वत्तीसघडा ३६ जल्ला तु होति कमढं १६२० जह सा वत्तीसघडा ३६ जल सा मुलस्स सामास्स ५६३० ६७० जह सो बंसिपदेसे ३६ जल सा मुलस्स सामास्स ५६३० ६७० जह सो बंसिपदेसे ३६ जल सा मुलस्स सामातो ५६३० ६७० जह सो बंसिपदेसे ३६ जल सा मुलस्स सामातो ५६३० ६७० जह सो बंसिपदेसे ३६ जल सारणिम पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह हास-बेड्ड ग्राकार ५३५ जह कारण्यान पुण्णे ४२४५ ५६५० जह ता सा मुलस्त होसा ५३५ जल कारण्यानम पुण्णे ४२४५ ५६५० जिट्ट जा कि ग्रुमारो ३५५ जह कारण्यान पुरिसे ५२१८ २५०३ जिट्ट ग्रुमा १६०० जह कारण्ये सलीमं ४०१६ ३८४० जह कारण्ये सामावल्लाहि १००० जलाव्य सामावल्लाहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जांद सब्बं डिहिसंडं जय ग्रातरो से दीसङ १४४२ जह साम ग्रासकोसी जय ग्रातरो से दीसङ १४४२ जह साम ग्रासकोसी जम्मण-िणुक्लमणीमु य ५७३५ ३२६६ जह पढमपाडसम्मी जम्हा वु हत्यमत्तिह ४१०६ १=६४ जह पारग्रा तह गणी जम्हा पढमे मूलं ११४२ ३५२४ जह बालो जंपंतो जम्हा पढमे मूलं ११४२ ३५२४ जह बालो जंपंतो जम्हा पढमे मूलं ११४६६ जह भिणातो तह जिट्ठुतो ज्ञा भिणातो तह जिट्ठुतो ज्ञा भिणातो तह जिट्ठुतो जह भिणातो तह जिट्ठुतो जह भिणातो तह जिट्ठुतो ज्ञा भाणापिरहिलेंते ६३४६ जह भाणातो तह जिट्ठुतो जर-साम-कास-डाहे जह भण्णो एगमासियं ६ जलजाग्रो ग्रासपातिम १३२६ १४०२ जह भण्णो एगमासियं ६ जलजाग्रो ग्रासपातिम १३२६ १४०२ जह भण्णो दसमं ६ जलजाग्रो ग्रासपातिम १३२६ १६४७ जह भण्णो वहसो ६१४५ जलसोग्रामद्वभारं १६६१ जह मण्णो जहाती कुमालो ३६ जल्ला तु होति कमढं १४२२ जह सपरिकम्मलंभे १६५० जलमान्यमाण्यं ६६० जलसाम्म म्रासस्त १६२६ जह सपरिकम्मलंभे १६२० जलमान्यमाण्यं ६६० जह सपरामुक्तमाण्यं ६६० जह सपरामुक्तमाण्यं ६६० जह सा बत्तीसघडा ३६ जह सा मुलस्स भग्गस्स १६२२ हि६० जह सो कालासगबेसिङ ३६ जह सा मुलस्स सारातो १६३६ हि७१ जह सो विभिवदेने ३६। जह सारणाम्म पुण्णो ४२४५ १६६५ जह हास-खेडु ग्राकार ११० जह कारणाम्म पुण्णो ४२४५ १६५५ जह हास-खेडु ग्राकार ११० जह कारणाम्म पुण्णो ४२४५ १६५५ जह हास-खेडु ग्राकार ११० जह कारणाम्म पुण्णो ४२४५ १६५५ जह लारणादोसा ११० जह कारणी ग्राहारो ३०६६ ६०११ जिल्लाग्रं विस्ता ११० जह कारणी ग्राहारो ३०६६ ६०११ जिल्लाग्रं विस्ता १०६६ जह तरणे ग्राहारो विस्ता ग्राहारो जह कारणे ग्राहारो ३०६६ ६०१० जिल्लाग्रं विस्ता १०६६ विन्रं प्राहारो विस्ता ग्राहारो जह कारणे ग्राहारो ३०६६ ६०१० जिल्लाग्रं विस्ता १०६६ विन्रं प्राहारो विस्ता ग्राहारो विन्रं विन्रं प्राहारो विस्ता ग्राहारो विन्रं विन्रं प्राहारो विन्रं प्राहारो वित्रं विन्रं प्राहारो विन्रं विन्रं प्राहारो विन्रं विन्रं प्राहारो विन्रं विन्रं विन्रं प्राहारो विन्रं विन्रं प्राहारो विन्रं विन् | १४६०                         |
| जय ग्रातरो से दीसइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६४६                          |
| जम्मण्-िगणक्षमणेसु य ५७३५ ३२६६ जह पढमपाउसम्मी जम्हा तु हत्यमत्तेहि ४१०६ १८६४ जह पारश्रो तह गणी जम्हा घरेति सेज्जं ११४२ ३५२४ जह बालो जंपंतो इजम्हा पढमे मूलं ५१३१ २४८१ ,, जह भणितो तह जिट्ठतो इज्जामण्यित्हें हिन्दु जह भणितो तह जिट्ठतो इज्जामण्यित्हें हिन्दु जह भणितो तह जिट्ठतो इजमण्ये प्रमासियं च्हाने जर-साम-काम-डाहे ३६४७ जह भण्णे एगमासियं ६ जलजाश्रो असंपातिम ५३२८ १८६१ जह मण्णे एगमासियं ६ जलजाश्रो असंपातिम ५३२८ १८५७ जह मण्णे दसमं ६ जलन्यल-पहे य रयणा २६६२ १८५७ जह मण्णे तसमं ६ जलन्यल-पहे य रयणा २६६२ १८५७ जह मण्णे तहुको ६ १८६५ जलम्रण् एलमुण् ३६२६ जह मण्णे वहुको ६ १८६५ जलमुण् एलमुण् ३६२६ जह मण्णे वहुको ६ १८६० जह मण्णे वहुको ६ १८६० जह सण्णे वहुको ६ १८६० जह सण्णे वहुको ३८०० जलसंभे थलादिसु २४०६ जह स्वर्णिकमालो ३८०० जह सा विचीसघडा ३६ जस्य मूलस्य भगस्य ४८२६ वहुक जह सा विचीसघडा ३६ जस्य मूलस्य भगस्य ४८२६ वहुक जह सा विचीसघडा ३६ जस्य मूलस्य भगस्य ४८३० चहुका वि वेज्जो ३८ जस्य मूलस्य भगस्य ४८३० चहुका वि वेज्जो ३८ जह सा विचीसघडा ३६ जह |                              |
| जम्हा तु हत्यमत्तेहिं ४१०६ १८६४ जह पारश्रो तह गर्गी जम्हा घरेति सेज्जं ११४२ ३५२४ जह बालो जंपंतो इत्ते स्वा ११४२ ३५२४ जह बालो जंपंतो इत्ते प्रश्च ११४२ १४६१ जह भिग्नित तह जिट्ठ इत्ते जरजज्जरो उ थेरो ५८६१ जह भग्ने एगमान्नियं ६ जलजाओ असंपातिम ५३२६ १४०२ जह मण्णे एगमान्नियं ६ जलजाओ असंपातिम ५३२६ १४०२ जह मण्णे दसमं ६ जलन्यल-गहे य रयगा २६६२ ५८५७ जह मण्णे दसमं ६ जलन्यल-गहे य रयगा २६६२ ५८५७ जह मण्णे वहुमो ६ जलग्ने गुम्हमारं ४२६५ जह मण्णे वहुमो ६ जलम्मण् क्ताम् यलादिसु २४०६ जह मण्णे वहुमो ३३ जल्ले गुहोति कमढं १४२२ जह मण्णे वहुमो ३३ जल्ले गुहोति कमढं १४२२ जह सरामुवगयाम् ६६ जह सरामुवगयाम् ६६ जह सरामुवगयाम् ६६ जह सरामुवग्याम् ६६ जह सुकुसलो वि वेज्जो ३६ जस्स मुलस्स भग्गस्स ४६२६ ६६ जह सुकुसलो वि वेज्जो ३६ जस्स मुलस्स भग्गस्स ४६२६ ६६ जह सुकुसलो वि वेज्जो ३६ जस्स मुलस्स सारातो ४६३१ ६७१ जह सा वित्रियदेसे ३६॥ जस्स मुलस्स सारातो ४६३१ ६७१ जह सा वित्रियदेसे ३६॥ जह कारण्यम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह सा वित्रियदेसे १६५५ जह कारण्यम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह स्वा व्राव्यत्यासा ५६५ जह कारण्याम्म पुर्वे ५२१६ ६०१ जह लह त्या तिह गुम्मा ४७३ जह कारण्ये सलोमं ४०१६ ३६४१ जिल्ठाम विस्ता १५६७ जह कारण्ये सलोमं ४०१६ ३६४१ जह कारण्ये समीखल्लण्हिं २७६४ जह व्राव्यत्व विरत्ते २०६६ व्यव्यत्व विरत्ते २०६७ जह व्यव्यव्यत्व विरत्ते २०६७ जह व्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 03                        |
| जम्हा वरीत सेज्जं ११४२ ३५२४ जह वालो जंपती जम्हा पढमे मूलं ११३१ २४८१ ,, जह भिणतो तह जिहुतो ३१ ११६६ , जह भिणतो तह जिहुत ३१ ११६६ , जह भिणतो तह जिहुत ३१ जरजजरो उ थेरो ५१६६१ जह भण्णे एगमासियं ६ जलजायो यसंपातिम ५३२८ २४०२ जह मण्णे पत्रमासियं ६ जलजायो यसंपातिम १३२८ २४०२ जह मण्णे वहुसो ६१ जलभ्यः एलमूण् एलमूण् ३६६१ जह मण्णे वहुसो ६१ जलम्यः एलमूण् एलमूण् ३६२६ जह मण्णे वहुसो ६१ जलम्यः एलमूण् एलमूण् ३६२६ जह मण्णे वहुसो ३१ जलसंभे यलादिसु २४०६ जह मण्णे वहुमो ३१ जलसंभे यलादिसु २४०६ जह सपरिकम्मलंभे १६ जलमलं तु होति कमढं १५२२ जह सपरिकम्मलंभे १६ जह सर्यामुव्यायणं ६६ जह सर्यामुव्यायणं ६६ जह सर्यामुव्यायणं ६६ जह स्राचित्रमात्रमार ४८६१ जह सा वत्तीसघडा ३६ जह स्राम्वस्स ४८६० वह सर्यामुव्यायणं ६६ जह स्राम्वस्स १८वनंसो १७४७ ३२७८ जह सा वत्तीसघडा ३६ जह सा मूलस्स सारातो ४८३८ १६६ जह सा वत्तीसघडा ३६ जह सा मूलस्स सारातो ४८३० हिए जह हास-खेडु ग्राकार ११ जह कारण्याम्म पुण्णे ४२४५ १६५५ जह हास-खेडु ग्राकार ११ जह कारण्याम्म पुण्णे ४२४५ १६५५ जह स्राप्तातेसा ११६ जह कारण्याम्म पुरिते १२१८ वह कारण्याम्म पुरिते १२१८ वह कारण्यादासा ११६ जह कारण्यास्म पुरिते १२१८ वह कारण्यादासा ११६ जह कारण्यास्म पुरिते १२१८ वह कारण्यादासा १६६ वह वह वह ग्रण्यात्रस्ता १६६ वह कारण्यास्म क्रांस्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५७ <b>८</b><br>५७८           |
| प्रम्हा पहसे मूलं ११३१ २४८१ , जह भिणतो तह उद्वितो इ<br>" ११७३ , जह भिणतो तह उद्वितो इ<br>जयमाग्गपरिहवेंते  इश्४६  जह भिणय चन्न्यस्सा २<br>जरजज्जरो उ थेरो  श्रद्ध श्र्म् म्यूप्यर्गाणा २<br>जर-सास-कास-डाहे ३६४७  जह मण्णे एगमासियं ६<br>जलजाबो ध्रसंपातिम १३२८ २४०२  जह मण्णे वहुसो ६१<br>जलन्यल-यह य रयग्गा २६६२ १८५७  जह मण्णे वहुसो ६१<br>जलस्मुण् एलसूण् ३६२६  जह मोहप्पगडीग्गं ३३<br>जलसंभे धलादिसु २४०६  जह मोहप्पगडीग्गं ३३<br>जलसंभे धलादिसु २४०६  जह स्परिकम्मलंभे १८५<br>जल्ला तु होति कमढं १६२२  जह स्पर्यक्तायाग्गं ६६<br>जनमञ्भ मुरियवंसो १७४७ ३२७८  जह स्पर्यक्तायाग्गं ६६<br>जस्स मूलस्स सग्गस्स १८२८ १६६ जह स्पर्यक्तायाग्गं ६६<br>जस्स मूलस्स सारातो १८३०  जह सो वत्तीसघडा ३६<br>जस्स मूलस्स सारातो १८३०  जह सो विस्वदेसे ३६<br>जस्स मूलस्स सारातो १८४६  जह हास-खेडु ग्राकार १८१<br>जह कारग्णिम्म पुण्णे ४२४५ १६५५ जह ग्रास-खेडु ग्राकार १८१<br>जह कारग्णिम्म पुण्णे ४२४५ १६५५ जह ग्रप्यत्रोसा १८१०<br>जह कारग्णिम्म पुरिते १२१८  जह लुगा तिह गुक्गा ४७३<br>जह कारग्णे सलोमं ४०१६ ३८०१ जह लुगा तिह गुक्गा ४७३<br>जह कारग्णे सलोमं ४०१६ ३८०१ जिल्वायं समीखल्लप्हिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| " ५१७३ , जह भिरातो तह जिट्ठती श्रु प्रमाणित तह जिट्ठती भर्देव , जह भिरातो तह जिट्ठत श्रु प्रमाणित होते विद्व के जह भिराय चलत्थस्सा जरजज्जरो ज थेरो प्रहृद्द जह भराय चलत्थस्सा जरजज्जरो ज थेरो प्रहृद्द जह भराय चलत्थस्सा जरजज्जरो ज थेरो प्रहृद्द जह भराय एगमासियं द्व जल मण्णे प्रमासियं द्व जल मण्णे प्रमासियं द्व जल मण्णे वसमं द्व जल मण्णे वसमं द्व जल मण्णे वसमं प्रजल मण्णे वसमं प्रजल मण्णे वसमं प्रजल मण्णे वसमं प्रजल मण्णे वसमं प्रहृद्द जह मण्णे वसमं जल महिष्यगढी एगं श्रु प्रहृद्द जह माहण्या वसमे या विस्तु प्रहृद्द जह साहण्या वसमे या विस्तु प्रहृद्द जह साहण्या वसमे प्रहृद्द जह साहण्या प्रहृद्द जह साहण्या वस्तु माले प्रहृद्द जह साहण्या प्रहृद्द जह साहण्या वस्तु माले प्रहृद्द जह साहण्या प्रहृद्द जह साहण्या प्रहृद्द जह साहण्या प्रहृद्द विद्व प्रहृद्दा विद्व प्रहृद्दा प्रहृ | द्ध<br>इहर                   |
| जयमाग्रापरिहवेंते ६३४६ जह भग्रिय चडत्थस्सा २ विज्ञ जरा थे थेरो ५६६१ जह भग्रिय चडत्थस्सा २ विज्ञ जरा थे थेरो ५६६१ जह भग्रिय चडत्थस्सा २ विज्ञ जरा थे थेरो ५६६१ जह भग्रेय प्रामियं ६ जन मण्ये एगमासियं ६ जन मण्ये एगमासियं ६ जन मण्ये एगमासियं ६ जन मण्ये दसमं ६ जन मण्ये दसमं ६ जन मण्ये दसमं ६ जन मण्ये वहसो ५ वहसो जन मण्ये वहसो ६ जन मण्ये वहसो ६ जन मण्ये वहसो ६ जन मण्ये वहसो ५ वहसो जन मण्ये वहसो ६ वहसो जन मण्ये वहसो ५ वहसा विज्ञ जो ३ वहसा विज्ञ जो ३ वहसा मण्ये वहसो ५ वहसा विज्ञ जो ३ वहसा मण्ये वहसो ५ वहसो जन मण्ये ५ वहसो जन मण्ये ५ वहसो जन सो विषये देसे ३ वहसो जन मण्ये ५ वहसो जन सो विषये देसे ३ वहसो जन सो विषये देसे ३ वहसो जन मण्ये ५ वहसो जन सो विषये देसे ३ वहसो जन सो विषये वहसो ३ वहसो वहसो विषये विषये ३ वहसो जन सो विषये वहसो ३ वहसो वहसो विषये वहसो ३ वहसो विषये वहसो विषये वहसो ३ वहसो विषये ३ वहसो विषये वहसो ३ वहसो विषये ३ व | 765<br>785                   |
| जयमाग्गपरिहवेंते ६३४६ जह मिग्य चउत्थस्सा २ जरजजरो उ थेरो ५६६१ जह मम्पे एगमासियं इत्यास-कास-डाहे ३६४७ जह मण्णे एगमासियं ६ जनजाग्रो ग्रमंपातिम ५३२६ १४०० जह मण्णे दसमं ६ जनजाग्रो ग्रमंपातिम ५३२६ १८५७ जह मण्णे वहुसो ६ जन्म-वन्पन्हे य रयगा। २६६२ १८५७ जह मण्णे वहुसो ६ जन्म-वन्पन्हे य रयगा। २६६२ १८५७ जह मण्णे वहुसो ६ जन्म-वन्पन्हे य रयगा। २६६२ १८५७ जह मण्णे वहुसो ६ जन्म-वन्पन्हे य रयगा। २६६२ १८६१ जह मोहप्पगडीयां ३३ जन्म-वन्पन्हे य रयगा। १८६२ १८६६ जह मोहप्पगडीयां ३३ जन्म-वन्पन्हे य रथगा। १८५० जह मोहप्पगडीयां ३३ जन्म-वन्पन्हे य र४०६ जह स्वपरिक-मन्ते भे १८५० जन्म-वन्पन्हे य र४०६ जह स्वपरिक-मन्ते भे १८५० जनम-वन्पने १८५० जह सा वन्तीसवडा ३६ जनम-वन्पने १८५० जह सा वन्तीसवडा ३६ जनम-वन्पने १८५० जह सा वन्तीसवडा ३६ जनम-वन्पने १८५० जह सो वन्तीसवडा ३६ जनम-वन्पने १८५० जह सो वन्तिसवडा ३६ जनम-वन्पने १८५० जह सो वन्तिसवडा ३६ जनम-वन्स मुत्रस्य सारातो १८३० ६७० जह सो वन्तिसवडा ३६ जनम-वन्स सारातो १८३० ६७० जह सो वन्तिसवडा ३६ जनम-वन्स सारातो १८३० ६७० जह सो वन्तिसवडा ३६ जनस्य मुत्रस्य सारातो १८३० वन्दे वहुमो तु कुमारो ३५० जनसेते संभोगा १८४६ जनहे यो प्रस्थानेसा १८३० जनस्य प्रस्थानेसा १८३० जिल्लाम् पुरिसे १८३० जिल्लाम् पुरिसे १८३० जिल्लामा तिह गुरुगा १८३० जनस्य समीखल्लाम्हिं १७६६ ६०१ ज ग्राजजयं वन्ति १८६० जह विव्यापन्हे समीखल्लाम्हिं १७६६ ६०० ज ग्राजजयं समीखल्लाम्हिं २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५१६                          |
| जरजजरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११५<br>१५०                   |
| जर-सास-कास-डाहे ३६४७ जह मण्णे एगमासियं ६ जलजाश्रो श्रमंपातिम ५३२६ २४०२ जह मण्णे दसमं ६ जल-थल-पहे य रयगा। २६६२ ५६५७ जह मण्णे वहुसो ६५ जलसोग्मद्रभारं ४२६५ जह मोहप्यगडीगां ३६ जलसंभमे थलादिसु २४०६ जह सपरिकम्मलंभे ५६ जल्ला सुरुवंती सुकुमालो अध्यान्त सुरुवंती सुकुमालो अध्यान्त सुरुवंती सुकुमालो अध्यान्त सुरुवंती सुकुमालो ३६ जल्ला तु होति कमढं १५२२ जह सा वत्तीसघडा ३६ जह सरणमुवगयागां ६६ जह सुल्क्स सुलस्स भगस्स ४८२६ ६६६ जह सुकुसलो वि बेज्जो ३६ जस्स मुलस्स भगस्स ४८२६ ६६६ जह सुकुसलो वि बेज्जो ३६ जस्स मुलस्स सारातो ४८३१ ६७२ जह सा क्तां कालासगवेसिच ३६ जस्स मुलस्स सारातो ४८३१ ६७२ जह हास-खेडु श्राकार ५१६ जह कारग्राम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह हेमो तु कुमारो ३५५ जह कारग्राम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह ह्रास-खेडु श्राकार ५१६ जह कारग्राम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह त्रुवं एसग्रादोसा ५१६ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१६ २५७३ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१६ २५७३ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१६ २५७३ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१६ २५१ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५०१६ ३८४१ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५०१६ ३८४१ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५०१६ ३८४१ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५०१६ ३८४१ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५०१६ ३८४१ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५०१६ ३८४१ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म पुरिसे ५०१६ ३८४१ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ जह कारग्राम्म ५०६६ ३८४६ जह लहुगा तहि गुकुगा ४७३ वर्ष कारग्राम्म ५०६६ ३८४१ जह कारग्राम्म ५०६६ ३८४१ जह कारग्राम ६०६६ ५०११ जह कारग्राम ५०६६ ३८४१ जह कारग्राम ५०६६ ५०६६ ६०६६ ६०६६ ५०६६ जह कारग्राम ५०६६ ५०६६ ६०६६ ५०६६६ ६०६६ जह कारग्राम ५०६६ ६०६६ ६०६६ ६०६६६ ६०६६ ६०६६ ६०६६ ६०                                                                                                                                                                                                                      | દેવ <b>ુ</b><br>દેહ <b>ર</b> |
| जलजाग्रो ग्रसंपातिम १३२८ २४०२ जह मण्पो दसमं ६ जल-थल-पहे य रयगा। २९६२ १८५७ जह मण्पो वहुसो ६ जल-थल-पहे य रयगा। २९६२ १८५७ जह मण्पो वहुसो ६ जलन्यल-पहे य रयगा। २९६२ १८६५ जह मोहप्पगढीगां ३३ जलमूप एलमूण ३६२६ जह मोहप्पगढीगां ३३ जल्मां ये खादिसु २४०६ जह सपिरकम्मलंभे १८५० जह सपिरकम्मलंभे १८५० जह सप्पामुनगयागां ६६ जह सर्गमुनगयागां ६६ जह सर्गमुनगयागां ६६ जह सर्गमुनगयागां ६६ जह सुकुसलो वि वेच्जो ३८ जस्स मुलस्स भग्गस्स १८२६ ६६६ जह सुकुसलो वि वेच्जो ३८ जस्स मुलस्स भग्गस्स १८३० ६७० जह सो कालासगवेसि ३६ जस्स मुलस्स सारातो १८३१ ६७१ जह सो वंसिपदेशे ३६ जह सार्गम्म पुण्पो १८४६ जह हास-खेडु ग्राकार १८१० जह कारग्रम्म पुण्पो १८४५ १६५१ जह हास-खेडु ग्राकार १८१० जह कारग्रम्म पुण्पो १८४५ १६५१ जह ग्रप्पतरा दोसा १८१६ जह कारग्रम्म पुण्पो १८४५ १६५१ जह लहुगा तहि गुरुगा १८५० जह कारग्रे सलोमं १८१६ ३५६६ ६०११ जह लहुगा तहि गुरुगा १८६० जह कारग्रे सलोमं १८६६ ६०११ जह लहुगा तहि गुरुगा १८६० जह कारग्रे सलोमं १८६६ ६०११ जह लहुगा तहि गुरुगा १८६० जह कारग्रे सलोमं १८६६ ६०११ जह लहुगा तहि गुरुगा १८६० जह कारग्रे सलोमं १८६६ ६०११ जह लहुगा तहि गुरुगा १८६० जह कारग्रे सलोमं १८६६ ६०१० जह लहुगा तहि गुरुगा १८६० जह कारग्रे सलोमं १८६६ ६०१० जह लहुगा तहि गुरुगा १८६० जह कारग्रे सलोमं १८६६ ६०१० जह जारग्रे समीखल्लएहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८६१<br>८६१                   |
| जल-थल-पहे य रयगा। २६६२ ५८५७ जह मण्णे बहुसो ६२ जलदोग्मद्धभारं ४२६५ णह मोहप्पाडीग् ३३ जलमूए एलमूण ३६२६ जह मोहप्पाडीग् ३३ जलसंभमे थलादिमु २४०६ जह सपरिकम्मलंभे ५६ जल्लमलपंकिताग् ५३४ २५६६ जह सपरिकम्मलंभे ५६ जल्लमलपंकिताग् ५३४ २५६६ जह सर्गमुनगयाग् ६६ जल्लमज्भ मुरियनंसो ५७४७ ३२७६ जह सा बत्तीसघडा ३६ जस्स मूलस्स भगस्स ४६२६ ६६६ जह मुकुसलो वि वेज्जो ३६ जस्स मूलस्स भगस्स ४६२६ ६६६ जह मुकुसलो वि वेज्जो ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४६३१ ६७१ जह सो बंसिपदेसे ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४६३१ ६७१ जह हास-खेडु ग्राकार ५११ जह कारग्मिम पुण्यो ४२४५ ५६५५ जह हास-खेडु ग्राकार ५११ जह कारग्मिम पुण्यो ४२४५ ५६५५ जह हास-खेडु ग्राकार ५११ जह कारग्मिम पुण्यो ४२४५ ५६५५ जह हास-खेडु ग्राकार ५११ जह कारग्मिम पुण्यो ४२४६ ५६५१ जह व्यापतरा दोसा ५१६ जह कारग्मिम पुरिसे ५२१६ २५७३ जहियं एसग्रदोसा ५५६ जह कारग्मे ग्राह्मो ३७६६ ६०११ जह लहुगा तहि गुरुगा ४७६ जह कारग्मे सलोमं ४०१६ ३६४१ जं ग्राज्जयं चरित्तं २७६ जह चेव ग्रण्णगहरो ४७४६ ६६० जं ग्राज्जयं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| जलदोगामद्वभारं ४२६५ गह मोहप्पगढीगां ३३ जलमूए एलमूग, ३६२६ गह अह मोहप्पगढीगां ३३ जलसंभमे थलादिसु २४०६ गह अपरिकम्मलंभे ५६ जल्लमलपंकितागा ५३४ २५६६ गह सपरिकम्मलंभे ५६ जल्लो तु होति कमढं १५२२ गह सा वत्तीसघडा ३६ जस्स मूलस्स भगस्स ४६२६ ६६६ गह सुकुसलो वि वेज्जो ३६ ग ४६३० ६७० गह सो कालासगवेसिछ ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४६३१ ६७१ गह सो वंसिपदेमे ३६ ग ४६३२ ६७२ गह हास-खेडु आकार ५११ जस्सेते संभोगा २१४६ गह हमे तु कुमारो ३५१ जह कारग्मिम पुण्णे ४२४५ ५६५५ गह ग्रान्यता १५१० जह कारग्मिम पुण्णे ४२४५ ५६५५ गह ग्रान्यता १५१० जह कारग्मिम पुण्णे ४२४६ १६५१ गह ग्राप्ता १५१० जह कारग्मिम पुरिसे ५२१६ २५७३ गहियं एसग्पदोसा ५५१० जह कारग्मिम पुरिसे ५२१६ ३६४१ गहि लहुगा तहि गुक्गा ४७६ जह कारग्मिम पुरिसे ४०१६ ३६४१ गहि लहुगा तहि गुक्गा ४७६ जह कारग्में सलोमं ४०१६ ३६४१ गहि लहुगा तहि गुक्गा ४७६ जह केवव श्रण्णगहरो ४७४६ ६०० गह ग्रान्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६७                           |
| जलसूण एलसूण ३६२६ जह मोहप्पगढीगां ३३ जलसंभमे थलादिसु २४०६ जह जह अप्रिकम्मलंभे १५६ जल्ला तु होति कमढं १६२२ जह सपरिकम्मलंभे १६६ जल्ला तु होति कमढं १६२२ जह सा वत्तीसघडा ३६ जस्स मूलस्स भगस्स ४६२६ ६६६ जह सुकुसलो वि वेज्जो ३६ जस्स मूलस्स भगस्स ४६३० ६७० जह सो कालासगवेसिउ ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४६३१ ६७१ जह सो वंसिपदेमे ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४६३२ ६७२ जह हास-खेडु ग्राकार ११० जस्सेत संभोगा २१४६ जह हास-खेडु ग्राकार ११० जह कारग्राम्म पुण्यो ४२४५ १६५५ जह ग्रा ग्रु ग्रु ग्रु ग्रु ग्रु ग्रु ग्रु ग्रु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| जलसंभमे थलादिसु जल्लमलपंकितारा जल्लमलपंकितारा जल्लमलपंकितारा जल्ला तु होति कमढं रथ्य १५२२ जह सररामुनगयारा जनमज्भ मुरियवंसो थ७४७ ३२७८ जह सा वत्तीसघडा ३६ जस्स मूलस्स भग्गस्स ४८२६ ६६६ जह सुकुसलो वि वेज्जो ३८ जस्स मूलस्स भग्गस्स ४८३० ६७० जह सो कालासगवेसिउ ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४८३१ ६७१ जह सो वंसिपदेसे ३६ ग उस्सेते संभोगा ११४६ जह हेमो तु कुमारो ३५१ जह काररामिम पुण्यो ४२४५ ५६५५ जहि स्रप्पतरा दोसा ५१६ जह काररामिम पुरिसे ४२१८ २५७३ जहियं एसरादोसा ५१६ जह काररा सलोमं ४०१६ ३८४९ जिह लहुगा तहि गुरुगा ४७६ जह काररा सलोमं ४०१६ ३८४९ जं स्रिज्जियं चिरत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| जल्लमलपंकितासा ५३४ २५६६ जह सपरिकम्मलंभे ५६ जल्लो तु होति कमढं १५२२ जह सरसमुवगयासां ६६ जवमज्भ मुरियवंसो ५७४७ ३२७८ जह सा वत्तीसघडा ३६ जस्स मूलस्स भगस्स ४८२६ ६६६ जह सुकुसलो वि वेज्जो ३८ जस्स मूलस्स भगस्स ४८३० ६७० जह सो कालासगवेसिड ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४८३१ ६७१ जह सो वंसिपदेमे ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४८३१ ६७१ जह हास-खेडु ग्राकार ५१% जह कारसाम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह हास-खेडु ग्राकार ५१% जह कारसाम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह ग्रास्त १५% जह कारसाम्म पुरिसे ५२१८ २५७३ जह ग्रास्त १५% जह कारसाम्म पुरिसे ५२१८ २५७३ जह ब्रास सारातो ५५% जह कारसाम्म पुरिसे ५२१८ २५७३ जह ब्रास सारातो ५५% जह कारसाम पुरिसे ५२१८ २५७३ जह ब्रास सारातो ५५% जह कारसाम ५५% जह कारसाम ५०% ६००० जह कारसाम ५५% जह कारसाम ५०% ६००० जह कारसाम ५०% वि व्हुगा तह गुक्ता ४७% वि व्हुगा तह गुक्ता ४७% वह कारसाम ५०% वह कारसाम ५०० |                              |
| जल्लो तु होति कमढं १५२२ जह सरग्गमुवगयाग् ६६<br>जवमञ्भ मुरियवंसो ५७४७ ३२७६ जह सा वत्तीसघढा ३६<br>जस्स मूलस्स भगस्स ४६२६ ६६६ जह सुकुसलो वि वेज्जो ३६<br>"४६३० ६७० जह सो कालासगवेसिछ ३६<br>जस्स मूलस्स सारातो ४६३१ ६७१ जह सो वंसिपदेसे ३६<br>"४६३२ ६७२ जह हास-खेडु ग्राकार ५१%<br>जस्सेते संभोगा २१४६ जह होस-खेडु ग्राकार ५१%<br>जह कारग्गम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जहि ग्रप्पतरा दोसा ५१%<br>जह कारग्गम्म पुण्णे ४२४५ प्रदूष् जहि ग्रप्पतरा दोसा ५१%<br>जह कारग्गम्म पुरिसे ५२१६ २५७३ जहियं एसग्गदोसा ५५%<br>जह कारगो ग्रगाहारो ३७६६ ६०११ जहि लहुगा तहि गुक्गा ४७६<br>जह कारगो सलोमं ४०१६ ३६४१ जं ग्रज्जियं चरित्तं २७६<br>जह चेव ग्रण्गगहरो ४७४८ ६० जं ग्रज्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| जवमज्भ मुरियवंसी ५७४७ ३२७८ जह सा वत्तीसघडा ३६ जस्स मूलस्स भग्गस्स ४८२६ ६६६ जह सुकुसलो वि वेज्जो ३८ अट १८०० जह सो कालासगवेसिउ ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४८३१ ६७१ जह सो वंसिपदेसे ३६ अट जह हास-खेडु ग्राकार ५१% जस्सेत संभोगा २१४६ जह होस-खेडु ग्राकार ५१% जह कारग्मिम पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह ग्राप्यतरा दोसा ५१% जह कारग्मिम पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह ग्राप्यतरा दोसा ५१% जह कारग्मिम पुरिसे ५२१८ २५७३ जहियं एसग्रदोसा ५५% जह कारग्मिम पुरिसे ५२१८ २५७३ जहियं एसग्रदोसा ५५% जह कारग्मे ग्राणहारो ३७६६ ६०११ जह लहुगा तहि गुरुगा ४७३ जह कारग्मे सलोमं ४०१६ ३८४९ जं ग्राज्जियं चरित्त २७६ जह चेव ग्रण्ग्गहुग्मे ४७४८ जह चेव ग्रण्ग्याहुग्मे ४७४८ जह चेव ग्रण्ग्याहुग्मे ४७४८ जह चेव ग्रण्ग्याहुग्मे ४७४८ जह चेव ग्रण्यागहुग्मे ४७४८ व्ह जं ग्राज्ज्यं समीखल्ल्एहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| जस्स मूलस्स भगस्स ४६२६ ६६६ जह सुकुसलो वि वेज्जो ३६ % ४६३० ६७० जह सो कालासगवेसिछ ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४६३१ ६७१ जह सो वंसिपदेसे ३६ % अह साम-खेडु ग्राकार ५१% जह हास-खेडु ग्राकार ५१% जह कारग्गम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह हास-खेडु ग्राकार ५१% जह कारग्गम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जह ग्राचारो ५१% जह कारग्गम्म पुरिसे ५२१६ २५७३ जहिंग एसग्गदोसा ५५% जह कारग्गम्म पुरिसे ५२१६ २५७३ जहिंग तहिं गुरुगा ४७% जह कारग्णे ग्रणाहारो ३७६६ ६०११ जह लहुगा तहिं गुरुगा ४७% जह कारग्णे सलोमं ४०१६ ३६४१ जं ग्रज्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| णस्स मूलस्स सारातो ४८३० ६७० जह सो कालासगवेसिछ ३६ जस्स मूलस्स सारातो ४८३१ ६७१ जह सो वंसिपदेमे ३६ ण ४८३२ ६७२ जह हास-खेडु ग्राकार ५१ जस्सेत संभोगा २१४६ जह हेमो तु कुमारो ३५० जह कारग्राम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जहि ग्रप्पतरा दोसा ५१६ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१८ २५७३ जहियं एसग्रदोसा ५५५ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१८ विह लहुगा तहि गुरुगा ४७३ जह कारग्रो सलोमं ४०१६ ३८४१ जं ग्रज्जियं चरित्त २७६६ जह चेव ग्रण्ग्गहर्णे ४७४८ ८६० जं ग्रज्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| जस्स मूलस्स सारातो ४८३१ ६७१ जह सो वंसिपदेसे ३६<br>" ४८३२ ६७२ जह हास-खेडु ग्राकार १११<br>जस्सेत संभोगा २१४६ जह हेमो तु कुमारो ३५०<br>जह कारण्मिम पुण्णे ४२४५ १६५५ जहि ग्रप्पतरा दोसा ११६<br>जह कारण्मिम पुरिसे १२१८ २५७३ जहियं एसण्डोसा १५५२<br>जह कारणे ग्रणाहारो ३७६६ ६०११ जहि लहुगा तहि गुरुगा ४७३<br>जह कारणे सलोमं ४०१६ ३८४१ जं ग्रज्जियं चरित्त २७६<br>जह चेव ग्रण्ण्गहर्णे ४७४८ ८६० जं ग्रज्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| " ४८३२ ६७२ जह हास-खेडु ग्राकार ५११ जस्सेत संभोगा २१४६ जह हेमो तु कुमारो ३५५ जह कारग्राम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जहि ग्रप्पतरा दोसा ५१६ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१८ २५७३ जहियं एसग्रदोसा ५५६ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१८ २५७३ जहियं एसग्रदोसा ५५५ जह कारग्रे ग्रणाहारो ३७६६ ६०११ जहि लहुगा तहि गुरुगा ४७३ जह कारग्रे सलोमं ४०१६ ३८४१ जं ग्रज्जियं चरित्त २७६ जह चेव ग्रण्गगहर्णे ४७४८ ८६० जं ग्रज्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| जस्ति संभोगा २१४६ जह हेमो तु कुमारो ३५० जह कारग्राम्म पुण्णे ४२४५ ५६५५ जहि ग्रप्पतरा दोसा ५१६ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१८ २५७३ जहियं एसग्रदोसा ५५५६ जह कारग्राम्म पुरिसे ५२१८ ६०११ जहि लहुगा तिह गुरुगा ४७३ जह कारग्रे सलोमं ४०१६ ३८४१ जं ग्रज्जियं चिरत्तं २७६६ जह चेव ग्रण्ग्गहर्णे ४७४८ ८६० जं ग्रज्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| जह कारगाम्मि पुण्योः ४२४५ ५६५५ जिंह ग्रप्पतरा दोसा ५१६<br>जह कारगाम्मि पुरिसे ५२१८ २५७३ जिंह्यं एसगादोसा ५५५<br>जह कारगो ग्रगाहारो ३७६६ ६०११ जिंह लहुगा तिह गुरुगा ४७३<br>जह कारगो सलोमं ४०१६ ३८४१ जं ग्रज्जियं चिरत्तं २७६<br>जह चेव ग्रणगाहागो ४७४८ ८६० जं ग्रज्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| जह काररणिम्म पुरिसे ५२१८ २५७३ जिह्म एसरणदोसा ५५५<br>जह काररणे ग्रगाहारो ३७६६ ६०११ जिह लहुगा तिह गुरुगा ४७३<br>जह काररणे सलोमं ४०१६ ३८४१ जं ग्रज्जियं चरित्तं २७६<br>जह चेव ग्रण्णगहरणे ४७४८ ८६० जं ग्रज्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| जह काररो ग्रगाहारो ३७६६ ६०११ जिह लहुगा तिह गुरुगा ४७३<br>जह काररो सलोमं ४०१६ ३८४१ जं ग्रज्जियं चरित्तं २७६<br>जह चेव ग्रण्गगहरो ४७४८ ८६० जं ग्रज्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| जह काररो सलोमं ४०१६ ३८४१ जं ग्रन्जियं चरित्तं २७६<br>जह चेव ग्रण्णगहरो ४७४८ ८६० जं ग्रन्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| जह चेव श्रण्णगहरो ४७४८ ८६० जं श्रिन्जियं समीखल्लएहिं २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| जह चेवड्यपुट्टारो २११७ जं एत्य सब्व श्रम्हे ३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| जह चेव पुढिविमादी २७५ जं कट्टकम्मादिसु ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| जह चेव य श्रद्धारो १६८ जं कि चि भवे वत्थं ५०६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| जह चेव य श्राह्च्चा ४६६० जं गहितं तं गहितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| जह चेव य इत्यीसु ५२२० २५७५ जं गंधरसोवेतं ११०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| जह चेव य कितिकम्मे २११२ जंडगारगागारत्ते २६४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| जह चैव य पुढवीए २०३ जं च वीएस पंचानी १५००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| जह चेव य पुरिसेसू ५२१७ २४७२ जं च महाकप्पसुयं ६१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |

| ४८६                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                           | ४५७१            |       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-------|
|                                       | ঽৼঽৼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;           | न हिंडता काए                              | ११२१            |       |
| जं चेव परद्वारों                      | ११२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;           | नं होज्ज ग्रमोज्जं जं                     | -               |       |
| जं चेव सुव्भिसुत्त                    | 8=58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | દદ્ય.       | जं होति ग्रपेज्जं जं                      | ११११            |       |
| जं चोह्सपुव्ववरा                      | ७६=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | जं होति ग्रप्पगासं                        | इह              |       |
| नं हेदेगोनेगां                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | जंगिय-मंगिय-सग्गयं                        | ७५६             |       |
| जं जंमि होइ काले                      | ६२०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | હયૂય        | जंबद्धा सब्हो                             | १६५             | •     |
| जं जं सुयमत्यो वा                     | .9 <b>6</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 17                                        | ४२२६            |       |
| जं जारिसयं वत्यं                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <br>जंघातारिम कत्यइ                       | १६१             |       |
| जं जस्स जियं सागारियम्मि              | ६०५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>६१</b> ५ | जंघाहीगो ग्रोमे                           | <b>४</b> ४६ं इं |       |
| जं जस्स गत्यि वत्यं                   | ४०१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जा इतवत्या दमुए                           | ३२७             |       |
| जं जह सुत्ते मिग्यं                   | ५२३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इइर्प्र     | जा एनदेसेग् दहा उ भंडी                    | ४८६३            |       |
| 11                                    | प्रपूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23          |                                           | <b>२</b> ३४३    |       |
| जं ग् सरित पडिबुढो                    | <b>A</b> 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | जा कामकहा सा<br>जा चिट्ठा सा सट्या        | 🤊 २६४           |       |
| ज तं ग्विवाघातं                       | <b>इ</b> २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | जा विद्वा ता सन्या                        | २४२३            |       |
| 52                                    | दर्इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जा जेगा व तेगा जवा<br>जा जेगा होति वण्णोग | 8==8            |       |
| जं तं तु संकिलिट्टं                   | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | जा पर्व हात र उर्व                        | 7505            | इइदर् |
| नं ते ग्रसंथरंता                      | ४६१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जागरह गारा गिज् <del>च</del> ं            | १५६=            |       |
| जं तेग् कतेग् व                       | <i>ર્દે</i> દ્દ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | जागरंतमजीरादी                             | ४३०६            | इइद६  |
| जं पञ्जतं तमलं                        | २१५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जारिता घम्मीएां                           | १३७१            | ४६इ४  |
| जं पुरा खुहापत्तमरो                   | 3060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000        | जागृह जेग् हडो सो                         | <b>८६०</b> ४    |       |
| जं पृग् पद्दमं वत्यं                  | ४०८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८३०        | जागंति एसगं वा                            | ३द६१            |       |
| जं पुग् सिच्चतादी                     | ४४७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४३८२        | जाग्तिग् वि एवं                           |                 |       |
| जं पुत्रवकतमुहं वा                    | ६्दद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जागंतो ग्रगुजागति                         | २५७ <u>४</u>    |       |
| जं पुट्टं ग्रितियं खलु                | ४इ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जानगामि गाम एतं                           | १७७१            |       |
| जं पुट्यं पहिसिद्धं                   | ४२४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जारिएति इंति तावऽच्छरी                    | २५०४            |       |
|                                       | प्रइह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | जाता अगाहसाला                             | ३६४६            | ४७=   |
| "<br>जं बहुषा छिज्जंतं                | ७६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | जा ताव ठवेमि वए य                         | १३५२            | 204   |
| जं भिक्त् वत्यादि                     | 9338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जाति कुल रूव भासा                         | २६०६            |       |
| जं मायति तं छुन्मति                   | ६५८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | **                                        | રંકકંડ          |       |
| त्रं मायति तं छुमति                   | २८७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | "                                         | ४२८४            |       |
| वं लहुसगं तु फरसं                     | 3636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जाति-कुलस्त सरिसयं                        | २६२८            |       |
| न पहुत्तम श्रु मस्त<br>जं वच्चंता काए | ४६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जाती कन्मे सिप्पे                         | ३७०६            |       |
| जं वत्यं जंनि कालम्मि                 | <b>ह</b> ४,२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३्दद        |                                           | ११६             |       |
| नं वत्यं जीम देसिम                    | <b>६५१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355         |                                           | २६३१            | •     |
| नं वा असहीरां तं                      | ११७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ર્યુક       |                                           | 8888            |       |
| वं वा भुक्ततस्य द                     | . १०१<br>इउ <b>छ</b> इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ęo          | 3                                         | ४४१२            | -     |
| व वा धुक्तताल उ<br>वं वेलं संसज्जति   | ्र <b>७</b> टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | जाती य जुंगितो खलु                        |                 | ••    |
| नं सगहम्मि कीरइ                       | ६३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जाता य जु गताः सम्र                       | ४५७०            |       |
| जं सेवितं तु वितियं                   | , &\$\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}\frac{2}{4}2 |             | जाती य जुंगितो पुरा                       | 7 <b>4</b> 3    | , .   |
| न यानत तु ।वातव                       | 12.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | जा तु ग्रकारण सेवा                        |                 |       |

## सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| जाघे विय कालगता                | १७२१        |                | जीवति मुग्रोति वा        | २६८          |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------|
| जा पुन्वविड्ढता वा             | ७१३         |                | जीवरहिश्रो उ देहो        | इप्रष्ठ      |
| ,,                             | ७२१         |                | जीवरहिते व पेहा          | ३३०७         |
| जामातिपुत्तपतिमार्गं           | ४४०२        |                | जीवा पोग्गलसमया          | ५६           |
| जामातिय-मंडवग्रो               | २०१५        |                | जीहाए विलिहंतो           | ६६१४         |
| जायग्गहरो फासु                 | ३११८        |                | जुग-छिड्ड-एग्लिया        | ६०४          |
| जायग्र-िंगमंतगाए               | ४०२३        |                | ,जुज्जति हु पगासफुडे     | ४३२२         |
| जायसु ए एरिसो हं               | ४४५२        |                | जुत्तपमाणस्सऽसती         | ५५४५         |
| जायंते तु ग्रपत्थं             | 7885        | 8038           | जुत्तप्पमाग्। ध्रतिरेग   | ४५०          |
| जारिसदव्वे इच्छह               | ३०५१        | १६८०           | जुत्तमदाग्गमसीले         | ४६६१         |
| जारिसयं गेलण्णं                | ३०२८        | १६३२           | ,                        | ₹=38         |
| जाव ठवण उद्दिद्द्वा            | ६४३७        | , -, ,         | जुत्तं एाम तुमे वायएगा   | २६३२         |
| जाव रा मंडलिवेला               | * 7037      | १६५२           | जुत्तं सयं ए दाउं        | ३०४०         |
| जाव गा मुक्को ताव              | 3005        | 1441           | जे श्रादरिसंतत्तो        | ४३२३         |
| जावतिएगाद्वी भें               |             |                | जे कुज्जा वूया वा        | २२५१         |
|                                | १००२        |                | जे केइ भ्रग्ल दोसा       | ३७३७         |
| जावतियं उवयुज्जति              | <b>११२३</b> |                | र्जं चेव कारणा सिक्कगस्स | ं ३४३५       |
| जावतियं वा लब्भति              | . 8E80      | •              | जे चेव सक्कदागी          | ४६१५         |
| जावतिया उवउज्जति               | १६७         |                | ,जे जितया उ-             | ६४६४         |
| जावंतिगाए लहुगा<br><del></del> | १४७४        | . ३१ <b>८६</b> | जे जिंह ग्रसोयवादी       | २३५३         |
| जावंतियमुद्देसी                | 2020        |                | जे जे दोसायतरा।          | ४१०३         |
| जावंति वा पगिराया              | १४७२        | ३१८४           | जे जे सरिसा धम्मा        | ३३५७         |
| जा समिण संजयागां               | ४६१५        |                | जेट्टा सुदंसगा जमालि—    | ४४६७         |
| जा संजमता जीवेसु               | ६५३२        |                | जेएा एा पावति मूलं       | ४५२          |
| जाहे पराइया सा                 | ३६६२        | · ·            | जेएा तु पदेशा गुशिता     | ६४८६         |
| जाहे य माहरोहिं                | १९७६        |                | जेएाऽहियं ऊएां वा        | २५५५ •       |
| जिइंदियो घिणी दक्खो            | ६२६         |                | जे ते भोसियसेसा          | <b>६</b> ५५0 |
| जिग्नकिषया उ दुविधा            | ०३६१        |                | जे ति य खलु शिहें से     | 886          |
| जिग्गकप्पे सुत्ते तं           | ४८८७        |                | जे ति व से ति व केति व   | . ६२७३       |
| जिएा चोह्स जातीए               | ६५०२        |                | जे पुरा ठिता पकप्पे      | <b>۶</b> ۲   |
| जि <b>गागिल्लेवग्</b> कुडए     | ६५६२        |                | जे पुरा संखडिपेही        | २६४७         |
| ,•                             | ६४७०        |                | जे पुन्वविद्दता वा       | ७०२          |
| जिरापण्णत्ते भावे              | ६५७४        |                | जे पुन्वं उवगरणा         | ४६८८         |
| जि <b>ण्</b> लिंगमप्पडिहतं     | २३७२        | ४५०६           | जे भिएता उ पकप्पे        | ६६७१         |
| जिग्गवयग् पडिक्कुट्टे          | ४४७६        |                | जे भिक्खाऽऽजीवपिडं       | ४४१०         |
| जिगावयग्मासितेगां              | xx\$E       |                | जे भिक्खु ग्रजोगी तु     | १६१०         |
| जिगावयग्गमप्पमेयं              | \$688       |                | जे भिवखु धरोगत्ते        | ४३३४         |
| जिएा वारसक्त्वाइ               | 8208        | ३६६४           | जे भिक्खू श्रसणादी       | 35 4 5       |
| जियसत्तु-गारवरिदस्स            | २३५२        | ४२४४           |                          | २६४८<br>३४७२ |
|                                |             |                | **                       | , -,         |

|          |                          |              |                                           | ४६१                         |         |
|----------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|
|          | "                        | १३३६         | जे सुत्ते ग्रवराहा<br>विकास सम्बद्धियो    | 8020                        | १८३७    |
|          | 27                       | 8646<br>8646 | निर्सि एसुवदेसो                           | ४५३२                        | • • • • |
|          | n                        | ४६६४         | 29                                        | ४५४२                        |         |
| 27       | इत्यियाए                 | <b>२५४५</b>  | जो उ उवेहं कुरजा                          | ३०५४                        | १६८३    |
| ,,       | उवगरण                    | 8008         | जो उ गिसज्जो व गतो                        | २१२८                        | •       |
| 27       | कोवर्षिडं                | 3528         | जोगमकाउमहाकडे                             | ५००६                        | ६०७     |
| 11       | गाएन्डा                  | ४६८७         | जो गंवो जीवजङो                            | <b>5</b> 43                 | •       |
| 77       | गिलाग् <del>गस्</del> या | 3888         |                                           | ६१४                         |         |
| 11       | 77                       | 6050         | जो गंबो जीवजुए                            | १८१०                        |         |
| "        | गिहवतिकुलं               | १.८६.म.      | जोगे करले संरंभमादी                       |                             |         |
| 1,       | गिहिमने                  | 28.0%        | जोगं गेलण्याम्मि य                        | १६००                        |         |
| ,,       | <b>चु</b> णगपिडं         | ४४६२         | जो चेत्र विलयगमी                          | १३३१                        | ५५५     |
| 71       | जोगपिडं                  | 88£=         | जो चेव य उवविम्म                          | २०६८                        |         |
| ,,       | ग्ह-सिहाग्रो             | 8888         | जो जितएए रोगो                             | ६४०२                        |         |
| 77       | गातगाइं                  | ४६८१         | जो जत्य ग्रचित्तो खलु                     | <b>६</b> ५६                 |         |
| ,,       | ग्गायगाइं                | ४६७३         | जो जत्य होइ कुसलो                         | 0035                        |         |
| "        | ग्गिमित्तपि <b>डं</b>    | 8808         | जो जत्य होइ भग्गो                         | <b>५</b> ४४६                | •       |
| 22       | तिगिच्छपिंडं             | ४४३२         | जो जस्स उ उवसमती                          | ३७७६                        | んるきょ    |
| 22       | <b>नुयट्टे</b> ने        | २१६२         | जो जस्सुवरि तु पमू                        | \$33                        |         |
| 23       | नेगिच्छं                 | X04.X        | जो जं काट समत्यी                          | <i>૬६०३</i>                 |         |
| 11       | <b>दीहाइं</b>            | १६३०         | नो जारिसग्रो कान्रो                       | ३,८८४                       |         |
| "        | दूर्तिपिडं               | <b>८३</b> ६६ | जो जेग्। ग्रक्यपुट्यो                     | ३३३६                        |         |
| 22       | वार्त्तिपडं              | ४६७४         | जो जेग् जम्मि ठाग्मि                      | २७४६                        | 1885    |
| 27       | पुडविकायं                | 8033         | "                                         | ४४६३                        | 17      |
| 21       | बहुसो मासियाइ            | ६४२०         | जो जेग् पगारेग्                           | इंड्४४                      |         |
| 23       | माण्पिडं                 | 3333         | जोण्हा-मग्गी पतीवे                        | इप्र०४                      | र्द्र   |
| "        | रातीर्ण                  | २५३६         | जोगी त्रीए य तर्हि                        | २२३६                        |         |
| 37       | वएज्जाहि                 | २५२१         | जो तस्य सरिसगस्य तु                       | ४६३७                        |         |
| "        | विग्यिपिडं               | 2882         | जो तं संबद्धं वा                          | ६१५                         |         |
| 11       | वत्याइं                  | 8650         | जो तं तु सयं गीती                         | 303°0                       | કંકંકેલ |
| ,,       | वत्यादी                  | २३३१         | जोतिसनिमित्तमादी                          | <b>८०</b> इ<br>४०४ <i>६</i> | 2220    |
| 11       | ")                       | 4338         | जो तु ग्रमञ्जाइल्ले<br>जो व नामो जेन्स्नो |                             |         |
| 22       | वियहं तू                 | 3803         | जो तु गुगो दोसकरो                         | ४८७७                        |         |
| ***      | मचेली नू                 | <i>७७७</i> ६ | जो पुरा ग्रपुव्वगहरो                      | 3iis                        | ሂሄፍሄ    |
| 11       | सन्वित्तं                | ४०३८         | जो पुग् उमयावती                           | ५५८४<br>२७४६                |         |
| "        | नुहुमाइं                 | २१७३         | जो पुग् कर <b>गो</b> जहुा                 | ३६३६                        | 57      |
|          | गर्यंति विगा             | ३८७३         | जो पुगा चोइज्जंती                         | ६३४६                        |         |
| ने विज   | नमंत दोया                | 88 <i>ÉÉ</i> | जो पुरा तट्टागाग्रो                       | ₹05                         |         |
| दे मृत्त | पुगा बुत्ता              | 3888         | ज़ी पुरा तं ग्रत्यं वा                    | રદયદ                        | ሂ=ሂሄ    |
|          |                          |              | . 3                                       | , - , -                     |         |

| जो मागहग्रो पत्थो         | $\xi \xi \xi B$ |       | ठाएां वा ठायंती                      | ४२६४         |
|---------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|--------------|
| "                         | ४८६१            | ४०६७  | ठाएो नियमा रूवं                      | ५२६          |
| जो मुद्धा ग्रभिसित्तो     | २४६७            |       | ठितकप्पम्मि दसविहे                   | ४६३२         |
| जोय एसयं तु गंता          | ४८३३            | ६७३ . | ठितिकप्पिम्म दसविहे                  | 3888         |
| जो वच्चंतिमम विधी         | ६१३८            |       | ठितो जदा खेत्तवींह सगारो             | ११८६         |
| जो वा वि पेल्लिग्री तं    | ४६७९            | ३०८८  | ठियकप्पे पडिसेहो                     | ४३६५         |
| जो वि दुवत्य तिवत्थो      | ५५०७            | ३६५४  | . इ                                  |              |
| जो वि य ग्रवायसंकी        | ६६६५ ,          |       |                                      | 222-         |
| जो वि यऽगुवायद्यण्गो      | ४८०५            |       | डगलग-सप्तरक्ल कुडमुह                 | ३२३८         |
| जो वि य होतऽनकंतो         | ४२३४            | ४६४४  | डगलच्छारे लेवे                       | ३१७५         |
| जो सो उवगरणगणो            | ३४५२            | २६०५  | डहरगामम्मि मते<br>ववस्या पने कोगा    | <b>६११</b> ४ |
| जो हट्टस्साहारो           | १६३६            |       | डहरस्स एते दोसा                      | <b>५५६४</b>  |
| जो होज्ज उ ग्रसमत्यो      | ६१२३            |       | डहरो श्रकुलीगो ति य                  | २७६०         |
|                           |                 |       | "                                    | ६२१०         |
| <b>新</b>                  |                 |       | डहरो एस तव गुरू                      | २७६१         |
| <b>ि</b> भजिभरिसुरहिपलंबे | ४७०३            | 5 4 8 | डंडग विडंडए वा                       | ६९६          |
| 5                         |                 |       | "                                    | 993          |
| ठवरा-कुलाइ ठवेउं          | १७०६            | ३७२५  | डंडतिगं तु पुरतिगे<br>∹िक कोक्कारीको | ६४०८         |
| ठवणाए णिक्खेवो            | ३१४०            |       | डंडिय खोभादीग्रो                     | १३३४         |
| ठवगाकुला तु दुविधा        | १६१७            |       | ढ                                    |              |
| ठवएाकुले व मुंचित         | 3308            |       | ढड्ढसर पुण्एामुहो                    | ०३६४         |
| ठवणा तू पिन्छत्तं         | १८५५            |       | ढिंकुग्-िपसुगादि तिहं                | १४७१         |
| ठवणामेत्तं श्रारोवण       | ६४३१            |       | स्प                                  |              |
| ठवणारोवणदिवसे             | ६४८८            |       | ए। करेति भुं जितूएां                 | १५६७         |
| ठवणा वीसिग पिक्खग         | ६४३२            |       | रा शिरत्थयमोवसिया                    | ४६६०         |
| ठवणा संचयरासी             | ६४२७            |       | ए तस्स वत्थादिसु कोइ संगो            | ४५१६         |
| ठवरा। होति जहण्या         | ६४३४            |       | रा पमाणं गराो एत्यं                  | ११३६         |
| ठागासति श्रचियत्ते        | २२३             |       | ग पमादो कातव्वो                      | EX           |
| ठागासति विदूसु व          | ६१५०            |       | ए य विजया य देहो                     | ६३२९         |
| ठारा-शिसीयरा-तुत्रहरा     | २६३             |       | ए। य सन्वो वि पमत्तो                 | £2           |
| ठारा णिसीयण्-तुयट्टरा     | ३६३८            |       | ए। वि कि चि ग्रस्पुण्णायं            | ५२४=         |
| ठाण-िणसीय-तुग्रदृण        | ६२६५            |       | n a                                  | ४३७१         |
| ठाण-िएसीय-तुयट्टण         | १५५             |       | ए वि कोइ कि चि पुच्छति               | २३८६         |
|                           | २७४             |       | ए वि खातियं ए वि वयी                 | ४५४५         |
| ठाण पडिसेवणाए             | ४११६            | २४७०  | ए वि छ महन्वता रोव                   | 3038         |
| ठाएा-वसही-पसत्थे          | ३८१५            |       | ए वि जागामो गिमित्तं                 | ५०६०         |
| ठाणतियं मोत्तूण           | 338             |       | रा वि य इहं परियरगा                  | ६३७८         |
| ठाएां गमणागमणं            | १६४५            | १६०५  | ए वि य समत्थो सब्वो                  | १७६८         |

|                         |              |                                | १२६१            |         |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| ग् वि सिगपुं छवाला      | ३२११         | ग्रंयगे दिहु सिहु              | ४३११            |         |
| ग् विवित्ता जत्य मुग्गी | १६७६         | ग्ययो पूरे दिहुं               |                 |         |
| ग्। हु ते दव्वसंलेहं    | इन्ध्र       | ग्रयविज्जियो वि हु यसं         | ६१८६            |         |
| ग् हु होति सोयितव्यो    | १७१७         | ग्व भागकए वत्ये                | ४०८६            |         |
| ग्उतीए पक्त तीसा        | ६४७६         | ग्व य सया य सहस्सं             | ६४७३            |         |
| एक्खे छिदिस्सामि ति     | ६८१          | ग्वसोग्रो खलु पुरिसो           | <b>२३२४</b>     |         |
| गुक्खेगावि हु छिज्जति   | 8508         | ग्रवकालवेलसेसे                 | ६१५६            |         |
| ग्चासण्ग्मि ठिग्रो      | र्४३५        | ग्ववंभचेरमङ्ग्रो               | ?               |         |
| ग्चिपदतं दुक्खं         | १५१२         | ग्वमस्स ततियवत्युं             | ६४८७            |         |
| गुच्चूप्पतितं दुक्खं    | १५०३         | ग्वमस्स ततियवत्यू              | २८७३            |         |
| n                       | १५०=         | ग्वसत्तए दसमवित्यरे            | इद द७           |         |
| 11                      | ४१६७         | ग् <b>रवं</b> गसोत्तपडिबोह्याए | ३६५६            |         |
| "                       | ४२०२         | ग्वाग्वे विभासा तु             | १६३             |         |
| ग्च्चुप्पतियं दुक्खं    | ४३३३         | ग्रह-दंतादि भ्रणंतरं           | ४०६             |         |
| गुञ्जंतमगुञ्जंते        | ३४६४         | ण्हागादि कोडकम्मं              | ४२८६            |         |
| णुट्टं होति ग्रगीयं     | ४१०१         | र्णदंति जेग तत्रसंजमेसु        | ३४६६            | २६२०    |
| गुट्टा पंयफिडिता        | ४३०६         | गाइण्ग लहुसएणं                 | 605             |         |
| राट्टे हित विस्तरिते    | ६६६          | <b>गा</b> कगमगुण्गवगा          | २५७१            |         |
| <i>71</i>               | 583          | णाऊण य वोच्छेदं                | ६१८३            |         |
| 27                      | <b>E</b> 3:3 | 12                             | ६२३८            |         |
| 11                      | 288          | "                              | <b>६</b> २४१    |         |
| 77                      | १९४५         | गाळग य वोच्छेपं                | ર્છકું ૦        |         |
| "                       | १६४७         | . "                            | र्७६३           |         |
| 22                      | १६५६         | 53                             | ४४७८            |         |
| "                       | ४६५५         | •                              | 1866            |         |
| गट्टे हिय विस्तरिए      | १९५४         | 77                             | ४४००            |         |
| ग्रित्य ग्रगीयत्यो वा   | ४२३१         | "                              | ६१६७            |         |
| 71                      | ४३५४         | यागा जलवासीया                  | २७८५            | ५७३६    |
| एत्यि श्रणिदारां तो     | 8685         | गागहु दंसगृहु                  | १६६६            | ३७३६    |
| रणित्य कहालढी मे        | 8388         | 77                             | <b>इ</b> ४२्७   | ર્દિલરે |
| एत्यि खलु ग्रपच्छिती    | ४१३६         | 22                             | <b>ሂ</b> ሂሂሩ    |         |
| ग्रित्य ग्र मोल्लं उववि | १३८२         | गाग्गिमत्तं ग्रहाग्मेति        | ३८६८            |         |
| ग्रित्य संकियसंघाडमंडली | ६३४३         | गाग्गिमत्तं ग्रासेवियं         | ३८६७            |         |
| ग्रत्येयं मे जिमच्छह    | ६३५४         | गागस्स होइ भागी                | ५४५७            |         |
| ए। दिक्रण्हवेष्णदीवे    | 6088         | गागादट्टा दिक्खा               | ३६२८            |         |
| ग्दिकोप्पर चरणं वा      | ४२३३         | गागादि तिगकडिल्लं              | १८८४            |         |
| गादिपूरएगा वसती         | १७१२         | <b>णाग्</b> गादितिगस्सञ्हा     | & <b>≃</b> \$ ≥ | ६४४     |
| ग्रयग्रे दिट्टे गहिते   | <b>१</b> २६४ | णागादिसंघगाट्टा                | २२८४            |         |
|                         |              |                                |                 |         |

# सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| णाणादी छत्तीसा                          | २१३६                 | •            | <b>णिक्कार</b> णमविधीए   | १६६६  |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| णाणादी परिवुड्ढी                        | ४६६                  |              | णिक्कारणिम्म ग्रप्पणा    | १६२१  |
| गागायारे पगतं                           | ४४                   |              | णिक्कारणिम एए            | ४६६५  |
| णाणाविहं उवकरण—                         | १०३५                 |              | श्चिकारग्मि एते          | ५८७२  |
| सासी स विसा सामं                        | . ७५                 |              | णिक्कारणिम्म एवं         | ५२८७  |
| गागुज्जोया साहू                         | २२५                  | きみれま         | णिक्कारणिम्म गुरुगा      | १६६८  |
| गागो चरगो परूवणं                        | ६२६२                 |              | णिक्कारणिम्म लहुगो       | १६२ं२ |
| गागो दंसग चरगो                          | 88                   |              | णिक्कारिणए ग्रस्तुवएसिए  | ४५७६  |
|                                         | २७२७                 | ४७३३         | ·                        | २६२६  |
| "<br>गागो सुपरिच्छियत्थे                | ४६                   | •••          | शिक्कारसे ग्रमसंपुण्से   | २०७६  |
| णातग कहण पदोसे                          | २२४२                 |              | शिक्कारगो भ्रविधि        | २७१   |
| णातगमगातगं वा                           | २४६७                 |              | णिक्कारणे ए कप्पति       | १४०७  |
|                                         | ४५०४<br><i>५</i> ०५८ |              | णिक्कारगे विधीए वि       | १६६६  |
| सातीवग्गं दुविहं<br>सामसा-धोवसा-वाससा   | Ę                    |              | 1)                       | ७३३१  |
|                                         | ६७                   |              | णिक्कारणे सकारणे         | १५११  |
| णामंठवंग-णिसीहं<br>नामं                 | 338                  |              | णिक्खिवणा श्रप्पाणे      | २७५७  |
| गामं ठवगा हत्थो<br>गामं ठवगा कप्पो      | 38                   |              | शिक्खवशा' ग्रप्पाशो      | 4468  |
| णामं ठवणा चूला                          | ĘĘ                   |              | णिगगच्छति वाहरती         | २३४   |
| गामं ठवणा दविए                          | १७६७                 |              | शिगगच्छ फूमे हत्थे       | २३८   |
| 911 0101 411                            |                      |              | णिग्गत पुरारिव गेण्हति   | ४१०२  |
| "                                       | ६२६२                 |              | णिगगमणं तहचेव उ          | ४६२   |
| गामं ठवगा भिक्खू                        | 865                  |              | शिगगमणादि वहिठिते        | ११८८  |
| गामं ठवणायारो                           | <u>ሂ</u>             |              | णिगगमणे चडभंगो           | 7850  |
| गामुदया संघयणं                          | 5 X                  |              | णिगमणे परिसुद्धो         | ६३५२  |
| णालस्सेण समं सोक्खं                     | थ०६४                 | ३३५४         | <b>णिग्गमसुद्धमुवाए</b>  | ६३५६  |
| णालीत परूवणता                           | ६५०६                 |              | शिगगयवट्टंता या          | ६५३६  |
| गाव-थल-लेवहेट्ठा                        | ४२४६                 | ५६५६         | <b>गिग्गंथसक्कतावस</b>   | ४४२०  |
| णावाए उत्तिण्णो                         | ४२५६                 |              | शिग्गंथि वत्थगहरो        | ४०७०  |
| णावातारिम चतुरो                         | १८३ .                |              | णिग्गंथीणं गण्घर         | २४४८  |
| गासण्ग-गाइदूरे                          | २४५६                 | २०६०         | शिग्गंथीएां भिण्एां      | ४६२२  |
| णासा मुहणिस्सासा                        | ६१६                  |              | णिगांधो उगगालो           | २६५५  |
| गासेइ भ्रगीयत्यो                        | ३८२६                 |              | <b>णिच्चिणियंसणमज्जण</b> | ४०४४  |
| गासेइ ग्रसंविगो<br>क्रिक्स सहस्रो       | ३८३४                 |              | णिच्चिणयंसिण्यं ति य     | ५०४६  |
| णिउणो खबु सुत्तत्थो                     | 4747<br>4715 V       | ממכם         | शिच्चपरिगले वहिता        | ६३१   |
| »<br>गिक्कारग्गमग्रांमि                 | ४३७४<br>१०६=         | ३३३३<br>२७५८ | णिच्चलिएपडिकम्मे<br>     | ३६४१  |
| शिक्षारसम्बद्धाः                        | १७६३                 | २७२५<br>३७८६ | णिज्वलिण्यिडकम्मो        | ३५१५  |
| णिक्कार <b>णपडिसेवा</b>                 | ४६७                  | 7074         | णिच्चं पि दव्वकर्गां     | प्र०६ |
| 121111111111111111111111111111111111111 | - 40                 | ·            | रिएज्जंतं मोत्तूरां      | १२००  |

|                                               | <b>६</b> ११६ |             | गिसिदंती व ठनेजना                             | १७५५               |                |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 11<br>C                                       | ४३३४         |             | ग्गिसिप <b>ढमपोरिसु</b> टभव                   | યુહદ               | ४६३२           |
| ग्विज्जूहितादि ठागा<br>                       | <b>५५३</b> २ | 4,835       | शितिमादीसम्पूढी                               | <b>५७</b> ६        |                |
| ित्त्ववर्षं सम्बोष्<br>रिक्तान्त्रं सम्बद्धाः | રૂદ          |             | शिसिह गावमा पुन्वा                            | ६५००               |                |
| त्गिण्हवर्ग अवलावी<br>८——के रिक्टनमें         | इ०१          | ६०६६        | गिन्नीहिया गुमानकारे                          | ६१३४               |                |
| ग्णिप्हनसे सिण्हनसे<br>इ                      | ४३६७         | ३४५२        | गि्सुइंते ग्राटववी                            | इन्१न              |                |
| ग्गिता ग् पमन्जेति<br>हालक                    | <b>२२२३</b>  |             | गि्सेज्जा य वियडगे                            | ६५१२               |                |
| णिता ए पमञ्जेती                               | 333          | "           | गि्मेज्जाऽसति पडिहारिय                        | ६३८६               | •              |
| गितिए उ श्रगिपिडे                             | ४४:३४        |             | गिस्संकिय गिक्कंखिय                           | २३                 |                |
| गिहिट्टस्स समीवं                              |              | र्दर        | णिस्तंचया उ समणा                              | ४१४४               | ४२६६           |
| गिहोसं सारवंतं च                              | ३६२०         | 401         | गीगोञ्ज पूय-स्विरं                            | १५०६               |                |
| गिहमयुरेहि ग्राड                              | £2,55        | <i>*</i> 10 | ग्रीयल्लयदुर्खारतागुक्तित्तग्                 |                    |                |
| गिहे दवे पगीए                                 | થકથફ         | 600B        | स्वीयस्स ग्रम्ह गेहे                          | १२१४               |                |
| णिदयं च ग्रिण्ययं वा                          | ११८६         | કંત્રદેભ    | ग् <b>ीयासग्</b> जलीपग्गहादि                  | . ૧૨               |                |
| ग्णिपच्चवाय-संबंधि                            | <b>२४६५</b>  | २०७०        | गीसंको व ऽगुनद्दी                             | ४५६८               |                |
| गिप्पत्त कंटइल्ले                             | ६३८२         |             | गोगयुगममु चंत                                 | १६२४               |                |
| गिएफण्णो वि स ग्रहा                           | 300%         |             | रोगविद्या डड्डीयो                             | . २६               |                |
| णिप्फेडणे सहस्स तु                            | કુંહફેઇ      |             | _                                             | ६७०१               |                |
| ग्विन्मए गारत्यीग्                            | S515         | <i>1660</i> | गोगविह कुसुमपुष्कोवयार<br>स्रोतका च सम्बद्धाः |                    |                |
| n .                                           | १६६          | 23          | ग्रेगाग उ गाग्तं                              | १२५०               |                |
| गिव्मए पिट्टतो गमग्                           | 3803         |             | गोगासु चोरियासू                               | ६५१५               | 33610          |
| ग्रियएहि ग्रोसहेहि य                          | ३०२७         | 3633        | ग्रोनेसु एनगहग्रं                             | <b>५</b> २३५       | इंड्रंड        |
| ग्यिगद्वितमितक्कंता                           | 1727         |             | 33-6                                          | <b>4345</b>        | ~              |
| गिरुग्रस्य गदपत्रोगो                          | ४८७१         |             | ग्रेगेसु पिता-पुत्ता                          | ११७५               | ३४४६           |
| ग्रियबस्नगगित्रिमित्तं                        | २८७८         |             | गोहाति एवं काहं                               | . ১৯৫              |                |
| णिस्बह्त जीणित्यीग्                           | ३७०          | કેરકેજ      | ग्रो कपति भिक्खुस्सा                          | 2050               |                |
| णिल्लोम-मलोमऽजिसी                             | SE 3 8       | 2085        | 33                                            | 3060               |                |
| ग्विचित त्रिकास पडिच्छग्ग                     | <b>३१६५</b>  | •           | 77                                            | ४४४४<br>४०६६       |                |
| ग्विताग् ग्विन्तवरो                           | १७६=         |             | "<br>गो कप्पति वाऽभिण्णं                      | ४२३८               | इइर्०          |
| ग्विदिविकतादि असह                             | 138          | •           | न्ता सन्यात साजानव्य                          | ४३६१               | 441            |
| ग्विपटो गयमतं                                 | 68.82        | •           | "<br>गो तरती त्रमत्तट्टी                      | २५५६<br>२७६=       | <b>પ્</b> હક્૪ |
| गिवमरर्ग् मूलदेवी                             | દ્ધશું હ     |             | गोल्लेकम् म् सक्का                            |                    | ३७०१           |
| ग्रिक्वल्लमबह्यक्वम्मि                        | 3523         | ५१८८        | गानियणामं दुविहं                              | १६७७<br>४७१५       | स्४५<br>२७०१   |
| गिवितिगणिव्यते ग्रीमे                         | 4.3.6        | 4,5,4,4     | स्थानमस्थान द्वानह                            | त<br>त             | 404            |
| गिम्बलगा य दुविया                             | १८०१         |             | तड्या गवेसस्माए                               | रा<br>२ <b>८</b> ६ |                |
| <b>ग्वियायानववादी</b>                         | दर्४         |             | तक्कम्भसेवि जो क                              | ३४६४               |                |
| गिविगितिय पुरिमर्द्व                          | ६६६२         |             | तक्कंकुडेणाहरणं                               |                    |                |
| गिव्यिमग्रीति य पहमी                          | १७०६         | ३१२१        | तक्कंतपराणस्त्रो <sub>.</sub>                 | १२ .<br>५७६६       |                |
| ग्रिट्यीयमायती <b>ग</b> ्                     | २५५१         | * 6 7 6     | तक्तपराजरम्मा<br>तिचता तल्लेसा                |                    | २४५६           |
| •                                             |              | *           | वान्यवा वस्त्रश्चा                            | ५१०७               | 7046           |

## सभाष्य चूरिंग निशीय सूत्र

|                      | ,                     |       |                        |        |
|----------------------|-----------------------|-------|------------------------|--------|
| तज्जातमतज्जातं '     | ६४७                   | इंद७द | तत्थ गिलागो एगो        | ६३३७   |
| तज्जातमतज्जाता       | २०४४                  |       | तत्थऽग्त्थ व दिवसं     | १७३१   |
| तग्-कट्ट-पुष्फ-फल    | ५४१४                  |       | तत्थ दसण्ह ग्रवाते     | इंद१०  |
| तग्कट्टहारगादी       | 1,8                   |       | तत्थ पवेसे लहुगा       | ४४७०   |
| तग् कंवल पावारे      | , ३६०७                | •     | तत्य भवे एागु एवं      | ५९६०   |
| तण्गहण् श्रम्मिसेवणं | 300४                  | ०५३   | तत्य भवे एा तु सुत्ते  | ६४६८   |
| तण्गहणे भुसिरेतर     | ४७६१                  | 803   | तत्थ भवे मायमोसो       | ६३५७   |
| तगा डगलग-छार मल्लग   | 3 3 5                 | • •   | तत्थ वि घेप्पति जं     | ४६४१   |
| त्या डगल-छार-मल्लग   | ११५४                  | まれまれ  | तत्थेव ग्रण्णगामे      | . રદદહ |
| तग् विग्ग्ग संजयट्टा | ५०२६                  | ६२५   | तत्थेव गंतुकामा        | २६४०   |
| तगा वेत्त-मुंज कट्टो | २२८६                  | •     | तत्थेव य गिट्टवर्ग     | ४७७६   |
| तग्-संचयमादीग्ां     | ય્ય                   | 1     | तत्थेव य निम्माए       | ४४१४   |
| तरापरागिम्म वि दोसा  | 3008                  | ३८३२  | तत्थेव य पडियंघो       | ४१४३   |
| तरामादिमालियात्रो    | ५६१०                  |       | तिह्र्णमण्णदिणं वा     | '११६२  |
| तग्मालियादिया उ      | २२८८                  | . +   | तिद्वसकतागा तु         | र्द्र  |
| तगुयमलित्तं श्रासत्थ | ६०१५                  | •     | तिद्वसभोयगादी          | ६०६६ं  |
| तण्णग-वाण्यर-वरहिण्  | ५६०६                  | •     | तिद्वसं पिंडलेहा       | १२७६   |
| तिण्गिवसंता केई      | ४१११                  |       | तप्पडिपक्ले दन्वे      | ६३८७   |
| तण्हाछेदम्मि कते     | ३८८६                  |       | तमतिमिरपडलभूग्रो       | २८४७   |
| तण्हातिस्रो गिलाएो   | <b>५</b> २६५          | ३४२५  | तिम्म ग्रसधीएो जेट्टा  | ११८३   |
| ततवितते घणभुसिरे     | 48E8 .                |       | तिम्म चेव भवम्मी       | 3,035  |
| ततिए पतिद्वियादी     | ६३१६                  |       | तम्मि तु ग्रसधीरो वा   | 3358   |
| ततिए वि होति जयणा    | ५७२०                  |       | तिम य ग्रतिगतमेत्ते    | १६७३   |
| ततिग्रो उ गुरूसगासे  | १२५४                  |       | तिम्म य गिद्धो भ्रण्णं | ११०७   |
| ततिग्रो जावज्जीवं    | ४०७७                  |       | तिमम वि गि्वाघाते      | .द्३४  |
| ततिग्रो धिति-संपण्णो | . 28                  |       | तम्हट्टा जाएज्जा       | . ६७६  |
| ततिग्रो लक्खणजुत्तं  | <b>&amp;</b> 444      |       | तम्हा ग्रालोएज्जा      | 8838   |
| ततिग्रो संजम-त्रद्वी | १७४२                  |       | "                      | ३१२१   |
| ततियभंगासंयर्डिनिव-  | · 5835 ·              |       | तम्हा उ ग्रपरिकम्मं    | ४६३७   |
| ततियलताए गवेसी       | <b>२</b> 5 <b>6</b> ७ | ४७६४  | "                      | ४६४५   |
| ततियव्वयाइयारे       | ३७२७                  |       | तम्हा उ गिण्हियव्वं    | ३२३४   |
| ततियस्स जावजीवं      | ४०७५                  |       | तम्हा उ जिंह गहियं     | ४१४७   |
| ततियं भावतो भिण्णुं  | ४७२१                  |       | तम्हा उ एा गंतव्वं     | ४१८३   |
| तितयाए दो श्रसुद्धा  | 75EX                  |       | तम्हा खलु ग्रवाले      | 2380   |
| तितयादेस भोत्तूग्    | ३४१५                  |       | तम्हा खलु घेत्तव्वो    | १२४६   |
| तत्तऽत्थिमते गंधे    | २६४२.                 | X28C  | तम्हा ख़लु पट्टवणं     | २५३६   |
| तत्थ गतो होज्ज पहू   | ४१२५                  | ٠.    | तम्हा खलु सग्गामे      | ६०४४   |
| तत्थ गहणं पि दुविहं  | <b>૪</b> ७૪ દ         | 583   | तम्हा गवेसियव्वो       | १३४८   |
|                      |                       |       |                        |        |

| तम्हा गीयत्येणं               | 3233           |                   | उस्त्रंबंधि मुईं। वा     | 52,80            | 44.36        |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| तुम्हा ग्। कहेयव्वं           | ಕೆವೆವಣ         | <b>ં</b> કેર્રે ૦ | तह् अग्गतिस्थियादी       | ३२२७             | 3585         |
| तम्हा गा तत्य गनगं            | 5,825          |                   | तह् इन्यि-सालवद्याहि     | ? <b>હર્</b> પ્  |              |
| तम्हा गु वि मिदिज्ञा          | २१६३           |                   | नह चेत्रमिहारते          | 2396             |              |
| नम्हा ग्। मुंबसेन्जा          | રંત્રલક        |                   | तह वि य ग् सव्वकारं      | 6544             |              |
| तम्हा तिपानियं चलु            | 3838           |                   | तह समग्मुतिहियाणं        | <b>গ্</b> ভঙ     | ४६३०         |
| तम्हा पमाणगहणे                | 3358           |                   | 11                       | કુ કુ <b>૦ ફ</b> | "            |
| नम्हा पमाग्यवरगो              | S3.2.C         |                   | नह से कहेंनि जह          | 50%?             | १६५०         |
| तुम्हा पुट्ठादाणं             | १८३६           |                   | नहि सिक्कण्हि हिंडीन     | <b>5</b> ス5ス     | रुटइ६        |
| तुम्हा वसबीदाता               | 3503           |                   | तींह वच्चेने गुरुगा      | -२५५३            | ४४=६         |
| तम्हा विवीए चुनि              | 3336           |                   | तं ग्रह्पमंग-दोमा        | 37               |              |
| तम्हा सहारागयं                | <b>%5:5</b> =  |                   | तं ग्रम्मातित्यएगं       | 330              |              |
| तुम्हा सञ्जाणुण्णा            | 505.3          |                   | तं ग्रम्ह महदेसी         | १०३७             |              |
| तम्हा संविग्गेणं              | 32.00          |                   | तं कारं कोति गु तरीन     | 3343             | ४२७३         |
| नया दूराहृडं एतं              | 5.RE.R         |                   | तं कायपरिच्चयती          | રફ્યુંદ          |              |
| तक्ला येरा य वहा              | २४≒२           |                   | "                        | ३६६२             |              |
| तरुणा देनित्य विवाह-          | રપ્રદેર        |                   | 22                       | ¥3€0             | € 3:0        |
| तक्गाइणी गिच्चं               | <b>२३५३</b>    | યુર્યુલ           | तं चेव गिट्टबेंनी        | 3885             | 44==         |
| उक्लीयो पिडियायो              | ४०६१           | 3=8=              |                          | २८४०             | 11           |
| तस्मीम् य पक्षेत्रो           | <b>डेड.</b> ९इ | 15%0              |                          | २३,5%            | 1528         |
| तक्से निष्क्षणा परिवार        | 505%           | 7555              | 72                       | EXXE             |              |
| नव गालिएरि वच्ए               | 1305           | <b>=42</b>        | तं वे र मंत्रतीणं        | ४०२७             |              |
| त्रलिय पृद्दग बढ़ेया          | 5.253          | २५५३              | तं जो उ पत्नोगुल्जा      | 35.35            |              |
| त्रज्ञिया तु रक्तिगमग्रे      | 5,855          | 5==16             | तं गु वमं वु पमादो       | 305              |              |
| तत्र कपाँउ ग् तु ग्रम्हं      | ३७६२           |                   | तं तु ग्रग्गुट्टियदंडं   | ====             |              |
| तब छेदो लहु गुरुगा            | 25%%           | 3.635             | तं बह्यूगा सर्वं वा      | દ્દકર            |              |
| तक् <b>रे</b> क्षण्यञ्चारो    | 5650           | 4573              | 29                       | કુંહેંજ          |              |
| नव छेटो लहु गुस्तो            | પ્રવૃદ         | રજક્ટ             | 77                       | १२५३             |              |
| तवतिगं छेदितिगं               | ล์ห์ล่ะ        |                   | नं दान्दंडयं पादपुंछनं   | ==9              |              |
| तवतीयमस <b>द्ह</b> ए          | ક્યું ક્       |                   | नं दुविहं गाउळ्वं        | 405              |              |
| नददलिग्रों सी उम्हा           | 58.65          |                   | र्च पडिसेवेनृणं          | 3.650            |              |
| नम्-उदग-वगी घट्टग             | 3555           |                   | नं पाडिहारियं पायपुं छनं | 25.92            |              |
| नस-मान्।-बीयरहिंदे<br>—————   | ₹5.R ई         |                   | तं पि य दुविहं बत्यं     | 2007             | ,            |
| तम-बीयम्मि वि दिहुँ           | 7,5 £.3        | .60.65            |                          | इडश्४            |              |
| वस्ताम् वस्तामादी             | <b>३</b> ६७७   |                   | र्व पुरा गमेन्त्र दिवा   | 2555             | <b>૨</b> ૦૪૨ |
| 11                            | 4604           |                   | वं पुरा गहरां हुविषं     | 9=€              | •            |
| वस्यहुगर्वामासग्<br>वस्यक्रिक | इद्रष्ट्       |                   | वं पुग पडिच्छमागी        | ३७३१             |              |
| नसःसनि फारितिस                | '3 <b>5</b> 5  |                   | तं पुगा कवं तिविहं       | 4.5.5.4          |              |
|                               |                |                   |                          | ••••             |              |

| तं मूलमुवहिगहणं         | ४७७८        |      | तिण्ह वि कतरो गुरुग्रो | ५१५६   |
|-------------------------|-------------|------|------------------------|--------|
| तं रयिंग ग्रण्णत्था     | ३४८०        | :    | n                      | ५१७६   |
| तं वेलं सारवेंती        | २०४१        | १६६० | तिण्हं एगेएा समं       | १६६१   |
| तं सन्चित्तं दुविहं     | ४७६८        | 203  | तिण्हं तु तिड्डयागां   | . ७३२  |
| तं सारिसगं रयणं         | ३६२१        |      | तिण्हं तु वंघाएां      | ७४५    |
| ताइं तराफलगाइं          | १२५५        | २०३७ | तिण्हं तु विकप्पाणं    | २१८६   |
| ता जेहि पगारेहि         | ३३२२        |      | तिण्हारेण समाणं        | ६२२०   |
| तालायरे य घारे          | ३२४३        | ४२६८ | तिण्हुवरि कालियस्सा    | ६०५६   |
| ,,                      | ३२५५        | 11   | तिण्हुवरि फालियाणं     | 959    |
| तावो भेदो ग्रयसो        | १५१५        | X088 | तिण्हुवरि बंधाणं       | २१७८   |
| **                      | १५२१        |      | तिण्हेगतरे गमणं        | ५७१३   |
| ,,                      | २७८७        | 7005 | तित्थंकर पडिकुट्ठो     | ११५६   |
| तासेतूरा श्रवहिते       | ४३०८        | ३६८८ | तित्थंकर रायाणो        | ६४१०   |
| ताहे च्चिय जित गंतुं    | ४६८०        |      | ति-परिग्गह-मीसं वा     | 9800   |
| ताहे पलंबभंगे           | ४३४         |      | तिपरिरयमणागाढे         | ११७०   |
| तिक्खम्मि उदगवेगे       | ५७६         |      | तिप्पमितिघरा दिट्ठे    | ४६७६   |
| . ,,                    | ६३०५        |      | तिय मासिय तिग पराए     | १८०६   |
| तिक्खुत्तो तिण्णि मासा  | १८४२        |      | तिरिश्रो यागुज्जाएो    | 4005   |
| तिवखुत्तो सवखेत्ते      | ११७४        | ३५५५ | तिरियनिवारण अभिहणण     | ४२७४   |
| तिग बाताला श्रट्ठ य     | ६५३५        |      | तिरियमचेतसचेते         | २२२३   |
| तिग संवच्छर तिगदुग      | ३०५५        | १६४४ | तिरियमगुयदेवीणं        | ६०३    |
| तिगुरागतेहिं एा दिट्ठो  | १४४७        |      | तिरियम्गुस्सित्थीणं    | ६०२    |
| ,                       | ं १४४४      | ٠    | तिरियाउ श्रसुभनामस्स   | ३३२७   |
| तिगुरापंयाहिरापादे      | ३७५१        |      | तिरियोयागुज्जागो       | १८४    |
| तिट्ठाग्रे संवेगो       | ,४४८२       | •    | तिविधम्मि कालछेदे      | ५७ह६   |
| तिए। वइ भुसिरट्टाएो     | ३७१         | •    | तिविधिम्म वि पादम्मी   | ७३७    |
| तिण्णि उ हत्थे डंडो     | 900         |      | तिविधं वोसिरिग्रो सो   | ३८१    |
| तिण्णि कसिरो जहण्णे     | <b>४५०६</b> | ३६५६ | तिविधा य दव्वचूला      | ६४     |
| तिण्यि तिगेगंतिरते      | १६०५        |      | तिविधे तेइच्छिम्म      | ६६६१   |
| तिण्णि दुवे एकका वा     | ३१६५        |      | तिविह परिग्गह दिव्वे   | ४७४०   |
| तिण्णि पसती य लहुसं     | 58X         |      | तिविहं च होइ बहुगं     | ६४२६   |
| तिण्गि विहत्थी चउरंगुलं | ६८६         | 8083 | तिविहं च होति पादं     | ४५४२   |
| 11                      | ४८३७        |      | तिविहं पुरा दन्वरगं    | ५०     |
| तिण्गोव य पच्छागा       | 8368        |      | तिविहाण वि एयासि       | ४६२६   |
| n                       | ७३६५        | ४०८१ | तिविहाऽऽमयभेसज्जे      | ४६८६ . |
| "                       | १७८८        | इट६३ | तिविहित्यि तत्थ थेरी   | ४०३६   |
| तिण्हट्ठारसवीसा         | 350=        |      | तिविहे परुवितिम        | X5X3 · |
| तिण्हट्टा संकमगां       | イイイミ        | . •  | तिविहो उ विसयदुहो      | ३६६०   |

|                            |                     | · āf         | गेन्छिगस्म इच्छा                              | 3025           |                |
|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| तिविहो य पकप्पचरी          | इंड७६               |              | चेव नत्य दोसा                                 | 4.734          | 5454           |
| तिविहो य होइ जड़ो          | કદ્દ્રપ             | U            |                                               | ४१==           | 11             |
| निविहो य होइ घानू          | ४इ१इ                | 2            | ग<br><del>व्यक्तिम्</del> सम्बद्धाः           | ३३७म           |                |
| तिविहो य होइ वुड्डो        | इप्रदे              |              | णुट्टम्मि पसञ्जरा<br>— — <del>जिल्ला</del> णं | ठ्३⊏६          |                |
| तिविहो य होति कीवा         | 3530                |              | गु पर गिहत्याणं<br>— —: <del>=िच्ची</del>     | દપ્રદ્         |                |
| तिविहो य होति वालो         | 5×80                |              | गु परं सरितादी                                | 3 <b>2</b> '33 | ¥058           |
| तिविहो सरीरजड्डो           | ३६२६                |              | गामय-मावयमया                                  | <u> ५६५२</u>   | 2050           |
| तिव्वागुवद्दरोमो           | 55.8                |              | गानवीदककर्ज                                   |                | •              |
| तिसु छन्नहुया छन्पुरु      | કંદ્રપ્રય           | 1. E. S. 5 € | ागादिमु जं पावे                               | ३२६५           | 35.5           |
| तिसु तिण्णि तारगात्रो      | 53.85               |              | त्रगारिक्वय-ग्रावय                            | रंग्रह         | ३२०६           |
| तिसु लहुग्रो गुरु एगो      | <i>३६</i> ४४        | がたべ0 ·       | नेगा व संजयट्टा                               | RN 5 5         |                |
| तिसु लहुयो तिसु लहुगा      | 15.41               |              | नेगी कीवे राया                                | \$ 3.5.E       |                |
| निहि थेरेहि कर्य ज         | 5%05                | २५६०         | तेगी देव-मणुस्स                               | 1360           | == 5           |
| तितिगिण चलचित्ते           | 5,965               | 1000         | नेगो य तेगतेगी                                | इंड्इ          |                |
| तीतिम्म य ग्रहम्मी         | == {                |              | तेगीव माड्या मी                               | 3053           | 36=5           |
| तीमदिग्रे ग्रायरिग्        | २,५११               |              | नेग्नेमु ग्लिस्ट्वेसु                         | ५,३०२          | 3359           |
| तीसं ठवगाठागा              | દંસકંદ              |              | तेग्रीहि व अगग्रीग् व                         | १७२४           | દેરદુદ         |
| त्रीसुत्तरे पगुर्वीसा      | 5.723               |              | नेत्तीमं ठबगुपदा                              | 2,812          |                |
| तीमु वि दीवितकच्या         | <b>ર</b> ે કે કે કે | 4,355        | ने नत्य मण्णिवट्टा                            | ४२६०           | <b>३४</b> ३इ   |
| तीसु वि विञ्जंतीमुं        | 445                 |              | तं तत्य चिनिविद्या                            | <b>५.२.६३</b>  | ३३७२           |
| तुच्छेग् वि नोहिज्जनि      | કે. ૪૪, ક           | 504%         | "                                             | <b>४३</b> ६४   |                |
| तुब्महुाए कतमिणं           | ५,=६१               | 30 £ £       | ते दांज्ववालभित्ता                            | 4.636          | ઉઇદ્ય          |
| तुब्मेवि नाव गवेसह         | १३५१                | <b>REAN</b>  | न पुग् गृगमगोगा-                              | EBX?           |                |
| तुमए चेत्र कत्तिमणं        | 55.05               |              | तरस नय ग्रहुट्टा                              | ६४७२           |                |
| नुमए समर्ग ग्रामं          | इंड्ड्र             | 3.2.5        | नेरिच्छं पि य निविहं                          | 43=0           | ર્પ્ટર         |
| नुम्हे मम ग्रायरिया        | ગદદય                | •            | तेलुक्कदेवसहिता<br>-                          | 2.34.7         | इ२००           |
| तुन्त्रस्मि ग्रदत्तस्मि    | Saea                | २६१३         | तेस्तुब्बट्टग् प्हाबग्                        | 3073           | १६५२           |
| तुल्ने मेहुगामावे          | <b>4355</b>         | 5438         | तेल्व यत गृवगीते                              | १५६२           |                |
| नुल्ले वि समारंभे          | 10:30               | 35=5         | ने दि य पुरिना दृदिहा                         | 3505           | <b>ঢ়ৼৢৼঢ়</b> |
| तुल्लेमु वा सलढी           | इंडेइइ              |              | तेनि ग्रवारगो लहुगा                           | ¥538           | इइ४३           |
| नुबरे फले य पत्ते          | २०१                 | २६२२         | नींन ग्रणा गिज्जर                             | SEEX           |                |
| 29                         | 5.830               | "            | देनि दस्य टियागुं                             | 35%0           | ४२६४           |
| 27                         | ५:३०४               | 37           | नेमि पडिच्छगो ग्रागा                          | યુદ્દર્દ       |                |
| नुमिणी ग्रइंति गिगीत व     | عُرُدُدُ            |              | ने सीदिङमारहा                                 | 2,990          | २४६२           |
| नृत्तिगीए हुंकारे          | <b>इ</b> ड्ड्       | 520%         | तेसु अगिण्ह <del>ति</del> म्                  | <b>२५३१</b>    | 3=%=6          |
| तुह् दंमगु-मंजीगुद्री      | ગુરફફ               |              | तेसु अगेप्हतिम्                               | 2,62,8         | 11             |
| तूरपित देंति मा वे         | がったら                | . 2.63       |                                               | <b>५</b> ७६१   |                |
| ने <del>ऊ-वाडविहू</del> णा | ,85.85              | ४६५६         |                                               | य. <b>२</b> ४= | 3356           |

# सभाष्य चूरिंग निशीय सूत्र

| तेसु तमखुण्णातं          |   | ३५०           |             | ·<br>द                                  |              |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| तेसुं ग्रसही गोसुं       |   | ३६५४          |             | दगकनकादीह नवे                           | VeVa         |
| तेसुं दिद्विमवंधंतो      |   | ४१२६          |             |                                         | ४६४२         |
| तेंदुरुयदारुयं पि व      |   | 3387          |             | दगघट्ट तिण्णि सत्त व                    | ३१६५         |
| नो कइ घित्तव्वा उ        |   | ४५२८          |             | दग-िएगमो पुब्बुत्तो<br>दगतीरे ता चिट्ठे | २०५६         |
| तो पच्छा संयुएहि         |   | १७६७          |             |                                         | 038          |
| तोसलिए वग्घरणा           |   | ५३६१          | ३४४६        | 11                                      | ४२५२         |
|                          | थ | 4461          | 4004        | दगभारायो दट्ठ                           | ४२७६         |
| थएाजीवि तन्नगं खलु       |   | 20=-          |             | दगमुद्देसियं चेव                        | ६२७८         |
|                          |   | ₹ <b>8</b> 50 | 2440        | दग-मेहुग्।संकाए                         | <b>4353</b>  |
| थल-देउलियट्ठाणं          |   | ११६८          | ३४४६        | दगवाय संधिकम्मे                         | २०५७         |
| थल-संकमगो जयगा           |   | ४२४८          | ४६४८        | दगवारवद्धिया                            | 8883         |
| थिल गोगि सयं मत          |   | ४८५३          | <b>£33</b>  | दगवीिग्य दगवाहो                         | ६३४          |
| थंडिल-तिविहुवघाति        | , | १५३३          |             | दगतीरचिट्ठगादी                          | ४३१०         |
| थंडिल्ल ग्रसति ग्रद्धारा |   | १८६८          |             | दट्ठुं पि सो सा लज्मा (ब्भामो)          | १३४६         |
| "                        |   | 2835          |             | दट्ठूएा दुण्णिवद्वं                     | ३६४१         |
| यंडिल्लसमायारी           |   | ६३४८          |             | दट्ठूएा य राइड्डि                       | १७४०         |
| थंडिल्लं न वि पासति      |   | 3 7 7 8       | •           |                                         |              |
| थावरिंगप्फणां पुरा       |   | ६४०           |             | ,                                       | २५४३         |
| थी-पुरिसग्रगायारे        |   | ४३२०          | २३७४        | 11                                      | २५६६         |
| थी पुरिसा जह उदयं        |   | ३६०२          | <b>4848</b> | दट्हूं व सतिकरणं                        | 3552         |
| थी पुरिसा पत्तेयं        |   | ३६०४          | ४१७१        | दट्ठूग़ा व हिंडतेगा वा                  | १२५१         |
| थीसुं ते चिचय गुरुगा     |   | १७७३          |             | दट्ठूण वा शियत्तग                       | ४३१४         |
| थुल्लाए विगडपादो         |   | ४३६१          |             | दड्ढे मुत्ते छगग्रो                     | १७१          |
| थूणाग्रो होति वियली      |   | ४२६८          |             | दत्थी हामि व गाीए                       | १०५७         |
| थूगादी ठागा खलु          |   | ४२६७          |             | दधितक्कंबिलमादी                         | २६२          |
| थूल-सुहुमेसु वोत्तं      |   | ४८७४          |             | ंदप्प-ग्रकप्प-गािरालंब                  | ४६३          |
| थूले वा सुहमे वा         |   | ४८७४          |             | दप्पण मिण ग्राभरखे                      | ४३१८         |
| थेरवहिंद्ठा खुड्डा       |   | २४०४          |             | दप्पपमादाणाभोगा                         | ४७७          |
| थेराऐस वि दिन्नो         |   | 3828          |             | n                                       | ४७८          |
| थेरातितिविह अधवा         |   | ४२२६          | २५५१        | दप्पादी पडिसेवस्पा                      | १४३          |
| थेरिय दुण्णिखत्ते        |   | 3,800         | •           | दप्पे कप्प-पमत्ताणाभोगा                 | 63           |
| थेरी दुव्वलखीरा          |   | ४३८३          |             | दप्पे सकारणंमि य                        | 44           |
| थेरुवमा ग्रवकंते         |   | ४२६३          |             | दप्पेग होति लहुया                       | ४७६          |
| थेरेण अगुण्णाए           |   | १३७६          |             | दमए दूभगे भट्टे                         | ४०६३         |
| थोवं जित ग्रावण्गो       |   | २६५७          | ्र४६०       |                                         |              |
| थोवाऽवसेसपोरिसि          |   | ६०७८          | •           | दमए पमाणपुरिसे                          | X0 £ £       |
| थोवावसेसियाए             |   | ६१३५          |             | दमगादी ठागा। खलु                        | 7500<br>~~~  |
| थोवा वि हणंति खुहं       |   | スタロス          | 3068        | दरहिंडिते व भाणं                        | <b>८१६</b> ८ |

|                          |                   |           |                                 |              | •             |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|--------------|---------------|
| इविवपरिगामतो वा          | 3=69              |           | 21                              | 55.53        |               |
| दब्बन्तएणं पंतो          | 1535              | 24==      | 77                              | <i>š</i> škš |               |
| दब्बट्टबगाहार            | <b>३१६</b> ६      |           | :1                              | 3645         |               |
| दब्द-ग्रिमीहं कतगादिएमु  | ŞE                |           | दब्बेग् य मांबग् य              | 2022         |               |
| दब्बनो चडगे मुना         | 1375              |           | ;;                              | 70E=         |               |
| दब्बदिसखेत्तकाले<br>-    | કરંદ્દ્ય          | યુર્વેષ્ટ | 17                              | 5510         | 5=1.8         |
| दञ्जपहिबद्ध एवं          | ೨೦೯೮              |           | दब्बे तं चिय दब्बं              | ६०८३         |               |
| इव्यथमागुग्रतिरेग        | ५६२२              | 3335      | दब्बे पृहुमपुट्टो               | १०२६         |               |
| द्व्यपमाग् गग्गगा        | કૃદ્ધુટ           | 2522      | दक्वे मित्रश्रो गिव्हितिश्रो    | ६२्द३        | 9956          |
| द्वयपमाग्गग्गाइरेग       | ५७५६              |           | दक्वे मानेऽनिमृत्ती             | ११६३         | 51.60         |
| दर्खाम्स दाडिमंदाडिएस्   | 33,68             |           | डब्बे य मात्र तितिग्            | どこの          |               |
| द्व्वम्मि वत्यपत्तादिएसु | <b>443</b>        |           | दक्वे य भाव भेयग                | ६२८०         |               |
| "                        | 55.5              |           | दव्योगहरून ग्राएस               | 38           |               |
| दब्बनिर्ता मावनिर्ता     | ಕ್ಷದ್ಯಾ           |           | दञ्जोवक्तरगोहादियागा            | ३२२४         | 25%0          |
| दब्बं चेत्तं कालं        | ६२३४              |           | दम ग्राडिववागदसा                | 57.75        |               |
| ,,                       | ६२३६              |           | दम उत्तर मतियाग्                | 5,720        |               |
| **                       | 55,85             |           | दम एतस्य य मज्म य               | इ०४          | हं ० ३ हं     |
| **                       | ६२४६              |           | दम चेव य पग्याता                | ६५,८२        |               |
| दव्यं जोगां ग्रा नव्यति  | 2054              |           | दम ता ग्रगुमञ्जेती              | ६६८०         |               |
| दव्यं तु जागितव्यं       | 5.38'A'           | ३७७३      | दस्तरनगरच्छुयरं                 | A 5 0 3      |               |
| दब्बाइ उल्मियं           | 4.022             | 5,99      | दसदुयए संजीगा                   | २०६२         |               |
| दव्यतिसाहए ता            | કે પ્રદે          |           | दममासा पक्केणं                  | र्प्टर       |               |
| दव्यदि चतुरमिग्गह        | इइउट              |           | दसमु वि मृलायरिए                | इ६०१         | ११६=          |
| दब्बाटि निविहक्षितिगो    | Erie              |           | दसिंह य रायहार्गा               | २५==         |               |
| द्यादिविवच्चाम <u>ं</u>  | ี รรั <b>ก</b> จ์ |           | वंडवरो दंडारिक्डग्रां           | રપ્રશ્દ      |               |
| दक्तादी ग्रपसत्ये        | इंड४,०            |           | दंड पडिहार-वज्जं                | १६७३         | રદ્હા         |
| दब्बे ग्राहारादिमु       | 56.85             |           | इंडसुलमस्मि लोए                 | ६६०७         | ••            |
| दब्बे इकाड कठिगादिएमु    | 553               |           | दंडारक्खिय दोवार्राह            | 24.54        |               |
| दव्ये एगं पादं           | ४,५५६             | 1059      | दंतिच्छिम्णमिलतं                | 2.35.8       |               |
| दव्ये देते काले          | =12               |           | दंतपुरे ग्राहरणं                | १२६५         | 50.85         |
| **                       | 258               |           | दंतामय दंतेसु<br>दंतिकानोर-तेले | १४२०         | 5 -145        |
| 27                       | <b>437</b>        |           | र्वत दिट्टे विगिचम्             | ४६६४<br>६१११ | इ०७२          |
| 17                       | ==5               |           | दंसगुचरगा मूहस्य                | ५६६२<br>४७६२ | <b>ट</b> इंट् |
| 11                       | £3.≃              |           | दंसस्-गास-वरित्तास्             | २१५६         |               |
| 21                       | 2020              |           | दंसम्-गाम्-वरित्तं              | ¥=%          | -             |
| 27                       | 2058              |           |                                 | ३६२७         |               |
| 71                       | 305.8             |           | 77                              | ४इ४१         |               |
| ••                       | 23=3              |           | 29                              | ४३४२         |               |
|                          |                   |           | ••                              |              |               |

|                            | •         |       |                            |                            |     |
|----------------------------|-----------|-------|----------------------------|----------------------------|-----|
| दंसग्ग्गाग्रो माता         | ३३८३      | २७८४  | दिट्टमदिट्टे विदेसत्थ      | २७१८                       |     |
| दंसग्णागे सुत्तत्थ         | ६३६२      |       | दिट्ठ सलोमे दोसा           | ४०११                       |     |
| दंसणपक्ले ग्रायरिग्रोवरकाए | ***       | •     | दिट्टं कारग्ग्गहणं         | ६०३६                       |     |
| दंसग्पभावगाणं              | ४८६       | •     | दिट्टं च परामट्टं च        | ३७७६                       |     |
| दंसग्रवाये लहुगा           | १४७७      | 3258  | दिद्वंत पडिहिणिता          | १३७६                       | •   |
| दाऊग्। भ्रण्णदन्वं         | ४०६७      | १८२६  | दिट्ठा व भोइएणं            | <b>२२७१</b> ं              |     |
| दाऊण गेहं तु सपुत्तदारो    | ११६३      |       | <b>दिट्ठीप</b> डिसंहारो    | ५७०                        |     |
| दाळणं वा गच्छति            | २६७६      | 2552  | दिट्टीमोहे श्रपसंसरो य     | 38                         |     |
| दागागहणो संवासयो           | ५६२७      |       | दिट्टे ग्रिमंतगा खलु       | ४५२६                       |     |
| ,दाग्मफलं लिवतूणं          | ₹33       |       | दिट्टे सहस्सकारे           | É=                         |     |
| दाणं ए। होति ग्रफलं        | ०६४४      |       | दिट्टे संका भोतिय          | ४७२७                       | :   |
| दागाई संसग्गी              | १८४१      |       | दिट्ठो वण्गेग्गम्हं        | १२५५                       |     |
| दाणो श्रभिगमसङ्खे          | १६२०      | १४५०  | दिण्णमदिण्णो दंडो          | ६४१५                       |     |
| 11                         | १६२६      | 3288  | दिण्गो भवन्त्रिधेग व       | 3259                       | 1   |
| n '                        | १६३०      | 30,48 | दियदिन्ने वि सचित्ते       | ४६४०                       | =   |
| . <u>n</u>                 | १६३१      | 2452  | दियभत्तस्स ग्रवण्णं        | इ३६३                       |     |
| दाएोए तोसितो वा            | ३७०५      |       | दियराश्रो गोमतेएां         | ४१६६                       |     |
| दातुं वा उदु रुस्से        | ५०२२      |       | दियराश्रो लहु गुरुगा       | २१३५                       | y   |
| दायग-गाहग-डाहो             | ५१६६      |       | दियरातो उवसंपय             | ६३२५                       |     |
| दारदुगस्स तु ग्रसती        | २३७८      | 8288  | दियरातो भोयगस्सा           | 3388                       |     |
| दारं न होति एत्तो          | ४२६६      | ३३७४  | दियरातो लहु-गुरुगा         | ४७३६                       |     |
| दाराभोगगा एगागि            | २६६५      |       | दियरातो लेवएं              | 8200                       |     |
| दाराभोयरा एगागि            | ४४०७      |       | दिवसिंग्सि पढमचरिमे        | १३४                        |     |
| दावद्विग्रो गतिचवलो        | ६२०३      | ७५२   | दिवसत्तो ग्रण्णं गेण्हति   | २६६४                       |     |
| दासे दुट्ठे य मूढे य       | ३५०७      |       | दिवसतो ग् चेव कप्पति       | 3770                       |     |
| दासो दासीवतिस्रो           | १८४       |       | दिवसभयए य जत्ता            | ३७१८                       |     |
| दाहं ति तेण भणितं          | ४४५०      |       | दिवसभयग्रो उ घिप्पति       | 3905                       |     |
| दाहामि ति य भिणते          | १००१      |       | दिवसा पंचहि भतिता          | ६४४२                       |     |
| दाहामो णं कस्सयि           | ४०८२      | २५२७  | दिव्य-मर्गुय-तेरिच्छं      | \$ <b>\$ \$ \$ &amp;</b> . |     |
| दाहामो ति व गुरुगा         | ३०४१      | १६४२  | दिव्यमगुयाउ दुगतिगस्स      | 3886                       |     |
| दाहिए। कर्मिम गहितो        | * * * * * |       | दिव्वं ग्रच्छेरं विम्हग्रो | 3556                       |     |
| दाहिए।करेए। कण्णे          | ४८६६      | ६६६   | दिव्वाइतिग उक्कोसगाइ       | ३६१                        |     |
| दिक्सेहि ग्रन्छंता         | २४=४      |       | दिव्वेसु उत्तमो लाभो       | ५०५६                       | عد  |
| दिज्जंते पिंडसेहो          | 3088      |       | दिसि पवगा गाम सूरिय        | १५७१                       |     |
| दिज्जंते वि तदा            | ४०६१      | ४६०१  | दिसिमूढो पुन्वावर          | ३६६६                       | 4.5 |
| दिज्जंतो वि ए गहितो        | १३७८      | ४६४२  | दिसिदाहो छिण्णमूलो         | ६०८६                       |     |
| दिट्टमऐसियगहऐ              | १०२ '     |       | दिस्सिहिति चिरं बढ़ो       | ४६०७                       | •   |
| दिट्टमदिट्टा य पुराो       | २२०१      |       | दितेगा तेसि श्रप्पा        | 8 × 5 × ×                  |     |
|                            |           |       |                            |                            |     |

| दीह छेयण डवको                         | 230          |                | दुविषे तेगिच्छम्नी     | <b>र्</b> र्ड ० | •      |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|--------|
| दीहं च गीस सेज्जा                     | ५६२१         |                | दुविवो उ मावसंयवो      | 20%0            | :      |
| दृक्करयं खु जहूत्तं                   | አጸጸእ         |                | दुवियो कायम्मि वर्णो   | ३५०१            |        |
| दुक्खं कप्पो बोहु                     | કંદદં        |                | दुविवो चलु पासत्यो     | 8580            |        |
| दुक्खं खु निरग्रुकंपा                 | ¥€55         |                | दृवियो परिगाहो पुगा    | કુ હહ           |        |
| द्ग-तिग-चडक परागं                     | १३६१         |                | दृतियो य मुसावातो      | २६०             |        |
| दुगपुड-तिगपुडादी                      | <b>६१७</b>   |                | दृविघो य संकमो खलु     | 653             |        |
| हुगुगो चटगुगो वा                      | ५५०४         |                | दुविह चरिविह छउब्विह   | 5545            | ३५३२   |
| दुग्गविसमे वि न खलति                  | ६६६८         |                | दुविह तिविहेग्। रंभित  | ४६६४            |        |
| दुगादि तोसियगिवो                      | ६०८०         |                | 2)                     | ४६८६            |        |
| टुग्नूडाणं छण्गंगदंसगो                | ४५१          | ગ્યૃદદ્        | दुविहमदत्ता उ गिरा     | ६२५०            |        |
| दुट्टिय भगा पमादे                     | 8055         |                | दृविहम्मि भेरवम्मि     | ४७२३            | કંઠકર્ |
| दुष्ण्गिय दोणिण विट्टा                | ३४८६         |                | दुविहरुयग्रातुराणं     | 8558            |        |
| दृपदचडपदगासे                          | 7525         |                | दृविहं च दोसु मासेसु   | ६४२४            |        |
| टुपद-चतुप्पद-बहुपद                    | 19 o 5       |                | दृविहं चेव पमाणं       | ४४३२            |        |
| दृपय-चरुप्ययमादी                      | ३२६          |                | दुविहा उ होइ बुड्डी    | २९२३            | ५५१६   |
| द्रुपय-चतुष्पदगासे                    | १४६७         |                | दुविहा तिविहा य तसा    | ४१२३            |        |
| <b>ट्टुप्पडिलेहियदू</b> सं            | ४०२०         | 55.25          | दुविहा दणे कणे         | 5.5.8           |        |
| <b>दृ</b> प्पडिलेहियमादीसु            | ર કહેર       | ४७६३           | दुविहा दुर्गु छिया खलु | યુહયુદ          |        |
| दुष्पभिति पितापुत्ता                  | ११७७         | \$ <b>%%</b> = | दुविहा पट्टवगा खलु     | ६६४२            |        |
| दुव्यलगहिए गिलागा                     | ४६५७         |                | दुविहा य लक्खगा खलु    | ४२६२            |        |
| दुव्यलियत्तं साह                      | ४२०६         |                | दुविहा य होइ दूती      | ४३६८            |        |
| <b>दु</b> ब्मासियहसितादी              | é            |                | दुविहा य होति जोई      | 75X5            |        |
| दुमपुष्फिपढममुत्तं                    | २०           |                | दुविहा लोउत्तरिया      | 35,58           |        |
| दुल्लभदब्वं दाहिति                    | ३६७          |                | दुविहा सामायारी        | इन्१५           | ওওও    |
| दुल्नमदव्येच सिया                     | ११७२         | きゃれき           | दुविहासती य तेसि       | इन्७१           |        |
| दुल्लभदव्ये पहमी                      | ४५२          |                | दुविहे गेलण्णम्मी      | २५३२            | 5440   |
| दुत्लभपवेस लज्जालुगो                  | १५५८         |                | दुविहो ग्रदंसगो खलु    | ३ <b>६७</b> २   |        |
| दुविष तवपत्त्वराया                    | ४१           |                | दुविहो जाग्मजाग्री     | 3606            |        |
| दुवियं च भावकसिगां                    | € % ई        | इस्टर्         | दुविहो तस्त ग्रवण्णो   | इइ०१            |        |
| दुवियं च होई तेण्ग्                   | इंद्र        |                | दुविहो य ग्रग्मिभूतो   | ३६३६            |        |
| दुवियं च होति मज्मं                   | २४३२         |                | दुविहो य पंडती खलु     | इंग्रंखर        | 1885   |
| दुविया छिणग्मिच्छिणग्।                | <b>እ</b> አአደ |                | दुविहो य होइ कुंभी     | १३४६            |        |
| दुविघा गायमगाया<br>दुविषे गेलण्गुम्मि | iein<br>iein |                | दुविहो य होइ दुट्टो    | ३६८१            | 7525   |
|                                       | ११६६         | કુશકૃક         | दुविहो य होइ वम्मो     | 3352            |        |
| 11                                    | <b>২</b> ૫২% | £4%°           | दुविहो य होइ पंथी      | . પ્રમ્પ        | ६०४१   |
| "<br>दुविषे तेइच्छम्मी                | ခုဖွစ့       | ફરૂદ્          | दुविही य होइ कीवी      | इंट्डंट         |        |
| द्वानम् (१६७८मा                       | २२४६         |                | दुनिहो य होति कालो     | ६१२५            |        |
|                                       |              |                |                        |                 |        |

| दुविहो याहोति दीवो           | ४४०४         | ३४६१        | दो चेव निसिज्जाग्रो          | ६२१७  |
|------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|-------|
| दुविहोहावि वसभा              | ४५८५         |             | दो चेव सया सोला              | २१३३  |
| दुव्वराम्मि य पादम्मि        | ७४५ .        |             | दोच्चेण ग्रागतो              | ४७४१  |
| दुस्सिक्खियस्स कम्मं         | ४१२२         |             | दोच्चं पि उग्गहो ति य        | ५०६६  |
| दुहग्रो गेलएाम्मी            | 3758         |             | दो जोयगाइं गंतु              | ४२४७  |
| दुहतो वाघातो पुरा            | ३७८४         |             | दोण्णि उ पमज्जगाग्रो         | २६२   |
| दुहतो वाघायम्भी              | ३७८६         |             | "                            | ३१३४  |
| दूइज्जंता दुविहा             | २६२७         |             | दोण्णि तिहत्थायामा           | १४०६  |
| द्तित्तं खु गरिहतं           | ४४००         |             | दोण्णि वि विसीयमाणे          | ५५५७  |
| दूमिय घूमिय वासिय            | २०४८         | ५५४         | दोण्गि वि सहू भवंति          | १७४५  |
| दूरगमरों णिसि वा             | ५७७०         |             | दोण्णेकतरे खमणे              | ६३७०  |
| दूरे चिनिखल्लो               | ४५३६         |             | दोणोगतरे काले                | १०६२  |
| दूसपलासंतरिए                 | ६१२          |             | दोण्हट्ठाए दोण्ह वि          | २७५३  |
| दूसियवेदो दूसी               | <b>ं३५७३</b> | ५१५०        | दोण्ह वि उवद्वियाए           | ६००३  |
| देवतपमत्तवज्जा               | ६६८६ '       |             | दोण्ह वि कयरो गुरुग्रो       | 7608  |
| देवा हु गो पसण्गा            | ३०८२ .       | 2858        | दोण्ह वि चियत्ते गमणं        | ४६७७  |
| देविदवंदिएहिं                | ६१८७         |             | दोण्ह वि समागता              | ४६७८  |
| देसकहा परिकहरो               | २७७५         | २६६७        | दोण्हं जइ एक्कस्सा           | ३२२४  |
| देसग्गहरो बीए                | <b>५३६३</b>  | ३३२२        | दोण्हं पि गुरूमासो           | ५६१   |
| "                            | ४२४०         | "           | दोण्हं पि जुवलयाणं           | ४०४१  |
| देसच्चाई सन्वर्चाः           | ४८१          |             | दोण्हं वच्चं पुव्वचियं तु    | દ્દ&  |
| देसपदोसादीसु ं               | ३३२५         |             | दो थेर खुड्ड थेरे            | ३७६६  |
| देसिम बायरा ते               | २०४३         |             | दो दिवखगापहा वा              | 323   |
| देसं भोच्चा कोई              | इंडहइ        |             | दो पत्त पिया पुत्ता          | ३७६७  |
| देसिय वाग्गिय लोभा           | ४०८१         | २८२६        | दो पायाऽसुण्णाता             | ४५२४  |
| देसिल्लगं पम्हजुयं मग्रुण्णं | ५५२१         | ₹33€        | दो मासे एसग्गाए              | ४४४२  |
| देसे सन्तुवहिम्मि य          | ४५४८         |             | दो रासी ठावेज्जा             | ६४४७  |
| देसो नामं पसती               | ४६४३         |             | <i>n</i>                     | ६४४१  |
| देसो व सोवसग्गो              | ४७६६         | <b>७</b> इ७ | दोरेहि व वज्मेहि व           | थ इ ३ |
| "                            | ४८०१         | ६४२         | दो लहुया दो गुरुया           | ३५२८  |
| देसो सुत्तमहीयं              | ६२६७         |             | दो लहुया दोसु लहुग्रो        | १५८६  |
| देहजुंतो वि य दुविहो         | २१६७         |             | दो वारियपुब्बुत्ता           | २५२७  |
| देहविउगा खिप्पं              | 9038         |             | दोसविभवागुरूवो               | ६६५६  |
| देहविभूसा वंभस्स             | x 9 6 x      |             | दोसा जेएा एए संति            | ५३७३  |
| देहस्स तु दोव्वल्लं          | १८१          | ४६०४        | दोसा जेगा निरुंभंति          | ५२५०  |
| देहिंहको गरागोकको            | ६५४          |             | दोसा वा के तस्सा             | 3588  |
| दोग्गइ पडस्पुपधरस्मा         | १५           |             | दोसाभरगा दीविच्चगाउ          | £X=   |
| दोगच्च वड्तो मार्ग           | 30€          |             | दोसु वि ग्रलद्धि कण्णावरेंति | ५४७   |

| दोसु वि ग्रव्वोच्छिण्ले                   | ११८७           | इं४्६८      | न वि रागो न वि दोसी    | ४६६७             |             |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| दोहि तिहि वा दिऐहि                        | २७७०           |             | नडपेच्छं दट्ठूग्       | ર્ફાહદ્          | ४३४२        |
| दोहि वि गुरुगा एते                        | <b>६६३</b> १   | ४४२४        | नहमादी ठागा खलु        | २५६८             |             |
| "                                         | <i>६६३४</i>    | 11          | नदिखेडजग्।वटल्लुग      | ५६०१             |             |
| 11                                        | £ £ \$ 10      | - 11        | नयवातसुहुमयाए          | 6083             |             |
| दोहि वि गिसिज्जणेहि                       | २१६०           |             | नंदिपडिग्गह ति पडिग्गह | ४४६३             |             |
| दोही तिहि वा दिणेहि                       | દંકંભ્ય        |             | नंदीतूरं पुण्णस्स      | इ०२०             | 37.RE       |
| ទ                                         | ř              |             | नाऊग्। य वोच्छेदं      | २७११             |             |
|                                           |                |             | नाग्मिम तिण्णि पत्रवा  | १४६२             | ક કે ફે ફ   |
| घण् <b>षूयम<del>ञ्चं</del>कारिय-मट्टा</b> | 58EX           |             | नागाति तिविहा मग्गो    | २८६६             |             |
| घण्णंतरितुल्लो जिग्गो                     | ६५०७           |             | नागि्ब्वट्टं लमति      | 20,6%            |             |
| घण्गाइ चरव्वीसं                           | 3055           |             | नागुज्जोया साहू        | 335%             | <b>SAXS</b> |
| वण्णाइं रत्तग् <b>यावर</b>                | १०२८           |             | नाणे दंसण-चरणे         | ড                |             |
| चम्मकहातोऽहिज्जति                         | ४४८१           | 11.65       | नागो महकप्पसुवं        | १५७२             | १४७२        |
| घम्मकहा पार्टेति य                        | ३६१५           | ४१८२        | नातिकामते ग्राग्       | २६१७             | ४८१४        |
| घम्मकहि वादि खमए                          | 2850           |             | नातो मि त्ति पणासित    | इंप्रहर -        |             |
| धातादिपिड ग्रविसुद्ध-                     | Saps           |             | नामं ठवगा ग्राणं       | 1605             | <b>५</b> ३६ |
| चातुनिचीग्। दरिसग्री                      | १५७७           |             | नामं ठबए। दविए         | કુકપ્રદ          |             |
| घारयति थीयते वा                           | ४३७६           |             | 33                     | ६२८२             | ११२६        |
| वारेतव्यं जातं                            | १७६१           |             | "                      | इन्हद            |             |
| वारोदए महासनिजनले                         | ४२६२           | इ४२्२       | नामं ठवगा पक्कं .      | ४८६८             | ४०३४        |
| विति-वलजुत्तो वि मुग्गी                   | १७६०           | ३७८३        | नामं ठवणा भिक्खू       | इ२७४             | •           |
| विति सारीरा सत्ती                         | . R = 5 A      | ६४६         | नामं ठवगा भिण्गं       | 3998             | <b>5</b> 45 |
| धीरपुरिसपण्णत्ते<br>क्षेत्रकार            | \$538          |             | नामं ठवग्गा वत्यं      | ४००२             | ६०३         |
| धीरपुरिसपरिहाग् <u>।</u>                  | 8,85,5         |             | नायगमनायगं वा          | इंत्र<br>इंत्र्य | ,           |
| धीमुंडिग्रो दुरपा                         | <b>.</b> ૪७५૬  | <b>تۇ</b> 5 | नावजले पंकथल           | ६०२४             |             |
| युवग्गाऽयुवग्रे दोन्ना                    | ४८३६           | ४०१२        |                        |                  |             |
| युवलंभी वा दन्वे                          | ४०४            |             | नावा- टग्गमटप्पायगोसगा | ६००१             |             |
| युवलोग्रो र जिग्गाणं                      | इ२१३           |             | नावाए-खिवस्य बाह्रस्   | 5035             |             |
| "                                         | ३१७३           |             | नावादोने सब्बे         | ६०१६             |             |
| घूमादी वाहिरितो<br>                       | ર <b>ે</b> દેશ | ५२१५        | नावासंतारपहो           | 50019            |             |
| घोतम्म य निष्पगले                         | ६१६७           |             | नाविय-साहृपदोस         | 8558             | ४६२४        |
| थोतस्त व रत्तस्त व                        | १६७४           | २६७६        | निक्कारग्राम्म दोसा    | ४२८४             | इइहर        |
|                                           | न              |             | निक्खम-यवेसवज्जग्      | ४२६२             | १७३इ        |
| न पगासेण्ज लहुतं                          | इहदृष्ट        |             | निग्गंथी-गमग्ग-पह      | १७८६             |             |
| न वि जोइसं न गिएतं                        | ३८५६<br>३८७६   |             | निम्मल्लगं घगुलिया     | ४४७६             |             |
| न वि जीतिमं न गिग्यं                      | ५२५६<br>४२८६   |             | नियमा तिकालविसए        | र्ड्ह्इ          |             |
| न वि रागो न वि दोसो                       | ४६७६           |             | · · ·                  | %%0%<br>%%0%     |             |
|                                           | -604           |             | नियमा पञ्छाकम्मं       | 8558             | •           |

## सभाष्य चूर्णि निशीय मूत्र

| निरुवस्सग्गनिमित्तं      | ६५६३           |         | पच्छाकड-साभिग्गह        | 905          |
|--------------------------|----------------|---------|-------------------------|--------------|
| नीसट्टेसु उवेहं          | <b>%</b> ≤ ◦ ◦ | ३३७६    | "                       | ७१७          |
| नीसंकमगुदितो ग्रतिछित्ता | 3633           | ५५०५    | 11                      | ७२४          |
| नीसंकिग्रो वि गंतूगा     | ४५६६           |         | ,,                      | ३६२६         |
| नेच्छति जलूग वेज्जे      | ३१६६           |         | "                       | ४०३१         |
| नोइंदियस्स विसग्रो       | ४२६८           |         | पच्छाकडादिएहि           | 8675         |
| नोवेक्खति ग्रप्पाणं      | 3388           |         | पच्छाकडादि जयगा         | ३०४४         |
| प                        |                |         | पच्छाकहे य सण्गी        | ३०२३         |
| पउग्मिम य पच्छितां       | ३०७२.          |         | पच्छाकम्ममतिते          | ५४१६         |
| पडमप्पल मातुर्लिगे       | . १६४२         |         | पच्छाकम्मपबहरो          | ६५२          |
| ,,                       | 8569           | १०२६    | पच्छा वि होति विगला     | ३७१०         |
| पउमृप्पले ग्रकुसलं       | ७५४            | 8058    | पच्छा संथवदोसा          | १०४४         |
| पडमृप्पले , ग्रकुसले     | १५४६           | 8058    | पच्छित्तऽगुपुव्वीए      | ६६२१         |
| पडरङण्णपाण्गमर्ग         | २३६०           | ४८२७    | पच्छित्तऽसुवाएणं        | ६७००         |
| पक्के भिण्णाऽभिण्णो      | 8600           | १०३६    | पच्छित्तपरूवग्या        | ४१४६         |
| पविखय चउवरिसे वा         | २१४२           |         | पिन्छत्तस्स विवद्वी     | २०५१         |
| पक्लिय चट संवच्छर        | ६३१३           |         | पिच्छत्तं खु वहेज्जह    | <b>४</b> 5७७ |
| पक्खिय-मासिय-छम्मासिए    | इंदर्श्य       |         | पच्छितां दोहि गुरु      | २२०७         |
| पक्ली-पसुमाईणं ।         | २३२३           |         | , , ,                   | २२१३         |
| पक्खी-पसुमादीणं          | २३२१           |         | "                       | २२२१         |
| n                        | २३२७           |         | पच्छितं पगा जहण्गो      | ४,८६८        |
| पक्खे-पक्खे भावो         | ३५६७           |         | पच्छित्तं बहुपाणा       | ३२०२         |
| पनलेवयमादीया             | १२१२           |         | पच्छित्तेगा विसोही      | ६६७७         |
| पगतीए संमतो साधु         | 880            |         | पज्जोसवराए भ्रवसराइ     | ३१३८         |
| पगती पेलवसत्ता           | १०७३           | . २५१५  | पज्जोसवगा कप्पं         | ३२१८         |
| पच्चक्खाणं भिक्खू        | ३६८६           |         | पज्जोसवणा काल           | ३१३७         |
| पच्चक्खात संते           | १६१५           |         | पज्जोसवणा केस           | ३२१०         |
| पच्छण्ण् असति रिगण्ह्ग   | २३८१           | ४८१८    |                         | १४०१         |
| पच्छण्ण-पुट्यभिण्ते      | रइंद७          | ४८२४    | पट्ठविद्यो मे ग्रमुत्रो | २६८८         |
| पच्छण्णा सति वहिता .     | २३६६           | 8508    | पट्टवित वंदिते ताहे     | ६१४३         |
| पच्छाकड-वत-दंसएा         | १०६४           |         | पट्टवितम्मि सिलोगे      | ६१६१         |
| पच्छाकड-साभिग्गह         | ं ६२६          |         | पट्टविता ठविता या       | ६६४३         |
| "                        | ६३८            |         | पट्टविया य वहंते        | ६६४४         |
| ,,,                      | ६४४            | • • • • | पट्टीवंसो दो घारएगाग्रो | २०४६         |
| n                        | इ.८.इ          |         | पडग्रं ग्रवंगुतिम       | ४५६४         |
| n                        | ६६१            |         | पडग्रं तु उप्पतित्ता    | \$20\$       |
| "                        | ६६७            |         | पडिकारा य वहृविया       | २४१६         |
| "                        | ६६८            |         | पिंकुट्ठ देस कारण गता   | ३४२६         |
|                          |                |         |                         |              |

|                        | ६३६३                  |          | पडिलाभित वच्चंता      | ४४७२         |              |
|------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|
| पडिकुट्ठे ल्लगदिवसे    | ४३८                   | २६०३     | पडिलेहग्।ऽगुण्णवग्गा  | 583          |              |
| पडिगमग्। ग्रण्णतित्यय  |                       | १०५४     | पडिलेहण पप्फोडण       | १४१८         |              |
| 35                     | २४४८                  | १०५४     | ,,                    | १४२२         |              |
| 11                     | 8680                  | 3020     |                       | १४३३         |              |
| पडिगमगादिपदोसे         | इंदर्द                |          | पडिलेहगामाणयगो        | १३५५         |              |
| पडिगामो पडिवसभो        | ४६७४                  |          | पडिलेहगा-मृहपोत्ती    | <b>3</b> 883 |              |
| पडिचरणपदोसेणं          | &ã o 3                |          |                       | ६३४७         |              |
| पडिचरती ग्राचरती       | ३४६६                  |          | पडिलेह्गा-सज्जाए      | 3,605        |              |
| पडिजग्गंति गिलाणं      | ३२७२                  | ४३०४     | पडिलेहणसंथारे         | १४१७         |              |
| पडिजग्गिता य विप्पं    | १७६२                  | ३७८४     | पडिलेहणा तु तस्सा     | १८७०         |              |
| पडिग्गीयता य केई       | ३६६७                  |          | पडिलेहगा दिसागां      |              |              |
| पडिगीयता य ग्रण्णे     | २२७०                  |          | पडिलेह्गा पमञ्जगा     | १४२३         |              |
| पडिगीय पुच्छगो को      | ४६८४                  |          | पडिलेह्गा पमज्जगा     | १४२०         |              |
| पडिग्गीयम्मि वि भयगा   | 6360                  |          | पडिलेहणा बहुविहा      | ४१४६         |              |
| पडिग्शिय-मैच्छ-सावत    | १७३४                  | ३७४६     | पडिलेह्णा य पप्फोडणा  | १४१६         |              |
| पडिग्रीयया य केई       | ३६६८                  |          | पडिलेह दियतुयट्टरा    | ***          | ५४५४         |
| पडिग्रीय विसक्खेवो     | १४८०                  |          | पडिलेहपोरिसीग्रो      | 3,000        | \$603        |
| पडितं पम्हुट्टं वा     | १७०३                  |          | पडिलेहा पलिमंथो       | ६४६          | ३८७७         |
| पडिपक्तो तु पटुट्ठो    | २२४६                  |          | पडिलेहितम्मि पादे     | १४२१         |              |
| पडिपहरिग्यत्तमाग्गम्मि | ४३१४                  | २३८६     | पडिलेहियं च खेत्तं    | २४६४         | ३०६९         |
| पडिपुच्छ-दागा-गहगो     | १७८७                  | ,, ,     | पडिलेहोभयमंडलि        | ६५६          | 395          |
| पडिपुच्छं ग्रमगुण्णे   | २०१६                  |          | पडिलोमागुलोमा वा      | ३८८२         |              |
| पडिपुण्ण-हत्य पूरिम    | २१७०                  |          | पडिवत्तीइ ग्रकुसलो    | १६६ .        |              |
| पडिपोगाले अपडिपोगाले   | २५४२                  |          | पडिविज्जथंभगादी       | 3888         |              |
| पडिवद्धलंदि उग्गह      | २१२२                  |          | पडिसिद्ध समुद्धारो    | ४२४          |              |
| पडिवद्धा सेज्जाए       | ५१७                   |          | पडिसिद्धं तेगिच्छं    | ४८०६         |              |
| पडिवद्धा सेज्जा पुगा   | ४१=                   |          | पडिसिद्धा खलु लीला    | ४=४२         | ६५२          |
| पडिमंतयंनगादी          | ४४६१                  |          | पडिसेघे पडिसेहो       | १८३६         |              |
| पडिमाए मामियाए         | <br>७७६४              | ३४६५     | पडिसेघे वाघाते        | ४२४          |              |
| पडिमाजुत देहजुयं       | ३६२                   | 4-44     | पडिसेवग्रो उ साघू     | હદ્          |              |
| पडिमाजुते वि एवं       | ६०७                   |          | पडिसेवगाए एवं         | प्रइ२        | <b>२</b> ४८२ |
| पडिमाकामण् श्रोर्नण्   | ४४०५                  | 2750     | 11                    | प्रकर        | "            |
| पडिमापडिवण्गाग्।       | ३१४७                  | કેશ્વર્દ | 11                    | ४१८७         | ,,           |
| पडिमेतरं तु दुविहं     | ५११६                  |          | पडिसेवगातियारा        | ३८७२         |              |
| पडियरिहामि गिलागां     | २११५<br>२ <b>१७</b> ६ |          | पडिसेवगा तु भावो.     | ४७           |              |
| पडियाणियाणि तिण्हं     | ५७५<br>७७६            |          | पडिसेवगा य संचय       | ६६१६         |              |
| पडिलामगुञ्जमम्मी       | युद्ध<br>युद्ध        | Van      | पडिसेवगा वि कम्मोदएगा | ६३०५         |              |
| पहिलाभणा तु सब्दी      | 458                   | ४६३४     | 110014011411401       | ३८६६         |              |
| 3 11481                | 200                   | ときまと     | पडिसेवतो तु पडिसेवगा  | ७३           |              |

| पडिसेवंतस्स तर्हि         | १७४         | ४६५५        | पद्रमस्स ततियठागो    | ५१६६         |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| ,                         | २२४८.       | "           | पढमस्स होति मूलं     | ६६५६         |
| पडिसेवित। गि् पुन्वं      | ६६६२        |             | पढमं तु भंडसाला      | ६३६४         |
| पडिसेहगस्स लहुगा          | ५४६२        | ५३६७        | पढमं बितियं तितयं    | ५६७२         |
| पड़िसेहण णिच्छुभगां       | ४६८०        | 3058        | पढमं राइं ठवेंते     | ४३३५         |
| पडिसेहगा खरंटगा           | ४७५४        | <b>८६</b> ६ | पढमा ठवएा एक्को      | ६४५६         |
| पडिसेहे ग्रलंभे वा .      | ३४४६        | 3375        | "                    | ६४६०         |
| पडिसेहेऽजयगाए             | ३०४२        |             | 11                   | ६४६१         |
| पडिसेहे पडिसेहो           | 8600        |             | पढमा ठवणा पक्लो      | ६४४६         |
| 11                        | ४६६५ .      |             | 11                   | ६४५०         |
| पडिसेहो ग्रववाग्रो        | ६६८४        |             | "                    | ६४५१         |
| पडिसेहो जा ग्राएा         | ६६८४        |             | पढमा ठवगा पंच य      | ६४५४         |
| पडिसेहो वा ग्रोहो         | ६६६९        |             | पढमा ठवगा पंचा       | ६४५५         |
| पडिहरिएगिय्रो पडिहारिस्रो | १३००        |             | , 11                 | ६४५६         |
| पडिहारिए जो तु गमो        | १६५२        |             | पढमा ठवगा वीसा       | ६४४३         |
| पडिहारिते पवेसो           | १७५०        | <b>३७७३</b> | "                    | ६४४४         |
| पडिहारियं ग्रदेंते        | ३३४         |             | ,,                   | ६४४४         |
| पडुपण्णऽणागते वा          | २६५७        |             | पढमाए गिण्हिङगां     | ४१६१         |
| पढमग-भंगो वज्जो           | 3388        | ६३=३        | पढमाए पोरिसीए        | ५७५          |
| पढमचरमाहिं तु             | १४२७        |             | पढमाए वितियाए        | २६०२         |
| पढम-ततिय-मुक्कार्ण        | ३३७३        | २७७४        | पढमालिग्र करगो वेला  | २४६          |
| पढमदिग्वितिय-तिए          | २७६५        |             | पढमासति ग्रमगुण्णे   | २३५४         |
| पढमदिगागापुच्छे           | ६३७२        |             | पढमासति सेसाएा व     | २३७१         |
| पढमदिगो म विफाले          | ६३२६        |             | पढमिल्लुगम्मि ठारो   | ५१२६         |
| पढमवितिएसु कप्पे          | <b>२८७७</b> |             | "                    | ४१६८         |
| पढमवितिएहि छड्डे          | ३८२७        |             | **                   | <b>५१</b> ८३ |
| पढमबितिय दिवा वी          | २६५६        | ४५४१        | पढिमल्लुगिम्म तवारिह | ४१७०         |
| पढम-बितियदुतो वा          | 308         |             | पढमुस्सेतिममुदयं     | ५६७१         |
| पढम-वितियागा करणं         | ६६५         |             | पढमे गिलागाकारगा     | ५३४६         |
| 11                        | ४०७         |             | पढमे पंचविधम्मि वि   | 990          |
| 11                        | ७१४         |             | पढमे पंच सरीरा       | 3308         |
| 21                        | ७२२         |             | पढमे वितिए ततिए      | ११४७         |
| पढमवितियातुरस्स य         | ३४२३        | २८७४        | 11                   | २५३६         |
| पढमिम जो तु गमो           | १४४८        | •           | पढमे भंगे गहगां      | ४११७         |
| पढमम्मि य चतुलहुगा        | १३१५        | ४६१७        | पढमे भंगे चउरो       | ४६२८         |
| पढमम्मि य संघयरो          | ₹885        |             | पग्गं च भिण्णमासो    | ५४६१         |
| पडमस्मि समोसर्गे          | ३२२२        |             | 11                   | २१४=         |
| n                         | ं३२५३       |             | पग्गं तु बीय घट्टे   | २५०          |
|                           |             |             |                      |              |

|                       | 0.11.5.10    |        | पदमग्गसंकमालंबरो य          | ६१६            |              |
|-----------------------|--------------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|
| पग्गातिमतिक्कंतो      | १५६७         |        | पदमग्गो सोवागा              | ह्२०           |              |
| पग्गाति मासपत्ती      | ४६४२         |        | पप्पडए सचित्तो              | १५४            |              |
| पण्गातिरेग जा पण्-    | ६५७६         |        | पप्पायरियं सोवी             | 590            |              |
| पग्गाति हरितमुच्छग्   | ६३६          | n\/- 0 |                             | १३४८           | ४७४          |
| पग्गादि ग्रसंपादिमं   | ४३३४         | ३४०६   | पमु-त्रसाुपमुस्तो ग्रावेदणं | ४८२४           | ४००१         |
| पग्गादि संगहो होति    | ६३५०         |        | पमागाइरेगवरणे               |                | ,            |
| पण्तीसं ठवणपदा        | દંશ્લેક      |        | पम्हृद्व भ्रवहए वा          | र्थप्रह.       |              |
| पग्। दस पण्ग्।र वीसा  | ४३३३         | २४०८   | पम्हुट्टे पडिसारग्          | é 3 6 8        |              |
| परायालदिसो गरिएसो     | र्द १०       | ५७७६   | पयतो पुग् संकलिता           | ४३०२           |              |
| परायालीसं दिवसे       | ५६५७         | ४०३२   | पयला उल्ले मरुए             | २६८            | ६०६६         |
| परावीसजुतं पुरा       | <b>२१०</b> ४ |        | 11                          | ददर्           | "            |
| पण्हीण तिभागढे        | २६०=         | ४=०५   | पयला गािह्-तुयट्टे          | १६६१           | ३७१४         |
| पिण्याण जोगजुत्तो     | ź 'n         |        | ,,,                         | १६६२           |              |
| पिएया य भंडसाला       | १३८६         | \$888  | 27                          | १६६४           | ३७१५         |
| पण्णत्ति चंद-सूर      | ६२           |        | पयलासि कि दिवा              | 200            | ६०६८         |
| पण्णत्ति जंबुद्दीवे   | ६१           |        | परतित्थियउवगरणं             | \$&\$E         | २८६१         |
| पण्णरस दस व पंच व     | ३२६५         |        | परतो सयं व गाच्चा           | 3288           |              |
| पण्णवणामेत्तमिदं      | २१६८         |        | परदेसगए गातृ                | ३२७४           | <b>४३</b> ०६ |
| पण्ग्विण्जा भावा      | ४द२३         |        | परपक्खिम्म य जयगा           | ५२७२           | ३३५१         |
| पण्णावरो च उवेहं      | ३३५६         |        | परपक्खिम विदारं             | ५२६७           | ३३७६         |
| पण्गाए पण्गद्धी       | ६४७७         |        | परपक्खं तु सपक्खे           | ३६६३           | • • •        |
| पण्णासा पाडिज्जति     | ३१५५         |        | परपक्खे उ सपक्खो            | ३६८६           |              |
| पतिदिवसमलव्यंते       | ३४२१         |        |                             | ३६५६           |              |
| पत्तिम्म सो व ग्रन्नो | ४५७३         |        | परपक्खो उ सपक्खे            |                |              |
| पत्तं पत्तावंघो       | १३६३         | ३१६२   | परपक्खो परपक्खे             | ३५६०           |              |
| "                     | १३६६         | 8050   | परमद्वजीयगाग्रो             | ३२८४           |              |
| 91                    | ५७६७         | "      | "                           | <b>३</b> २६३   |              |
| पतां वा उच्छेदे       | 385          |        | परमद्वजीयगाती               | ४१६७           | ५२८७         |
| पत्ताणं पुष्फाणं      | ४८४०         | ६५०    |                             | ४१६८           | 4568         |
| पत्ताग्मसंसर्न        | २७५          |        | ,°                          | ४१६५           | 441          |
| पत्तावंघपमाणं         | ५७६०         | ३९७१   | परवित्रयाग्। किरिया         | २७५१           | Vevi         |
| पराँग साहारगा         | २५४          | •      | परवयगाऽऽउट्ट उ              | १ ३७७          | ४६४१         |
| परोयचङ्गासति          | २३६८         | 8505   | परसक्तियं ग्यिबंधति         | ३०४७           |              |
| परोय समग्र दिक्तिय    | २३८०         | ४८१७   | पारकम्मग्।मुक्कास           | ६८६            | 5006         |
| परोयं परोयं           | ६५०१         |        | परिकम्मरो चडभंगो            | ২০= খ          | १३३इ         |
| 1113 1313             | ६५७१         |        | "<br>परिगलगा पवडगो वा       | र्ट०८ड<br>४≃६८ | 11           |
| ",<br>पत्यारदोमकारी   | ५१६१         | ૨૫,१   |                             | £885           |              |
| पत्यिव-पिटऽविकारो     | २४६६         |        | परिघट्टणं तु शिहणं          | ७०६            |              |
|                       | •            | •      |                             | - (            |              |

# सभाष्य चूरिंग निशीय सूत्र

| •                     |             |             |                          |              |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| परिट्ठावण-संकामण      | २६९         |             | पलिमंथी श्रगाइण्गं       | १५६०         |
| परिणामग्रो उ तिह      | ४८७५        |             | पल्हवि कोयवि पावारगा—    | ४००२         |
| परिगामतेसु ग्रच्छति   | ३४८८        |             | पवत्तिणि श्रभिसेगपत्त    | ६०२२         |
| परिणिट्वियजीवजढं      | ३४६६        | २६२१        | पवडंते कायवहो            | ४२७०         |
| परितावणा य पोरिसि     | ४७५६        | ६०२         | पविसंते शिक्खमंते        | ५७५२         |
| परितावमगागुकंपा       | २८६३        |             | पव्वज्जएगपविखय           | ५५१७         |
| परितावमहादुवखे •      | 3888        | 3338        | पव्वज्जाए ग्रभिमुहं      | ६२६४         |
| परिपिडितमुल्लावो      | ४४५७        |             | पन्त्रजाए सुएए। य        | ४५१६         |
| परिभायणं तु दाणं      | দইও         |             | पव्यज्जादी ग्रालोयगा     | ३८६६         |
| परिभोगविवच्चासो       | १.५२६       |             | पव्यज्जादी काउं          | ३५१२         |
| परिमितभत्तगदागो       | ४१७४        | ४२६३        | ,                        | 3680         |
| परियट्टगागुत्रोगो     | २१२५        |             | पव्वज्जासिक्खावय         | ३८१३         |
| परियट्टिए ग्रभिहडे    | ३२५१        | <b>३७</b> ६ | पव्वयसी ग्रामं कस्स त्ति | २७२२         |
| परियट्टियं पि दुविहं  | <b>£388</b> |             | पन्त्रसहितं तु खंडं      | १४६६         |
| परियाएण सुतेणं य '    | ६२४०        |             | पव्वावरा गीयत्थे         | ३५६३         |
| परियाय परिस पुरिसं    | ४३७३        |             | पव्याविण्डिज-तुलगा       | २४१६         |
| परियायपूयहेतुं        | ५४३७        |             | पव्वाविंगज्ज-वाहि        | २७००         |
| परियार सद्दजयगा       | X & 3       | २६०८        | पव्वाविश्रो सियत्ति य    | ३७४६         |
| परियासियमाहारस्स      | ३७८८        |             | पव्वावेंति जिसा खलु      | <b>3</b> 434 |
| परिवसगा पज्जुसगा      | 3838        |             | "                        | <b>3</b> 444 |
| परिवार-पूयहेउं        | X888        | प्र३९६      | पसत्यविगतिग्गह्यां       | ३१६६         |
| परिवारियमज्भगते       | उथ्य        |             | पसिढिल-पलंब-लोला         | १४२६         |
| परिसंतो श्रद्धारो     | २४४७        |             | पसिगापसिगां सुविगो       | 8260         |
| परिसं व रायदुहु       | ४११         |             | पहरणमग्गरो छग्गुरु       | ११२          |
| परिसाए मज्भमिम पि     | ४६८४        |             | पंको पुरा चिक्खल्लो      | 3528         |
| परिसाडिमपरिसाडी       | १०१३        |             | पंच उ मासा पक्खे         | २८२८         |
| 11                    | १२१८        |             | पंच परूवेऊणं             | ७६२          |
| ,,                    | १२ंद१       |             |                          | ४२१०         |
| "                     | १३१०        |             | पंच व छ सत्त सते         | ३८३०         |
| "                     | १२८७        |             |                          | ३८३७         |
| परिसेंसु भीरु महिलासु | ३५७०        |             | ''<br>पंचविघचिलिमिग्गीए  | ६५६          |
| परिहरणा वि य दुविहा   | ४०७४        | १८३१        | पंचसता चुलसीता           | ६४७०         |
| परिहारध्युपरिहारी     | ६६११        | •           | पंचंगुलपत्तेयं           | 688          |
| परिहारतविकलंतो        | १८६५        |             | पंचण्ह वि ग्रग्गा गां    | ५७           |
| परिहारिगमठवेंते       | २७७७        | २६६६        | पंचण्हं ग्रण्एातरे       | ७५४          |
| परिहीएां तं दव्वं     | ३०७५        | १६७७        | पंचण्हं एगतरे            | ५५५२         |
| परीसहचमू              | ३६२५        |             | "                        | ५५६८         |
| पलिउंचएा चउभंगो       | ६६२४        |             | पंचण्हं गहरोगां          | ४२११         |
|                       |             |             |                          |              |

|                           |                       |           | पाडगस्य ग्रलंने                   | 5.6.68               |        |
|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| पंचण्हं परिख़ुङ्गी        | éksé                  | 5         | पाडतमपाडना घट्ट मट्ट              | भु४६ह                |        |
| पंचण्हं वण्गारां          | £4.2                  | इंदद७     |                                   | 598                  |        |
| "                         | %ईंडेर <mark>्</mark> |           | पाट छन्।गं दुविषं                 | 35.69                |        |
| पंचण्हायरियाइं            | ર્વદંગંજ              |           | 91                                | કે જે કે<br>કે જે કે |        |
| पंचतिरिनं दब्वे उ         | 5%=5                  |           | 11                                | 1305                 |        |
| पंचमगम्मि वि एवं          | 3325                  | 2,63,9    | षागृग् अहातच्यं<br>—— केरिक केर्य | જ્યર્ય.              |        |
| पंचम-छ-नज्ञमियाए          | કે ૯૭ કે              | 7.=0 c    | पाएग देनि खोगी                    | ४७६३                 | ६इ३    |
| पंचनहब्बयनेदो             | કંગ્ગ્ર               | 13:30     | पाएग् वीयमोई<br>—— — —— =         | 250%<br>2004         |        |
| पंचमे अग्रीनगादी          | 45.83                 | 3083      | ঘাইলর ব নিবলর ব                   | 3550                 |        |
| पंचिवधिम्य वि वस्ये       | 3=2                   |           | षाग् <b>वजोगाह्</b> ।र            |                      |        |
| पंचिववं सङ्गायं           | <b>५३३३</b>           |           | षागुगाडीगि जोगगाइं                | 3,5%,0               |        |
| पंचित्रहमसङकायस्य         | €33=                  |           | पाग्ट्टा व पविद्वी                | १९६४                 | فخفف   |
| पंचित्रह-वण्ग-क्रमिग्।    | દક્ષ.                 | 5=53      | पागदयन्त्रमग् <b>करग्</b>         | ૪૫૬૭                 |        |
| पंचनतदागगहगी              | 50X1.                 | 35.26     | पागुसुगुगा य मुं जंति             | 6388                 |        |
| पंचसमितस्य मृगिगगो        | ६०इ                   |           | पागानिपानमार्वा                   | १६६६                 | इंड्टइ |
| पंचमयमोगि अगर्गी          | 454.3                 | 24.03     | पाणादिरहितदेस                     | 5,95                 |        |
| पंचनया चुल्यमीय्रो        | ५६२१                  |           | पागा सीनल कुं थू                  | 85.88                |        |
| पंचमया चुलमीया            | 4.5,5€                |           | पात्रगिमित्तं विसना               | ४६८३                 |        |
| पंचमया चोयाना             | <b>५६</b> १६          |           | पादऽच्छिनाम-कर                    | A= 5.8               |        |
| पंत्रस्या जानेग्रां       | કેઈદ્રય               |           | पादप्यमञ्ज्ञगादी                  | 3838                 |        |
| पंचादिहत्य पंच            | 783                   |           | 71                                | 40€%                 |        |
| पंचादी गिक्किने           | ≈ 0'3                 |           | पादस्य जं पमाग्रं                 | 544                  | 5=3=   |
| पंचादी लहुगुरुगा          | 3,45                  |           | पादादी नु पमन्द्रम्               | 5=7.7                |        |
| "                         | हेटर                  |           | षादे पमञ्जनगादी                   | 5525                 |        |
| <br>पंचादी लहु लहुया      | 5%3                   |           | पादेषु जो तु गमो                  | 27,00                |        |
| पंचादी समिग्रिहे          | ?3=                   |           | पादोवगर्म मिग्यं                  | きをみっ                 |        |
| <b>पंत्रा</b> मक्ष्यवत्तो | <b>8573</b>           |           | पादोसिय ग्रहुरते                  | Saya                 |        |
| पंतृगो दोमान              | 555.8                 | . પ્રગ્રફ | पामाइतम्म काल                     | <b>ંડે તે તે</b>     |        |
| पंचिगतरे गीग्             | યુપ્રદેશ              |           | षमाग्गतिरेगवरगो                   | <b>745</b> 3         |        |
| पंचेंदियागा दख्वे         | 5700                  |           | पामित्रित पामित्रादिनं            | 2592                 |        |
| पंडण बातिण कीवे           | इप्रदृश               | યુરદદ     | पायऽच्छि-गाम-कर                   | <b>જ</b> યહર્        |        |
| पंहुइया मि घराने          | ?==¥                  |           | पायच्छितं ग्रमंनस्म               | <b>६६७</b> इ         |        |
| पंत्रमुर-यरिगाहिते        | 2505                  |           | पायच्छित्ते पुच्छा                | <b>76284</b>         | £=%.   |
| पंता च ग्रमंत्रनी         | 47.43                 | 5,853     | <b>पायण्यमञ्ज्ञ</b> णादी          | 2508                 |        |
| पंयसहायमसङ्गो             | 3.7==                 | 4,363     | 21                                | <b>३</b> ३१२         |        |
| पंथे ति गावरि गोम्मं      | 5,8,85                |           | <br>पायम्मि य जो उ गमो            | 3358                 |        |
| पंस् ग्रवित्रखो           | ६०≍६                  |           | पायसहरगां छत्ता                   | 3256                 |        |
| पंतृ य मंग-रुहिरे         | €°=X                  |           | पायावच कुटु दिय                   | ခုခုဝင               |        |
|                           |                       |           |                                   |                      |        |

| पायावच्च परिग्गहे       | <b>५१</b> २१ | २४७२    | पासे तलाल सोहल          | ५३६५         |
|-------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------|
| **                      | ५१२४         | "       | ***                     | 2800         |
| "                       | 4730         | २४८०    | पासो त्ति बंधणं ति य    | ४३४३         |
| पारग्ग-पद्विता-म्राणितं | १६७६         | ३७००    | पाहिज्जे गाग्तां        | 380€         |
| पारंचित्रो ए दिज्ज व    | ५६४५         |         | पाहुडिय त्ति य एगे      | ३०१२         |
| पारंचि सतमसीतं          | ६६१७         |         | पाहुडिया वि हु दुविधा   | २०२४         |
| पारिच्छ-पुच्छमण्णह      | २४१७         |         | पाहुंग्यं च पउत्थे      | ११७६         |
| पावं ग्रवाउडातो         | 38 5 %       |         | पाहुणविसेसदागो          | ४१७७         |
| पावं भ्रवायभीतो         | ६६६७         |         | पाहुरा तेराऽण्रोग व     | 3404         |
| पावंते पत्तम्मि य       | ४७७०         | \$ \$ 3 | पिप्पलग गाहच्छेदगा      | ६७६          |
| पासग-महिश्गिसीयगा       | ६६४          |         | पिप्पलग विकरगाट्टा      | ३४३६         |
| पासत्य-ग्रहाछंदे        | 8340         |         | पियधम्मे दढधम्मे        | २३६५         |
| 11                      | ४६७१         |         | "                       | 3888         |
| पासत्यमहा <b>छं</b> दे  | ४६६२         |         | पियधम्मो दढधम्मो        | १७५१         |
| पासत्थमादियाणं          | ४०५७         |         | "                       | ६१३१         |
| पासत्थादि-क्रुसीले      | १८४०         |         | पिय-पुत्त खुड्ड थेरे    | ३७६४         |
| पासत्थादिगयस्सा         | २=२६         |         | पियपुत्तथेरए वा         | ११७६         |
| पासत्थादिममत्तं         | 308          |         | पिसियासि पुन्व महिसि    | १३६          |
| पासत्थादी ठाणा          | ०७३४         |         | पिहितुब्भिण्णकवाडे      | ५६५५         |
| पासत्यादी पुरिसा        | 8338         |         | पिंडस्स जा विसुद्धी     | ६५३४         |
| पासत्थादी मुं डिते      | ४५७०         | १२६२    | पिडस्स परूवणता          | ४५७          |
| पासित्य ग्रण्णसंभोइणीण  | २०५६         |         | पिंडे उग्गम उप्पादगोसगा | ४५६          |
| पासित्थ पंडरज्जा        | ३१६८         |         | पिंडो खलु भत्तद्वो      | 3008         |
| पासत्योसण्णकुसीलठारा    | ३८८३         |         | पीढग-िएसज्ज-दंडग        | १४१३         |
| पासत्थोसण्णागां         | १५२५         |         | पीढगमादी श्रासग्।       | ४०२१         |
| "                       | १८३२         |         | पीढफलएसु पुठवं          | ४०२५         |
| 19                      | ४६६६         |         | पीतीसुण्णो पिसुणो       | ६२१२         |
| पासवराद्वारासरूवे       | ४१६          | २५८५    | पुच्छ सहु-भीयपरिसे      | ४६२५         |
| पासवण-पडगागिसिकञ        | १५५५         |         | पुच्छंतमण्विखाए         | ३६८४         |
| पासवरामत्तएगं           | ५४५          | . २६११  | पुच्छा कताकतेसुं        | 5 <b>5</b> 5 |
| पासवर्धीुच्चा रं वा     | १८६६         |         | पुच्छा सुद्धे श्रट्टा   | ३७४८         |
| "                       | १८६६         |         | पुच्छाणं परिमाणं        | ६०६०         |
| पासवराुच्चाराणं         | १५५६         |         | पुच्छाहीणं गहियं        | ५०५५         |
| पासवसुच्चारादीस         | १८६०         |         | पुंजा पासा गहितं        | १३१२         |
| पासंडिग्गित्यि पंडे     | ४७४६         | 555     | पुट्ठो जहा ग्रवद्वो     | ४६०८         |
| पासंडी पुरिसाणं         | २३८२         | 3828    | पुढिव-त्रण-वत्थमातिसु   | ५७६५         |
| पासंदर्ग पवाते          | . ५७०५       |         | पुढवि-दग-ग्रगिण-मारुग्र | ३६५१         |
| पासित्ता भासित्ता       | १८२३         |         | पुढवि-ससरवख-हरिते       | २०११         |
|                         |              |         |                         |              |

| पुढवी-ग्राउक्काए                               | १४५     |                 | पुरिसाणं जो तु गमो         | १४५७             |              |
|------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------|
| पुढवी-ग्राउक्काते                              | १३७५    | ४६३६            |                            | પ્રક્            |              |
| पुढवी-ग्रोस सजोती                              | ሂሂሩ     |                 | पुरिसेसु भीरु महिलासु      | इंग्रं७०         | ५१४७         |
| पुढवीमादीएसुं                                  | २३०८    |                 | पुरिसेहिंतो वत्यं          | ५०७१             |              |
| <b>पुढवीमादी</b> एसू                           | ४६४८    |                 | पुरिसो ग्रायरियादी         | १०६६             |              |
| पुढवीमादी ठाँगा                                | ४२५७    |                 | पुरे कम्मम्मि कयम्मी       |                  |              |
| पुढवीमादी थूलादिएसु                            | ४६४७    |                 | पुर कम्माम्म कथम्मा        | ४०६२             | •            |
| पुरारिव दन्ने तिविहं                           | 8008    | ६०५             | "                          | ×308             |              |
| पुण्रवि पडिते वासे                             | १२४३    |                 | ्"<br>पुव्वखतोवर ग्रसती    | ১३ ०४            |              |
| पुण्णम्म शिग्गयाणं                             | ३२४८    | ४२८८            |                            | ह <i>७</i> १ ० ३ |              |
| पुत्तो पिता व जाइतो                            | १२६७    | •               | 3.10 3(8) 41               | १०८६             | Í            |
| पुत्तो पिया व भाया                             | १७१४    | ३७३६            | पुट्यगयकालियसुए            | १४४७             | i            |
|                                                | १७१६    |                 | 2                          | ६०७१             | !            |
| "<br>पुष्फग गलगंडं वा                          | ४३२८    | ३७४१            | •                          | २०२६             | १६७८         |
| पुयातीिंग् विमद्द                              |         | ,               | पुब्बण्हमपट्टविते          | २०४०             | । १६८६       |
| पुरकम्मम्मि य पुच्छा                           | ३०६१    |                 | पुन्वण्हे ग्रवरण्हे        | २०३६             | १६८४         |
| पुर-पच्छिमवज्जेहि                              | ४०५६    | १८१६            | पुव्वतव-संजमा होति         | 3335             | <sup>2</sup> |
| पुरतो दुस्हणमेगंते                             | ११६०    | इंग्रह          | 3,7                        | १०७५             |              |
|                                                | ४२५५    | ४६६४            | ड गारमारावस्य उ            | ६०५२             | )            |
| पुरतो य पासतो पिट्टतो<br>पुरतो य वच्चंति मिगा  | 3888    | २६०२            | पुव्वपरिसाडितस्म           | 503              |              |
| पुरतो वच्चति साघू                              | इंश्वद  | २६०१            | पुव्वपवत्ते गहगां          | २००८             |              |
| पुरतो व मग्गतो वा                              | २४३८    |                 | पुन्वपविट्ठे गतरे          | २४०६             |              |
| पुरतो वि हु जं घोयं                            | रप्रइंख |                 | पुन्वभिगतं तु जं एत्य      | ४२०१             | २५५४         |
| पुराण सावग-सम्मदिद् <u>टि</u>                  | ४०७१    | १८२८            | पुव्वभिग्तो व जयगा         | ४६८२             | 1445         |
| पुरासादि पण्सवेडं                              | ४६७१    | ३०८०            | पुब्बमवियपेम्मेगां         | \$8 <b>x</b> 8   |              |
|                                                | ४७१८    | ₹ <b>\$</b> ≅ 0 | "                          | इंट्स्य          | •            |
| पुराग्रेसु सावतेसु                             | . ६०४६  |                 | पुन्वभवियवेरेगां           | \$888            |              |
| पुरिमचरिमाण् कप्पो                             | ३२०३    |                 | "                          | ३९४६             |              |
| पुरिमंतरंति भूयगिह                             | ४६०२    |                 | पुन्तमभिण्गा भिण्गा        | ४८६४             | १००३         |
| पुरिसज्जाग्रो ग्रमुग्रो                        | २०३७    | १६८६            | पुन्नं ग्रदता भूतेसु       | ६२७              | ,            |
| पुरिस-गापुं सा एमेव                            | 56      |                 | पुट्वं श्रपासिक्रग्        | 89               |              |
| पुरिसम्मि इत्यिगम्मि य                         | २७०६    |                 | पुट्वं गुरूिंग पडिसेविक्रण | ६६२२             |              |
| पुरिसम्मि दुव्विग्गीए                          | हंउंर्  | ७८२             | पुव्वं चिय पहिसिद्धा       | इ७७२             |              |
| पुरिससागरिए उवस्सयम्मि<br>पुरिसा उक्कोस-मज्भिम | ४२०३    | २४४६            | पुन्नं चितेयन्त्रं         | र्४६४            |              |
| पुरिसा तिविहा संघयगा                           | ७७      |                 | पुट्यं तु ग्रसंभोगी        | ४६१७             |              |
| पुरिसा य मुत्तभोगी                             | ક છ     |                 | पुन्नं दुचरियागां          | इंद्रुख          |              |
| पुरिसाणं एगस्स वि                              | ४३७     | २६०२            | पुब्वं पच्छा कम्मे         | ५७७७             |              |
| पुरिसाणं जो उ गमो                              | २६७२    |                 | पुब्बं पच्छा संयुव         | ५७७२             | ·            |
| क्षा । या ७ मन्।                               | २२८६    |                 | पुन्तं पच्छुह्ट्ट          |                  | <b>ሂ</b> ሄ११ |
|                                                |         |                 |                            |                  |              |

| ,,                        | ४४१०         | ४४४३   | पोग्गल ग्रसती समितं    | २८              |
|---------------------------|--------------|--------|------------------------|-----------------|
| 11                        | <b>५</b> ५१२ | ४४१४   | पोग्गल वेंदियमादी      | ३४४६            |
| , ,                       | * * * * *    | ५४१६   | पोग्गल-मोयग-दंते       | १३              |
| पुव्वं पच्छुदिट्टे        | ४५०७         | 4880   | पोंडमयं वागमयं         | १६६             |
| पुच्वं पि धीर सुग्या      | १६३३ .       |        | पोत्थगजिगादिहु तो ं    | ४००४            |
| पुट्वं भिणता जतगा         | ४६६३         | १३०६१  | पोरिसिंगासण परिताव     | ४७४३            |
| पुन्वं मीसपरंपर           | ५६६३         |        | पोसगमादी ठाएा।         | 3325            |
| पुन्वं व उवक्खडियं        | ५७१६         |        | पोसग-संपर-एाड-लंख      | € ३७ <b>०</b> 5 |
| पुन्वं वुग्गाहिता केती    | ००७६         |        | पोसिता ताइं कोती       | ३८६२            |
| पुग्वाउत्ता उवचुल्लचुल्लि | ३०५७         | १९५६   |                        | फ               |
| पुन्वाए भत्तपाएां         | ४१४१         |        | फलगादी ए ग्रभिक्ख ए।   | २८६             |
| पुट्वारगुपुट्वि पढमो      | ६६२०         |        | फासुगमफासुगे वा        | 7880            |
| पुन्वारगुपुन्वी दुविहा    | इ६१६         |        | फासुगमफासुगेरा य       | 3003            |
| पुन्वामयप्पकोवा           | १८२५         |        | फासुग जोििएपरित्ते     | ३४६७            |
| पुन्वामयप्पकोवो *         | ५६५५         |        |                        | ५७००            |
| पुव्वावरदाहिगाउत्तरेहि    | ०४३ ६        |        | ''<br>फासुगपरित्तमूले  | ४५०             |
| पुन्वावरसंजुत्तं ।        | ३६१८         | ५१५५   | फासुयजोि्गपरित्ते .    | २५६             |
| पुव्वावरसंभाएं            | ६०५४         |        | फिडितम्मि श्रद्धरते    | <b>६१</b> ५३    |
| पुव्वाहारोसवणं            | 3 8 40       |        | फिडितं च दगिंदु वा     | ४२६४            |
| पुन्वाहीयं गासति          | ३२०७.        |        | फेडितमुद्दा तेणं       | ४२६७            |
| पुर्विव पच्छाकम्मे        | ४०४४         |        |                        | ब               |
| पुन्बुद्दिट्टं तस्स उ     | <b>५५०</b> ६ | प्र४१२ |                        |                 |
| "                         | 302%         | ,      | वत्तीसलक्खग्धरो        | 3 <i>E</i> 40   |
| पुन्बुद्दिट्टं तस्सा      | 4488         | "      | वत्तीसां ग्रद्धसयं     | \$358<br>\$358  |
| पुन्वे ग्रवरे य पदे       | १०५३         |        | वत्तीसा सामन्ने        | ४५१७            |
| पुन्वोगहिते खेत्ते        | ४६३२         | १०६६   | वत्तीसाई जा एक्कघासो   | 3538            |
| पुन्वोवट्ठमलद्धे          | ६५७          |        | वत्तीसादि जा लंबगो     | ४२७             |
| पुह्वीमादी कुलिमादिएसु    | ४६०२         |        | वद्धद्विए वि एवं       | ५७०१            |
| पूत्रलिय सत्तु श्रोदग्    | २३६४         | ४८०३   | वद्धिय चिप्पिय ग्रविते | ३६००            |
| पूतीकम्मं दुविधं          | 508          |        | वम्ही य सुन्दरीं या    | १७१६            |
| पेच्छह तु ग्रणाचारं       | ३४१८         | 7500   | बलवण्ग्रारूवहेतुं      | ४६६             |
| पेजाति पातरासे            | २४१८         |        | विल धम्मकहा किंड्डा    | १३२६            |
| पेसवितिम्म ग्रदेते        | 33,60        | २७६१   | वहि श्रंतऽसन्निसन्निसु | ३२४६            |
| पेह पमज्जण वासए           | 308          | ३४३६   | वहि बुड्डी श्रद्धजोयग् | १४७५            |
| 11 673                    | ४३८१         | "      | वहिता व श्विग्गताणं    | ५०६६            |
| पेहपमज्ज <b>रासिंग्यं</b> | ४२६५         |        | वहिधोतरद्ध सुद्धो      | ६१०३            |
| पेहाऽपेहकता दोसा          | ४५१३         | 0335   | वहियऽण्ग्गच्छवासी      | २७६४            |
| पेहुए। तंदुल पचय          | १३७४         | ४६३८   | वहिया वि गमेतूणं       | २३६४            |

|                                       |                                  |              |                                         | 2.62.6                  |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| वहिया वि होनि दीना                    | 543€                             |              | ब्रामतार्गे पगर्ग<br>संगर्नमा ब         | 232%                    | ક કેઇ દ           |
| बहुग्राइणी इतरेषु                     | ર્સ્ટ્રિય,                       |              | बाह्यण् श्रंगृतीण् ब<br>——िन सम्मदि व   | 3058                    |                   |
| बहुणसु एककदाणी                        | £,00;                            |              | बाहाहि व पाएहि व                        | 1150                    | <b>દ્</b> યું હ ? |
| बहुण्सु एगदाण                         | £.83 0                           |              | बाह्मित्रवद्वितस्य तु                   | 3/10                    | 45'E'             |
| बहुण्हि वि मानीह                      | £.855                            |              | वाहिहिया बसमहि                          | 1.854                   |                   |
| बहुणीह् जजकुडीह                       | દ્યુદ્દ                          |              | वाहिरकरगेग सर्व                         | 2508                    | <b>=4</b> =4      |
| बहुपडिमेबिय मी या                     | <i>:</i> ,%;=                    |              | बाहिर वेने छिणो                         | 5544                    |                   |
| बहुसागे मित महता                      | 2.6                              |              | वाहिरठवगावित्रमा                        | 8230                    | . 8.1. R. 5       |
| बहुरयपदेन ग्रन्दन                     | પ્રપૃદ્ધ                         |              | वाहि ग्रागमगुपहे                        | 2802                    | ४८६६              |
| बहुसो पृच्छित्रतंती                   | २६दर                             | 1556         | वाहि तु बिनतुकामं                       | 1966                    | કું પ્રક્રિક      |
|                                       | इइंडर                            | <b>५</b> ७=३ | बाहि बाहगुवाडग<br>बाहुल्या गच्छस्य तु   | ११६२                    | 51.75             |
| वंधं वहं च घोरं                       | કુ છુ કુ<br>કુ છુ કુ             |              | बाहुर वा गान्छर गु<br>बिह्मपदमगुष्य गमे | इंट=३                   |                   |
| वंघ वहाँ रोहा वा                      | 4,4,5                            |              | 1858334400-1-0                          | इंश्वर                  |                   |
| बंगवदीगां पृर्ता                      |                                  |              | "                                       | R= 53                   |                   |
| बंभव्यण् विराधण                       | રેકેઈફ<br>ક્                     |              | विद्यं पहुांगुव्विमण्                   | 1527                    |                   |
| वंभन्य वतस्य फ्लं                     | ≘ห์ <b>ร์</b> ง                  |              | वितिए वि समीसरग्रे                      | કે ગ્ <b>લ્</b> લ       | ४३६३              |
| वंमस्य होत्रशृत्ती                    | 38.0%                            |              | वितिए वि होति वयगा                      | 1343                    |                   |
| बाहग-माहि-गित्रंमण                    | 3,82A                            |              | विविष्ण एतऽफिच्चं                       | 162.38                  |                   |
| बादरपूर्वीयं पृग्                     | <b>५०</b> ६                      |              | वितिगुगालाग्नि                          | .R=1'5                  | ६६३               |
| बायानीमं दोग                          | .2.9.4                           |              | वितियां वि य याग्नां                    | 540                     |                   |
| बारम कोदब-कल्याम्                     | ३८७६                             |              | 11                                      | દરપૂર                   |                   |
| बारम ग्रहुग ग्रह्मग                   | દંગદંદ                           |              | विविय गिलाणागार                         | રૂલ્યુલ                 | 11-115            |
| बारम चीह्स पणुकीसधी                   | १इंदर                            |              | वितियतिगमु नियमा                        | 4.55%                   | ४०५६              |
| वारम दस नव चेव नु                     | E4.83                            | •            | वितियपण् ण्यागी                         | કેલ્૩૪                  |                   |
| वारम य चडक्कीमा                       | २१३२                             |              | वितियपण् कालगण्                         | ₹0'3%                   |                   |
| वारमधंगुलक्षेहा                       | (3.00 m                          |              | वितियपदणकामिने वा                       | १३०७                    | ¥500              |
| वारसंग उद्देन                         | ५६६८                             |              | वितियपद तेगा सावय                       | 5,000                   | y,६६३             |
| दारमंदिहंमि दि तदे                    | ૪ર                               |              | "                                       | <b>६०१</b> ३            |                   |
| वालमरगोगा ग्र पृगी                    | 3 <b>≃</b> 33                    | +40.00       | वितियपददंगिणा वि बह                     | 22,40                   |                   |
| वाणमहु-बृद्द-ग्रतरंत                  | \$565                            | 1557         | बितियपदमगुष्यज्मे,                      | પ્રદેશ<br>ક્ <b>ર</b> છ |                   |
| वालं पंहित उमयं                       | *65=                             |              | 11                                      | હ <b>્</b> દ            |                   |
| दाला युद्दा महा                       | 23.25                            |              | <b>)</b> 1                              | 436                     |                   |
| दाला मंद्रा किट्डा<br>दालादि परिच्यना | きれんか                             | 3500         | <i>(</i> )                              | \$.R.E.R                |                   |
| अग्याद अर्ड्स्य                       | \$ <b>5.</b> 8 £                 | 1503         |                                         | १५२३                    |                   |
| "<br>दानि बृद्दे धीर्व                | इ.२,९ <i>६</i><br>१ <i>६,</i> ९८ | "            | "                                       | \$4.R.S                 |                   |
| वार बुद्दे गापु म य                   | કૃપ્ર <b>ે</b>                   |              | ,,                                      | १७५४                    |                   |
| वाय मुनं मृता                         | 35.05                            |              | "                                       | ?= <b>?</b> 5           |                   |
| वादनीर पि तह बेब                      | 2853                             |              | 11                                      | १८२२                    |                   |
| कादौरमा <i>गु</i> र्गुच्य             | \$£3%                            |              | "                                       | १८२७                    |                   |
|                                       | 3,000                            |              | "                                       | •                       |                   |

#### संभाष्यचूर्णि निशीथसूत्र

| वितियपदमग्पप्पज्मे - | 3338                 | वितियपदमग्रप्पज्भे                      | २४३४         |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 11                   | २००३                 | "                                       | 5888         |
| 11                   | २०१६                 | ,,                                      | २५४४         |
| "                    | २१५=                 | "                                       | २५५०         |
| "                    | २१७१                 | "                                       | २५६२         |
| "                    | २१७७                 | ,,                                      | २५७०         |
| "                    | २१८०                 | ,,                                      | २६२७         |
| "                    | <b>२१</b> ८४ ं       | 11                                      | २७७१         |
| "                    | २१८७                 | 11                                      | 305          |
| 11                   | 2385                 | "                                       | ३३१३         |
| "                    | 28ER                 | **                                      | ३३३६         |
| , ,,                 | २२२८                 | "                                       | ३३६६         |
| ,,                   | २२५४                 | "                                       | ३५०२         |
| 11                   | २२६०                 | 11                                      | 3008         |
| "                    | २२६८                 | 11                                      | ३८०८         |
| "                    | २२७३                 | 11                                      | ३६५४         |
| "                    | २२७५                 | n                                       | ४०२४         |
| ,,                   | <b>२२७७</b> ्        | 11                                      | ४०४१         |
| ,,                   | २२८०                 | "                                       | ४१२४         |
| **                   | २२६२                 |                                         | ४३२७         |
| ,,                   | २२८४ .               | 11                                      | ४३६७         |
| "                    | २२६१                 | . "                                     | ४३६८         |
|                      | २२६४                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ४६२५         |
| "                    | २२६७                 | n                                       | ४६५०         |
| ,,                   | २३००                 | "                                       | ४६९४         |
|                      | २३०२                 | "                                       | ४६१६         |
| ,,                   | २३०४                 |                                         | 8878         |
| **                   | २३०६                 | ,,                                      | xexx         |
| **                   | २३११                 | n                                       | X968         |
| "                    | <b>२३१३</b>          | n                                       | र्रद्रद      |
| "                    | २३१४                 | "                                       | ५४५०         |
| 11                   | 2320                 | "                                       | ४७८४         |
| "                    | 7377                 | "                                       | ४६०३         |
| **                   | 7375                 | "                                       | ४६०८         |
| "                    | २३२ <i>५</i><br>२३३० | "                                       | 303%         |
| "                    | `?'₹₹?               | 11                                      | <b>4688</b>  |
| 11                   | <b>2338</b>          | "                                       | x 6 8 3 X    |
| <b>11</b>            | 7380                 | . <b>"</b>                              | 4.6.8.X      |
| . "                  | २३४६                 | . "                                     | 46 <i>10</i> |
| •                    | 14-6                 | $\boldsymbol{n}_{+}$                    | ५६२६         |

| विविषयदमगुष्यक्रे               | 7.55V           |       | विदियपद होज्जनगं               | ११३७               |              |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 11                              | ४६६०            | ·     | दितियपदं ग्रग्स्ट्रो           | ३११६               |              |
| 17                              | <b>3553</b>     |       | वितियपदं ग्रहाणे               | ११०२               |              |
| 71                              | <b>হৃহ</b> য়ুঙ |       | विनियपदं ग्रायरिए              | च्डइइ              |              |
| दितियस्दनगागाडे                 | ?%EE            |       | वितियपदं उड्डाहं               | 55%                |              |
| वितियपदमग् <u>रामो</u> गा       | १६६२            |       | विविधादं गम्ममासे              | 4545               |              |
| 21                              | <b>રૂ</b> ય્રુ૦ |       | वितिययदं गेलप्ग्रे             | <b>દ</b> શ્ર       |              |
| वितियपदमग् <u>या</u> मोगै       | १०३५            |       | **                             | કેશ્વરં            |              |
| <b>27</b>                       | 3005            |       | 27                             | १५२=               |              |
| 22                              | 375=            |       |                                | ર્યદર              |              |
| 12                              | ? <b>૬૬</b> ૫   |       | <i>:</i>                       | १६०६               |              |
| 22                              | १७२४            |       | 29                             | 35.83              |              |
| वितियनदमिएडएँ वा                | ಕ್ರಾಕ           |       | 25                             | સ્ટાહાર<br>સ્ટાહાર |              |
| "                               | ६इ७             |       | "                              |                    |              |
| 27                              | ટં.૧ક           |       | 31                             | ર્/⊏ 3             |              |
| 27                              | 5,72            |       | <b>33</b>                      | इ <b>२</b> ५१      |              |
| 11                              | દુદ્દ           |       | 77                             | ३२५५               |              |
| "                               | દંદંદ           |       | 3:                             | इड्सर              |              |
| *,                              | ६६७             |       | **                             | 5,650              |              |
| 27                              | <b>303</b>      |       | <b>37</b>                      | 5,632              |              |
| 27                              | <b>હ</b> ?દ     |       | 11                             | કેફ્ફ્ય            |              |
| 21                              | <i>કર્</i> જ    |       | 7.                             | 108h               |              |
| 17                              | १६२५            |       | 23                             | ४७६६               |              |
| "                               | .Yo žo          |       | 27                             | ફ.૦૩%              |              |
| वितियपदम्बानंयड                 | १३१३            |       | 77                             | 50%3               |              |
| दिविययदमस्ति बीह्               | 550             |       | 79                             | કેલ્સ્સ            |              |
| वितियपदमंत्रियंगी<br>१८० - १८ - | १०५५            |       | 22                             | 5027               |              |
| विदियपदममंत्रिले                | श्रु४६७         | 1.600 | ;;                             | ६२३१               |              |
| 11                              | 3,3,3=          |       | वितियपदं तत्येव य              | x3.65              | <b>५</b> ३११ |
| n                               | 44.43           |       | विनित्रपरं नु गिलाएँ।          | Yess               |              |
| वितियपद्युक्तःग्रजनगा<br>क्षा   | <b>3.35</b>     |       | दिनियपदं तेगि <del>च्</del> छं | 550                |              |
| वितियपद बूट-ज्म्यामित           | 5.85            |       | वितियपदं दोच्चे वा             | ३१२२               |              |
| विविधार वृहत्रसामिय             | 583             |       | दिनियपदं पर्रोतने              | ४६६६               |              |
| वितियम्द हुङ्गुङ्गोरने          | 3528            |       | 77                             | ४६= <u>६</u>       |              |
| विनियपद सम <del>ुळ</del> ्ळेदे  | દસ્દ્યુ         |       | वितियस्टं पारंचिय              | 1.E.R.C            |              |
| वितियपद साहुबंदग्               | ?নদঙ            |       | वितियपदं संबंधी                | 3050               |              |
| विविधार केहरीयम्<br>विकास       | १८=२            |       | विनियपदं सामक्त्               | 242=               |              |
| विदियस्य नेहनाहारुगे<br>विकास   | %3=c            |       | विविषयंदे प्रसिवादी            | = પ્રદેશ           |              |
| विविषयद होन्य ग्रमह             | ಕಂತ             |       | वितियपदे ग्राहारो              | કુંદુજ             |              |
|                                 |                 |       | -                              | • • •              |              |

# सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| वितियपदे कालगते                       | ३०६९          | १९६८ | बीयपय तेगा सावय                             | ६००६                 |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------|----------------------|
| वितियपदे जावोग्गहो                    | ४७३           |      | वीयं जोगागाढे                               | १९२०                 |
| वितियपदे जो तु परं                    | ४७२           |      | बीयं तु ग्रप्परूढं                          | ४२६१                 |
| वितियपदे दोणिंग वि वह                 | ११२०          |      | वीयादि सुहुम घट्टगा                         | . २४८                |
| वितियपदे वसघीए                        | १२५४          |      | वीयारभूमि ग्रसती                            | १०६३                 |
| वितियपदे वाघाती                       |               |      | वीसीयठवरगाए तू                              | ६४८२                 |
|                                       | 4 E X 0       |      | बीहावेती भिक्खू                             | ३३१८                 |
| वितियपदे वासासू                       | 5 Y S         |      | वेंटियमाइएसु                                | २८७                  |
| वितियपदे सागारे                       | १५५४          |      | वेरग्गकहा विसयागा-                          | ३६१४                 |
| वितियपदे सेहादी                       | <b>५</b> ४४   |      | बोडिय सिवभूइस्रो                            | ४६२०                 |
| वितियपय तेण सावय                      | <b>,</b> ४२५४ | ४६६३ | बोरीए दिट्ट तं                              | ४१७८                 |
| वितियपयमगाभोगे                        | ३२७५          |      | वोहरा पडिमोद्दायरा                          | 3853                 |
| वितियम्मि रयग् देवय                   | ५१५८          |      | बोहिंग-मेच्छादिभए                           | ५७२५                 |
| "                                     | ५३७८          |      | ,                                           |                      |
| वितियम्मी दिवसम्मि                    | ५५०           | ४६३३ |                                             | भ                    |
| वितियं ग्रपहुप्पंते                   | xx=x          | 7360 | भगवं ! ग्रग्रुग्गहंता                       | १०००                 |
| वितियं उप्पाएतुं                      | रदर्ध         | ४५६२ | भग्गघरे कुड्डे सु य                         | <b>६३</b> ८०         |
| वितियं गिहि ग्रोसण्णा                 | ३२२१          |      | भगाइ य गाहं वेज्जो                          | 8833                 |
| वितियं गुरूवएसा                       | २८६७          | •    | भएाइ य दिट्ठ एियत्ते                        | 388                  |
| वितियं च वुडढमुङ्गोरगे य              | १६२७          |      | भग़ति रहे जइ एवं                            | २६४६                 |
| वितियं पढमे तितए                      | २६५१          |      | भग्गमाग् भाग्वतो                            | ሂሂሂട                 |
| वितियं पढमे वितिए                     | ४०३७          |      | भिणतो य हंद गेण्हह                          | ०३७१                 |
| वितियं पभुगिव्विसए                    | १२४०          |      | भिएया तु श्ररणुग्घाया                       | <b>८</b> १६          |
| "                                     | १२८०          |      | भण्णति सज्भमसज्भं                           | ४१५७                 |
| वितियं पहुणिव्विसए                    | १२६५          |      | भण्णति जहा तु कोती                          | <b>३३३</b> ३         |
| वितियाऽऽगाढे सागारियादि               | ६०५६          |      | भनट्टुगमालोए                                | २३६८                 |
|                                       | ६०६२          |      | भत्तद्वितःपाहाडा                            | २४००                 |
| ,,                                    | ६०६९          |      | भत्तपरिण्ण गिलाणे                           | ४०१६                 |
|                                       | ६१६४          |      | "                                           | १२२८                 |
| )1                                    | ६१७६          |      | भत्तमदाग्गमडंते                             | ४१३६                 |
| "<br>वितियातो पढमपुन्वा               | ४१४२          | ४२६४ | भत्तस्स व पाग्रस्स व                        | ६६२                  |
| वितियादेसे भिवखू                      | 386R          |      |                                             | %¤€3                 |
| · ·                                   |               | २८६६ | भत्तं वा पाग्गं वा                          | १८६३                 |
| विंदू य छिय परिराय<br>विय तिय चडरो    | ६१३६          |      | भत्ताति-संकिलेसो                            | २६८६                 |
| विय तिय पछरा                          | 750           |      | भत्तामासे लेवे                              | 5 E G                |
| ा<br>चित्रे गर्म गरमा मा              | २७७<br>१०४    |      | भत्ते पागे धोवगा                            | 3χ <b>γο</b> .       |
| विले मूलं गुरुगा वा<br>वीएसु जो उ गमो | ३४०१<br>४६६७  |      | भत्ते पारो विस्सामरो<br>भत्ते पारो सयरणासरो | ३४४१                 |
| वीएहि कंदमादी                         | ४२४२<br>४६६७  | ३३५४ | भत्ते पण्णवग निगूहणा                        | ३५५ <b>८</b><br>२७०३ |
|                                       | ४२६४<br>४३६४  |      | _                                           | ₹ <i>8</i> ४४        |
| **                                    | ~ 7 7 ~       | رؤ   | भत्तेगा व पाएोए। व                          | 4040                 |

| <b>मत्तीवधिवोच्छेदं</b>      | २४८३    |        | भावित करण सहायो                             | <b>7378</b> |              |
|------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------|-------------|--------------|
|                              | १८००    |        | भावितकुलाणि पविसति                          | १४७०        |              |
| भत्तोवधिसंजीए<br>—ो-धिनोजेगं | २५३०    |        | भावितकुलेसु गहणं                            | 8258        | १०३२         |
| मत्तीवहिवीच्छेयं             | ५६८१    | 3080   | भावे उनकोस-पणीत                             | ११६४        | まおふお         |
| भह्गवयग्रे गमणं              | २४६२    | ३५६६   | भावे पाउग्गस्सा                             | 555         |              |
| भद्गो तण्णीसाए               | ४७४३    | 584    | भावे पुण कोवादी                             | द६२         |              |
| महेतरसुर-मणुया               | १४४१    | , , ,  | भावेण य दब्बेण य                            | ४७२०        | 5×2          |
| भद्देतरा तु दोसा             | २५३=    |        | भावी तु शिगगए सि                            | ३२६२        | ४२६२         |
| भद्देसु रायपिंडं             | १४५३    |        | भासचवलो चडढा                                | ६२०४        | ७५३          |
| भद्दो जग्गमदोसे              |         | 3,7,55 | भासरो संपातिवहो                             | ३१७८        |              |
| मद्दो तिष्णस्साए             | 3446    | ४६४३   | भा-ससि-रितु-सूरमासा                         | ६२८७        |              |
| मद्दो पुरा ग्रग्गहण          | 3058    | 6464   | भिक्खचरस्सऽत्रस्स वि                        | ४०६६        | १८५२         |
| मद्दो सब्वं वितरित           | २५७७    |        | भिक्खणसीलो भिक्खू                           | ६२७४        |              |
| ममुहाग्री दंतसीयण            | १५१५    |        |                                             | १५२४        | _            |
| भयउत्तरपगडीए                 | इइर्१   |        | भिक्ख-वियार-विहारे                          | -           | 8283         |
| भयगेलण्णऽद्धारो              | ४१६४    |        | भिक्लस्स व वसघीय व                          | २३७६        |              |
| भयगापदागा चउण्हं             | २३४६    |        | भिक्सं चिय हिंडता                           | ५०१६        | ६१६          |
| भयग्पदाग् चतुण्हं            | १६३६    |        | भिवखं पि य परिहायति                         | કુંહ૪       | ४६५७         |
| 91                           | २४३६    |        | >>                                          | २२४७        | 11           |
| भल्लायगमादीसु                | २२६९    |        | भिक्बातिगती रोगी                            | 8.63.R      |              |
| भवपच्चइया लीग्गा             | ४२६६    |        | भिक्ताति-शिग्गएसु                           | ६३१७        |              |
| भववीरियं गुणवीरियं           | ४७      |        | भि <del>क्</del> खातिवियारगते               | ४१५५        | ४२७७         |
| भवेज्ज जड् वाघातो            | 32.56   |        | भिक्खादी वच्चंते                            | 3358        |              |
| मंडी वहिलग काए               | १४८६    |        | भिक्खुगमादि उवासग                           | इरइ         |              |
| भंडी-बहिलग-भरवाहिएसु         | ४६६६    | ३१११   | भिक्खुणो श्रतिकमाते                         | इ४१६        |              |
| माग्रप्यमाग्गहग्रे           | ४८२७    | 8008   | <b>मिक्</b> खुदगसमारंभे                     | 3288        |              |
| माग्सस कपकरणं                | 3088    |        | भिक्खुवसहीसु जह चेव                         | ३२८६        |              |
| 59                           | २३६६    | ४=०७   | भिक्खुसरक्खे तावस                           | ५७३२        |              |
| भायणदेसा एंतो                | 8868    |        | भिक्लुसरिसी तु गणिणी                        | <b>5</b> 62 | ६१११         |
| भायगुकम्पपरिण्णा             | २३४६    | ४२५६   |                                             | २१२२        | ५६२०         |
| भारेगा वेयगाए                | ४१६६    | ४२८८   | भिनखुस्स ततियगहरो                           | २८५५        | <b>५५</b> ८८ |
| भारेण वैयगाते                | ५६२६    |        | भिक्खुस्स दोहि लहुगा<br>भिक्तम्य वर्षः केरे | ५५२४        | ५४२६         |
| भारो भय परितावगा             | ३२८०    | ३६००   | भिनसूगा जिह देसे                            |             |              |
| भारो भय परियावरा             | . 600   | "      | भिवल् जहण्णयम्मी                            | ४६५०        |              |
| भारो विलवियमेत्तं            | ्र६७    |        | भिक्खे परिहायंते                            | ४४६४        |              |
| भावऽहुवार सपदं               | ०६ श्रे | 560    | भिण्णरहस्से व नरे                           | ६७०२        | 0 - 11 11    |
| भाविम्म उ पंडिबद्धे          | ४५७     | २५६२   |                                             | ४६१५        | १०५५         |
| 11                           | प्रक्ष  | र४६३   | भिण्णं गग्गग्गाजुत्तं                       | ६७३         |              |
| भावंभि ठायमाग्गो             | 280/    | २६०४   |                                             | . ४८१०      | 1            |
| भावंमि रागदोसा               | ३८८     |        | भिण्णं समितिनकंती                           | १४४६        |              |
| भावामं पि य दुविहं           | ४७१४    | 1 28.8 | भिण्णाणि देह भेत्त्य                        | ४६२८        | १०६५         |

| भिण्णासति वेलातिवकमे                  | ४६२६   | १०६६ | भोयगमा प्रगमिट्टं                   | ११६६       |
|---------------------------------------|--------|------|-------------------------------------|------------|
| भिण्णे व ज्ञामिते वा                  | ७३०    |      | भोयरो वा रुक्खेते                   | ४२६४       |
|                                       | ७४५    |      | •                                   | <b>म</b> . |
| "                                     | 300    |      | मइलकुचेलेग्रव्भंगिए                 | 3905       |
| , "                                   | ६५५    |      | मइलं च मइलियं वा                    | ४६५१       |
| former or profession or               |        | ٠,   | मइले श्रगुभडहेतु                    | 3908       |
| भिण्णे व भामिते वा                    | ७३५    |      | मवकडसंताणा पुण                      | ४२६२       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ४५४७   | •    | मगदंतियपुष्फाइं                     | ४८३६       |
| भित्तं तु होइ ग्रद्धं                 | 3338   |      | मगहा कोसंवीया                       | ५७३३       |
| भिन्ने व ज्ञामिते वा                  | ४७७    |      | मग्हा पातवाया<br>मग्गंति थेरियास्रो |            |
| भिदंतो वा वि खुधं                     | ६२८१   |      |                                     | ४०५३       |
| भीतावासो रतीधम्मे                     | 7878   | ५७१४ | मग्गो खलु सगडपहो                    | ४३०७       |
| भुत्तभुताण तहि                        | २५६१   |      | मज्जराग-गंधपुष्फोवयार               | ३६५५       |
| भुत्तभोगी पुरा जो वि                  | ३८८१   |      | "                                   | ₹.%3       |
| भुत्तस्स सतीकरणं                      | ४०१२   | ३८३४ | मज्जणगतो मुहंडो                     | ४२१४       |
| भुत्तेयर दोस-कुच्छिते                 | ४३१८   | २३६२ | मज्जग्गादीच्छंते                    | ३०५०       |
| भुंजइ एा व ति सेहो                    | 3548   |      | मञ्जरा-ण्हाराष्ट्रारासु             | ४३२४       |
| भु जग्ग्-वज्ज-पदाणं                   | २१०२   |      | मज्जग्।-निसेज्जग्रक्वा              | ६२१८       |
| भुं जगा वज्जा श्रण्णे                 | २११३   |      | मज्जंति व सिचंति व                  | ४३४३       |
| भु जसु पच्चववातं                      | ३०३    | ६०७१ | मज्जादागां ठवगा                     | . १६२८     |
| भुं जंति चित्तकम्मद्विता              | ४४२१   |      | मज्भ पड़ो गोस तुहं                  | 500        |
| भुं जंतु मा व समग्गा                  | 8858   |      | मज्भमिग्गमण्गपागां                  | २७०२       |
| भुंजामो कमढगादिसु                     | ३२२    |      | मज्भिम्म य तरुणीश्रो                | २४०३       |
| भुंजिसु मए सिंद                       | ३७६१   |      | मज्भः दोण्हंतगती                    | २४३१       |
| भूतणगादी श्रसणे                       | ं इ३३६ |      | मज्भा य वितिय-ततिया                 | 52         |
| भूगगगहिते खंतं                        | १३६३   | ४६२७ | मज्भिमवीसं लहुगो                    | ३५२४       |
| भूमि-घर-तरुगगादि                      | ६०३३   |      | मज्भेव गेण्हिऊएा                    | ६८२        |
| भूमिसिलाए फलए                         | ३००६   |      | मज्भे व देउलादी                     | ५४०८       |
| भूसग्राभासासद्दे                      | ५४२    | २६०७ | मगाउगमग्राहारादीया                  | १८३४       |
| भूसण-विषट्टणाणि य                     | २३३६%  |      | मगा उद्दियपदभेदे                    | २५४१       |
| भेद ग्रडयालसेहे                       | ३५४    |      | मग् उद्दियपयभेदे                    | २५४६       |
| भेदो य मासकप्पे                       | १३१५   | ५४६  | मग् एसग्गए सुद्धा                   | २६०१       |
| भोइत-उत्तर-उत्तर                      | १३६४   | ४६२= | मण परमोहिजिएां वा                   | ६५७२       |
| भोइयकुलसेविद्यात्रो                   | २१५२   | , ,  | मग्-वयग्-कायगुत्तो                  | ३१७६       |
| भोइय-महयरमादी                         | २४५८   | २०६१ | मिंग्वंधाश्री पवत्ता                | 46=0       |
| भोइयमाइविरोधे                         | २४०८   |      | मगुण्णं भोयग्ज्जायं                 | १११=       |
| भोइयमादीण्ऽसती                        | १३७३   | ४६३७ | मतिमं श्ररोगि दीहाउग्रो             | ४३७८       |
| भोगत्यिगो विगते                       | x88=   | २४६८ | मतिलितफालितऽफोसित                   | ४४६१       |
| भोत्तूग् य ग्रागमणं                   | 2806   | २८५६ | मत्तगडगेण्हरा गुरुगा                | ४८८६       |
| 41.2 2 1 41.1.1                       | 7      | 1200 | 444.44.466. Ash                     | 2006       |

|                             | ເລລລ              | ७५३             | मात पिता पुट्यसंथवी                    | १०४१         |       |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-------|
| मद्दकरणं गागं               | ६२२२              | 044             | माता पिता य भगिए।                      | <u> </u>     | २ंद२३ |
| मधुरा मंगू ग्रागम           | 3,500             |                 |                                        | ४६२८         | ,     |
| मम सीस कुलिच्च-             | 328               |                 | माता भगिग्री घूया                      | 4630         |       |
| मयमातिवच्छगं पि व           | 3888              | 0 00            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              |       |
| मरुएहि य दिट्ठ तो           | १७३४              | १०१२            | माति-समुत्या जाती                      | १२०          |       |
| मरुगसमाणो च गुरू            | इ४१६              |                 | मातुग्गामं हियए                        | २२४६         |       |
| 22                          | ६५२३              |                 | मा भुंज रायपिंड                        | २६०६         |       |
| मरेज्ज सह विज्जाए           | ६२३०              |                 | मायामोसमदत्तं                          | १२३६         |       |
| मलेण घत्यं वहुणा उ वत्यं    | ५८१७              | , \$88x         | 77                                     | १२७६         |       |
| महजराजाराराता पुरा          | ४७५१              | ६२२             | "                                      | \$ E.R.E     | •     |
| महत्तरश्रगुमहयरए            | 3358              | १५७४            | 11                                     | १९४५         |       |
| महतरपगते वहुपिक्तते         | ६०६७              |                 | 11                                     | १६६१         |       |
| महद्वरों ग्रप्पवरों व वत्थे | ४८२०              | કે દે દે હ      | मायावी चडुयारो                         | १०६४         |       |
| महिलासहावो सरवन्नभेग्रो     | ३४६७              | <b>1888</b>     | मालवतेगा पडिता                         | १३३४         | ४६१   |
| महिया तु गव्भमासे           | ६०८२              |                 | मालोहडं पि तिविहं                      | ४६४६         |       |
| महिया य मिण्णवासे           | 3007              |                 | मा वद एवं एक्कसि                       | ६४१२         | ,     |
| महिसादि छेत्तजाते           | ३२४               |                 | मासचडमासिएहि                           | ६५१०         |       |
| महुपोग्गलम्मि तिण्णि व      | १४६३              |                 | मास जुयल हरिसुप्पत्ती                  | ६५४१         |       |
| मंगल-बुद्धिपवत्तरा          | २००६              |                 | मासगुरुगादि छल्लहू                     | ६०४          |       |
| मंगलममंगलिच्छा              | २५६४              |                 |                                        | २्२०२        |       |
| मंगलममंगल या                | २००५              |                 | मासगुरुं चलगुरुगा                      | २२१६         |       |
| मंगलममंगले वा               | २०१०              |                 | मासगुरुं विज्जिता                      | १२६२         |       |
| "                           | २४६८              |                 | मानाइ ग्रसंज्ञइए                       | <b>६</b> ५३७ |       |
| मंडलगम्मि वि वरितो          | इ४१४              |                 | मासादी जा गुरुगा                       | १०६=         |       |
| मंतिगिमित्तं पुग् रायवल्लभे | १३६०              | ४६२४            | "                                      | 2200         |       |
| मंसक्खाया पारद्विश्गिगाया   | રપ્રપ્રરૂ         |                 | <br>मासादी पट्टविते                    | ६६४१         |       |
| मंसछ्वि भक्खगृहा            | २५५२              |                 | मा सीएज्ज पडिच्छा                      | १७६          | ४६५४  |
| मंसाई पगरणा खलु             | કુષ્ટહદ્          |                 | माने पक्खे दसरातए                      | २०३५         | १६८४  |
| मंसाए व मच्छाए व            | इंद्रदर्          |                 | मासो दोण्गि <sup>°</sup> य सुद्धा      | ६६३०         |       |
| मंसोवचया मेदो               | १७३               |                 | मासो य भिण्णमासो .                     | 3,830        |       |
| माउग्गामो तिविहो            | २१६६              |                 | मानो लहुग्रो गुरुग्रो                  | ३१२          | १५५६  |
| मा किर पच्छाकम्मं           | १८४२              |                 | n                                      | ج <i>ڊ</i> ن | "     |
| मा गुं परो हरिस्सति         | ४६३५              |                 | "                                      | ३७६          | "     |
| मा गीह सयं दाहं             | २३६३              |                 | "                                      | ६६६३         | "     |
| मासुम्मासपमासा              | ४३६४              |                 | "<br>मिच्छत्तं गच्छेज्जा               | そっぱき         | ३७६६  |
| माणुम्माग्पमाणं             | <i>પ્રદે</i> હહું |                 | मिच्छत्तथिरीकरणं                       | 3506         | , , , |
| मागुस्सगं पि तिविहं         | <b>५१</b> ६६ \    | <b>ર</b> પ્રશ્ક |                                        | ४४२२         |       |
| मागुस्सयं चतुद्धा           | इ१०६              | 1               | • •                                    | ६२६०         |       |
|                             |                   | 1               | 17                                     | 717-         |       |

| मिच्छत्त-बड्डय-चारगा                       | १३१६                       | ४४४          | 2)                               | ६२०८                       |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| मिच्छत्त सोच्च संका                        | ५७५२                       | २७६७         | मूलगुण दइयसगडे                   | ६५३३                       |
| मिच्छता संचतिए                             | ४३७६                       | £00%         | मूलगुण पढमकाया                   | ६३१८                       |
| मिच्छत्ते उड्डाहो                          | ४६३७                       | ३०४३         | मूलगुरो उत्तरगुरो                | ३३०६                       |
| 11                                         | ४६२०                       | ६१७०         | मूलगुरो छट्टारा                  | 58                         |
| <br>मिच्छत्ते संकादी                       | ४७५५                       | 353          | मूलग्गामे तिण्णि उ               | 3838                       |
| मिच्छापडिवत्तीए                            | २६४८                       | -,-          | मूलितचारेहिंतो                   | ६५२७                       |
| मिल्लक्षूऽव्वत्तभासी                       | ५७२८                       |              | मूलव्वयातिचारा                   | ६५२८                       |
| मिहिलाए लिच्छघरे                           | X £ 0 0                    | •            | भूलं छेदो छग्गुरु                | ३६६१                       |
| मीसाग्रो ग्रोदइयं                          | ६३०२                       |              | मूलं तु पडिक्कंते                | २८०६                       |
| मुइंग-उवयी-मक्कोडगा                        | 758                        |              | मूलं दससु असुद्धे सु             | ४७४                        |
| मुइंगमादी-रागरग                            | 253                        |              | मूलं सएज्भएसुं                   | रं१७०                      |
| मुक्क्रधुरा संपागडिकच्चे                   | ४३७१                       | <i>8</i> 488 |                                  | ४२८१                       |
| मुक्को व मोइग्रो वा                        | ३६६२                       | 02,00        | ''<br>मूलादिवेदग्रो खलु          | <b>६२</b> ६१               |
| मुक्को व मोइतो वा                          | ३७१७                       |              | मूलुत्तर पडिसेवण                 | ६३०३                       |
| युनका च चाइसा चा                           | ३६६६                       |              | मूलुत्तरे चतुभंगो                | २ <b>०५</b> १ <sup>.</sup> |
| "<br>मुक्को व मोतिग्रो वा                  | ₹ <b>६ = 0</b>             |              | मूले रुंद श्रकण् <b>गा</b>       | 4046<br>4084               |
| मुच्छातिरित्त पंचमे                        | <b>4428</b><br><b>4428</b> |              | मूसादि महाकायं                   | ६१०४                       |
| मुच्छा विसूद्दगा वा                        | <b>१५२</b> २               |              | भूताप पहानाय<br>मेच्छभयघोसगागिवे | ६०७६                       |
| मुणिसुन्वयंतवासी                           | ४३३६                       |              | मेहा धारण इंदिय                  | २५५४<br>२५५४               |
| मुदिते मुद्धभिसत्तो                        | २४६=                       | ६३८२         | मेहावि गीयवत्ती                  | ४३ <i>६</i> ४              |
| मुय णिव्विसते णट्ठुद्विते                  | १२४१                       | 4427         | मेहुग्रभावो तब्भावसेवग्रे        | २२१ <i>६</i>               |
| मुरियादी ग्रागाए                           | ४१३७                       | २४८७         | मेहुरासंकमसंके                   | ४०५६                       |
| मुह-एयग-चलग-दंता                           | 337                        | 7040         | मेहुण्यां पि य तिविधं            | ३५२<br>३५२                 |
|                                            | १४२४                       |              | मेहुण्यां पि य तिविहं            | 3 <b>६</b> 0               |
| मुहपोत्तिय-रयहरगो                          |                            |              | मोक्खपसाहगाहेउं                  | ४१५६                       |
| मुहकोरण समणहा<br>मुह्गांतगस्स गहणे         | ४६६९<br>३६८५               | 8660         | मोत्तुं गिलाणिकच्चं              | 3638                       |
| मुह्णात्मस्य गृह्ण<br>मुह्गोत्ति-गिसेज्जाए | २५५२<br>२१८८               | 0660         | मोत्तुं पुराग्य-भावित            | ३१७४                       |
| मुह्मादि-वीशिया खलु                        | <b>२०१३</b>                |              | मोत्तूरा एत्थ एककं               | ५६२४                       |
| मुंडं च धरेमारो                            | 4044<br><b>47</b> 4=       |              | मोत्तूण एवरि वुड्ढं              | ३७३⊏                       |
| मूइंगमाति-खइते                             | २१ <i>५</i> ६              |              | मोत्तूण वेदमूढं                  | ३७०२                       |
| मूगा विसंति गिति व                         | 2800                       | きみおお         | मोयगभत्तमलद्धुं                  | १३७                        |
| मूढेसुं सम्मद्दो                           | २१७४                       | 4.00         | मोर <b>ि</b> गवंकियदीगार         | ४३१६                       |
| मूढो य दिसज्भयरो                           | ६१३७                       |              | मोरी नजली विराली                 | ४६०४                       |
| मूलगिहमसंबद्धा                             | २४६०                       |              | मोल्लजुतं पुरा तिविधं            | ६५७                        |
| मूलगुण उत्तरगुणा                           | <i>É</i>                   |              | मोह-तिगिच्छा खमणं                | १६८३                       |
| मूलगुरा उत्तरगुरो                          | \$30 <b>?</b>              |              | मोहोदय ग्रणुवसमे                 | २२२६                       |
| "                                          | ४३६६                       |              | ,,                               | <b>२२</b> ५५               |
|                                            |                            |              |                                  |                            |

|                                             | र                   |                | राया दोना मोहा          | દરંક્ષ      |        |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------|
| ख्यम-पिसाय-तेण्डण् <u>स</u> ्               | 3523                |                | गंगम व दोनेगा व         | 535%        |        |
| रक्वासूसगाहे <u>यं</u><br>रक्वासूसगाहेयं    | 230                 |                | **                      | 3 પ્રદેવ    |        |
| र्यक्तिकाति वा पंथी                         | 5538                | ٠ <u>٠</u> ٤٧. | रागेतर गुरुदहूगा        | १९०         |        |
| राज्यस्यातः स्थापन्।<br>रज्ञृसादि श्रीछण्ण् | ६३०१                | 301,           | गितिनग्री उस्मरि        | 7,0°0       | Etc    |
| रज्ञु बेही वंबी                             | . ૪૨૬૨              |                | रानिगियगारदेषं          | 5549        |        |
| रुद्धे देने गाम                             | ठ <del>द</del> हे:3 | 44.34          | रातिगिय सारियतस्य       | 2995        |        |
| रुणा कॉकगुगासच्चा                           | 3=45                |                | रानो व विवसती वा        | २६३७        | N=35   |
| रम्णां श्रारोहातिमु                         | 3553                |                | रायगिहं गुग्सिलम्       | 3,4,6=      |        |
| रण्णा उद्गृहिण्या                           | ૨૫૫૬                |                | रायदुट्ट-मण् वा         | १६१३        |        |
| रण्णां दृत्रारमादी                          | ૨૫૨૬                |                | रायदुट्टमण्स्           | ? हे ० उ    |        |
| रम्गो पनेगं का                              | 5,823               |                | "                       | ३६०६        |        |
| रुगो महामिष्टेंग                            | સ્ <b>યુક્</b> છ    |                | रायमरकम्मि क्रुल-वर     | 244.3       |        |
| रम्गो य इसिया चतु                           | <b>યુ રે દે</b> પૂ  | २५१३           | राया डब तित्यकरी        | €0.3/3      |        |
| रत्तुऋडाग्री इत्यी                          | 5,20                |                | राया उ इहि उमिने        | 24.4.3      |        |
| र्मिणुक्द्रमिक्त गामो                       | પ્રાવેશ             | 555%           | राया कुँ यू सप्ये       | 3 % X =     |        |
| रय-डोल्नमाहिमु मही                          | 16359               |                | रायाञ्च पुरोहिय         | इन्हर       |        |
| रयगाइ चतुर्वामं                             | 2032                |                | गयाऽमच्चे मेड्डी        | 2324        | 23%3   |
| रयत्ताग् <b>पन</b> दंवे                     | २=१                 |                | राया रायमुही वा         | 1450        |        |
| <b>न्यताग्</b> यमार्ग                       | યકદર                | <b>३</b> १३३   | "                       | 27.35       |        |
| रयमाइ मच्छि दिच्छ य                         | 63.6                |                | "                       | 14,3€       |        |
| रसहरग्रेग्रेक्करा                           | ತಿವಿಧ≍              | X54.5          | रावा रावागुं। दा        | 3:35=       |        |
| रमगंत्रा तीह् तुन्ता                        | 1633                | 20%0           |                         | = પ્રદુક્   |        |
| रमगिद्धां य यत्नीप्                         | યુપ્રસ્             | 1,62=          |                         | E. % £ Å*   |        |
| रमगेहि ग्रविक्वाण                           | ??? <b>દ</b>        |                | रोहे ड ग्रहुमाम         | घइउप        |        |
| रमगेही पडिबद्धे                             | 7358                |                | रिक्रवस्य वा वि दोसी    | 15=5        | 23%0   |
| रमालमति हुगांति                             | 2225                |                | रीयानि यजुबयोगी         | 38.62       |        |
| रहर्वारपुरं नगरं<br>———————                 | <b>५६०६</b>         |                | रीयादकोषि रसि           | 15.85       | 30%=   |
| रह-हरिय-त्रागु-तुरने                        | 5088                | १६१६           | दक्कदिलगो द्यितो        | ३६३६        |        |
| र्त्त्रण किमि वाणिकां                       | 3550                |                | रुद्धे बोच्छिली दा      | 2,80%       | アニミニ   |
| n in the second                             | 15=1                |                | रुवस्मेव सरिस्यं        | घड्यूट      |        |
| राईग दीन्ह मंदन<br>सर्वाची स्टॉन्ट          | 3 3 4 4             | ર,હ=ફ          | क्वं ग्रामरगृदिहि       | =3.6=       |        |
| गईमत्ते चर्चाव्हं<br>रागीम संज्ञामित्रम्    | .485                |                | 77                      | 250%        | २४४७   |
| यगरा मजाम्हर्ण<br>यगद्दोमविष्ठनो            | ६०१                 |                | रुवं आमरगृदिही          | <b>४०६€</b> | 5.63.5 |
| चगहोसविस्ता<br>रागहोसविसुक्को               | इइटइ                |                | नवे नवसहगत              | รุ่นรุ      |        |
| ागहोत्तावसुरका<br>रागहोत्तागुगना            | 7.5.7. <del>5</del> | इ०६६           | रोगेगु व बाह्यमा व      | SERA        |        |
| रागहोत्रागुगना<br>रागहोत्रुयनी              | \$ <b>5</b> 5       | 28.38          | रोनेग् पहिस्मिदेनेग् वा | 3,855       |        |
| 7.6                                         | ? = \ <u>{</u>      |                | रोहं उ ब्रहुमास         | 25.34       | R=35   |
|                                             | /                   |                |                         |             |        |

| · ल                      |               | 1           | लाला तया विसे वा            | ३४७४    |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------|
| लक्षगादूसि उवघायपंडगं    | ३५५०          |             | लिक्खंत-िएाज्जमारो          | २२६७    |
| लज्जाए गोरवेश व          | 8=3           |             | लिगट्ट भिवख सीते            | १६७७    |
| लत्तगपहे य खलुते         | <b>%</b> 23%. | ५६४४        | लिंगत्थमादियाणं             | इ०१३    |
| लद्धूमा भ्रण्मवत्थे      | ४०१४          | ६१४         | लिगत्यस्स तु वज्जो          | .११५८   |
| लद्वूण एवे इतरे          | इ२४५          | ४२७०        | लिगृत्थेसु ग्रकप्पं         | ५०२५    |
| लढूण मास्तुसत्तं         | १७१=          | ३७४०        | लिंगम्मि य चउभंगो           | २२३४    |
| लद्धुं मा सिवेरेती       | ३३३           | •           | लिंगेएा कालियाए             | ४४६     |
| लद्धे तीरित कज्जं        | १३८४          | ४६४५        | लिंगेगा चेव किढिया          | २२३२    |
|                          | २७८०          | २६९६        | लिंगेरा पिसितगहरो           | ४३७     |
| लहुग्रो उ उवेहाए         | ३६४६          | ४५४४        | लिंगेगा लिंगिगाीए           | १६६०    |
| लहुश्रो गुरुश्रो मासो    | १०६           | 2,400       | लित्थारणं दवेणं             | १८७४    |
| लहुग्रो य दोसु दोसु ग्र  |               |             | लिवि भासा ग्रत्थेगा व       | २२६२    |
| लहुग्रो य दोसु य         | १०८           | VAUU        | <b>लुद्धस्स</b> ऽङ्भंतरग्रो | 1335    |
| लहुग्रो य होइ मासो       | ,=2°<br>\$@5  | ४६५५        | लेवकडे वोसट्टे              | ५८३५    |
| लहुयो लहुगा गुरुगा       | १८२०          | . ६१२०<br>- | लेवाडमगाभोगा                | ४२०     |
| लहुग्रो लहुया गुरुगा     | ह इ 3         | ६१२०        | लेवाडहत्य <b>छिक्के</b> रा  | ४६०६    |
| लहुग्रो लहुया दुपडादिएसु | 383           | ३५४२        | -                           |         |
| लहुगा ग्रागुग्गहम्मी     | ४७५५          | 803         | लेवेहि तीहि पूर्ति          | 302     |
| <i>11</i>                | ५२६६          | ३३४८        | लोइय-लोउत्तरियं             | 833     |
| '11                      | ४२८०          | 0 - 240     | लोड्यववहारेसू               | 8376    |
| लहुगा तीसु परिनो         | ४०३४          | १०४१        | लोउत्तरिम्म ठविता           | १६२२    |
| लहुगा य गिगरालंबे        | ४७३५          | <b>500</b>  | लोए वि होति गरहा            | ६०४४    |
| लहुगा य दोसु दोसु य      | ४७२२          | <b>८</b> ६१ | लोए हवइ दुगु छा             | 8483    |
| लहु गुरु लहुया गुरुगा    | ४६४           |             | लोकासपुरगहकारीसु            | ४४२३    |
| लहुगो गुहगो गुहगो        | १०७           |             | लोगच्छेरयभूयं               | थहरू    |
| लहुगो य होइ मासो         | २२४६          |             | लोगविरुद्धं दुपरिच्चयो      | ३०६३    |
| लहुगो लहुगा गुरुगा       | ३२०           |             | लोगे जह माता ऊ              | ६२ह४    |
| लहुगो वंजगाभेदे          | १८            |             | लोगे वि य परिवास्रो         | ሂሂጚሂ    |
| लहुताल्हादीजग्गयं        | ६३६१          | 5 D - m     | लोगां व गिलागाड्डा          | १७४     |
| लहुयादी वावारिते         | 33 <b>2</b>   | ६१०८        | लोभे एसग्रघातो              | २५०५    |
| लहुया लहुग्रो सुद्धो     | ६६३३          |             | 11                          | २४२३    |
| लाउयदारुयपाते            | ६५५<br>७२६    |             | लोभे य ग्राभियोगे           | ५०७२    |
| लाउयदारुयपादे            | ६७५           |             | नोयस्सऽग्रुग्गहकरा          | อุหหูอุ |
| ))                       |               | •           | नोलंति मही य धूनी           | ४३८७    |
| लाभालाभपरिच्छा           | <b>६७</b> ८   |             | लोलंती छग-मुत्ते            | १७४७    |
| <i>11</i>                | ६५४           |             | लोवए पवए जोहे               | • ३६२७  |
| लाभालाभ-सुह-दुक्ख        | २६८७          |             |                             | व       |
| लाभालाभसुहदुहॅ           | ४२६१          |             |                             |         |
| लाभित नितो पुट्टो        | ४५१६          |             | वइगा ग्रयोग-योगी            | १६०६    |

|                              |                  |                    |                            | 5543            | 4-35           |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| वङ्गाति भिक्खु भाविन         | <i>\%</i> .4.    |                    | 21                         | <b>२६४३</b>     | 3528           |
| वड्यासु व पल्लीसु व          | <b>२३</b> ६४     | %=0=               | बत्यव्य परम् जायमः         | इ०६७            | १६६६           |
| वक्कंतजोगि तिच्छड            | 3016             | \$ E 7.7.          | वर्ष्यं छिदिस्सामि ति      | ६८०             |                |
| वक्कंनजोगि। यंडिल            | 721=             | ફિદ≃               | वत्यं वा पादं वा           | 562             |                |
| वक्केहि य सत्यहि य           | 1828             |                    | ब्रत्यं वा पार्य वा        | 5 × 5           |                |
| बच्चीं गाहं बच्चे            | 50%              | ६०७२               | ब्रत्यं मिब्बिस्सामी       | ६७१             |                |
| वन्त्रह एगं दक्तं            | કે ફેર્લ         |                    | बत्यादिमपस्यंतो            | <b>54%</b>      |                |
| वच्चंतस्य य मेदा             | ४७३३             | €0=3               | वित्विणिरोहे अभिवद्गुमार्ग | इप्रहर          |                |
| वञ्चंतो वि य दृषिहो          | 4.623            | <i>15=5</i>        | वस्युं वियागिकगां          | २ <i>६३</i> ७   |                |
| वन्त्रामि वन्त्रमागु         | 25.52            |                    | बत्येग् व पाण्ग् व         | ? 25 ?          | २६=४           |
| वच्छलं थमितमृ हो             | 450              |                    | वणाई ठागा खबु              | 3558            |                |
| बट्टिन तु समृहेमा            | કેર્લ્           | 503%               | वप्पादी जा विह लोइयादि     | <b>५</b> ,६६    |                |
| बट्ट ति अपस्तिनी             | 2=66             | •                  | वमगु-विरेगादीहि            | <b>২</b> ২१७    |                |
| वट्ट' समचडरंगं               | <b>46</b> 7      | X022               | वसगा-विरेयगामारी           | इंग्रह ०        |                |
| -                            | ५५४६             |                    | वमगं विरेयगं वा            | ४३५६            |                |
| "<br>वडपादवडम्मूलगु          | પ્રદૂ            | 11                 | "                          | X550            |                |
| वगगयपाटम् कृ हिय             | न्हर्            |                    | वय-गंद-शुन्न-तगुय          | 855%            |                |
| दण्गाड्द-दण्गक्रमिगां        | દેશક             | <b>इद्र</b> १      | वयमंयवसंतिणं               | 1045            |                |
| वगुसंडसरे जल थल              | -<br>            | 7:303              | for affirmin               | 5838            |                |
| विगुडव्य साहु रयगा           | ÷524             | 4,303              | विस्तियरहागाडी             | 2503            |                |
| विगुर्य महिलामृहं            | 3938             |                    | वरिसा गिमासु रीयति         | =385            |                |
| दिग्या गु संचरंती            | इठ्ड             | 185.75             | वरिनेज्ज मा हु छण्णे       | १२६४            |                |
| वण्णमिववण्णाकर्गे            | %5,5 <u>=</u>    | 9-,-,-,            | वलयं वलयायममाग्गा          | 3504            |                |
| वप्णविवस्त्रामं पृगा         | 7655<br>7655     |                    | वसबी गु एरिसा वनु          | 2025            |                |
| वण्या-सर-रुव-महा             | <b>255</b> 5     |                    | वसवी य ग्रसज्माए           | १७०७            | <b>રેક્સ્ટ</b> |
| वण्णेगा य गंबेगा य           | 2222             |                    | वसवी य असंबद्धा            | ६३२             |                |
| वित्यादि मंत्रमादी           | 6633             |                    | बसबीपृतियं पुग्            | 522             |                |
| वत्तगा संबगा चेव             | 435%             |                    | वसमा नीहेमु मिगेसु         | 5,640           | इंट०इ          |
| वत्तिम दो गमो बबु            | સ્ક <b>ય</b> , ૯ | 11-/2-/            | वर्ण्य क्यास्मार्ट         | र्द्रह          |                |
| n                            | 27,50            | 2,65.0             | वसही ग्रायाकरमं            | र्ध्इप्र        |                |
| वत्तवस्रो <b>च स्रगीस्रो</b> | ५.५.८°<br>१.५.८३ | "<br>"!'5          | वसहीए दोसेणं               | <b>ફ</b> હ દ્   | ४६४६           |
| "                            | 2 364.           | 3, 5 4 5           | वसही दुल्लमताए             | દ્રપ્           |                |
| दनस्य वि दायब्दी             | 1.425            | "<br>१३८८          | वसहीरऋतगुत्रगा             | યંડ્યું યું     | इंइंड्         |
| वत्तं खलु गायत्य             | २७३७             | 7.7.3.4<br>7.7.3.4 | वासकरगान्सुत्तगस्सा        | १४२६            |                |
| 11                           | યયુક્ય           | 1,031,             | वसुमं नि व वसिमं नि व      | 1,850           |                |
| "<br>वत्यत्या वसमाग्री       | ६०२ <u>,</u>     | 21                 | बहुणुं तु गिलागुस्सा       | २०००            |                |
| दरबम्मि गीगितम्मी            | 2027             | २७६≈               | वहबंघण उद्वणं              | ร <b>รุ</b> มุธ |                |
| दत्यव्यजयग्)पता              | ≈६३ <u>६</u>     | 7,50,7             | 11                         | ३६७८<br>३८०६    |                |
|                              | - 646            |                    | "                          | <b>રફ</b> ફંહ   |                |

# संभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

|   | in a miin              | 25-2          | W 2 W |                          |             |
|---|------------------------|---------------|-------|--------------------------|-------------|
|   | वंका उ एा साहंती       | २६८२          | スキスコ  | वासावासविहारे            | \$ \$ 5.5.8 |
|   | वंजग्रमभिदमाणो         | 38            |       | वासासु ग्रपडिसाडी        | १२४४        |
|   | वंदिय पर्णामिय ग्रंजलि | २१०३          |       | वासासु व तिण्णि दिसा     | ६१४८        |
|   | वंसग कडगोक्कंपण        | २०४७          | ५८३   | वासासु वि गेण्हंती       | ३२५६        |
|   | वाउल्लादीकर्गो         | .१६१          |       | वासासू दगवीिएय           | ६३०         |
|   | वाए पराजियो सो         | ४६०६          |       | वासेण णदीपूरेण           | ५६६५        |
|   | वाएंतस्स परिजितं       | ६२३२          |       | वाहि-शिदागा-विकारे       | ३०२४        |
|   | वाग्रोदएहि राई         | ३१६५          |       | विउसग्ग जोग संघाडए       | ५०५१        |
|   | वाघाते श्रसिवाती       | १०६३          |       | विउसगो जाग्गगुट्टा       | २५७७        |
|   | वाघाते ततिग्रो सि      | ६१२६          |       | "                        | ६५६२        |
|   | वाघातो सज्भाए          | २५०७          |       | विकडुभमगगरो दीहं         | ४८५४        |
|   | वाणंतरिय जहण्णं        | ५११७          | २४६८  | विगतिमणुट्ठा भुंजति      | १५६५        |
|   | वात खलु वात कंटग       | ५६४७          | きっぱん  | विगति विगतिच्भीग्रो      | १६१२        |
|   | वातातवपरितावगा         | ३०१४          | 2885  | विगति विगतीभीतो          | ३१६८        |
|   | वादपरायग्रकुविया       | ४४२७          |       | विगतीए गहगाम्मि वि       | ३१७०        |
|   | वादं जप्प वितं इं      | २१३०          |       | विगतीकयागुर्वधो          | ३८६६        |
|   | वादो जप्प वितंडा       | 3585          |       | विगयम्मि को उहल्ले       | ४२६४        |
|   | वायग् पडिपुच्छग्       | ४३०६४         |       | विगाहगते य सिद्धे        | ३६२०        |
|   | वायाए गामीवकारी        | ४३७२          | ४५४५  | विग्गहमगुप्पवेसिय        | 3325        |
|   | वायाएं हत्येहिं        | २७८४          | २७०४  | विच्चामेलगा सुत्ते       | . २७७६      |
|   | वायामवग्गगादी          | ४६४           |       | विच्छु य सप्पे मूसग      | १६०३        |
|   | वायायवेहि सूसति        | 8388          |       | विज्ज-दवियद्वाए          | ७४६४        |
|   | वारगसारिए। ग्रण्णावएस  | ३२६           |       | विज्जस्स य पुष्फादी      | ३०३१        |
|   | वारत्तग पव्वज्जा       | 2580          | ४०६६  | विज्जा-ग्रोरस्सवली       | २८६०        |
|   | 🚶 वारस य चउव्वीसा      | २१ <i>३</i> ४ |       | विज्जा-तवप्पभावं         | 6888        |
| 1 | वारेइ एस एयं           | २७६४          | २७१७  | विज्जा-मंत-शिमित्ते      | メメゅき        |
|   | वाले तेगो तह सावए      | ५६४३          | 3808  | विज्जाए मंतेएा व         | 8844        |
| ) | यावारे काल घरो         | ३७२३          |       | विज्जादसती भोयादि        | १३७०        |
|   | नास उडु ग्रहालंदे      | २१२०          |       | विज्जादीहि गवेसगा        | १३६८        |
|   | ,,                     | २१२१          |       | विज्जा मंत-परूवगा        | Yofy        |
|   | वास-सिसिरेसु वातो      | २४१           |       |                          | ४४५६        |
|   | वासत्तागाऽऽवरिया       | ६०५४          |       | "<br>विशाउत्तभंड भंडगा   | EXOX        |
|   | वासं न उवरमती          | ३१६०          |       | वितिगिच्छ ग्रदभसंथड      | २६३१        |
|   | वासाखेत्तालंभे         | ३१४६          |       | वित्थारायामेणं           | 64,0        |
|   | वासाएां एगतरं          | १२७८          |       | "                        | १८६४        |
|   | वासाए। एस कप्पो        | ३२४१          | ४२६६  | निंदु कुच्छत्ति व भण्णति | 24          |
|   | वासादिसु वा ठाग्रोसि   | ३७६३          |       | विदंसण छावण ेटगो य       | २०२६        |
|   | वासा पयरएगहरो          | ११६७          |       | विधिपरिहररो              | ₹0€0        |
|   | 7                      | •             |       |                          | 1           |

|                           |              |         | 2 2 2                    | ર્૪૫૬           | २०६४             |
|---------------------------|--------------|---------|--------------------------|-----------------|------------------|
| विद्युवरा णंत कुसादी      | 30%          |         | वीयारे वहि गुरुगा        |                 |                  |
| विपुलकुले ग्रत्य वालो     | ३४३⊏         |         | वीरल्लसंडिंग विनानियं    | १६७२            | કુ <b>લ્ટ્</b>   |
| विपुलं च ग्रण्यापार्णं    | 3250         |         | वीरवरस्य भगवतो           | ४२१=            | . ४६०८           |
| विष्यरिग्गतिम्म भावे      | १२५७         |         | वीसिज्जता य तेणं         | યુહયુદ          | <b>३२</b> ६७     |
| विष्परिरामेव सण्गी        | इंख्डं       |         | वीसञ्हारस लह गुरु        | ६५४३            |                  |
| विप्परिगामगुसेहै          | २७१३         |         | वीसत्यादी दोसा           | ३७७=            |                  |
| विमलोकतऽम्ह चक्ख्         | ३४०१         |         | वीसत्या य गिलागा         | १६७०            | <i>366</i> 8     |
| विम्हावगा तु दुविया       | इंडेंड्७     |         | वीसरसदृश्वंते            | ह १५६           |                  |
| वियङ्तो छन्नाए            | <b>६०३</b> इ |         | वीसं तु ग्राउलेहा        | ४६६३            | Y084.            |
| वियडतस्स उ वाहि           | 5080         |         |                          | ५५७०            |                  |
| वियहं गिण्हइ वियरित       | ४इ१          |         | "<br>वीसं वीसं भंडी      | ६५२१            |                  |
| वियग्ऽभिवारग् वार्त       | કુહ પ્ર≂     |         |                          | <b>6833</b>     |                  |
| विरए य ग्रविरए वा         | ४०४४         |         | वीसाए ग्रहमानं           | દ્૪હય           |                  |
| विरतिसहावं चरणं           | ४७६४         | Sig     | वीसाए त् वीसं            |                 |                  |
| विरहालंभे मूल—            | 3,7,5        |         | वीमा दो वामसया           | 45 6 K          |                  |
| विरहे उ मठायंतं           | २६५७         |         | वीमा य सर्व पगायालीना    | E 7 K 3         | 11 11 1 C        |
| विह्वह्वादि ठागा          | 2558         |         | वीसुं स्वस्मते वा        | <b>इंद्र</b> इं | <b>પૃત્ર</b> હદ્ |
| विलडलए य जायुइ            | <b>३४६५</b>  | . ૨૬૧૫  | वीसुं दिण्ले पुच्छा      | <b>ई</b> ४०७    |                  |
| विनियंति ग्रारुमंते       | A : 4. E.    |         | वीसुंभूग्रो राया         | १७३८            | 3650             |
| विवरीय दव्वकहरो           | . २६१        |         | <b>बुग्गह</b> डंडियमादी  | इ०१४            | 1                |
| विसकुं भ सेय मंते         | २०४          |         | <b>बुग्गह्</b> वक्कंताणं | ४३६४            |                  |
| विसगरमादी लोए             | १=०६         |         | वुतं स्वावातं            | 335             |                  |
| विसमा ग्रारोवगाए          | <b>£</b> 865 |         | वृत्तं वत्यगाहृगां       | ३२७६            |                  |
| विसय कलहेतरं वा           | ગગયહ         |         | <b>बुसिरातियागगाती</b>   | ત્રેક્ષ્યું     |                  |
| विसुद्रावग्सुक्कवर्ग      | 2,83         |         | बुसि संविग्गो मिग्तो     | <b>५४५</b> ६    |                  |
| विहमद्वाणं भिग्तं         | <i>8638</i>  |         | वेटव्वियलङी वा           | <b>২</b> ধ্বড   |                  |
| विहरण् वायण् ग्रावानगण्   | 2556         |         | वेकच्छिता तु पट्टो       | 2,50%           | 3208             |
| विहि-ग्रविहीिमण्णम्नी     | 4605         | 3055    | वेद्यस्स पुट्यमिण्यं     | ४६६=            |                  |
| विहिग्गिग्गतादि           | 1.902        |         | वेज्जस्स व दब्बस्स व     | VE05            |                  |
| विहिंगिगतो तु जिततु       | त्रहर        |         | वेज्जं गा चेव पुच्छह     | 8008            | n                |
| विहिबंबो वि ग् कपति       | ७४०          |         | वेज्जेट्टन एगड्नादि      | ४८६०            | १०२              |
| विहिभिण्एम्मि ग् कप्पति   | 8650         | 308.3   | वेज्जे पुच्छग्। जयग्।।   | 8==6            | •                |
| विहिसुत्ते जो उ गमी       | इं१०इ        |         | विण्टियगहिंग्विकेवे      | २्६⊭            | *                |
| वीमंसा पडिग्गीता          | 11886        | કે 38'ક | वेयावच्चस्सट्टा          | યુદ્દ           |                  |
| र्वामंत्रा पडिग्गीयहृया   | 1.5.6.6      | 3388    | वेयावच्चे ग्रग्लो        | इंग्रह          |                  |
| र्वायरण समीवाराम          | <b>Verox</b> | •       | वेयावच्चे तिविहे         | EEOX            |                  |
| र्वायार-गोयरे थेरसंजुद्या | इंदेऽइ       | ¥?=0    |                          | 7.55            | . २६१२           |
| वीयारभूमि असती            |              |         | वेरगकहा विसयाग्          | इंट्रं४ .       | y 5= 5           |
| र्वायारभूमि-दोसा          | ١.           |         | वेरगितो विवित्तो य       | 3% c o          |                  |

# सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

|                         | 226.         | Dies |                         |      |
|-------------------------|--------------|------|-------------------------|------|
| वेरं जत्य उ रज्जे       | ३३६०         | २७६० | सगराम्मि पंच राइंदियाइं | २८२० |
| वेलातिवकमपत्ता          | १०६०         |      |                         | २=२२ |
| वेलुमग्रो वेत्तमग्रो    | . ५३०        |      | सगिणच्चया स-सिस्सिणि    | २४३६ |
| वेलुमयी लोहमयी          | ७१८          |      | सगदेस परदेस विदेसे      | ३६५३ |
| वेविंग पंगु वडभं        | ३६४६         |      | सग-पायम्मि य रातो       | १५५१ |
| वेहाणस ग्रोहाणे         | 3080         | १६५५ | सगला-ऽसगलाइन्ने         | 8888 |
| वेहारुगागा मण्णो        | . ४५३१       |      | सगुरुकुल सदेसे वा       | ३४२८ |
| वोच्चत्ये चउलहुया       | ३०१०         | १६१३ | सग्गहिंगान्बुड एवं      | ६०६३ |
| वोच्छिण्एमडंवे          | . ४२२        |      | सग्गाम-परग्गामे         | १४८४ |
| वोच्छिण्एम्मि मडंवे     | 3500         |      | "                       | ३६६० |
| वोच्छेदे तस्सेव उ       | ६०५८         |      | n                       | ७३६४ |
| वोसट्टकायग्रसिवे        | ४२६६         |      | n                       | १०४३ |
| -                       | ४२७१         |      | सग्गामे सउवस्सए         | २१६६ |
| ,,                      | ४२७४         |      | सचित्त-णंतर-परंपरे य    | १५०  |
| "                       | ४२७७         |      | सचित्तोगा उ घुवगो       | १८२  |
| भ<br>नोमन' पि.न स्पादि  | ४६६६         |      | सचित्ते लहुमादी         | १८१  |
| वोसट्टंपि हु कप्पति     | ४८७३         |      | सन्चित्तखद्धकारग        | २६४५ |
| 11                      | 2402         |      | सन्चित्तऽचित्तमीसो      | २७७४ |
|                         | स            |      | सिच्चत्तमीस ग्रगणी      | २१३  |
|                         |              |      | सिंचत्तमीसएसु व         | ४६४५ |
| सइ लाभिम्म श्रिणियता    | १३४१         |      | सिचतामीसगे वा           | १९६६ |
| सउग्ग-पाय-सरिच्छा       | <b>FF39</b>  |      | सचित्त-स्वखमूलं         | १८६६ |
| सउगी उवकडवेदो           | 3768         |      | सचित्त-रुवखमूले         | 3038 |
| सयरीए प्रापण्णा         | ६४७८         |      | "                       | १६१६ |
| सकडक्खपेहणं वाल-        | २३३७         |      | "                       | 0939 |
| सकड इह समभोम्मे         | . ४८५७       |      | "                       | 3939 |
| सकल-प्पमाग्ग-वण्णं      | <b>E</b> \$3 |      | सच्चित्तं ग्रिचित्तं    | ३६५७ |
| स किमवि कातूराऽधवा      | २०५३         |      | . 11                    | ४६६२ |
| सिक भंजग्राम्मि लहुश्रो | 3650         |      | सच्चित्तंवफलेहि         | 2880 |
| सक्कमहादीएसु            | १६०८         |      | "                       | ४७०१ |
| सक्कयमत्ताविदू          | १७           |      | सन्चित्तं वा ग्रंबं     | ४६६२ |
| सक्कर-घय-गुलमीसा        | ४६८४         | ३०६३ | सच्चित्ताति हरंति ग्    | २७४२ |
| सनका श्रपसत्याणं        | ३३२८         |      | सन्चित्तादि हरति गो     | ***  |
| सक्खेते जइ ए। लब्भित    | ४१७२         |      | सिचतादी तिविधं          | 388  |
| सब्धेते परखेते          | ३२६०         | ४२६० | सिच्चतादी दव्वे         | ३७=  |
| सबखेत्ते सजवस्सए        | १२०५         |      | n                       | ६२६७ |
| सग-जवगादि विरूवा        | ५७२७         |      | सन्वितो ग्रन्विते       | ३६६४ |
| सगणम्म णित्य पुच्छा     | ६५८६         |      | "                       | ३६५२ |
| "                       | २८७२         |      | सच्छंदमिए। (इंट्रे      | ४५६६ |

|                              | Vine             |              | मण्णी मण्णाता वा                     | १६६४                  |              |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| सच्छंद परिण्णाता             | 444E             |              |                                      | भू र र ख<br>अ         |              |
| सच्छंदेगा उ एका              | <b>র</b> ভ ইম    | - 6 - 5      | मण्णीमु ग्रमण्णीमु                   | ५.२१६<br>५२१६         |              |
| मुच्छंदेगा य गमण             | 7.322            | इ?रइ         | सण्णीसु पहनवनी                       |                       |              |
| सच्छेंदेगा सर्व वा           | ४७१२             |              | सण्डे करेति युक्तं                   | 5 ? '& 5<br>6 5 11 5  | 2527         |
| स्रजियपतिद्विए लहुग्री       | ४७६६             | 303          | सति कानद्वं गानुं                    | १६४६                  | 2528         |
| <b>मञ्जगहणातीतं</b>          | इइंट्र           | ર્હદ્?       | सति कालफेडगी                         | ?5.3=                 |              |
| सन्माएग् ग्रु खिण्गो         | १६६३             | કું કર્યું ક | सीत कोटएग् दोण्ह् वि                 | ४१०६                  | ર, ૧૪,૬      |
| सन्माए पत्तिमंत्रो           | १२२२             |              | मृति दो निनिय ग्रमादी                | 8=85                  |              |
| मुज्माए वायाग्री             | १६७६             | इंउ०इ        | सनुमा सचेत्रगा वि य                  | 5.52.5                |              |
| सन्मायट्टा दप्येगा           | કરપ્રદ           | ४२७६         | मत्तचनका उग्याद्याग्                 | દ્વપુત્ર              |              |
| सङ्कायम्बितता                | ६१२६             |              | "                                    | દ્યુપ્ર ૯             |              |
| सङ्कायमातिएहि                | र्दश्ह           | કે કરા, પ    | यत्त तु वासासु भवे                   | 19:29.                | 151.8        |
| सुन्मायवज्जमसिव              | ६०७३             |              | सत्त दिवसे ठवेता                     | ५०७५                  | र्≍र्०       |
| सङ्कार्यं काळणं              | १२७१             |              | 59                                   | ५०८४                  | २≈२६         |
| मुज्मा-जेवग्-सिव्वग्         | <b>x</b> 525     | ソラニビ         | सत्त य माना सम्बाह्याम               | <b>รุ่ม</b> หู3       |              |
| सट्टागागुन केई               | દ્દુર્દ          |              | मत्तद्वगम <del>ुक्को</del> मो        | <b>3488</b>           |              |
| मट्ठाणे ग्रणुकंपा            | १६७५             | રેદેકદે      | सर्चार्ट्ट ग्रहतनं                   | ६२्टट                 |              |
| मंडित-पाँडवाग्। करगां        | २०३१             |              | सत्तण्हं वनगाग्                      | 7368                  | ફેફે         |
| 11                           | २०५४             |              | सत्तरतं तवी होड                      | ২,৫%=                 | 75'20        |
| निह्ड गिही अण्गतिस्थी        | 3885             |              | सतरतं वनी होति                       | <b>५.५</b> =६         | 11           |
| मङ्दी गिहि ग्रण्णतित्थी      | 303%             |              | 11                                   | ६२४६                  | "            |
| सङ्ढेहिं वा वि मिग्ना        | १२०३             | 34.53        | सत्तस्या चायाला                      | इंट्डि                |              |
| सगमाई वागिवही                | 35%              |              | सत्तं ग्रदीग्ता चलु                  | x = = ?               |              |
| नगुसत्तरमा वण्गा             | ४६५६             |              | मत्तारस पण्णारम                      | 5444                  |              |
| संगित्रेण्डो व गता पुगा      | રું કે રેલ્      |              | सत्तेया दिट्टीग्रो                   | પ્રદર્                |              |
| नण्णातमा वि उच्युत्तग्रेग्   | হ্ ছড় ছ         | 1.51.8       | सत्वपग्गर् य सुद्धे                  | યુક્કર                | ३०५१         |
| सण्णातिगहे ग्रण्णो           | १२६३             |              | सत्वपरिष्णा उक्कम                    | ४३६४                  | इड्ट्ड       |
| सण्णातगं वि तत्र चेव         | १२६१             |              | नत्यपरिण्णा टक्कमा                   | 4588                  |              |
| सण्णावतिहि ग्रीवे            | <b>इंडे</b> ईर   |              | सत्यवाहादि ठागा                      |                       | 28           |
| सण्णातपिला ग्रीहिग्          | 7,5%             |              | वस्यहताध्यति<br>सस्यहताध्यति         | २६०२<br><b>१</b> ७२   |              |
| मण्णातसंन्बहीम्              | १२१इ             |              | सत्यं च सत्यवाहं                     | %<br>% <b>६</b> ६१    | इ०६६         |
| सण्णायन श्रानमग्री           | 5.9%0            |              | मत्याए ग्रहमृत्तो                    | 2444<br>2444          | 3040         |
| मण्गा सिनगमादी               | 5.8.3            |              | सत्याए पुञ्जिपता                     | 2445<br>2445          | ·            |
| <b>निण्णित्रमिण्णुच्यानी</b> | રંત્રદ્ર         | •            | सत्याह <i>्</i> द्वगगुगिता           |                       | 30-4         |
| मण्णिहितं जह मुनजयं          | <b>२२</b> ०६     |              | सत्याद्रण्डाण्डा<br>सत्ये ति पंचमेदा | પ્રદુહદ્<br>પ્રદૃહૃદ્ | ३०७०<br>३०=५ |
| संग्गिहिय-महियासु            | <b>રેડેડે</b> યે |              | सत्ये वि वच्चमार्ग                   | ३६५०                  | ३ <u>६७४</u> |
| चिण्णिहियं वह मित्रयं        | २२१२             |              | <b>चहम्मि हत्यवत्यादिएहि</b>         | १७७६                  | इ७६४         |
| 12                           | ঽঽঽ৹             |              | सद्ह्णा खलु मूलं                     | 5888<br>6004          |              |
|                              |                  | N. Comment   |                                      | A B                   |              |

|                           | U U 3 . | 41×30 | यसमानेत्र विवेशं      | 0      |
|---------------------------|---------|-------|-----------------------|--------|
| सद्दं च हेउसत्यं          | ५५३०    | १४३१  | समगुण्णेसु विदेसं     | १८४४   |
| सद्दं वा सोऊणं            | ५१६     |       | समग्रेण समग्रि सावग   | ५०२७   |
| सहाइ इंदियत्थोवस्रोग-     | . २५१८  |       | समग्रीहिय श्रभग्रांती | ४०५७   |
| सद्दे पुरा धारेडं         | 4880    |       | समगा उ वर्ग व भगंदले  | ६१६८   |
| सद्दे से सिस्सिगा सज्भं   | २२३३    |       | समत ति होति चरगां     | ६३६३   |
| सन्नातिगतो ग्रद्धारिएग्रो | २७०१    |       | समवायाई तु पदा        | २४७८   |
| सन्नासुत्तं सागारियं      | ४०६६    | •     | समवायादि ठाएा         | ४१३८   |
| सन्नि खरकम्मिश्रो वा      | ३६१६    | ५१८३  | समारो वुड्ढवासी       | ६०४४   |
| सन्निहितांगा वडारो        | ६१४२    |       | सिम-चिचिशियादीगां     | 7683   |
| सपरक्कमे जो उ गमो         | ३६३६    | •     | समितीण य गुत्तीण य    | ३६     |
| सपरिकम्मा सेज्जा          | २०४५    |       | समिती पयाररूवा        | ३८     |
| सपरिग्गहं ग्रपरिग्गहं     | १८६७    |       | समितीसु य गुत्तीसु य  | ४०     |
| सपरिग्गहेतरो वि य         | ४३१४    |       | समितो नियमा गुत्तो    | ३७     |
| सपरिपक्खो विसयदुट्टो      | ३६६२    |       | समुच्छंति तिंह वा     | ४७४६   |
| सप्पडियरो परिण्णी         | ४०६     |       | समुदागां पारियागा व   | ४५६७   |
| सवितिज्जए व मुंचित        | ५७१४    | ३१२७  | समुदार्गं पंथो वा     | 3858   |
| सवीयम्मि श्रंती मूलं      | २२४०    | ,,,,  | समुदाणि ग्रोयणो       | 3018   |
| सवेंटऽप्पमुहे वा          | ३४७७    |       | सम्मज्जगा वरिसीयगा    | २०३१   |
| सभमादुज्जारागिहा          | २४२७    | •     | सम्ममसम्मा किरिया     | 8888   |
| सभए सरभेदादी              | ४६८७    | 93०६७ | सम्मेयर सम्म दुहा     | ४७५१   |
| समगं तु श्रगोगेसू         | ०७७६    |       | सम्मेलो घडा भोज्जं    | ३४८३   |
| समग्गुग्वदुऽत्यजगो        | メゆきみ    | ३२६९  | सयकरणे चजलहुआ         | 353    |
| समग्राऽधिकरग्रे पडिग्रीय  | ६३३४    |       | सयगुरासहस्सपागं       | 3880   |
| समग्भडभावितेसु            | ४७४७    | ३२८८  | सयगो तस्स सरिसग्रो    | १०२७   |
| समगाग संजतीहि             | 3834    |       | सयमेव कोइ साहति       | ३५६४   |
| समगाणं इत्यीसुं           | 2885    |       | सयमेव छेदग्ममी        | 0338   |
| समगाएं जो उ गमो           | ३७८७    |       | सयमेव दिट्ठपाढ्ी      | १७५७   |
| समग् समिग् सपवन्ती        | ४६६८    | ३०७७  | सयमेव य श्रवहारो      | २७५८   |
| समिए मगुण्णी छेदो         | २१००    |       | सयसिन्वग्मि विद्धे    | १६२५   |
| समग्री उ देति उभयं        | 3085    |       | सयं चेव चिरं वासो     | इद४४   |
| समग्री जग्रे पविट्टे      | १७३०    |       | सरतिसिगा वा विष्पिय   | ६०१७   |
| समगुण्णदुगगिमित्तं        | ६३२४    |       | सरिकष्पे सरिच्छंदे    | २१४७   |
| समगुण्णमगुण्णे वा         | २१२४    | •     | सरिकप्ये सरिछंदे      | २१४८   |
| समगुण्ण-संजतीणं           | २०६६    |       | सरिसावराहदंडो         | २८१४   |
| समगुण्णस्स विधीए          | २१०१    |       | सरीरमुज्भयं जेएा      | 0535   |
| समगुण्णा परिसंकी          | ४१०४    | १८६२  | सरीरे उवकरगामिम य     | \$63\$ |
| समगुण्णेण मगुण्णो         | २०७४    |       | सविकारो मोहृद्दीरगा   | 5560   |
| समगुण्णेतर गिहि-          | 3035    | २६६३  | सविगार ग्रगजभारथे     | 2018   |
|                           |         |       |                       |        |

| -C                      | २२६३          |                        | सब्वेसि तेसि श्रागा                   | ११६१             | इंध्रुर      |
|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| सविगारो मोहुद्दीरणा     | २२६६          |                        | सब्वेति संजयाग्रं                     | ३६७६             |              |
| 23                      |               |                        | सब्वेसि ग्रविमिट्टा                   | દ્દપ્ર           |              |
| n<br>C = 3              | २२६६          | Stuck                  | सब्बेमु वि गहिएसु                     | <b>કે ગે</b> લ્ટ |              |
| सब्बत्य पुच्छणिज्जो     | ११६५          | इंग्रुप्र<br>इंग्रुप्र | सस-एलासाड्                            | 25%              |              |
| सव्वत्य वि ग्रायरिग्रो  | ६०२३          | 3858                   | सम्राण्ड दुहाकम्म                     | 28.5             |              |
| सव्वत्य वि सट्टाएां     | ६६३८          |                        | _                                     | દ્યુહદ           |              |
| "                       | દ્દર્ટ        |                        | सस्गिद्ध वीयघट्टे<br>सन्दर्भ          | ४३३              |              |
| सव्वपदागाभोगा           | \$ 6 \$       |                        | ससिग्छ-मुहुम                          |                  |              |
| सन्त्रमसन्त्ररतिग्रियो  | રંજ્          |                        | ससिग्रह् उदडल्ल                       | 328              |              |
| सव्वम्मि च चडलहुगा      | २०३३          | १६८०                   | ससरक्वाइहत्य पंथे                     | <b>३</b> %ह      |              |
| सव्वम्मि तु सुयगागो     | 5508          |                        | ससहायग्रवतीगा                         | XX 0 5           | ५४०५         |
| सव्यस्स छडुग्। विगिचग्। | २११६          | ५५१३                   | ससिगिद्धमादि प्रहियं                  | ६४८०             |              |
| सव्यस्स पुन्छणिज्ञा     | <b>२</b> ४२२  |                        | सनिगिद्धमादि सिण्हो-                  | १७७              |              |
| सन्त्रस्य वि कातव्वं    | ४५२०          | 8,858                  | सहजेगागंतूग् व                        | २००२             |              |
| सन्त्रसहप्यभावाती       | 3838          |                        | सहमा व पमादेग्ां                      | 308              |              |
| सव्यं नेयं चरहा         | ४८२१          | ६६२                    | सहमुणइयम्मि जरे                       | ४८०७             | ६४८          |
| सब्बं पि य तं दृतिहं    | ४७०७          |                        | सहिए।दी बत्या खनु                     | २२६६             |              |
| सब्बं भोच्चा कोई        | ३८६५          |                        | संकप्रुट्टियपदींभदगो                  | २५४०             |              |
| सब्बं भोच्चा कोती       | इदहर          |                        | संकण्ये पदिभदग्                       | 3,45             | ४८६७         |
| सव्वंगिया उ सेज्जा      | 2226          |                        | संकप्यो संरंभो                        | <b>१</b> ८१३     |              |
| सव्वाग्रो ग्रज्जातो     | ३६१८          |                        | संकम-करेेें। य तहा                    | 50%3             |              |
| सब्बाणमाइयागं           | 3748          |                        | संकम जूबे अचले                        | ४३३८             | २४१३         |
| सब्बाणि पंचमो तिह्णां   | ४०७५          | १८३५                   |                                       | ४२३०             | ५६४०         |
| सन्त्रासि ठवगागां       | १४७४          | • • •                  | संकमतो अण्णागगां                      | २८१२             |              |
| "                       | १४८३          |                        | संकलदीवे वत्ती                        | ५४०६             | <b>३</b> ४७० |
| सन्त्राहि व लढ़ीहि      | ३६१६          |                        | संका सागारहे                          | र्डण्ड           | 4,000        |
| सब्बे गागुपदोसादिएस्    | ३३२६          |                        | ·                                     | •                | 20150        |
| सब्वे वा गीयत्या        | ४०१८          | ६१८                    | संकुचित तरुग् ग्रातप्यमाग्            | ४७६४             | \$ 660       |
| सब्बे वि खलु गिहत्या    | ४६६०          | 4,1                    |                                       | १०३२             | 2-114        |
|                         | ४६६२          |                        | संखंडिगमरो वितितो                     | <b>इ</b> ४०२     | र्दर्४       |
| सब्वे वि तत्य रंभति     | १इंदइ         |                        | संखिडिमिमवारेता                       | <b>३</b> ६४१     | ४८३७         |
| सब्बे वि दिट्टहवे       | १२७०          |                        | संखुण्णतो तवस्ती                      | ४१६५             |              |
| सब्बे वि पदे मेही       | ર્૪ય          |                        | संखेजजजीविता खलु                      | 3508             |              |
| सब्बे वि य पिच्छता      | ક્ષ્ટિફ       |                        | संखे सिंगे करतल                       | २३७              |              |
| सब्बे वि लोहपादा        | १०५३          |                        | संगामद्वनपरूषम्<br>संगोते सम्बद्धाः   | इंटर्ड           |              |
| सब्बे समणा समणी         | २ <b>६७</b> ४ | ズミガロ                   | संगामे साहसितो<br>संगरणा ह सन्दे      | ३६२८             |              |
| सब्बे सब्बद्धाते        | इंट१५         | • • •                  |                                       | ४२२४<br>१४६३     | ५६३१         |
| सब्बेसि एगचरग्रं        | 7,652         |                        | संघट्टणा य घट्टण<br>संघट्टणा य सिच्छा | ४२२१<br>४२२७     | ५६२८<br>५६३७ |
|                         | •             | 1                      | नग्रह्मा व ।वनस्य                     | 6440             | 7,440        |

# सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| संघट्टगादिएसुं        | २१४         |               | संजमठागाणं कंडगागा          | ३८२३               |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| संघट्टे मासादी        | १८४         |               | संजमतो छक्काया              | १०५६               |
| संघयग्रधितीजुत्तो     | 3838        |               | संजमदेहविरुद्धं             | ४१=                |
| संघयगां जह सगडं       | ६५१६        |               | संजम-महातलागस्स             | १६५०               |
| संघयणेण तु जुत्तो     | द ३         | •             | संजमविग्घकरे वा             | <b>ृ</b> १५६१      |
| संघयरो संपण्णा        | ৬5          |               | ,,                          | १५७३               |
| संघस्स पुरिम-पिच्छम   | २६६७        | ४३४३          | "                           | १५५०               |
| संघस्सायरियस्स        | ४८४         | •             | <br>संजम-विराह् <b>गा</b> ए | ४६३६               |
| संघं समुद्दिसत्ता     | २६६=        | X 3.8.R       | संजयगरो गिहिगरो             | २५५१               |
| संघाडए पविट्ठे        | ४०६१        | ·२ <b>८१०</b> | संजय-गिहि-तदुभयभद्दगा       | ३३७१               |
| संघाडगा उ जाव तु      | ६५६७        |               | संजयगुरू तदिहवो             | २ <b>५</b> ५२      |
| 11                    | ६५६८        |               | संजयपदोसगहवति               | १०५७               |
| संघाडगा उ जावं        | १८८८        | •             | संजयपरे गिहिपरे             | ्र<br>१५५          |
| संघाडगा उ जो वा       | रुन्द३      |               | · ·                         |                    |
| संघाडगाग्रो जाव उ     | २८६२        | 4466          | संजयभद्गमुक्के              | ₹ ₹ 9 ₹ 9 <b>₹</b> |
| संघाडगागुवद्धा        | ३६४३        |               | संजयभद्दा तेणा              | ४४१४               |
| संघाडणा य परिसाडणा    | १८०४        |               | संजोए रणमादी                | ६००५               |
| संघाडमादिकघरो         | ५५३         | ४६३६          | संजोगदिट्ठपाढी              | २६७७               |
| संघाडं दाऊएां         | २०८०        |               | संजोय-विधि-विभागे           | २०६३               |
| संघाडिग्रो चउरो       | ४०२६        |               | संभागतिम्म कलहो             | ६३८४               |
| संघाडेगो ठवएा         | ४१७३        | <b>५२</b> ६२  | संभागतम्मि रविगतं           | ६३८४               |
| संघातणा य पडिसाडणा    | १८०२        |               | संभा राती भिएता             | २४२६               |
| संघातिएतरो वा         | १४०८        | ४०६२          | संठावण लिपणता               | २०५२               |
| संचइयमसंचइते          | १६५१        | १६०६          | संठियम्मि भवे लाभो          | ४८४७               |
| संचरिते वि हु दीसा    | १२७६        |               | संडासछिड्डेण हिमाइ एति      | <b>१७</b> ८३       |
| संचालणा तु तस्सा      | ४६४         |               | संिएहिमादी पढमो             | <b>የ</b> ጳጳ        |
| संजतगतीए गमणं         | 3308        |               | संतगुण्णासणा खलु            | ४४२६               |
| संजतिएए गिहिएए        | <b>१७</b> ५ |               | संतविभवा जित तवं            | १७३७               |
| संजत-भद्दा गिहि-भद्गा | १९७१        |               | संतम्मि य बलविरिए           | ६३२२               |
| संजतिगमरो गुरुगा      | २४४२        |               | संतासंतसतीए                 | ७३३                |
| संजतिवग्गे गुरुगा     | . २०६१      |               | ,,                          | ७७२                |
| संजतिवग्गे चेवं       | २०७८        |               | "                           | ६६६                |
| संजमग्रभिमुहस्स वि    | १६८१        | १७०५          | 33                          | ७२८                |
| संजमग्रातविराघगा      | ११५         |               | n                           | १इंश               |
| संजमखेतचुयाणं         | ३२०५        |               | 11                          | ७३६                |
| संजमखेतचुया वा        | 578         |               | 11                          | ७४१                |
| संजमघाउप्पाते         | ६०७४        |               | 11                          | ७४२                |
| संजम-चरित्तजोगा       | 3328        | १०३५          | ,1                          | ४४७                |
| संजमजीवियहेउ'         | ३६४         | ४६४४          | 11                          | ७४६                |
|                       |             |               |                             |                    |

| 29                                      | 380                |                   | संभोइयमण्गसंभोइयाग्।        | ६०३४          |              |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| "                                       | <b>५७</b> ७        |                   | संभोगपरुवग्तता              | २०६६          |              |
| <b>31</b>                               | ওওও                |                   | संभोगमण्णसंभोइए             | २१४५          |              |
| . ,                                     | 950                |                   | संभोगा ग्रवि हु तिहिं       | ४४४४          | ሂሄሂ३         |
| ,                                       | ওদ্দ               |                   | संरंभ मगोगां तू             | १८११          |              |
| 11                                      | ६८३                |                   | संलवमाग्री वि ग्रहं         | १७७३          | ं ३७६२       |
| "                                       | 033                |                   | संलिहितं पि य तिविवं        | १७२०          | ३७४२         |
| "                                       | <b>१</b> ३३        |                   | संलेह पंच मागे              | २६०६          | •            |
| 22                                      | <b>ે</b> ટ્ક       |                   | संवच्छरं गगो वा             | ३१०२          | २०००         |
| संती कुं यू य ग्ररो                     | २५६१               |                   | संवच्छरं च रुट्ट            | २५०७          | इ७७४         |
| संथडमसंथडे वा                           | २८८८               | ५७८५              | संवच्छराणि तिण्णि उ         | ४५१४          | ५४१७         |
| संयडिग्रो संयरंतो                       | २६१०               | ५५०७              | संवच्छरा तिन्नि उ           | ३१०१          | 3338         |
| संयरणम्मि ग्रसुद्धं                     | १६५०               | १६०८              | संत्रट्टांगगयागां           | २३७३          | ४८१०         |
| संयरमाणमजाग्तंत                         | १०७६               | • •               | संबट्टिम्म तु जतगा          | २३६३          | ४८०१         |
| संयारएहि य तिह                          | ५२५६               | ३३४०              | संवालादगुरागो               | १७हर          |              |
| संयार कुसंघाडी                          | १७४४               | ३७६७              | संवासे जे दोसा              | २४७६          |              |
| संयारगगिलागो                            | 8088               | ३८३७              | संवासे संभोगो               | २१४१          |              |
| संयारविप्पगासे                          | १३१४               |                   | संवाहणमञ्भंगरा              | ५६७           |              |
| संयारविष्यगासो                          | १३५४               | ४६२०              | संविग्ग गितियवासी           | ३०६४          | १६६२         |
| संयारं देहंतं                           | <b>્રેન્પ્ર</b> રૂ |                   | संविग्ग-भाविताएां           | १६४६          | १६०७         |
| संयारुत्तरपट्टो                         | ५५०३               | ३६८०              | संविग्ग-मावितेसु            | १२८७          |              |
| "                                       | १२३०               |                   | संविग्गमसंविग्गा            | ४७४४          | <b>द</b> द ६ |
| संयारेगमगोगे                            | १३०५               | ४६०५              | संविग्गदुल्लभं खलु          | ३८३६          | 434          |
| संघारो दिहो ग य                         | १२४२               |                   | संविग्गमगीतत्यं             | <b>4454</b>   | ሂሄፍሂ         |
| संदिसह य पाउगां                         | २५८०               |                   | संविग्गमगीयत्यं             | २७४७          |              |
| संपति-रण्गुप्पती                        | <b>२१४४</b>        |                   | संविग्गमरगुण्णाते           | १६५=          | "<br>१६१६    |
| संपत्तीइ वि ग्रसती                      | 8500               | १५५७              | संविग्गमण्णसंभोइएहि         | रहर्४         | • • • •      |
| संपत्ती व विवत्ती<br>संपाइमे असंपाइमे य | ४८०८               | 383               | <b>संविग्गमण्णसंभोगिएहि</b> | २०७७          |              |
| संपातिमादिवातो                          | ૪૩૨૭               | २४०१              | संविग्गमसंविग्गे            | ४४८७          |              |
|                                         | र्४४३              |                   | <b>37</b>                   | ४४६४          |              |
| "<br>संपातिमे वि एवं                    | ४६२३               |                   | "                           | 3005          | 2822         |
| संफाि्गतस्त गहगां                       | <b>4350</b>        | २४०४              | n                           | ६२६६          |              |
| सफासमराप्यत्तो                          | \$ <b>5</b> & \$   |                   | <b>नं</b> विग्गमसंविग्गो    | ४२८२          |              |
| संबंबभाविएस्*                           | ३६४ <b>०</b>       |                   | संविग्गसंजतीय्रो            | 3065          | १६६०         |
| संवंधविजयत्ती                           | ३५४६               | ४२७४              | संविग्गा गीयत्था            | ३०६१          | १६५६         |
| संवाहणा पवीवण                           | १४६५<br>१७६६       |                   | संविग्गा समगुण्गा           | इ२४४          |              |
| संभिच्चेगां व ग्रच्छह                   | १३२०               | 2.5.5             | संविग्गाए सगासे             | ४४८८          |              |
|                                         | 1440               | វ <sup>ੰ</sup> ጸደ | संविग्गादणुसट्ठो -          | <b>እ</b> ጸ≃€. |              |

#### सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

|                         |             | _            |                         |              |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|
| संविग्गासंविग्गे        | ३००५        |              | सागारियादि पलियंक-      | ३४६४         |
| संविग्गेतरभाविय         | १६८६        | २६६०         | सागारिसंजताणं           | १३२१         |
| संविग्गेहऽग्रुसट्टो     | ४५६१        |              | साडऽव्भंगगा उव्यलगा     | ३०२२         |
| संविग्गो सेज्जायर       | ३०६६        | ४३३१         | सागादीभक्खणता           | ४१५          |
| संसज्जिमेसु छुट्मति     | ં૪૧૫૨       | ४२७४         | सागुप्पगभिक्खट्टा       | <b>७७०</b> ६ |
| संसद्वमसंसद्वे          | ४११६        | १८६८         | सातिज्जसु रज्जिसिरि     | १५६२         |
| संसत्तपंथ-भत्तो         | २५⊏         |              | सादू जिग्गपिडकुट्टो     | ४८४७         |
| संसत्तपोग्गलादी ं       | २८६         |              | सायम्मत वेयम्मत         | २१५३         |
| संसत्ताति न सुंज्यति    | 3,8°£ .     | <b>२</b> =५७ | साधम्मियत्यलीसु         | इ४५          |
| संसत्तेऽपरिभोगो         | <b>२</b> ६६ |              | साधम्मिया य तिविधा      | ३३६          |
| संसत्तेसु तु भत्तादिएसु | <b>२६</b> ७ |              | साधारण-पत्तेगो          | <b>२१२३</b>  |
| संसयकरणं संका           | ર્જ         |              | साघारेेे विरेगं         | ४३५७         |
| संसारगडुपडितो           | ४६५         | \$           | सावुं उवासमागो          | 3403         |
| संसाहगस्स सोतुं         | ५४६३        | イáをヒ         | "                       | २४६८         |
| संसोहण संसमणं           | ४४३६        |              | सा पुगा जहण्ण उक्कोस    | ६६४७         |
| साएता गाऽश्रोजभा        | ३३४७        |              | साभावि गितिय कप्पति     | १००४         |
| सागघतादावावो            | १२३         |              | साभावितं च उचियं        | १००३         |
| सागिगए गिविवत्ते        | २०५         |              | साभाविते तिण्गि दिगा    | ६०८७         |
| सागिएया तू सेज्जा       | ५३५२        |              | साभावियशिस्साए '        | १३२८         |
| सागारिग्रदिण्लोसु व     | ४०१         |              | सा मग्गति साधम्मी       | १७५३         |
| सागारिङ त्ति को पुगा    | ११३८        |              | सामण्णो जे पुटिंव       | १०७१         |
| सागारिपुत्त-भाउग        | ११६६        | ३५४७         | सामत्य शिव ग्रपुत्ते    | 3€⊏          |
| सागारिय-ग्रधिकरगो       | २४७१        |              | सामाइय पारेतूण          | ४६६३         |
| सागारिय तुरियमग्रभोगतो  | १६४.        |              | ,,                      | ४६८४         |
| सागारिय-सज्भाए          | ६५५         |              | सामाइयमाईय              | ३३०३         |
| सागारिय-संतियं तं       | १६५७        |              | सामा तु दिवा छाया       | 3858         |
| सागारियग्गिक्षेवो       | 230%        | २४४०         | सामायारि वितहं          | 3858         |
| सागारियणिस्साण्         | १२११        |              | सामित्त-करगा-ग्रविकरगा  | ٤٠           |
| "                       | 93%€0       |              | सामित्ते करग्गम्मि य    | इ १४२        |
| सागारियमंखछंदण          | ४४७=        | •            | सामी चार भड़ा वा        | ४५०५         |
| सागारियसण्णातग          | १२१०        |              | सारीरं पिय दुविहं       | ३३०३         |
| सागारियसंदिट्टे         | 8 8 8 8 8   | ३५२६         | सारुवि-सावग-गिहिंगे     | ४८६          |
| सागारियस्स गंधं         | ३५६८        |              | सारुवि सिद्धपुत्तेग् वा | ४६०२         |
| सागारियस्स गामा         |             | • . ३४२१     | सारेऊगा य कवयं          | ३८१६         |
| सागारियं श्रपुच्छिय     | १२०६        | •            | सारेहिति सीयंतं         |              |
| सागारियं गिरवखित        | ३५८४        | ११६०         | सालत्ति ग्विरि गोमं     | २४८६         |
| सागारिया उ सेन्जा       | ४०६७        |              | सालंबी सावज्जं          | ४७१          |
| सागारियादिकहणं          | 40€=        |              | साला तु ग्रहं वियटा 🕐   | २४२८         |

| ्र कार्या का | १२१६    |                         | सिप्पाई सिक्खंतो           | ३७१४          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|------|
| सालितणादि ज्भुसिरो                                                                                             | 2552    |                         | सिरिगुत्तेणं छ्लुगो        | ४६०४          |      |
| साली-घय-गुल-गोरस                                                                                               |         |                         | सिहिरिणि लंभाऽऽलोयण        | ३६८७          | ४१६२ |
| सावगसिण्णहारो •                                                                                                | 3385    | 4-14                    | सिचरा वीयी पुट्टा          | ५३१२          | २३८६ |
| सावततेगा दुविघा                                                                                                | ३२६४    |                         | सिचित ते उनिह ना           | ४२२०          | ५६३० |
| सावत्यी उसभपुर                                                                                                 | ४६२२    |                         | सीग्रीदगभोईणं              | ४११५          |      |
| सावय ग्रण्णहुकडे                                                                                               | र्रहर   |                         | सीतं पर्डीरवगता            | १७४           |      |
| सावय-तेण-परढे                                                                                                  | ४६६४    | 3608                    | सीतारो जं दब्ढं            | ६११२          |      |
| सावय तेराभया वा                                                                                                | २५५     |                         | सीतितरफासु चउहा            | <b>५२३</b> ०  |      |
| सावय-भय ग्रागोंति वा                                                                                           | २२६     | <b>ま</b> みだ≃            | सीतेण व उसिगोग व           | 3838          |      |
| सावयतेगो उभयं                                                                                                  | ४२२४    | ४६३४                    | सीतोदगभावितं ग्रविगते      | ४८६३          |      |
| सावयभए ग्राणिति व                                                                                              | १४०३    | ३४५८                    | सीतोदगम्मि छुट्मति         | ५६७०          |      |
| सावेक्खो त्ति व काउं                                                                                           | ६६५७    |                         | सीतोदगवियडेणं              | २२७४          |      |
| सासवणाले छंदणं                                                                                                 | ३६८३    | ४६५५                    | सीतोदे उसिगादि             | ५२२६          | ३४२० |
| सासवणाले मुह्णंतए                                                                                              | ३६८२    |                         | सीतोदे जो उ गमो            | २२७६          |      |
| साहम्मि ग्रण्णहम्मि य                                                                                          | ३६४२    |                         | सीसगराम्मि विसेसी          | <b>7</b> १०5  |      |
| साहम्मि य उद्देशो                                                                                              | ४४२४    |                         | सीसगता वि सा दुक्खं        | ४२१६          | ४६२६ |
| साहम्मि य वच्छल्लं                                                                                             | 38      |                         | सीसपडिच्छे पाहुड           | <b>\$3</b> %0 | 7716 |
| साहम्मियत्यलासति                                                                                               | ३४६     |                         | सीसं उरो य उदरं            | 483           |      |
| साहारणस्स भावा                                                                                                 | ५७०३    |                         | सीसोकंपण हत्ये             | २७२४          | ४७३६ |
| साहारणं तु पढमे                                                                                                | オオロヨ    | ४४०७                    | सीसोकंपिय गरहा             | 7078          | ४७३२ |
| साहारऐो वि एवं                                                                                                 | ४६४६    |                         | सीहगुहं वग्घगुहं           | ४५६५          | ५४६४ |
| साहिकरणो य दुविहो                                                                                              | इ ७७ इ  |                         | सीहाऽऽसीविस भ्रग्गी        | 465           | •    |
| साहिति य पियवम्मा                                                                                              | १६४३    |                         | सुग्र ग्रव्वत्तो ग्रगीग्रो | ४४८२          | ४३८७ |
| साहुं उवासमाग्गो                                                                                               | ४६७४    |                         | सुक्खोदणो समितिमा          | ४६८६          | 3305 |
| साहूण देह एयं                                                                                                  | ४७४६    | ३२८०                    | सुक्लोल्ल ग्रोदणस्सा       | <b>५</b> 5६२  | ४०६८ |
| साहूणं वसहीए                                                                                                   | ४३०१    | २३८०                    | सुद्रु कयं ग्राभरएां       | ४१०८          | २४६० |
| सिक्कगकरणं दुविधं                                                                                              | ६३६     |                         | सुद्रु कया ग्रह पिंडमा     | ४१४३          | २४६३ |
| सिग्वयरं ग्रागमणं                                                                                              | ४१८०    | 335%                    | सुट्टु ल्लिसिते भीते       | 358           | ,    |
| सिग्घुज्जुगती श्रासो                                                                                           | ६३११    |                         | "                          | 4488          |      |
| सिज्जादिएसु उभयं                                                                                               | 809     |                         | सुणमागी वि गा सुगिमो       | २३९७          | ४८३४ |
| सिट्ठम्मि ए। संगिज्ऋइ                                                                                          | रह४५    | ४४७६                    | सुण्एां दुट्दु वहुगा       | 3388          |      |
| सिरोही पलबी होइ                                                                                                | इदर्१   |                         | मुण्णे एंतं पडिच्छए        | १२४२          |      |
| सिण्हा मीसग हेट्टोवीर                                                                                          | १८०     |                         | सुण्णो चलत्यमंगो           | 3308          |      |
| सितिग्रवगागा पिंडलाभगा                                                                                         | £ k x x |                         | सुतसुह दुक्खे खेत्ते       | २१४०          |      |
| सिद्धत्यगजालेण व                                                                                               | ४००६    | ३८२६                    | ~                          | ६२८८          |      |
| सिद्धत्यग पुष्फे वा *                                                                                          | 3888    | ₹ <i>5</i> ₹ <i>6</i> € |                            | २८८६          |      |
| <b>मिप्पसिलोगादीहि</b>                                                                                         | ४२७=    | , ,                     | सुत्तिंगवाग्री एत्यं       | २०६०          |      |
| सिप्पसिलोगे ग्रहावए                                                                                            | . ४२७१  |                         | सुत्तिशिवाती सिच्वत-       | प्रदेश        | •    |

# सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| •                                 |              |      |                          |             |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------------------|-------------|
| सुत्तिग्वातो उङ्कोसयम्मि          | ५६५२         |      | सुद्धतवो ग्रज्जाएां      | ६५६१        |
| सुत्ति एतयां एत्यं                | १८८६         |      | सुद्धपडिच्छगो लहुगा      | ६३६३        |
| n n                               | 2885         |      | सुद्धमसुद्धं चरणं        | ४४३३        |
| 11 11                             | २२२७         |      | सुद्धं एसित्तु ठावेंति   | १६३६        |
| 11 11                             | ६४७६         |      | सुद्धं पडिच्छिकणं        | ६३४२        |
| " श्रोहे                          | २०२३         | •    | सुद्धालंभे अगीते         | ६६६०        |
| ,, कसिगो                          | <b>६</b> ६६  |      | सुद्धे सङ्घी इच्छकार     | २८७२        |
| " ग्लितिए                         | १०२०         | ,    | , सुद्धो लहुगा तिसु दुसु | 303         |
| ,, ग् <del>गि</del> यमा           | १०५०         |      | सुष्पे य तालवेंटे        | २३६         |
| ,, तएोसु                          | १२२४         |      | सुवहूहि वि मासेहिं       | ६५२०        |
| ,, वितिए                          | 680          |      | "                        | ६५२४        |
| " सगलकसिग्गं                      | ६२३          |      | सुन्भी दढग्गजीहो         | १११७        |
| सुत्तत्य ग्रपडिवद्धं              | ३१०६         |      | सुयग्रभिगमगायविही        | ४४८७        |
| सुत्तत्थतदुभयविसारयम्म <u>ि</u>   | ३३८४         | २७८४ | सुय-चरणे दुहा धम्मो      | २८६४        |
| सुत्तत्यतदुभया <b>इं</b>          | ६२२४         | ७८६  | सुयघम्मो खलु दुविहो      | 3300        |
| सुत्तत्थतदुभयागां                 | ६१८१         |      | सुयनागिमिय भत्ती         | ६१७१        |
| "                                 | ६६७३         |      | सुयवत्तो वयावत्तो        | २७४०        |
| <b>मुत्तत्थावस्सग्गिसी</b> घियासु | ४२१          |      | सुलसा श्रमूढिदिट्ठि      | ३२          |
| मुत्तत्थे श्रकहेता                | ४४७६         |      | सुवइ य ग्रजगर भूतो       | ४३०४        |
| मुत्तत्थे पलिमंथो                 | १६६६         |      | सुवति सुवंतस्स सुयं      | ४३०४        |
| "                                 | ४२१६         | ५६२६ | सुहपडिवोहा एिद्दा        | १३३         |
| मुत्तनिवातो सग्गामा               | १४८६         |      | "                        | ४३२६        |
| सुत्तमयी रज्जुमयी                 | ६५१          | २३७४ | सुहमिव ग्रावेदंती        | ३३३०        |
| मुत्तम्म गालवद्वा                 | <b>५५</b> २२ |      | सुहविण्णप्पा सुहम्रोइया  | * * * * * * |
| सुत्तम्मि होति भयगा               | ६२१ं६        | ৩৩5  | "                        | ४१७७        |
| मुत्तवत्तो वयवत्तो                | <b>५५७</b> ८ |      | "                        | 7880        |
| मुत्तसुहदुवसे सेत्ते              | ५५२१         |      | सुहसाहगं पि कज्जं        | १८०३        |
| सुत्तस्स व ग्रत्यस्स व            | 3888         |      | सुहसीलतेग्गहिते          | ३४१         |
| सुत्तस्स विसंवादो                 | ३६७१         |      | सुहिंगो व तस्स वीरिय-    | १५६३        |
| मुत्तं कड्ढति वेट्ठो              | २११५         |      | सुहियामो तिय भएती        | २६६५        |
| सुत्तं तु कारिण्यं                | <b>८५६</b> २ |      | सुहुमं च वादरं वा        | ३३०         |
| मुत्तं पट्टच्च गहिते              | २६१५         |      | सुहुमो य वादरो य         | ३६०         |
| मुत्तं व श्रत्यं च दुवे वि काउं   | १२३६         |      | सुहुमो य वादरो वा        | ગક્ષ        |
| मुत्तंभि एते लहुगा                | 22           |      | सूतिज्जित श्रगुरागो      | reux        |
| मुतायामसिरोगत                     | 2888         |      | " "                      | ४६६६        |
| मुत्ते जहा गि्वंघो                | 350R .       |      | सूतीमादीयाणं             | ६६२         |
| मुद्धतवे परिहारिय                 | 5608         | •    |                          | ६६५         |
| सुद्रतवो घण्जाग्रं                | ३८७६         |      | सूभगदूभगगकरा             | SAGE        |

| मूयग-मतग-कुलाइं                           | १६१८                |                     | मेहादी पडिकुट्टो     | ३५१              |        |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------|
|                                           | ५७६०                |                     | सहुदमामगमिच्छुग्गि   | ঽ৸ড়             |        |
| "<br>———————————————————————————————————— | ६६८                 |                     | सी त्रामा ग्रम्बत्यं | ७५१              |        |
| नूचिमग्रहार् तु                           | દ્દહય               |                     |                      | £3e              |        |
| सूर्यि ग्रविघीए तू                        |                     | 242-                | <b>31</b>            | 536              |        |
| मूरत्यमग्मि तु ग्गिगताग्                  | ११५७                | इ.४.इ.८             | 25                   |                  |        |
| मूक्गते जिगागं                            | १४२४                | १६६१                | 11                   | ११०६             |        |
| सूरे ग्रणुगयम्मि उ                        | २८६०                | १७८६                | **                   | 5.85.6<br>5.5.67 |        |
| मूत्रोदगस्स मरिडं                         | ६६२ग                |                     | 11                   | ?૪ <b>ે</b> હ    |        |
| मुएगु कक्वमाती                            | इ६इ२                |                     | "                    |                  |        |
| संज्ञा-कष-विहिण्णू                        | १२४८                |                     | 11                   | 244=             |        |
| सेज्जा-संयारहुर्ग                         | १६६०                |                     | <b>37</b>            | 2 € 2 2          |        |
| संज्ञातर-रातिंपहे                         | इ४६६                |                     | . 11                 | १८२४             |        |
| सेज्जातराग् वम्मं                         | १७२६                | ३७४८                | 11                   | १ंट २ं€          |        |
| सेज्जातरो पमू वा                          | 23.88               | ३५२५                | <i>1</i> 1           | १८६१             |        |
| <b>मे</b> ज्जायरकपट्टी                    | 44.85               | 3888                | ,,                   | ર્શદદ            |        |
| सेज्जायरकुलनिस्सित                        | .63.66              |                     | 11                   | २१६३             |        |
| मेज्जायरमादि सएजिमया                      | 44.83               |                     | 11                   | 5584             |        |
| सन्जायरस्य पिटो                           | ३४८५<br>१           |                     | 31                   | 5,6,0            |        |
| मेज्जासंयारो क                            | ३३० <b>१</b>        |                     | 11                   | र्दहर्           |        |
| संज्जीवहि ग्राहारे                        | २१०७                |                     | 77                   | <b> </b>         |        |
|                                           | 2880                |                     | 12                   | 850g             |        |
| "<br>मेडंगुलि वग्गुडावे                   | 867.3               |                     | 27                   | 3058             |        |
| मेड्डग रुते पिजिय                         | १६६२                | 2006                | सोबानी एव सोता       | इंट्र            |        |
| नगादी गम्मिह्ती                           |                     | <b>२६६६</b><br>४००६ | सीट हिडगु-कवग्       | १२५८             |        |
| नेगाहिव भोड़ महयर                         | 5386                | ४७६६                | मांक्रमा जी मिलामां  | २६६६             | १८७१   |
| वर्णाह्य माह मह्यर<br>संयविषीलासाढे       | ६०६५                |                     | मोऊगु य घोसग्यं      | ४७५४             | हर्द्र |
| स्यं वा जल्लं वा                          | 3322                |                     | मोळग् व पासित्ता     | ?હર્દ            | 3622   |
| मलऽट्टि-यंभदारुपलया                       | १४२१                |                     | सोक्रम् वा गिलाणं    | 2630             | ?5'3?  |
| मेवंतो तु ग्रकिच्चं                       | 3 % E %             |                     | 11                   | २्९७३            | ? দওধ  |
|                                           | 600                 |                     | "                    | ર્દહ્ય.          | १८७७   |
| सेमा उ जहांचती<br>विकास कार्य             | ६१२२                |                     | सोकणं च गिलागिंग     | १७४६             | १८७२   |
| मेसेम् तु सदमावं                          | र्धर्               | १६७४                | नो एमो जस्स गृगा     | ?0%3             | •      |
| समेमु फामुएएां                            | २०५०                |                     | नोगंबिए य ग्रासिन्ते | <b>ล</b> หูธอ    | ५,१६७  |
| सह-गिहिए। व दिट्टी                        | કુ <b>છ</b> ફ       | ६००६                | मोचा गत ति लहुगा     | , 5° 2           | 7500   |
| नहःज्वहारो दुविद्दी                       | २६६६                |                     | सोच्चाणं परसमीवे     | <b>२</b> ६६७     |        |
| सहस्य विसीदणता                            | २१२                 | 3,5%                | मोच्या पत्तिमपंत्तिय | १३१७             | 4,84   |
| सहस्य विमीयगुता                           | バデビス                | 11                  | मोच्चा व सोर्वसम्म   | २३६०             |        |
| सहादीगा श्रवण्ता.                         | ગ્ <i>દ્</i> ષ્ટ્રહ |                     | नो गिज्छुमति साधू    | २,५ <i>७</i>     | ત્રહા  |
| नहादीगा दुगृंछा                           | <b>इ.इ.इ.इ.</b>     |                     | सो गिज्जित गिलागी    | 3020             | १६७६   |

# सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

| सो गिज्जराए वट्टति  | १७६१                                    | ३७८४    | हयगयलंचिक्काइं        | ३६५४         |
|---------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|--------------|
| सोगितपूयालित्ते ं   | ४०१८                                    | इद४०    | हयजुद्धादी ठाणा       | ४१३३         |
| मो तं ताए ग्रण्णाए  | ४०६८                                    | १८२३    | हयमादी साला खलु       | २४६१         |
| सोतुं ग्रग्भिगयाणं  | ६२२३                                    |         | हरिए वीए चले जुत्ते   | 7,600        |
| सोत्थियवंघो दुविघो  | ७३८                                     |         | हरियाल मणोसिलं        | ४८३४         |
| सो परिगामविहिण्गू   | १७५२                                    | १७७५    | हविपूयो कम्मगरे       | १८०३         |
| सोपारयम्मि ग्यरे    | ५१५६                                    | २५०६    | हासी जा एगट्टा        | २३७४         |
| सो पुण श्रालेवो वा  | 8258                                    | 8038    | हा दुद्ठ कयं          | ६५७३         |
| सो पुरा पडिच्छगो वा | ४४६२                                    |         | हासं दप्पं च रित      | ४६६          |
| सो पुण् लेवो चउहा   | ४२०१                                    |         | हित सेसगाएा ग्रसती    | ५७२१         |
| सो मग्गति साधींम    | १७७४                                    | इ3७६ इ  | ·हिंडितो वहिले काये   | ३८५७         |
| मो रायाऽवंतिवती     | ५७५२                                    | 3 7 = 3 | हीराप्पमाराघररो       | ४६२६         |
| सोलस वासाणि तया     | ४६१२                                    |         | "                     | ४६३१         |
| सो समग्गसुविहितेहि  | 3 4 5 4                                 | ५१६१    | ही एग इति रेगदोसे     | ४८४१         |
| सो समगासुविहियाणं   | ४७६७                                    |         | हीगाधिए य पोरा        | २१६=         |
| सो होती पडिग्गीतो   | ५४४०                                    |         | हीगाहियविवरीए         | ६३४४         |
|                     |                                         |         | हींगो कज्जविवत्ती     | २१६७         |
| •                   | ह                                       |         | हीरंतं णिज्जंतं       | 3858         |
| हतविहतविप्परद्धे    | 8 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | ४२४८    | हुंडं सबलं वाताइद्धं  | 520          |
| हत्यद्धमत्तदारुय    | ३०५८                                    | १६५७    | हुंडादि एगवंघे        | ४८४४         |
| हत्य-पण्गं तु दीहा  | ६५२                                     | २३७५    | हुंडे चरित्तभेदो      | ७४३          |
| हत्यं वा मत्तं वा   | ४०६३                                    | १८२०    | "                     | र्दरद        |
| हत्थाइ-जाव-सोतं     | २२५०                                    |         | हुंडे सवले सन्त्रग्   | <b>५</b> =५१ |
| हत्यादि पायघट्टण    | 9890                                    |         | हेट्ट उवासणहेउं       | २४६२         |
| हत्यादिपादघट्टण     | ४६०४                                    |         | हेमन्तकडा गिम्हे      | २०५६         |
| हत्यादिवातणंतं      | ४६२                                     |         | होकण सिन्न सिद्धो     | 8603         |
| हत्यादि-यायणंते     | ६२७२                                    |         | होज्ज गुरुस्रो गिलागो | २६४२         |
| हत्यादिवायणंत-      | ं ६६८३                                  |         | होज्ज हु वसएप्पत्तो   | xxáx         |
| हत्थेएा ग्रदेसिते   | १४८२                                    |         | होति समे समगहणं       | ६४६१         |
| हत्थेए। श्रपावेती   | 500                                     |         | होमातिवितहकरखे        | 8883         |
| हत्थेग् व मत्तेग् व | ४०४८                                    |         | होहिति जुगप्पहासो     | ३७३६         |
| हत्थे पाए कण्णे     | 3008                                    |         | होहिति वि णियंसणियं   | ४०४७         |
| ह्य-गय-रहसम्मद्     | २५६४                                    |         | होंति उवंगा कण्णा     | YZY          |
|                     |                                         |         |                       |              |

# द्वितीयं परिशिष्टम्

# निशीयचूर्णां चूरिंगकारेगोङ्ख्तानि गाथादिप्रमागानि

# LES PROSE

|                            | विभाग            | पृष्ठ    |                             |         | विभाग      | पृष्ठ  |
|----------------------------|------------------|----------|-----------------------------|---------|------------|--------|
| ग्रकाले चरित भिक्खू        | १                | હ        | ग्रभिति छच मुहुत्ते         |         | 8          | રંહહ   |
|                            | ग्र० ५, उ० २, ग  | [o 4]    |                             | [       |            | ]      |
| ग्रचिरुगाए य सूरिये        | 8                |          | श्ररसं विरसं वा वि          |         | 2          | १२६    |
|                            | [                | ]        | [दश०                        | ग्र० ५  | , उ० १, ग  | To 65] |
| श्रग्रुग्वातियाल गुलिया    | 8                | 3 5 6    | ग्ररहा ग्रत्यं भासति        |         | 8          | . 88   |
|                            | ſ                | 1        |                             | बृहत्कल | पभाष्य, गा | ० १६३] |
| ग्रट्ठिवहं कम्मरयं         | . 8              | ¥        | श्रवसेसा एक्खता             |         | 8          | ડંહહ   |
|                            | ſ                | 1        |                             | [       |            | ]      |
| ग्रट्ठारसपयसहस्तिग्रो वेदो | . 8              | ą        | ग्र (ग्रा) वंती केयावंती लं | गिंसि   | 8          | Śż     |
|                            | Γ                | 1        | [ग्राचा                     | ০ খু০   | १, ग्र० ५, | उ० १]  |
| <b>ग्रहारसपुरिसेसु</b>     | 2                | १३२      | ग्रसंसत्त                   |         | 7          | 388    |
|                            | ाप्य, गा० ३५०५,  | तुलना]   |                             | [       |            | ]      |
| ग्रत्यिणं भन्ते लवसत्तमा   | Y                | 800      | ग्रसिवे ग्रोमोयरिए          | _       | 3          | 50     |
|                            |                  | 1        |                             | [       |            | ]      |
| ग्रन्नं भंडेहि वर्ण        | ₹                | १७७      | ग्रहयं दुक्लं पत्तो         |         | 3          | ४०५    |
|                            | [कल्पवृह         | द्माप्यी |                             | I       |            | }      |
| त्रपत्यं श्रंवगं भोचा      | 3                |          | <b>ग्रहाकडेहि रं</b> घंति   |         | 2          | १३     |
|                            | [उत्त० ग्र० ७, ग | ा० ११]   |                             | [       |            | ]      |
| ग्रपि कहं मींपडानां        | 8                | Ę¥       | श्रागंपइत्ता श्रशुमारणइत्ता | •       | 8          | ३६३    |
| •                          | [ ·              | . 1      |                             | [       |            | ]      |
| श्रप्ये सिया भोयराजाए      | , ३              | ४४७      | ग्राचेलुकुद्दे सिय ,        |         | 7          | ४०१    |
| [दश०                       | ग्र० ५, उ० १, ग  | ि४७ ०१   |                             | ſ       |            | 1      |
| श्रप्पोवही कलहृविवज्ज्ञ्णा | य ४              | १५७      | ,,                          | ~       | 7          | 348    |
|                            | [दश० चू० २,      | गा० ४7   |                             | ſ       |            | 1      |
| श्रव्मंतरगा खुभिया         | 9                |          | ग्रादिमसुत्ते भिएते         |         | 8          | इ१इ    |
|                            |                  |          | •                           | I       |            | ]      |
|                            |                  |          | श्रारणाएचिय चरणं            |         | 1          | XX.    |
|                            |                  |          |                             | 1       |            | ]      |
|                            |                  |          |                             | -       |            |        |

| ग्रायारवं ग्राहारवं        | *                         | ३६३              | एगेरा कयमकज्जं                 | <b>१</b>                    | <b>پ</b> ر<br>1 - 2 - 3 |
|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                            | L                         | ]                |                                | [वृहत्कल्पभाष्य, ग          |                         |
| इयदुद्धरातिगाढे            | .8                        | २१०              | एतेसि एां भंते ! वाला          |                             |                         |
|                            | [                         | ]                | . [भ                           | ग० श० १२, उ०                | २, तुलना]               |
| इह खलु निग्गंथारा          | . 7                       | १५४              | एस जिसाणं श्रासा               | 8                           | 280                     |
|                            | [ वृहत्कल                 | प, उ०३]          |                                | [                           | ]                       |
| उक्कोसं गरारागां           | 8                         | २५               | कडते यते कुंडलए य              | ते १                        | २१                      |
|                            | L.                        | ]                |                                | [                           | 1                       |
| <b>उग्गंमउप्पाय</b> ग      | 8                         | १५५              | कण्णसोक्खेहि सद्देहि           | , \$                        | ४८३                     |
|                            | [                         | ]                |                                | [दश० श्र० ⊏,                | गा० २६]                 |
| <b>जग्घातितदुग</b> एहिं    | 8                         | ३६६              | कति एां भंते ! कण्हराई         | हिंग्री १                   | ३३                      |
| •                          | L                         | ]                | •                              | [भग० श० १                   | ६, उ० ४]                |
| <b>उग्घातियदुश्रएहि</b>    | 8                         | ३६७              | कप्पति शिगांथारां पक्के        | 7- 3                        | ४३२                     |
|                            | 1                         | ]                |                                | [बृहत्कल्प, उ०              | ≀, सू० ३]               |
| उच्चालयम्मि पादे           | 3                         | 700              | कप्पति शिगगंथारण वा-           |                             | 32                      |
|                            | [ग्रोघनियु क्ति,          | गा० ७४६]         |                                | [बृहत्कलप, उ०               |                         |
| उच्चालियम्मि पादे          |                           | ४२               | कप्पति शिगगंथारा वा            | 8                           | <b>३</b> २              |
|                            | [ग्रोघनियुं क्ति,         | गा० ७४६]         |                                | [बृह० उ० ३                  | _                       |
| उच्छू बोलंति वइं           | -                         | १३४              | कप्पति शिग्गंथाएं सली          |                             | ••                      |
| ••                         | [बृह० उ० १, भा० ग         | _                |                                | [बृहत्कल्प, उ० ३            |                         |
|                            | श्रीघनियुँ क्ति,          |                  | कप्पति शिग्गंथीरां श्रलो       | •                           | 32                      |
| उद्देसे रिएट्टेसे          | 2,11,12,1,13,             | 2 (2.1)          |                                | ſ                           | 7.                      |
| ०६ ।। ।८।६ ।।              | ्<br>श्रावश्यकनियुं क्ति, | TT 0 0 7 1       | कप्पति शागांथीएां पवके         |                             | ₹                       |
| <b>उवज्</b> कायवेयावच्चं ध |                           | _                |                                | [बृहत्कल्प, उ० १            |                         |
| '                          | ા જિલ્લાના                | 785              | कप्पति से सागारकडं             | ₹                           | X53                     |
|                            | 1                         | )                |                                | [बृह०, उ० १,                | सू० ३६]                 |
| उवेहेता संजमो युत्तं       |                           | 08<br>52         | कम्ममसंखेज्जभवं                | ३                           | २६=                     |
| :                          | [8                        | गिघनियुँ कि]     | [ व्यवहा                       | रभाष्य, उ० १०, गा           | ० ५१०]                  |
| उस्सण्एां सव्वसुयं         | ξ.                        | ų,               | <b>कयरे</b> ग्रागच्छति दित्तरू |                             | २७२                     |
|                            | l .                       | ]                | _                              | ाराध्ययन, <b>ग्र</b> ०१२,   |                         |
| एषके चउसतपण्या             | r                         | 366              | कागसियालग्रखइयं <b>-</b>       | ₹                           | १२५                     |
|                            | L                         | 300              |                                | ι,                          | 1                       |
| एग दुग तिण्एा मार          | en k                      | 386              | काम जानामि ते मूलं             | ' २                         | ac<br>I                 |
| एगमेगस्स एां भंते !        | ।<br>जीनस्य १             | į.<br>0          | and and an Act                 |                             | ्ट्र<br>इंट्र           |
| प्राचारत स्व नतः           | _                         | १०५<br>१२, उ० ७] | कि फतिविहं कस्स                |                             | हाभारत]                 |
| एगावि श्रग्रुग्धाता        | [440 40                   | _                | ाग गातायह करस                  | र<br>प्रावश्यकनियुँ क्ति, ग | ro exel                 |
| देगाव अश्चलता              | ſ                         | 3 <b>5</b> 6     | कि में फटं, कि च में वि        |                             | 363                     |
| एगे बत्थे एगे पाए          | चियत्तोवकरग्र- ४          | १५७              | , -, ,                         | दिश व चू ० २, ३             | -                       |
| , , , , , , , , , , , ,    | भीपपातिक, तपोवर           |                  | कुएातु य संपदं उ बढ़ी          | £                           | १५८                     |
|                            | स्थाना० स्था              |                  | 3 4 3                          | 1                           | 1                       |
|                            |                           |                  |                                | -                           | •                       |

| को राजा यो न रसित १ ७ जीवे एं भंते ! ग्रोरालियसरीरं २ २ १ विकार वार्य न रसित १ ७ जीवे एं भंते ! ग्रोरालियसरीरं २ २ १ विकार वार्य १६, उ० १, तुलन विकार मेते सता सिततं २ ३३ विकार वार्य क्षेत्र याया जो न रस्कड १ १२२ जीवेणं मंते सता सिततं २ ३३ विकार वार्य क्षेत्र याया प्राण्य व्राण्याम्यां ४ १३ जे व्रसंतएएं श्रव्भक्ताएंएं ४ १७ जेंड्रामूर्जीम मासीम १ १ १५७ जेंड्रामूर्जीम मासीम १ १ १५७ जेंड्रामूर्जीम मासीम १ १ १५७ जेंड्रामूर्जीम मासीम १ १ १५० जेंड्रामूर्जीम मासीम १ १ १५० जेंड्रामूर्जीम मासीम १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |               |           |                             |                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------|
| को राजा यो न रतित १ ७ जीवे एां मंति ! ब्रोरालियसरीर २ १ १ विषय वार १६, उ० १, तुन्नर को राया जो न रत्तव १ १२२ जीवेणं मंति सता सिमतं २ १ १ विषय वार १६, उ० १, तुन्नर को राया जो न रत्तव १ १२२ जीवेणं मंति सता सिमतं २ १ १ विषय वार १०० विषय वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कोडिसर्य सत्तऽहिर्य         | Y             | કંદદ      | नाव वुत्यं सुहं वुत्यं      | Ŷ                   | २१        |
| होते प्राया जो न स्ववह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | [             | 3         |                             | [                   | 3         |
| हो राया जो न रजजह १ १२२ जीवेण मंते सता समितं २ ३३ जिवेण मंते सता समितं १ १७ जें असंतएएं अन्मकारोगं ४ १७ जें असंतएं अपारं वा पाएं वा ४ १ १ जें असंतएं सामितं १ १ १ जें असंतएं सामितं १ १ १ जें असंतएं सामितं १ १ १ जें असंत स्ता समितं १ १ १ जें असंतएं सामितं १ १ १ जें असंत स्ता समितं १ १ १ जें असंत स्ता समितं १ १ १ जें असंत स्ता समितं १ १ १ जें असंत समितं १ १ १ जें असंत समितं १ १ १ जें असंत समितं १ १ १ जें अस्ति समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं समितं समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं १ १ १ जें अस्ति समितं समितं समितं १ १ १ जें जें अस्ति समितं समितं १ १ १ जें जें अस्ति समितं समितं १ १ १ जें जें अस्ति समितं १ १ १ जें                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | को राजा यो न रसति           | 2             | ij        | नीवे एां भंते ! ग्रोरालिय   | सरीरं २             | 553       |
| हो राया जो न स्वब्ह १ १२२ जीवेणं भंते सता सिनतं २ ६२ कि हो साणो य व्यक्तिमाहीया ४ ६६ जे व्रसंतएएं प्रत्मक्तारोगं ४ २७ कि हो सत्वत्त सिन्तं १ १ १५ के व्यक्ति स्वात्त सिन्तं १ १ १५ के व्यक्ति स्वात्त सिन्तं १ १ १५ के व्यक्ति स्वात्त सिन्तं १ १ १ १ के व्यक्ति सिन्तं १ १ १ १ के व्यक्ति सिन्तं १ १ १ १ के सिन्नं व्यक्ति सिन्तं १ १ १ १ के सिन्नं व्यक्ति सिन्तं १ १ १ के सिन्नं व्यक्ति १ १ १ के सिन्नं व्यक्ति सिन्तं १ १ १ के सिन्नं व्यक्ति सिन्तं व्यक्ति १ १ १ के सिन्नं व्यक्ति १ १ १ १ के सिन्नं व्यक्ति व्यक्ति १ १ १ १ के सिन्नं व्यक्ति व्यक्ति १ १ १ १ मिनीयमाय्त्र या १ १ १ १ १ भ १ १ १ मिनीयमाय्त्र व्यक्ति १ १ १ १ भ १ १ १ भ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | ٢             | 1         | [मग                         | ० ग० १६, उ०         | १, तुलना] |
| कोही य माणो य प्रिएगण्हीया ४ ३३ जे असंतएएं प्रत्मक्वाएंएं ४ २० के होने य माणो य प्रिएगण्हीया ४ ३३ जे असंतएएं प्रत्मक्वाएंएं ४ २० के हास्तक्षं अध्यात् सोतः १ १५७ जे हास्तक्षं मासंति १ २० कि स्वान कर १०, सू० १, तुलना विष्या कर १०, सू० १, तुलना विष्या कर १० जे निक्षू असएं वा पाएं वा ४ ३० जे निक्षू उत्पातियं ३ २ विष्यान विष्या ४ १० जे निक्षू उत्पातियं ३ २ विष्यान विष्या ४ १० जे निक्ष्य उत्पातियं ३ २ १ जे निक्ष्य उत्पातियं ३ २ १ जे निक्ष्य उत्पातियं ३ २ १ जे निक्ष्य उत्पातियं ३ १ १ जे निक्ष्य उत्पाति जिल्ला ३ १ १ १ जे निक्ष्य असीरिता ४ १ १ विष्य उत्पातियं १ १ १ विष्य उत्पात्ति विष्य उत्पातियं उत्पात्ति विष्य उत्पातियं उत्पाति विष्य उत्पातियं १ १ १ जे निक्ष्य असीरिता ४ १ १ विष्य उत्पात्ति विष्य उत्पाति विष्य उत्पात्ति १ १ १ विष्य उत्पात्ति विष्य उत्पाति विष्य उत्पात्ति १ १ १ विष्य उत्पात्ति विष्य उत्पाति विष्य उत्पात्ति १ १ १ विष्य उत्पात्ति विष्य उत्पात्ति १ १ १ विष्य उत्पात्ति १ १ १ विष्य उत्पात्ति विष्य उत्पाति विष्य ३ १ १ १ विष्य उत्पात्ति विष्य उत्पात्ति १ १ १ विष्य उत्पात्ति विष्य उत्पात्ति विष्य ३ १ १ १ विष्य उत्पात्ति विष्य उत्पात्ति विष्य ३ १ १ १ विष्य उत्पात्ति विषय उत्पात्ति ३ १ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ १ विष्य उत्पात्ति उत्पाति उत्पात्ति ३ १ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ १ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ विष्य उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ विष्य उत्पाति उत्पात्ति उत्पात्ति ३ १ विष्य उत्पाति ३ १ १ विष्य उत्पाति उत्पात | को रावा जो न खबड            | . 3           | યુર્      |                             |                     | _         |
| कोही य माणो य श्रिणिगहीया ४ ३३ जे श्रसंतएएएं श्रव्भक्ताएँएं ४ २३ जिं श्रसंतएएं श्रव्भक्ताएँएं ४ २३ जिं श्रसंतएएं श्रव्भक्ताएँएं ४ २३ जिं श्रमंतएएं श्रव्भक्ताएँएं ४ २३ जिं श्रमंतएएं श्रव्भक्ताएँएं ४ २३ जें श्रमंतएएं श्रव्भक्तां एवं से होति वीधाई १ १ विद्याना व्याव ४ ३० जिं सिक्ष्नू असएं वा पाएं वा ४ ३० जिं सिक्ष्नू असएं वा पाएं वा ४ ३० जिं सिक्ष्नू असएं वा पाएं वा ४ ३० जिं सिक्ष्मू असएं वा पाएं वा ४ ३० जिं सिक्ष्मू व्यावतियं ३ २ विद्याना व्याव ४ ३२ जें सिक्ष्मू व्यावतियं ३ २ विद्याना व्याव ४ ३२ जें सिक्ष्मू व्यावतियं ३ २३ जें सिक्ष्मू व्यावतियं १ ३० जें सिक्ष्मू विद्यावयं समीवत्वत्वएं इ ३ ४३ जें सार्योच्या ४ ३३७ जें स्वित्ययं समीवत्वत्वएं इ ३ ४३ जें सार्योच्या ४ ३३७ जें सार्योच्याव्या ४ ३३७ जें सार्योच्याव्या ४ ३३७ जें सार्योच्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 1             | 1         |                             | _                   |           |
| ्हास्तकसंक्षयात् मीक्षः १ १५७ जेड्डामूर्लीम मार्सीम १ १ १५० जेड्डामूर्लीम मार्सीम १ १ १ १ जेड्डामूर्लीम मार्सीम १ १ १ इहरू हरू १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कोहो य माणो य ग्रिंगिगहीय   | กัช           | રૂ રૂ     | ने ग्रसंतएएं ग्रह्मक्खारोसं |                     |           |
| क्रस्तक मंक्षयात मोक्षः १ १५७ केंद्रुग्मूलीम मार्चीम १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |               |           | ,,                          | r                   | 7         |
| [ तस्वा श्र १०, सू० १, तुलना]  गण्डलिम केई पुरिसा  १ २०० ने सिक्बू असएं वा पाएं वा १ १ १ १ विज्ञाना स्थाने स्था वासिता  १ ३०० ने सिक्बू असएं वा पाएं वा १ १ १ विज्ञाना स्थाने स्थाना स्थान १ १ १ विज्ञाना स्थान स्थान १ विज्ञाना स्थान स् |                             |               |           | जेट्टामुलंभि मासंमि         | . 8                 | ء<br>ج    |
| गण्डिम केई पुरिसा ४ २६२ लेख रोहंति बीयाई १ न्या प्राप्त विकास स्थाप के विकास स्थाप के विकास के वितास के विकास  |                             |               | _         | 3 6                         | Γ.                  | 7         |
| पश्चित्ता सामेगे स्पो वासिला ४ ३०७ वे निक्तू प्रसस्स वा पार्स वा ४ ३ विक्त स्थान था १ विहर, उ० ४, मू० ११, जुलना सामानाने स गिरः भूस्मोति ३ ४६२ वे निक्तू रुग्धातियं ३ १ १५२ वे निक्तू रुग्धातियं ३ १ १५२ वे निक्तू तस्सो सलवं ४ १५५ वे निक्तू तस्सो सलवं ४ १५५ वे निक्तू तस्सो सलवं ४ १५५ वे ने नासंति निस्मा ३ १६५ वे ने नासंति निस्मा ३ १६५ वे ने नासंति निस्मा ३ १६५ वे ने नासंति निस्मा १ १५६ वे ने नासंति निस्मा १ १६५ वे नासंति त्या १ १६५ वे नासंति समितवल्तस्ति १ १६६ वे नासंति समितवल्तस्ति १ १६६ वे नासंति मन्दे प्राप्ति विस्मा १ १६५ वे नासंति समितवल्तस्ति १ १६६ वे नासंति निक्तं वित्ति वेम १ १०६ वे नुर्मा समीतवल्तस्ति १ १६६ वे नासंति निक्तं वित्ति वेम १ १०६ विद्या प्राप्ति १ १६६ वे नासंति वेम १ १०६ विद्या प्राप्ति १ १६६ वित्ति प्राप्ति वेदा प्राप्ति १ १६६ वे नासंति वेदा प्राप्ति वेदा प्राप्ति १ १६६ विद्या प्राप्ति प्राप्ति वेदा प्राप्ति १ १६६ विद्या प्राप्ति प्राप्ति वेदा प्राप्ति वेदा प्राप्ति १ १६६ विद्या प्राप्ति प्राप्ति वेदा प्राप्ति १ १६६ विद्या प्राप्ति प्राप्ति वेदा प्राप्ति वेदा प्राप्ति वेदा प्राप्ति वेदा प्राप्ति वेदा वेदा १ १६६ विद्या प्राप्ति प्राप्ति १ १६६ विद्या प्राप्ति प्राप्ति वेदा वेदा वेदा वेदा वेदा वेदा वेदा वेदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | -             |           | नेग रोहंति होवाइं           | 9                   | ر<br>عره  |
| [स्थाना० स्था० ४]  [ब्रह्०, स० ४, मू० ११, जुलना गवाशनानां स गिरः भूरोगित ३ ४६२ ने भिक्ष्ण् उग्धातियं ३ १  गहर्ण पुराणसावन ४ २२२ ने भिक्ष्ण्ण वस्तवं ४ १४१ विश्वान थु० २, अ० ६, स० १, स० १४२ गोयरगपविद्वो स् ४ ३१ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १०६ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १०६ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १०६ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १३७ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १३७ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १३७ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १०६ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति । विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान वि |                             | .1            | 1         | are alem and                | Ι,                  | 1         |
| [स्थाना० स्था० ४]  [ब्रह्०, स० ४, मू० ११, जुलना गवाशनानां स गिरः भूरोगित ३ ४६२ ने भिक्ष्ण् उग्धातियं ३ १  गहर्ण पुराणसावन ४ २२२ ने भिक्ष्ण्ण वस्तवं ४ १४१ विश्वान थु० २, अ० ६, स० १, स० १४२ गोयरगपविद्वो स् ४ ३१ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १०६ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १०६ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १०६ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १३७ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १३७ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १३७ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति १ १०६ ने मारागित किस्मा ३ १०६ विश्वान प्रति । विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान विश्वान विश्वान विश्वान विश्वान । विश्वान वि | गल्जिता सामेगे सो वासित     | ז צ           | ३०७       | ने निक्द ग्रसमं वा पामं     | ब्रा ४              | 55        |
| गवाशनानां स गिरः भूरोगेति ३ ५६२ ने भिक्ष्यू उग्धातियं ३ १ १ गहणं पुराणसावन ४ २२२ ने भिक्ष्यू तक्रयो बलवं ४ १५१ गीयरनापिबहो र ४ ३१ ने भिक्ष्यू तक्रयो बलवं ४ १५१ गीयरनापिबहो र ४ ३१ ने मे नारांति जिरा ३ २६५ ने मे नारांति जिरा ३ २६५ ने मे नारांति जिरा ३ २६५ ने ने नारांति जिरा ३ २६५ ने ने नारांति जिरा ३ १८६ विद्युवं ग्रुट १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |               |           | "                           |                     |           |
| शहर्ण पुराणसावग ४ २२२ ने भिक्यू तस्त्ये बलवं ४ १५० [ प्राचान खुन २, ग्रन्न ६, दन १, सून १५२ ने मे नार्णति निर्णा ३ २६१ ने मे नार्णति निर्णा १ १६४ ने ने मे नार्णति निर्णा १ १८६ ने मे नार्णति निर्णा १ १८६ ने मे नार्णति निर्णा १ १८६ ने मे नार्णति समीवल्नर्णहि ३ ४३ ने मार्णति रार्णति उवरण्यारोवर्णा ४ ३३७ ने मार्णवन्न विराधोतं ४ १८६ निर्णा मार्णति मचे ग्राश्वरणा ४ ३३७ ने नार्णवन्न विराधोतं ४ १८६ निर्णा मार्णति निर्णा विराधाते १ १८६ निर्णा मार्णति निर्णा विराधाते १ १८६ निर्णा मार्णति निर्णा विराधाते १ १८६ निर्णा मार्णती १ १९६ निर्णा मार्णती १ १९६ निर्णा मार्णती मार्णती १ १९६ निर्णा मार्णती मार्णती १ १९६ निर्णा मार्णती मार्णती मार्णती १ १९६ निर्णा मार्णती मार्णती १ १९६ निर्णा मार्णती मार्णती १ १९६ निर्णा मार्णती भीति भीति भीति भीति भीति भीति भीति भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गवाशनानां स गिरः शृशोति     | _             |           |                             | _                   | _         |
| गीयरगपिबहुरे इ इ इ इ के में जाएंति जिएम इ इ इ इ है के में जाएंति जिएम इ इ इ इ है के में जाएंति जिएम इ इ इ इ इ है जो जेए पगारेग्रं इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती है इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती है इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती है इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | I             | ]         | 9                           | ı                   | 7         |
| गीयरगपिबहुरे इ इ इ इ के में जाएंति जिएम इ इ इ इ है के में जाएंति जिएम इ इ इ इ है के में जाएंति जिएम इ इ इ इ इ है जो जेए पगारेग्रं इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती है इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती है इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती इ इ इ इ इ इ के जो य ए दुक्त पत्ती है इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गहणं पुराणसावन              | Y             | ၁၃၃       | ने भिक्त्र तरुएो बलवं       | ۶,                  | १५७       |
| विद्यावि अरु ४, उ० २, गा० द ]  बंदगुतपपुत्तो उ २ १६२ जो जेग पगारेग् ।  बंदगुतपपुत्तो उ २ १६२ जो जेग पगारेग् ।  ब्रह्मिक अतीरित्ता ४ २३७ जो य गा दुक्कं पत्तो २ ४०० ।  बद्द इच्छित नाळ्ग् ४ २३७ जं अञ्जियं समीखल्लग्हि ३ ४३ ।  जित ग्राह्मिक ठवग्राआरोवग्रा ४ १३७ जं जाग्गेक्ज चिराधोतं ४ १८६ ।  बिद्यात प्रत्र ठवग्राआरोवग्रा ४ १३७ जं जाग्गेक्ज चिराधोतं ४ १८६ ।  बिद्यात प्रत्र ठवग्राआरोवग्रा ४ १३७ जं जाग्गेक्ज चिराधोतं ४ १८६ ।  बिद्यात प्रत्र ग्राह्मिक्य ।  बत्ता ग्राह्मिक्य व्यात्त देशि १ २० व्याग्राह्मिक्य १ १३७ जं जुक्जित ठवकारे १ १३७ जं जुक्जित ठवकारे १ १३७ जत्ता निक्यं वर्ति देशि १ २० व्याग्राह्मिक्य ।  बत्य राया सर्व चीरो १ २१ ग्रा चरेक्ज वासे वासंते १ १०६ जन्मिहं दिया य राग्रो य १ २० ग्रा मती सुर्व तप्युक्तियं ३ ११४ ज्ञाह्मिक्य १ ११४ ज्ञाहमीक्य व्याप्त विद्यात १ १ ११४ ज्ञाहमीक्य १ ११४ ज्ञाहमीक्य १ १ ११४ ज्ञाहमीक्य १ १ ११४ ज्ञाहमीक्य १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                     |                             | [             | ]         | शिचा० थ० ३                  | ग्र०६, २०१, स       |           |
| बंदगुतपपुत्ती उ २ ३६२ जो जेग पगारेग १  श्विदगुतपपुत्ती उ २ ३६२ जो जेग पगारेग १  श्विदगुतपपुत्ती उ २ ३६२ जो जेग पगारेग १  श्विद्या अतीरिता ४ २३७ जो य ग दुक्झं पत्ती ३ ४०५  श्विद्या प्रति १ १३७ जो अज्ञियं समीखल्तएाँ १ १३७ जो अज्ञियं समीखल्तएाँ १ १३७ जो जागोल्ज चिरायोतं ४ १६६ श्विद्या प्रति अवश्वप्रारोवगा ४ ३३७ जो जागोल्ज चिरायोतं ४ १६६ श्विद्या प्रति अवश्वप्रारोवगा ४ ३३७ जो जागोल्ज चिरायोतं ४ १६६ श्विद्या प्रति अवश्वप्रारोवगा ४ ३३७ जो जागोल्ज चिरायोतं ४ १६६ श्विद्या प्रति अवश्वप्रार्थ १ १३७ जिल्ला स्वकारे १ ६३ श्विद्या प्रति विद्या विद्या विद्या १ ११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ १११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ १११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ ११४ श्विद्या १ ११४ श्वेद्या विद्या  | गोयरग्गपविद्वो च            | 8             | इ१        | ने मे नाएंति निरा           |                     |           |
| वृहत्कलगमाप्य, गा० २६४]  धन्चेव श्रतोरिसा  ४ २७७ जो य ए दुक्सं पसो  [  बह इच्छिसि नाळ्गां  ४ ३३७ जं ग्रिन्तयं समीखल्लएहि  बति एत्यि ठवएश्रारोवएा।  ४ ३३७ जं जारोच्च चिरावोर्त ४ १६६  बिहा० ग्र० ४, ३० १, गा० ७६  बिहा० ग्र० ४, ३० १, गा० ७६  विहा० ग्र० ४, ३० १, गा० विहाल वासे वासते  १ २१ ए चरेच्च वासे वासते  १ १० १  वास दीवा य राग्रो य  १ २० ए मती सुर्य तप्युव्वियं  ३ ४१४  वह दीवा दीवसर्य  १ १ ए य तस्स तिप्रापितो  १ १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [द्युवै०                    | ग्र० ४, उ० २  | ,गा० ८]   |                             | 1                   | 1         |
| धन्तेव प्रतोरित्ता ४ २३७ तो य ए दुक्कं पत्तो ३ ४०%  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | षंदगुतपपुत्तो उ             | ą             | રૂ દ્વ    | नो नेस पगारेसां             | 1 9                 | A.        |
| बह इच्छित नाळ्यां ४ ३३७ वं अन्तियं समीखल्लएाँह ३ ४३ वित स्थित क्रियां समीखल्लएाँह ३ ४३ वित स्थित स्थित स्थित स्था स्था क्रियां क्रियां स्था क्रियां स्था क्रियां स्था क्रियां समीखल्यां क्रियां समीखल्यां क्रियां क्रयां क्रियां क्रयां क्रियां क्रियं क्रियां क्रियं क्रियां क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रि | [রূ                         |               |           |                             | Γ,                  | 1         |
| तद इच्छति नाळ्णं ४ ३३७ वं ग्रन्तियं समीवल्लएंहि ३ ४३ वं ग्रन्तियं समीवल्लएंहि ३ ४३ वं ग्राह्म ठवणग्रारोवणा ४ ३३७ वं नाणेक्न चिरायोतं ४ १६६ विद्या प्रत्य १, ५० १, गा० ७६ विद्या प्रत्य प्राप्ति विद्या प्रत्य १ ६३ वं जुक्ति स्वकारे १ ६३ विद्या प्रत्य स्वा सर्व चीले देनि १ २० ठवणास्वरणादिवसाण् ४ ३३७ विद्या प्रत्य स्वा सर्व चीरो १ २१ ण चरेक्न वासे वासेते १ १०६ विद्या प्रत्ये प्रत्य स्वा सर्व चीरो १ २० ग्रा मती सुर्व तप्युव्वियं ३ ४१४ विद्या देवसर्व १ १४६ विद्या देवसर्व १ ११६ विद्या देवसर्व १ १४६ विद्या देवसर्व १ १६६ विद्या देवसर्व १ १४६ विद्या देवसर्व १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | धन्वेव प्रतोरिसा            | Y             | ર્કક      | नो य रा दक्त्रं पत्तो       | 3                   | *0%       |
| बित स्पत्ति ठवराग्रारोवस्मा ४ ३३७ वं जासोवज विराधोतं ४ १६६ विद्यान प्रत्य प्रत्य प्रत्य विद्या प्रत्य प्रत्य विद्या प्रत्य विद्या प्रत्य प्रत |                             | [             | 1         | • •                         | ſ                   | 1         |
| नित स्थान विद्या विद्या होता है । विद्या के निर्माण है । विद्या के प्राप्त है । विद्या के प्राप के प्राप्त है । विद्या के प्राप्त है । विद्या के प्राप्त है । व | नइ इच्छिसि नाळ्एां          | Y             | इइंड      | नं ग्रन्तियं समीखलाएँह      | 3                   | λś        |
| बिता प्रति मने प्रारविशा १ ३२४ वं चुन्ति स्वकारे १ ६३ विता प्रति मने प्रारविशा १ ३२४ वं चुन्ति स्वकारे १ ६३ विता प्रति वित्ति देमि १ २० ठवणास्वणादिवसाण १ ३३७ विता प्रति विता प्रति १ १०६ विता प्रति विता प्रति १ १०६ विता प्रति प्रति विता प्रति प्रति विता विता विता विता विता विता विता वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | [             | 1         | 1,0                         | ī                   | 7         |
| बितान मने ग्रास्वरणा ४ ३२४ वं चुन्नित स्वकारे १ ६३ वितान मने ग्रास्वरणा ४ ३२४ वं चुन्नित स्वकारे १ ६३ वितान मने ग्रास्वरणा १ ३३७ वितान मने वितान स्वता क्षेत्र वितान स्वता स्वत | नीत एत्यि ठवएम्रारोवए।      | 8             | इइंड      | नं नाएोक्त चिरायोतं         | r<br>Y              | . 22E ·   |
| शितान नव ग्रारविंगा है इन्हें वे जुन्तित स्वकारे १ हैं स्विंगीयमाध्य, गा० इप्रम्म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | [             | J         |                             |                     | -         |
| [निर्मायमाध्य, गा० ६४६६]  वतो निक्सं वर्षि देमि १ २० ठवरणस्वरणदिवसारण ४ ३३७  कर्य राया सर्य चोरो १ २१ रण चरेक्ज वासे वासंते १ १०६  वमहं दिया य राग्रो य १ २० रण मतो सुर्य तप्युव्चियं ३ ४१४  बह दीवा दीवसर्य १ १ रण य तस्स तिष्णुमित्तो १ ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | _             |           |                             | 8                   | εŧ        |
| चता मिक्स बाल देमि १ २० ठवरणास्वरणादिवसारण ४ ३३७<br>जत्य राया सर्य चोरो १ २१ रण चरेक्ज वासे बासंते १ १०६<br>जमहं दिया य राग्नो य १ २० रण मती सुर्य तप्युक्तियं ३ ११४<br>बह दीवा दीवसर्य १ रण य तस्स तिष्णुमितो १ ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | िनः                         | नीयमाप्य, गा० | हंप्र≃हं] |                             | Ī                   | 1         |
| अत्य राया सर्व चोरो १ २१ एग चरेका वासे बासंते १ १०६ प्रमहं दिया य राग्नो य १ २० एग मती सुवं तप्युव्चियं ३ ५१४ वह दीवा दीवसर्व १ १ एग य तस्स तिष्युक्तियं १ ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नता निक्सं वाल देनि         | . 8           |           | ठव <b>णा</b> ख्वणादिवसाला   | ¥                   | इड्ड      |
| व्यमहं दिया य राग्नो य १ १०६ [ ] (दश० ग्र० ४, उ० १, गा० =] १०६ व्यमहं दिया य राग्नो य १ २० गा मती सुयं तप्युव्चियं ३ ४१४ [ ] [नन्दीसूत्र, तुलना] १ ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अस्य प्राप्ता कर्म क्वेच्ये | Ĺ             | ]         |                             | ſ                   | 1         |
| बह दीवा दीवसर्य १ १० ए। मती सुर्य तप्युव्चियं ३ ५१४<br>बह दीवा दीवसर्य १ १ ११ ए। य तस्स तिष्युमिती १ ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जर्म राया सय चारा           | Ę             | 58        | ए चरेन्ज वासे वासंते        | 2                   | ۽ ه ج     |
| बह दीवा दीवसर्य १ १० ए। मती सुर्य तप्युव्चियं ३ ५१४<br>बह दीवा दीवसर्य १ १ ११ ए। य तस्स तिष्युमिती १ ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जमहं दिया ग राजी र          | ı             | 1         | •[दग                        | ्यः ५, इ० १,        | गा० =]    |
| १ १ ए य तस्स तिष्णिमित्तो १ ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - KIND P IF I S             | ı             | 50        |                             |                     | 7.68      |
| र ए य तस्स तिष्णिमत्तो १ ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बह दीवा दीवसयं              | 1             | 1         |                             | [नन्दीसूत्र,        | तुलना]    |
| [ग्रोघनियुँ कि, गा० ७४६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * ** ** *****               | ,             | ٧.        |                             | \$                  | λ5        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | L             | 1         |                             | श्रोघनियुं क्ति, गा | (38°      |

| <b>ग्</b> यमासाकुन्छिघालिए          | 8              | 78         | . तहेवासंजतं घीरो         |               | *       | १६३            |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------|---------|----------------|
|                                     | [              | ]          |                           | [दश           | ০ স০ ৬  | गा० ४७]        |
| ए वि लोएां लोएिज्जित                | २              | १७७        | तं रोच्छइय रायमए          |               | 2       | २६             |
|                                     | [कल्पवृह       | द्भाष्य]   |                           | [             |         | 7              |
| रण हु चीरियपरिहीसो                  | 8              | २७         | तावदेव चलत्यर्थी          | _             | ą       | ५२६            |
|                                     | [              | ]          |                           | 1             |         | 1              |
| गाणस्स दंसणस्स                      | 8              | ¥          | तिगजोगेऽखुग्घाता          | -             | 8       | ३६७            |
|                                     | [              | 7          |                           | ٦             |         | 1              |
| <b>शिद्दा विगहा परिव</b> ण्जिएहि    | 8              | 3          | तिण्युत्तरा विसाहा        | •             | 8       | २७६            |
|                                     | r              | 7          |                           | ſ             |         | . 1            |
| गो फप्पइ गिगांथागां इतियस           | ा<br>गारिए ४   | 53         | तिण्हमण्एातरागस्स         |               | x       |                |
|                                     | उ० १, सू० २    |            |                           | दिशवै०.       | श्र० ६. | गा० ६०]        |
| गो कप्पइ शिमांथारां वेरेज्ज-        | -              |            | तेगिच्छं गाभिगांदेज्ज     |               | ą       | -              |
|                                     | हत्० उ० १, सू  | _          |                           |               | •       | गा० ३३]        |
| ाट<br>शो कप्पति निगांथाएां ग्रलोमाइ |                |            | तेजो वायू द्वीन्द्रियादयः | 4.            | 3       |                |
| ला क्षमात गाम कर असामा              | ſ              | ì          | 9                         |               |         | सू० १४]        |
| <b>गो क</b> प्पति शािगंथारा वा      | ر<br>د         | <b>3</b> 2 | तेरस य चंदमासो            |               | 8       |                |
|                                     |                |            |                           |               | ſ;      | सूर्यप्रज्ञि ] |
|                                     | बृह० उ० ३,     | ••         | तेषां फटतटभ्रष्टैः        | • 0           | 9       | १०३            |
| गो कप्पति गिगगंथाग                  | ₹              | _          | (141 4.0(10 3.40)         | Г             | `       | ì              |
|                                     |                | ल्पसूत्र]  | याः स्टाग् स्वाचान        | L             | a       | १२०            |
| गो कप्पति गिरमंथाग वा               | 8              |            |                           |               |         |                |
|                                     | वृह० उ० ३, सू  |            | •                         | ोघनियुं क्ति, |         |                |
| गो कप्पति शिगांथास वा सिग           |                |            | दस्वा दानमनीश्वरः         | _             | 3,      | <b>火 도 ₹</b> ` |
| _                                   | , उ० १, सू० ४  |            | •                         | L             |         | 1              |
| रगो कप्पति रिगगंथीणं सलोमा          | _              |            | दंडक ससत्य                | _             | 8       | १८             |
|                                     | बृह० उ० ३,     | सू०३]      |                           | Ĺ             |         | J <sub>.</sub> |
| तश्रो श्रणवद्वपा पण्णता             | 8              | ११२        | दव्वं खेत्तं कालं         |               | 9,      | ΧįΧ            |
|                                     | [स्थाना० स्थ   | ग० ३]      |                           | L             |         | ]              |
| n . n                               | 8              | 398        | दाए। दवावरा कारावरा       | य             | 8       | ३७६            |
|                                     | [स्थाना० स्थ   | no ₹]      |                           | [             |         | J              |
| तखुगतिकिरियसमिती                    | ₹              | २३         | दंतपुरं संतवकके           |               | 8       | ३६१            |
|                                     | [              | ]          |                           | 1             |         | 1              |
| तमुषकाए एां भंते ! कींह             | 8              | 5 3        | दंतानां मंजनं श्रेष्ठं    |               | ঽ       | 69             |
| ·                                   | भग० श०६ र      | 30 X]      |                           | 1             |         | 1              |
| तरुएों एगं पादं गेण्हेज्जा          | ą              | २२६        | घमे-घमे गातिघमे           |               | *       | ξ.             |
| [ग्राचा० श्रु० २, ग्र०              | ६, उ० १, सू०   | १५२]       |                           | i             | Ó       | 1              |
| तव प्रसादाद्भतुं श्च                | 8              | १०४        | धम्मियाएं कि सुत्तया      | '             | ٧       |                |
|                                     | [धूर्तारयानप्र |            | 3                         | िभग०          | 570 92  | उ० २]          |
|                                     |                | - ,,       |                           | 4.            | * 1     |                |

|                           | _                                     | •                 |                               |         | •       | ¥           |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|---------|-------------|
| घम्मो मंगलमुक्कट्ट        | ۶<br>                                 |                   | मूढनइग्रं सुयं कालियं तु      | Γ       | *       | 1           |
|                           | [दश० ग्र०१, ग                         |                   | भन्नं निक्ती ज्वा             | L       | ,       | १३          |
| पज्जोसवराकप्पस्स          | Ę                                     | १५८<br>७          | रण्गो भत्तं सिग्गो जत्य       | ſ       | ,       | 7           |
|                           | L                                     | a'a<br>T          |                               | L       | •       | र्ट<br>१    |
| पञ्च वर्द्धन्ति कौन्तेय ! | ı.<br>Ş                               | 7.0               | रस-रुघिर-मांस-मेदोऽस्थि-      | r/      | •       | 1           |
| •                         | r<br>L                                | 3610              |                               | Ĺ       |         | 7           |
| पखुवीससहस्साइं            | r                                     | ३६७<br>1          | लंघरा-पवरा-समत्यो             |         | ₹       | ر<br>م      |
| ا خار نسخست سمس           | <b>Y</b> .                            | 2=0<br>]          |                               | Ł       |         | ]           |
| परमाख पोग्गलेएां भंते !   | _                                     | २ <b>५१</b><br>∨1 | वग्धस्स मए भीतेगा             |         | 8       | ₹0.         |
|                           | [भग० श० २५,                           | _                 | ,                             | [       |         | ]           |
| परिताव महादुक्खो          | , j                                   | 895               | वयछक्क कायछक्कं               |         | २       | 348         |
| _                         | वृहत्कल्पभाष्य, गा०                   | 37                |                               | [दश     | ग्र० ६  | , गा० ८]    |
| पिडस्स जा विसोही          | ,                                     | २ <b>२</b> १      | वरं प्रवेष्टुं ज्वलितं हुताशन | ŕ       | 8       | १२७         |
| पुरेकम्मे पच्छाकभ्मे      | L 9                                   | ४८                |                               | [       |         | ]           |
| 30444 4081444             | r                                     | 1                 | वसिंह कह शिसेजिजिद य          |         | 8       | ५०          |
| पुट्यभिएायं तु जं एत्य    | L                                     | 7                 |                               | [       |         | ]           |
| युव्यमाराय तु ज एत्य      | ۱ گ                                   | ۶<br>ع            | वसही दुल्लभताए                | _       | २       | રૃહ         |
| बहुग्रद्ठियं पोगालं       | r<br>r                                | ر<br>عر           |                               | ſ       |         | ]           |
| _                         | ০ য়০ ५, ব০ १, য                      | • •               | विभूसा इत्योसंसग्गी           |         | 8       | १४३         |
| बहुदोसे माग्रस्से         | 8                                     | १८                |                               | दिश् ०. | ग्र० ५. | না০ ধ্০]    |
|                           | ſ                                     | 1                 | वीतरागो हि सर्वज्ञः           | [ ,     | 8       | 308         |
| वहुमोहो वि य रां पुट्वं   | 8                                     | હર                | •                             | ſ       |         | ]           |
|                           | ſ                                     | 1                 | वैरूप्यं व्याधिपिडः           | Ĺ       | 8       | ४३          |
| वहुवित्यरमुस्सगां         | 8                                     | <b>२</b> ११       | 46.4 -4114140.                | Г       | •       | 1           |
|                           | [                                     | ]                 | सद्वीए श्रतीताए               | • ь     | ¥       | হওও         |
| वारसविहम्मि वि तवे        | 8                                     | २२७               | agic samile                   | г       |         | 1           |
|                           | [                                     | ]                 | सत्तसया सट्टऽहिया             | Ĺ       | ×       | ३६७         |
| भद्दकं भद्दकं भोच्चा      | २                                     | १२५               | 4444                          | Г       |         | 1           |
|                           | ब॰, ग्र॰ ४, उ० २,                     | गा० ३३]           | समगो य सि संजतो य सि          | r<br>T  | 2       | <b>२</b> १  |
| म्हां नाम प्रचुरकलहं      | 8                                     | Хś                | तम्ला पात सजता पात            | a<br>r  | •       | 1           |
|                           | [                                     | ]                 |                               | Ł       | ,       | ४०८         |
| मागुसत्तं सुई सद्वा       | ₹                                     | ५६४               | सम्प्राप्तिश्च विपत्तिश्च     | г       | ş       | 1           |
|                           | [उत्त० ग्र० ३                         | , गा० १]          | समितो नियमा गुत्तो            | Ł       |         | źź<br>1     |
| माताप्येका पिताप्येको     | ٦ ع                                   | ५६१               | सामता ।मयमा गुत्ता            | r       | *       | 1           |
| धीमामञ्चलके े             | l                                     | ]                 | सयभिसयभरगोग्रो                | Ĺ       | .8      | २७ <b>६</b> |
| भीसगसुत्तसमासे 🚶          | 1 8                                   | <i>035</i>        | जनामताय <b>मर्</b> शास्त्रा   | Г       | , •     | 1           |
| मुत्तरिणरोहे चक्खुं       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | - 1<br>935        | सयमेव उ श्रंमए लवे            | L       |         | ٦ ٦         |
| 5                         | 1                                     | 760               | अनवन ७ अगद् तव                | г       | •       | 1           |
|                           | 3,                                    | 7                 |                               | Ł       |         | ,           |

# तृतीयं परिशिष्टम् वृशाँ प्रमास्तिन निर्दिष्टानां ग्रन्थानां नामानि

|                       |                      | विभाग | FE           |                       |                     | विभाग | वृष्ट         |
|-----------------------|----------------------|-------|--------------|-----------------------|---------------------|-------|---------------|
| ग्राघकंड              | (स्रयंकाण्ड)         | ŝ     | 600          | उपयानथुत              | (ग्राचारांग १-६)    | ?     | ૅર            |
| ग्रत्यसत्य            | (ग्रयंशास्त्र)       | ફ     | 335          | ग्रीहणिज्जुति         | (ग्रोयनियुं कि)     | হ্    | 858           |
| ग्रशुग्रोगदार         | (ग्रनुयोगद्वार)      | 4     | २३५          | "                     |                     | 3.    | 10,862,       |
| प्राचारप्रकल्प        | (निशीय-मूत्र)        | 4     | ર્દ          | "                     |                     | 71    | 840,          |
| ग्राचारप्राभृत        |                      | 2     | 20           | 17                    |                     | 11    | . SE 3        |
| श्राचारांग            |                      | ş     | 255          | 11                    |                     | 8     | ६४,१०६,       |
| ग्रायारग (ग्रा        | चाराग्र=निर्धाथ)     | 8     | ঽ৸ঽ          | 11                    |                     | 11    | 350           |
| ग्रा <b>यारपक</b> प्प | (ग्राचारप्रकल्प)     | ?     | 5,4,3%       | कृत्य                 | (कल्प)              | 3     | £ 18          |
| भ्रायारपगप्य          | ( ,, )               | Y     | .,,,,,<br>55 | 11                    |                     | Ś     | इंट्द,        |
| ग्रायारवस्य           | (ग्राचारवस्तु)       | 3     | 53           | 71                    |                     | 27    | ४३२           |
| ग्रावार               | (ग्राचार)            | ?     | 5,2,4,24     | 11                    |                     | "     | ४८३           |
| 77                    | ,                    | \$    | 292          | 11                    | ,                   | 8     | 308           |
| 77                    |                      | 7     | \$83         | कप्पसुत्त             | (कल्पसूत्र)         | ş     | ५२३           |
| 1,                    |                      | 71    | ર્પ્રદ       | "                     | (                   | 8     | ्र<br>२३      |
| 11                    |                      | 1,    | ર્યુષ્ટ      | कप्पपेट               | (कल्पपीठ)           | 3.    | १३२           |
| :1                    |                      | 11    | 558          | कप्य-पेढिग्रा         | (कल्पपीठिका)        | 8     | १५५           |
| ग्राबद्यक             |                      | ş     | 3,8          | खुड्डियायारक <b>ह</b> |                     | x     | કે, દ્રકે     |
| ग्रावस्सग्र           | (आवस्यकः)            | 7     | 54.8         | , ,                   | कथा, दश० ४०३)       | _     |               |
| प्रावस्सग             | (ग्रावञ्यक)          | ) ?   | 3.85         | गौविदिएाज्जु          |                     | 3.    | २१२           |
| 11                    |                      | 8     | 137,807,     |                       | (गाविन्दनियुं क्ति) | "     | २६०<br>२६०    |
| 71                    |                      | 11    | 780          | "<br>चंदगबैन्धग       | (चन्द्रकवैध्यक)     | Y     | च् <b>ड</b> ४ |
| इसिमासिय              | (ऋषिभाषिन)           | 8     | ૨૫૬          | चेडगकहा               | (चेटककथा)           | Y     | રફ            |
| <b>उग्गहप</b> िंदमा   |                      | 2     | ÷.           | चंदपण्गति             | (चन्द्रप्रज्ञप्ति)  | 2     | इ१            |
|                       | प्रतिमा, श्राचा० २-७ |       |              | खन्जीव <b>रि</b> गया  | (पड्जीवनिका)        | ś     | হ্ন০          |
| उत्तरन्मयण्           | (उत्तराध्ययन         | ) २   | २३८          | والديائية والمالية    | दश्बै॰ ग्र॰ ४       | -,    | •             |
| "                     |                      | ×     | ર્યુર        | "                     |                     | %     | <b>३</b> ६ म  |

| सभाष्यचूरिंग निः   | ग्नी <b>यसू</b> त्र       |           |                        |                       |                             |          | <b>\$</b> 8₹ |
|--------------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| छेदसुत्त           | (छेदसूत्र)                | 8         | 55                     | पण्णति (प्रज्ञित      | )                           | <b>२</b> | २३८          |
| -                  | (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति)    | 9         | ३१                     | पण्हवाकरंग (प्र       | •                           | 3        | ३८३          |
| जोगसंगह            | (योगसंग्रह)               | ع         | २६६                    | पिडिंगिज्जुति (वि     | •                           | ?        | १३२          |
| जोिएपाहुड          | (योनिप्राभृत)             | ٠<br>२    | २८१                    | 3 (                   | 3,                          |          | १५५          |
|                    | (411,451,511)             | 3         | १११                    |                       | •                           | 3        | 386          |
| "                  |                           | 8         | 980                    | 11                    | 11                          | ×        | ξ <b>0</b> , |
| ,,<br>             | - <b></b>                 |           |                        | )1<br>11              | 18                          | 71       | 258          |
| र्गमावकाराराज्     | वुत्ति [नमस्कारनियुं ि    |           | २८४                    | "                     |                             |          | १६२          |
| 11                 | 1                         | ₹<br>~ [• | 33E                    |                       |                             | 71       | १६३          |
|                    | धा <b>[नरवाहनदन्तकथ</b>   |           | <b>४</b> १४            | "                     |                             | *1       | <b>२०७</b> , |
| र्एंदी [नन्दी]     |                           | 8         | २३४                    | 17                    |                             | 74       |              |
| णिसीह [निशी        | व }                       | ጸ         | 360                    | 11<br>Findamen   Find | . n. 10 1                   | "        | २२०          |
| तरंगवतो            | r                         | २         | 868                    | ायडसर्गा [ 1408       | षग्गा ग्राचा०२।१]           | 8        | २            |
| **                 |                           | 8         | ર્દ્                   | **                    | **                          | 8        | <b>F39</b>   |
|                    | [तंदुलवैचारिक]            | 8         | २३५                    | 75-2-                 | 1.2. 0                      | 11       | २६८          |
| दसवेयालिश्च [व     | रशवेकालिक]                | 8         | २,१८                   | पोरिसोमंडल            | [पीरुपीमण्डल]               | x        | २३५          |
| **                 |                           | २         | 50                     | विदुसार               | विन्दुमार                   | 8        | २५२          |
| "                  |                           | ą         | २८०                    | वंभचेर                |                             | ጸ        | २४२          |
| "                  |                           | ×         | २५२                    |                       | ग्राचा० श्रु० १]            |          |              |
| "                  |                           | e)        | २५४                    | भगवती सुत्त           | [भगवती सूत्र]               | \$       | 30,55        |
| 11                 |                           | 27        | २६३                    | 17                    | "                           | २        | 735          |
| दसा [दशाश्रुतः     | स्कन्ध]                   | ₹         | હ                      | भारह                  | [भारत]                      | 8        | 805          |
| 11                 |                           | 8         | SOX                    | भावर्गा               |                             | 8        | 2            |
| 18                 |                           | ሄ         | २६४                    | भावना                 | , ग्राचा० २-२३)             |          |              |
| दिद्विवाय [ दृष्टि | वाद]                      | 8         | Y                      | मगधसेना               |                             | २        | ४१५          |
| दिद्विवात          | •                         | 8         | 35                     | मरएविभक्ति            |                             | 3        | २६८          |
|                    |                           | ą         | ६३                     | मलयवती                |                             | ອ        | ४१५          |
| ** .               |                           | Š         | <b>૭</b> ૩,            | महाकप्पसुत्त          | [महाकल्पमूत्र]              | ঽ        | २३८          |
| 11                 |                           | 37        | २२६,                   | •,                    |                             |          | ह६,२२४       |
| 27                 |                           | 17        | २५३                    | महािएसीह िए           | ''<br>ज्जिं <del>न</del> ि  | ૪        | 3.68         |
|                    | त्ति [द्वीपसागरप्रज्ञिति] |           | ₹ १                    |                       | प्रतियोधनियुँ कि ]          |          |              |
|                    | मपुष्पिका, दश० श्र०       | 8] 8      | २४                     | रइवक्का               | ,                           | ষ        | 84.0         |
| दुवालसंग [द्वा     | दशांग]                    | १         | १५                     |                       | ग, दश० चू० १)               | `        | •            |
| 27                 |                           | 27        | इं <i>ट्</i> ४         | रामायए                |                             | ٤        | १०३          |
| घुत्त पखाराग       | धूर्ताख्यानक]             | 8         | 20%                    | रोगविधि               |                             | 3        | १०१          |
| 11                 |                           | 8         | र्ट्                   |                       | कविजय,याचा० १।२]            | Y        | २५२          |
| नंदी [नंदी]        | •                         | x         | २३४                    | वरकसुद्धि             |                             | ą        | 50           |
| पकष्प [प्रकर       | ۹]                        | 8         | \$ \$                  |                       | हें, दश० ग्र० ७)            | ٦        | ***          |
| 11                 | 12                        | X         | २५६,                   | ववहार                 | ८, ५०० श्रह उ।<br>[व्यवहार] | t        | <b>३</b> ५   |
|                    |                           | **        | 3 <i>9</i> €<br>3 ° \$ |                       | [ sadec. ]                  | Y        | 7.7<br>¥0.5  |
|                    |                           | "         | 4 4 4                  | 1*                    |                             | •        | -, * *       |

| वसुदेवचरिय   | [बसुदेवचरित]       | Y  | ર્દ           | सामाइय लिङ   | <b>जु</b> त्ति      | Y  | १०३    |
|--------------|--------------------|----|---------------|--------------|---------------------|----|--------|
| विमोत्ति     |                    | 8  | ર             |              | [नामायिकनियुं क्ति] |    |        |
| विमृत्ति     | 5, ग्राचा० २-२४]   |    |               | सिद्धिविशिचि | द्र्य               | १  | १६२    |
| विवाहपडल     | [विवाहपटल]         | 9. | Y00           |              | [सिद्धिविनिश्चय]    |    |        |
| वेन्जसत्य    | विद्यवास्त्री      | 2  | 909,          | सुति         | [পুরি]              | ş  | 205    |
| 33           |                    | 17 | ४१७           | सूयकड        | [मूबकृत]            | 8  | έñ     |
| वेदरहस्स     | [वेदरहस्य]         | ÷. | યુર્હ         | "            | "                   | ४३ | ४३,२६४ |
| शस्त्र-परीना |                    | ş  | ર્            | सूरपण्लाहा   | [सूर्यप्रज्ञन्ति]   | 8  | इंश    |
| (ग्राचा      | ० यु० १, ग्र० १)   |    |               | 21           |                     | Y  | २५३    |
| सत्यपरिष्णा  |                    | Y  | ३३,२५२        | 11           |                     | 27 | २७=    |
| [बऋपरी       | ज्ञा, ग्राचा० १-१] |    |               | सेतु         | [सेतुवन्य]          | ŝ  | 335    |
| सद्          | [ग्रद्धव्याकरग्]   | Y  | 55            | 27           |                     | x  | રફ     |
| सम्मति       | [सन्मित]           | 8  | <b>્ર</b> ફર્ | हेतुसत्य     | [हेतुवाऋ]           | Y  | ==,65  |
| सम्मदि       | "                  | 2  | হ ১২          |              |                     |    |        |

### 8

## चतुर्थं परिशिष्टम्

### निशीथभाष्यचूर्ण्यन्तर्गता हत्टान्ताः



### प्रथम भाग

| विषय                                   | हप्टान्त                                  | पृष्ठ संस्य |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| ग्रप्रशस्त भावोपक्रम                   | गरिएका, ब्राह्मराो ग्रौर ग्रमात्य         | =           |
| श्रकाल स्वाघ्याय                       | तक वेचने वाली ग्रहीरी                     | τ           |
| "                                      | श्रुंग बजानेवाला किसान                    | t           |
| 11                                     | शंख वजाने वाला                            | t           |
| ,,                                     | दो छ।एहारिका वृद्धाएँ                     | <b>ಷ-</b> € |
| विनय                                   | श्रेरिक राजा श्रंर विद्यातिशयी चाण्डाल    | 3           |
| भक्ति श्रीर वहुमान                     | शिवपूजक बाह्यरा श्रीर भील                 | १०          |
| उपधान-तप                               | श्रसगड पिता श्राभीर                       | 88          |
| निह्नवन==श्रपलाप                       | विद्यातिशयो नापित                         | १२          |
| शंका और श्रशंका                        | दो बालक                                   | १५          |
| कांक्षा ग्रीर श्रकांक्षा '             | राजा श्रीर श्रमात्य                       | १५          |
| विचिकित्सा श्रोर निर्विचिकित्सा        | विद्यासायक श्रावक श्रीर चोर               | १६          |
| विदुगुं छा = साधुग्रों के प्रति कुत्सा | एक श्रावक-कन्या (श्रेरिएक पत्नी)          | १७          |
| श्रमूढहिष्ट                            | सुलसा श्राविका ग्रीर ग्रम्मड परिव्राजक    | २०          |
| जपवृ <sup>•</sup> हरा                  | श्रीएाक राजा                              | २०          |
| स्थिरीकरण                              | श्राचायं श्राषाढभूति                      | २०-२१       |
| वात्सल्य                               | वज्रस्वामी द्वारा संघरक्षा                | २१-२२       |
| "                                      | नन्दीवेस्                                 | 25          |
| विद्यासिद्ध                            | घरज खन्ड                                  | २२          |
| लिंघवीर्यं                             | महावीर द्वारा गर्भ में माता त्रिशला की यु | क्षि        |
|                                        | का चालन                                   | २७          |
| स्त्यानद्धि निद्रा                     | पुद्गत-भक्षी श्रमण                        | ሂሂ          |
| *                                      | मोदकभक्षी श्रम्ए                          | પ્રય        |
| 27                                     | शिरदछेदक कुम्भकार श्रमण                   | ሂሂ          |
| 17                                     | गजदन्तीत्पाटक श्रमगा                      | પ્રદ        |
|                                        | MINISTER STEERING BY STATE                |             |

| गणातिपात-कल्पिका प्रतिसेवना                                                    | सिहमारक कोंकएभिक्षु                                     | 200     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                | ग्रवन्ती के शशकादि यूर्त                                | १०५-१०४ |
| तीकिक मृपावाद<br><sub>सर्या</sub> निमित्तक ग्रकृत्यमेवन                        | पुत्रार्थी राजा ग्रीर भीत नव्ल भिक्षु                   | १२७     |
| <b>इ</b> न                                                                     | ांच भाग                                                 |         |
| प्रगीत ग्राहार                                                                 | ब्रह्मदत्त चक्रवर्नी का भोजन ग्रीर पुरोहित              | च १     |
| नरन्तर कार्यसंत्रमता                                                           | कुलवयू का कामोपशमन                                      | ঽঽ      |
| श्रंगादान का संचालनादि                                                         | सिंह, सर्प श्रांदि सात उदाहरण                           | २्≈     |
| ग्रवण्ड वस्त्र-ग्रहुग् की मदोपना                                               | कम्बलरत्नग्रही श्राद्यार्थ ग्रीर चौर                    | શક      |
| कनुप-परिप्ठापन                                                                 | मक्त्री, छिपकली ग्रादि                                  | १२३     |
| रस-भोजन नम्बन्धा लुब्यता-म्रलुब्यता                                            | ग्रायंमंगु ग्रीर ग्रायंसमुद्र                           | १२५     |
| मावृतुमा का चिन्ह रजीहरमा                                                      | मरहट्ट देश में रसापत्त (मद्य की दूकान)                  | पर      |
|                                                                                | घना                                                     | १३६     |
| ग्रविमुक्ति ग्रथीन् गृद्धि                                                     | वीरत्त्तराकुनि (ट्येन पक्षी)                            | १३७     |
| यथावनर स्थापना-कृतों में ग्रप्रदेश ने ह।नि                                     | ययावसर गो-दोहन न करने वाता गृहस्य                       | इ४६     |
| **                                                                             | ययावसर फूल न तोट्ने वाला माली                           | ३४८     |
| निष्कारम् संयती-त्रमति में गमन                                                 | बीरल्ल शकुनि (इयेन पर्सा)                               | २६०     |
| निवंत्तंनाधिकरण्=जीवोत्पादन                                                    | श्राचायं सिद्धेन द्वारा श्रव्वनिर्मारा                  | २८१     |
| 22                                                                             | महिष श्रीर दृष्टिविष सर्प का निर्माग                    | 7=?     |
| ग्रसंत्रृत हास्य                                                               | श्रेष्ठी, पाँच सी तापस                                  | रूद५    |
| 21                                                                             | निलु का मृतक-हास्य                                      | २्दड्   |
| प्रस्वग्-भूमि का ग्रप्रतिनेवन                                                  | चेला (चेल्लग) ग्रीर ऊँट                                 | २६=     |
| असंमोग-सम्बन्धी पृच्छा                                                         | ग्रगढ ग्राटि के ६ उदाहररा                               | EXE     |
| विसंभीग का प्रारम                                                              | ग्रार्थ मुहस्ती ग्रीर ग्रार्थ महागिरि                   | 350     |
| 11                                                                             | सम्प्रति राजा का जन्म                                   | 350     |
| श्रमियोग-प्रतिमेवना                                                            | पुत्राची राजा ग्रीर तरुए मिल्                           | ३८१     |
| लोक-कथाओं का अनुपदेश                                                           | मल्लीगृहोत्पत्ति कया कहने वाला निष्ठ                    | 886     |
| मोपमर्ग-स्थिति में संबती के माथ विहार                                          | टो यादव श्रमण्-त्रन्यु ग्रौर भगिनी<br>सुकुमालिका साध्वी | ४१७     |
| त्र                                                                            | र्तीय भाग                                               |         |
| ग्रविकरण का सनुपशम                                                             | क्लहरत सरटीं द्वारा जलचर-नाम                            | 89      |
| "<br>सम सपराघ में विषम दण्ड                                                    | क्रीयो द्रमक ग्रीर कनकरस                                | ૪ક      |
|                                                                                | राजा द्वारा तीन पुत्रों को विभिन्न दण्ड                 | re      |
| स्त्रगण तथा परगण में दण्ड की ग्रत्याधिकता<br>दुष्ट राजा को शिक्षायें ग्रनुशासन | पित हारा चार मार्याग्रों को विभिन्न दर                  | ह ४२    |
| •                                                                              | श्रायं सटह                                              | ५्र     |
| . 11                                                                           | बाहुबली                                                 | ሂደ      |
| <b>11</b>                                                                      | संमूत (ब्रह्मदत्तचक्रवर्ती का भाता)                     | χ̈́ε    |
| 33                                                                             | ं हरिकेश बल                                             | 7.=     |

परपक्ष की स्वपक्ष में कपाय दुष्टता

द्रव्य-मूट

काल-मूड

गुरु को पत्यर मारने वाला भिक्षु

मयुरा का जंडरा (यवन) राजा

दुःशील भार्या ग्रीर ग्रध्यापक पति

एक महियोपालक पिडार

२६५

356

२६७

| inai-ua                                                                       | एक कॅटवात                                    | २६७          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| ाग्ना-मूड<br>साह्य्य-मूड                                                      | ग्राममहत्तर ग्रीर चीर-मेनापति                | २६=          |
| शहरुव हुँ<br>वेद-मूड                                                          | मातु-गामी राजकुमार ग्रनंग                    | र्इद         |
|                                                                               | मात्-नामी विशक्-पुत्र                        | ર્ફ્ટ        |
| ब्युद्ग्राह्ग्-मूड                                                            | पंचरील जाने वाला ग्रनंग सेन                  | ಶಕ್ಷ         |
| **                                                                            | ग्रन्यपुरुष ग्रीर यूर्न                      | ગંદં દ       |
| <b>33</b>                                                                     | पगुपालक ग्रीर स्वर्णकार                      | ३६६          |
| "<br>हुन्तु-नादादि-विवर्शित विम्व                                             | मृगावती-पुत्र                                | ર્'કદ્       |
| हुस्तु-शहार-विकास विकास<br>ब्रह्मत साव में गर्सवती की ब्रह्मया                | करकण्डुमाता पद्मावनी                         | হ্ওড         |
| ग्रज्ञात नाव न गमवता का प्रश्नत्या<br>प्रत्यनीक द्वारा नाच्वी का गर्मवती होना | पेटाल के द्वारा गर्भवती च्येप्टा             | হ ওও         |
|                                                                               | स्यास पर पुष्यमालारीहरू                      | २्८०         |
| पुण्यपापादि से अनिमन के सहावत<br>————————————————————————————————————         | राजा के द्वारा पुत्र को राजाँसहासन           | २्द३         |
| स्वितिर ने पृत्वे शुन्तक की उपस्थापना                                         |                                              | ગ્રેફ્       |
| नाव-मेलवना                                                                    | ब्रमास धीर कॉकलक<br>                         | . २६६        |
| "                                                                             | क्रोब में ग्रपनी डंगली तोड़ देने बाला निस्नु | =3,5         |
| उत्तमार्थ प्रतियक्ष का ब्राह्मर                                               | सहत्रयोधी का कदच                             | \$0Q         |
| प्रत्याच्यान-कालीन स्रामीग (उपयोग)                                            | कंचनपुर में क्षमक का पार्एक                  |              |
| पादीगमन में वैर्व                                                             | स्करूबक ,                                    | इंश्र        |
| 21                                                                            | चारग्वय                                      | इश्ट         |
| 21                                                                            | पिपीतिकार्यो का उपसर्ग                       | इ१२          |
| st                                                                            | क्रातासग वेसिय                               | इ१२          |
| 17                                                                            | ग्रवन्ति सुकुमाल                             | इ१२          |
| <b>91</b>                                                                     | जल-प्रवाह का उपसर्ग                          | 535          |
| 11                                                                            | बतीस घड़ा                                    | इ१इ          |
| पुस्तक ने होने वाली जीव-हिंगा                                                 | चतुरंगिए। सेना से ग्रावेष्टित मृग            | इर्१         |
| 91                                                                            | हुग्य-पतित मिलका                             | ३२२          |
| 51                                                                            | मछती पकड़ने का जात                           | इर्र         |
| 11                                                                            | तिलपोलक चक्र (वागी)                          | <b>च्</b> र् |
| पूर्वस्यापित ग्रामन का मदोपता                                                 | वैन श्रमण ग्रीर बीह निल                      | ३२४          |
| पुट कर्मकृत कर्मबन्द का अधिकारी ?                                             | इन्द्र को ब्रह्महत्या का जाप                 | 580          |
| मिलायं क्षेत्रबृद्धि करने के गुगा                                             | कृपण वणिक् की गृहचिन्तिका पत्नी              | ३४७          |
| ***                                                                           | गाँव के समीप कुबड़ी बदरी (बेरी)              | = 4=         |
| नीक्रान्त्र्यन सम्बन्धी अनुकस्या                                              | मृदंड राजा                                   | 368          |
| नौका-नयन् सम्बन्दी होप                                                        | कम्बल सबल नागकुमार श्रीर                     |              |
|                                                                               | नीकाट्ढ भगवान् महावीर                        | 355          |
| एकेन्त्रिय दीवीं की वेदना                                                     | नरा-जीर्ण स्यविद                             | 333          |
| एकेन्द्रिय कीवीं का उपयोग                                                     | रुत मोजनगत स्नेह-गुण                         | 393          |
| 11                                                                            | .पृथ्वीगत स्नेह-गुग                          | 2:3:3        |
| ==                                                                            | - 3-11111 ENGINA                             | -, -, -      |

| सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र                |                                                  | ४४६         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| नियानदर्शन                             | मयूरनृपांकित दीनारों का निघान                    | उद्ग        |
| ग्रनागत रोग का परिकर्म                 | र्श्रकुर तथा बद्धमूल वृक्ष का <b>श्रन्तर</b>     | ₹3          |
|                                        | ग्रविद्वत तथा विविद्वित ऋग                       | 838         |
| लीकिक व्यवहारों का निर्एाय             | दो नारी श्रीर एक पुत्र                           | 33€         |
| ,                                      | पटक                                              | 338         |
| घातृ-पिण्डं                            | रोता हुग्रा वालक ग्रीर भिक्ष                     | ४०४         |
| "                                      | श्राचार्यं संगमस्यविर श्रीर दत्त शिष्य           | 805         |
| निमित्त पिण्ड                          | भविष्यकथन से सगर्भा घोड़ी की हत्या               | ४११         |
| चिकित्सा पिण्ड                         | दुर्दल व्याघ्र की चिकित्सा                       | ४१८         |
| कोप-पिण्ड                              | मासोपवासी घर्मरुचि भिक्षु                        | ४१८         |
| मानः विण्ड                             | इट्टगा-भोजनार्थी क्षुल्लक ; इवेतांगुलि श्रादि पु |             |
| विद्या-पिण्ड                           | विद्या द्वारा उपासक का वशीकरण                    | ४२२         |
| मन्त्र-पिण्ड                           | पादलिप्ताचार्य द्वारा मुरुंड राजा की मंत्र-      | , ,         |
|                                        | चिकित्सा                                         | ४२३         |
| म्रन्तर्थान पिण्ड                      | चन्द्रगुप्त मौर्य के यहां क्षुत्लक-द्वय का       | •           |
| •                                      | श्रन्तर्धान-प्रयोग                               | ४२३         |
| योग-पिण्ड                              | वज्रस्वामी के मातुल समिताचार्य श्रीर             |             |
|                                        | ५०० तापस                                         | ४२४         |
| <b>क्रीतकृत</b>                        | शय्यातर मंख                                      | ४२८         |
| <sup>ं</sup> पामिच्च                   | तैल पामिच्च के कारए। वहन का दासीत्व              | ४३०         |
| परिवर्तन .                             | कोद्रव कूर के बदले में शालि कूर                  | ४३२         |
| भाच्छेच .                              | दुग्ध-म्राच्छेद्य से रुष्ट गोपाल                 | ४३३         |
| t ,,                                   | सत्त्र श्रों में स्तेनाच्छेद्य गृत               | ४३६         |
| ग्रनि:सुप्ट                            | वत्तीस मोदक वाला भिक्षु                          | ४३७         |
| म्राज्ञा-भंग                           | राजा द्वारा प्रजा को दण्ड                        | ४०३         |
| ज्ञानादिलाभार्यं प्रलम्ब-प्रतिमेचना    | लाभार्य वाणिज्य-कर्म                             | 480         |
| प्रतम्ब-विद्याना                       | दो ग्रजघातक म्लेच्छ                              | ४१=         |
| ग्रनवस्था प्रसंग का निवारम्            | कृपक के इक्षु-क्षेत्र की हानि                    | 388         |
| 11                                     | राजा की कन्याश्रों का श्रन्तःपुर                 | 220         |
| <b>31</b>                              | भीलों द्वारा देवद्रोणी (गी) की हत्या             | ४२१         |
| प्रनम्य-रम की श्रासिक                  | मद्यपान से मांसाहार की ग्रासक्ति                 | <b>५</b> २१ |
| प्रलम्ब-भक्षम् मे ब्रात्मविराधना       | भूँग की कच्ची फली खाने से स्त्री की मृत्यु       | ४२२         |
| <b>ग्रनाचीगाँ</b>                      | श्रवित्त तिलों से भरी गाड़ी श्रीर भगवान्         |             |
|                                        | महावीर                                           | ४२३         |
| "                                      | ग्रचित जल से भरा ह्रद ग्रीर भगवान् महावी         | र ५२३       |
| यतना श्रोर प्रयतना                     | विष, शस्त्र, वेताल ग्रीर ग्रीपध                  | ४२४         |
| परिगामक, प्रपरिगामक श्रीर प्रतिपरिगामक | चार मस्क ग्रीर दय-मांस                           | がらだ         |
| मकल्प-नेयन की भूमिका                   | श्रंशतः भग्न गाड़ी की मरम्मत                     | XSS         |

| प्रभिन्न प्रलम्ब से संयती को मोहोदय                                                 | महादेवी को कर्कटी से विकारोत्पत्ति        | ४३६         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|                                                                                     | दो शुक-बन्ध                               | ४६१         |
| नंसर्ग का महत्त्व<br>— — न सम्बद्धाः                                                | विक्रीत वृक्ष का पुनग्र हुए।              | ४८१         |
| दत्त वस्तु का पुनरादान<br>                                                          | विद्यासिमन्त्रित पुष्प                    | <b>५</b> ८४ |
| संयती पर कार्मगा-प्रयोग                                                             | रत्न-कम्बल के कारण तस्करोपद्रव            | प्रहर       |
| बस्त्र-विमूषा से हानि                                                               | तुर्थ भाग                                 |             |
|                                                                                     | ग्रुविनतप्त जतु                           | ४           |
| स्त्रीयुक्त वसति से चारित्रहानि                                                     | चन्द्रगुप्त मीर्य                         | १०          |
| ग्राज्ञा-भंग पर गृप्तर  दंड<br>मुत-विज्ञप्य, मुत्त-मोच्य ग्रादि स्वी                | पांच सौ व्यन्तर देवी                      | १४          |
| सुतानवज्ञन्य, सुतान्याच्या ज्ञास रका                                                | रत्न देवता                                | १४          |
| "                                                                                   | प्रहंत्रक                                 | ÷ ?         |
| 11                                                                                  | सिही (झेरनी)                              | ર્ર         |
| 19                                                                                  | मानुषी की कुक्कुर-रति                     | হ্ হ        |
| 11<br>***********************************                                           | बहुरत ग्रादि निह्नव                       | १०१         |
| च्युद्ग्रह श्रपक्रान्त<br>ग्रनायं देशों में मृनि-विहार से श्रात्म-विराधना           | पालक द्वारा स्कन्दक का यन्त्र-पीलन        | १२७         |
| अनाय पद्मा न नुनन्यन्हार उ आरम्बन्य प्रमान<br>अन्य-द्रविद्यादि देशों में मृति-विहार | मीर्य नरेश संप्रति                        | १२६         |
| मात्रक की ग्रावस्यकता                                                               | वारत्तग मंत्रीपुत्र का सत्रागार           | १५८         |
| ग्रस्ताच्याय में स्वाच्याय से हानि                                                  | म्लेच्छाक्रमरा पर नृप-घोषसा               | २२ <b>३</b> |
| पंचविष्ठ ग्रस्ताच्याय                                                               | पाँच राजपुरुष                             | २३८         |
| ग्राचार्यादि-परिगृहीत गच्छ                                                          | पक्षी ग्रीर पिनरा                         | 262         |
| परिकृ चित ग्रालोचना                                                                 | श्रव्यक्त शल्य से श्रद्रव-मृत्यु          | 30%         |
| तीन बार ग्रालोचना                                                                   | न्यायाधीश के सम्युख बयान की तीन बार       | •           |
|                                                                                     | त्रावृत्ति                                | Zoy.        |
| हिमासादि परिकुंचित (शन्यसंगोपन)                                                     | मत्स्य-भक्षो तापस                         | 308         |
| 21                                                                                  | संशस्य सैनिक                              | 305         |
| "                                                                                   | दो मालाकार                                | ३०६         |
| 37                                                                                  | चार प्रकार के मेव                         | इ०७         |
| विषम प्रतिनेवना की समसुद्धि                                                         | पाँच विशिक्षों में १५ गर्यों का बंटवारा   | 305         |
| श्रनवस्था-प्रमंग का निवारग्                                                         | घान्य-ग्रहरा पर विजेता सेनापतियों को दण्ड | 383         |
| जानवूमकर वहु प्रतिसेवना                                                             | गंजा तम्बोली ग्रीर सिपाही                 | 385         |
| अनेक अपरावीं का एक दण्ड                                                             | रयकार की भार्या                           | 3,65        |
| अपरिकु चिनना की हिन्द में एक दण्ड                                                   | चोर                                       | इ४२         |
| दुर्बलता की इंटिट ने एक दण्ड                                                        | वैत ग्रीर गाडी                            | इ४३         |
| श्राचार्य की हिष्ट से एक दण्ड                                                       | मूल देव                                   | 383         |
| गीनार्थं श्रीर श्रगीत परिगामकी को प्रायश्चित                                        | ्र<br>चतुर विसक का शुस्क                  | 388         |
| श्रगीत श्रपरिगामक श्रीर श्रतिवरिग्गामकों की                                         | 3                                         | ;           |
| प्रायदिचत्त                                                                         | मूर्त्र बाह्यल का ग्रुटक                  | 388         |
| यतना और ग्रयतना सम्बन्धी प्रायश्चित                                                 | निघि पाने वाले बिएाक् ग्रीर ब्राह्मए      | έςగ         |
|                                                                                     |                                           |             |

भिक्षु गो

भंडी-पोत

इमश्रुरहित राजा श्रीर नापित

निपद्या का महत्त्व

अप्रकल्पित चाहने वाले को उद्वोधन

३८१

३८२

# पंचमं परिशिष्टम् निशीयभाष्यचूर्ण्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमिणका

|                         | भागां | ক            |                        | भाग  | ंक पत्रांक |
|-------------------------|-------|--------------|------------------------|------|------------|
| . 8                     |       |              | 11                     | ,,   | V-19       |
| तीर्यंकर                |       |              | ग्रज्जर्क्त्वय-पिया    | ę    | ४६४        |
| ग्रर                    | ર્    | 8£ £         | ग्रज्ज वहर             | ę    | १६३        |
| <b>उस</b> भ             | 3.    | ર્પ્રફ       | ग्रन्ज मुह्त्यी        | ą    | ३६१,३६२    |
| कुं यु                  | 3     | 855          | 11                     | Y    | १२८        |
| महावीर वर्ढं मानसामी    | ş     | કેંત્રઇ,કદંક | ग्रण्गिय-युत्त         | á    | २३१        |
| <b>महा</b> वीर          | 13.   | યંડ્ટ        | ग्रतिमृत्तकुमार        | 3    | રકેર       |
| रिसम                    | ą     | १३६          | ग्रवंती मोमान          | ą    | 03         |
| बद्धमाग्।               |       | १३६,३६०      |                        | 3    | ३१२        |
| >7                      | \$    | १४२,१५३      | "<br>त्रासाद भूति      |      |            |
|                         |       | १६८,३६३      | अताङ पूरा<br>उदाइ-मारक |      | १६,२०,२१   |
| **                      | x     | 38           |                        | \$ · | <u>ې</u>   |
| संती                    | 2     | ૪૬૬          | 27                     |      | इंड        |
| २                       | •     |              | . 11                   | ¥    | ६८,७०      |
| गएाघर                   |       |              | करकंट्र                | s.   | રફેશ,જજપ્ર |
| गोयम                    | 3     | 20           | "                      | \$   | २७७        |
| 11                      | ŝ.    | ३६३,५२२      | कविल                   | ş    | 328        |
| मुबम्म                  | 3     | १५३          | 11                     | 3    | र्४इ       |
| "                       | 8     |              | कपिलायं.               | Y    | २००        |
| मोहम्म                  | ą     | 305          | कालगण्ड                | ફ    | ५=,१३१     |
| 3                       | 7     | 3,50         | संदग                   | 2    | ३१२        |
| नैनाचार्य ग्रीर जैन श्र | 27711 |              | 11                     | r    | १२७        |
| ग्रज्ञ चरड              |       |              | गोविदज्ज               | ś    | ર્ફ૦       |
| 21                      | . 3   | ၁၃၃          | गोविदवाचक              | ÷.   | કૃષ્ઠ      |
| <br>यज्ज महागिरी        | ်ခု   | አέቭ          | 11                     | Y    | २६४        |
| n                       | ₹.    | - •          | चंडरुद्राचायं          | Y    | ಕಣಕ        |
| "<br>श्रन्त मंगू        | Y     | १२८          | जसमृह <u>ं</u>         | ş    | 360        |
| "                       | 3     | १२५          | <b>जि</b> ण्दास        | Y.   | ४४ई        |
| "<br>ग्रन्जर्वि स्वय    | 7     | १५२          | चंबू                   | ą    | इंह्       |
|                         | 3.    | १२३,२३६,     | 19                     | ş    | २३६,५२२    |

| थूलभद्                   | २                                       | ३६०,३६१           | सीह .                       | 3.                     | ¥05             |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| दत्त                     | ą                                       | 805               | सीहगिरी                     | ą                      | २३५             |
| दुव्वलिय                 | ሄ                                       | २५३               | सुट्टिय                     | ą                      | २४३,४२३         |
| घम्मरुइ                  | ş                                       | ४१८               | सेज्जंभव                    | ર્                     | ३६०             |
| नंदिशेन-शिप्य            | २                                       | २६८               | 2"                          | क्ष क                  | २३४             |
| पज्जुण्ग खमासग्ग         | 8                                       | 8                 | शालिभद्र सूरी               |                        | ४०८             |
| पसण्णचंद                 | Y                                       | ्दन               | श्र <del>ीचन्द्रसू</del> री | 8                      | ४४३             |
| पभव                      | २                                       | 3,40              | . 8                         |                        |                 |
|                          | 3                                       |                   | र्जन श्रम                   |                        |                 |
| "                        | ۲<br>۲                                  | २६१               | ग्रज्ज चंदग्गा              | 8                      | ३७६             |
| 11                       |                                         | <b>8</b> 4        | पंडरज्जा                    | ą                      | १५१             |
| पालित                    | ą                                       | ४२३               | वम्ही                       | २                      | २६३             |
| पूसमित्त<br>सम्बद्धी     | ४                                       | २५ <i>३</i><br>५८ | सुकुमालिया                  | २                      | ४१७             |
| बाहुवली<br>अवगार         | 9                                       |                   | सु दरी                      | २                      | २६३             |
| भद्दाहु                  |                                         | 8 4 8             | X                           |                        |                 |
| 11                       | <b>ર</b>                                | १४,४७<br>३३४      | चैन निह                     | द्व                    |                 |
| <i>n</i>                 | 8                                       | ११३,१२१           | <b>ग्रासमि</b> न            | 8                      | १०२             |
| 11                       |                                         | २४३,३५०           | श्रासाढ                     | 11                     | "               |
| *TTCT                    | २                                       | 886               | अमालि                       | "                      | १०१             |
| भसग्र                    |                                         |                   | तीसगुत्त                    | 92                     | "               |
| 'मग्ग                    | ą                                       | २३५               | <b>मूस</b> मित्त            |                        | १०२             |
| माप-तुप                  | ą                                       | २५४               | वोडिय                       | . 11                   |                 |
| मेयज्ज ऋपि               | ą                                       | २६१               | "                           | <b>"</b>               | <i>"</i><br>দেও |
| रोहसीस 🗸                 | . 8                                     | 200               | रोहगुन्त                    | Y                      | १०२             |
| लाटाचार्य                | •                                       | 233               | गोट्टामाहिल                 | ą                      | १२३             |
| वइरसामी                  | ?                                       | २१,१६४            | "                           | \$                     | १०५             |
| n                        | ą                                       | २३५,४२५           | ६                           |                        | • •             |
| विण्हु                   | २                                       | ४६४               | प्रतिमा                     |                        |                 |
| n                        | 8                                       | १६२               | गोसीसदारुमय पडिमा           | 3                      | १४१             |
| विस्सभूती                | २                                       | 53                | जिय-पहिमा                   | 5                      | ३६२             |
| विसाहगगी                 | 8                                       | X35               | जियंत-पडिमा                 | ą                      | ં હે            |
| समिय                     | ą                                       | ४२४               | नारायगादि पडिमा             | x                      | 32              |
| ससग्र                    | २                                       | ४१७               | पिंच-पहिमा                  | 8                      | १५८             |
| संगमथेर                  | ą                                       | . 802             | रिसभाति कराग-पडिमा          | ą                      | \$&&            |
| संभूत                    | ·<br>2                                  | 340               | लिप्पय-पहिमा                | 2                      | १२८             |
| समूरा<br>सिद्धसेनाचार्यं | . 8                                     | <b>'</b> 55       | लेपग-पहिमा                  | ş                      | १४५             |
| । श्रुद्धत्तमा पाप       | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ं४,२८१            | હ                           |                        | •               |
| "                        | 3                                       | 348               | पढिमा (ग्रभिः               | प्रस्विकेतः \          | •               |
| "<br>"                   | 8                                       | ७४,१२१,           | मोयपिंडमा                   | त्रहायशय <i>)</i><br>१ | १६              |
| ••                       |                                         | २४३               | 19                          | <b>२</b>               | २२८             |
|                          |                                         |                   |                             |                        |                 |

|                                   |                     |           |                | 4                                       |           | पचम    | पाराशष्ट          |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------|--------|-------------------|
| મંત્રજ                            |                     |           |                | ,                                       |           |        | 0 -               |
|                                   |                     |           | ·<br>2         | <b>ापालिका</b>                          |           | 8      | 60                |
|                                   | 5                   |           |                | <b>ा</b> न्ध्र                          |           | Į      | इंड्र             |
|                                   | ग्रध्वकल्प          |           |                | "                                       |           | 3      | . ४१४             |
| ग्रगन्यिम                         |                     | 8 33      | ४,११६          | गाँ<br>गोब्यय                           |           | 2      | १६५               |
| म्बज्बूर                          |                     | ,,        | 11             | चरक                                     |           |        | १८,२००            |
| <b>बीरपट्ट</b>                    |                     | 11        | 27             |                                         |           | 3 3    | १३६, ७०,          |
| <b>घतमह</b>                       |                     | 12        | "              | 11                                      |           | Y      | 3 દ               |
| तंडुलचूग्रं                       |                     | "         | **             | "<br>चरिका                              |           | Y      | 60                |
| तंत्रकरः<br>दंतिक्क               |                     | 1;        |                |                                         |           | 3      | રપ્રક,દર્ય        |
| पापाग्य<br>पिणगाम्य               |                     | 11        |                | तच्चनिय<br>———न                         |           | Y      | 60                |
| भस् <del>ज</del>                  |                     | 27        | "              | तच्चगग्गी                               |           |        | ३,४४,७०           |
|                                   |                     | "         | "              | तिंडिय                                  |           | `<br>2 | ३,३३२             |
| सत्तुश्र<br>समितिम                |                     | "         | "              | तावस                                    |           |        | ४१४               |
| सानायन <sub>.</sub><br>सुक्कोदग्र |                     |           | "              | ***                                     |           | 3      |                   |
| सुक्तावर्ण<br>गल्लांट्रा          |                     | "         | "              | तिदंडी परिव्वायग                        |           | ?      | şş                |
| सुक्तमंडग                         |                     | "         | ,,             | दिसापोक्त्रय                            |           | 3.     | \$ E X            |
|                                   | 3                   |           |                | परिव्याय, परित्राजक                     |           | ર      | 115,200           |
|                                   | ग्रन्यतीयिक देव     |           |                | "                                       |           | ą      | 858               |
| केसव                              |                     | 8         | 20%            | परिव्राजिका                             |           | 8      | 03                |
| पमुवति                            |                     | 2         | 308            | पंचगव्वासिग्य                           |           | 3.     | १६४               |
| .यंभा                             |                     | 8         | 308            | पंचिगितावय                              |           | ś      | १६५               |
| "                                 |                     | 2         | 3.85           | पंडरंग                                  |           | ર      | 388               |
| महादेव                            |                     |           | १४६,१४७        | पंडर मिक्छु                             |           | 2.     | ४१४               |
| नद                                |                     | 3         | १४६,१४७        | रत्तपड                                  |           | 8      | ११३,१२१           |
| विण्ह्                            |                     | 8         | 305,50%        | ,                                       |           | אר שי  | ४१४,४२२<br>११६    |
| "                                 |                     | 3         | 6.85           | 71                                      |           |        | १२३               |
| सिव                               |                     | 8         | 10             | रत्तपडा                                 |           | ?      | ४१४               |
|                                   | १०                  |           |                | वग्वामी                                 |           | 3.     | 69                |
| <b>双</b>                          | न्यतीयिक श्रमण श्री | र श्रमर्श | i .            | मगवी                                    |           |        | ११८               |
| ग्राजीवक                          |                     |           |                | बृद्ध थावक                              |           | 2      |                   |
| आजावनः<br>-                       |                     | ۲         | ११८,२००<br>इहर | सक्क-शाक्य                              |           | ર      | ३,११८,<br>२००,३३२ |
| <b>31</b>                         |                     | ą         | 77.8           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |           | S      | 888               |
| कप्पहिय                           |                     | ર્        | २०७,४५३        |                                         |           | 3.     | २५३               |
| ,,                                |                     | Y         | 20             |                                         |           | २      | ३३२               |
| कव्वहिय                           |                     | ą         | १६व            |                                         |           | ર્     | ঽ৽৽               |
| कावालिय                           |                     | ર્        |                |                                         | 22        |        |                   |
| कावाल .                           |                     | Y         | १२५            | <i>!</i> .                              | परिव्रालक |        |                   |
| ,,                                |                     | 3         | ર્યું.         | ग्रक्षपाद                               |           | *      | 5 55              |

पंचम परिशिष्ट

| ग्रम्म <b>ड</b> |                      | 8   | २०         | इंद                        | 8      | ર્૪     |
|-----------------|----------------------|-----|------------|----------------------------|--------|---------|
| उडंक रिसी       |                      | 3   | 3,40       | कंवल-सवल                   | · ą    | ३६६     |
|                 | १२                   |     |            | कामदेव                     | 7      | 3       |
|                 | दर्शन श्रीर वार्शनिक |     |            | "                          | ą      | 688     |
| श्राजीविग       |                      | 3   | 8 %        | <br>खे <del>त</del> देवया  | ą      | 805     |
| ईसरमत           |                      | 3   | 38%        | गोरी                       | 8      | १५      |
| <b>उलू</b> ग    | •                    | ?   | १५         | गंघारी                     | ४      | १५      |
| कपिलमत          |                      | ą   | 138        | चंद.                       | ą      | १४४,२०८ |
| कविल            |                      | 8   | १५         | जक्य                       | 8      | २१      |
| कावाल           |                      | Y   | १२५        |                            | ą      | १४१     |
| कावालिय         |                      | 3   | 7,57,      | ।।<br>-रेक्टिंग्स          | 8      | X.      |
| चरग             |                      | १   | ą          | जोइसिय<br>डागिग् <u>गी</u> | ٠<br>ع | 88      |
| 1)              |                      | ४   | १२४        |                            |        | •       |
| जङ्ग्-सासग्     |                      | 9   | १७         | ग्गाइलदेव                  | ą      | 888     |
| जैनतंत्र        |                      | ą   | 380        | गाग-कुमार                  | 3      | १४४,३६६ |
| तच्चिप्तय       |                      | ş   |            | देविद                      | १      | २०      |
| तावस            |                      | 8   | १५         | पंतदेवया                   | २      | 5       |
| •               |                      | r   | १२५        | पिसाय                      | ą      | १८६     |
| "<br>परिट्वायग  |                      | 8   | . \$0      | पुण्णभद्                   | ন্ন    | २२४     |
| पंडरंग          |                      | 3   | १२३        | पुरंदर                     | २      | 350     |
| वोडित           |                      | ?   | १५         | पूयगा                      | व      | 805     |
| भिच्छुग         |                      | , १ | 885        | वहस्सति                    | ą      | 888     |
| भिक्षू          | •                    | , a | X5X        | भवग्वासी                   | २      | १२५     |
|                 |                      | 8   | १२५        | "                          | x      | ×       |
| "<br>रत्तपड     |                      | *   | १७,११३     | भूत                        | 8      | 3       |
| वेद             |                      | \$  | 24         | माग्गिभद                   | · ą    | २२४     |
| सक्क            |                      | 3   | १५         | रक्खस                      | ą      | १८६     |
|                 |                      | 3   | ર દ પ      | रयगादेवता                  | . 8    | 3.8     |
| ग<br>सरक्ख      |                      | 8   | १२५        | वग्रदेवता                  | ૪      | ११८     |
|                 |                      | nr  | २५३        | वाग्।मंतर                  | १      | 5,€     |
| "<br>सुतिवादी   |                      | ą   | <b>454</b> | 11                         | 8      | પ્ર     |
| सेयवड           |                      | ?   | ওদ         | वाग्गमंतरी                 | 8      | १३      |
| सेयभिक्खु       | •                    | 8   | 59         | विज्जुमाली                 | · ą    | 280     |
| "               |                      | ą   | ४२२        | वैमाणिय                    | 8      | . 4     |
| शाक्यमत         |                      | 3   | १६५        | शक                         | . 8    | ११३     |
| हड़सरक्ख        |                      | ş   | . ५५५      | सम्मदिट्ठी देवया           | 8      | 5       |
|                 | 43                   |     | •          | ,,                         | 8      | ११८     |
|                 | देव श्रीर देवी       |     |            | सामाणिग                    | १      | २४      |
| श्रच्य देव      | •                    | 3   | 185        | सुदाढ                      | व      | इह्ह    |
|                 |                      |     |            |                            |        |         |

| 4                       |                    |               |                        | पंचम पी    | रेशिप्टम्       |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------------|------------|-----------------|
| हास पहासा               | 3                  | 280           | पञ्जीत                 | 3 28       | (६,१४७          |
| हिरिमिक्क (चाण्डाल-यस)  | ×                  | <b>न्</b> इंद | <b>चंदगु</b> त्त       |            | १,३६२           |
|                         |                    |               | "                      | ą          | Rek             |
| 88                      | _                  |               | 25                     | ¥          | १२६             |
| चकवर्ता, वलदेव श्री     | _                  |               | चाग्क्य                | २          | 35              |
| ग्रर                    | ર્                 | Réé           | 11                     | \$         | ૪૨૪             |
| <b>3</b> 3              | ş                  | , ξέέ         | नरग् राया              | 7          | ર્લ્લ્          |
| केसव                    | *                  | Χć            | जरकुमार                | २ ४१       | €,४१७           |
| "                       | 3                  | Réé           | जराकुमार               | २          | २३१             |
| बलदेव                   | 3.                 | \$=\$         | <b>डितारि</b>          | ३          | २६=             |
| ब्रह्मदत्त              | ż                  | 55            | <b>जियसत्त</b> ू       | 7          | 896             |
| नरह                     | ş                  | RRE'REN       | "                      | ş          | १५०             |
| 21                      | x                  | Ę             | <i>n</i>               | Y          | र्इह            |
| राम                     | 8                  | 308           | इंडिंग                 | ¥          | <b>१</b> २७     |
| वासुदेव                 | 2                  | 28            | दंडति                  | 3.         | =१२             |
| "                       |                    | ४१६,४१७       | दंतवकः                 | ą          | 955             |
| 37                      | Š                  | 5=5           | 11                     | Y          | 358             |
| संजी                    | 3                  | 855           | वम्मसुत                | ₹          | १०५             |
| १५                      |                    | •             | पंट्ट                  | 3          | १०४             |
| राजा, राजकुमार ह        | ैर ग्रमात्य        |               | पालग ,                 | ş          | १०              |
| अर्डु न                 | 2                  | ¥3            | पालय                   | 3          | ΧÉ              |
| <b>ब्र</b> ग्गंगकुमार   | ŝ                  | 2,6,≒         | वलमानु                 | ş          | १३१             |
| ग्रग्वं राजा            | ŝ.                 | २६६           | वलमित्त                | ą          | १३१             |
| <b>श्रंम</b> णसेन       | 8                  | ₹¥=           | वि <mark>ड</mark> ुसार | २ ३६       | १,३६२           |
| <b>अमयकुमार</b>         | ş                  | 6,50,56       | <b>7</b> <sup>2</sup>  | 8 ,        | १२६             |
| "                       | ş                  | २३१           | नस्त्र                 | २          | ४१७             |
|                         | Y                  | १०१           | <b>माणु</b> मित्त      | 3          | १३१             |
| ग्र <u>म</u> ीन         |                    |               | <b>मीम</b>             | <b>१</b> % | E, 808          |
| श्र <b>मो</b> गसिरी     | ą                  | 56%           | मयूरंक                 | ą          | ===             |
| र <b>ायन</b>            | 8                  | 353           | महिडिटन                | á          | ४२०             |
| हुगा <i>न</i>           | 5                  | १४६,४२३       | <b>मु</b> र् ड         | ŧ          | <b>&amp;</b> 55 |
| - 7                     | ş                  | 355           | मूलदेव                 | ¥          | 585             |
| "<br>कौन्तेय            | 8                  | १२∈           | "                      | 3          | १०४             |
|                         | ?                  | 7,8           | मेच्छ (स्तेच्छ)        | x          | २२६             |
| <u>डिइंग्फुनार</u>      | 2                  | 233           | वसुदेव                 | २          | २३१             |
| "<br>संदग               | 8                  | १२७           | वारत्तग ·              | 8          | १५८             |
|                         | 8                  | १२७,१२५       | चसग्र                  | ş          | ४१७             |
| गड्भिल्ल<br>गंगी——      | ₽<br>₽<br><b>₹</b> | X=            | संवाग्गित<br>          | x          | ४६              |
| गंबप्रिय हुमार<br>गंबार | Ş                  | ₹ <b>≒</b>    | <b>संप</b> ति          | 8          | १२६             |
| * ***                   | ₹.                 | 303           | संव                    | ,          | 90              |

| •                         |              |    |              |                |                         |       | ४९        |
|---------------------------|--------------|----|--------------|----------------|-------------------------|-------|-----------|
| सातवाह्न                  |              | •  | 8 68         | ६८ ग्रन्भंगावर | व                       | ,     | १ ४६      |
| · 11                      |              | •  | ३ १३         | १ उन्बट्टावय   |                         |       | •         |
| साहि                      |              | :  | <b>₹</b> . y |                |                         | ,     | , ,,      |
| सुग्गीग्र                 |              | 1  | १ १०         | ४ कोंतग्गह     | •                       | **    | ' ''      |
| सुबुद्धी                  |              |    | ३ ं∙१५       |                |                         | *1    | , ,,      |
| सेगिए                     |              |    | ٤ - ٤, २٥, १ |                |                         | 11    | 11        |
| हरापुमंत                  |              |    | १ १०४,१०     | ,              | T                       | 11    | 11        |
| हेमकुमार                  |              | ą  |              |                |                         | 99    | "         |
| हेमकूड                    |              | ş  | •            |                |                         | "     | "         |
|                           | १६           | `  | , ,,         |                |                         | "     | ,,        |
|                           |              |    |              | धसुगगह         |                         | "     | "         |
| ग्रमच्च                   | राज्याधिकारी | _  | h 4h a.      | परियट्टग्गह    |                         | 1,    | "         |
| ईश्वर                     |              | 7  |              |                |                         | "     | "         |
| कुराया                    |              | ₹  | -            |                |                         | 11    |           |
| कोडुं विय                 |              | 2  | ४६७          |                |                         | •     | "         |
| ज <b>ु</b> । ५५<br>खत्तिय |              | R  | 6 7          |                | •                       | "     | "         |
| गामउड                     |              | 7  | ४६७          | हडुगगप्पह्     |                         |       | 11        |
| गामभोतिय                  |              | "  | २६७          |                | 38                      | 13    | "         |
|                           |              | 7  | ४५०          |                | गराधर्म                 |       |           |
| जुवराया<br>इंडिय          |              | 8  | २८१          | मल्ल           |                         | ą     | १६४       |
|                           |              | 8  | १५           | 'सारस्सय       |                         |       | 164       |
| तलवर                      |              | 7  | ४५०          | क्रयसभ         |                         | "     | "         |
| पुरोहिय<br>————           |              | २  | · 88E        | •              | २०                      | "     | . 17      |
| माडंवी                    | •            | 7  | ४४०          |                | बल (सेना)               |       |           |
| मुद्धाभिसित्त ं           |              | २  | 388          | ग्रासवल        | (4.11)                  | 7     | Vist      |
| रहुउड                     |              | २  | २६७          | पाइनकवल        |                         |       | ४५५       |
| राया                      |              | २  | ४६७          | रहवल           |                         | **    | 1,1       |
| सत्थवाह                   |              | 7  | 388          | हत्थिवल        |                         | "     | "         |
| सेट्ठी                    |              | 2  | 886,880      | •              | 20                      | "     | **        |
| <b>से</b> ग्गावई          |              | 7  | 388          |                | २१<br>श्रभिषेक-राजवार्न |       |           |
|                           | . 80         |    |              | कंपिल्ल        | अस्त्रप्य-राजवान        |       |           |
|                           | राज्याहं     |    |              | कोसंबी         |                         | २     | . R.E.E.  |
| ब्रग<br>                  |              | 3  | २६=          | चंपा .         |                         | "     | . "       |
| द् <del>र</del> त         |              | ,, | "            | मृहुरा         |                         | 11    | . 11      |
| त्रामर                    |              | "  | • 11         | मिहिला         |                         | **    | ,",       |
| ाउया                      |              | ,, | "            | रायगिह         |                         | "     | <b>29</b> |
| ायहत्थी                   |              | "  | ,,           | वाणारसी        |                         | • • • | . "       |
| . ;                       | १८           |    |              | साएय           |                         | ,,    | . "       |
| सिग्गह                    | राजसेवक      |    |              | सावत्थी        |                         | "     | "         |
| ।।सम्पष्ट                 |              | २  | ४६६          | हित्यगपुर      |                         | *,    | , ##      |

|       | • |                   |
|-------|---|-------------------|
|       |   | ्पंचमं परिशिष्टम् |
| ee 94 | • | 144 110257        |
| 44E   |   |                   |

| ५५८                 |      |     |               |                 |                      |        |               |
|---------------------|------|-----|---------------|-----------------|----------------------|--------|---------------|
|                     | 22   |     |               | पारस            |                      | ર      | ય્રહ          |
|                     | २२   |     |               | पुब्बदेस        |                      | ŧ      | १११           |
| •                   | ननपद |     |               | "               |                      | २      | દ્દેષ્ઠ       |
| ग्रवंती             |      | 3   | \$5           | वब्बर           |                      | ર્     | . <b>Y</b> G0 |
| ग्रंव               |      | 2   | इंद्          | ब्रह्मद्वीप     |                      | ŝ      | <b>४</b> २४   |
| "                   |      | 8   | १२५           | मयल (मलय)       |                      | j.     | 335           |
| <i>ग्रा</i> मीर     |      | 3   | 85%           | मरहट्ट          |                      | ٠<br>٦ | १३६           |
| उत्तरावह (उत्तरापय) |      | 3 5 | 3,42,56,      | मरहट्ट          |                      | 8      | યુર્          |
| ,                   |      |     | 50,848        |                 |                      | ຊຸ     | ११,३७१        |
| 11                  |      | २   | EX            | 91              |                      | á      | 358,888       |
| "                   |      | ą   | 30            | 17              |                      | Y      | ११५,१६५       |
| "<br>उत्तरापथ       |      | x   | १२७           | ))<br>TE        |                      | 3.     | १३१,१४६       |
| कच्छ                |      | 1   | \$ <b>3 3</b> | मरु             |                      | ۲      | 308           |
| काय                 |      | 7   | 335           | ))<br>          |                      | 5      | ४२३           |
| कुटुक्का<br>-       |      | Ę   | 838           | .मगब            |                      |        |               |
| <b>कु</b> णाल       |      | x   | १२५           | मगह             |                      | 2.     | \$£₹          |
| कुगाला              |      | 3.  | ३६८           | "               |                      | 8      | १२५           |
| "                   |      | Y   | १२६           | मालव            |                      | 2      | 308,30        |
| "<br>कुरक्षेत्र     |      | 2   | १०८,११०,      | "               |                      | 3.     | \$63          |
| कीरहुक              | •    | ą   | 353           | रिस्कंठ         |                      | ર્     | १५०           |
| कोगाला              |      | ą   | 355           | रोम             | ,                    | 3      | 335           |
| कोसल                |      | 8   | ४१,५४         | लाड, (लाट)      |                      | 5      | ६४,२२३        |
| कॉकग्र              |      | ?   | ४२, १००       | 27              |                      | ÷.     | 36,446        |
|                     |      | •   | 305,884       | 27              |                      | š      | ्रश्ह         |
| <b>गं</b> घार       |      | 34. | 328           | वच्छ            |                      | *      | , yy          |
| गोल्लय              |      | ş   | . 353         | सिंबु           |                      | 3      | €0<br>\$₹₹.   |
| चिलाइय              |      | ર   | 760           | 27              |                      |        | ७६,१५०        |
| वीग्                |      | २   | 335,735       | 79              |                      | 3.     | £0            |
| जबग्र               |      | Y   | १२५           | 1)<br>Diener    |                      |        | 888           |
| टक्क :-             |      | 3   | 30            | सेंवव           | -                    | ş      | 358           |
| वोद्यनि             |      | २   | 335           | "               |                      | \$.    | १२५           |
| <b>37</b>           |      | ş   |               | स्ग             |                      |        |               |
| 37                  |      | Y   |               | सुरहु (सोरहु)   |                      | 8      |               |
| यूगा                | •    | Y   |               | 11              |                      | ح<br>ب |               |
| दक्तिगावह           |      | ş   |               | "               | •                    | D. U.  |               |
| दिक्खिणापह          |      | २   |               |                 |                      | •      |               |
| दमिल                |      | Y   | ं १२५         |                 | २३                   |        | .*            |
| ,,                  |      | =   |               |                 | ग्राम, नगर, नगरी ग्र | दि     |               |
| दविड                |      | 4   | र देश         | <b>अ</b> क्कयली | • •                  | 2      | 167           |
|                     |      |     |               |                 |                      |        |               |

|                        |          |                      | •                         | ४५६                   |
|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| श्रयोज्भा              |          | 3 98                 | दारवती                    | •                     |
| श्रवंती -              |          | १ १३,१०३             |                           | . २ ४१६               |
| ग्रंघपुर               |          | <b>३</b> २६ <i>६</i> |                           | . ३ १३१               |
| <b>ग्रा</b> गांदपुर    |          | २ ३२८,३४७            |                           | 808                   |
| 11                     |          | ३ १५८,१६२,           |                           | × 5                   |
|                        |          | 388                  | ~                         | ४ १२८,१२६             |
| श्रामलकप्पा .          | 1        |                      | 51 0                      | ३ ५२०                 |
| उज्जेगी                | 8        |                      |                           | 8 688                 |
| "                      | 7        |                      | 0.0                       | 3                     |
|                        | 7        | १४५                  |                           | ३ १४४,४२३             |
|                        | 8        |                      | भिल्लपल्ली                | २ ४१४,४३६             |
| उत्तर महुरा            | ą        | •                    | •                         | & 8x8                 |
| <b>उसभपुर</b>          | 8        |                      | मधरा                      | <b>₹</b> १११          |
| कंचरापुर               | ą        | • •                  |                           | २ १२४                 |
| कंचिपुरी               | ۲<br>۶   |                      | • ,,                      | . ३ २६६               |
| कंपिल्लपुर             | 2        |                      | <i>म</i> धुरा             | ४ २६४                 |
| कुंसुमपुर (पाडलिपुत्त) | 2        |                      | महुरा ः                   | ३ १५२,३६६             |
| कु भकारकड              | ą        |                      |                           | <b>१</b> ' 5          |
| कु भाकारकड             | 8        |                      | ॥<br>भारमा संस्थान        | <b>२</b> ३५७,४६६      |
| कुणाला                 | ą        | • •                  | माहरा कु डग्गाम<br>मिहिला | ३ २३६                 |
| कोट्टग (पुलिंदपल्ली)   | ą        | <b>५२</b> १          |                           | २ ४६६                 |
| कोल्लइर                | ą        | ४०५                  | ''<br>मेहुग्एपल्ली        | 8 808,803             |
| कोसला                  | ą        | 30                   | रहवीरपुर                  | २ २३                  |
| कोसम्बाहार             | 2        | ३६१                  | रायगिह                    | \$ 607,803            |
| कोसंबी                 | 2        | ४६६                  |                           | 8 6,70                |
| ,,                     | 8        | ४६,१२५,              | ,                         | २ ४६६<br>४ ४३,१०१     |
| S-C - C C              |          | १२५                  | ,                         | \$06<br>\$ \$3'\$0\$' |
| खितिपतिट्विय           | ą        | १५०                  | लंका                      | १ १०४,१०५             |
| 11<br>Francis          | 8        | 378'                 | वागारसी                   | २ ४१७,४६६             |
| गिरफुल्लिगा            | ₹        | 888                  | वेण्णातङ ग्गर             | , ४ ४२४               |
| चंपा एायरी             | . 6      | 50.                  | सविसयपुर                  | •                     |
| n                      | 7        | ४६६                  | साएग्र (साकेत)            | २ ४०३                 |
| "                      | 8        | १२७,३७५              | "                         | ३ १६३                 |
| तुरुमिशिएगरी           | २        | ४१७                  | सावत्थी :                 | २ ४६६                 |
| तेयालग पट्टगा          | 8        | , 48                 | 11                        | 8 603                 |
| दसपुर                  | 3        | १४७,४४१              | सेम्रंबिम्रा              | " 'W. 8 603           |
| ं।<br>वंताप            | 8        | १०३                  | सोपारय ,                  | 8 . 38                |
| दंतपुर                 | <b>२</b> | १६६                  | हित्थगापुर                | २ ४६६                 |
| 11                     | 8        | ३६१                  | हेमपुरिस नगर              | ₹ २४३                 |

| -11               |               |          |         |                   |          |             |
|-------------------|---------------|----------|---------|-------------------|----------|-------------|
|                   | २४            |          |         | कलाद              | 7        | २६६         |
|                   |               |          |         | कल्लाल            | 8        | १३२         |
|                   | उद्यान        |          |         | कम्मकार           | ą        | २५०         |
| ग्रग्गुन्जाग्     |               | X        | १२७     | क्रव्वहिय         | ž.       | १६८         |
| ग्रसोगविगया       |               | 3        | \$80    | कुक्कुडपोसग       | Ę        | 5.98        |
| गुग्सिल           |               | 8        | 308     | कु नकार           | ?        | 3,58,03     |
| निण्गुन्नाग्      |               | 3        | १०२     | "                 | २        | ક,રર્ધ      |
| तिहुग             |               | 8        | १०१     | 27                | 3        | 358         |
| दीवग              |               | Y        | १०२     | कोलिग             | ş        | 5,00        |
|                   | २४            |          |         | कोसेज्जग          | 3        | २७१         |
|                   | ग्ररण्य       |          |         | खट्टिक            | ą        | 3           |
| कोसंवारण्ग        |               | २        | ४१६     | 27                | ş        | २७१         |
| <b>इंडगार</b> ण्ग |               | 8        | १२८     | न्तत्त्वय         | १        | १०४         |
|                   | 26            |          | • •     | 22                | २        | ४६७         |
|                   | २६            |          |         | 22                | Y        | र्डइ        |
|                   | कुल           |          |         | गोवाल             | ş.       | १६६         |
| <b>याभीर</b>      |               | \$       | 22      | चम्मकार           | ś        | २७१         |
| इन्म (महाकुल)     |               | ą        | , Sis   | 11                | 8        | <b>१३</b> च |
| गाहावइ            |               | 2        | Y05     | चारग्             | á.       | १६इ         |
| दिवामोिं          |               | 3        | १४४     | चेड               | ą        | १६३         |
| मद्ग              |               | 7        | २०६     | चंडाल             | á.       | ४२७         |
| मोतिय             | 4             | 2 2      | કંદર્   | जल्ल              | ર        | ४६८         |
| रान               |               | 8        | Sox     | डोंव              | २        | २्४३,२्द४   |
| विश्व             |               | 3        | ४१८     | 12                | 3        | २्७०        |
| सामंत             |               | 2        | 568     | गृष्ट             | २        | ४६८         |
| सावग              |               | ર્       | YEY     | गुड .             | 7        | १६३,१६३,    |
| <b>मेज्जातर</b>   |               | 3        | २४३,४३५ |                   |          | २७१         |
| सेट्टि            |               | \$       | 3       | ण्हाविय .         | *        | १२          |
|                   | २७            |          |         | 22                | 3.       | २७१         |
|                   | वंश           |          |         | 39                | 3        | रंश्ड       |
| मोरपोन्ग (चन्द्र  | गुप्तवंद्य)   | Y        | १०      | <b>ग्</b> गिल्लेव | र        | ર્જકે       |
| मोरिय             |               | 7        | ÷       | <b>गोक्कार</b>    | 3.       | २७०         |
| स्रग              |               | 3        | ય્રદ    | तंतिवरत्त         | Ę.       | २७०         |
| ••                | २८            |          |         | तंतुकार           | ź        | ź           |
|                   | भाति और शिल्प |          |         | **                | 9.<br>9. | १६६         |
| ग्राहीर           | नागत आर ।श्लि |          | <b></b> | वालायर .          | 3.       | १६३         |
| कच्छुय            |               | <b>?</b> | 5, {6   | तुत्रकार          | 3.<br>R  | २७२         |
| 9                 |               | 3        | ४६८     | वरिएपुत्र         | ₹        | इप्र        |

| २०-                                     |                                           | <b>५</b> ६.१                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| तेरिमा                                  | २ २४३ मालिय                               |                                     |
| धिज्जाति                                | १ (१३,११३ माहन (ब्राह्मग्रा)              | ? ?0                                |
|                                         | 965 963                                   | ३ २७१                               |
| वीयार (घीचार)                           | <b>१</b> १८ मुहिय                         | २ ११६                               |
| "                                       |                                           | २ ४६८                               |
| घीर                                     | •                                         | ३ १६८,२७०                           |
| पदकार                                   | २ २४६ मोरित्तिय<br>३ २७१ रजक<br>३ २७१ रयग | र २४३                               |
| परीषह                                   | २ २७१ रजक<br>३ २७९ राजक                   | १ १०४                               |
| पयकर                                    |                                           | ३ २७१<br>२ ३,३४                     |
| पवग                                     |                                           | २ ३,३४                              |
| पाग्ग                                   | २ ४६= ,,                                  | ३ १६६                               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | २ २४३ "                                   | ४ ३४२                               |
| "                                       | ३ २७० लंख                                 | ३ २७१                               |
| "<br>पारसीय                             | ४ <sub>२३७</sub> लाउलिग                   | ३ १६३                               |
| पु. हित                                 | २ ३९६ लासम                                | २ ४६८                               |
|                                         | १ १६४ लोखया                               | ३ १६५                               |
| "                                       | २ २६७,४४८ लोहार (लोहकार)                  | 3 48,30                             |
| ''<br>पुलिन्द                           | ४ १२७ "                                   | ₹ ₹,€,₹50                           |
|                                         |                                           | ३ १६६,२७०                           |
| "                                       | ३ २१६,५२१ विशिय                           | १ १३६,१५३                           |
|                                         | 8 88 "                                    | ३ १४२,२६६,                          |
| पोसग<br>                                | ३ २७१                                     | ४१०                                 |
| वंभगा                                   | <b>?</b> 20.22 905                        | 3 700                               |
| "                                       | 3 460                                     | 8 635                               |
| बोहिग                                   | , वागुरिय                                 | ₹ <b>२७१</b>                        |
| भंड                                     | ३ १८३                                     | वे ४५४                              |
| भिल्ल                                   | वालजुय                                    | ३ १६३                               |
| भोइग                                    | 715 1919 1                                | ₹ २७%                               |
| मच्छिक                                  | २ ४५४ विष्प<br>३ २७१ <del>३</del>         | •                                   |
| मिणियार                                 | ् पलवग                                    |                                     |
| मयूरपोसग                                | २ ५ सबर                                   |                                     |
| मरुश्र                                  | ३ २७१ सत्थवाह                             | _                                   |
| "                                       | ζ ζοχ "                                   | २ २६७,४६ <i>=</i><br>३ २ <b>५</b> ४ |
| मल्ल                                    | २ ११८,२०८ संपर                            | _                                   |
| महायरा (महाजन)                          | २ ४६८ सुवण्यागार                          |                                     |
| मायंग, (मातंग)                          | ३ २७१ ,,                                  | •                                   |
|                                         | 8 6,78 ,,                                 | ३ २६८,२६ <i>६</i><br>४ १२           |
| ं "<br>मालाकार                          | ३ ४२७ सूद्र                               | 3 888                               |
|                                         | २ ६ सोगरिग (शीकरिक)                       | ३ २७१                               |
| •                                       | ४ ३६० सोग्रहिय                            | ₹ १६=                               |
|                                         |                                           | , , , , , , ,                       |

| सोहक २ २४३ सार्थवाह सोघण ३ २७१ व्यक्तित हरिएस १ १० व्यक्तित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                         |             |                 |                 |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---|-------------|
| तीवग ३ २७१ वहिमत ४ वहिमत १ १०१ वहिमत १ १०१ वहिमत १ १०० वहिम १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                        | सोवाग        | ą                       | प्रवर्ष     | 3               | 39.             |   |             |
| हिरिएस १ १० वहिमत्त ४ । हिरिएस १ १० वहिमत्त ४ । इस्मित्त १० वहिमत्त ४ । इस्मित्त १० वहिमत्त १० वहिष्य ॥ १० वहिमत्त १० वहिमत्त १० वहिमत्त ॥ १० वहिमत्त १० वहिमत्त ॥ १० वहिमत्त ॥ १० वहिमत्त १० वहिमत्त १० वहिमत्त १० वहिमत्त १० वहिमत्त ॥ वहिमत्त ॥ वहिमत्त १० वहिमत्त ॥ वहिमत्त ॥ वहिमत्त १० वहिमत्त ॥ वहिमत्त १० वहिमत्त ॥ वहिमत्त १० वहिमत्त ॥ वह                         |              | २                       | <b>२</b> ४३ |                 |                 |   |             |
| हरिएस १ १० घणिता ४ विष्ठिष्ठावित २ २४३ सागरदत्त ३ २० पशु-पित प्रात-पोपक प्रात-पोपक पशु-पित प्रात-पोपक पशु-पित प्रात-पोपक पशु-पित प्रात-पोपक पशु-पित प्रात-पोपक पर्यात २ १६६ सामान्य व्यक्ति २ १४,१ इत्वा , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ , १६६ ,                          |              | ¥                       | . २७१       | हर्राज्य        | सायपाह          |   |             |
| हेहुण्हावित २ १६० मासंदियदारग ३ से हेहुण्हावित २ १६ सागरदत्त ३ १८० पशु-पित ब्रादि-पोपक सामान्य व्यक्ति सामान्य व्यक्ति अय- पोसय १ १६० सामान्य व्यक्ति ११५,१ इत्वी " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १६० " १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हरिएस        | 8                       |             | 2014(1          |                 |   | ३६१         |
| पशु-पतिय २ १६ सागरवत्त ३२ पशु-पति प्रादि-पोवक २ १६ सामान्य व्यक्ति ११,१ इत्यो " ३ २७१ " १४६ सामान्य व्यक्ति ११,१ इत्यो " ३ २७१ " १४६,३ चनकुड " २ ४६ " " २ ४५,३ चनकुड " २ ४६ " " २ ४५,३ चनकुड " २ ४६ " " २ ४५,३ चनकुड " २ ४६ " " २ १४,३ चनकुड " १ १६ " " १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ą                       |             | वसामत           |                 |   | ३६१         |
| पशु-पित ग्रांदिन पेवक  ग्रांद पशु-पित ग्रांदिन पेवक  ग्रांद पशु-पित ग्रांदिन पेवक  ग्रांद प्रांद प्                         | हेट्ठण्हावित | २                       | २४३         |                 |                 |   | २१०         |
| प्रय- पोसय २ ४६= सामान्य व्यक्ति २ १५,१  इत्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 38                      |             | सागरदत्त        |                 | ş | 50          |
| प्रया पीराय २ ४६६ सामान्य व्यक्ति  प्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | पश्-पक्षि ग्रादि-पोपक   |             |                 | ३२              |   |             |
| ब्रास " १६ इंददत्त २१५,१<br>इत्थी " ३ २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग्रय- पोसः   |                         | ४६=         |                 | सामान्य व्यक्ति |   | •           |
| हत्थी " ३ २७१ " १४४, इ  कुक्कुड़ " २ ४६= "  चीरत्ल " इंदसम्म १ १  तितिर " " उसमदत ३ १  गोय " " जण्णुदत्त १  महूर " " देवदत्त १ २,  महिस " " " विण्डुदत्त १  गोर " २ १४३ सत्यिक ३ २।  गोर " १ १४६= सोमदेव ३ २।  गोर " " सोमसम्मा १ १४६= सेवि " " अस्ताहा १ १४६= सेवि " " मिण्हुतिया १ १३६= सेवि " " मिण्हुतिया १ १४६= सेवि " मिण्हुतिया १ १४६= सेवि " " मिण्हुतिया १ १४६= सेवि " मिण्हुतिया १ १४६= सेवि " मिण्हुतिया १ १४६= सेवि " " मिण्हुतिया १ १४६= सेवि " " मिण्हुतिया १ १४६= सेवि " " मिण्हुतिया १ १४६= सेवि                         |              | 11                      |             | Ch Charles      |                 | 7 | १५,१४७,     |
| कुनकुड़ " २ ४६६ " २ ४ ४६ " १ १ ४ ४ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इत्यी "      | ş                       |             |                 |                 |   | २४४,३३४     |
| चीरल " इंदसम्म २ १ १ तितिर " " उसमदत ३ २ १ तितिर " " जण्णवत्त १ २ १ मधूर " " देवदत्त १ २ १ मधूर " " देवदत्त १ २ १ मधूर " " विण्डुदत्त १ १ १ मण्ण १ १ १ मण्ण १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कुक्कुड़ "   | २                       |             | 19              |                 | २ | ४२०         |
| तितिर " " जण्णदत्त १ र प्राप्तिर " जण्ण्यदत्त १ र प्राप्त विवदत्त " " जण्ण्यदत्त १ र प्रमहिस " " " पेढाल १ र प्रमा १ र प्रमा १ र र र र स्म सोमदमा १ र सोमसमा १ र सोमस मा १ र सेमस साम १ र सेमस सम सम सम सम सम सम १ र र सम सम सम सम सम सम सम सम १ र र सेमस सम स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ,,                      |             | इंदसम्म         |                 |   | १७६         |
| पाय " " जण्णदत्त १ र, महित " " " पेढाल १ र, मिग " " पेढाल १ र, मेंड " " पेढाल १ र, मेंड " " विण्डुदत्त १ र, मोर " १ २४३ सत्यिक १ २३ लावय " १ ४६६ सोमदेव १ २३ लावय " १ ४६६ सोमदेव १ २३ लावय " १ ४६६ सोमदेव १ २३ लावय " सोमिल १ २३ लावय " " सोमिल १ २३ लावय " " सोमिल १ १४ लावय " " अस्पाडा १ १४ सुयर " " अस्पाडा १ १० हित्य " " जमा १ १० हित्य " " किण्हुगुलिया १ १४ लावय मक, मेंठ और आरोह जयंती ४ १६६ हित्य-मंग १ ४६६ देवती १ १०३ हित्य-मंग ॥ १६६ देवती १ १०३ हित्य-मंग " " अस्पितरी ४ ३६६ हित्य-मंग " " अस्पितरी ४ ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                         |             | उसभदत           |                 |   | 385         |
| मध्र " " विवदत्त १ र , गिहिंस " " " पेढाल ३ २। गिंग " पेढाल ३ २। गिंग " " पेढाल ३ २। गिंग " " विण्डुदत्त १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 11                      |             |                 |                 | 8 | 38          |
| माहत " " पेढाल ३ २।  मिंग " " विण्हुदत्त १ " " विण्हुदत्त १ " " विण्हुदत्त १ सोर " २ २४३ सत्यिक ३ २।  नंत्र " २ ४६६ सीमदेव ३ २३  नंत्र " सीमसम्मा २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मयूर ,,      | 11                      |             | देवदत्त         |                 |   | ₹,₹१        |
| मिंग " पढाल ३ २।  मेंड " " विण्हुदत्त १ "  मोर " २ २४३ सत्यिक ३ २।  लावय " २ ४६८ सोमदेव ३ २।  वंग्ध " सोमसम्मा २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | ,,                      |             |                 |                 |   | ३०५         |
| भंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | "                       |             |                 |                 |   | २७७         |
| नार " २ २४३ सत्यिक ३ २३ लावय " २ ४६६ सोमदेव वग्ध " सोमसम्मा २ १ लावय " सामस्मा २ १ लावय " सामस्मा २ १ लावय " सम्मा १ १ ०० व्यापा १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | "                       |             | विण्हुदत्त      |                 |   | ₹ १         |
| वंग्ध " सोमसम्मा २ १ १ वंग्ध " सोमसम्मा २ १ १ वंग्ध " सोमिल २ १ १ वंग्ध " सोमिल २ १ १ १ वंग्ध " " सोमिल २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मार "        | 7                       | २४३         | सत्यिक          |                 |   | २३६         |
| नहुय , सीमलम्मा २ १ १ त्वस्य , सीमल ३ २३ व्यक्ति , सीमल ३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | लावय ,,      | 7                       | ४६६         |                 |                 |   | <b>२३</b> ६ |
| नसह " " " सोमिल " १३ नारी " " मुण्ह " " " अच्चंकारियभट्टा इ १४ मुण्ह " " असगडा १ १ १० सुयर " असगडा १ १० सुयर " जमा १ १० सिय " " किण्हगुलिया ३ १४ श्व संदिय मुग्ह जयंती ४ १० संदिय मुग्ह जयंती ४ १० संदिय मुग्ह जयंती ४ १० संदिय मुग्ह जयंती १ १० संदिय मुग्ह जयंती १ १० संदिय मुग्ह ज्यास स्वाम १ १६६ देवती १ १० संदिय मुग्ह जयंति १ १० संदिय स्वाम १ १६६ देवती १ १० संदिय मुग्ह ज्यास स्वाम १ १० संदिय स्वाम १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •          | "                       | "           |                 |                 |   | १५          |
| सीह " " " उना स्थान स्य                         |              | "                       | ,,          | सोमिल           |                 |   | २३६         |
| मुण्ह ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भेत्रह "     | "                       | "           |                 | 33              |   |             |
| मुय ,, प्रसगडा १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | n                       | "           |                 |                 |   |             |
| सूयर ,, जमा १ १०<br>हित्य ,, जमा १ १०<br>हंस ,, जमा १ १०<br>हंस ,, जिण्हगुलिया ३ १४<br>३० खंडपागा १ १०<br>दमक, मेंठ ग्रीर ग्रारोह जयंती ४ ४१<br>ग्रास-दमग २ ४६६ जेट्ठा ३ २७५<br>हित्य-दमग ,, तिसला १ २५<br>ग्रास-मिठ ,, तिसला १ १०३<br>हित्य-मिठ ,, विसला १ १०३<br>ग्रास-रोह ,, भगिरगी १ ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ***                     | ,,          | यच्चंकारियभट्टा |                 | 3 | 2×6         |
| हित्य ,, जनविला १ १०<br>हंस ,, जनविला १ १<br>३० खंडपासा १ १०<br>दमक, मेंठ ग्रीर श्रारोह जयंती ४ ४<br>ग्रास-दमग २ ४६६ जेट्ठा ३ २७६<br>ग्रास-मिठ ,, तिसला १ २७<br>हित्य-मिठ ,, वसला १ १०३<br>ग्रास-रोह , ग्रास-रोह ,, वसिसी १ १०३<br>ग्रास-रोह , ग्रास-रोह , ग्रास- |              | n                       | 11          | _               |                 |   | <b>११</b>   |
| हंस " " " कावला १ १ १ १ " " किण्हगुलिया ३ १४ " ३० खंडपारणा १ १०" वंडपारणा १ १०" यास-दमग २ ४६० जेट्ठा ३ २७७ हित्य-दमग " " तिसला १ २७ वंदती १ १०% हित्य-मिठ " ४६६ देवती १ १०% वंदिय-मिठ " " " वर्णासरी ४ ३६१ हित्य-रोह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | "                       | "           | <b>जमा</b>      |                 |   | -           |
| पुरित । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>ਕੰਬ</i>   | 11                      | "           | कविला           |                 |   | १०          |
| ३० खंडपागा ११०<br>दमक, मेंठ ग्रीर ग्रारोह जयंती ४ ४१<br>ग्रास-दमग २ ४६६ जेट्ठा ३ २७७<br>हत्यि-दमग , तिसला १ २७<br>ग्रास-मिठ , ४६६ देवती ११०३<br>हत्यि-मिठ , ४६६ देवती ११०३<br>ग्रास-रोह , भगस्तिरी ४ ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                         |             |                 |                 |   |             |
| दमक, मेंठ ग्रीर ग्रारोह जयंती ४ ४५<br>ग्रास-दमग २ ४६ जेट्ठा ३ २७५<br>हित्य-दमग ", तिसला १ २५<br>ग्रास-मिठ " ४६६ देवती १ १०३<br>ग्रास-रोह " ", भगिरिगी ३ १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *            | ३०                      |             |                 |                 |   |             |
| हत्य-दमग २ ४६८ जेहा ३ २७७<br>हत्य-दमग ", तिसला १ २७<br>ग्रास-मिठ " ४६६ देवती १ १०३<br>ग्रास-रोह " ", भगसिरी ४ ३६१<br>हत्य-रोह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | दमक, मेंठ ग्रीर ग्रारोह |             | जयंती           |                 |   | ४६          |
| श्रास-प्रिय " ,, तिसला १ २५<br>हित्य-प्रिठ " ४६६ देवती १ १०३<br>श्रास-रोह " ,, व्यासिरी ४ ३६१<br>हित्य-रोह " ,, वारिसी ३ १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ર                       | ४६८         | नेट्टा          |                 |   |             |
| हित्य-मिठ " ४६६ देवती १ १०३<br>श्रास-रोह " ,, वर्णसिरी ४ ३६१<br>हित्य-रोह " ,, वारिसी ३ १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ,,                      |             | तिसला           |                 |   | २७          |
| श्रास-रोह " ,, वर्णासरी ४ ३६१<br>हत्य-रोह " ,, वारिगी ३ १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                         |             |                 |                 |   |             |
| हित्य-रोह " ,, भारणा ३ १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रास-रोह    | 11                      |             | वस्पसिरी        |                 |   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हत्य-रोह     | "                       |             | वारिगी          |                 |   | १५०         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | gt                      | n           | पचमसिरी         |                 |   | ३६१         |

| संभाष्यचूरिंग निशी | ोयसूत्र |      | •          |                             |        |        | ४६३         |
|--------------------|---------|------|------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|
| पउमावती            |         | २    | २३१        | <b>त्र</b><br>श्रद्घाहिमहिम |        | Ę      | . १४१       |
| "                  |         | Ę    | . २७७      | श्रागर                      |        | २      | ४४३         |
| पभावती             |         | ą    | १४२        | इट्टगा                      |        | ą      | 886         |
| पुरंदरजसा          |         | ş    | ३१२        | इंद                         |        | 2      | २३६,४४३     |
| "                  |         | R    | १२७        | ,,                          |        | ą      | १२३,२४३     |
| भट्टा              |         | 3    | १५०        | "                           |        | 8      | २२६         |
| भद्दा              |         | ą    | . १५०      | कौमुदी                      | ;      | K      | ₹o₽         |
| भानुसिरी           |         | ą    | १३१        | खंद                         | • •    | २      | ४४३         |
| मृगावती            |         | ş    | २७६        | 11                          |        | 8      | <b>२२</b> ६ |
| मियावती            |         | R    | ३७६        | गिरि                        |        | २      | ४४३         |
| वीसत्था            |         | Ę    | २६८        | चेइय                        |        | . ` 11 |             |
| सच्चवती            |         | 8    | ३६१        | जक्ख .                      |        | "      | "           |
| सीता               | •       | 8    | १०४        | ,,                          |        | 8      | २२६         |
| सुकुमालिया         |         | २    | ४१७,४१८    | गुदी                        |        | २      | ४४३         |
| सुभद्दा            |         | 8    | ३७५        | स्माग                       |        | ,,     | . ,,        |
| सुलसा े            |         | 8    | 88,20      | तडाग                        |        | "      | "           |
| सुवण्एगुलिया       |         | ą    | १४४        | तलागजण्याग                  |        | २      | १४३         |
| हेमसंभवा           |         | 3    | २४३        | थूभ                         |        | ,,     | 883.        |
|                    | 38      |      |            | दरी :                       |        | २      | ४४३         |
|                    | दासी    |      |            | . दह                        |        | २      | 883         |
| श्रालवी            |         | 7    | ४७०        | देवउलजण्गग                  |        | २      | ं १४३       |
| ईसएी               |         | "    | "          | <b>भूत</b>                  |        | ,,     | 883         |
| खुज्जा             |         | "    | 11         | "                           | •      | 8      | २२६         |
| <b>थारुगिग्</b> गी |         | "    | 13         | मुगु <sup>'</sup> द         | •• •   | 3.     | ४४३         |
| पडभी               |         | 23   | "          | रुक्ख                       | •      | ,,     | "           |
| .परिसणी            | •       | "    | **         | रुद्द                       |        | "      | 22          |
| पल्हवी             |         | २    | 800        | लेपग                        |        | ₹      | 88%         |
| पाउसी              |         | 11   | 2)         | विवाह                       |        | 8      | १७          |
| पुलिन्दी           |         | ,"   | "          | ,,                          |        | 7      | 388         |
| वव्वरी             |         | , 11 | "          | संवक                        |        | 2      | 588         |
| लउसी               |         | 27   | "          | सर                          |        | 7      | ४४३         |
| लासी               |         | 22   | n .        | सागर                        |        | "      | "           |
| वामगी              |         | **   | "          |                             | ३६     |        |             |
| सवरी               |         | 11   | <b>"</b> . | 6-6-                        | यात्रा |        | ١.          |
| सिंहली             |         | '**  | , n        | गिरिजता                     |        | २      | ४६२         |
|                    | ३४ .    |      |            | <b>गइ</b> ,,                |        | 17     | <i>"</i> .  |
| भ्रगड              | उत्सव   | 2    | ४४३        | भंडीर ,,                    |        | 3      | ३६६         |
|                    |         | 7    | ००२        | रहं "                       |        | २ १    | 36,338      |

पंत्रम परिधिष्ट

|                   | રુહ            |            |                                        | निग               |                            | 3          | ?'3?           |
|-------------------|----------------|------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------|
|                   | पूजा           |            |                                        | नियी              |                            | ?          | 4.5            |
| <i>प</i> हुबगु—   | ••             | ą          | 833,33X                                | <i>मुबण्ग</i>     |                            | ŝ          | 232            |
| ब्रमग्—           |                | 3          | 353                                    |                   | 80                         |            |                |
| सुय <del>—</del>  |                | ¥          | 3.6                                    |                   | पानक                       |            |                |
| 3                 | ३८             |            |                                        | उदग               |                            | 3          | २८३            |
|                   | नाराक (मुद्रा) |            |                                        | कंजिग             |                            | ş          | oy e           |
| <i>उत्तरापहक</i>  | (3)            | 5          | EV.                                    | न्दीर             |                            | ş          | হ্=ঙ           |
| कब्हुग            |                | 5.         | 222                                    | र्चंड             |                            | ş          | १२३            |
| कागगी             |                | "          | .,                                     | गुल               |                            | 5.         | 11             |
| कुमुमपुरग         |                | ٠ <u>۶</u> | 64.                                    | विचा              |                            | ą.         |                |
| केवडिए            |                | ٤          | 333                                    | तक्क              |                            | ş.         | ग्द <i>७</i>   |
| केतरात            |                |            |                                        | द्राक्षापानक      |                            | ą          | २२३            |
| चम्मलान           |                | 2,         | 91                                     | दालिम             |                            | ລຸ         | १२३            |
| गुनग्र (स्पक)     |                | "          | "<br>&%                                | परिस्तिनग         |                            | Ę          | २५३            |
| तंत्र             |                | 3          | 222                                    | मज्ज              |                            | 3          | ন্ <u>ন্</u> ড |
| दक्षिनगापहरा      |                | á          | £4.                                    | मुह्ति<br>मुह्ति  |                            |            |                |
| दीविच्चिक         |                | 7,         |                                        | पुरस्या<br>सङ्करा |                            |            | १२३            |
| दीगार (मुक्रमा)   |                | 3          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 244101            | 146                        | ર          | ***            |
| पाडलीपृत्तग       |                | á          | દય                                     |                   | ४१<br>विशिष्ट भोज्य पदार्थ |            |                |
| रीय (सुब्ह्म)     |                | S.         | 222                                    | इट्टगा            | विभिन्द सम्बद्धाय          | ş          | 3,5            |
| स्य               |                | "          |                                        | संड               |                            | ٠<br>٦     | 522            |
| धाहरक (रूपक)      |                | 3.         | "<br>E¥.                               | <b>च्यपृ</b> ज्जा |                            | 5          | ನೆ<br>ನ        |
|                   | 38             | ·          | •••                                    | मण्डग             |                            |            | न्दर<br>न्दर   |
|                   | पात्र          |            |                                        | मताग <i>न</i>     |                            | D' 103     | 3.58           |
| भ्रय              |                | 3          | 2:32                                   | हिंबपूय           |                            | <b>9</b> . | 250            |
| कृतगृग<br>        |                | 11         | "                                      | 4. 6.             | <b>V</b> =                 | •          |                |
| *ड्रांस           |                | ?          | 4.5                                    |                   | ४२                         |            |                |
| करोडग<br>—        |                | 11         | 17                                     | श्रंमुब           | वस्त्र                     | ຊ          | 33\$           |
| कंप               |                | 3          | 232                                    | बाईग              |                            | ś          | 335            |
| दम्म<br>≒∼        |                | **         | ,,                                     | श्रामरण विवित्त   |                            | ş.         | 33\$           |
| <del>रे</del> ल   |                | 11         | *1                                     | <b>ड</b> ट्टिय    |                            | Ę          | ५७             |
| नायस्त्र<br>तह्य  |                | "          | 11                                     | <b>उ</b> ष्णिय    |                            | ٠<br>ء     |                |
| नंद<br>नंद        |                | #1         | 11                                     | कग्ग-कंत          |                            | ر<br>ع     | ₹6£<br>"       |
|                   |                | **         | "                                      | कगुग-ख्रचिय       |                            |            |                |
| इन्द्र<br>भंगम    |                | "          | 11                                     | क्रगुग-चिन        |                            | 93<br>31   | 77<br>11       |
| मंद्रुय<br>रूप    |                | ?          | 4.4                                    | क्रयासिय          |                            | 37<br>31   | "              |
| क्टर<br>क्टर      |                | 3          | ?3?                                    | किट्ट             | •                          | 17         | 11             |
| <del>- 0</del> -, |                | "          | "                                      | <del>हुत</del>    |                            | "<br>"     | "              |
|                   |                |            |                                        |                   |                            | -          |                |

| कोयर              | •             | 20-     | ·                 |      |        |                  |
|-------------------|---------------|---------|-------------------|------|--------|------------------|
| •                 | २             | ३६५     | ं <b>उव</b> वखडगा | "    | २      | ४५५              |
| कोसियार           | 1)            |         | कम्मंत            | "    | "      | ४३३              |
| <b>कं</b> वल      | 11            | ३९८     | कम्म              | "    | ¥      | ६२               |
| खोम्म             | 25            | 338     | कु भकार           | 11   | २      | र४४              |
| चीए।              | "             | 338     | "                 | "    | *      | १६०              |
| चीगांसुय          | ,,,           | n       | "                 | "    | 8      | ६१               |
| जंगिय             | 31            | ५६      | कुविय             | 11   | २      | ४३२              |
| तिरीडपत्त         | ,,            | ५६      | कोट्ठागार         | 11   | 7      | ४५५              |
| दुगुल्ल           |               | 335     | <b>खीर</b>        | "    | २      | ४५५,४५६          |
| पट्ट              | 11            | . ५७    | गय                | n    | २      | . ४४६            |
| पोत्त             | 11            |         | गंज               | 13   | २      | ४५५,४५६          |
| पोंड              | 11            |         | गुज्भ             | 33   | २      | ४४६              |
| भंगिय             | "             | 335     | गुलजंत            | 11   | K      | १५१              |
| माग्य<br>मियलोमिय | **            | ५६      | गो                | "    | २      | ४३३              |
| •                 | . 11          | ५७      | गोएा              | "    | 2      |                  |
| वाग               | "             | X0      | घंघ               | "    | ·<br>2 | "<br><b>२</b> १० |
| संग्य             | "             | ५६      |                   |      | 8      | 280              |
| , 8               | <b>`</b> ₹    |         | ।।<br>स्त्रम      | 1)   | २      |                  |
| िव                | ाद्या -       |         | छुस<br>जंत        | "    | *      | ४३२              |
| श्रमियोग          | \$            | १२१     |                   | "    |        | १५१              |
| श्रंजग्           | "             | "       | जारा              | "    | 7      | ४३२              |
| श्रंतद्वाग्       | ą             | ४२३     | जुग्ग             | "    | २      | 11               |
| म्राभोगिग्गी      | २             | ४६३     | जोति              | "    | R      | ६१               |
| इंद जाल           | ₹             | १६१,१६३ | तस्               | 27   | २      | ४३३              |
| उण्णामिणी         | 2             | 3       | तुस               | "    | 2      | ४३२              |
| <b>कसोव</b> गी    | ,             | १२१     | निज्जागा          | 17   | २      | . 838            |
| श्रोणामिगी        | 8             | 3       | पिएाय             | "    | २      | 835,838          |
| गद्ही             |               | प्रह    | पयग               | "    | ¥      | ६२               |
| तालुग्घाडिगी      | ₹<br><b>?</b> | १२१     | परिया             | "    | २      | ४३२              |
| यंभगी             | 8             | १६४     | पास               | "    | २      | ४५५              |
| पडिसाहरगा         | •<br>₹        | ४२२     |                   | 11   | . ३    | 225              |
| मार्णसी           |               | 3 5 9   | भिन्न             | 11   | २      | ४३२              |
| मातंग •           | 8             | १५      | भंडागार           | "    | २      | ४५५,४५६          |
|                   |               | . 14    | भंडसाला           | "    | x      | ६१,६२            |
|                   | 18            |         | महाग्रस           | "    | · · ₹  | ४५५,४५६          |
|                   | ाला           |         | मंत               | 'n   | 2      | ४४६              |
| इंघरा- साला       | ¥             | . ६१    | . मेहु <b>ण</b>   | "    | *,     | "                |
| उज्जास "          | २             | . 838   | रहस्स             | ,, . | . 11   | <br>             |
| उत्तर "           | 2             | ४४४     | रुक्ख             | ,,   | \$     | १०३              |

and the second of the second

| लेह "             |       | १              | રૂપ         | मंदर, मेरु      |                   | १   | ર્હ,ટર્  |
|-------------------|-------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|-----|----------|
| -                 |       | 8              | ६१,६२       | <b>,,</b> ,•    |                   | ş   |          |
| Same .            |       | १              | 58          | मालवग           |                   | ې   |          |
| 27000             |       | ર              | ४इंट        | <b>रुयग</b>     |                   | ٠ ١ |          |
|                   |       | ٠<br>٦         | ४४६         | विमोग्गल्ल      |                   | . ì | 3 8 2    |
| ह्य "             |       | •              |             |                 |                   |     |          |
|                   | ४४    |                |             | वेयड्ड          |                   | ?   | २७       |
| ,                 | मास   |                |             | ))<br>C         |                   | ą   | 8.8.8    |
| ग्रासाद           |       | ວຸ             | ४७,३३३      | हिमवन्त         |                   | ?   | १२       |
| "                 |       | ş              |             |                 | ४७                |     |          |
| •                 |       |                | १३२,१६२     |                 | हीप ग्रीर क्षेत्र | _   | 146      |
|                   |       | 8              | २२६,२७४     | ग्रहु भरह       |                   | ર   | ४१७      |
| "<br>ग्रासोय      |       | ş.             | १२८         | ग्रन्ग्वर दीव   |                   | ?   | 55       |
|                   |       | 8              |             | उत्तर कुन       |                   | ş   | २३६,३११  |
| "<br>कत्तिय       |       |                | २२ <b>६</b> | एरवत            |                   | 5.  | 50%      |
|                   |       | 8              | १३८         | जंब्रुहीव       |                   | ?   | २७,३१,३३ |
| "                 |       | 2.             |             | 21              |                   | Ę   | 3.90     |
| 11<br><del></del> |       | 8              | २२६,२३०     | ग्ांदीसर दीव    |                   | ?   | १६       |
| वेत्त<br>नेक      |       | 8              | २२६         | 1,              |                   | ર્  | દય       |
| नेट्ट             |       | २              | ४७,३३३      | दीविच्चिक दीव   |                   | Ś   | 5.85     |
| पोस               |       | 3              | १२८         | देवकुर          |                   | Ś   | २३६,३११  |
| मह्वय             |       | 3              | १३०,१३१     | पंचसेल दीव      |                   | 2   | १४०      |
|                   |       |                | १३२,१६३     | वाततिसंड        |                   | \$  | ₹ १      |
| मग्गसिर           |       | 8              | १३८         | वंमद्दीव        |                   | Ś   | ४२५      |
| 12                |       | 3              | १२६,१३२     | मरह             |                   | १   | १०५      |
| 27                |       | 8              | २३०         | ,,              |                   | ş   | ₹o %     |
| वैसाह             |       | 2              | 358         | 11              |                   | x   | ६्८      |
| मावग <u>ु</u>     |       | ą              | 358,858     | महाविदेह        |                   | 7   | १३६      |
|                   |       |                | १३२         | हिमवय           |                   | 8   | १०५      |
| . #1              |       | Y              | २२६,२७४     | हेमवय           |                   | ?   | १०५      |
|                   | ४६    |                |             |                 | ४८                |     |          |
|                   | पर्वत |                |             |                 | समुद्र            |     |          |
| ंग्रंजग्गग        | ฯจถ   | _              |             | ग्ररुगोदय समृद् |                   | 3   | Śź       |
| इंदपय             |       | \$             | ন্'ড        | लवग्य-समुद्     |                   | "   | ३१,१६२   |
| कु डल             | •     | 3.             | १३३         |                 | 38                |     |          |
| कैलास             |       | 8              | રંક         |                 | नदी               |     |          |
| गयग               |       | ₩. ₩. <b>~</b> | 835         | <b>चल्लुगा</b>  |                   | x   | १०३      |
| गोरगिरि           |       | 3.             | . १३३       | एरवती           |                   | 3   | ३६८,३७१  |
| चुल्ति हिमवन      | `\    |                | . 30        | एरावती          |                   | 3   | इंह्४    |
| दहिमुख<br>दहिमुख  | `\    | 3.             | 125         | कण्हवेगा        |                   | ₹   | 858      |
| 263.2             | •     | \$             | २्७         | गंगा            |                   | \$  | ११,१०४   |
|                   |       |                |             |                 |                   |     |          |

वहर

7, 6, 4

कुत

"

"

| सभाष्यचूरिंग नि                  | शिथसूत्र        |     |                   |                |            |      |              |
|----------------------------------|-----------------|-----|-------------------|----------------|------------|------|--------------|
| •                                |                 |     |                   | •              | •          |      | ४६           |
|                                  |                 | ٠ ٦ | १६५,३६            | ४ फंल          | •          |      |              |
| जउगा                             |                 | 3   | ३६                | ४ बीय          |            | 1)   | "            |
| मही'                             |                 | ş   | ३६                | ४ भिंड         |            | "    | "            |
| वेण्णा                           |                 | 3   | . 82              |                |            | "    | 11           |
| सरऊ                              |                 | ş   | 367               |                | •          | **   | 27           |
| सिंघु                            |                 | 8   | ३व                | ,              |            | "    | "            |
|                                  | .५०             |     |                   | रुद्दक्ख       |            | 1)   | 23           |
|                                  | ंउदक            |     |                   | वेतं           |            | "    | 22           |
| तालोदग                           | •               | 8   | 83                | . 1            |            | "    | 11           |
| तावोदग                           |                 | 8   | ४३                | -              |            | "    | "            |
| घारोदग (सत्तधा                   | रा)             | 8   |                   |                |            | "    | "            |
|                                  |                 |     | 35                | हरिय           |            | "    | "            |
| ,                                | \$ \$           |     |                   | 61.14          |            | "    | "            |
| ग्रवक्खंड                        | लौकिक तीर्थ     |     |                   |                | xx         |      |              |
| केयार<br>केयार                   |                 | 3   | <b>१</b> ६५       |                | श्राभरण    |      |              |
| गंगा .                           |                 | "   | "                 | श्रहुहार       |            | २    | 3 E 5.       |
|                                  |                 | ,,  | ,,,               | उलंवा          |            | "    |              |
| पहास                             |                 | "   | "                 | एगावली         |            | "    | "            |
| प्रयाग                           |                 | "   | 19                | कडग            |            | "    | **           |
| पुक्खर                           |                 | .\$ | १४७               | कडीसुत्तय      |            | . ,, | "            |
| सिरिमाय (ल)                      |                 | 11  | १९४               | करागावली       |            | "    | "            |
|                                  | ४२              |     |                   | कु ंडल         | •          | "    | ,<br>,<br>,, |
|                                  | जल संतर्ग -साधन |     |                   | केयूर          |            | ,,   | **           |
| उडुप                             |                 | 8   | ७४                | गलोलइया        |            | ,,   |              |
| <b>गावा</b>                      |                 | ?   | ७४                | तिसरिय         |            | 19   | ,,           |
| तुंब                             |                 | ?   | ७४                | तुडिय          |            | "    | ".           |
| दति                              |                 | 8   | ७४                | पट्ट .<br>पलंब |            |      | 19           |
| •                                | 11.5            | •   | 00                | पलंब           |            | "    | ".           |
|                                  | ४३              |     |                   | मजड, मुकुट     |            | "    | 22           |
| ## T                             | <b>माला</b>     |     |                   | मुत्तावली      |            | "    | "            |
| कट्ट<br>कवडग                     |                 | 3   | 378               | रयगावली        |            | 27   | ".           |
| गु'जा                            |                 | ,,  | 22"               | वालंभा         |            | "    |              |
| गु जा<br>तगरपत्त                 |                 | "   | "                 | सुवण्ण सु      |            | "    | <b>91</b>    |
| दंत                              | •               | "   | "                 | हार            |            | "    | "            |
| पत्त                             |                 | 3)  | 12                |                | 20.00      | "    | . 11         |
| पिछ                              |                 | 2)  | "                 |                | xx         |      | •            |
| पुत्तंजीवग<br><u>पु</u> त्तंजीवग |                 | "   | "                 |                | गन्बद्रस्य |      | •            |
| पुष्प :                          |                 | -37 | ` <b>&gt;&gt;</b> | अगरु           |            | २    | ४६७          |
| योंडिय                           |                 | "   |                   | कु कुम         |            | "    | "            |
| · i · a -1                       |                 | 23  | >>                | कप्पूर         |            | "    | ",           |
|                                  |                 |     |                   |                | •          |      | •            |

| ४६८           |                     |    |              |                                   |       | पंचमं | परिशिष्टमं |
|---------------|---------------------|----|--------------|-----------------------------------|-------|-------|------------|
| चंदग          |                     | ,, | 11           | सद्विया                           |       | ,,    | 27         |
| तुरुक्ख       |                     | "  | 12           | सरिसव                             |       | Y     | १५३        |
| <b>मिगंड</b>  |                     | "  | "            | सालि                              |       | ર ક   | ०६,२३७     |
|               | ४६                  | •  |              | हिरिमंथ                           |       | ą     | १०६        |
|               | भ <b>र</b><br>धान्य |    |              | .6                                | 2110  |       | ·          |
| भ्रग्य        | 41.4                | 7  | १०६          |                                   | ४७    |       |            |
| <b>ग्रतसि</b> |                     | 21 | "            |                                   | वाद्य |       |            |
| ग्रलिसिद      | •                   | "  | "            | कच्छभी                            |       | Y     | 209        |
| कल            |                     | "  | "            | कंसताल                            |       |       | ,,         |
|               |                     | ą  | इ <b>२</b> ७ | कंसालग                            |       | 97    | "          |
| 37            | Ł                   | 8  | १५३          |                                   |       | 21    |            |
| "<br>कलमसालि  |                     | 2  |              | काहला '                           |       | "     | "          |
|               |                     |    | 555          | खर मुही<br>संज्ञासन               |       | 27    | 17         |
| कलाय          |                     | ş  | ३२७          | गु <sup>*</sup> जापग्ग्व<br>गोलुई |       | 8     | ?o∙        |
| कुलत्य        |                     | २  | 308          | गाविह                             |       |       |            |
| कंगू          |                     | २  | १०६,२३७      | गोहिय                             |       | Α.    | २०१        |
| कोइ्व         |                     | 3  | १०६,२१३      | मत्लरी<br>                        |       | 8     | २०∙        |
| 27            |                     | ş  | ¥.           | भोडय                              | •     | 11    | 77         |
| गोवूम         |                     | २  | १०६,२३७      | डमरूग                             |       | 21    | 77         |
| चएाय          |                     | ર્ | રફહ,ર્૪શ     | दंकुगा .                          |       | 8     | २००        |
| F3            |                     | 3  | इंट्र्       | गालिया                            |       | 2     | 58         |
| <b>1</b> 2    |                     | x  | ३३,१५३       | ताल                               |       | x     | २०१        |
| चवलग          |                     | ş  | २३७          | तुरा                              |       | 8     | 500        |
| जव            |                     | 2  | 308          | तु वंबीगा                         |       | 8     | 500        |
| ग्गिप्काव     |                     | ş  | 308          | दुं दुभी                          |       | 8     | २०१        |
| 77            |                     | ¥  | śś           | नंदी                              |       | X     | २००        |
| तंदुल         |                     | ą  | ર્ફદ         | पएस                               |       | 77    | "          |
| तिल           |                     | ą  |              | पडह                               |       | 8     | २००        |
| तुवरी         |                     | 27 | 308          | परिलिस                            |       | 8     | २०१        |
| त्रिपुड       |                     | 17 | **           | पिरिपिरिता                        |       | 8     | २०१        |
| वाराग         |                     | 27 | "            | वव्वीसग                           |       | Y     | २००        |
| यलाल          |                     | "  | "            | मल                                |       | x     | २०१        |
| मसूर          |                     | 23 | 13           | मंभा                              |       | Y     | -२०१       |
| मास           |                     | "  | १०६,२३७      | मेरी                              |       | . ¥   | २००        |
|               |                     |    | 588.         | मकरिय                             |       | 8     | २०१        |
| मुग्ग         |                     | २  | १०६,२३७      | महुय                              |       | x     | २००        |
|               |                     |    | २४१          | महई                               |       | ¥     | २०१        |
| रालक          |                     | २  | १०६          | मुइ ग                             |       | 8     | २००        |
| वल्ल          |                     | २  | २४१          | मुरज                              |       | ૪     | २०१        |
| वीहि          |                     | ₹  | 308          | मुरली                             |       | ₹     | 28         |
|               |                     |    |              |                                   |       |       |            |

कुत

| सभाष्यचूरिंग नि | ा <b>र्हीयसू</b> त्र |     |              |                      |             |        | ४६६         |
|-----------------|----------------------|-----|--------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
| मुरव            |                      | 8   | २००          | पद्मराग              |             | ş      | 3=6         |
| लित्तिय         |                      | 8   | २०१          | सूर्यमणी             | ;           | ą      | 385         |
| वल्लरी          |                      | 8   | २००          | सूरकान्त             | •           | २      | 308         |
| वलिया           |                      | 8   | २०१          | स्फटिक               |             |        | 308         |
| विवंची          |                      | 8   | ं२००         | "                    |             | र<br>३ | 3=8         |
| वीसा            |                      | 8   | २००          |                      | 2 2         |        | •           |
| वेरापु          |                      | 8   | २०१          |                      | ६१<br>धूर्त |        | 1           |
|                 |                      | "   | "            | एलासाढ               | 410         | . ?    | <b>१</b> ०२ |
| वेवा<br>वंस     |                      | 8   | २०१          | <b>खंडपा</b> राा     |             |        | 707         |
| संगालिया        |                      | 8   | २०१          | मूलदेव               |             | "      | **          |
| सदुय            |                      | R   | २००          | ससम                  |             | 12     | 13          |
| संख             |                      | ¥   | २०१          | 444                  |             | 11     | <b>37</b> , |
| संखिगा          |                      | 8   | २०१          |                      | ६२          |        |             |
| श्रृंग          |                      | ą   | २०१          |                      | त्रापएा     |        |             |
|                 | <b>0.0</b>           | , i | \ - <b>\</b> | · कल्लालावग्ग        |             | 8      | २२३         |
| `               | ४८                   |     | •            | कुत्तियावगा          |             | K      | १५१,१०२     |
|                 | आकर                  |     |              | मज्जावगा             |             | 7      | १३६         |
| श्रय            |                      | 7   | 378          | रसावस                |             | 2      | १३६         |
| तवु             |                      | "   | 11           |                      | ६३          |        |             |
| तंब             | •                    | **  | "            |                      | भाषा        |        |             |
| रयस्            | •                    | "   | 77           | श्रद्वारसदेसी भासा   | माना        | 3      | 743         |
| वइर             |                      | 71  | "            |                      |             | •      |             |
| सीसग            |                      | 77  | "            | श्रद्धमागहं<br>पायय  |             | 71     | "           |
| सुवण्गा         |                      | 17  | 77           | 1144                 | #\A         | 77     | **          |
| हिरण्ए          |                      | 11  | 11           |                      | ६४          |        |             |
|                 | 38                   | •   |              |                      | पुरोहित     |        |             |
|                 | लौह                  |     |              | पालग                 |             | 8      | १२७         |
| भ्रय            |                      | 2   | <b>03</b> 8  |                      | ६४          |        |             |
| घंटा            |                      | \$  | Ę            |                      | सुवण्एगार   |        |             |
| तउय ं           |                      | 2   | 280          | <b>म</b> णंगसेगा     |             | ३      | 180         |
| तंब             | ,                    | ".  | 27           | 17                   |             | ሄ      | १२          |
| रुप्प .         | ·                    | **  | ,,           |                      | ६६          |        |             |
| सीसग            | •                    | 71  | . 71         |                      | शौकरिक      |        |             |
| सुवण्ए          |                      | 79  | **           | काल                  |             | ?      | १०          |
|                 | <b>40</b> .          |     |              |                      | ⊊ la        | •      | •           |
|                 | मिंग ग्रीर रत्न      |     |              |                      | ६७<br>वैद्य |        |             |
| इंद्रनील        | 117 71K 1711         | •   | 5 - A        | 'ਸਰ'ਤਾੀ <sup>-</sup> | વઘ          | 5      | uan         |
| चंद्रकान्त      |                      | 3   | 37F.         | विन्न तरी            |             | ¥      | <b>५१२</b>  |
| 10. (4. //      | ,                    | 3   | 308          | 13                   |             | 8      | 3,50        |

| चामर<br>छत<br>ग्रंदावत्त<br>ग्रंदीमुख | ६८<br>मंगल<br>३<br>"<br>१<br>३ | १०१<br>"<br>==<br>१०१ | पडह<br>पुण्याकलस<br>"<br>भिगार<br>संख | " <b>१</b><br>२<br>२ | "<br>55<br>१०१<br>१०१ |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ग् <b>ंदीमुख</b><br>दिव               |                                | "<br>; o ;            | संख<br>सीहासग् <u>य</u>               | <b>३</b><br>३<br>″   | १०१<br>१०१<br>"       |

## सुभाषित—सुधासार

| जं जिम्म होइ काले, ग्रायरियव्वं स कालमायारो।<br>वितरित्तो हु ग्रकालो, लहुगा उ ग्रकालकारिस्स॥                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —गाथा, ६<br>पिडसेवणा तु भावो, सो पुग् कुसलो व होज्ज श्रकुसलो वा।<br>कुसलेग् होति कप्पो, श्रकुसलेग् पिडसेवगा दप्पो॥<br>—गाथा, ७४ |
| ग्। य सन्त्रो वि पमत्तो, ग्रावज्जिति तद्य वि सो भवे वद्यग्रो ।<br>जह ग्रप्पमादसहित्रो, ग्रावग्गो वी ग्रवहन्नो उ ॥<br>—गाथा, ६२  |
| पंचसमितस्स मुणिग्गो, ग्रासज्ज विराहगा जिंद हवेज्जा। रीयंतस्स गुग्गवग्रो, सुव्वत्तमवन्धग्रो सो उ॥ —गाथा, १०३                     |
| ्रागद्दोसास्मुगता तु, दिप्पयां किप्पया तु तदभावा ।<br>श्रे.राधतो तु कप्पे, विराधतो होति दप्पेगां ॥                              |
| —गाथा, ३६३<br>कामं सव्वपदेसु, विउस्सग्गऽववातधम्मता जुत्ता ।<br>मोत्तुं मेहुग्ग-धम्मं, ग्ग विग्गा सो रागदोसेहिं ।।<br>—गाथा, ३६४ |
| संसारगडडपिडतो, गागादवलंबितुं समारुहति।<br>मोक्खतडं जघ पुरिसो, विल्लिबितागोग विसमा उ॥<br>—गाथा, ४६४                              |
| रााच्चुप्पतितं दुक्खं, श्रभिभूतो वेयगाए तिन्वाए।<br>श्रद्दीगो ग्रन्वहितो, तं दुक्खऽहियासए सम्मं।।<br>—गाथा १५०३                 |
| सोऊएां च गिलारिंग, पंथे गामे य भिन्नखचरियाए।<br>जित तुरितं गागच्छति, लग्गति गुरुगे चतुम्मासे।।                                  |
| ्व सरिसयं, करेहि गृहु कोद्दवो भवे साली।<br>ग्रासलियं वराग्रो, चाएति न गृहभो काउं॥<br>—गाथा, २६२६                                |

संपत्ती व विवत्ती व, होज्ज कज्जेसु कारगं पप्प। ग्रगुपायग्रो विवत्ती, संपत्ती कालुवाएहि॥ —गाथा, ४८०० —भाष्यकार, ग्राचार्य सिद्धसेन क्षमाश्रमण्

गागं पि काले ग्रहिज्जमागं गिज्जराहेऊ भवति, ग्रकाले पुण उवघायकरं कम्मवन्धाय भवति, तम्हा काले पिढयव्वं —भाग १, पृ० ७ त्राहारविहाराइसु त्रहिगारो कीरति । मोक्खत्थं –भाग १. पृ०७ सामायारी - परूवरोसुय। कूलगरासंघसमितीसू पमाणं भवति । सूत्तघराग्रो ं ग्रत्थवरो - भाग १, पृ० १४ उपयोगपूर्वकररगिक्रयालक्खरगो ग्रप्रमाद:। -भाग १. प्० ४२ ग्रगायरिया । हिंसादिग्रकज्जकम्मकारिग्गो —भाग ४, पृ० १२४ त्रावत्तीए जहा ग्रप्पं रक्खंति. तहा अरुगोवि आवत्तीए रिवखयव्वो । —भाग ४, १८६ ग्रकरेमाग्गस्स . संजमसीही भवति । ग्रज्जवं स्प. -भाग ४, पृ० २६४ कप्पो। भवति, पमाया दप्पो ग्रपमाया –भाग १, पृ० ४२ कम्मवंद्यो य ए। दव्वपडिसेवग्गासुरूवो,रागदोसासुरूवो भवति। —माग ४, पृ० ३५६ अग्गिगा जहा जड एवं जहुत्तसंजमजोगस्स ग्रकरगातो चरित्तं गलति । —भाग ४, पृ० ४ जारिसी रागंभागमात्रा मंदा मध्या तीवा वा, तारिसी मात्रां कर्मवंद्यो भवति । भाग ४, पृ० १६ जो जो साधुस्स दोसनिरोधकम्मखनगो किरियाजोगो ं सो सो मोक्खोवातो । —भाग ४. पृ० ३५ —चूरिंगकार भ्राचार्य जिनदास महत्तर

|  | • |  |  | • |
|--|---|--|--|---|
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |